140

FASCICULE 16 BHISMAP: RVAN (2)

THE

# MAHĀBHĀRATA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

VISHNU S. SUKTHANKAR†
(Aug. 1925—Jan. 1943)

S. K. BELVALKAR (since April 1943,

WITH THE CO-OPERATION OF

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI; R. N. DANDEKAR; S. K. DE; F. EDGERTON;
A. B. GAJENDRAGADKAR†; P. V. KANE; R. D. KARMARKAR; V. G. PARANJPE;
V. K. RAJAVADE†; N. B. UTGIKAR†; P. L. VAIDYA; V. P. VAIDYA†;
RAGHU VIRA; M. WINTERNITZ†; R. ZIMMERMANN†;
AND OTHER SCHOLARS

AND ILLUSTRATED FROM ANCIENT MODELS BY
SHR? NT BALASAHEB PANT PRATINIDHI
RAJA OF AUNDH



Under the Patronage of the Raja of Aundh; the British Academy, London; the Government of India; the Provincial Governments of Bombay, Madras and United Provinces; the Government of Burma; the States of Baroda, Hyderabad (Deccan), Myrore, Gwalior, Kolhapur, Kashmir, Patiala, Phaltan, Bhavnagar, Sangh, Dhar, Ratlam, Alwar, Kotah, Jaipur, Jeypore (Bihar); the Universities of Bombay, Calcutta and Travancore; and other Distinguished Donors

POONA

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

## Reviews and Opinions

His Excellency Sir Leslie Wilson, Late Governor of Bombay: "I heartily congratulate you and all those who have been working with you on this production. The first critical examination of the Mahābhārata is undoubtedly a national work, and I sincerely trust that you will receive wholehearted support in this publication."

The late Professor Hermann Jacobi: "Your edition furnishes us with just what we want. I consider your text as reliable as can be expected under the circumstances.... Your plan of editing the Great Epic is the best that could be devised."

The late Professor Heinrich Lüders: "I was greatly impressed by the arrangements that have been made at the Institute for the collation of the Mahābhārata MSS. The arrangements are such as will ensure great accuracy and perfect clearness in the registration of the various readings.... Your work seems to me to merit the highest possible praise both as regards the constituting of the text, and the clarity and succinctness with which the MSS. evidence has been recorded."

The late Professor E. Washburn Hopkins: "Every library or individual possessed of Sanskrit texts will find this new edition of the great Sanskrit epic indispensable."

Indian Culture, Calcutta: "It is appropriate that it should have fallen to Indian scholarship to produce the first critical edition of the Mahābhārata.... Indians, who have assimilated Western scholarship and adapted it to the special conditions of the task, are fully capable of carrying even so formidable an undertaking to its destined close.... In the present edition one cardinal merit is the richness of the apparatus criticus.... The new edition would be invaluable for this merit alone.... The methods of constituting the text adopted by the editor are unquestionably sound."

— The late Professor A. Berriedale Keith.

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute: "The Adi-parvan, in Dr. Sukthankar's Critical Edition of the Mahābhārata, is now complete, and I have no hesitation in saying that this is the most important event in the history of Sanskrit philology since the publication of Max Müller's edition of the Rgveda. . . . His collaborators will be greatly helped not only by the example set by the first editor in the edition itself, but also by the scholarly way in which he has treated, in the Prolegomena, the complicated manuscript tradition, and mastered the whole

problem of Mahābhārata text criticism."—The late Professor M. Winternitz.

CARL G. LOHMANN, Secretary, Yale University, New Haven: "The University wishes to take this opportunity of tendering its cordial felicitations to your Institute on its remarkably useful career of scholarship. The great critical edition of the Mahābhārata alone, though only one of your worthy undertakings, is enough to establish your permanent reputation in the world of learning."

The Times of India, Bombay: "The publication of this volume is a literary event of the first magnitude; for it marks the successful accomplishment of the first and most difficult stage of what is probably the greatest undertaking in the field of Oriental Research.... There is no doubt that, when completed, this first critical edition of the great epic will be an achievement of international importance reflecting no little credit on the Sanskrit scholarship of India. We have no hesitation in appealing to the Indian public and all lovers of learning to extend their generous help to a work of such monumental importance."

Journal Asiatique, Paris: "Quoi qu'il en soit de cette controverse et quelle que doive être la solution du problème posé, il reste que nous possédons désormais, grâce au zèle, à la science, à la conscience de M. Sukthankar, une édition modèle de l'Adiparvan, que les recherches ultérieures ne pourront ni modifier, ni enrichir sensiblement, une édition telle que des générations d'indianistes l'avaient souhaitée sans oser l'espérer."—The late Professor Sylvain Lévi.

Acta Orientalia: "It would therefore seem to be proper that the first critical edition [of the Mahābhārata] should be made in India, where so much important material is to be found. And the new edition shows that Indian scholars, who have always been our teachers in Indian traditional lore, now have become our equals in critical acumen and methods. The critical edition of the Mahābhārata may be said to inaugurate a new epoch in the history of Indian lore and Indian philology.... The beautiful illustrations are highly interesting as specimens of modern Indian art, and are a very welcome feature of this great national undertaking."

—Professor Dr. Sten Konow (Oslo).

Journal of the American Oriental Society, New Haven (Conn.): "Dr. Sukthankar deserves to be heartily congratulated on the brilliant success of his work. More than that, he deserves the active





केकया आतरः पश्च वामं पार्श्व समाश्रिताः।

शृष्टकेतुर्नरच्याघः करकर्षश्च वीर्यवान्।

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता च्यूहस्य रक्षणे॥ ९

पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्महारथः।

कुन्तिभोजः श्रतानीको महत्या सेनया वृतः॥ १०

शिखण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संवृतो बली।

इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ ११

एवमेतन्महाच्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः।

स्र्योदये महाराज पुनर्युद्धाय दंशिताः ॥ १२ कौरवानम्ययुस्त्णे हस्त्यश्वरथपत्तिमिः । सम्राज्क्रितैर्ध्वजैश्वित्रेः शक्षेत्र विमलैः शितैः ॥ १३ च्यृहं हष्ट्वा तु तत्सैन्यं पिता देवत्रतस्तव । क्रौश्चेन महता राजन्त्रत्यच्यृहत वाहिनीम् ॥ १४ तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो व्यरोचत । अश्वत्थामा कृपश्चेव चश्चरास्तां नरेश्वर ॥ १५ कृतवर्मा तु सहितः काम्बोजारङ्कबाह्निकैः ।

C. 6. 3293 B. 6. 75. 17

9 Ds om. 9; Ko om. 9ab (of. v. l. 8); Ks G1. 8 om. (hapl.) 9-10. — a) K2. 8 B Da Dn D1. 8-8 केके (Dai Dni Ds क) या; Ms केक्य. Si आतरा: — b) K2 B2-4 वासपक्ष; K3. 4 Bi T G2. 4 वासपार्थ; Da Dn D4. 5. 7. 8 वासं पक्ष; Ds. 6 वास (Ds मं) पार्थ. K4 T2 अपाश्रिता:; Di Ti G2. 4 M उपा (for समा ). — T2 om. 9a-11d. — b) D5 प्रकेतुं (for केतुर्). Si K2. 8 M5 वरव्याञ्च; Ti प्रकृतें (for केतुर्). Si K2. 8 M5 वरव्याञ्च; Di सहश्वास:; Ti G4 सहाविर्थ:; G2 सहाव्याञ्च: — b) K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 वेकितानञ्च; Ti G2. 4 कनकर्षश्च. — b) Dai पश्चिस; Di पार्थम् (for पश्चम्). — c) K4 Dr Ti G4 स्थितो; Di M4 स्थितो; G2 स्थित. B2 Dn2 Ti दक्षिणे (for रक्षणे). K8 D6 स्थिता व्यूहविचारणे.

10 K<sub>5</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1.3</sub> om. 10 (cf. v. l. 9). D<sub>2</sub> om.  $10^{abc}$  (cf. v. l. 8). Ti G<sub>2.4</sub> M om.  $10^{ab}$ . — a) Śi च (for जु). K<sub>3</sub> D<sub>6</sub> महेच्चास: (for महाराज). — D<sub>6</sub> om. (hapl.)  $10^{b}$ — $11^{a}$ . — b) Di श्रीमन्. K<sub>4</sub> महाचलः (for \*रथः). — c) K<sub>3</sub> B<sub>3</sub> Dai D<sub>5.8</sub> कुंतीमोजः. — d) M<sub>1</sub> (inf. lin. as in text). 2.3.5 चृतो; M<sub>4</sub> चृता (for चृतः).

11 T2 om. 11 (cf. v. 1. 9). D8 om. 11<sup>a</sup> (cf. v. 1. 10). — a) M2 शिखंदिस. S1 Ko-2. 4 T1 G च (for जु). S1 Ko-2 महाराज; D2 महेब्बासी (for महेब्बास:). — K2 om. (hapl.) 11<sup>b</sup>-12<sup>c</sup>. — b) S1 Ko. 1 सहितो (for संवृतो). K2. 5 Da Dn1 D2. 5. 6 बशी (for बली). — b) S1 K5 D2 जु (for च). B Da Dn1 D8 S (T2 om.) नृप:; D5 वयः (for ततः). D1. 8 पृष्ठे (for पुच्छे). — b) K3. 5 B8 D2. 6 S (T2 om.) व्यवस्थितः. Ko. 1 सक्रस्वयृहः संस्थितो.

12 K2 om. 12abe (of. v. l. 11). — a) K2.4 B
Da Dn D2-4.8-8 एतं; Ds एवं (for एतन्). — b)
Ds ट्यूह; Ca ट्यूझ (as in text). — b) K1 दंसिती;
D4 नियंयु:; S (except T2) दंसिता: (for दंशिता:).
Ko युद्धाय पुनदंसिती (sic); K2 युयुधायनं दंसिता: (sic).

13 a) T2 कौरन्यान्. — b) Ko-2 'र्यपत्तवः.
— c) K2 समुन्छिते; K5 Da1 'त्यितेर्; G2 तमुन्छितेर्. K3 B1.2.4 Da2 Dn D2.4.7.8 T1 G1.2.4
M1-8.5 छन्नै:; D6 (m as in text) तीक्षीः (for विन्नैः). T2 M4 समुन्छितन्वज्ञछन्नैः (M4 'जैन्छन्नैः).
— d) D6 विविधेः (for विमलैः). K3 तथा; Dn2 स्थितैः; D6 शतैः; G2 वितेः (for शितैः).

14 °) K1 ब्यूह-; K4 B1. 3 Da1 Dn1 De ब्यूहें (for ब्यूहें). K8 De च (for तु). S ब्यूहितं (Ts ब्यूहें तं) दृश्य तत्सीन्यं. — °) K1 क्रोंचत (sio); K8 क्रोंचन; Da1 कोनेन (sio). — °) S1 M5 प्रत्यब्यूह्रत; T G प्रतिब्यूह (G8 °हं)त. Da1 वाहिनी.

15 °) K1 तुंडी; Dai तुंग; G1-8 M1.8.5 तुंडो (for तुण्डे). — °) K0.1 सरहाजो. K0-2 स्यह्म्यत; B8 [s]प्यरोचत; Dai D5 [s]स्यरो°; Dn2 D4.8.8 [s]स्य-वर्तत (for स्यरोचत). — °) S1 K2.8 D1-8.8 चक्षु-रासीन्; Dai चक्षुपास्ता (sic); Da2 Dn1 चक्षु-स्यास्ता; D5 चक्षुपास्ता (K0-2 Da1 नरेश्वरः; S जनेश्वर (G3 °र;).

16 °) Ks De च (for तु). D2 चेत्युक्तः (for तु सिहतः). Ks कृतवर्मा चेत्सिहतः (hypermetric).

- °) Šī Ko कांमोजारहवाहिकः; K1 कांमोजारघः;
Ks. 5 कांबोजारवः; K4 B Da2 Dn D4.7.8 कांबोजवरः;
Da1 D5 कांबोजवरः; D1 कांबोजवाहिकः सह; S कांबो

C. 6.3293 B 6.75.17 K. 6.75.17 शिरस्यासी नरश्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ॥ १६ ग्रीवायां ग्रूरसेनस्तु तव पुत्रश्च मारिष् । दुर्योधनो महाराज राजिमर्बहुभिर्नृतः ॥ १७ प्राग्ज्योतिषस्तु सहितः मद्रसौवीरकेकयैः । उरस्थभून्नरश्रेष्ठ महत्या सेनया वृतः ॥ १८ स्वसेनया च सहितः सुशर्मा प्रस्रलाधिपः । वामं पश्चं समाश्रित्य दंशितः समवस्थितः ॥ १९ तुषारा यवनाश्चेव शकाश्च सह चुनुपैः ।

दक्षिणं पक्षमाश्रित्य स्थिता व्यृहस्य भारत ।। २०
श्रुतायुश्र शतायुश्र सौमदितिश्र मारिष ।
व्यृहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम् ।। २१
ततो युद्धाय संजग्धः पाण्डवाः कौरवैः सह ।
स्योदये महाराज ततो युद्धमभून्महत् ॥ २२
प्रतीयू रिथनो नागान्नागाश्र रिथनो ययुः ।
हयारोहा ह्यारोहान्नथिनश्रापि सादिनः ॥ २३
सारिथं च रथी राजन्कुज्ञरांश्र महारणे ।

जैरथ बाहि (G8 बाही; M1 बाहि )कै: — °) K3.5 Dn1 D4.6.3 S शिरआ (G2 \*स्वा)सीन् (for शिर-स्वासीन्). K3 Da1 D1 T1 G1.2.4 M (except M1) नरश्रेष्ठ; K5 महाराज — d) K1 Da1 om. (hapl.) श्रेष्ठः

17 Da Dnı Ds om. 17<sup>ab</sup>. — a) Śı Dı Tı Gz. 4 Mz झूरसेनाश्च; Ks सूरसेनस्तु; K4 Tz Gı. 3 Mı. 8-5 झूरसेनश्च; Dz 'सेनास्तु; D3 सूरसेनाश्च. — b) K4 Dz Tı G4 पुत्राश्च; Bı. 2. 4 पुत्रस्तु; Dı पुत्रस्य. Kz. 5 B Dnz Dz. 4. 6-3 S भारत (for मारिष). — After 17<sup>ab</sup>, Kz Dz read 21<sup>ab</sup>, repeating it in its proper place. — d) Bz मातृसिद; Dz राजर्षिः (for राजमिद्). K4 सेनाभिषेहुचा वृद्यः

18 Ko. 1 om. (hapl.) 18. — ") Ks. 5 प्रान्ड्यो-तिपश्च; D2 "तिषेश्च. Ks सिंहती. S प्रान्ड्योतिषो भग-इत्तो. — ") Ks. s. 5 Bs. 1 D स(D8 सा)द्वसौनीर-कैकरी: (Da1 "य:); G2 "केकया: — ") G1. 3 वक्षस्य-भून् (for उत्स्यभून्). S1 D1 महाराज; D6 T1 G2. 4 नरश्रेष्ठो. — After 18, S ins.:

293\* प्रष्टे चालां महेष्वासावावन्त्यौ सपदानुगौ ।

[G1.3 पुत्रास्तव (for पृष्ठे चास्तां). M1.3.5 नरश्रेष्ठी (for महेष्वासी).]

19 \*) Ko. : स्वसेनायाश्च; Bi. : सुसेनया च. Ti तु (for च). Di व्यवसितः (for च सहितः). — \*) Si Ko. i त्रिगतः (for सुशर्मा). Ks Di प्रस्थलापतिः; Di च स्थलाधिप; Ti Gi पूतनाधिपः (for प्रस्थला ). Co cites प्रस्थलं. — \*) Ks Di Ti वाम-(for वामं). Di उपाश्चित्य (for समा ). — \*) Ko. i S देसितः; Dai देशित- (for देशितः). Si देशिताः समवस्थिताः.

20 °) र्रा तुस्तरा; Ко सुरारा; К1 तुस्त्रारा; К2

तुसारा; Ds. र तुसारा (Ds र.); T1 Gs. 4 तुषार- (for पुषारा). K3. 5 D2. 6 यवना (De न ) आपि . — 6) K2 सकाश्च; D2. 8 शकेश्च; D3. 6 सकाश्च; T2 सहाश्च (for शकाश्च). K2 छूछके:; K8 D6 केकवै:; K4 पूचके:; K5 D2 यूथपै:; B1. 2. 4 Da2 Dn2 D4. 7. 8 पूछके:; B3 वाह्निके:; Da1 D5 भूछिके:; Dn1 पूछके:; D1 M4. 5 यूखके:; D3 यूडपै:; M1 यूखुव (sic); M2 यूथपा: (for यूखुपै:). — 2) B1. 4 Da Dn1 D6 देशिता: (for भारत).

21 Śi K² om. (? hapl.) 21<sup>ab</sup>. K² Dɛ read (for the first time) 21<sup>ab</sup> after 17<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Kı श्रुतायक्ष; G² श्रुतायुक्ष. — <sup>b</sup>) Kз. 5 Dai Dɛ Gı. 2 सोमदित्रिक्ष; Dɛ सौमदितिक्ष; Ko. 1. 4 Di T² भारत; D³ वीर्यवान् (for मारिष). — <sup>c</sup>) Śi जघनं; Cc जघने (as in text). Śi तस्य; Kı. 2 तस्थु; K₃ Dɛ Mı. 3. 5 तस्थों (for तस्थू). — <sup>d</sup>) Kı Dɛ रक्षमाणा; K². 3 रक्षमाणा; Bɛ Dɛ T² रक्षमाणा:

22 °) Ds S संसक्ताः (for संज्यमुः). — °) S कौरवाः पांडवैः सह. — °) Dai सूर्योदयो. — °) K± Bs-4 Da Dn D4. 5.8 (m as in text). 7.8 ततो युद्धः मवर्ततः ; S प्रावर्तत जनक्षयः (Ms जनेश्वरः).

23 °) \$1 Ks Dai Ds. 6.8 प्रतीय; S जामुश्च.

Ko. 2. 4. 5 Dni D4. 7.8 T2 M4 नागा; D5 नाना- (for नागान्). — °) K2. 4. 5 Da2 Dn2 D4. 7.8 T2 G1 नागांश्च; M1 रथांश्च (for नागाश्च). — °) K3 B1

D2. 3. 8 ह्यारोहान्; T1 G2. 4 अश्वारोहा (for ह्यारोहा).

K3 B1 D3 रथारोहा; D2 ह्यारोहा; D6 नरारोहान्;

D8 ह्यात्रोहा; S गजारोहान् (T2 °हा) (for ह्यारोहान्).

— d) B2. 3 Dai Dni D5 चैव (for चापि). D1

वंतिन: (for सादिन:).

24 G3 om. (hapl.) 24. — 4) K3-5 B Da Dn

हस्त्यारोहा रथारोहात्रथिनश्चापि सादिनः ॥ २४ रथिनः पत्तिभिः सार्थं सादिनश्चापि पत्तिभिः । अन्योन्यं समरे राजन्त्रत्यधावन्तमिताः ॥ २५ भीमसेनार्जुनयमैर्गुप्ता चान्यैर्महारथैः । शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शर्वरी ॥ २६ तथा भीष्मकृपद्रोणशल्यदुर्योधनादिभिः । तवापि विवभौ सेना ब्रहेद्यौरिव संवृता ॥ २७ भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दृष्टा पराक्रमी । अभ्ययाज्ञवनैरश्वैर्भारद्वाजस्य वाहिनीम् ॥ २८ द्रोणस्तु समरे कुद्धो मीमं नविभरायसैः।
विव्याध समरे राजन्मर्माण्युद्दिश्य वीर्यवान्।। २९
दृढाहृतस्ततो भीमो भारद्वाजस्य संयुगे।
सार्थि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति।। ३०
स संगृह्य स्वयं वाहान्भारद्वाजः प्रतापवान्।
व्यधमत्पाण्डवीं सेनां त्लराशिमिवानलः॥ ३१
ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तम।
सुज्जयाः केकयैः सार्थं पलायनपराभवन्॥ ३२
तथैव तावकं सैन्यं भीमार्जनपरिश्वतम्।

C. 6. 3310 B. 6. 75. 34

D2-8 M1. 3-5 सादिनश्च (for सार्थि च). K3. 5 D2.
3. 6 महाराज; K4 B1 Da1 रथा राजन्; B3 रथीन्नाजन्;
Da2 D4. 5. 7 रथान्नाजन्; Dn2 D4 (also as in text). 8
हथान्नाजन्; M1. 3-5 नरा राजन् (for रथी राजन्). D1
सारिथश्च रिंथ राजन्; T G1. 2. 4 M2 सादिनो रथिनो
राजन्. — Da1 om. (hapl.) 24b-25°. — b) Ko-2
Da2 Dn1 D1 T1 G1. 4 M2 कुंजराश्च; K5 D2 रथिनश्च.
S (G3 om.) विशां पते (for महारणे). — b) K3-5
B1-3 Da2 D2. 4-8 G1 M1 हस्त्यारोहान्; Dn2 हथारोहान् (for हस्त्यारोहा). Si T1 गजारोहा; K3-6 D2
हथारोहा; B1-3 Dn2 D4. 8 रथा राजन्; B4 Da2 D5. 7
रथान्नाजन्; D1 M3. 5 गजारोहान्; D3. 6 T2 G1. 2. 4
M2. 4 हथारोहान् (for रथारोहान्). Dn1 हस्त्यारोहास्तथा
राजन्. — b) K4 चैव (for चापि). K0-2 गजिनश्चापि
सादिनः (K2 पत्तिमः); K3. 5 रथिनः सादिनस्तथा.

25 Dai om. 25abe (cf. v. l. 24). K2 om. 25ab.
— a) S सादिन: (T2 पत्तय:) (for रथिन:). Ko
सादिभि:; K1 सादिन:; T2 पत्तिन: (for पत्तिभि:).
— b) M2 सादिभिञ्च (for सादिनञ्च). T2 M2 पत्तयः
(for पत्तिभि:). — d) D8 प्रत्यधावज्ञहर्षिताः; G2
पत्त्रयासञ्जमर्षिताः

26 °) Dai °यमो (for °यमेर्). Ks भीमसेनार्जुना यामैस. — °) Ko Di. 8 गुप्ताश्च; Ks. 8 Di. 8 तथा; Dai गुप्तो; Dai गुप्तो; Gs नृपेश्च (for गुप्ता). Di चान्ये. — °) Dni Di. 7. 8 शोभते (for गुप्ता). Ds पांडवा. — °) Ko-2 चंद्रमाः; Dni शवेरि (for शवेरी).

27 °) Ts G1-s ततो (for तथा). Ds ततो भीष्मः कृपद्रोणः; T1 Gs भीष्मद्रोणकृपद्रौणि-(T1 °णिः). — °) K1 'दुर्योधनादिस्यः — °) Ks B1 T1 G च बसी (for

विवसौ). De सैन्यं (for सेना). — d) Dai ब्रहे. Dai De संवृता:. Di ब्रहेर्न्योतिष्मती वृताः

28 °) B2 M2 संकुद्धो; Da1 कोतेय. — ') K1 पराक्रमं; D1 महारथं (for पराक्रमी). — ') K2 अस्य-यां; D1 अश्वको (for अस्ययाज्). — ') M2 वाहिनी.

29 Si om. (१ hapl.) 29. — ") Bi च(for तु).
— ") Di दृष्ट्वा तु (for नविभर्). Di रायसै: (sic);
Tr आशुरी: (for आयसै:). — ") S त्वरितो (for समरे). Ks. 5 Dn 2 Dr. 7 विच्याघ समरश्चाघी: — ")
Ks मर्माण्युव्छिद्य; M1-3.5 म(M2 घ)र्माण्यादिश्य.
Ko.1 वाहिनी; S भारत (for वीर्यवान्).

30 °) Ko-2 Bs D1 T2 दढदस्तस; M दढं इसस् (for दढाइतस्). T2 G1.8 M (except M2) तथा; T1 G2.4 तदा (for ततो). — b) Dn1 (before corr. as in text). n2 D4.8 भारद्वाजेन. B2 Da2 Dn1 D5 चाइने (for संयुगे).

31 °) D1 G2 संगृद्ध स (by transp.); M1 सं-नियम्य. — °) Da1 भारद्वाज-. — °) K2 ड्यथ्रमत्; D8.6 ददाह (for ड्यथ्रमत्). D1 पांडवानीकं (for पाण्डवीं सेनां). — °) K1 भूछ-; K2 जल- (for त्रु-). K1 D2 M4 [अ]निल: (for [अ]न्छ:).

32 ab) Si ते बाध्यमाना सीमेन (for a). Ko-s Br Di S transp. द्वीणेन and भींब्मेण. Di भरतोत्तम (for च नरोत्तम). Si Ks-s नरोत्तमाः; Ko-s नराधिप; S महात्मना (for नरोत्तम). — b) Si Ko-s. Di केंक्याः; De संजयाः; Ts संजयः. Si संजयेः; Ko-s. Di संजयेः; Ks. s Da Dn Ds-s केंक्येः (for केंक्येः).
— b) Ki Ds 'पराभवतः; De 'पराजयं.

C.6. 3310 B. 6. 75. 34 K.6. 75. 34 मुद्धते तत्र तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ ३३ अमिद्येतां ततो व्यूहौ तिसन्वीरवरश्चये । आसीद्यतिकरो घोरस्तव तेषां च भारत ॥ ३४ तद्द्धतमपत्र्याम तावकानां परैः सह । एकायनगताः सर्वे यद्युष्यन्त भारत ॥ ३५ प्रतिसंवार्य चास्ताणि तेऽन्योन्यस्य विशां पते । युयुधुः पाण्डवाश्रेव कौरवाश्र महारथाः ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

७२

## घृतराष्ट्र उवाच । एवं बहुगुणं सैन्यमेवं बहुविधं परम् ।

33 °) Ko-s S तथैव तावकी सेना. — °) Ko-s M (except M2) भीमार्जुनपरिक्षता; K3 °क्षिता; K5 Da1 Dn1 (before corr.) D1 °क्षितं; T G भीमसेनपरिक्षता (G2 °रीक्षिता; G3 °रिक्षिता). — °) B1-s Da Dn1 D5 T2 M4 मुमोह (for मुझते). K2 तवैव (for तत्रैव).

34 °) \$1 अभियतां; D6 अभिन्नेतां; T1 अभियेतां (for अभियेतां). B2 तदा (for ततो). T1 G4 M4 महान्यूहों; G1-8 महारोद्रे (for ततो न्यूहों). T2 अभिन्यत महारोद्रे; M1-2.5 अभ्युयतमहानीर्थे (M3 sup. lin. 'रोद्रे). — °) \$1 Ko-2.4 D1 तसिन्नीरसमागमे; B3 तसिन्नरसभ्ये. — °) G2 असीद्वितिकरो घोरस् (sie).

35 <sup>6</sup>) Ks Dai तदद्भतम्; De S तत्राद्भतम्. Ks Ds. s. s Ts Gs Mi. s. s अपश्यामस्. — °) Da Dni Ds एकायनपराः; Ts एकायनं गताः; Ca. c as in text. — <sup>d</sup>) Ks अवध्यंत; Ds अमुद्धांत (for अयुध्यन्त). S संयुगे (for भारत).

36 °) Ks Ms प्रतिसंहार्य; Ks B Da Dn D1.4.
5.7.8 'संघाय; Ds अतिसंवार्य; T1 G4 प्रतिसंविध्य
(for 'संवार्य). — b) Bs ततोन्यस्य; T1 G2-4 अन्योन्यस्य (for तेऽन्यो'). G1.3 विशेषतः (for विशां पते).
— d) Ds कौरवेश्व; S कुरवश्च (for कौरवाश्च). Ks.5
Dn2 D2 G2 Ms महाबलाः; B Da Dn1 D1.5 महाहवे;
D2.6 T G1.3.4 M1-4 विशां पते; D4.1.8 महासृधे
(for 'स्थाः).

## च्यूढमेवं यथाशास्त्रममोघं चैव संजय ॥ १ पुष्टमसाकुमत्यन्तममिकामं च नः सदा ।

Colophon om. in Śi. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 Bs D2 mention only पशुद्धदिवसे; K4 T2 G2 पश्चेद्ध; M4 पश्चेद्धिके. — Adhy. name: Ki Da Dn1 Ds ट्यूह्रचना; T2 G2 M3-5 ट्यूह्करणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sup. lin. sec. m.) 33; Dn2 T2 M3. 4 72; D1 74; T1 G 70; M1. 2 71 (as in text); M5 73. — Śloka no.: Dn2 D5 37.

## 72

1 a) Ki. 2 Di S (except M4) बहुविधं (Ki °ध-);
D2 °गणं; Co °गुणं (as in text). — b) Ks तथा;
K5 D2 पुरा; D3 वरं; S नरं (G2 नरः) (for प्रम्).
— °) Si Ko-2 D5 T2 G1. 3 च्यूहमेवं (Ko. 2 °व);
B3 D5 च्यूहमेव; B4 Dn2 च्यूहमेवद्; D1 च्यूह्म चैवं;
D4. 7. 8 च्यूहमेतद्. S यथान्यायम् (for °शास्त्रम्).

2 °) K1 युष्टम्; K4 हृष्टम्; B Da Dn D4.6.

1.8 तुष्टम् (B1 °ष्टिम्) (for पुष्टम्). K8 पृष्टमस्माकसस्तंतम्; D1 S ज(D1 ह)ष्टमस्माभिरत्यंतम् (M4 'रत्यथैम्). — b) K0-2 इति कामं; K5 अभीकामं; S
अभिरामं; Ca.c 'कामं (as in text). K3.5 D2 मे
(for नः). D1 अतिकामं च सर्वदाः — b) K1 बहुम्;
B1 प्रक्रम्; Da Dn1 D5 प्राज्ञम्; Ca प्रज्ञम् (for प्रक्षम्). D1 बहुमेधसमुत्यक्षं; S प्रहृष्टं व्यसना(T G1-8
"नो)पेतंः — b) K1 प्रस्ता; K2 प्रस्ता; Da1 Dn1
D3.8 M5 प्रस्ता (for प्रस्ताद्). K0.2 B3 M4 दृद्धं (for दृष्ट्").

प्रह्मन्यसनोपेतं पुरस्तादृष्टविक्रमम् ॥ २ नातिद्वद्धमवालं च न कृशं न च पीवरम् । लघुदृत्तायतप्रायं सारगात्रमनामयम् ॥ ३ आत्तसंनाहशसं च बहुशस्त्रपरिप्रहम् । असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम् ॥ ४ प्रासर्ष्टितोमरेष्वाजौ परिघेष्वायसेषु च । मिण्डिपालेषु शक्तीषु ग्रुसलेषु च सर्वशः ॥ ५ कम्पनेषु च चापेषु कणपेषु च सर्वश्नः । क्षेपणीषु च चित्रासु सृष्टियुद्धेषु कोविदम् ॥ ६ अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामेषु कृतश्रमम् । शस्त्रग्रहणविद्यासु सर्वासु परिनिष्ठितम् ॥ ७ आरोहे पर्यवस्कन्दे सरणे सान्तरप्रुते । सम्यक्प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम् ॥ ८ नागाश्वरथयानेषु बहुश्वः सुपरीक्षितम् ।

C. 6.3320 B. 6.76.9

- 3 °) D1 च वालं च; T1 G1. 3. 4 नवालं च; G2 नातिवालं (for अवालं च). b) M2 transp. न and च. °) Ko-2 D4 ° यतप्रासं; K3 लघुवत्तां तथायासं (sic); K5 D4 लघुइस्त(K5 °सं)जितप्रायं; Da2 वृत्तान्यतप्राञ्चः; T2 वृत्तायतह्यं; G1. 8 लघ्ववृद्धनरप्रायं. Ga (on a mended portion of the page, sec. m.) as in text. Cc cites लघु, वृत्तं, आयतः and प्रायं; Cd लघुवृत्तं and आयतं. d) K2 सार्गात्रमनोमयं; K4 B1. 2 सारमात्रमनामयं; D1 सार्योघं; D3 सरयोघं (sic); D5 सीगरोग्नं (sic); D6 सार्गाधं; S साग्राकारमध्ययं; Cc. d as in text.
- 4 ") K4 B Da Dn1 Ds "संपन्नं; Ds. 6 "कवचं; G2.3 M4 आत्तंसंनाहशस्त्रंच. Cc cites आत्तसंनाहं. b) G2 बाहुशस्त्रं. c) K2 अतियुद्धं; K4 रथयुद्धं; B2 अतियुद्धः. K2 नियुद्धत्वे; K4 प्रयुद्धं च; Cc. d नियुद्धं च (as in text). d) K0 गदायुद्धेन; K4 अतियुद्धं च; T1 G2.4 शस्त्रयुद्धं च (for गदायुद्धं च ). S संजय; Cc कोविदम् (as in text).
- 5 \$1 om. (hapl.) 5-6; Ko.1 om. 5°-7°.

   °) K² प्रासर्थितोमरेसाजौ; K³ °तोमरेखास; B³
  °तोमरेराजौ; D¹ प्रासासितोमरेखाजौ; D² प्रासर्थितोमरेखाजौ; D³ प्रासर्थितोमरेखाजौ; G¹ प्रासेथितोमरेखाजौ.

  Cd oites प्रास: and ऋष्टि: °) K₄ T² °ढ्वायुधेषु;

  T1 G °ढ्वायतेषु: °) K² भिंडपाळेषु; K³ भीडिः

  माळेषु; K₄ ₅ B Da² Dn D1. ₄ ₁ भिंदिपाळेषु; Da1

  D². इ. ₅ ६ भिंडिमाळेषु: B³ शाकिश्च; Da1 D⁵ शाकिषु;

  T1 G M² शखेषु; T² शूळेषु (for शक्तीषु). °)

  K३-₄ B Da Dn1 D². इ. ₅ , є в सुश्च(B³ °ष्)ळेषु; Dn²

  ग्रमुळेषु:
- 6 Si Ko. 1 om. 6 (cf. v. l. 5); Ks Dns Di. s om. (hapl.) 6cb. — ) T G क्वेणेषु; M1-3. इ क्य वेषु; M4 क्येणेषु (for क्रम्पनेषु). — ) Ks सुन्तेषु;

Ks कणत्वेषु; Bs वरुपेषु; Bs Tr G करणेषु; Ds क्रुपणेषु; Ds. ह Ts Ms कणयेषु; M1-3. 5 क्र्पणेषु; Cd कणपेषु (as in text). Ks. 4 Ds. ह M1-3. 5 च संजय; Ds च सज्जया (for च सर्वज्ञः). — °) Ks. 4 B Ds Dn Ds. 8. 5. र क्षेपणीयेषु; Tr Gs. 4 क्षेपणीयासु (for क्षेपणीयु च). Dr. ह Ts Gr. 8 M वि· (for च). Ks-4 B Da Dn Ds. 4. 5. र. 8 चित्रेषु (for चित्रासु). Cc cites क्षेपणेषु. — d) Ks Ds Ts सृष्टियुद्धे च; Ks सृष्ठियुद्धे पु. Ks B Da Dn Ds. 5. र. 8 च क्षमं; Ks. 5 Dr. 2 चाक्षयं; Gr. 8 कोविदः (for कोविदम्). Cc cites क्षमं.

- 7 Ko. 1 om. 7<sup>ab</sup> (cf. v. l. 5). °) Ta प्रोक्ष विद्याविद्यासुः Cc. d cite अपरोक्षं (as in text). — °) Śi Ks-5 B Das Di. 2. 5. 7 ज्यायासे च; Dai ज्यायासेव (for °सेषु). Cc cites ज्यायासे. Ds कृता असं. — °) Śi Ko-3. 4 T G अञ्चप्रहण°; Dai श्रद्धा-गृहण°; Ds. 6 असुप्रहण°; D5 श्रद्धागृहीण°. — <sup>d</sup>) Bi सर्वेषु (for सर्वासु). Di परिनिश्चितं.
- 8 ") K2 D1 Ca पर्यवस्कंधे; Cd प्रस्रवस्कंदे; Co पर्यवस्कत्दे (as in text). ") Ko.1 शरणे; K2 शरेण; D2 सगणे; D6 शराणां; Ca.c.d सरणे (as in text). K1 सांतरश्चते; D1 सागरश्चवे; D2.6 शांतरश्चते; T1 G M सोत्तरश्चते; Cd सत्येवश्चते; Co सान्तर (as in text). T2 सरणोत्तरणे श्चते. ") T2 सशः (for सम्यक्). K3.5 प्रश्रहणे (for प्रहरणे). D6 सम्बग्धरथाभेदां. ") K3.5 D2 संस्थाने चैव; D6 यथादाने च; Co.d व्यपयाने च (as in text). K3 T2 कोविदः
- 9 b) K1 सुपरीचतं; Ks Dai Ds सुपरिक्षितं (Dai 'त:); S परिनिष्ठितं. °) K1 परिक्षा; Ds परिक्ष Si Ko. s Ds स्थान्यास्थं; D1 स्थाद्यक्ताः d) Dai चेतनेन; D2. s चेतने च; Ds चेतने च; T1 चेदनेन; Cd चेतनेन (as in text). Dns [3]पपादिते; M1 'पादितः; Ms 'पादितां. Ds चेतनोपरिपादितं (sio); Co as in text.

C.6.3321 B.6.76.9 K.6.76.9 परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम् ॥ ९ न गोष्ठ्या नोपचारेण न च बन्धुनिमित्ततः । न सौहृदवलैश्वापि नाकुलीनपरिग्रहैः ॥ १० समृद्धजनमार्य च तुष्टसत्कृतवान्धवम् । कृतोपकारभूयिष्ठं यशस्ति च मनस्ति च ॥ ११ सजयैश्व नरैर्धु ख्यैर्वहृशो मुख्यकर्मिः । लोकपालोपमैस्तात पालितं लोकविश्वतैः ॥ १२ बहुभिः क्षत्रियेर्गुप्तं पृथिव्यां लोकसंमतैः ।
अस्मानिभगतैः कामात्सवलैः सपदानुगैः ॥ १३
महोदिधिमिवापूर्णमापगाभिः समन्ततः ।
अपक्षैः पक्षसंकाशै रथैर्नागैश्र संवतम् ॥ १४
नानायोधजलं भीमं वाहनोर्नितरिङ्गणम् ।
क्षेपण्यसिगदाशक्तिशरप्राससमाकुलम् ॥ १५
ध्वजभूषणसंबाधं रह्नपट्टेन संचितम् ।

10 ") K1.4 B D (except D2. s. s) S नोपकारेण; Ca सोपचारेण; Cd नोप" (as in text). Cc cites उपकारेण — b ) Da Dn D1 (before corr.). s. s न संबंधनिमित्ततः; D1 न च बुध्या निमि"; D5 न च वर्त्तानिम"; D7 न संबंधिनिमि". Ca.c cite संबन्धः; Cd न बंधुनिमित्ततः. — b) K8.5 B Da1 Dn1 D1.2 न सोहदबळीचिपि; K4 Da2 Dn2 D4.5.7.8 Ca.c.d न सोहदबळीचिपि; T1 G4 न सोहादिद्यलाकारेए; T2 M न सोहदबळातकारेए; G1.3 न सोहादिव्यलहारेए; G2 न सोहादिव्यलहारोए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G1.3 न सोहदिव्यलहारेए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G1.3 न सोहदिव्यलहारेए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G2 न सोहदिव्यलहार्कारेए; G3 न सोहदिव्यलहारेए; G4 न कुळीन"; K1.2 न कुळीन परिप्रहै:; B1 Da2 नाकुळीन-परिप्रहस् (Da2 "हे); D1 S न कुळीन परिप्रहै:. Cc cites कुळीनपरिप्रहै:

11 °) Śা तु (for च). Ko. 2 समृद्धवलमायं च;
K1 °वलमायां च; Ks °जनमायं च; Ks D2 °जनमा
(K5 °ना)यं च; D8 °जनमायं छ; T1 G कुलीनमाल्यं
(G1.8 °यं) वीरं च; T2 कुलीनमाल्यमायं च; M
कुलीनजनमायं च (Ms °मायुआ). Ca. c. d cite आयं.
— °) D1.6 T G1.2.4 तुष्टं (for तुष्ट.). Śা तुष्टिशतृतः
वांघव: (sic); Ks. 5 तुष्टसंबंधिवांघवं; K4 तुष्टिमत्कृतं;
D2 तुष्टिसत्कृतं; Ms तुष्टसरजनं. — °) D5 कृत्योपकारं.
— वं) Ca. d cite मनस्वी; Cc °त्वि. D1 सुमनस्वि
(for च मनस्वि).

12 °) Ko. 1 सजलेश; K2 B Da Dn Da. 5. 7. 8 सजते°; K3 सजने°; Ds. 6 संहते°; T1 G अजरे°; M1. 2. 3 (inf. lin. as in text). 4. 5 सज्जने° (for सजरे°). B1-8 Da Dn1 D5 हचेर; B4 बलेर; D3. 6 T1 G M जनेर् (for नरेर्). K5 D2 सजनेः सुनरेशुंक्येर्; D1 सहजेश गुणेशुंकं; T2 प्रस्तुतं सजनेशुंक्येर्. — °) B4 बहुमिर् (for बहुशो). K2. 5 B1 D2 हप्टकमितः; D1 इतल्डक्षणं; D2. 6 सुक्यलक्षणं (for °कमितः). — °) ई1 गुप्तां; K0.1 सुकं; K2 तातः; S तत्र (for तातः). — \$1 K0.1 om. (hapl.) 12<sup>d</sup>-13<sup>d</sup>. — d) K2 लोकविसुत्तेः (sic); D21 विश्रुते; D1 विश्रुतेः.

13 Śi Ko. i om. 13<sup>a</sup> (of. v. l. 12); Ds. 6 om. (hapl.) 13<sup>ab</sup>. — a) Di क्षित्रियेबेहुिमर् (by transp.); Gs ब्रह्मिसः क्षित्रिमर्. Ki गुह्यं (for गुप्तं). — b) Ks Dn² Ds लोकसंमितै:; Di विश्वतै:; Ti G शूर्सिसै:; T² M शूर्समतै: — a) After असा, Ki repeats 11<sup>cd</sup>. Gi असाद् (for असान्). Ki. 5 T² M अभिगतं; Bs अपि गतै:; D² अभिगमं; Ti Gs. i अभिवितं; Gi अभिगतं; G² अभिगतं (for अभिगते:). Ši Di कामै:; Ko-² कामं; Ks Gi-8 कामान्; T² सौम्यं; Co कामात् (as in text). — a) Ki सपदै:; Ds सवाले:; S स(Gi स्व) वलं (for सबले:). S सपदा(Gi वला) नुगं; Co सपदानुगै: (as in text).

14 b) D1 अखासकं (for आपगामि:). — °) B1. 3.4 Dn D1.3.4.6-8 Ca पश्चिसंकाशे. Da D5 Ca अपहें: पक्संकाशे; S अपक्ष( G3 ° क )गिरिसंकाशे. Cc cites पश्चिसद्धे:; Cd पश्चिसद्दशे:. — d) K1.2 Da1 नागश्च. K3 संभूतं; K4 संकुद्धं; D4 संवृत:; D5 संवृतीं.

15 °) ई। नानायोधवर्छ; Ko-2 Tı Gı 'युधवर्छर्; D2. T2 M1. 2 'योधवर्छर्; D1 'योधजनं; G1-8 'यूथ-वर्छर्; M3. 5 'योधवर्छर्; M4 'योधगणेर्. ई। भौमं; Ko-2 D2 भीमेर्; D5 भीम- (for भीमं). — ') Ko-2 वाहि(K1 'ह)नोर्मितरंगिमत्; K5 वाहिनोर्मितरंगिणं; D1 वाजिभिमें तरंगिणः; Tı G वाहनोर्मितरंगितं. — ') D21 D5 क्षप(D5 'य)ण्यसि-; T G M4 क्षेप-णासि-. — ') K2 D12 D5. 3 -वारप्रासै:; D6 -वारप्रावा-(for -वरप्रास-).

16 °) D1 बहु भूषणसंनद्धं; D8 ध्वजरूपेण संवाधं.
— °) K1 रत्नपट्ट धनसंचितं; K3 °पट्टेन संचिते:; K4
B1.8 Da2 Dn D1.4.5.7.8 'पट्टसुसंचितं; K5 D2 रत्न(K5 °क्त )पट्टनसंनिमै:; B2 'पट्टसमाचितं; B4 'पट्टसुसंवृतं; Da1 'पाद्रसुसंचितं; D8.6 'पत्रसमाचितं; S
'कुट्टिमभूषितं; Cc रत्नपट्टै: सुसंचितं; Cd रत्नपट्टै: सम-

वाहनैः परिसर्पद्भिर्वायुवेगविकाम्पतम् ॥ १६
अपारिमव गर्जन्तं सागरप्रतिमं महत् ।
द्रोणमीष्मामिसंगुप्तं गुप्तं च कृतवर्मणा ॥ १७
कृपदुःशासनाम्यां च जयद्रथमुखैस्तथा ।
भगदत्तविकणीम्यां द्रौणिसौबलबाह्निकैः ॥ १८
गुप्तं प्रवीरैलेंकिस्य सारविद्धर्महात्मिमः ।
यदहन्यत संग्रामे दिष्टमेतत्पुरातनम् ॥ १९
नैतादशं समुद्योगं दृष्टवन्तोऽथ मानुषाः ।
ऋषयो वा महाभागाः पुराणा सुवि संजय ॥ २०

ई हशो हि बळी घस्तु युक्तः शस्त्रास्त्रसंपदा।
वध्यते यत्र संप्रामे किमन्यद्भागघेयतः॥ २१
विपरीतिमदं सर्वं प्रतिभाति स्म संजय।
यत्रे हशं बरुं घोरं नातर द्विघ पाण्डवान्॥ २२
अथ वा पाण्डवार्थाय देवास्तत्र समागताः।
युध्यन्ते मामकं सैन्यं यद्वध्यन्त संजय॥ २३
उक्तो हि विदुरेणेह हितं पथ्यं च संजय।
न च गृह्णाति तन्मन्दः पुत्रो दुर्योधनो मम॥ २४
तस्य मन्ये मतिः पूर्वं सर्वज्ञस्य महात्मनः।

C. 6. 3335 B. 6. 76. 25 K. 6. 76. 25

न्वितं. — °) Dai Ds वाहने (for °नै:). Bi. 2.4 Da Dn Di. 3-6 S परिधावद्गिर् (for °सपेद्गिर्). Ks Bs D2.7 परिधावद्गिरशैक्ष. — d) Si वायुवेगमकंपितं; Ko. 2 B2. 3 Da Dni Ds T G Ma Cc °विकल्पितं (G2 °कं); Ki °विकल्पतं;

17 °) Dai Ds गर्जंत. — °) Di वर्ल (for महत्).
— °) Dai Di S द्रोणभी नादिभिगुँसं. — °) Di तथा (for गुसं). Dai क्षतकर्मणः (for कृतवर्मणा).

18 °) Ds कुपं (for कृप-). ·— b) K1 जयजय-मुखेस. T2 तदा (for तथा). — d) Ś1 द्रौणिसौवीर-बाह्निक:; D3.8 द्रौणि(D8 द्रोण)सौबस्तकेकथै:; D5 द्रौणि-सुबस्रवास्कि:; D7 G2 द्रौण(G2 °णी)सौबस्रवाह्निक:-

19 °) Dan प्रविरे; Ds प्रविरेर्; Ds प्रविरेर् Ks गुसप्रवरेलेंकस्य. — °) Si Ko-2 मानविद्धर्; Co सार' (as in text). Di (m as in text) S महा-रथै: (for 'हमाभि:). — °) Ko यवहन्यंत. Di. s. s S सैन्यं मे (for संप्राप्ते). Ks D2 यवन्यद्(Ks 'म)पि संप्रामे. — °) Ks रष्टम्; Dn2 देवम्; D2 विष्यम्; Ca. c. d विष्टम् (as in text). Ks विष्यमतं (for विष्ट-मेतत्). Ko-3 B2. 4 Dn2 D1-4. 6-8 T G M1. 2. 4 Ca अत्र (for एतत्). S प्रायणं; Ca पुरातनम् (as in text).

20 °) D1 अनुस्रोगं (for समुस्रोगं). K5 नैताइश-समं घोरं. — °) S1 दृष्ट्वावंतो; K3.5 D2 दृष्टपूर्वा; G1 दृष्टवंतो (for दृष्टवन्तो). K8.5 B1 D2 द्वि; D8 [5]व्र (for-sa). D2 सामुस्रा (m "नुषा:) (for मानुषा:). Da1 दृष्टवानय मानुषा:; T2 दृष्टवतोभिमानुषं (sio). — °) K3 Da Dn2 D5 महासाया. — दं) S1 प्ररुणा; K5 पुराणो; B1 Da1 पुराणा (for पुराणा). 21 Ko om. (hapl.) 21\*-22\*. — \*) K1 [5]वं; K2.4 B Da Dn D1.5.7.3 [5]िपं; D6 ह (for हि). — Da1 om. 21\*\*. — \*) Dn2 सुक्तः; T2 युक्तः (for युक्तः). K2 B1.3.4 D1.7.3 शास्त्रायंपंपदा; K1 शास्त्रास्त्रं; Dn2 T1 G1 शस्त्रायं (for शस्त्रास्त्रं). K5 D2 संयुक्तः शस्त्रांपदाः — \*) Ś1 बध्यते; D1 बाध्यते; D5 पञ्यते (for बध्यते). K5 यस्य (for यम्न).

22 Ko om. 22<sup>ab</sup> (cf. v. l. 21). — b) K3. 5 B1
D1. 2 हि; T1 G1 स (for सा). K1 G2 संजय:
— D3 om. (hapl.) 22°-24b. — e) T2 यदीहरू;
G2 यम्नेहरूं (for यम्नेहरूं). — d) K3. 5 पांडवो हतवाम्रणे; T G नावधीशुधि पांडवान्.

23 D₂ om. 23 (cf. v. l. 22). — ") K₅ एांडवाथांय नियतं. — <sup>6</sup>) K₀. ३ सर्वे (for तम्र). Т₂ तु
संगताः (for समागताः). — ") K₅ युद्धंता; D₅
युध्यामः; S युध्येयुर् (T₂ युद्धे तु). — ") K₅-ं₅ D₃. ६
यथा वध्यंति; B₅. ₄ Da Dn D₄ (before corr.). ६ यथा
वध्यंति; D₁ तेन वध्यंति; D₅. т. ६ यथावध्यतः; T G
यद्दृन्यत (for यद्वध्यन्त). В₁. ₂ यथा संजय वध्यते;
М यथाह्न्यत संयुगे.

24 Ds om. 24 ab (of. v. 1. 22). — ") Si युक्तं हि; Di उक्तथ्य; S (except Ms) उक्तोपि (for उक्तो हि). Si विदुरेणोक्तं; Ko "जैव: Ki "रेणेव; Ks "रेणेव; Ks "रेणेव; Ks "रेणेव; Ks "रेणेव; Ks "रेणेव; Di "रेणासी; Mi-s. s "रेणायः — ") Ks निसं (for हितं). T G Ms युक्तं; Mi.s. s तस्यं (for एथ्यं). Ks B Da Dn Di.s. 7. s Ts M निस्पत्तः; Ti G भारत (for संजय). Di धीमता सस्यवादिनाः — ") Ks-s Ds. 7 च जग्राह; Ds. 8 जग्राह च (for च गृद्धाते). S नाम्रणोः चैव (Ts M "चापि) तन्मंवः

C. 6. 3335 B. 5. 76. 25 K. 6. 76. 25 आसीद्यथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा ।। २५ अथ वा भाव्यमेवं हि संजयैतेन सर्वधा । पुरा धात्रा यथा सृष्टं तत्तथा न तदन्यथा ॥ २६

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७२॥

७३

## - संजय उवाच । आत्मदोषात्त्वया राजन्त्राप्तं व्यसनमीद्द्यम् । न हि दुर्योघनस्तानि पत्त्यते भरतर्षभ । यानि त्वं दृष्टवान्राजन्धर्मसंकरकारिते ॥ १

तव दोषात्पुरा वृत्तं धूतमेतद्विशां पते । तव दोषेण युद्धं च प्रवृत्तं सह पाण्डवैः । त्वमेवाद्य फलं भुङ्क कृत्वा किल्बिषमात्मना ॥ २ आत्मना हि कृतं कर्म आत्मनैवोपभुज्यते ।

25 °) Ko.1 तस्ते (for मच्ये). Dal Dn Dr मति; Dns मतं; Gs.0 मितः (as in text). Ks Ds तस्य मान्य। सिंदः (का मितः पूर्वं; Ds तस्य मन्यामहे पूर्वं; Ds तस्य मान्य। मितः पूर्वं; Ds तस्य मन्यामहे पूर्वं; Ds तस्य मान्य। मितः पूर्वं; Ti G तध्यं (Ti Gi "ध्यां) मन्ये मितं (Gi.8 °तं) तस्य; Ti Ms (inf. lin.) तथ्यां (Ti "ध्यं) मन्ये मितं पूर्वं (Ti "ब्राँ); M अवसस्य मितं पूर्वं (Mi.4 "ब्राँ). — b) Ds ब्रह्मज्ञस्य; M विदुरस्य (Ms sup. lin. संजयस्य ) (for सर्वज्ञस्य). Di सर्वज्ञस्येव संजय. — ') श्री यथागमस्तेन; Ko.1 "गमस्थेन; Ks Di "मतं तात; Mi.2-5 "गमं तत्र (Ms तात)) (for "गतं तात). Ti Gi आसीत्तथा गतं तथ्यं; Gi आसीचथोकं गत्तो; Ms आविद्यतागमं तत्र. Cs.0 cite यथागतं, आसीत्; Cd यथागमं.

26 °) Ko. 1 ब्राह्मम्; Ts भाग्यम्; Co भाव्यम् (as in text). Ks एवाद्य; Ks एवाद्दं; Dai एव हि; Ds एवं हि (for एवं हि). — °) Si संजय तेन (for संजयेतेन). Ks सर्वदा; Di सर्वदाः. — °) Ks धाज्या; Dai ध्यास्वा (for धाजा). Ko-s स्षष्टः; Bi. 2 T Gi. 8. 4 Ms. 4 दिष्टं; Da Dni Ds [उ]हिष्टं; Gs दृष्टं (for सृष्टं). — °) Ko transp. तत् and तथा. Ks नौ (for न). Si तबन्यथा (sie); Ki B नैतवन्य ; Da Dni Ds न तु नान्य (for न तदन्य ). Ki तथा तनपदन्यथा; Ks तथा तबेदमन्यथा; M तथा तब तदन्यथा.

Colophon om. in Śi. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 D2 mention only qu-

युद्ध दिवसे; K1 षष्टे क्षि; M1 षष्टे क्षिके. — Adhy. name: K4 T2 एतराष्ट्रायुताप: (T2 'श्रय:); Da Dn1 D5 एतराष्ट्रवाक्यं; G2 M1. 2.8 (sup. lin.) धार्त (M1-8 एत) राष्ट्रसेनावर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (marg. sec. m.) 34; Dn2 T1 G 71; D1 75; T2 M3. 4 73; M1. 2 72 (as in text); M5 74. — Śloka no.: Dn D5 26.

## 73

1 \*) K1. 2 Da1 आसमदोषा; K3 आसमदोषास; K5
D2 आसमनेव; G2 आसमदोषास. B4 महाराज; M तथा
राजन्. — °) B3 Dn1 D1. 3 (before corr.) T G
तात; Cc तानि (as in text). — d) B2 Da Dn1
D5 ददर्श; D2 (before corr.) प्रथतो (for प्रथते).:
D1 मरतोत्तम. — °) T1 G यदिदं (for यानि त्वं).:
K5 पृष्टवान्; Da2 पृष्टवान्; S प्रथसे (G1. 8 °ते);
Cd रष्टवान् (as in text). — ') K2. 4. 5 धर्मशंकर';
B2. 8 धर्मसंकरकालिते; Dn D4. 8 °कानि ते; D1 वर्ण-संकरकारिते; D3 धर्मसंकरकानि वै; D1 °कानिव; S.
°संकर(G1. 8 °संरक्ष)कारणात्; Cc. d as in text.

2 \*) Ks परा (for पुरा). — ) Bs युद्ध मू (for यूतम्). B1 एव (for पुरा). — °) D1 वै युद्धं ; D5 युद्धं तत् ; S युद्धं हि. — с) Ko-s प्रवृद्धं ; Da1 प्रवर्ते . B1 Da2 D5 transp. सह and पाण्डवै:. — с) K2 तमेवादि ; D1 अंते चाद्य (for स्वमेवाद्य). — с) D1. 8. 6 कृतं (for कृत्वा). B1. 4 Dn1 (before corr.) D1. 8. 4. 7 T1 G1. 8. 4 M1. 2. 4 आत्मनः (for जात्मना).

इह वा प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम् ॥ ३
तस्माद्राजन्स्थरो भूत्वा प्राप्येदं व्यसनं महत् ।
ग्रूणु युद्धं यथावृत्तं शंसतो मम मारिष ॥ ४
मीमसेनस्तु निशितैर्वाणैभित्त्वा महाचम्म् ।
आससाद ततो वीरः सर्वान्दुर्योधनानुजान् ॥ ५
दुःशासनं दुर्विषद्दं दुःसद्दं दुर्मदं जयम् ।
जयत्सेनं विकर्णं च चित्रसेनं सुदर्शनम् ॥ ६
चारुचित्रं सुवर्माणं दुष्कर्णं कर्णमेव च ।

एतानन्यांश्र सुबहुन्समीपस्थान्महारथान् ॥ ७ धार्तराष्ट्रान्सुसंकुद्धान्द्षष्ट्वा भीमो महावलः । मीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचमृम् ॥ ८ अथाह्वयन्त तेऽन्योन्यमयं प्राप्तो वकोदरः । जीवग्राहं निगृह्णीमो वयमेनं नराधिषाः ॥ ९ स तैः परिवृतः पार्थो भ्रातृमिः कृतनिश्चयैः । प्रजासंहरणे सर्यः क्रूरैरिव महाग्रहैः ॥ १० संप्राप्य मध्यं व्यूहस्य न मीः पाण्डवमाविशत् ।

C. 6. 3348 B. 6.77. 12 K. 5.77. 12

G: कृतं यत्वानत्वमात्मनः ( sic ).

- 3 °) K5 D2 सर्वेण हि; B Da Dn D1.5.7.8 आत्मनैव; D6 आत्मनैव हि; T2 द्रोहेन हि. °) K0-2 T1 G द्वात्मनैवोप-; D1 आत्मनैव हि; D5 °नै-वाथ. द) T1 G2.4 तव; T2 M8.4 तत्त्वां; G1.8 तन्तु; M1.2 तत्त्वा; M5 तत्त्वां (for त्वया). K2.5 D2.6 यथा तथा; B2 Da Dn1 D5 सुदारुणं.
- 4 °) Ks प्राप्स्येदं; G1-8 M1.8.5 प्राप्येदं (for प्राप्येदं). D8 व्यजनं. °) D1 T2 श्रृणु वृत्तं यथा युद्धं. d) D1 वदतो; M1-3.5 गदतो (for शंसतो). K8.5 D2 मे नराधिप; S मम भारत.
- 5 °) Ko. 1. 8 B D (except D1) सु.; K2 स (for सु.). °) G3 भाणेर. Si Ko हस्वा (for मिस्वा). K2 महाचमू; D1 महारथान्; T2 यथा चर्मू. °) K3 G1 रणे; D1. 3 T2 तथा; M1. 3-5 तदा; M2 महा (for ततो). K3-5 D1. 2. 6 T G चीरान् (for चीर:). °) K5 Da1 D2. 3 (marg. sec. m. as in text). 5. 6 T1 G ° नानुगान्.
- 6 a) Das Ds दुविसहं. b) Bs दुर्मुखं; Dr दुर्मिहं; S दुष्पहं (for दुःसहं). Bs दुःसहं; Ds दुर्मुखं; Ts G1-3 M दुर्ज्यं (for दुर्महं). After 6ab, Kr reads 4a-5° in parenthesis. c) K1 B Das Drs D1. 6. 5. 8 जयसेनं (for जयसोनं).
- 7 °) र्डा चारुमित्रं; D5 चारुचित्रं (for 'चित्रं).

  K4 T2 M1-8.5 सुशर्माणं; D1.8 सुधर्माणं (for सुवर्माणं). °) K3 दुतहं; K5 D2 दुःसहं; B2 सुक्णं;

  D21 दुकाणं; D1.6 दुःकणं; D5 दुक्करं (for दुक्कणं).

   °) K2 प्तानन्याक्ष; K8 'आन्याक्ष; B1.3 D1-8.6 ह प्तां( D6 'ता)आन्यांक्ष. °) K4 T1 G महाबलान् (for 'रथान्).

- 8 ") Ko. s. 4 सुसंस्ट्यान्; Ks. 5 D1. 2 T1 G2. 4 'कुद्धो; Ds स संकुद्धान् (for सुसं). ) D1 मीस-सेनो (for ह्यू भीमो). Ks बुकोदर:; Ks Ds महारथः (for महावकः). ) B1 मीमेण (for मीक्मेण). D1. 3 गुप्तान् (for गुप्तां).
- 9 K<sub>4</sub> reads 9<sup>ab</sup> twice consecutively. <sup>a</sup>)
  K<sub>5</sub>. 5 D<sub>2</sub> तथाह्मयंत (K<sub>3</sub> °ति); K<sub>4</sub> (second time)
  अथांगयंत; D<sub>1</sub> अथाह्मयंतस; M<sub>1-3</sub>. 5 समाह्मयंत (for
  अथाह्मयन्त). D<sub>5</sub> आह्मयंत ततोन्योन्यम्; T<sub>1</sub> G समाह्मयं स्थान्योन्यम्; T<sub>2</sub> M<sub>4</sub> समाह्मय (T<sub>2</sub> तमाह्मयं) ततो न्योन्यम्: — <sup>b</sup>) K<sub>4</sub> (second time) आसं- (for आयं).
  G<sub>3</sub> यं प्राप्ताय युकोदर: — For 9<sup>ab</sup>, K<sub>4</sub> (first time)
  B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 subst.;

294\* अथालोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सर्वं एव तु ।

[ Ka तु (for तम्), and तमूचुः (for ऊचुस्ते). Bs हि (for तु).]

- °) Si Ca जीवग्रहं; G2 जीवग्रीवां; Co ग्राहं (as in text). Ds च गृह्णीमो; M4 निगृह्णामो. Di जीवग्रहेण गृह्णामो. d) Si छयमेनं; K2 B2.4 D21 Dn D4.6 वयमेनं (K2 D21 Dni मेतन्); Ds वरमेनं; T G वयमेनं (for वयमेनं). Ds नराधिप; T2 धमं.
- 10 a) Dai Ds पार्चे (for पार्थो). ) Ko.1 सहिनश्चरै:; Ti Gi कृतिश्चरा:. ) Ko पुरा संहरणे; Ki युवा संह'; Ki पुरा सह'; Ki Do प्रजहास रणे; Dai Ds प्रजा(Dai "ज्ञा)संहरणा: a) Ko-s कुर्देर् (for कूरेंर्). Ko.1 सहारथै: (for "प्रहै:).
- 11 °) K1 व्याप्य (sic); Ds संश्रास (for संशाप्य).
  Ds मध्ये; Gs मध्यमं (hypermetric) (for मध्यं). Ks
  Bs Ds T1 G सैन्यस्य (for ब्यूह्स). B1 संशाप्य ब्यूहं
  मध्यस्य; Ds1 'प्य मध्यसुषहस्य (sic). ') Ds तं
  भी:; T1 G तेपि (for न भी:). G साविशन् ')

C. 6. 2348 B. 6. 77. 12 K. 6. 77, 12 यथा देवासुरे युद्धे महेन्द्रः प्राप्य दानवान् ॥ ११ ततः शतसहस्राणि रथिनां सर्वशः प्रमो । छादयानं शरैधों रैस्तमेकमनुवित्ररे ॥ १२ स तेषां प्रवरान्योधान्हस्त्यश्वरथसादिनः । जघान समरे श्रूरो धार्तराष्ट्रानचिन्तयन् ॥ १३ तेषां व्यवसितं ज्ञात्वा मीमसेनो जिघृक्षताम् ।

समस्तानां वधे राजन्मितं चक्रे महामनाः ॥ १४ ततो रथं सम्रत्सुज्य गदामादाय पाण्डवः । जघान धार्तराष्ट्राणां तं वलौधमहार्णवम् ॥ १५ मीमसेने प्रविष्टे तु धृष्टद्युम्नोऽपि पार्षतः । द्रोणम्रत्सुज्य तरसा प्रययौ यत्र सौबलः ॥ १६ विदार्थ महतीं सेनां तावकानां नर्रथमः ।

K1 सहेंद्र:; K3-5 B Da Dn D2.5.7 T1 G2-4 M1 (sup. lin.) सहेंद्रं. T2 [अ]वाप्य (for प्राप्य). K8.4 D2 T1 G दानवा:; K5 M1 (sup. lin.) दानव:; D3 दानवीन; M2 दानवं.

12 ") Ks Ds तथा: Ks au (for aa:). T1 G Ms शरसहस्राणि; Ma शतसहस्राणां (for °स्ताणि). - ७) D1. 8. ६ स्थानां; G2 स्थीनां. S1 Ko. 1 वर्गशः; K: गर्वसः; B1 बहुशः; Ds. 8 सर्वतः (for सर्वशः). Bs-4 Da Dn Ds. s. र. ड सर्वशिखणां; D1 सर्वतोदिशं; S च महात्मनां (for सर्वशः प्रभो). — \*) \$1 Ka. 5 T1 G M1 छादयानाः; B1 छादया\*; B2. 8 Das Dn1 Ds उद्यताखे:; Bs Dns Ds. 7. 8 उद्य-तानि: Dai damaged; Di छाद्यंत:; D2. 8. 6 छाद-यानः (for छादयानं). B: परेर् (for शरेर्). Ks. s तीवेस; Ba बोधेस; Da तीक्णेस (for बोरैस). - d) Da Dni Di. ; तसेवस् (for तसेकस्). Ks अनुवाजिरे; Ks. 5 Da S परिविधिरे; D1 अनुजिमिरे; Co अनुविधिरे (as in text). De तावकासानविदिरे

13 ") K₂ एतेषां (for स तेषां). K₄ वाहान्; T₂ युधान् (for योधान्). — ") Ko- इस्त्यश्वरयसादितिः; Ks. 5 D₂ इस्त्यश्वरयवाजिनः; D₁ "रययोधिनः. — ") Ko जधार (sio); B₂ जगाम (for जधान). K₂ शूरान्; T₁ G सीमो; M₄ वीरो (for शूरो). — ") D₅ नर्चितयन्; D₂ M₄ अचितयन्; Cҫ अचिन्तयन् (as in text).

14. °) K2 विवसितं (for व्यव°). — °) Si Ke. 2. 4
Da. 6 महाबक: S जिन्नांसतां (for जिन्नुक्षताम्). — °)
Da. वर्ष (for वर्ष). — °) Si महारथ:; K2 Ti M4
महारमनां (Ti °नाः); B Da Di Da. 5. 7. 8 महाबकः
(for महामनाः).

15 Ko. 1 om. (f hapl.) 15-16. — b) Ks वीर्थ-वान (for पाण्डव:). — Śi om. 15b-16°. — After 15<sup>ab</sup>, D4 (marg. sec. m.) S ins.: 295\* उवाच साराधें भीमः स्थीयतामिति भारत । यावदेनान्हनिष्यामि धातराष्ट्रान्सहानुगान् । इत्युक्त्वा भीमसेनस्तु प्रविक्य महतीं चमूम् ।

[(L.1) M1-4 इह (for इति). — (L.2) D4 T2 M1-8 एतान् (for एनान्). M सहानुजान् (M4 समागतान्).]

— d) D1. 8. 6 S त्रव् (for तं). Bs M4 वलीधं (for वलीध). Bs महावलः (for नहार्णवम्). — After 15, D4 S ins.:

296\* गद्या भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमाः ।
भिन्नकुम्मा महाकाया भिन्नपृष्ठास्त्रयैव च ।
भिन्नगात्राः सहारोहाः शेरते पर्वता इव !
रयाश्च भमास्तिलकाः सयोधाः शतशो रणे ।
अश्वाश्च सादिनश्चैव पादातैः सह भारत । [5]
तत्राद्धतमपश्याम भीमसेनस्य विक्रमम् ।
यदेकः समरे राजन्बहुभिः समयोधयत् ।
अन्तकाले प्रजाः सर्वा दण्डपाणिरिवान्तकः ।

[(L.2) M1-8.5 छिन्न°(for भिन्न°). — (L.3) D4 G1-3 सहारोहै:; M4 इतारोहा: (for सहा°). — (L.5) T2 पदातै:; M1-8 पादाता: (for पादातै:). — (L.6) M1.3.4 अपदयामो. — (L.7) M1.8 बदैक:.]

16 Ko. 1 om. 16; Śi om. 16<sup>abe</sup> (cf. v. l. 15).
— a) Mi. 3.5 [s]पि (for तु). Di प्रविधे भीससेने तु.
— b) Ki [s]पि पार्श्वतः; Di. 3.6 महारथः (for sिष्
पार्षतः). — b) Dai Ds द्रौणिम्. S समरे (for तरसा). — D3.6 पांडवः (for सौबलः). Si सहसा
प्रयमौ ततः; S यथौ येन (Ti Gi येन याति; Ti Mi
ययौ यत्र) वृकोदरः

17 \*) Ko. 2 विव्याध ; K1 विधाष (sic); K4 विवार्थ ; K8 B1. 3. 4 D (except D1) निवार्थ ; B2 जवान (for विदार्थ). Ts M4 transp. महती and सेनां.

आससाद रथं शून्यं भीमसेनस्य संयुगे ॥ १७

दृष्ट्वा विशोकं समरे भीमसेनस्य सारिथम् ।

धृष्टद्युम्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥ १८

अपृच्छद्धाष्पसंरुद्धो निस्तनां वाचमीरयन् ।

मम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः ॥ १९

विशोकस्तम्रवाचेदं धृष्टद्युम्नं कृताञ्जलिः ।

संस्थाप्य मामिह बली पाण्डवेयः प्रतापवान् ॥ २०

प्रविष्टो धार्तराष्ट्राणामेतद्धलमहार्णवम् ।

माम्रक्तवा पुरुषव्यात्र प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २१

प्रतिपालय मां स्त नियम्याश्वान्स्रहूर्तकम् । यावदेतानिहन्म्याञ्च य हमे मद्धघोद्यताः ॥ २२ ततो दृष्टा गदाहत्तं प्रधावन्तं महावलम् । सर्वेषामेव सैन्यानां संघर्षः समजायत ॥ २३ तिसंस्तु तुम्रले युद्धे वर्तमाने भयानके । मिन्ता राजन्महान्यूहं प्रविवेश सखा तव ॥ २४ विशोकस्य वचः श्रुत्वा धृष्टद्युम्नोऽपि पार्षतः । प्रत्युवाच ततः स्तं रणमध्ये महावलः ॥ २५ न हि मे विद्यते स्त जीवितेऽद्य प्रयोजनम् ।

C.6.3363 B.6.77.17 K.6.77.32]

— °) Ko-s Das Ds T2 G2. 3 M3-5 नर्वभ ; D3. 6 महारथ: (for नर्वभ:). — °) M2 आहरोह (for आस-साद). B D (except D1-3.6) T1 G त्णै (for श्रून्यं). — After 17, D1 ins.:

297\* रथं च शून्यं संप्रेक्ष्य भीमं प्रति विचेतनः ।

18 D1 om. (hapl.) 18. — b) K1 om. (hapl.) from थिस् up to सीर in 19b. — d). T1 G2.4 हत- चेतन: (for गत°).

19 K1 om. up to सीर in 19<sup>b</sup> (cf. v. l. 18).
— ") Dn2 आपृच्छद्; T1 G4 अञ्चनीद् (for अपृच्छद्).
Ś1 Ko. 2 'संपूर्णों; K8 'संरुद्धों; K4 'संपन्नों; D8 (inf. lin. as in text) 'संयुद्धों; T2 M4 'संकुद्धों;
M1-8. 5 'संदिग्धों (for 'संरुद्धों). — b) Ś1 निःखनं;
K8. 4 B Da Dn D4-8 निः(or नि)श्यसन्; D1 निनिक्ते;
S गद्भद्धां (M1-8. 5 'दो) (for निस्तनां). — ") Ś1 K1
समप्राणेः; T1 G2. 4 सम प्राणात् (for सम प्राणेः). Ś1
K D1. 2. 6 प्रियतरः (for 'तसः). — d) G2 भीमस्विति
(for भीम इति). Ś1 Ko-2 निश्चतः; D1 सार्थिः;
D5 नृषितः (for दु:खितः).

20 <sup>8</sup>) Ks कृतांजली:; Dai 'जलि; Ms 'जलिं. — ') Ki बहे (corrupt); Gs बलि; Ms गदी. — ') Ks. s Ds पराक्रमी (for प्रतापवान्). Ks पांडवः सुप्रतापवान्; B Da Dn Ds. s. r. s पांडवः सु(Dai Ds स)महाबलः; S सीमसेनो महाबलः

21 °) Ko. 2 प्रवृष्टो; Ks प्रविद्धे. — °) Ks एवं; K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 एको; S (except T2 M4) एवं (for एतद्). — °) K1. 4 B Ds. 8. 8 T2 G1 पुरुष-व्यात्रः

22 <sup>4</sup>) Śi K² T² मा (for मां). — °) T² M³ दैनान्. K³-5 B Da Dn D². 4. 5. 7. 8 निहन्त्य(Dar D⁵ °त्म) ख; D₁ हनिष्यामि; G₁ नियम्याञ्ज; G₂ M² निह(M² 'हं) त्याञ्ज. — <sup>d</sup>) Śi य एते (for य इमे). K² महिघो°; G₁ मध्यघोषतां(sic). D₁ सदा दैवेन नोदितान्. — After 22, S ins.:

298\* अभ्यधावद्गदापाणिसद्धरुं स महाबर्कः । [ M1-8.5 दु-( for स ). ]

23 M1. 8-5 om. (hapl.) 23<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) D1 तं ह्या तु (for ततो ह्या). Ks. 5 D2 transp. गदाहर्सं and प्रधावन्तं. T2 G M2 सलायं ते (for गदाहर्सं). M2 om. 23<sup>b</sup>-24<sup>c</sup>. — <sup>d</sup>) K8-5 B Da Dn D8-5, 7. 8 Co संहर्ष:; D2 संघर्ष:; D6 संघट्ट:; Cd संघर्ष: (as in text).

24 M2 om. 24<sup>abe</sup> (cf. v. 1. 23). — \*) K1. 2. 4 B D (except D2. 2) सु-(for तु). Some MSS. तुमले. — \*) K4 B2. 4 Da Dn1 D1. 4. 5. 7. 3 महासये; Dn2 महारथे (for भयानके). — \*) K2 महाबाहूं; D3 महम्बूहं. — \*) Ś1 सखा तथा; K3-5 D2. 3. 6 बुको दर;; D5 हवासव (sic).

25 b) \$1 K4 च पार्षतः; K0. इ सहासनाः; K1 सहारथः; K8. 5 D2. 7 [5]य पार्षतः. — °) M4 तूर्ण (for सूतं). — 'तं) Da1 रणे सीवम (for रणसच्चे) रि 82 सहाबलं; Da1 D5 ब्लुल.

26 Before 26, De ins. घृष्ट्युझ उवाच - ")

Ks B D जीवितेनािए; Ti G विद्यते किंचि(Gs कश्चि)क्;

Ts M जीवतः (Ts 'वितः; Ms. 5 'वितं) किंचिव् (for विद्यते स्ता). Ks पृष्टायनगते भीमे - ") Ks B D

C. 6. 2363 B. 6. 77. 27 K. 6. 77. 32 भीमसेनं रणे हित्वा सेहमुत्सृज्य पाण्डवैः ॥ २६
यदि यामि विना मीमं किं मां क्षत्रं विद्वयति ।
एकायनगते भीमे मिय चावस्थिते गुघि ॥ २७
अस्वस्ति तस्य कुर्वन्ति देवाः सामिपुरोगमाः ।
यः सहायान्परित्यज्य स्वस्तिमानात्रजेद्वहान् ॥ २८
मम मीमः सखा चैव संबन्धी च महावलः ।
भक्तोञ्सान्मिक्तमांश्राहं तमप्यरिनिष्दनम् ॥ २९

सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो वृकोदरः ।
निप्तन्तं मामरीन्पश्य दानवानिव वासवम् ॥ ३०
एवग्रुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारतीम् ।
भीमसेनस्य मार्गेषु गदाप्रमिथतैर्गजैः ॥ ३१
स ददर्श ततो भीमं दहन्तं रिप्रवाहिनीम् ।
वातं वृक्षानिव बलात्प्रमञ्जन्तं रणे नृपान् ॥ ३२
ते हन्यमानाः समरे रिथनः सादिनस्तथा ।

M1-2.5 विद्यते; T2 M1 इत्यते (for जीविते). D6
T1 G M2 [5] ; T2 M1 [5] च्यत् (for Sद्य). — °)
K2 हत्वा; K1 जित्वा; G3 मित्वा (for हित्वा).
— d) Dai D5 जित्रहम्. Di T G पाँडवे.

27 °) T1 G यजीवामि (for यदि यामि). — °)

Ko-s T1 G1 किं वा; D1 किं मे; M1 किं मा. Da1
विदिप्यति. — ल ) D1 Cd एकायनं; T2 एक्यानः;
C2 एकायनः (as in text). Ko.1 चावस्थिते; B3
वात्र स्थिते; Da1 D5 G3 M1 वावस्थिते (M1 °तो);
D1 जीवति वै (for चावस्थिते). T2 सति; M2.5 रणे
(for युधि). Cv मिंग चावस्थिते युधि (as in text).
Cc मिंग चैकायनगते तुल्यार्थाभिनिवेशिनि.

28 D: om. 28. — a) Si Ds. 6 अस्वितं; Ki युक्तितः; Di न स्वितः; Ca. c. d अस्वितः (as in text). Bs आयुक्तस्य प्रकर्षतः; S परत्र (T² तस्य नः G² परतः; Mi. s. 4 नरसाः; Ms. 6 परसाः) स्वितः कुर्वतिः — b) Ki 6 B Da Dn Ds-8 हाकः; Ks सानिः; Di सिर्धः; S सेंद्रः (for साग्निः). — b) Ks Di Mi-8. 6 Cv सहायः; Ds साहायानः; T² सखायं (for सहायानः). Ko. 2 समुत्सुज्यः; Cv परित्यज्य (as in text). — b) Ca स्वित्तमान् (as in text). Ks स्वित्तमनावजेदः; Ks Di भान्तः (Ks क्योतिमानावजेदः (as in text). Ki B² Dai Dni Di. s. 6 गृहः; Ks गृहातः; Bs इहः; Cv गृहान् (as in text). — After 28, Di ins.:

299\* धिकृतस्य च क्षत्रेण निरर्यं जीवितं भवेत् । ; while S ins.:

300\* रौरवे नरके मजोद्रप्तवे दुस्तरे नृमिः।

[Ts कीरवे (for रौरवे). G1-3 Ms आध्रवे. M± झतरे.]

29 \*) Śı सम (sic); Ks B D (except Dı) स मे

(for सस). K1 भीस. — ) K1 संबंधे; K3 सबंधी; K5 संबंधे; D3 स घन्वी; Cc संबन्धी (as in text). D5 महाबल. — D1 om. 29<sup>cd</sup>. — °) K1 B Da Dn D1. 3 मे (for ऽस्मान्). G1-3 °आपि (for °आहं). — d) Ś1 K0-2.4 B2-4 D1 M1-4 °निस्दनं (M4 °न).

30 °) B2 तन्ना-(for तन्न). — b) D1 पार्थी (for यातो). — T2 om. 30° . — e) K1 निमंत; K3 निमंत; B3 निमंत; Cv निमन्तं (as in text). K1 मामरी; K5 स्वामरीन्; B Da Dn D1. 5. 7. 8 मां (B3 वा) रिप्तृ; D1. 8 इह (D6 °व) मां; T1 G1 अहितान् Cv cites माम् (as in text). — d) K3 B3 D3. 6 M2 वासवः; K5 वासवीं; D1 वाहिनीं. K1 दानवारिरवा-सुरान्-

31 ab) Śi Ko-s transp. ततो and ययो. Ti G राजन् (for नीरो). K4 B Dn D1.4.8-3 T2 भारत; Dai भारती; Ti G नाहिनी; Co भारतीम् (as in text). — bb Di मार्गण. — b Ko-s नेगालमार्थितर; Di गदाश्रम ; S गदानिम (for गदाश्रम). Ki गणै:; Ds (m as in text) भुजै: (for गजै:). Śi मिथितैगैद्या गजै:

32 °) K± न; T² सं (for स). Ks. s B1. s. 4
Da Dn D4. 5. 7. s तदा (for ततो). — °) Ś1 दहंत;
Da1 वहंत. T1 G1. s. 4 अरि ; G2 इव (for रिपु -).
— °) Ś1 Dn D1 G2 वातो (for वातं). B Da1 Dn
D1. s बहुन् (for बलात्). — °) Ś1 प्रमजंतं; Ks
प्रसज्जतं; T1 G2. 4 प्रमज्यंतं; T2 वभंजतं; G3 प्रहुर्न्तं. G3 नृणे (for रुणे). K8. s D2 रिपून्; D6 नृप
(for नृपान्).

33 °) Ks तं (for ते). Ks. 5 D2 वध्य° (for हन्य°). D1 इन्यमाना हि समरे · - °) \$1 Ko. 2. 3 D2. 3 T2 G4 M1. 3 पदाता; K5 पदतो; Da1 पादात-; D5 पदाति-. - °) B2 Da Dn1 D5 M1. 3 °स्वनं (for

पादाता दन्तिनश्रैव चक्रुरार्तस्वरं महत् ॥ ३३
हाहाकारश्र संजज्ञे तव सैन्यस्य मारिष ।
वध्यतो भीमसेनेन कृतिना चित्रयोधिना ॥ ३४
ततः कृतास्तास्ते सर्वे परिवार्य वकोदरम् ।
अभीताः समवर्तन्त शस्त्रवृष्ट्या समन्ततः ॥ ३५
अभिद्वतं शस्त्रभृतां वरिष्ठं
समन्ततः पाण्डवं लोकवीरैः ।
सैन्येन घोरेण सुसंगतेन
हृष्ट्या बली पापतो भीमसेनम् ॥ ३६
अथोपगच्छच्छरविक्षताङ्गं

पदातिनं क्रोधिवंषं वमन्तम् ।
आश्वासयन्पार्षतो मीमसेनं
गदाहस्तं कालिमवान्तकाले ॥ ३७
निःश्रल्यमेनं च चकार तूर्णमारोपयचात्मरथं महात्मा ।
भृशं परिष्वज्य च भीमसेनमाश्वासयामास च शत्रुमध्ये ॥ ३८
आतृनथोपेत्य तवापि पुत्रस्तासिन्वमर्दे महति प्रवृत्ते ।
अयं दुरात्मा द्वपदस्य पुत्रः

C. 6. 3376 B. 6. 77, 40

°स्तरं). Ks Da तदा; S पृथक्; Co सहत् (as in text).

34 °) M1.2 °कारस्तु. D3 संजातः; D6 संयज्ञे.
— °) B2 तम्र (for तव). Ś1 K1.4 भारत (for मारिष). — °) B3 वध्यते; D8 (by corr.).6 वध्यता; T2 विध्यतो. — °) T1 G क्रोधिना (for कृतिना). D1 कृतिनश्चित्रयोधिनः

35 K1 om. 35. — °) S1 सर्व; Dn2 दीरा: (for सर्वे). — °) K5 ते भीता:; D1 T1 G2. 4 सहिता:; D5 अभिता (for अभीता:). B Da Dn1 D3. 4 (marg. 860. m.) S समवर्षत (M2. 3 °त:); Dn2 °कुर्वत; D4 °वर्षत. — °) B3. 4 Dn2 D4. 7. 8 शस्त्र (B3 °र) घृष्टिं; T2 शरबृष्ट्या; M2 शस्त्र विष्ट्या. K3. 5 D2 प्रंतप (for समन्ततः).

36 T2 om. 36ab. — a) Si बाख्यमृतां (for हाखं). Ko.1 Gi-3 वरिष्ठः. — b) Ko.1 सुसंगता (Ko and); D2 समावर्ततं (for समन्ततः). K2.8 Bi.2 Dn पांडवः (for पाण्डवं). Ko.2 Bi Dn Di.7.8 लोकवीरं; Ki वारं. Ks समावर्तत पांडवा लोकवीरैः — For 36ab, B3 subst.:

#### 301\* अभिद्धतं शस्त्रभृतां वरिष्टं च समन्ततः । छोकपालसमं वीर लोकवीरैश्च पाण्डवम् ।

— ") K4 B Das Dns Ds सुसंहितेन; -Ks Dai Dns D1-4. 7. 8 सुसंहतेन; Ds S सुसंवतेन (Ds Ms. s "यु-तेन; Ts "युने तु). — ") 8 सहायं (for बली). D1 पांडवं (for पार्षतो).

37 °) र्डा अथोमिगच्छच्; Ds अथास्य°; M1 अथान्व° (sup. lin. °व°). र्डा छरविकृतांगं; D1.8 °विक्षितांगं; Ms. 5 °विक्षतांगः. Ds अथोपगच्छंच्छर°. — °) Ko. 2 सहंतं; K1. 5 सहंतं; Ds (marg. sec. m. as in text) धमंतं (for वमन्तम्). S पदातिनं घोर(T1 G1 क्रोध)विषक्तरूपं. — °) Ko. 2. 3 Ds. 4.8 T2 G3 आ(D8 अ)आसयत्; K1 अश्वासयन्. K2 पार्षमी; M2 पार्षतः. — T1 reads (sec. m.) 37<sup>6</sup>-38° in marg. — °) Dn2 °कालं.

38 °) K² निशस्यम्; B1 Da2 D1.8 M1-2.5 विशस्यम्; Co.d नि:शस्यम् (as in text). G1 एकं (for एनं). — °) D3 आरोप्य तं; G चारोपयच् (for आरोप्यच्). K2 B Da Dn D1.5.7.8 T1 G1 चालारथे; K3 D2 स्वालारथं. — °) M1 ध्रुवं; M2.2.5 हुई (for भृष्ट्रां). K2 Da1 Dn1 D1.6.7 G2 भीमसेन (for भेनम्). — °) K2.4.5 B1.2.4 D (except Dn2) M स (for च). — After 38, T G ins.:

# 302\* तथा तसिन्वतैमानेऽतिवेगं [ T2 -वोरे ( for -वेगं ).]

Ts cont.:

## 303\* भीमो तथो प्रेत्य च याज्ञसेनम् (sic)।

39 °) K2 ज्ञात्त्वयापेत्य; D1 ज्ञात्ंस्ययेपेत्य; D2.6 ज्ञात्त्वयालोक्य; D8 (marg. sec. m.) T2 M4 °त्रयोवाच; T1 G °त्रयोत्पत्य. D1 तवाह; T2 तथापि (for तवापि).
— b) B3 ततो (for तसिन्). G2 प्रश्नृत्ते (for विसर्वे).
B Da Dn D4. 5. 7. 8 सहसाश्युवाच; D3 महाति प्रपत्ने;

C. 6. 2376 B. 6. 77. 40 K. 6. 77. 46 समागतो मीमसेनेन सार्धम् ।
तं यात सर्वे सहिता निहन्तुं
मा वो रिपुः प्रार्थयतामनीकम् ॥ ३९
श्रुत्वा तु वाक्यं तममृष्यमाणा
ज्येष्ठाञ्चया चोदिता धार्तराष्ट्राः ।
वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते
युगक्षये केतवो यद्वदुप्राः ॥ ४०
प्रमुद्ध चित्राणि धनुंषि वीरा
ज्यानेमिषोषैः प्रविकम्पयन्तः ।
श्रीरवर्षन्द्वपदस्य पुत्रं

यथाम्बुदा भूघरं वारिजालैः ।

निहत्य तांश्रापि शरैः सुतीक्ष्णै
र्न विच्यथे समरे चित्रयोधी ॥ ४१

समम्युदीर्णाश्च तवात्मजांस्तथा

निज्ञाम्य वीरानिभतः स्थितात्रणे ।

जिघांसुरुप्रं द्वपदात्मजो युवा

प्रमोहनास्तं युयुजे महारथः ।

कुद्धो भृशं तव पुत्रेषु राज
न्दैत्येषु यद्वत्समरे महेन्द्रः ॥ ४२

ततो च्यम्रह्मन्त रणे नृवीराः

Ds महली प्रवृत्ते; Tr G तव संप्रवृत्ते (G: "मर्दे); Tr M सहला प्रवृत्ते. — After 39°, Tr G ins.:

#### 304\* रष्ट्रा रणे वाक्यमिदं बभाषे ।

— ") Ts कथं (for अयं). Si सहात्मा (for दुरात्मा).
— ") Ds ते (for तं). Bs. 4 Dni (marg.). ns Ds.

1.8 Ms याम; Ts शात; Gs यांत (for यात). Ks. s

Ds महता; Bs Ms सहसा (for सहिता). Si नियंतुं;

Ki निहंतं; Ks. s Ds बलेन (for निहन्तुं). — ") Ks

Bs. 4 Ds. 6-8 मा नो; Ts मया; Gs माया- (for मा

वो). Ko. s. 4 Ds. 8 S अमीके; Ki अमीकी. Di

पापो इस्यं रे मर्यतासय संख्ये. — After 39, Di ins.;

### 305\* आर्छेन्नेतं क्षुद्रकर्मातिहीनं सैन्यं च विष्वंसयते पृषत्कैः ।

40 °) B1. 3. 4 Da Dn D1. 4-8 T2 M4 [अ]य; B2
D8 T1 G च; D2 चु; M2 [अ]पि (for तु). K5
M8. 5 तव मृष्य°; T1 G4 M1. 3. 4 तदमृष्य°. — °)
K0. 1 ज्येष्ठाज्ञाया. S1 Da1 चोवितः; K2. 2. 5 B1. 2
D2. 7. 8 नोदिता; K4 देशिता (for चोदिता). S1 जातेराष्ट्रः — °) S1 मे (for ते). D1 ततोम्यधावंत युदायुघास्ते. — व) B3 कैतवो (for केतवो). B8 युद्धमुद्राः;
D1 यहिंदुमाः; D2 [ऽ]युद्धदुप्ताः; T2 - च दुप्रहाः; G8
यत्तुमः; M4 यश्रदुप्ताः (for यद्भुद्धमाः).

41 °) Ko संगृह्य; K1 समृद्ध; K2 संग्रह्म; B3 प्रसृद्ध. K2. 5 B2. 6 Dn1 D2. 7 चाकाणि (for चित्राणि). Da1 चीरो; D3 चैष (for चीरा). — े) K2. 6 B D4 T1 G4 ज्यां (for ज्या॰). É1 प्रविकंपयंत; D1 °क्षं-यंत; G2-8 परिकंपयंत: — °) É1 B8 T1 G M4 व॰

चर्पुर् (for अवर्षन् ). — ") G2 अथ (for यथा). K1.8 Da1 मूधर (for "धरं). D1 अंबुवेगी: (for चारिजालै:). — ") Si D3 निहस्य (D3 "म्य )मानोपि (for निहस्य तांआपि).

42 °) Ko. 2 समन्युदीणांश्च; K4 समस्युदीणांस्त; Dal समस्युदीणांश्च; Ml. 2 समं द्युदीणांश्च. D6 हतासम् जांस; T1 तदासमांस (for तवा ). T1 G2.4 तदा; Ml-8.5 च (for तथा). D1 स तानुदीणांसव राज पुत्रान्. — °) Ko-4 B Da Dn D2-7 M4 निशस्य (for निशास्य). D3 अभितस्थिवान्; T2 अभितस्यथा; G2 अहितस्थितान्; Ml-4 अभितस्थितान्. D1 निशस्य वीरो युधि युद्धशांदः. — °) S1 उग्रां; D1 आजी; T1 G2.4 उग्रो (for उग्रं). D1 [5]सी; T G M4 रणे; Ml-8.6 [5]पि (for युवा). — °) S1 युयुधे; K6 प्रयुजे (for युयुजे). K2 महारथ; D1 महारमा. — °) D6 पुत्रेण (for पुत्रेषु). D1 कुद्धस्त राजस्व पुत्रकेषु; S पुत्रेषु ते कोध (M4 कोप)वशेन (T2 G2 M1-8.5 °पु) राजन्. — ') Dal युध (sic); Dn1 युध्यन् (for यद्भन्). M1-8.5 सुरेंद्र: (for महेन्द्र:). D1 देखेषु युध्यक्षिव वज्रहस्तः. — After 42, S ins.:

306\* स वै ततोऽस्त्रं सुमहाप्रभावं प्रमोहनं द्रोणदत्तं महात्मा । प्रयोजयामास उदारकर्मा तिसात्रणे तव सैन्यस्य राजन् ।

[(L. 1) M1-8 सुमहत्मभावं. — (L. 2) M5 सुमोहनं. — (L. 3) G1.8 सुसार (for उदार). — (L. 4) T2 क्षणे (for रणे).]

43 ") Śı Ko-s [s]प्यमुशंत; T G Ms विमुद्धां

प्रमोहनास्त्राहतबुद्धिसत्त्वाः ।
प्रदुद्धदुः क्रुरवश्चैव सर्वे
सवाजिनागाः सरथाः समन्तात् ।
परीतकालानिव नष्टसंज्ञा-मोहोपेतांस्तव पुत्रानिशम्य ॥ ४३
एतसिन्नेव काले तु द्रोणः शस्त्रभृतां वरः ।
द्रुपदं त्रिभिरासाद्य शरैर्विच्याध दारुणैः ॥ ४४
सोऽतिविद्धस्तदा राजत्रणे द्रोणेन पार्थिवः ।

अपायाद्रुपदो राजन्यूर्ववैरमजुस्सरन् ॥ ४५ जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः शृङ्खं द्घ्मौ प्रतापवान् । तस्य शृङ्खस्वनं श्रुत्वा वित्रेसुः सर्वसोमकाः ॥ ४६ अथ ग्रुत्राव तेजस्ती द्रोणः श्रस्तभृतां वरः । प्रमोहनास्रेण रणे मोहितानात्मजांस्तव ॥ ४७ ततो द्रोणो राजगृद्धी त्वरितोऽभिययौ रणात् । तत्रापश्यन्महेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान् । धृष्टद्युमं च भीमं च विचरन्तौ महारणे ॥ ४८

C. 6. 3388 B. 6. 77. 52 K. 6. 77. 60

T² ध्या ति (for व्यमुद्धन्त). Dai Dni नृवीरा;
M1-3.5 प्रवीराः. — °) Di प्रमोहिताकोण विभिन्नकायाः.
— °) D² प्राहुदुवुः; D6 दुदुवुः. Si Ko-² Di कौरवाः
आपि; K3 Dn² कौरवां(Dn² धा)श्रेव; M3.5 कुरवआपि. Si Ko-² संख्ये (for सर्वे). — с) Gi धाराः;
Mi (sup. lin.) धानाः (for धाराः). K1 सुरथाः;
Di सहितास (for सरथाः). Di तदानीं; D6 समंततः.
— °) Si परीतकल्पानियः; B3 धालान्प्रवि- (for धालाः)
विव). K1 नष्टसंज्ञाः; D3 रिष्टसंज्ञान्. Di S परीतकाला
इव नष्टसंज्ञा (Di धाः). — 1) Si देहोपेतांसः; K4
मोहितांसः; Dai D5 मोहा(Dai ह)पेतांसः; D² मोहेस्थेतांस (for मोहोपेतांस). Dai D3 पुत्रा. K4 निज्ञाः
म्थ. Di संमोहितासा गजपत्त्रयसो; S मोहाश्रया (T²
धादिशोः; M धालो प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति किंवित् (T² तावत्). — After 43, S ins.:

307\* एतस्मिन्नेव काले तु भीमः प्रहरतां वरः । विश्रम्य च तदा राजन्पीत्वामृतरसं जलम् । पुनः संनद्धा सहसा योधयामास संयुगे । घट्युन्नेन सहितः कालयामास भारत ।

[(L. 1) G1.8 मीक्स: (for मीम:). — (L. 2) T प्रशुच्य तु (for विश्रम्य च), and भयं (for रसं). — (L. 3) Ts प्रसक्ष. Ti G4 संकुद्धो; M4 समरे (for सहसा). G2 पुनः संनद्धामिसंकुद्धो (sio). Ms योज (for योष). — (L. 4) Ts पांडवो युद्धपूर्मदः (for the post. half).]

44 °) S एतसिश्रंतरे राजन् — Ko.1 om. (hapl.) 44°-47°. — ळ ) D1 द्वपदं पुनरानकंच्छरेगीर्धं विराजितै:

45 Ko. 1 om. 45 (cf. v. l. 44). — a) Da Dn1 Ds सोमि-; Ds सोपि (for सोडित-). K4 B Ds. र Tr G M. ततो; Ts तथा (for तदा). — 5) Ks Drs D. Gr. 8 M रणाव् (Ms रणो); Ts शरैर् (for रणे). Da Ds S द्रोणस्य (for द्रोणेन). Dar Dr. 8 Ts Gs Mr-8.5 पार्थिव; Tr Gs सायकै:. — 6) Sr सपयाव्; Ts उपयाव्. Dr शिन्न; Gr-3 Mr-8.5 राजा (for राजन्).

46 Ko. 1 om. 46 (of. v. l. 44). — 6) \$1 Bs च; D1 स; T1 G तं (for तु). Bs-4 transp. द्वपदं and द्रोण:. D1 चीर: (for द्रोण:). Ks Dns Ds. 7.8 जित्वा द्रोणस्तु द्वपदं — 6) = 6.23.124. 8 प्रदक्ष्मी शंखमाहवे. — 6) M1 (sup. lin.) तस्वी (for तस्व): T2 शंखध्वनि. D3 द्या (for श्रुत्वा). — 6) \$1 विमेसु:; D3 विनेशु:. Ks D1.3.5 सर्वसैनिका:

47 Ko. 1 om. 47<sup>ab</sup> (cf. v. l. 44). — a) Ks Dai Ds सुझाव. — After 47<sup>ab</sup>, Ds. c read (for the first time) 48°, repeating it in its proper place. — b) Ds सोहनाक्षेण च रणे. — d) K4 तनपांस (for आत्मजांस).

48 °) Т² तदा (for ततो). Si राजगृद्दं; Ko
गृद्धी; Ks D² गृभी; Ks महाराज; Ks B D1.6
राजगृभी; Dat गृद्धी; Das गृथी; Ds गजान्मृद्धन्;
Tr G राजगृभुः; T² गृंथी; Ca.a.d राजगृद्धी (as
in text). — ) Ko-2 ब्याययौ; Ks-5 B D [s]स्थाययौ (D1 थू); T² दि ययौ (for Shययौ). B1
रणे; Bi D (except Dn2 Di.7.3) S रणं. — ") Si
भरद्वाजः (for भा"). — ") Gs दृष्टं (for घृष्टं).
Ks om. the second च. — ") K2 Da1 विचरतो;
K4 विचरतो; M1-8 विचिन्यंतौ (for विचरन्तौ).

49 °) Ks मोहाविष्टा च; Ms विष्टात्र. Di मोहि-, तांसाव पुत्रांत्र. — ) Di सोपश्यत (for अपश्यास) C. 6. 3388 E. 6. 77. 52 K. 6. 77. 60 मोहाविष्टांश्च ते पुत्रानपत्रयत्स महारथः ।
ततः प्रज्ञास्त्रमादाय मोहनास्तं व्यज्ञातयत् ॥ ४९
अथ प्रत्यागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः ।
पुनर्युद्धाय समरे प्रययुर्भीमपार्षतौ ॥ ५०
ततो युधिष्ठिरः प्राह समाहूय स्वसैनिकान् ।
गच्छन्तु पदनीं शक्त्या मीमपार्षतयोर्ध्रिष्ठ ॥ ५१
सौमद्रप्रमुखा वीरा रथा द्वादश दंशिताः ।
प्रवृत्तिमिथगच्छन्तु न हि शुष्यति मे मनः ॥ ५२
त एवं समनुज्ञाताः श्रूरा विक्रान्तयोधिनः ।

बाढिमित्येवमुक्त्वा तु सर्वे पुरुषमानिनः ।

मध्यंदिनगते सर्थे प्रययुः सर्व एव हि ॥ ५३

केकया द्रौपदेयाश्र धृष्टकेतुश्र वीर्यवान् ।

अभिमन्युं पुरस्कृत्य महत्या सेनया दृताः ॥ ५४

ते कृत्वा समरे व्यूहं सूचीमुखमरिंदमाः ।

विमिदुर्धार्तराष्ट्राणां तद्रथानीकमाहवे ॥ ५५

तान्त्रयातान्महेष्यासानभिमन्युपुरोगमान् ।

भीमसेनभयाविष्टा धृष्टसुम्नविमोहिता ॥ ५६

न संधारियतुं शक्ता तव सेना जनाधिय ।

B1. 2 om. स. Da Dni Ds Gi सु. (for स). — °)
Ks. 5 प्रमास्त्रम् (for प्रज्ञा°). — d) Ko. 2 विशासयत्;
Ks-5 B Dns Di. 2 (marg. sec. m.) Ms. 4 स्वनाशयत्;
Dai स्यशास्त्रम्, Ds. 8. 6 विनाशयत्; Gs सशास्त्रम्

50 °) S (except M5) ततः (for अथ). — b) D1 विशां पते; D8 नराधिप; T1 महाबलाः (for महारथाः). — b) K2 प्रयशोद; B1 प्रतीपुर; D2. s प्रयशो (for प्रयशुर्). S प्रत्युवाता निगीषवः

51 °) M1-8.5 राजा (for प्राह). — °) Da Dn1
Ds M2 स; T2 च (for ख-). — °) K5 M2 गच्छंत
(for गच्छन्तु). K2 पदवी; Ca.o °वीं (as in text).
D8.8 सचया (for शक्ता). — d) M4 इति (for युधि).

52 °) K1 'सुमुखा (for 'प्रमुखा). — ) D1 सथा; T2 रथ-(for रथा). Ko S दंसिता:. — D5 om. 52°—53°. — °) D1 सत्ताच्छध्वं; D2 T G2-4 M4 स्मिगच्छंतु (for अधि'). — ¹) T2 च (for हि). D21 युष्यति मे; D3 मे शुध्यते; T2 M शुद्धं हि मे; G8 शुध्यति मे. — After 52, T G M4 ins.:

308\* प्रवृत्तिं भीमसेनस्य पार्षतस्य च संयुगे । विज्ञाय समरे शीघ्रं प्रविशय्वं रथार्णवम् । गच्छन्तु परया शक्तया अवन्त इति मे मतिः ।

[(L. 1) Ts पांचालस्य (for पार्पतस्य). — (L. 2) Ts विश्वातुं (for विश्वाय). Ts प्रविद्येतद्रणाजिरं (for the post half). — (L. 3) Ts अक्त्या (for श्वक्त्या), and मनः (for मतिः).]

53 Ds S (f hapl.) om. 53ab (for Ds, cf. v. l. 52). — a) D1 收载 展; Ds. s 收载 ਰ (for ਰ एवं).

— b) D1 विकांतपौरुषाः (for 'योधिनः). — D2 om. (hapl.) 53°. — ') D3 M2.5 उक्ता तु. — ') D6 मध्यंदिने. — ') S प्रययुस्ते महारथाः

54 °) MSS. (indiscriminately) कैक्या, केक्या, केक्या, केक्या, केक्या, केक्या, किक्या. De कींत्रेया (for क्क्या). Gs द्वीपदेख्य — b) Gs दृष्ट (for धृष्ट ). — d) Si Das Dni Ds Ts वृत:.

55 °) G1.8 भित्ता (for कृत्वा). K1.2 समर- °) A few MSS. श्रूची°. D8 G1-8 अर्दिस; T1 G4
°दमं. — °) K4 B1.2.4 D4 T1 G4 विभिद्धर्; B8
बीभत्सुर्; D5 विविशुर् (for विभिद्धर्). — °) D1
अत्ययन् (for आहवे).

56 °) T2 शामिमन्युपुरोगमाः — °) B8 ° भयाविष्टान् — с ) Si Ko. 1. 8. 4 B Dai Dn D1-8. 7 Gs. 3 ° स्नविमो-हिताः (Bs 'हितान्; Dai 'हितः); Ti G4 'स्नेन मोहिताः (Ti 'ता); M 'सम्पोडिताः (M4 'ता).

57 S transp. 57<sup>ab</sup> and 57<sup>ed</sup>. — <sup>a</sup>) K4 B Da Dn1 Ds न संवारियतुं; D1.8 नालं वारियतुं; Ds न क्षणं घारितुं; T2 सा न घारियतुं. Cc cites संघारियतुं (as in text). S1 Ko-3 D2 हाक्ता:; D1 होकुस्; D8 S सेहे; Cd हाका (as in text). — <sup>b</sup>) Ko.2 सेनां तव; K1 स तां तव; K8 तव सेनां. K4 B Dn2 D3.6.8 S नरा° (for जना°). D1 तव पुत्रस्य सैनिकाः. — <sup>e</sup>) S1 मदमूळींचृतात्मानं; K6-4 वृतात्मानः; K4 मदसंमूळींतात्मानं (sic); B8.4 Da Dn D1.4.7.8 मदमूळींन्वतात्मा हि (Da1 Dn1 क्ष्मा वै; D1 क्ष्मानः); S मोहिता (T2 om. मोहिता) म(G1.2 मं)दमूळींमिर्- Cc cites मदमूळींन्वतः. Cd as in text. — <sup>d</sup>) K1 प्रमुदेवा°; D1 प्रमदेवात्मनि. Ko.2.3 D1.2.6 स्थिताः

मदमूर्जीन्वतात्मानं प्रमदेवाध्वनि स्थिता ॥ ५७
तेऽभियाता महेष्वासाः सुवर्णविकृतध्वजाः ।
परीप्सन्तोऽम्यधावन्त् धृष्टसुम्नवृकोदरौ ॥ ५८
तौ च दृष्ट्वा महेष्वासानिममन्युपुरोगमान् ।
बभूवतुर्भुदा युक्तौ निम्नन्तौ तव वाहिनीम् ॥ ५९
दृष्ट्वा च सहसायान्तं पाश्वाल्यो गुरुमात्मनः ।
नाशंसत वधं वीरः पुत्राणां तव पार्षतः ॥ ६०
ततो रथं समारोप्य केकयस्य वृकोदरम् ।
अम्यधावत्सुसंकुद्धो द्रोणमिष्वस्त्रपारगम् ॥ ६१
तस्याभिपततस्तूर्णं भारद्वाजः प्रतापवान् ।

कुद्धि च्छेद मुद्धेन घनुः शत्रुनिष्दनः ॥ ६२ अन्यां श्र शत्रो बाणान्त्रेषयामास पार्षते । दुर्योधनिहतार्थाय मर्रुपिण्डमनुस्मरन् ॥ ६३ अथान्यद्भनुरादाय पार्षतः परवीरहा । द्रोणं विच्याध सप्तत्या रुक्मपुद्धेः शिलाशितैः ॥ ६४ तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामित्रकर्शनः । हयांश्र चतुरस्तूणं चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ६५ वैवस्ततक्षयं घोरं प्रेषयामास वीर्यवान् । सार्यि चास्य मुद्धेन प्रेषयामास मृत्यवे ॥ ६६ हताश्चात्स रथात्तूर्णमवप्नुत्य महारथः ।

C. 6. 3407 B. 6. 77, 71

Ti G M: ना( Ti by corr. मो) शिवाध्वगतेव हि; Ts नारीवध्वागतेजहि (sic); M1. 3-5 नारी हा( M1 [ sup. lin. ]. 4 व्य) ध्वगतेव हि.

58 °) K² तेम्ययाता; K4 Da Da D4.5.7.8 तेभि-याय; B ते हि पार्था; D1 तेभियातान्; D3 तेभि-यात्वा; S तेपि (T² ततो; M तेभि-) गत्वा. T² महे-ष्ट्रासान् — °) K1 सुवर्णनिकृतष्ट्वाः; D2 विष्टत-ष्ट्रासान् — °) K0-2 परीप्संतोम्यवर्ततः; D3 °प्सताम्य-थावंतः; G2 °प्संतो द्याथावंतः; G3 °प्संतोम्यधावंतो — °) D1 ष्टष्टश्चुस्रपुरोगमाः

59 D1 om. (hapl.) 59<sup>ab</sup>. — a) K4 तौ तु (.for तौ च). K2 B1 Da2 D2 महेव्वासाव्; Da1 च सहसात् (for महेव्वासान्). D6 तौ दृष्ट्वा स महेव्वासाव्. — b) K5 'पुरोगमा:; D5 आभिमन्यु . — b) D5 मदा (for मुदा). — d) K1 निम्नतो; D2 निम्नतो; D3 विभ्नतो. D5 वाहिनी. — After 59, S ins.:

## 309\* ब्रोणमिष्वस्त्रकुशळं सर्वविद्यासु पारगम् ।

#### [ Gs सर्वविद्याविशारवं ]

60 °) Ks Ds S (except Ts Mi) तु (for च). G1.3 सहसा शांतं D1 तान्द्रष्ट्रा तु ततः प्राप्तान् — °) Ks पांचाल्ये; Dns Di. 7.8 पांचाल्ये — °) Ko.2 नासंसत; D1 कांक्षमाणो; Ds न संशत; G2 नासंशतः B1 रथं (for वधं). K2 वीर (for °रः). — °) D1 तदा द्रोणस्य (for पुत्राणां तव). Ks. 5 D2 सारत (for पार्षतः).

61 b) K2 Dn1 D1. 8 वृक्तोदर: — Ś1 om. (hapl.)

61<sup>62</sup>. — °) K<sup>2</sup> अभ्यथावत्स सं<sup>3</sup>; B Da Dn D1. 2. 5. 6 अभ्यथावत सं<sup>3</sup>. — <sup>2</sup>) Ko-2. 4 इञ्चलसत्तमं; K3. 5 D2 <sup>8</sup>सागरं; T2 <sup>9</sup>पुंगवं (for <sup>9</sup>पारगस्).

62 °) Dn² D¹. 8 तसापि पततस; M¹-8. 5 °मिद्रवतस्. — T1 om. 62° . — °) K1 बलेन; K३-5
B². 8 D² बाणेन; D6 भगवान्; S(T1 om.) समरे
(for भछेन). — °) Ś1 Ko-². 4 B Dī शत्रुनिस्दनः
(Ś1 °नं); K². 5 D². 3 °निवर्द्दणं (D² °णः); D²
°निकर्षणः. D1 धृष्टद्युमस्य कार्मुकं; T² M तद्दनुः शत्रुस्दनः

63 °) Ks. s सन्याञ्च. Ds बहुशो (for शतशो).
— °) M1 भारते; Ms पार्षतं. — °) Dns Dt. s. s. मतुः पिंडम्; G2 भर्तृपीडाम्; Gs भत्रिपिंडम्; Gc भर्तृ (as in text).

64 b) S पार्षतः (G2 °द:) क्रोधसूर्छितः. — °) Ks. 5 Dn1 Ds विंशत्या (for सप्तत्या). — °) M काम (for रूक्म °). Da1 Dn1 Dr शिकासितै:.

65 ) Some MSS. क्विंणः. ई। चिच्छेद मित्र-

66 <sup>a</sup>) Ko. 2 वैवस्वतं (for 'स्वत-). D1 यमस्य सदनं द्वोण:; T3 ह्यानां च क्षयं घोरं. — ') Ks. 8 B D (except Ds. 6) S सारत (for वीर्यवान्). — ') D1 पतिन निशितेन च. — After 66, D1 ins.:

310\* धर्मराजपुरं राजन्त्रेषयामास वै द्विजः ।

67 . Das Das Das Ti G

C. 6. 3407 B. 6. 77.71 K. 5. 77.80

आरुरोह महाबाहुरभिमन्योर्महारथम् ॥ ६७ ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । पश्यतो मीमसेनस पार्षतस च पश्यतः ॥ ६८ तत्त्रभग्नं बलं दृष्टा द्रोणेनामिततेजसा । नाशक्तुवन्वारियतुं समस्तास्ते महारथाः ॥ ६९ वष्यमानं तु तत्सैन्यं द्रोणेन निश्चितः शरैः। व्यञ्जमत्तत्र तत्रैव क्षोभ्यमाण इवार्णवः ॥ ७० तथा दृष्टा च तत्सैन्यं जहूषे च बलं तव । दृष्ट्वाचार्यं च संक्रुद्धं दहन्तं रिपुवाहिनीम्। चुक्कग्रुः सर्वतो योधाः साधु साध्विति भारत ॥ ७१

इति श्रीमहासारते भीष्मपर्वणि त्रिसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७३॥

68

## संजय उवाच । ततो दुर्योधनो राजा मोहात्प्रत्यागतस्तदा।

श्चरवर्षेः पुनर्भामं प्रत्यवारयद्च्युतम् ॥ १ एकीभृताः पुनश्चैव तव पुत्रा महारथाः।

'श्रात: D1 'श्रारख: Da1 Ds हताश्रात्त्रगात्तर्णम्; Ta हताश्वसारथिस्तूर्णम्. — ) Ta अभिद्धत्य. M1. 3. 5 महा-बलः (for 'स्थः). — Ka om. (hapl.) 67°-69°. — ") Ma रथं तूर्णम् ( for महाबाहर् ). — ") Ma महा स्मनः (for महारथम्).

68 Ka om. 68 (cf. v. l. 67). — a) Ds. व सन्द (for सरथ°). — b) K4 B1. 2. 4 समाकंपत; Da1 समें . Bs Ds ( before corr. ) सेदिनी; Dan Ti Ma बाहिनीं. — After 68th, Ks Ds repeat 60th. — e) Ds (sup. lin. as in text ) भीमसेनेन (for 'सेनस्य ). \_ d) \$1 Ko. 1. 4 T1 G धीमत: (for प्रयत:). D1 तथैव पार्षतस्य च

69 K2 om. 69 (cf. v. l. 67). - a) Gs तम्र अझं. Ks. 5 Ds S राजनू (Gs राजा) (for इप्रा). — ) Si द्वोणेन मिततेजसा; Da Dni Ds S द्वोणेना-मित्रकर्शिना; Do रणेनामित्रतेजसा. - ") Ko. 1 स्थाप-थितं; Ks D2. s S (except T1 G4 ) धार ; D5 तार'. — <sup>d</sup> ) D1 नराधिपाः ( for महारथाः ).

70 Si om. 70. — \*) Ta वध्यमानास (for वध्य-मानं ). S समरे (for तत्सेन्यं ). - ") Ks. 5 Ds अभ्य-हवत; Ds. s. e Ta व्यञ्जमंस्तत्र; Da ( before corr. ) व्यवसत्तत्र; GL : व्यव्यवत्तत्र. Ks तास्तेव (for तत्रीव). — d ) Ko. 2 Dn2 D1. 3. 6-8 T2 क्षोस्यमान. De इवार्णवाः -

71 °) Ds. ह तथा च दृष्टा; T G Ms. ह तथा तु दृष्टा;

Mi. 4 तथा ह्या तु; Ma तथैव ह्या (for तथा ह्या च ). — b) Dı प्रहर्ष च; Ds जहचे न; Ds जहपुक्ष; S जहचे (G1.3 'हर्चे; G2 'गृहे) नै. Ko-1.5 D2 जहचे ( D2 'हर्षे ) तावकं बलं. — ') Ks. 5 B1 Dn2 D2 सु-संकुद्धं; Da Dnı Ds तु संकुद्धं; Tı G ततः कुद्धं. — d ) Ks. 5 Da Dn Ds-8 S तपंते; B D2 प्तंते (for दहन्तं). Ti G Ma आरि-; Mi. 8-5 इव (for रिप्र-). — °) T1 G तुष्ट्व:; T2 दहन्न: (for चुक्रन:). Ś1 सर्वशो (for सर्वतो ). श्री Ko-श राजन ; S (mostly ) यौधाः - 1) B1 चाभवन् (for भारत ).

Colophon om. in Si. - Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 D2 mention only 32 ( Ds 'g-) युद्धदिवसे; K4 पष्ठेह्वि; Ds पष्ठे; M4 पष्ठे-हिके. — Adhy. name: De धृष्ट्यन्नपराजयः; T2 M1. 2 द्रोणयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Das ( marg. sec. m. ) 35; Dn2 Ms. 4 T2 74; T1 G 72; M1. 2 73 (as in text); Ms 75. — Śloka no.: Dni 85; Dnz 76; Ds 75.

## 74

1 Da om. the ref. — b) Ks पुन:; Ks तथा (for तदा). — d) G1-8 M पर्व (for प्रत्य ). Ś1 Ko. 1. 4 B2 D6 T2 M1 अच्युत:; K3 B3 D3 अच्युत.

2 °) Ks. 5 Ds. 7 तत्रश्रेय (for पुन°). — °) \$1 तव पुत्र-; Ko. श तत्र तत्र; K1 तत्र पुत्रा - °) Śi समेत्य समरे भीमं योधयामासुरुद्यताः ॥ २
भीमसेनोऽपि समरे संप्राप्य खरणं पुनः ।
समारुद्ध महाबाहुर्ययौ येन तवात्मजः ॥ ३
प्रगृद्ध च महावेगं परासुकरणं दृदम् ।
चित्रं श्ररासनं संख्ये श्ररेविंच्याध ते सुतान् ॥ ४
ततो दुर्योधनो राजा मीमसेनं महाबलम् ।
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भृशं मर्मण्यताद्यत् ॥ ५
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना ।
क्रोधसंरक्तनयनो वेगेनोत्श्विप्य कार्मुकम् ॥ ६

दुर्योधनं त्रिमिनीणैर्वाह्वोरुरिस चार्पयत्। स तथामिहतो राजा नाचलिद्गिरिराडिव ॥ ७ तौ दृष्ट्वा समरे ऋद्भौ विनिन्नन्तौ परस्परम् । दुर्योधनानुजाः सर्वे ऋराः संत्यक्तजीविताः ॥ ८ संस्मृत्य मिन्नतं पूर्वं निम्रहे भीमकर्मणः । निश्चयं मनसा कृत्वा निम्रहीतुं प्रचक्रमुः ॥ ९ तानापतत एवाजौ भीमसेनो महाबलः । प्रत्युद्ययौ महाराज गजः प्रतिगजानिव ॥ १० भृशं ऋद्वश्च तेजस्वी नाराचेन समर्पयत् ।

C. 6. 3423 B. 6. 78. 11

ससैन्यं; D1 समंतात् (for समेख). T2 G1.2 M वीरं; G2 शूरं (for भीमं). — d ) Ko-2 उद्धताः (for उद्यताः).

- 3 ") Ts "सेनस्तु (for "सेनोऽपि). Ts M संज्ञामे (for समरे). ") K1 स प्राप्य; S प्राप्य वे (Ts प्राप्येव) (for संप्राप्य). K0.2 B1 सुरथं; K5 च स्वयं; B8 स्ववलं (for स्वर्थं). Bs ततः; Ts प्रति (for पुनः). ") Bs समम्बेख (for समारुख). D1 ययो तत्र (for महाबाहुर्). ") B Da Dn Ds.4 m. 5.7 T G1 यत्र; D1 (before corr.).8 तत्र; G2 M1-8.5 तेन (for येन). K0-2 G2 M1-8.5 तवारमजान्; K8 D2.8 M1 "समजाः. D1 बत्रासंततरासमजाः (sic).
- 4 °) D1 प्रमृह्य (for प्रगृह्य). Ko. 2 महानादं; K1 °नंद; B1 Dn2 D4. 7. 8 °वेगा:; D1 °वापं; T2 °वादं; °) D1. 8 परासुहरणं; Cd °करणं (as in text). °) K2. 8 D2 सर्जा; M2 दिव्यं (for चित्रं). S (mostly) संखे. D1 चित्रपुंखें: शितेवाणे: व) M1-2. 8 प्रतिविव्याध (for शरेविं°). K4 B D2 Dn D2. 4. 5. 7. 8 ते सुतं; D8 तेमैकान्. D1 स विव्याध तवा-स्मजान्.
- 5 Ds reads (sec. m.) ō in marg. ") Bs-4 Das
  Dn D4. 4. 7. 8 (before corr.) M2 राजन् (for राजा).
   ") Śi Ko-s. 4 महाम(Ks "त्म)नाः; M1-3. 5 महारथं (for "बल्डस्). ") Ko. 2 Ds G1. 3 मर्माण्यता"
  (Gs मर्माज्यता"); D1 M मर्मस्वता"; Ts मर्मेख्र ता".
- 6 \*) Bs Ds सोपि (for सोडित-). \*) Ko. s. s D1. 2 Ts धीमता (for धन्विना). — \*) Bs कोधरकां-तनयनो; Dns Ds. 7. s संर(Ds before corr. 'स)क्त-नयनः कोधादु; D1 कोधास रक्तनयनो. — d) Ks-s

D1. 6 G2 चेरोनाक्षिप्य; B Da Dn D1. 5. 7. 8 चेराादा-(B3 'रोना)कृष्य; D2 जीवेना(marg. 860. m. बलेन)-क्षिप्य

- 7 °) M5 दुर्योधनस्. °) S1 K1. 2. 5 G1. 8 चार्द्-यत्. — °) K2. 5 Dn2 D2 स तम्र गुज्जुमे; D21 \*\*\* निंहते; D1. 6 स तम्राभिहतो; D4 स तथा निहतो; T2 G स तदाभि . B Da Dn1 D4. 5. 7. 8 राजन् (for राजा). M1-8. 5 स तथा प्रतिविद्धस्तु. — °) K2. 8 Dn2 D2 शिखरेर; B8 न चेलद्; D21 D5 न चलद् (for नाचलद्).
- 8 ") Ko-2 सहिती (for समरे). M2 हुन्।.

   ") D1 निशंती च (for विनि"). ") Śi Ds
  "जुगा: (for "जुजा:). ") Bs "जीविन: (for "जीविता:).
- 9 ° ) Tr G M1-8.5 स(M8.5 सं)साहर्; Tr तैः कृतं; M8 (inf. lin.) संस्मृतं (for संस्मृत्य). K8 मंत्रिसिः; K5 मत्रितः; B2 मञ्जूतं (sic) (for मिन्नतं).

   °) K0-2 विश्रद्दं; Das D5 निगृही; D1 सरकृतं; G3 समरे (for निश्रद्दे). °) Ks. 4 B Da Dn D2-8 परमं (for मनसा). D1 ततस्ते निश्चयं कृत्वा. °) Ko. 2.5 Dn D2. 4.8 निगृहीतुं; K8 निश्नद्दितुं. K8 प्रचक्रमे. T G M1-3.5 निग्नद्दे (Tr G4 ° हं) समुपाकमन् (T2 °पाकृतं; M5 °पाश्रमन्); M5 गृहीतुमुपचक्रसः
- 10 \_ \* ) Ko. 2 तानातपत (by metathesis); D2 तानापततम; T2 \*पतंतम् K1 एवासु; K2 D1 एवासी \* ) K1 महारथः (for \*बळः). \* ) Dn2 D1. 7. 8 सम्युद्धयौ (for प्रस्यु \* ). G2. 3 M1. 2. 5 महाराजाः K3 om. (hapl.) 102-11°. \* ) D1 गर्जं प्रतिगजो यथाः

C. 6. 3423 B. 6. 78. 11 K. 6. 78. 11

चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायकाः ॥ ११ तथेतरांस्तव स्रतांस्ताडयामास भारत । गौर्वहृविधैः संख्ये रुक्मपुक्षैः सुवेगितैः ॥ १२ ततः संस्थाप्य समरे स्वान्यनीकानि सर्वशः । अभिमन्युप्रभृतयस्ते द्वादश महारथाः ॥ १३ प्रेषिता धर्मराजेन भीमसेनपदानुगाः । प्रत्युद्ययुर्महाराज तव पुत्रान्महावलान् ॥ १४ दृष्ट्या रथस्थांस्ताञ्जूरान्सूर्याभिसमतेजसः । सर्वानेव महेष्वासान्त्राजमानाञ्श्रिया वृतान् ॥ १५ महाहवे दीप्यमानान्सुवर्णकवचोज्ज्वलान् । तत्यज्ञः समरे मीमं तव पुत्रा महावलाः ॥ १६ तान्नामृष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । अन्वीय च पुनः सर्वास्तव पुत्रानपीडयत् ॥ १७ अथामिमन्युं समरे भीमसेनेन संगतम् । पार्पतेन च संप्रेक्ष्य तव सैन्ये महारथाः ॥ १८ दुर्योधनप्रसृतयः प्रगृहीतशरासनाः ।

11 Ks om. 11<sup>abs</sup> (of. v. l. 10). — a) Ko. 1 च कुद्धस; D1 कुद्धतु; Gs कुद्धेन (for कुद्धा). — b) Si Ko-2, 5 समर्थयत्; K4 B Das Dni (before corr.). no Ds-8 समार्थयत्; D1 स्तनांतरे (for समर्थयत्). — d) Bs महावल्ठः; Ti Gs महारथः (for 'यशाः).

12 °) Ko. 1 रथेतरांस; Ks तथे°; Bs अथे°. Ds तथा तव सुतान्सवांस. — °) Ms छाद° (for ताड°). Ms मारिष (for भारत). — °) Ts बहुविधं. S (mostly) संखे. — °) M इन्मपुंखे: Ks-5 Ds-8.7 S सुतेजनै: (Ds. 2°सै:); Bs प्रवेशितै:; Bs शिलासितै: (for सुवेगितै:).

13 \*) S संप्रेक्ष्य (for संस्थाप्य). T1 G1 पुत्रैस्ते (for समरे). — \*) K3-5 B1. 3. 4 Da1 Dn1 D2 तान्य (for सर्वेश:). T1 G2 मागशः (for सर्वेश:). T1 G2 मामसेनं समापृतं. — \*) B3 शूरा दश; D1 हाव शैते (for ते हादश).

14 °) K: प्रेषता (for प्रेषिता). S धर्मपुत्रेण.

- °) Si 'पराजुगा: - °) Ks. s D: प्रतिबन्धुर्; S
ससुध्युर्. Si महाराजा: - °) Dn: Di (before
corr.): राजपुत्रान्; Di Gi.s तव पुत्रा; Di (by
corr.). र राजपुत्रा; Do G: तव पुत्रं (for तव पुत्रान्).
Si Ko-s महारथान्; Di 'रथा:; Di (by corr.). s
Ti G 'यहा:

15 Ds om. 15. — ") Ko-s सर्वान्; D1 वीरान् (for जूरान्). T1 G ह्या प्राप्ताश्रयस्थांस्तान्; T2 ह्या रथस्थांस्थांच्छूरान् (sic). — ") Ds सूर्याप्रिरिव तेजसा; G2 "समतेजसं — ") B2 सर्वाणीव — ") Da1 Dn1 राजमानान् (for आज"). D2.6 श्रियान्वितान्

16 \*) Ma दीर्थमाणान् (for दीप्यमानान्). — )

Ko °क्वचोज्ज्वला:; K+ B+ Das Dn1 °मुकुटोज्ज्वलान्; B1. 2 Co °विकटो°; B3 Dn2 D4. 1. 8 °विकचो°; D2 S (except T1) °क्क्नको° (for °क्वचो°). Da1 मुकुटो कुंडलै ज्वलन् (sio); D3 मुकुटो कुंडलै कुतान् (sio).

— d) S1 Ko-2. 4 T1 G1. 2. 4 महारथा:; M2 महावलान् D1 मृत्युरूपं द्वरासदं

17 a) Ko Ds ताल मृद्यत; K2.8 D6 G1-3 M2.8.5 तला(K2 तल; K8 तला-; D6 ताना)मृद्य(G8 °द्यं)त; K5 Da2 D5 तालामृष्यत; B3 Dn1 तला(Dn1 ताना)मृद्यत; Da1 तालामृष्यत; B3 Dn1 तला(Dn1 ताना)मृद्यत; Da1 तालामृद्यत). — 3) Ś1 जीवमानान्; D5 °याना; G3 जीवदान-(for जीवमाना). Ś1 D1 गतान्; K2 गजा(for गता). D6 इव(for इति). — After 1703, K2 B2 Dn2 D2.7.5 ins. an addl. colophon, followed by संजय उवाच. — 6) B3 अवतीर्य; T2 अन्तीय तु; G3 अन्वियाय (for अन्तीय च).

18 \*) Si K: अथासिसन्यु (sic); Ko. 1. 5 T: M अथासिसन्यु:; B Da Dn Di. 5. 7. 8 असिसन्यु: (Bi Da Dn ) क्युं च); Di. 6 Ti G तथासिसन्यु: (Di. 6 क्युं). — b) Si S संगत:; B Da Dn Di. 7. 8 संयुत: (Bi व्यत:; Da Dni व्यत:). Ko-i भीमसेनमञ्जूत: — c) Si संयोह्य; Ks संप्रेल्य; Bi राजेंद्र; S ते सर्वे (for संप्रेह्य). — After 18 de, S ins.:

311\* केकया द्रौपदीसुताः । तान्दञ्जा समरे कुदास

[(L. 2) T: M1 कुदांस्.]

— d) Ko. 1 Mi तव सैन्यं; Ks तव सैन्येन (hypermetric); Bs Di. 2 Gi तव सैन्य-; Ds. 6 Gs तव सैन्या-

19 Ks om. 19<sup>ab</sup>. — °) Ds रथसन्यै:; Ds (marg. sec. m. as in text) रथसन्थै:; M1-s. s रथं चान्धै:

भृश्वमश्चैः प्रजिवतैः प्रययुर्यत्र ते रथाः ॥ १९
अपराक्षे ततो राजन्त्रावर्तत महात्रणः ।
तावकानां च बिलनां परेषां चैव भारत ॥ २०
अभिमन्युर्विकर्णस्य हयान्हत्वा महाजवान् ।
अथैनं पश्चिविश्वत्या क्षुद्रकाणां समाचिनोत् ॥ २१
हताश्चं रथम्रत्सृज्य विकर्णस्तु महारथः ।
आरुरोह रथं राजंश्चित्रसेनस्य भास्तरम् ॥ २२
स्थितावेकरथे तौ तु आतरौ कुरुवर्धनौ ।
आर्जुनिः शरजालेन छादयामास भारत ॥ २३
दुर्जयोऽथ विकर्णश्च काणि पश्चिभरायसैः ।

विव्यधाते न चाकम्पत्काणिंमेरुरिवाचलः ॥ २४ दुःशासनस्तु समरे केकयान्पश्च मारिष । योधयामास राजेन्द्र तद्द्भुतिमवाभवत् ॥ २५ द्रौपदेया रणे क्रुद्धा दुर्योधनमवारयन् । एकैकिस्निमरानर्छत्पुत्रं तव विशां पते ॥ २६ पुत्रोऽपि तव दुर्धषों द्रौपद्यास्तनयात्रणे । सायकैर्निशितै राजन्नाज्ञ्यान पृथक्पृथक् ॥ २७ तैश्चापि विद्धः शुशुमे रुधिरेण सम्रक्षितः । गिरिप्रस्रवणैर्यद्वद्विरिधातुविमिश्रितैः ॥ २८ भीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीकिनीम् ।

C.6.3441 B. 6.78.29

(for सूक्तमधै:). Bs प्रगृहीतै:; Ds प्रवितते:. Ts रथेरधैरीजेश्चेव. — d) M. तल्ल (for यत्र).

20 °) Some MSS. अपराह्ने. Ks. 4 S महाराज (for ततो राजन्). — b) Ko. s. 4 Bl. s. 4 Da Dni Di-s. s. 6 महारणः; Ki महारथः; S जनक्षयः. — °) S समरे (for बिलनों).

21 °) K2 Dai विकर्णक्ष. — °) Si ह्व (sic) (for हत्वा). K3-5 B Da Dn D2-8 G1.3 महाहवे; D1 रणाजिरे; T G2.4 M महामुखे (for महाजवान्). — °) Ko ध्रुरकानां; A few MSS. क्षुद्रकानां. Ca oites क्षुद्रका:. K2.5 D1.2 S सम(K5 D1.2 °मा)पैयत् (for समाचिनोत्).

22 °) Ks सु-; Di स (for तु). — °) Di स्पां; S आतुश् (Gi.s पाहुश्) (for राजंश्). — °) Ko Bi-s भासुरं; Ks Di Te भारत (for भास्तरम्). — After 22, Ti Gi M read 25° (for the first time), repeating it in its proper place.

23 T2 G1-8 om. 23°-25°. — °) D1 चैवं (for तो तु). — °) D2.3.6 कुछ (for कुरु). — °) K8 G2 M1.2.3.5 बार्जुनि; D21 अर्जुन:; D4 अर्जुनि:; T1 M3 अर्जुनि: B Da Dn D4.3.7.8 शरवर्षण. — °) K3 छादयामासतुस्तदा; D1 °मास ताबुभी; T1 G4 M °मासतू रणे.

24 T2 G1-8 om. 24 (of. v. l. 23). — 6) K5 D8.6 वित्रसेनो; D1 दुर्जयश्च (for दुर्जयोऽश). K5 विक्रणेस - 6) K3 कार्लि; K5 कार्लि; Cc °िण (as in text). D1 M आशुनै: (for आसरी:). — 6) S1

Ko-3 विद्याध तेन नाकंपत्; Tr G4 M8 (inf. lin.),4 विद्या नाकंपयद्वाजन्; M1-8.5 विद्या नाकंपयेतां तु.

— d) Ś1 K5 Da1 D1 कार्टिंग-; K8 कार्ट्योर्. K5 B2

Da1 D5 इवास्थित: (K3 ता); K5 B1.2.4 D22 D2

D2.4.7.8 इव स्थित: T1 G4 M मैनाकिंमिन पर्वतं.

25 Ts G1-s om. 25<sup>ab</sup> (cf. v. l. 23). — b) Ma केक्या: (for 'यान्). D1 सारत (for मारिष). — T1 G4 M read 25<sup>cd</sup> (for the first time) after 23, repeating it here. — b) D1 च तदा; S (T1 G4 M both times) समरे (for राजेन्द्र). — b) K3 तदक्रुतमिवा.

26 °) \$1 Ko-2. 4 तथा पञ्च (for रणे कुद्धा). — 1)
K1. 2 D8 M1 अवारयत्; G1-3 उपाद्भवन्. — 1) K4
B2-4 D4. 7. 8 एकेकं (for एकेकस्). B2-4 आनर्छन्.
K8. 5 B1 D2. D11 D1-2. 5. 8 S श(G3 शि) रैराशी-विपाकारै:

27 °) D1. 3. 8 हि (for Sq). Dn2 दुर्धर्षान् - °) D1 द्वीपदेशन्महारथान् - °) S1 बाणैर्; D1 तीक्ष्णैर् (for राजन्). K3 अजधान (sic). S एकैकं त्रिभिरानर्छेच्छरैरप्रिशिखोपमै:

28 °) K2 G2 तैश्चाप-; D2. ह स चापि; D2 (marg. sec. m.) G1. 3 M2. 4 स चापि-. T1 G तेजस्वी (for ग्रुगुमे). — °) D1 समुक्षितः; D5 समक्षितः; S [म]चसेचितः. — °) K1. 2. 5 D1. 2. 4. 5. 8 M1. 3. 5 गिरि:; K4 सरित् (for गिरि-). Dn2 -प्रस्ववणे; T G M4 -प्रस्ववणे; C3 -प्रस्ववणेद् (as in text). S1 K0-2 युक्तो (for यद्द्). — в) K B1. 2. 6 D2 D1 D2-5 M1-3. 5 गिरिधातुविमिश्रितैः; B3 गिरिधातुविमिश्रितैः; D1 समंताद्वातुविस्ववैः; D2 गैरिकादिविमिश्रितैः; T G

C. 6.3442 B. 6.78.29 K. 6.78.19 कालयामास बलवान्पालः पशुगणानिव ॥ २९ ततो गाण्डीवनिर्घोषः प्रादुरासीद्विशां पते । दक्षिणेन वरूथिन्याः पार्थस्यारीन्विनिन्नतः ॥ ३० उत्तरशुः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः । कुरूणां चापि सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ३१ शोणितोदं रथावतं गजद्वीपं हयोर्भिणम् । रथनौभिर्नरच्याघाः प्रतेरुः सैन्यसागरम् ॥ ३२ छित्रहस्ता विकवचा विदेहाश्च नरोत्तमाः । पतितास्तत्र दृश्यन्ते शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३३
निहतैर्मत्तमातङ्गेः शोणितौघपरिप्रुतैः ।
भूर्माति भरतश्रेष्ठ पर्वतैराचिता यथा ॥ ३४
तत्राद्धुतमपश्याम तव तेषां च मारत ।
न तत्रासीत्पुमान्कश्रिद्यो योद्धं नाभिकाङ्कृति ॥ ३५
एवं युयुधिरे वीराः प्रार्थयाना महद्यशः ।
तावकाः पाण्डवैः सार्थ काङ्कमाणा जयं युधि ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७४॥

#### M4 गिरिधातुविचित्रितः

29 b) B D (except D2) वरूथिनीं (for अनीकिनीस्).
— ") D1 कुछ"; T2 कार"; G2.4 ताढ" (for काछ").
Ś1 सगवान्; D3 समरे (for बळवान्). — ") B3 G3 काछ:; D1 क्षुद्र: (for पाछ:). Ś1 D3 पाशुगणान्; Cd पशु (as in text). D3 पशुपालगणानिव.

30 °) A few MSS. गांजीव°. — °) K3 Da1 Dn1 D1-2. ह वरूथिन्या; T2 °थिन्यान्. — d) Ś1 K3 B3 D2 पार्थस्थासीद; S कुरूनराजन्

31 °) Dai उत्तस्थुः; T2 उत्तरः (for उत्तस्थुः). Da Dni Ds राजन् (for तत्र). — °) Ko-2 कवंघाय (for कवन्यानि). B D (except Di. 2. १) T2 M सहस्र-शः (for समन्ततः). — °) Ks. 5 B D2 S चैव (for चापि). T2 सर्वेषां (for सैन्येषु).

32 Ko om. 32<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) K2. 4 B Da Dn Di. 7. 3 बारावर्त; K3 D2. 6 महावर्त (for रथा°). K5 बोणि तोवं महावर्ता; D1 बोणितोवगदावर्ता. — <sup>b</sup>) K1 राज-द्वीपं; K3 Da1 गजाड्विपं. S1 महोसिंणं; M4 रथो° (for हथोसिंणस्). K5 गजाडिपह्योसिंणः; D1 राजन्रथ-चयोसिंणां. — <sup>e</sup>) T2 रथनोसिर्; G1. 2 °नासिर्; G3 °नासिं (for °नौसिर्). D1 रथिनो बद्धसंनाहां. — <sup>d</sup>) K1 प्रेतेन्यु (sio); Da1 प्रेतेरु (sio); D6 प्रातरु (sio) (for प्रतेरु:). D1 तरतीं च महानर्दां.

33 °) T G M4 भिस्त (for छिन्न). K5 छिन्न हस्तादिकवचा — °) D1 द्रोणेन निहता रणे — °) K8. 5 Dns D2. 5 transp. पतिवास्त्र and इड्यन्ते. K4 सन्त्र (for तन्न). S अहड्यन्पतिवास्त्र — °) Ś1 हता-शेष: K0-1 द्द (K1 द्दा)तशेषा: (for शतशोध्य).

34 °) Ko-2 D1 M2 शोणितो(Ko.1 M2 °तौ)धपरिद्धता; K3 T2 शोणितैश्च परिद्धतै: (T2 °ता:); G2
शोणितोच"; M1 (inf. lin. as in text). 2. 3. 5 शौणितौ(M5 °तो)धपरिच्छदै: — °) K3. 5 D2. 3. 6 वसी सूर्
(for सूर्साति). G1-3 सारतश्चेष्ट. — व) G3 पतितैर्
(for प्वतैर्). D1 निचिता; D2 सावृता (for साचिता).
Da1 पवैतो रचिता यथा (sic).

35 a) Ks तज्ञाञ्चलम्; Ds तत्प्रामुतम् D1. 8. 6 Gs अपस्यामस् (for 'इयाम) — b) Ko-2 तावकानां (for तव तेवां). Si Ko-2 मारिष (for भारत). — ) Bs न तदासील् — d) K2-4 B Da1 Dn Ds T G यो युद्धं; Ks यो युद्धं; D1 यो योद्धं; D8 युद्धं यो; Ms (sup. lin.). 5 नो युद्धं (for यो योद्धं). K1 नाभिकाक्षती (sio); B1 D2 Dn D1. 5. 7. 8 G2. 4 M1. 8-5 नाभिकाक्षती; D3 नाभ्यकांक्षत.

36 °) Ms. 5 युधिष्ठिरे (for युयुधिरे). — d) K1 कांक्षिमाणा; Ks-5 Ds आकांक्षंतो (for काङ्क्रमाणा). K1 युधिष्ठिर:; S रणे जयं (for जयं युधि).

Colophon om. in Śi. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 Ds mention only षष्ठे युद्ध-दिवसे; K4 Da Dni Ds T2 पहेंद्धि; Ds पहेंद्धि; M4 पहेंद्धिके. — Adhy. name: T2 G2 M1. 2 संक्रुल-युद्धिः — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 36; Dn2 M5 76; D1 (marg.) 77 (corrected to 78 and cancelled); Ds T1 G 73; T2 M8.4 75; M1.2 74 (as in text). — Śloka no.: Dn1 Ds. 6 36.

## ७५

## संजय उवाच।

ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे ।
संग्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽम्यधावत ॥ १
तमायान्तमभिन्नेक्ष्य नृवीरं दृढवैरिणम् ।
मीमसेनः सुसंकुद्ध इदं वचनमन्नवीत् ॥ २
अयं स कालः संप्राप्तो वर्षपुगामिकाङ्कितः ।
अद्य त्वां निहृनिष्यामि यदि नोत्सृजसे रणम् ॥ ३
अद्य कुन्त्याः परिक्वेशं वनवासं च कुत्स्वशः ।
द्रौपद्याश्च परिक्वेशं प्रणोत्स्थामि हते त्विय ॥ ४

यन्तं दुरोदरो भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे ।
तस्य पापस्य गान्धारे पश्य व्यसनमागतम् ॥ ५
कर्णस्य मतमाज्ञाय सौवलस्य च यत्पुरा ।
अचिन्त्य पाण्डवान्कामाद्यथेष्टं कृतवानिस ॥ ६
याचमानं च यन्मोहादाशार्हमवमन्यसे ।
उल्क्रस्य समादेशं यद्दासि च हृष्टवत् ॥ ७
अद्य त्वा निहनिष्यामि साज्ञबन्धं सबान्धवम् ।
समीकरिष्ये तत्पापं यत्पुरा कृतवानिस ॥ ८
एवम्रुक्त्वा धनुर्थोरं विकृष्योद्धाम्य चासकृत् ।

C. 6. 3458 B. 6. 79. 9 K. 6. 79. 9

## 75

1 °) Si D1-3.6 M4 संद्रामे रमसो (D1 रमसा; D2 रमसं; M4 तरसा); Cc. d संद्राम° (as in text).
— d) Ti G1.2.4 [S]स्यवर्तत (for Sस्यधावत).

2  $^{\alpha}$  )  $M_5$   $^{\alpha}$  प्रेख ( for  $^{\alpha}$  प्रेक्ष्य ). —  $^{\delta}$  )  $K_2$  नृवीर;  $D_1$  नृवरं;  $D_5$  नृतीयं;  $T_2$  नृवेनं;  $G_2$  नृवीराव् ( for नृवीरं ). Si  $K_0$ , 1  $T_2$  इडधन्विनं;  $K_3$   $^{\alpha}$  विक्रमं;  $G_2$  स्थवैरिणं. —  $^{\alpha}$  )  $D_{21}$  सीमसेनं ( for  $^{\alpha}$  सेनः ). Si तु ( for सु  $^{\alpha}$  ).  $D_1$  भीमः कोपात्सुसंस्वध

3 Before 3, De ins. भीमसेन उवाच. — ") Ks कालः स (by transp.). Gs प्राप्तो वा (for संप्राप्तो ).
— ") Ks वर्षपुगाभिवांछितः; Ks Bs D1.2 "पुगाभि(D1 "चु)वितितः; Ks damaged; Ks "पुगाभिसंवितः;
Gs "पुगाहिकांक्षितः (sic). — Bs om. (hapl.)
3ed. — ") Ds. 6 T1 G अहं (for अथ). K1 Ds Ts
रवा (for त्वां). Ts न निवर्तिच्ये (for निहनिच्यामि).
— ") Ko-s. 5 नोत्स्ज्यसे (Ks "ते); Ks नोत्स्ज रे; Ts
"जते (for नोत्स्जसे). B1 रणे. D1 पुरुषो भव दुर्मते.

4 D1 om. 4°-8°. — °) S अहं (for अश).
— B1 om. (hapl.) 4°. — °) S1 कृत्स्वय:. — °)

K8.4 B2 D2.8 S प्रणे (M4 विने) च्यामि; K5 D2 Co
प्रणेत्स्या (K5 "स्या)मि; D5 प्रणेत्स्यामि; D8 प्राणोत्स्यामि;

Cd प्रणो (as in text). B1 सृते (for हते). G3 मथि
(for स्वयि).

5 D1 om. 5 (cf. v. l. 4). - a) Cd दुरो (as

in text). Śi Ks यस्वं (Ks "स्स्वं) दुरोदरं कृतवा;
Ko.1 यस्त (K1 "नु) स्पुरामरो भूत्वा; K2.4 B1.2.4 Ds
Dn D4.5.7.8 यस्पुरा मत्सरो (K4 B2.4 री) मूत्वा;
Ks यस्पुरा नमरो भूत्वा; D2.8 यस्तस्पुरा नरो (D3 रानमरो) भूत्वा; Ds यस्तस्पुरा मत्सभूय; T G यस्तस्पुरा यस्तं पु)राकृतं स्मृत्वा; M यस्तं पु(Ms प)रामरं स्मृत्वा;
text as in B3. — b) Gs अभि (for अव').
— M1.8.5 om. (hapl.) 5"-7b. — ") Ks गंधारे.

6 D1 M1. 8. 5 om. 6 (cf. v. l. 4, 5). — 6) T2 बलम् (for मतम्). K3-5 B D (except D3. 6; D1 om.) आखाय (for आजाय). — 6) D5 मतुरा. — 6) D5 मतुरा. — 7) D6 अवंचत्; M4 अचिंत्यान् (for अचिन्त्य). S1 D6 कामं; K0 T1 G2. 4 कामान्; D5 कामा (for कामान्). — 4) K1 कृतवानिष.

7 D1 om. 7 (cf. v. l. 4). M1. 8.5 om. 7<sup>ab</sup> (cf. v. l. 5). — ") M1 याचमानञ् (for "मानं). K1 च यं; Dn1 जुवन् (for च यन्). — b) K1 दार्शाहम्, Da1 दशाहम्, — T2 om. 7<sup>cd</sup>. — b) Da1 च मादेशं; T2 G च संदेशं (for समादेशं). Ca as in text. — d) Ko-2 न (for च). K1 M3.5 ह्रष्टवान्.

8 D1 om. 8° (of. v. l. 4). — °) K2 अद्य त्वां;
K4 B Da Dn D4. 5. 7. 3 तेन त्वां. K8. 5 D3 निह्त्य
तेन त्वां मृढ; D8 निहत्य त्वां मृढबुद्धे; S त्वां (G3 त्वा)
निहत्याद्य (T2 ° घें ) समरे. — °) K2 सु (for स-).
M2 साजुजं साजुबांधवं. — °) S1 K3. 4 B2. 3 Da Dn
D1. 4. 3 शमी ; D8 समा ; D8 समं (for समी °).
K1 Da1 पाप (for पापं).

C.6.3458 8.6.79.9 K.6.79.9 समादाय शरान्धोरान्महाश्चनिसमप्रभान् ॥ ९ पिद्वंशत्तरसा कुद्धो मुमोचाशु सुयोधने । ज्विलताप्रिशिखाकारान्वज्ञकल्पानजिक्षगान् ॥ १० ततोऽस्य कार्मुकं द्वाम्यां स्तं द्वाम्यां च विव्यधे । चतुर्भिरश्चाञ्जवनाननयद्यमसादनम् ॥ ११ द्वाम्यां च सुविकृष्टाम्यां शराम्यामरिमर्दनः । छत्रं चिच्छेद समरे राज्ञस्तस्य रथोत्तमात् ॥ १२ त्रिमिश्च तस्य चिच्छेद ज्वलन्तं ध्वजम्रत्तमम् ।

छित्त्वा तं च ननादोचैस्तव पुत्रस्य पश्यतः ॥ १३
रथाच स घ्वजः श्रीमानानारत्नविभूषितः ।
पपात सहसा भूमि विद्युज्ञरुधरादिव ॥ १४
ज्वरुन्तं सूर्यसंकाशं नागं मणिमयं ग्रुभम् ।
घ्वजं कुरुपतेश्च्छिनं ददशुः सर्वपार्थिवाः ॥ १५
अथैनं दशमिर्वाणैस्तोज्ञैरिव महागजम् ।
आजघान रणे भीमः सम्यन्तिव महारथः ॥ १६
ततस्तु राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो जयद्रथः ।

9 Before 9, De ins. संजय उवाच. — \*) Ks D2
विक्षिप्योद्धास्य; T1 G विकृष्योतस्य; Ms विकृष्योद्धस्य

K2 Da1 वासकृत्. — \*) K3.5 D2.6 M समा(M4
तदा)वस; D1 T Gs समाधत्त; G1 समदत्त; G2.3
समधत्त (G2 \*त:) (for समादाय). D1 समान् (for शरान्). G8 घोरा. — \*) K0.1 B1 Da Dn1 D5
महाशानिसमस्यनान्; K2 सहाशानिशमः स्वनं; D1 आशीविषसमान्युधिः

10 G; om. 10-11. Tı reads 10-11 in marg.

— °) Ko. 1 चिंद्वांस; K² चांद्वेशां; B चांद्वां; D1. 8
G1. 8 चहांत्रेशत्. M² रमसा (for तरसा). K². 5 D²
चांद्वेशतिमय कुदो; K⁴ °ति सुसंकुदो; D8 °ति समं कुदो.

— °) ' Ś1 K² मुमुचाञ्च. D8 (marg. sec. m. as in text) सुघन्वने; D1 सुयोधनं (for °धने). — °) Ś1 ज्वाळिताप्रिशिखान्कूरान्; K0. ² °शिशिखान्धोरान्; K1

"शिशिचोरान् (sio); D² "शिसमाकारान्; D6 ज्वळद्शिशिखाकारान्; G8 ज्वळितोशि"; M½ "ताग्निशिखान्राजन्.

— °) T1 G1-8 अशि (for वज्र").

11 'Gs om. 11 (cf. v. l. 10). — b) Gs स्तमेकं.

Ks च विष्यथे; D1 ज्ञान ह; Ds विष्यथे (corrupt);

Ts G1-8 M अ(Gs त) थावधीत् (for च विष्यथे). T1

स्तमेकेन चावधीत्. — b) Cs जवगान्. Ko-s Ds Dn

Ds. 5. 7. 8 चतुर्भिर्ज (Dr 'ग्रं) वनानश्चान्; S (Gs om.)

चतुर्भिरशांश्च तथा. — b) Ds यमशासनं; Ds 'साधनं.

12 ") Ds तु (for च). Śi सुनि". — ") Ks
"सर्देन; Di "क्इांनं. — ") B Da Dn Ds. s. r.s S
चिच्छेद समरे छत्रं; Di चिच्छेद छत्रं समरे. — ") Śi
Ko-2.s Di-s राजंस्तस्य; Gi.s रथस्यस्य. Śi रथोत्तमं;
Ks. s Ds. s नरोत्तमः (Ks "म); Di मनोरमं; Ds
(marg. sec. m. as in text) यथोत्तमात्; D4 (m as
in text) तथोत्तमात्. — After 12, Dai reads

(through eye-wandering) त्रिसिश्च त य चिच्छेद समरे छत्रं राज्ञस्य रथोत्तमाव्

13 D2 reads (sec. m.) 13° in marg. — °) Ko-2 त्रिमिश्चेवास्य; K2-5 B1 D2 पद्धिश्च तस्य; D1 त्रिमिस्तस्य तु; D3 त्रिमिरस्य च. — °) Ko.2 M जवल्लितं (for जवलन्तं). Ko-2 धनुर् (for इवजम्). T G चल (T2 जवल ; G1.8 नाग) ध्वजमनुत्तमं. — After 13° , Ś1 Ko-2 ins.:

312\* त्रिभिरन्यैर्महेज्वासश्चिच्छेदास्य ध्वजं तथा ।

— °) Si Ko-2.4 छित्वा चैव; Ds स छित्वा तं; Gs चित्वा तं च; Ms सित्वा तं च Ks ननावक्ष; Ts G1.8 निनादो चैस्

14 °) र्डा रथक्ष; K2 G2 रथाक्ष; D3 रथातु; T2 राज्ञक्ष. G1-8 M2-8 ध्वज- (for ध्वज:). — °) K3 D2 विभूषितात्. — °) K2.4 B Da Dn D1.2.4-8 सूमी; D3 S राजन् (for भूमि). — °) D1 यथा विश्वज्जलागमे.

15 4) Ks M1-8.5 उविद्यतं. — ) Ks Ts नाना-(for नागं). — ) Kı ध्वजे. K2.8 Daı Dz कुरु-पते. Ks Bı छन्नं.

16 °) र्डा महागजां; Ks. 5 D1-8 S महाद्विपं. — °)
Ds अजघान. D1 शरेर् (for रुगे). Ks. 5 Dn1 वीरं;
Ds भीमं; G1 M भीम. — <sup>d</sup>) D1 सारन् (for सा-यन्). Ds सर्वेळोकस्य पश्यतः. — After 16, Ds ins.:

313\* स तथाभिहतो राजा सायश्विव महारथः ।

[ (marg. sec. m.) भीमसेनेन संयुगे (for the post. half).]

On the other hand, D4 (before corr.) S read 19.

दुर्योधनस्य जग्राह पार्षिण सत्पुरुषोचिताम् ॥ १७
कृपश्च रथिनां श्रेष्ठः कौरव्यममितौजसम् ।
आरोपयद्रथं राजन्दुर्योधनममर्पणम् ॥ १८
स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे ।
निषसाद रथोपस्थे राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९
परिवार्य ततो भीमं हन्तुकामो जयद्रथः ।
रथैरनेकसाहस्रभीमस्यावारयदिश्चः ॥ २०
धृष्टकेतुस्ततो राजन्तिमन्युश्च वीर्यवान् ।
केकया द्रौपदेयाश्च तव पुत्रानयोधयन् ॥ २१

चित्रसेनः सुचित्रश्च चित्राश्चश्चित्रदर्शनः ।
चारुचित्रः सुचारुश्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ २२
अष्टावेते महेष्वासाः सुकुमारा यशस्त्रनः ।
अभिमन्युरथं राजन्समन्तात्पर्यवारयन् ॥ २३
आजघान ततस्तूर्णमभिमन्युर्महामनाः ।
एकैकं पश्चभिविद्धा शरैः संनतपर्वभिः ।
वज्रमृत्युप्रतीकाशैर्विचित्रायुधनिःसृतैः ॥ २४
अमृष्यमाणास्ते सर्वे सौभद्रं रथसचमम् ।
ववर्षुर्मार्गणस्तीक्ष्णीर्गिरं मेरुमिवाम्बुदाः ॥ २५

C. 6.3473 B. 6.79.26

17 Ko. 1 om. (hapl.) 17ab. — a) Ks. 5 D1. 2. 6
M1 स (for तु). — b) Ś1 नर (for रथ). K2 B
D (except D1. 2) S सहाबल:; Ks सहाबलं (for जयज्ञथ:). — b) B2 जगृहे; Da1 च म्राह्म. — b) K5
D2 m (before corr. as in text) पाणि; D6 पार्टिंग.
K5 D2 सत्पुरुषोचित: (D2 d); B Da Dn D3-5. 7. 8
M4 सत्पुरुषे: सह; T G M1-3. 5 स्वपुरुषे: सह.

18 °)  $G_3$   $M_4$  कुपस्य. — °)  $K_0$ . 2 कौरवस्थामितौ जसः ( $K_2$  °स);  $K_1$  कौरव्यमितौजसा;  $D_1$  कौरवं चामितौजसं; S तव पुत्रमचेतनं. — °)  $K_1$ . 2  $D_3$  अरो पयद्.  $D_1$  रथे.  $D_3$  तूणें (for राजन्). — °) S दुर्योधनमध स्तकं.

19 D1 (before corr.) S read 19 after 16.

— b) D3 (marg. sec. m.) समय( p. सीद ) जिन महा
रथ: — b) B1.2 Da1 Dn1 विषसाद; D6 निससाद
S1 रथोपस्थ — b) K8 Dn2 D2.8.6 राजन् (for राजा). K3 सव (for तदा). S मूर्छाभिहतचेतनः

20 °) B Da Dn D1.5.3 रणे भीमं; T3 रिपून्ती-रान्. — °) K3.5 D2.6 जेतु °(for हुन्तु °). — °) K1 शरैर् (for रथैर्). K0.1 अनीकसाहस्रैर्. — d) K3 [अ]वारयन्; D1 वारयन्. M8.5 दिशं. D8 भीमसेनं समावृणोत्.

21 °) Ds ततोन्यसम् (for ततो राजन्). — °)
MSS. (indiscriminately) कैकेया, कैक्या, etc. Śi
द्रीपदेयश्च. — d) Ks Bi Ds अयोधयत्

22 Ko om. (hapl.) 22-23. — ") K2 चित्रसेन • K4 च चित्रक्ष; T1 G सुमित्रक्ष. T2 सुचित्रक्षित्रसेनक्ष • 58

— K1. 3 om. (hapl.) 22<sup>be</sup>. — <sup>b</sup>) K2. 4 B D (except D1-3) T G4 चित्रांगञ्च (for चित्राश्वञ्च). — <sup>c</sup>) Si K4 D2. 3 सुचित्रश्च; D1 विचित्रश्च; T1 G स्वताहुश्च (for सुचारुश्च). K2 B Da Dn D4-8 सुचारुश्चारु चित्रश्च.

23 Ko om. 23 (of. v. l. 22). — b) Ks कुमारा-आ; Ks कुमारा: सु-; Ds कुमारास्ते (for सुकुमारा). K1 सुक्तसारथशोखिन:; S तक्षमाणाः शिलाशितै: — b) D2 प्राप्य (for राजन्). B1 अभिमन्युं महाराजन्; Da Dn1 D5 अभिमन्युं महाराज — Ks. s D3 om. (hapl.) 23d-26c. — d) D1 तावका: (for समन्तात्).

24 Ks. 5 Ds om. 24 (cf v. 1. 25). — 6) Ds अजधान; Gs आजधानस; Ms आजानतस. — 6) Bs Ts M महारथ:; Ds m Ti G महारथान्. — 6) Gl. s दशिसर् (for पद्धिसर्). Ks वद्धा (sic); Ks Bl. s Da Dni Dl. s. s. s S वाणे: (for विद्धा). — 6) Si Ks Bi Da Dni Ds. s. s Ts Mi. s-5 शितै:; Bs वित्रै:; Di विध्वा; Ds Ti Gs शिरै:; Ms तीक्ष्णे: (for शरै:). — 6) Ds. s वज्रस्त्युप्रकाशेस्तु. — 7) Ko-2 चित्रायुप्रवितिःस्तै:; Da Dni Ds. s T G विचित्रायुप्रवितिःस्तै:; Di सुविचित्रैहंदैस्तथा; M विवि (Ms विश्वा) प्रान्युप्रवित्तः.

25 Ks. 5 Ds om. 35 (cf. v. l. 23). — )
Ko. s. 4 B1. s. 4 Da2 Gs M1-s. 5 सीमद्र(Ko M1-s. 5 हैं) रथमुत्तमं; D1 हैं रथसत्तमाः — ) K1. 4 Bs. 4
Da1 Dn1 G2. 3 M2 ववृषुद्; B1 दहशुद्. D6 सायकैस् (for मार्गणेस्). D1 ववर्षुविणिसीक्षाग्रीद्; T2 ववर्षुर्मार्गणाणेद्. — ) G2. 3 M5 गिरिद्. \$1 जलैद् (for मेरुम्). D6 T2 G3 [बं]बुदः (G3 द्वं).

C. 6. 3473 B. 6. 79. 25 K. 6. 79. 25 स पीड्यमानः समरे कृतास्रो युद्धदुर्मदः ।
अभिमन्युर्महाराज तावकान्समकम्पयत् ।
यथा देवासुरे युद्धे वज्जपाणिर्महासुरान् ॥ २६
विकर्णस्य ततो भक्षान्त्रेषयामास भारत ।
चतुर्दश्च रथश्रेष्ठो घोरानाशीविषोपमान् ।
घ्वजं स्रतं हयांश्रास्य छित्त्वा नृत्यिक्षवाहवे ॥ २७
पुनश्चान्याञ्श्वरान्पीतानकुण्ठाग्राञ्श्वलाशितान् ।
प्रेषयामास सौभद्रो विकर्णाय महावलः ॥ २८
ते विकर्णं समासाद्य कङ्कविहंणवाससः ।
भित्त्वा देहं गता भूमिं ज्वलन्त इव पन्नगाः ॥ २९

ते शरा हेमपुङ्काग्रा व्यह्ययन्त महीतले।
विकर्णरुधिरिक्किना वमन्त इव शोणितम्॥ ३०
विकर्ण वीक्ष्य निर्मिनं तस्यैवान्ये सहोदराः।
अभ्यद्रवन्त समरे सौभद्रप्रमुखात्रथान्॥ ३१
अभियात्वा तथैवाशु रथस्थान्मूर्यवर्चसः।
अविध्यन्समरेऽन्योन्यं संरब्धा युद्धदुर्मदाः॥ ३२
दुर्मुखः श्रुतकर्माणं विद्धा सप्तभिराशुगैः।
ध्वजमेकेन चिच्छेद सार्श्य चास्य सप्तभिः॥ ३३
अधाङ्माम्बूनदैर्जालैः प्रच्छनान्वातरंहसः।
जवान पञ्जरासाद्य सार्श्य चाम्यपातयत्॥ ३४

26 Ks. s Ds om. 26abs (cf. v.l. 23). — ") Ko स पीड्यमाना:; Bs D1 संपीड्यमान:; T1 G स विध्य'; Ms स वध्य'. — ") Ds क्रशास्त्रो. Ko (before corr.) "दुर्मदा: — ") D1 महाबाहुस; Ds महातेजा; Ds ततो राजंस (for महाराज). — ") Ks. s D2 तावका:. K1 समिरिकल्पयत् (hypermetric); K3 D2 समकंपयन्; K4 "काल्यत् — ") D2 यद्वद्; T1 G पुरा; M2 तथा (for यथा). S1 वेवसुरे; B2 देवारि\*. — ") S इवा" (for महा"). K3 D2 "पाणि महासुरा:

27 °) B: विकर्णी प; Dn: Ds-8 M1-8.5 विकर्णाय; T: विकर्ण च. Da: Dn Di. 5.7.8 तथा (for ततो). — °) K: रथश्रेष्ठान्; D1 नरश्रेष्ठ:. — ²) D1 S शरान् (for घोरान्). — After 27<sup>st</sup>, N ins.:

## 314 स तैर्विकर्णस्य रथात्पातयामास वीर्यवान् ।

[D1 रथं (for रथान्), and भेदयामास (for पात\*) in the post. half. K4 भारत (for नीयेंनान्).]

— \*) Ś1 K1 हयाआस; K8.4 D2 T1 G (G1 damaged)
हयांश्चेव; B Da (Dan damaged) Dn D1.2.4-8 T2

M हयांआपं (D1.8 T2 \*पि). — ') N नृत्यमान
(K0 \*ना) (for क्रिस्ता नृत्यन्).

28 °) Dn Dr. इ सतझ् (for पुनश्). Di दीसान् (for पीतान्). — °) Ks अकुंडाग्रा; Bs अकुश्राग्रान्; Di कुठाराग्राञ्; Gs नकुंठाग्राञ्; Gs अकर्णाग्राञ्. B Da Dn Ds. s. r. इ अजिह्मगान् (for शिलाशितान्). — °) Gs प्रेट्य°. Ks. s Dni Dl. s. s संकुद्धो (for सौमद्रो). — °) Ši Ko-s. s सहारथः (for °बलः).

29 \*) र्रा समासव. - \*) Ks Ds कंकवर्रण ; M4

"हिंगवासव:. — ") Ko. 1 छित्वा; Ks भूत्वा; Ds अभित्वा (hypermetric). K1 भूभिश; G1 भूस्यां; G8 भूस्या. — ") Si Ko. 2 Ds असंत; K1 चासंत; K3 Dal G2 उवलंतम; D1 स्फुरंत (for उवलन्त).

 $30^{\circ}$ )  $K_{\delta}$  हेमसंकाशा  $-^{\delta}$ )  $T_{\delta}$  हाहर्यंत ;  $M_{\delta}$  ,  $\delta$  ह्याहर्यंत .  $T_{1}$  G प्रत्यहर्यंत भूतले  $-^{\circ}$ ) Gs विकीणी रुधिरा  $-^{\delta}$ )  $B_{\delta}$  शोभितं (for शोणितम्).

31 °) D1 S प्रेक्ष (for नीक्ष्य). D1 तैर्मिनं; S निर्मिणं: — °) Das (by corr.) तथैवान्ये; D1 तस्य चान्ये; D8 तथा चान्ये; S तव सैन्ये (G1.8 °न्यं). S1 K2 महोदरा: — °) S1 अभ्याद्रवंत. — द) K4 रणे (for रथान्). D1 सौभन्नं युद्धर्मदा:

32 °) Da Dn D4. 5. 7. 3 T1 G M अभियाय; D1 ° सन्युस; D2 ° याद्वा; D8 ° गम्य; D6 ° यातास; T2 ° धाय • K5 D2 तथैवान्यान्; T1 G रथैराज्य • K2 om. 32 ° . — °) K3. 4 B Da Dn D1. 8-8 T2 M रथां-सान्; K5 D2 तांसाथा (for रथस्थान्) • D2 स्पर्यसंनिभान् • °) M2. 5 अविध्यत् • — °) K0-2 रथस्था; K2. 5 संरभाद्; K4 B D2. 5 संरभाद्; G4 संरव्धाद् (for संरव्धा) • S1 K5 ° दुर्भदः •

33 °) G1-3 M4 दुर्मुख. Ś1 श्रुतशर्माणं; D8 S (except T2 M4) 'वर्माणं. — ') D6 विष्यात् (for विद्धा). Ko-2 D1 पंचिमर् (for सप्तामिर्). — ') T1 G तस्य (for चास्य).

34 °) K: G: अश्वा. K: चांबू (for जास्वू ). Dai ज्वाले:; T G (Gi damaged) बागी: (for जाले:). स हताथे रथे तिष्ठञ्श्रतकर्मा महारथः।

शक्ति चिक्षेप संकुद्धो महोक्कां ज्वलितामिव।। ३५
सा दुर्मुखस्य विपुलं वर्म भित्त्वा यशस्त्रिनः।
विदार्य प्राविशद्धिमं दीप्यमाना सुतेजना।। ३६
तं दृष्ट्वा विरथं तत्र सुतसोमो महावलः।
पश्यतां सर्वसैन्यानां रथमारोपयत्स्वकम्।। ३७
श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्सेनं सुतं तव।
अम्ययात्समरे राजन्हन्तुकामो यशस्विनम्।। ३८

तस्य विश्विपतश्रापं श्रुतकीर्तेर्महात्मनः ।
चिच्छेद समरे राजञ्जयत्सेनः सुतस्तव ।
श्रुरप्रेण सुतीक्ष्णेन प्रहस्तिव भारत ॥ ३९
तं दृष्ट्वा छिन्नधन्वानं श्रुतानीकः सहोदरम् ।
अभ्यपद्यत तेजस्वी सिंहवद्विनदन्युद्धः ॥ ४०
श्रुतानीकस्तु समरे दृढं विस्फार्य कार्मुकम् ।
विच्याघ दश्रिभस्तूणें जयत्सेनं शिलीयुखैः ॥ ४१
अथान्येन सुतीक्ष्णेन सर्वावरणभेदिना ।

G. 6.3492 B. 6.79.45

— ) D1 संपृक्तान्; D3 S संछन्नान् (M4 का). K1 नाहरंहसः; D1 स्पेयचंसः (for वातरंहसः). — 4) \$1 चम्यपातयत् (sic); Ko-2 D3 M4 च म्यपातयत्; K3 चास्य पातयत्; D1 च व्यक्तंततः; D6 चाप्यपातयत्; T1 G M1-3.5 च न्य(G2.3 नि) वर्ष्यतः; T2 चास्य वाद्व-नान्.

35 °) B2 D2 हताय-; D1 हताथी. — °) \$1
शुत्रवामी; D3 S (except T2) °वर्मी. B Da2 Dn2
D4. 5. 7. 8 महाबक: (for °रथ:). — °) Da1 D5
विच्छेद (for विक्षेप). S समरे (for संकुद्धी). — °)
\$1 महोक्का; Da1 Dn1 (before corr.) महोक्काच.

36 °) Ms दुर्मदस्य. K4 Dn2 M1-8.5 विमर्ल.

- °) K1 वर्दभिःखा (corrupt); Dn1 (before corr.)
वर्म भित्वा; Dn2 D1 मर्म भित्वा. D1 महाप्रभा; D8
यशस्त्रिनं; S महात्मनः (for यशस्त्रिनः). — °) Da1
वैदार्थं; D2 (sup. lin. as in text) विवार्थं. T2 प्रविशद्. — °) K3 D8 M1 दीप्यमानाः; K6 दीप्यमानं;
Da1 भान-. K8 D8 सुतेजनाः; K6.5 B Da Dn
D2.4-8 S स्व(D2 M1.3 सु-; D8 तु)तेजसा; D1 सुवर्षसा. — After 36, S ins.:

815\* दुर्भुंखो विद्धलस्तत्र निषसाद रये विभो । विसंज्ञं प्रेक्ष्य ते सर्वे आतरः पर्यवारयन् ।

[(L. 1) Ta विपुलस्तन. Ma वभी (for विभी). — (L. 2) Ta परि (for पर्व ).]

37 °) K2 ते द्या; K5 द्या च. — After 37°, G2 (erroneously) repeats from निषसाद in line 1 to पर्यवारयन् in line 2 of 315\*. — °) K8.5 D1.2.6 ध्रुव ं.(for ध्रुव ं). श्री महाचलः; K8-5 D2.6 M ंचः. — °) K1 पश्यंतां. — °) श्री K0-2 ततः (for खक्स्).

38 a) Mi श्रुतकृति. Dns Di. 3 सहा-; T G Mi ततो (for तथा). — b) Ks जयस्सेन-; Ki Dns जयसेन:; B2-1 Da1 Dn1 D1. 2. 7. 8 जयसेनं. Ki Dn जयसेन:; B2-1 Da1 Dn1 D1. 2. 7. 8 जयसेनं. Ki Dn Ds सुतस्तव. — Ki om. (hapl.) 38°-39°. — b) S1 अध्यात् (sio); Ks अभ्यायात्. D1 त्वरितो (for समरे). — Ko om. (hapl.) 38°-39°. — b) K1. 2 जयत्सेनं (K2°न:) सुतं त(K2°तस्त)व; Ks हंतुकामो यशस्तिन:

39 Ki om. 39abet; Ko om. 39abe (cf. v. l. 38). Ki om. 39ab. — a) B2-i विक्षेपतञ्. — b) K2 Dai D5 श्रुतकीर्तिर्. Ks. 5 D1. 2. 6 महास्वनं (for महास्मनः). — b) K1 अभ्ययात् (for चिन्छेद). K3 D3 सहारं (for समरे). Si चापं; K3. 5 B1 Dn1 D2 त्णं; D1 सीमं; D5 वीरो; T1 G Mi सन्यं; T2 सत्यं (for राजक्). — b) K2 Da2 D2. 5 जयसेन; B2-4 Dai Dn D1. 2. 7. 8 सेन:; M1 सेन-. — T2 om. (hapl.) 39'-42a; — ) = 6. 24. 10b, K1 सारतः.

40 T2 om. 40 (of. v. l. 39). — ") M2 द्या तं (by transp.). T1 G2. 4 जीसकर्माणं; G1. 8 नीस-धन्वानं (for छिन्न"). — ") M4 सहोदर:. — ") Da2 Dn1 D3 अञ्चए(D3 "स्प)तत. — ") Da2 Dn1 D1 सिंहवन्. Ko-1 B Da1 D2. 5-7 निनदन्; K3 M1. 8. 8 व्यनदन्. B1. 2 S (T2 om.) रणे (for सुद्ध:).

41 T2 om. 41 (cf. v. l. 39). — ") Dai शत-नीकस् Di च (for तु). — ") Gi-s Mi. इ. इ. इ विष्फार्थ. — Ks om. 41 d. — ") Ks समरे (for दशिक्स). Ti Ga. इ तीक्ष्णेर् (for तुर्ण). — ") Ks B Dn Di. 7. इ जयसेनं: Dai "सेने; Ds "स्पेने. — Si Ko-2. s Bs S (T2 om.) ins. after 41: Ks (om. 41 d.) ins. after 41 d.; C.6.3492 B.6.79.45 K.6.79.46 शतानीको जयत्सेनं विच्याध हृदये भृशम् ॥ ४२ तथा तिसन्वर्तमाने दुष्कर्णो आतुरन्तिके । चिच्छेद समरे चापं नाकुलेः क्रोधमूर्छितः ॥ ४३ अथान्यद्भनुरादाय भारसाधनमुत्तमम् । समाद्च शितान्वाणाञ्यतानीको महावलः ॥ ४४ तिष्ठ तिष्ठेति चामन्त्र्य दुष्कर्णं आतुरग्रतः । मुमोच निशितान्वाणाङ्क्वलितान्पक्गानिव ॥ ४५ ततोऽस्य धनुरेकेन द्वाभ्यां स्तं च मारिष ।
चिच्छेद समरे तूर्णं तं च विच्याध सप्तिभः ॥ ४६
अश्वान्मनोजवांश्रास्य कल्मापान्वीतकल्मपः ।
जघान निशितैस्तूर्णं सर्वान्द्वादश्रिभः शरैः ॥ ४७
अथापरेण भक्केन सुमुक्तेन निपातिना ।
दुष्कर्णं समरे ऋद्वो विच्याध हृद्ये भृशम् ॥ ४८
दुष्कर्णं निहतं दृष्ट्वा पश्च राजन्महारथाः ।

316\* ननाद समहानादं प्रभिन्न इव वारणः ।

[T1 G M च (for सु.). \$1 प्रामेश्वा. T1 G M प्रावृ-पीव बलाइकः (for the post. half).]

42 T2 om. 42<sup>a</sup> (cf. v. 1. 39). — a) D8. 8 तथा-न्येन. — b) B8 सर्वावरणशोभिना; G1. 8 सर्वाक्षवरमे-दिना. — b) B8-4 Da Dn D4. 5. 7. 8 जयसे(Da2 D5 स्से)नं शतानीको; T2 शतानीको जयस्तैन्यं. — d) D1 समरे (for हृद्ये).

43 °) Si Ko-s transp. तथा and तसिन्. S वि-निर्मिण्णे (for वर्तमाने). — ') Ks Bi अंतिकं. — After 43°, S ins.:

317\* सुमोचासै शितान्याणांस्तीक्ष्णानाशीविषोपमान् ।
[T: G1.8 सुमोच नि-(for 'चासै).]

— °) Ko-2 B2.8 D4.8.3 सक्तरं; S च तदा (G3.4 "था) (for समरे). — °) S1 नकुछ:; Ko Da1 नाकुछे; G2 नाकुछ (for नाकुछे:).

44 °) K2 D6 अथान्यधनुर्. — °) K3-5 Dn2
D2.4.7.8 भारसाह( K3 °र )मनु( D2 °समु )न्तमं. — °)
B2.8 Da Dn1 D5.7.8 समाधन्त; D1 समादाय; S
समधन्त. K2 शतान्वाणाञ्च; K3-5 B D शरान्धोराञ्
— M2 om. ( hapl. ) 44<sup>d</sup>-45°. — <sup>d</sup>) G3 महारथः ( for °बलः ).

45 M2 om. 45 de (cf. v. l. 44). — a) D1 चा-भाष्य; G1.8 च बदन् (for चामन्त्र्य). — b) B1 भावरं युधि — b) S1 मुमुचे निश्चितान्; K2 मुमोच निश्चतान्; K3-5 B1.2.4 D T2 मुमोचासै शि(K5 D2 सि)तान् — b) D1 क्ष्वेल्वितान् S1 इव पन्नगान्; K2 पश्चगानिव; K5 पन्नगा इव; T1 G1.2.4 M पावकानिव; Ts इव पंचमान्; Gs इव पावकान् (for पन्नगानिव).

46 °) S1 ततश्च (for ततोऽस्य). M2 धनुरेतेन.
— °) B1.2 Da Dn1 वीरस; Ds वीर; S राजंस (for त्एँ). — °) G1-8 विज्याय. Ko-2.5 पत्रिभि:

47 °) K5 'जवाश. S1 Ko-2 D1.2 तस्य (for वास्य). — b) K2 D1.8 करमधान्; B1 कम्पायान्; M1.2.5 कन्मापा(M2 'षि)न्; Cc. v करमा' (as in text). K3.5 D1-8.6 Cv वातरंहसः; M1.2.5 वीत-कन्मपः. — ') D3 T1 G बाणे; D8 T2 M तीक्ष्णेः (for तणें). — d) D3 ततः; S (except T2) शितेः (for शरें:). D1 संनद्दो दशिमः शरें:

48 a) K1 बलेन; S बाणेन (for मलेन). — b)
Ko स मुक्तेन; K1 om. सुमुक्तेन; K2 स मुक्तो न; B1
सुगोसेन; B2 प्रयुक्तेन; B3 D (except D1-3.6) T1 G2.4
सुगुक्तेन (for सुमुक्तेन). K2.5 निपासितः; B1 T G2.4
M1-3.5 [आ] छुपासिना; B2-4 [अ] विद्यासिना; D (except D1-3.6 [अ] सिवासिना; G1.3 [अ] सुपासिना; M4
[अ] अपाहिना (for निपासिना). — b) K3.4 D2.6
सुद्दं; D1.8 हृद्द्ये; S नाकुलिः (for समरे). B Da
Dn D4.5.7.3 राजन्; D1 विद्यो (for कुद्धो). — b)
A few S MSS. विव्याध S समरे (for हृद्द्ये). B
Da Dn D4.5.7.3 कुद्धो विव्याध पत्रिणा; D1 विव्याध विव्या

318\* स पपात ततो भूमौ वज्रस्मण इव द्रुमः।

[ Ba हतो ( for ततो ). Ka बजाहत; B बजरुझ; De बजरुझ ( for बजरुग्ण ). ]

On the other hand, S ins. after 48:

319\* स विद्वलो रथोपस्थे निषसाद सुतस्तव ।

49 a) A few MSS. दु:कण. K3-5 B1 D2. 3.6

जिघांसन्तः शतानीकं सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ४९
छाद्यमानं शरत्रातैः शतानीकं यशस्त्रिनम् ।
अभ्यश्वावन्त संरब्धाः केकयाः पश्च सोदराः ॥ ५०
तानभ्यापततः प्रेक्ष्य तव पुत्रा महारथाः ।
प्रत्युद्ययुर्महाराज गजा इव महागजान् ॥ ५१
दुर्मुखो दुर्जयश्रेव तथा दुर्मर्षणो युवा ।
शत्युद्याता महाराज केकयान्श्रातरः समम् ॥ ५२
रथैनगरसंकाशैईयैर्युक्तिमनोजवैः ।

नानावर्णविचित्राभिः पताकाभिरलंकतैः ॥ ५३ वरचापधरा वीरा विचित्रकवचध्वजाः । विविश्चस्ते परं सैन्यं सिंहा इव वनाद्रनम् ॥ ५४ तेषां सुतुम्रलं युद्धं व्यतिपक्तरथद्विपम् । अवर्तत महारौद्रं निम्नतामितरेतरम् । अन्योन्यागस्कृतां राजन्यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ ५५ महूर्तास्तमिते सूर्ये चक्कर्युद्धं सुदारुणम् । रथिनः सादिनश्चैव व्यकीर्यन्त सहस्रशः ॥ ५६ ततः शांतनवः कुद्धः शरैः संनतपर्वभिः ।

C. 6. 3508 B. 6. 79. 61

च्यथितं; S मोहितं (for निहतं). — b) S (except T1 G1) transp. पञ्च and राजन्. — G2 om. (hapl.) 49°-51b. D2 reads (sec. m.) 49°-51b in marg. — c) D6 M2.8 जिथांसंतं. D6 रथा° (for राता°). — d) Ko-2 Dn2 D1.7.8 समंतात् (for सर्वतः). D1 सम° (for पर्य°).

50 G2 om. 50 (cf. v. l. 49). — ") K2 छिरामाणा; G1. 3. 4 पास्प्रमानं; M2 शतानीकं; M4 छिरामाणा; D5 शरशतै:; S (G2 om.) शतानीकं (M2 महानीर्थ) (for शरनातै:). — ") S (G2 om.) शरनातैर्
(for शतानीकं). — ") S1 अभ्याद्वतंत; Ko-2. 4
अभ्यवतंत; D1. 2 "धावत; S (G2 om.) "पर्यंत. K8. 5
B Da Dn: D2. 4-3 S (G2. om.) संकु (Da1 "यु)द्धाः
(for संरच्धाः). — ") MSS. (indisoriminately)
कैकयाः; कैकेयाः; केकेयाः. K2 पंच शोदराः. M1-8. 5
आतरः पंच केकयाः

51 G2 om. 51<sup>ab</sup> (cf. v. 1. 49). — a) S1 तानस्य°; Ko तेनास्या°; K2 तेनस्या°. D1 तानापततः संप्रेक्ष्य — b) M4 पुत्रान् B Dn2 D4. 1. 8 महारथान् — °) S1 Ko-2 अस्यु (for प्रत्यु ). — d) K3 महाबलान् (for विज्ञान्). K4. 8 D2 बाजानिव महागजाः

52 °) S दु:पहस्रीय. — °) Si Dns Dr. s दुर्घर्षणो;
D1 चामर्षणो. Ko-s [s]पि वा (for युवा). — °)
K4 तर °(for यश °). D1 प्रत्युवाताश्र केकया: — °)
Si Ds प्रत्युवाता; Ks °वातो; Ks D2 (marg. sec. m.)
'इता; Ds °व्युवा; Ds (marg. sec. m. as in text)
'जाता; S °व्युव् (for °वाता). D1 आतरः सुरसंकाशा. — D1 om. (hapl.) 52 - 53 °. — f) T G2. 4
आतुमि: (for आतरः). T G सह (for समस्).

53 D1 om. 53° (cf. v.l. 52). — °) \$1 G3 नागर'; B3 कनक'; T3 च नग' (for नगर'). — °) K5 इथेथुंक्त-; D2 Dn1 D8 T2 M1. 3-5 इथ्युक्तर्; D1 हेमवणेंद्; T1 G4 इथेरुहीर्; G1-3 इथेयुं (G2 कि) म्येद् \$1 Ko-2 अलंकुतै: (K1 °त:); D2 S महाजवे: — \$1 om. 53° . — °) K5 नानायुक्तपताकाभिर्; D2 नानायुक्तपिताकाभिर; T2 नानारत्न'. — °) K5 विचित्राभिर (for पताकाभिर्). K1 M3. 5 अलंकुतः; T2 अलंकुता:

54 °) T G M2 दा(T1 च)र° (for वर°). G2 वीर (for वीरा). K5 D2 वरचापघरैवीरैर्; Dai पर-वापघरे वीराः — b) S1 'कवचध्वजः; K4 'कवचायुघाः; K5 D2 'कवचैध्वजैः; G2 'कवकध्वजाः — ') K5 तं (for ते). — d) K0 सिंहादिव (for सिंहा इव). Di महद्भनं; G8 च तद्भनं (for वनाद्भन्).

55 °) Ko. 2. 5 Ds T तु (for सु-). A few MSS. तुमलं. Si न तेषासुत्तमं युद्धं. — °) Di व्यतिकर्षं; Ds Ts M2. 4. 5 व्यतिषिक्तं; Ti G °षक्तरयध्वकं. — °) Ks Ds. 6 आवर्तत; Di प्रावर्तत. — °) Si अन्योन्यागस्कृतान्राजन्; Ks °न्यागास्कृतां राजन्; Dai Ds °न्यागस्कृतां राजन्; Ds °न्यागस्कृतां राजन्; Ds °न्यागस्कृतां राजन्; S °न्यागस्कृतां राजन्; S °न्यागस्कृतां राजन्; S °न्यागस्कृतां (Ts °न्याभिद्वता)नां तु — °) Gs वयं (for यम-).

56 ° ) K1 सुहृतास्त्रमिते; Da1 सुहृतास्त्रमितः; D2.8 °तां( D2 °तं ) स्तिमिते; D5 °तांस्त्रमिताः K1 सूर्योः — ° ) K0-3 चक्क् ( K0.3 °क्क ) युद्धंः — ° ) S1 K2.5 B D2.8 चाथ; D2 D2.9 चाथ; D1 तम्र ( for चैव ). — द ) S1 K2 विकीर्यंतः S व्यवकीर्यंत सर्वेशः

57 . ( ) Ks-s B Dns Ds. s. s T Gs. 4 M सेनां सां;

C. 6. 3109 B. 6. 79. 62 K. 6. 79. 63 नाश्चयामास सेनां वे मीष्मस्तेषां महात्मनाम् । पाञ्चालानां च सैन्यानि शरैनिन्ये यमक्षयम् ॥ ५७ एवं भिच्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम् । कृत्वावहारं सैन्यानां ययौ खिशंविरं नृप् ॥ ५८ धर्मराजोऽपि संप्रेक्ष्य धृष्टद्युम्नवृकोदरौ । मृधिं चैतानुपाघाय संहृष्टः शिविरं ययौ ॥ ५९

इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥

७६

### संजय उवाच ।

अथ ग्रुरा महाराज परस्परकृतागसः। जग्धः स्विशिबिराण्येव रुधिरेण सम्रक्षिताः॥ १

Da Dn D1. 4-7 तां सेनां; G1. 3 सैन्यानि (for सेनां वै).

— ") B1. 3 सेनांसोपां; S पांडवानां (for भीव्यासोषां).

— ") K2 Da2 D2. 5 पंचालानां. — ") D8 (marg. sec. m. as in text) शतेंद्

58 °) K2 एंच; K5 एसिर् (for एवं). D1 जिल्ला; T1 G M1. 2. 4 हत्ला; T2 कृत्ला; M8 हित्ला (for भिल्ला). Ś1 K0-3 त्वनीकानि; Da2 D1 महेप्लाला:

- \*) K1. 2 पितामहः (for अनीकिनीम्). — \*) S कृत्लापहारं. — \*) Ś1 K1. 4 नृपः; B D (except D2. 5. 6) G1. 8 प्रति (for नृप). T G2. 4 M ययौ स्विशिवस्य चै. — After 58, S ins.:

320\* नारायामासतुर्वीरौ एष्टद्युम्नवृकोदरौ । कौरवाणामनीकानि शरैः संनतपर्विभः ।

59 °) Ds समरे (for संप्रेक्ष). — °) Si चैनान्; Ko-2 चैनान्; Ks चैनाम्; Dns चैनान्; D2 (before corr.) चैनम्; T G1 चैष; G1-8 चैषम् (for चैतान्). T G1 समाप्राय; Ms दप°. — d) Ks T2 M हृष्ट: स्व-; K4.5 B Da Dn D2-8 प्रहृष्ट:; D1 प्रमृह्ण; T1 G नृप: स्व-(for संहृष्ट:). — After 59, Bs reads 6. 76. 1. On the other hand, S ins. after 59:

321 मर्जुनो वासुदेवस्र कौरवाणामनीकिनीम् । इत्वा विद्रान्य च घारैः शिविरायैव जग्मतुः ।

Colophon. — Sub-parvan: Omitting subparvan name, Si Ko. 2. 4 Da Dni Ds mention विश्रम्य च यथान्यायं पूजियत्वा परस्परम् । संनद्धाः समदृश्यन्त भूयो युद्धचिकीर्षया ॥ २ ततस्तव सुतो राजंश्विन्तयाभिपरिष्ठुतः ।

only षष्टो युद्धिवसः; K1 षष्टियुद्धिवसे; K3.5 षष्टमहः; K4 ससमेद्धि; Dns षष्टिवसयुद्धं; D1.7 षष्टो
दिवसः; D2 षष्टादे; D3 (int. lin.) षष्टिदिनः; D4.8
षष्टिवसुद्धं; D6 षष्टो दिनः; T1 G षष्टापद्दारः; T2
M8.5 षष्टा(T2 षष्टमा)द्धिकं; M4 षष्टिद्धिके. K0 Dn2
D3-5.7 T G M8.5 cont. समास. — Adhy. name:
K4 दुर्योधनानुतापः; D1 दुष्कर्णवधः; T2 शतानीकयुद्धं.
— Adhy. no. (figures, words or both): K5 72;
Da2 (sec. m.) 37; Dn2 M5 77; D1 m 78; D6
T1 G 74; T2 M8.4 76; M1 75 (as in text);
M2 (erroneously) 175. — Śloka no.: Dn2 63;
D5 64.

## 76

1 T Gs Ms om. the ref. Bs reads 1 after 6.75.
59. — ") T1 G क्षत्रियास्तु; T2 M क्षत्रियास्ते (for अध्य सूरा). K5 महेच्यासाः; D2 महाभाग (for महाराज). Gd as in text. — ") K1 परस्परकृतागमः; T2 "गतागसः. — ") K8 G1 M2 जग्मु (for जग्मुः). G2 एवं (for एव). K5 जग्मुः स्वशिवरायैव; Da1 जग्मुरिव शिविचरणे (sic); D2 "स्ते शिवराण्यैव; T2 "अ शिविरारेव (sic). — ") D2 (before corr.) समुक्षितां; T2 समुक्षिताः; G3 समुक्षितं.

2 °) Ko-2 Ds. 6 M (except M4) विश्रास्य; T2 विस्ट्रच. Si Ko-2 यथान्याद्यं. — °) M (except M4) सोजयित्वा (for पूज°). — °) Si संकृदा:; K2 D2 संनदा; K3 समृद्धा: (for संनदा:). — °) Ko S युद्धविकीर्षव:•

विस्तवच्छोणिताक्ताङ्गः पत्रच्छेदं पितामहम् ॥ ३
सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि
च्युढानि सम्यग्बहुलध्वजानि ।
विदार्य हत्वा च निपीड्य ग्रूरास्ते पाण्डवानां त्वरिता रथौधाः ॥ ४
संमोद्य सर्वान्युधि कीर्तिमन्तो
च्युहं च तं मकरं वज्रकल्पम् ।
प्रविश्य मीमेन निबर्हितोऽसि
घोरैः शरैर्मृत्युदण्डप्रकाशैः ॥ ५
ऋदं तम्रद्रीक्ष्य भयेन राज-

न्संमूर्छितो नालमं शान्तिमद्य ।
इच्छे प्रसादात्तव सत्यसंघ
प्राप्तुं जयं पाण्डवेयांश्च हन्तुम् ॥ ६
तेनैवम्रक्तः प्रहसन्महात्मा
दुर्योधनं जातमन्युं विदित्वा ।
तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी
गङ्गामुतः शस्त्रभृतां विरष्टः ॥ ७
परेण यत्नेन विगाद्य सेनां
सर्वात्मनाहं तव राजपुत्र ।
इच्छामि दातुं विजयं सुखं च

C. 6,3519 B. 6.80.8 K. 6.80.8

- 3 ") K2 D8 G8 राज (for राजंझ्). b) D8.8 वित्रयाभिः परिश्वतः (sio); G3 भिपरिप्सुतः. ) K0.2 विसंभाच्छोणिर(K0 orig. ता ; sup. lin. र) कांगः; K8 Da1 D2.8.8 विश्रवच्छो ; Dn2 च्छोणिता कांतः; D6 च्छोणितांगश्च; S वि(T1 G2.4 प्र)स्रव हुधिरेणाक्तः (T1 G4 णोक्तः; M1 णाक्तं). d) D1 पर्यपुच्छत्; C0 पप्रच्छेदं (as in text).
- 4 Before 4, De Ti G Mi.s-s ins. दुर्योधनः.
   ") Ks (sup. lin. as in text) रुद्धाणि; B Das
  Dns Di.s. र.s घोराणि (for रौद्धाणि). Ks Dai मयानिकानि; Ts Gi-s Mi मयावद्दानि; Mi-s.s मद्दाभयानि
  (for मयानकानि). ") Ds च्यूदानि; Ts बद्धानि (for
  च्यूदानि). श्री Ko-s.s विपुल्डव्यानि. ") Gi.s
  विगाह्म (for विदायें). Da Dni Ds द्यूप्ता (for द्वा).
  Ko-s विनिपीट्य; Di विनिवाये; Gi.s च निषिच्य
  (Gs "द्ध") (for च निपीट्य). Ti Gs-s श्रूरांस् (for
  श्रूरास्). ") Ks-s B Da Dn Ds-s मद्दारथाः (for
  रूपोधाः). Di ते भीमसेनप्रमुखा नृवीराः; S ते पांडवा
  लक्ष्यक्याः प्रदृष्टाः (Gs "याश्र द्वष्टाः; Mi "याः प्रविष्टाः).
- 5 °) Ks Dai समोद्य; T2 समान्य (for संमोद्य).

  Ko-8.5 D2 सर्वाण्यधि; D3 सर्वा युधि (for सर्वान्युधि). D1 सर्वा युधि वीरसेनां. °) K5 D2 M1 (sup. lin.) ड्यूढं. D22 D5 G2 च तन्; T2 चैवं; G1.8 M1-3.5 चैतं; M4 चैतन् (for च तं). D1 माकरं. K5 वज्रकाल्यं; S स्रुखकल्पं (for वज्र°).

   °) S1 निवहंतोसि; K8-5 B D2 रणे (K3 °णं) हतोसि; D2 D21 D5.6 निवितितीसि (D6 °तोसिन); D1 निवारितोसिन; D1 निविहितोसि. °) D1 यम

दंडप्रकाशैः; Gs मृत्युसमप्रकाशैः; Ms मृत्युदंडप्रकारैः

- 6 °) G1 (by corr.) कुटांतस्. D1 D5 तमुद्दिस्य;
  D12 D1.3.4.7.8 समुद्दीक्ष्य; D6 तसन्विक्ष्य; S(except M2) तमुद्रोक्ष्य. K1 सम्येव; G2 हुपेन (for स्थेन).
  T1 G तात (for राजन्). b) S1 D8 समूच्छितो.
  K1.2.5 B D (except D2) T G न छमे; K3 न छमते (for नाछमे). After 6ab, D1 (om. 6e-16b) reads 6. 77. 36-6. 78. 5ab, repeating the same in the proper place. e) D2 (before corr. as in text) प्रसादं. D2.5 सत्यसंभः; G2 °संभं. d)
  K0.2 प्रासं. D1 S पांडवांश्चेव (M1 श्चामि-). K5 प्राप्ते जयं पांडवानां ह्यांश्च.
- 7 Dai om. 7 (of. v. l. 6). Before 7, De ins. संजय: ") Ks Ds. e स हसन्; Ks सहसा; Ts प्रसमं (for प्रहसन्). ") Ks मृत्युगतं; Ks मन्युगतं; Gd. v जातमन्युं (as in text). ") Ks प्रत्यवोचन् (for प्रत्युग्तः). Si Ko. 2 Di विमना मनस्वी; S [अ]वि(Ts ज्ञिय; Gi-s [अ]ति)मनास्तरस्वी (for [अ]विमना मनस्वी). ") Ks शत्रुभृतां (for शस्त्रं). Ds Ms वरिष्ठ.
- 8 Dai om. 8 (cf. v. l. 6). Before 8, De ins. भीष्मः — \*) Ks सेना — \*) Si मस्वास्मनाई (sio). — \*) M1 (sup. lin.) दाता (for दातुं). — \*) Кз от. न. Si न चारमानं; Ко बाचारमानं; Di घारैरेनां (for न चारमानं). Dns Ds. 6-8 छादयेयं; S गुहुयेथं (Ts सुदुयेष) (for छात्येऽहं)

C. 6. 3519 B. 5. 80. 8 K. 6. 80. 8 न चात्मानं छाद्येऽहं त्वद्थे ॥ ८

एते तु रौद्रा बहवो महारथा
यशस्तिनः श्रूरतमाः कृतास्ताः ।

ये पाण्डवानां समरे सहाया
जितक्कमाः क्रोधविषं वमन्ति ॥ ९

ते नेह शक्याः सहसा विजेतुं
वीर्योकद्धाः कृतवैरास्त्वया च ।

अहं होतान्प्रतियोत्सामि राजन्सर्वात्मना जीवितं त्यज्य वीर ॥ १०

रणे तवार्थाय महानुभाव

न जीवितं रक्ष्यतमं ममाद्य ।

सर्वांस्तवार्थाय सदेवदैत्या-

हँलोकान्दहेयं किम्र शत्रूंस्तवेह ॥ ११
तत्पाण्डवान्योधयिष्यामि राजनिप्रयं च ते सर्वमहं करिष्ये ।
श्रुत्वैव चैतत्परमप्रतीतो
दुर्योधनः प्रीतमना बभ्रूव ॥ १२
सर्वाणि सैन्यानि ततः प्रहृष्टो
निर्गच्छतेत्याह नृपांश्र सर्वान् ।
तदाज्ञया तानि विनिर्ययुर्द्धतं
रथाश्वपादातगजायुतानि ॥ १३
प्रहृषयुक्तानि तु तानि राजनमहान्ति नागाश्वपदातिमन्ति

9 Dai om. 9 (cf. v. l. 6). — a) G3 येते (for एते). D1 च; S सा (for तु). — b) D2 शूरतराः; S क्र्रतमाः (for शूर'). — c) G1 सभायां (for सहाया). — d) S1 Ko-1 जितक्रमाः; K3 जितक्रमाः; G2. 3 जितः क्रमाः (for जितक्रमाः). K5 B1 D2 रोषविषं; M2 क्रोधविषान्. B Da2 Dn D4. 8-3 वमंतः; D5 गमंतः; G2 वदंति (for वमन्ति).

10 Da1 om. 10 (cf. v. l. 6). — a) Ks. 5 Ds. 6 तैनेव; T1 G केनेव (for ते नेह). Ms शक्या (for शक्या:). S समरे; Cc सहसा (as in text). — b) Ks-5 B Ds. 6 वीर्योद्धता:; Das Dn Ds. 5. 8 S वीर्योः सता:; D1. 7 "तमा: (for "ब्रह्मा:). Ks कृतवीरास; Ds कृतवीर्यास (for "वैरास). Ks स्वया हि; Gs महांत: (for स्वया च). — b) S1 T2 M (except Mi) होनान; Ks चैव तान; B1 D1. 8 सेनां (for होतान्). Ds. 8 वोक्यामि (for "वोत्स्यामि). — b) S1 स्वज वीर; Ko-8 स्वज्य वीरान; Ms स्वज्य वीराः; Dn Ds वीर हि(Dn1 ह) स्वा; Ms स्वज्य वीरं.

11 Dai om. 11 (cf. v. l. 6). — a) S तथा (for रणे). Ko-s स्वदर्थाय (for तवा°). Ks महानुभावान् .
— b) Ko.s रक्षतमं; Ks Bi Das Dn Ds. s. s. 8 T Gs-s रक्षितव्यं (for रक्ष्यतमं). Das Di. s. s. 8 Ti Gi. s. s Mi मयाद्य. — b) Das Dni Ds स्वदर्थाय; Di तवा- चार्यं (for सवार्थाय). Ks Ds. s (before corr.). s Ts Gi. s सदैव (for सदेव-). — b) Ks घोरान्; Ts होको. Ki द्\*यं; Ks (before corr.) दहेये; Bs

सहेयं; Dns हुहेयं (for दहेयं). Ds किल (for किस्). Ks. 4 B Dns Ds दात्रुंसवेह; Ks. 5 Ds. 6 दात्रुसेनां; Das Dn1 दात्रुं तवेह; D1 क्षात्रवांसे; D5 दात्रुवाहं; S दात्रुसंवान्.

12 Dar om. 12 (cf. v. l. 6). — ") Ko-2. 4 B
Dar Dr. Dr. 8 तान्पांडवान्; S सोइं पांइन् (for
तत्पाण्डवान्). — ") Т2 सत्यवई (for सर्वमइं). D1
प्रियं करिष्ये तव राजपुत्र. — Before 12°, Do S (except M1) ins. संजय:. — ") Si प्रमाप्रीतो; Ks. 5
Dr. 6 वचनं तदानीं; D1. 8 प्रमं प्रतीतो. S श्रुत्वा पितुT2 वच)स्ते वचनं प्रतीतो (M2 "दीहा). Cc. d cite
प्रतीत:. — ") B Dar Dn1 Ds. 5 T1 G M शांतमना;
Dn2 Dr. 7. 8 शांतनवे (Dn2 "वो) (for प्रीतमना). T2
दुर्योधनः शांतनवस्य सर्वे.

13 Dai om. 13 (cf. v. l. 6). — °) Ki सर्वान्यसैन्यानि Dni प्रकृष्टो; D2 प्रविष्टो (for प्रदृष्टो).
— °) T2 नियच्छतो झाह नृपांश्च सर्वान् — °) Si
सस्याज्ञया Dns तात (for तानि). Ti Gi पुनर्ययुर्; T2
[झ]पि नियंयुर् (for विनियंयुर्). Ko-2 तस्याज्ञ (K2 °ज)या नियंयुर्वे वस्तानि; D1 तदाज्ञ्या नियंयुर्द्भुतानि; D3:
तदाज्ञया तेसिविनियुंयुद्भुतं (sic). — d) Si रथाश्वपादातगजायुधानि; K8. 5 Dni D2 गजाश्वपादातरथायुतानि; T2
रथाश्च पादातगजाश्च संघै:; G1 रथाश्वपादातिगजायुतानि

14 Dai om. 14 (cf. v. l. 6). Ši om. 14<sup>abe</sup>; Ds om. 14<sup>a</sup>-17<sup>e</sup>; Ts om. 14<sup>a</sup>-16<sup>a</sup>. — a) Ds विरेजुराजौ तव राजन्वलानि ॥ १४ बृन्दैः स्थिताश्चापि सुसंप्रयुक्ता-श्रकाशिरे दन्तिगणाः समन्तात् । श्रक्षास्त्रविद्धिर्नरदेव योधै-रिषष्ठिताः सैन्यगणास्त्वदीयाः ॥ १५ रथैश्च पादातगजाश्चसंघैः प्रयाद्धिराजौ विधिवत्प्रणुकैः । सम्रद्धतं वै तरुणार्कवर्णं रजो वभौ छादयत्स्वर्यरक्मीन् ॥ १६

रेजुः पताका रथदिन्तसंस्था
वातेरिता आम्यमाणाः समन्तात्।
नानारङ्गाः समरे तत्र राजन्मेचैर्युक्ता विद्युतः खे यथैव॥ १७
घनंषि विस्फारयतां नृपाणां
वभूव शब्दस्तुम्रलोऽतिघोरः।
विमध्यतो देवमहासुरौधैर्यथार्णवस्यादियुगे तदानीम्॥ १८
तदुग्रनादं बहुरूपवर्ण

C. 6. 3530 B. 6. 10 11 K. 6. 00 11

प्रहस्य युक्तानि; Ms. 5 प्रहर्षयुद्धानि . Ks D1 च तानि; D5 युतानि; S (T2 om.) विभाति (for तु तानि) .
— °) K2 नानायुधशस्त्रवंति; T1 G M नानायुध(M1-8.5 विध) विर्यवंति . — °) T1 G स्थिराणि (for स्थितानि) .
D1 स्थिताश्वनागानि पदातिवंति; M2 स्थितानि युद्धाभि मुखानि सन्न

15 Dar D2 T2 om. 15 (cf. v. l. 6, 14). Dn2 om. 15°. — °) Ko चृतै:; K3 छंदै:; Dn1 D1.6 बृंदे (for बृन्दै:). K8.5 सुसंप्रयुक्तेश. S (T2 om.) ते तन्न तन्नेय तु संप्रयुक्ताश. — °) K3 D3 चकासिरे. — K8.5 om. (hapl.) 15°-17°. — °) D4.6-8 शखाखनदिर् K2.4 B D8.7 नरवीर योधेर्; S (T2 om.) नरदेव सुख्येर् (for नरदेव योधेर्). — °) Ko.2 अनुष्ठिता:; Dn2 D4.7.8 अवस्थिता: (for अधिष्ठिता:). T1 G सैन्य-गजास; M4 °गतास (for °गणास). S1 स्वदीय:.

16 Dai om. 16<sup>ab</sup>; D2 om. 16 (cf. v. l. 6, 1½); T2 om. 16<sup>a</sup> (cf. v. l. 1½); K5.5 om. 16 (cf. v. l. 15). — a) Kò-2 G2.5 रथाक्ष; B1.5 Da2 Dn1 D2.5 M1-4 रथाद्रय; B4 रथीघ; Dn2 D4 तथाख; D7 तथा च; T1 G4 गजाउय (for रथेक्ष). K2 पादातगजाश्वसंगै:; D8 पादातगजाश्वसंगै:; G2.8 पादातहथाक्ष संगै: (G3 के). D8 तथा सुपादातगजाश्वसंगै:; G1 M5 रथाश्व (M5 °34) पादातहथाक्ष संगै:— b) D8 प्राथाद्रिर; C0 प्रयाद्रिर (as in text). K4 Dn1 प्रवृत्तै:; D3 प्रजुत्तै: (for प्रणुत्तै:). D1 वजाद्रिराजो विधिवत्यपन्ना; D6 प्रयांति राजन्विधिवत्यपन्ना; T2 प्रशासदाजो विधिवत्यपन्ना; G1-8 प्राथंत (G2 प्रायुत्तः; G8 प्रयंत त) दाजो विधिवत्ययुक्तै:; M प्राथात्तदाजो विधिवत्ययुक्तै:, C6 प्रयंत्वन्ना विधिवत्ययुक्तै:, C7 प्रयुक्ते (G2 प्रायुक्तः; G8 प्रयंत त) दाजो विधिवत्ययुक्तै:, M प्राथात्तदाजो विधिवत्ययुक्तै:, C6 प्रयंत्वन्न: Da2 D4 (before

corr. as in text) T1 G M (except M1) "सतं; D3 "सूतं (for "द्धतं). Ś1 K0.2 तैस; K1 तेस; K4 एव (for वे). D1 समुद्धतं तरुणादिखवणं; T2 "तं वे तरुणाकेचकं. — ") D6 भीमं (for बभी). K0.2 D8. T2 G1-8 M2.3.5 छाद्यन्. Ś1 स्पेरदमी; M1-3.5 "रॉईम.

17- D2 om. 17abe (cf. v. l. 14); Ks. s om. 17ab (cf. v. l. 15). — a) Ko पदाता (for पताका). D1 ध्वजदंतिसंख्या. — b) M2 परेरिता (for वातेरिता). T2 समस्तान् (for समन्तात्). — b) ध्र नानारथा; D1 नानारथांगा:; D3 नानारथा; T G M4 नानार्खिता; M1-8. s नानार्खिता:; Cc नानारङ्गा: (as in text). D1 तु (for तन्न). ध्र Ko. 1 रेजुर् (for राजन्). — b) T2 मेघेजु (for मेचेर्). Ko. 2. 4. 5 B Da Dn D1. 2. 4-8 T1 G4 M1-8. 5 युता; D3 यथा (for युक्ता). D3 T2 तथेव

18 °) Ks विस्फारियतुं; Da1 विसारयतां; S (except T1 G4) विस्फारियतां (for विस्फा°). — ) Ks. 5 D2. 8. 6 तुसलः; T2 तुसुले. Ks [अ]तिघोरं; D6 सुघोरः; T2 [अ]तिघोरं. — °) Ko निर्मध्यतो; K1. 8 G2 विसध्यते; D2 (marg. 860. m. as in text) विमार्दितो; C0 विसध्यतो (as in text). Ks वेवमहा सुरोवेर; D2 दैल्यमहासुरोधेर; D6 देवमहाशरीधेर; D8 ैमहासुरावेर. T2 विमध्यतानस्य सुरासुरोधेर. — T2 om. 18<sup>d</sup>. — d) S1 °सुगं; Co. d °सुगे (as in text).

19 °) K1.4.5 B Dni Ds.; G1-8 तदुप्रनागे; Di
तसुप्रनादं. Ko-2 Da2 Dn Ds.; 8 Cc बहुवर्णरूपं
— °) K5 स चात्मजाना; T G4 त्वहत्मजानां (for
तवात्मजानां). Si K5 D2 ससुदीर्णमेन; K2 भेषं;
B1.2 °नीर्थं; B2.4 Da Dn D4.7.8 °वर्णं; D1 ससुदीर्थं

C. 6. 3530 B. 6. 80, 19 K. 6. 80, 19

# तवात्मजानां सम्रदीर्णमेवम् । बभृव सैन्यं रिपुसैन्यहन्तृ

युगान्तमेघौघनिमं तदानीम् ॥ १९

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षद्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥

७७

# संजय उवाच । अथात्मजं तव पुनर्गाङ्गेयो घ्यानमास्थितम् । अव्रवीद्भरतश्रेष्ठः संग्रहर्षकरं वचः ॥ १ अहं द्रोणश्र शल्यश्र कृतवर्मा च सात्वतः ।

सेनां;  $D_5$  'दीनवर्णं;  $D_6$  समदीर्णमेवं; S समुदीर्णकोपं. — ")  $K_5$  रिपुसैन्यहंतुं;  $D_6$  नृप सैन्यहंतु;  $T_2$  रिपुसैन्यहंता;  $G_{1.8}$  'सैन्यहंतुर्;  $G_2$  'सैन्यं निहंतुं. — ")  $K_{0-2}$  'महत् (for 'निसं).

Colophon om. in \$1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 D2 mention only समसे युद्धदिवसे; K4 Da Dn1 D5 T3 सममेद्धि; D6 T1 G2.4 सममेद्धिन; M1.2 समम (M1 om. म)दिवसे; M4 सममेद्धिके. — Adhy. name: K4 दुर्योधनानुतापः; M1-2.5 वळनिर्युद्धगणं (M2 गणनं). — Adhy. no. (figures, words or both): K5 73; Da2 (880. m.) 38; Dn2 M5 78; D6 T1 G 75; T2 M3.4 77; M1.2 76 (as in text). — Śloka no.: Dn D6 19; D5 20.

#### 77

1 <sup>eb</sup>) D.s. ह तथासमजं. Ks Ds सुतं (for पुनर्). Si रथम् (for ध्यानम्). Si Ks.s Di झास्थित: Si रथम् (for ध्यानम्). Si Ks.s Di झास्थित: Si गांगेयस्तु (Ms sup. lin. 'स्ते) सुतं तुम्यं निश्वसंतं यथो- (Gs 'संतमियो)रगं. — ') Ko-s.s Dsi Dn Di.s.s-s
T2 Gi Ms भरतश्रेष्ठ; Bz च कुरुश्रेष्ठः. — ') Ki om. from रं वचः io सोमदत्तो in 2<sup>d</sup>. Ks स प्रहर्षकरं; Ds संप्रकर्षकरं; T2 संप्रकृष्य करं; Gi संप्रहर्षतरं.

2 Before 3, De G1-3 M4 ins. भीरस:. — K1

अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ सैन्धवः ॥ २ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्निकः सह वाह्निकैः । त्रिगर्तराज्ञश्च बली मागधश्च सुदुर्जयः ॥ ३ बहद्धलश्च कौसल्यश्चित्रसेनो विविद्यतिः ।

om. up to सोमदत्तो (of. v. l. 1). — a) Bs transp. होणश्च and शह्यश्च. S क्याँश्च (for शह्यश्च). — b) Da Dnı Ds [अ] च (for च). Sı सत्वतः. — d) K2. s. s B D भगदत्तो (for सोमवृत्तो). Ko-2 [s] थ सेंघवै:; K4 B Da Dn D4. s. r. s [s] च (Dn2 च) सोंबलः; Ts घनंजयः; M (except M4) जबद्वथः (for su सेन्धवः).

3 °) K1 Da1 °विंदावावंत्यो; K2 °विंदायावंत्यो; G2 °विद्यावावंत्योः — °) K2 Dn2 T1 G1.4 वाह्यकः (for बाह्यकः). Ś1 वाह्यिकः सद बाह्यकः; D1 बाह्यिकः श्च महावलः; D5 इरावंतं च बाह्यिकः. — °) K0.2-4 D1.3 त्रिगर्त(K2 °ते)राजा; D4 (before corr.) त्रिगर्भ-राजञ्च. K2.5 D6 S बलवान्; B2 धर्मात्मा; D5 च बलि (for च बली). — °) K2 मागधीश्च; B1.2 मालवश्च (for मागधश्च). S सुदुर्धरः (for °ज्ञंदः).

4 °) \$1 K3. 5 B1. 2. 4 D (except Dn2) कौशल्यश् ; Ko. 2 कौल्सल्यश्; B3 कैकेयश् ; T G2. 4 M2 शल्यश्च ; G1. 8 M1. 3-5 शैब्यश्च (for कौशल्यश्). — After 4<sup>ab</sup>, S ins.:

322\* कृपश्च सह सोदर्येस्तव राजन्पदानुगैः।

[ Ts Ms सीदर्थास्; G1.8 Ms सोदर्यस्.]

— °) Ko. 2. 5 Ds रथाश्वबहुसाहस्राः; Dai रथाश्च बहु-सहस्राः — с) Ks Ds शोभनाः सुः; K4 B2. 3 शोभ-नाश्च (for शोभमाना). K4 महारथाः; K5 सहध्वजाः; Ds महाध्वजैः रथाश्र बहुसाहस्राः शोभमाना महाध्वजाः ॥ ४ देशजाश्र हया राजन्सारूढा हयसादिभिः ।
गजेन्द्राश्र मदोद्वृत्ताः प्रभिन्नकरटाग्रुखाः ॥ ५
पादाताश्र तथा श्रूरा नानाप्रहरणायुधाः ।
नानादेशसग्रत्पनास्त्वद्र्ये योद्धग्रुद्यताः ॥ ६
एते चान्ये च वहवस्त्वद्र्ये त्यक्तजीविताः ।
देवानिप रणे जेतुं समर्था इति मे मितः ॥ ७
अवस्यं तु मया राजंस्तव वाच्यं हितं सदा ।
अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरिप सवासवैः ।
वासुदेवसहायाश्र महेन्द्रसमविक्रमाः ॥ ८

सर्वथाहं तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव।
पाण्डवान्वा रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाण्डवाः॥ ९
एवम्रुक्त्वा ददौ चासै विश्वल्यकरणीं श्रुमाम्।
ओपधीं वीर्यसंपन्नां विश्वल्यश्रामवत्तदा॥ १०
ततः प्रभाते विमले स्वेनानीकेन वीर्यवान्।
अञ्युहत स्वयं ज्यूहं भीष्मो ज्यूहविशारदः॥ ११
मण्डलं मनुजश्रेष्ठ नानाशस्त्रसमाकुलम्।
संपूर्णं योधम्रुख्येश्च तथा दन्तिपदातिमिः॥ १२
रथैरनेकसाहसैः समन्तात्परिवारितम्।
अश्ववृन्दैर्महद्भिश्च ऋष्टितोमरधारिमिः॥ १३

C. 6. 3544 B. 6. 81. 14

- 5 Dn2 D2 om. (hapl.) 5°-6°. °) D1 देहबाक्ष. B1 महाराज; G2 महाराजन् (for ह्या राजन्).
   °) B1 बाल्डा; B4 Da2 Dn1 D4 स्वाल्डिर्; Da1
  साठदेर् (sic); D5 साल्डिर्; D8 बाल्डिर्; G8
  साल्डा. °) K4 [अ]ति-; D2 वि-(for च). K2
  महोबृता; K8 मदोन्नता; D3 महोबृत्ता; T G1.2.4
  M2 मदोद्रिकाः; G8 °न्मताः; M1.5 °हृसाः; M4
  मदादशः (sic). °) K1 प्रभिन्नकरदासुन्ताः; Da1
  \*क्ररासुन्तः; D6 °क्ररदाननाः; T2 °क्टकासुन्ताः; Ca
  as in text.
- 6 Dns Ds om. 6ab (cf. v. 1. 5). a) Ko. 2
  Ds. 6 Gl. 8 Ms-5 पदाताक्ष; Bs कक्षताक्ष. Si Ko-2
  Ds रथा: श्रूरा; S दढा राजन् (for तथा श्रूरा). b)
  Si नानाप्रहरणा युता:; Ks. 5 Dni Ds 'णध्वजा:; Ds
  'णोखता:; S 'णा युधि. c) Gl. 3 नानादेशसमुद्यातास.
   d) Ko. 2. 4 Das Dn Ds. 6. 7 S त्वदर्थ; Ds त्व \* थें
  (for त्वदर्थे). Ks साधुमुद्यता:; D2 योद्धुदुर्भेदा:
- 7 \*) Dai एवं (for एते). Ks Ds हि (for च).

   b) M4 त्वदर्थ. Bi मुक्तजीविता:; Dai त्यकजीवित:.

   Ds om. (hapl.) 78-8°.
- 8 De om. 8<sup>abe</sup> (cf. v. l. 7); De om. (hapl.) 8<sup>ab</sup>. a) Ke अवध्यं (for अवस्यं). Ke. s Bl. s Tl G हि (for तु). Ke. s सदा; Dl रणे (for सया). b) Ge वाक्यं (for वाक्यं). Ke सया; Ds Tl Ge. 4 तदा; Gl. s तथा (for सदा). a) Tl Gl. s M न सक्याः (for अक्षक्याः). b) Sl वासुदेवः सहायश्च. b) Sl महेंद्रसमविकसः; De a@alamı.
  - 9 ") G2 सर्वेदाई. ") = 6. 40. 73d. Ka

- ततः (for तव).  $K_4$  करिष्यामि वचस्तवः °)  $K_2$  पांडवानां;  $B_1$  पांडवांश्च;  $D_1$  न पांडवान्;  $D_2$  पांडवेयान् (for पाण्डवान्चा). °)  $K_4$  ते (for मां).  $D_1$  वि-(for वा).  $S_1$  जीष्यंति;  $D_2$  जेष्यंतः
- 10 Before 10, Ds S (except G1) ins. संजय: — ") Ks. 5 Bs D2. 3 ददावसी; Ds [अ]ददत्तसी (for ददी वासी). — ") Ks "करणं शुमं. — ") Ks Bs D4 G2 औषधीं; K5 औषभीर. श्री वीर्यसंपन्नी; K1. 5 'संपन्ना. — ") B4 Da2 D5 तया (for तदा). B2 वि शल्यक्षावयत्तया; Da1 विशल्याक्ष मवस्वया; S विशल्यो भूत्तदा (Gs "था) नृपः. Cc cites विशल्यः and अभवत्.
- 11 <sup>5</sup>) Śi K (except K<sub>±</sub>) D<sub>1</sub>, 2, 6 स्वेन सैन्येन;
  B<sub>2</sub> T<sub>2</sub> सेनानीकेन; D<sub>8</sub> स्वेनानेकेन. <sup>6</sup>) S अयोजयत्
  (for अध्यूहत). B<sub>2-4</sub> D<sub>8</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>, 5, 8 वीरो; D<sub>7</sub>
  भीष्मो (for ध्यूहं). <sup>6</sup>) B<sub>2-4</sub> D<sub>8</sub> D<sub>11</sub> m D<sub>12</sub>
  D<sub>4</sub>, 5, 7, 8 ध्यूहं (for भीष्मो). D<sub>2</sub> युद्धविशारदः
- 12 °) K D1-8.6 मनुजश्रेष्ठो; B Da1 Dn D4.7.8 भरतश्रेष्ठ (B2.8 °ष्ठो) (for मनुजश्रेष्ठ). °) Da1 नानाशास्त्रं समाकुरुं; D6 °शास्त्रमहाकुरुं; D8 °शास्त्रसमाकुरुं. °) \$1 K8 संपूर्ण-. K1 योधमुखेश्व; T1 G2.4 M योधमुख्येश्व. °) K1.2 D6-8 G1.2 M2.8.5 तदा (for तथा).
- 13 \*) Ko रथैरनीक ; K1. 3 रथेरनेक . \*)
  D1. 6 परिवारित:; T2 पर्यवारयन्. \*) B2. 8 Da
  Dn1 D1. 3 बुहान्नि ; B4 च विविधे:. \*) K8 T
  G2-4 यष्टितोमरधारिभि: (K8 'शक्तिभि:); B Da Dn
  D5. 7. 3 प्रासतोमर ; D2 बाणतोमर ; M (except M4)
  ऋष्टितोमरपाणिभि:-

C. 6. 3544 B. 6. 81.14 X. 6. 81.14 नागे नागे रथाः सप्त सप्त चाश्वा रथे रथे।
अन्वश्वं दश धातुष्का धातुष्के सप्त चर्मिणः ॥ १४
एवंव्युहं महाराज तव सैन्यं महारथैः।
स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पालितम् ॥ १५
दशाश्वानां सहस्राणि दन्तिनां च तथैव च।
रथानामयुतं चापि पुत्राश्च तव दंशिताः।
चित्रसेनादयः श्रूरा अभ्यरश्वन्पितामहम् ॥ १६
रक्ष्यमाणश्च तैः श्रुरेगींष्यमानाश्च तेन ते।

संनद्धाः समद्दयन्त राजानश्च महाबलाः ॥ १७ दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः । व्यश्राजत श्रिया जुष्टो यथा शक्रित्तिविष्टपे ॥ १८ ततः शब्दो महानासीत्पुत्राणां तव भारत । रथघोषश्च तुग्रलो वादित्राणां च निस्तनः ॥ १९ भीष्मेण धार्तराष्ट्राणां व्यूढः प्रत्यज्ञुखो युघि । मण्डलः सुमहाव्यूहो दुर्भेद्योऽमित्रघातिनाम् । सर्वतः शुश्चमे राजन्रणेऽरीणां दुरासदः ॥ २०

14 \*) G2 नागैनागरथाः सह. — \*) Dai G2 वाशा (for चाशा). — \*) K1 B Da2 Dn D4.6-8 T1 G अश्वे दे; T2 अश्वे च (for अन्वश्वं). B Da2 Dni D4.7 T G1.2 M चिमिणः (G2 \*मीणः) सह; Dn2 D2.6.8 G2.4 विमिणः सह (for दश धानुध्का). Dai D5 अश्वेश्वः विमिणः सह (for दश धानुध्का). Dai D5 अश्वेश्वः विमिणः सह; D2 प्रस्तश्वं दश धीनध्का (sic). — \*) S1 धनुष्के; B D (except D2) S धानुष्काः. K1.5 D2 दश (for सह). K0.1 चारिणः; K2.8.5 B8 D1 विमिणः; B1.2.4 Da2 D1 चर्मणि; Da1 विमिणा; Dn1 D1.5 T2 चिमिणः; Dn2 D3 वर्मणः; D3 वर्मिणः; D5 वर्मिणः; T1 G1.4 M चिमिणाः; G2 चर्मणाः; G3 वर्मिणाः (for चर्मिणः).

15 \*) Ši एवंडयूहे; Ki. & B Das Dn Ds. s. & (before corr. as in text). ह एवं डयूढ़े; Di एवं डयूढ़ा (for एवंडयूढ़े). Gs महाराजा. — ') Ks डयूढ़े तव (for तव सैन्यं). Di महारथ: De तव सैन्यं महाहवे; T Gr. s. & Mi. s-s तव सैन्यस्य दंसि (Gs 'शि)तं; Gs तस्य सैन्यस्य दंसितं; Ms तव सैन्यं च दंसितं. — ') Bi स्थिरं (for स्थितं). Bi वाणाय (for रणाय). Ds महता; Mi. s. ह समरे (for महते). — ') Bi युधि पातितं; Bs. & Dns Ds. s. 7. 8 परिवारितं; Da Dni Ds T G Ma परिपाल्तितं (for युधि पालितम्). Mi-s. ह सह (Ms सर्व) भीटमेण पालितं.

16 b) Ks दंतिना; Ds दंतीनां. Ds ह (for the second च). — b) S चैद (for चापि). — b) Si पुत्रास्तव च; Ks पुत्रांश्च तद; M1-3.5 तद पुत्राश्च (for पुत्राश्च तद ). Ko.1 S दंतिता:; Da1 दंशित: — b) M (except M4) सर्वे (for शूरा). — B2 प्रत्यरक्षत्; Ds अस्यरक्षत् (for रक्षन्).

17 \*) Śī Kī Dē रक्षमाणझ; Kē Dnī Dē रक्ष-माणः (Dē before corr. \*णाः) स; Kē B Dai Dnī Di. 5. र. 5 रह्यमाण: (K5 °णा:) स; G1. 3 M1 रह्य-माणाश्च. D3 सुतै: (for च तै:). G1 ते (for तै:). T2 M (except Mi) सर्वेर् (for शूरेर्). — °) D2 गोप्यमानास्तु; D5 °मानश्च. K1 भारत; T1 G2-1 तेन वै (for तेन ते). K5 गोप्यमानः सुतेन ते. — °) K2 G3 संनद्धा; K1 B1 सनद्धाः. K3 Da1 समहद्यंते. — °) B2-1 D2 D1 D2. 1. 5. 7 ते; D8 सु-(for च). D5 महाबल (for °वला:).

18 ") K. D. T. च (for तु). T. G दुर्योधन: स्व(G: स)सोदर्येर् — ") Ko-2 S दंसितो. — ") K2 (before corr.) विभाजत; Ks-5 B Dn: D:-1.8 व्य-राजत; Da Dn: Ds. र व्यरोचत; D1 विभाजति; D6 व्यजायत (for व्यभाजत). S विर( T: सर)राज श्रिया युक्तो. — ") Ds इाल्सस् (for शकस्). S महेंद्रसिदिवे यथा.

19 a) Ds नाना (for तत:). — Ko.1 om. 19 -20°. — °) Si तु (for न). Ks.3.5 B Da Dn Ds.4-8 विपुलो; Ds तुमलो (for तुमुलो). — a) Si Dns Ds-4.6-8 Ti Ga निःस्वनः; K2 निश्वनः; M2 निस्वनः:

20 Ko. 1 om. 20<sup>abs</sup> (cf. v. l. 19). — a) Śi धार्तराष्ट्रसः — b) Śi Ks Dns D1-1.6-3 ब्यूहः; Ks ब्यूहं; S स ह (for ब्यूहः). Ds प्रस्रख्युक्षे; D6 G3 प्रत्युन्युक्षो; Ca. c. d प्रस्रख्युक्षे (as in text). K2 B Da Dn D1.5.7.8 ययौ; K1 यदि; D2 महान् (for युधि). — b) Śi D1 सुमहानासीद; K2.8 B1.3.4 D2.6 स महाब्यूहो; B2 Da2 D5 सुमहाब्यूहो; D21 Dn1 स महाब्यूहे (Dn1 हो); G1.3 सुमहाब्यूहो; D21 Dn1 स महाब्यूहे (Dn1 हो); G1.3 सुमहाब्यूहो: — b) Ko.1 दुर्भेदा; D2 D5 दुर्भेदो; T1 G1.8.4 सुदुगों; G2 समित्रो (for दुर्भेद्यो). Śi वित्रधातिना; Ko.2.8.5 D21 D8-3 [5] सित्रधातिना; Dn2 D2 M वातन:; T1 G वातिनाः; T2 वातकः (for धातिनाः).

मण्डलं तु समालोक्य च्यूहं परमदारूणम् ।
स्वयं युघिष्ठिरो राजा च्यूहं वजमथाकरोत् ॥ २१
तथा च्यूढेष्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिताः ।
रिथनः सादिनश्रेव सिंहनादमथानदन् ॥ २२
विभित्सवस्ततो च्यूहं निर्ययुर्युद्धकाङ्किणः ।
इतरेतरतः द्धराः सहसैन्याः प्रहारिणः ॥ २३
भारद्वाजो ययौ मत्स्यं द्रौणिश्रापि शिखण्डिनम् ।
स्वयं दुर्योधनो राजा पार्षतं सम्रपाद्रवत् ॥ २४
नकुलः सहदेवश्र राजन्मद्रेशमीयतुः ।
विन्दान्जविन्दावावन्त्याविरावन्तमभिद्धतौ ॥ २५

सर्वे नृपास्तु समरे घनंजयमयोघयन् ।
भीमसेनो रणे यत्तो हार्दिक्यं समवारयत् ॥ २६
चित्रसेनं विकर्णं च तथा दुर्मर्पणं विभो ।
आर्जुनिः समरे राजंस्तव पुत्रानयोधयत् ॥ २७
प्राग्ज्योतिषं महेष्वासं हैिंडिम्बो राक्षसोत्तमः ।
अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपम् ॥ २८
अलम्बुसस्ततो राजन्सात्यिकं युद्धदुर्मदम् ।
ससैन्यं समरे क्रद्धो राक्षसः सम्भिद्रवत् ॥ २९
भूरिश्रवा रणे यत्तो ष्ट्रष्टकेतुमयोधयत् ।
श्रुतायुषं तु राजानं धर्मपुत्रो युघिष्ठिरः ॥ ३०

C. 6. 3562 B. 6. 61. 32

<sup>— \*)</sup> T2 तम्र (for राजन्). — \*) T2 रणे राजन्; G2 रणे रण- (for रणेऽरीणां). G1-3 अरिंद्मः (G2 \*म) (for दुरासदः).

<sup>21 &</sup>quot;) B2 Dai D5 संडलस. G तत् (for तु).

D5 स्वालोक्य. — ") K2.5 D2.6 परमदुर्जयं; D3

तमतिदारुणं; S सीप्मेण किएतं. — ") K4 पुनर्;

B4 अयं (for स्वयं). — ") K3.5 D2.6 M1 वज्र
ब्यूह्म; B3 ब्यूहं चक्रम्; M2.2.5 वज्रं ब्यूह्म् (by transp.). S अकल्पयत् (for अथाकरोत्).

<sup>22 &</sup>lt;sup>5</sup>) S योद्धकामा महारथाः ( G3 ° बलाः ). — °) K1. 8. 5 D2 सर्वे ( for चैव ). — °) Ś1 D3 सिंहनाद-मयोबदन्; Da1 ° नादास्तथानदत्; T1 G ° नादमनादयन्

<sup>23</sup> a) K5 Dai D5 T2 G1. 2 बि(G1. 2 बी) भरसवस;
D3 युद्रसवस; G3 भीभरसवत; M2 corrupt. D2
तथा; M (except M4) तदा (for ततो). D3 T1
G2. 4 ब्यूहान् (for ब्यूहं). — b) Dni युद्धकांक्षया; G2
घर्मकांक्षिण:. — b) Ko. 1 इतरेतरयो:; K2 इतरेतरित:.
— d) B2 Da Dn D8-3 S ekin:.

<sup>24 °)</sup> B1 द्रौणिर्; D2. 2. 6 सत्स्यान्; T1 G M (except M5) मात्स्यं (for मत्स्यं). K5 भारद्वाजोपमी मत्स्या (sio). — °) B1 मत्स्यं; M2 द्रोणिश् (for द्रौणिश्). K1 शिखंडिनां. — °) K2 दुर्योधनं. — °) D21 D5 पार्षदं. T2 G1. 8 समिमद्रवत् (for समुपा°).

<sup>25</sup> b) K D2 मदराजानमीयतुः; D1 मद्रराजं समी-यतुः. — d) Dn1 (by corr.) विराटं तम्; Dn2 D4.7.3 T2 G1-8 M युधामन्युम्; T1 G4 युयुधानम् (for इरा-बन्तम्). D2 Dn1 D5 द्वर्तं.

<sup>26 °)</sup> T1 G सर्वे भूपास्तु. — °) D3 M1 झर्याः घर्यत्. — °) K5 D2 T2 G1-3 M °सेनं; B1 मीमसेनः; D3 °सेने. B3.4 यांतं; D1 मत्तो (for यत्तो). — °) K1 द्वार्दिकां; Dn2 D2.4.3 S द्वार्दिक्यः. K1 समवारः यत्; D1.3 G3 समयोधयत्; M समुपाद्ववत्.

<sup>27 ° )</sup> M² विकणेश्च. — Śī om. 27 ढ़र्च. — ˚) Kī दुर्देषेणं; S दुःशासनं (for दुर्मर्थणं). Ko-s Dī. 2 Mī. 2. 4 विसु:; Kā Tī G Mā. 5 विसु; Tā प्रसुं. — °) Daī G² अर्जुन:; Dā अर्जुनी; Dā Gī अर्जुनि: Gī. इ वीर (for राजंस).

<sup>28 °)</sup> Dar Dni D2. 2. 5. 6 प्राग्ज्योतिष: B Da Dn D4. 5. 7. 8 तु (B1 च) राजानं; D2. 2. 8 M4 महे- श्वासो . — °) \$1 D5 हैंडंबो; K3 D2 हैंडिंबं; K5 हैंडंबिं; D1 हिडंबो; D2. 8 हैंडंबें. Ko-2 Ti G4 राक्ष- सेश्वर:; K8. 5 D3. 6 राक्षसोत्तमं

<sup>29 °)</sup> Ki B Da Dn Di. 5. 7. 8 अलंबुषस. Ks. 5 B Dns Ds. 4. 7. 8 Ti G तदा; Da Dns Ds. 5. 6 Ts M तथा (for ततो). — °) Ki सात्मिक्ट्; Gs सात्मिक्टं. Ki Ti Gi युद्धदुर्मद:. — Ko-s om. (hapl.) 29°-30°. — °) Da Dns Ds Ms. 8. 5 ससैन्य:; Ds ससैन्य:; Ts तस्सैन्यं. — °) Si सरतिव्रवत्; Ks. 5 Ds. 6 समुपाद्रवत्; Ds चाभिदुद्ववे; S समवारयत् (for समभिद्रवत्).

<sup>30</sup> Ko-s om. 30 (cf. v. l. 29). — 2) Ds यातो; Ds गच्छन् (for बत्तो). — 3) Ti G साभि-दवत् (for अयोधयत्). — 3) Ks. s Bi Ds. s श्रुता युचं; Ts श्रुतायुस् (sic). Dai om. (hapl.) from तु in 30° up to राज in 32°. Ks-s B2-1 Das D1. 2. s. s च (for तु).

E. 6. 3562 B. 6. 11. 52 K. 6. 11. 32 चेकितानस्तु समरे कृपमेवान्वयोधयत् ।

शेषाः प्रतिययुर्यत्ता भीममेव महारथम् ॥ ३१

ततो राजसहस्राणि परिवद्युर्धनंजयम् ।

शक्तितोमरनाराचगदापरिघपाणयः ॥ ३२

अर्जुनोऽथ सृशं कुद्धो वार्ष्णेयमिदमव्रवीत् ।

पत्रय माधव सैन्यानि घार्तराष्ट्रस्य संयुगे ।

व्युद्धानि व्यूह्विदुपा गाङ्गेयेन महात्मना ॥ ३३

युद्धाभिकामाञ्जूरांश्च पत्रय माधव दंशितान् ।

त्रिगर्तराजं सहितं आतृभिः पत्रय केशव ॥ ३४

अद्येतान्पातियण्यामि पश्यतस्ते जनार्दन ।
य इमे मां यदुश्रेष्ठ योद्धकामा रणाजिरे ॥ ३५
एवम्रुक्त्वा तु कौन्तेयो धनुर्ज्यामवसृज्य च ।
ववर्ष शरवर्षाणि नराधिपगणान्त्रति ॥ ३६
तेऽपि तं परमेष्वासाः शरवर्षेरप्रयन् ।
तडागमिव धाराभिर्यथा प्रावृषि तोयदाः ॥ ३७
हाहाकारो महानासीत्तव सैन्ये विशां पते ।
छाद्यमानौ सृशं कृष्णौ शरैर्द्धा महारणे ॥ ३८
देवा देवर्षयश्रैव गन्धर्वाश्र महोरगाः ।

31 Da1 om. 31 (cf. v. l. 30). — \*) Ks D2. s
T1 G2. s च (for तु). Ko-2 ससैन्यं चेकितानस्तु.
— \*) Ds कृष्णस् (for कृपस्). Ko-2 ससैन्यं चेकितानस्तु.
चात्; D1 गौतमं प्रस्रवारयत्; D2 कृपसेवाभिदुद्वदे; T
G4 कृपसेव न्य(T2 \*वातु)योधयत्. — K1 om. 31°32°. — \*) Ś1 दोष:; D1 दोषा. D1 सर्वे; D2
गरवा; T2 G2 M4 युक्ता (for यक्ता). — \*) K2 Dn2
गरवा; K3. 4 B Dn1 D1-8. 5-8 T G भीदमसेव. K2
महारथ (for \*रथस्).

32 K1 om. 32° (cf. v. l. 31). Dai om. ततो राज in 32° (cf. v. l. 30). — °) K2 B1 राजन्स(B1 'जा स)हस्राणि; K8. 5 B2 D2. 6 राज(B2 'जा)सम्-हास्ते; B1 राजसहहास्ते (sic); D1 राज्ञां सहस्राणि (for राजसहस्राणि).

33 ") D (except D1-s. e) "नस्तु (for "नोऽथ). Gs अर्जुनो अन्नसंकुद्धो. — Before 33ed, Ds ins. अर्जुन उवाच; Gs ins. कृष्ण: (sio). — ") Si यस्य (for पद्ध्य). — ") Si Ks Ds. s (marg. sec. m. as in text) G1. s ड्यूहानि (for ड्यूडानि). Ko. s ड्यूहविदुधा; T2 ड्यूहविदुध-. — ") D1 गांधारेण यहास्विना.

34 °) D1 युद्धासिकासाः भूराश्च · · ') Ko-2 चामितान् (Ko 'म्); S दंसितान् (for दंशि'). D1 प्रथ सर्वे च दंशिताः · · · ') K3 Da2 D5 त्रिगतराजसहितं; D1 राजसहिता; M राज्ञा सहितं · · · ') T1 G साधवः M कौरवं (for केशव).

35 °) T2 अधैव (for अधैतान्). Š1 पात्रयामास; K3-5 B2-4 D2.6 नाश्चिष्यामि; Da2 D22 D4 T G श्वात (for पात ). D1 अध चैनान्द्वनिष्यामिः — °) D21 जनार्द्नः. D1 पश्यतस्तव माधवः — °) K2

transp. ये and इसे. Gs कां (for सां). D1 युघां (for यदु-). Si य इसे साधवश्रेष्ठ; Ks येसेसां यदुश्रेष्ठे (sic). — d) G2 युद्धकासा. M (except M4) सहारणे (for रणाजिरे).

36 For sequence in Da1, cf. v. l. 6. 76. 6. Before 36, De ins. संजय उवाच — ") Ks B Da2 Dn2 D1. 3-8 S एताबदुक्ता कौतेयो; Ks Da1 Dn1 D2 एतदुक्ता तु कौतेयो : — ") Ko De Gs सवस्त्र्य; K2 इव स्त्र्य; M2 सपस्त्र्य (for अवस्त्र्य). S1 Ko. 1 D8 ह (for च). — ") Ko—2 रणाधिप (for नरा").

37 For sequence in Da1, of. v. l. 6. 76. 6. — a)
Dn2 समरेव्वासा:; S परमेव्वासं. — b) T2 G1-8 M
शक्कवर्षेर् (for शर'). Ks अपूज्यन्; K4 D1 T1 G4
अवाकिरन् (for अपूर्यन्). Da Dn1 D5 शरवर्षेण पूर्यन्
— a) S तटाकम्. S1 K0.1 तडाकं वारिधाराभिर्; K2
तडागे वारिधारा'; K5 तडागमभिधारा'; B Dn2 तडागं
वारिधारा'. — d) Da1 प्रवृषि.

38 For sequence in Dai, cf. v. 1. 6. 76. 6.
— \*) K1 छाद्यमानो; D3 तुद्यमानो; M2 छाद्यमाने;
M4 शाद्यमानो. K5 B D2 T1 G M (except M2)
रणे; D3 शरैः (for सृशं). K1 हुद्यों. — \*) D3
सृशं (for शरैर्). D1 T1 G2. 3 (sup. lin.). 4 महारथो; D5 महाहवे; G3 विशां पतौ (for महारणे).

39 For sequence in Da1, cf. v. l. 6. 76. 6.

— " ) Ko-s देव-; Ds तथा (for देवा). Ds देवर्षयक्ष सिद्धाक्ष - " ) \$1 गांधवांछु; D1 m सिद्धाक्षेव
(for गन्धवांक्ष). \$1 D2. 8. 6 T2 G M5 महोरगै:;

Ko. 8-5 सहोरगै:; B2 महौरगा:; B8. 4 सहोरगा:
— " ) D1 प्रेक्ष्य (for ह्यू।). B1. 8 Da Dn1 D5 तथा-

विस्मयं परमं जग्म्रद्देष्ट्वा कृष्णौ तथागतौ ॥ ३९ ततः क्रुद्धोऽर्जुनो राजनैन्द्रमस्त्रम्रदीरयत् । तत्राद्धतमपश्याम विजयस्य पराक्रमम् ॥ ४० शस्त्रवृष्टिं परैर्मुक्तां शरौधैर्यदवारयत् । न च तत्राप्यनिर्भिन्नः कश्चिदासीद्विशां पते ॥ ४१ तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा ।

द्वाभ्यां त्रिभिः श्ररैश्रान्यान्पार्थो विच्याघ मारिष ॥४२ ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं श्रांतनवं ययुः । अगाधे मजमानानां भीष्मस्नातामवत्तदा ॥ ४३ आपतिद्भिस्तु तैस्तत्र प्रभगं तावकं बलम् । संजुश्चमे महाराज वातैरिव महार्णवः ॥ ४४

C.6.3576 B.6.61.46 K.6.81.46

## इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

विधौ; B2 D1 तथाकृतौ; Dn2 D4.7.8 तथाचितौ.

40 For sequence in Da1, of. v. l. 6. 76. 6.
— ") S ततः कुछो रणे पार्थोः — ") T1 S [s]च्यैन्द्रस्;
M ह्यैन्द्रस् . Ko. 1. 4 B1-3 Da2 Dn1 D5. 7 उदैरयत;
K8 B4 Da1 D1-8 उदीरयन्; T1 G2. 4 उपास्जत; T2
G1 अवास्जत्; G2 समास्जत्; M (except M4)
अपूरयत् (for उदीरयत्). — ") K3 Da1 तत्राद्भतम्;
K4 तस्याद्भतम्; D3 तत्नुतम्. K1 आपश्याम; K3
D8 अपश्यामोः — ") D1 विजयं च (for "यस्य).

41 For sequence in Da1, of. v. l. 6. 76. 6.
— ") Ko. 2. 8 D2 अखबृष्टि; B1-8 D1 T2 G1-3 M
त्रारवृष्टिं. र्टा परेशुंकां; K2 परामुकां; B2 त्रारेशुंकां;
Da1 D5 त्रारेशुंकां; T G1. 2. 4 M1. 2. 4 परेरसां; M3. 5
परेरसाञ्च (for परेशुंकां). — T2 om. 416-43°. — 6)
K2 त्रास्त्रोदेद्दे; D8 शास्त्रीचेद् (for शरीचेद्). र्टा T G
M2. 4. 5 पर्यं (M2 "रि)वारयत्; K5 D3 यदवारयन्; D1
M1. 8 पर्यवारयन्. — 6) D1 स (for स). र्टा तत्रास्य
निर्णिकः; K2. 3 तत्रापि (K3 "स) निर्मिशः; K5 तत्राय
निर्मिशः; B1-8 Da Dn D4. 5. 3 शस्त्रेरनिर्मिशः; B4
शस्त्रेनं निर्मिशः; D6 तत्राप्यनिर्मिशः — 6) M1-3
कथिदासीव्; M3 (849. lin.). 5 क्विसासीव् (for किश्वरासीव्).

42 For sequence in Dai, cf. v. l. 6. 76. 6. Tr om. 42 (cf. v. l. 41). — \*) Br Dis Dr. 8 qqi (for qqi). Ks द्वि (for qq-). — \*) Ds

पात्तेनां (for दन्तिनां). — °) Dns Ds transp. त्रिसिः and हारै:- D1 चापि (for चान्यान्).

43 For sequence in Da1, cf. v. l. 6, 76. 6. T2 om. 43abs (cf. v. l. 41). — \*) D1 वध्यमानाः (for हम्य'). D6 पार्थे (for पार्थेन). — °) D1 8 (T2 om.) अगाधे मजतां तेषां. — \*) K2. 5 D2 पोतो (for जाता). B Da2 Dn D1. 4. 5. 7. 3 T2 G1-3 M तदाभवत् (by transp.); Da1 तवाभवत्.

44 For sequence in Dai, of. v. l. 6. 76. 6.

— ") T2 पति सः स (for आपति स्त्रः ). K4 Da2 Dn2

D4. 5.8 च (for न्न) ) K8-5 Da2 D1-8.5

प्रमासेस; Dai प्रभानेस; D3 (before corr.) प्रमासे;

M4 प्रसिन्धं. — ") Si Ko. 1.4 तन्नुक्षुसे; K2 संव
क्षुसे; T2 संब्छुसेद (for संनुक्षुसे). — ") S वातेने

(T1 "ने )व (for वातेरिव). K1 सहाबकः; D3 सहाणैव;

D6 "शैंवं.

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-s. s Ds mention only ससमयुद्ध-दिवसे; K4 Da Dni Ds ससमेद्धिः Bs सममेद्धिः संत्रामे; Ds ससमेद्धिः M4 सममेद्धिः — Adhy. name: K4 Ds T2 G2 M1-s इंद्रयुद्धः — Adhy. no. (figures, words or both): Das (sec. m.) 39; Dns Ms 79; Ds T1 G 76; T2 Ms. 4 78; M1. 2 77 (as in text). — Śloka no.: Dni 44; Dni 45; Ds 46.

90

C.6. 2577 E. 6. 82.1 K.6. 82.1

संजय उवाच ।
तथा प्रवृत्ते संप्रामे निवृत्ते च सुक्षमिणि ।
प्रभमेषु च वीरेषु पाण्डवेन महात्मना ॥ १
क्षुम्यमाणे वले तृर्णं सागरप्रतिमे तव ।
प्रत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विजयं प्रति ॥ २
दृष्ट्या दुर्योधनो राजन्रणे पार्थस्य विक्रमम् ।
त्वरमाणः समम्येत्य सर्वास्तानन्नवीनृपान् ॥ ३
तेषां च प्रमुखे शूरं सुक्षमीणं महावलम् ।
मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य भृशं संहर्षयन्वचः ॥ ४

एष भीष्मः शांतनवो योद्धकामो धनंजयम् ।
सर्वात्मना क्रुरुश्रेष्टस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५
तं प्रयान्तं परानीकं सर्वसैन्येन भारतम् ।
संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम् ॥ ६
बाढमित्येवमुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः ।
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्मः पितामहम् ॥ ७
ततः प्रयातः सहसा मीष्मः शांतनवोऽर्जुनम् ।
रणे भारतमायान्तमाससाद महाबलम् ॥ ८
महाश्वेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना ।

#### 78

1 For sequence in Dan, of. v. l. 6. 76. 6. — ")
M1. s. s तत: (for तथा). T G M2. 4 प्रवृत्तमात्रे (for तथा प्रकृते). — ") T2 सुकर्मणि (for सुशर्मणि).
— ") Ks. s D3 समेपु चापि (for प्रमसेपु च). B2 सर्वेपु; Ms. s वीर्येषु (for वीरेपु).

2 For sequence in Dai, cf. v. l. 6. 76. 6. — \*)
Ko-s. 5 Da Dni Di-e. 3 क्षुम्यमाने; Ki Di. 2 S
क्षोम्यमाणे (Ds T °ने). Di ततस्त्रसिन् (for बले तूणे).
— \*) Ks सागरः (for सागर-). Ks. 5 Ds तथा; Bs
तदा; Di बले; Ts सुनि (for तन). — \*) Ko-s
Ts प्रत्युद्धते; Ds प्रत्युद्धते; Ds प्रत्युद्धाने. Ki गंगेथे;
Di स्वरितं (for गाङ्गिये). — \*) Di गांगेथे; Ds
स्वरिते (for स्वरितं).

3 For sequence in Dai, cf. v. l. 6. 76. 6. — ")
K (except K4) D1-3 S राजा (for राजन्). — ")
G1-3 रणे पार्थपराक्रमं — ") K2 D3 त्वरमाण (for "ण:). K3 च समरे (for समस्येत्य).

4 For sequence in Dai, of. v. l. 6. 76. 6. — ")

Ks Ds. 6 तु (for च). Ks Ds च प्रमुखं; Ks प्रमुख्तः; Mi-s चम्पु वै; Ms चम्मुखं (for च प्रमुखं).

Da Dni Di. s. s वीरं (for क्यूरं). — ") Ki सहाणवं;

Ks "णंव:; Bs Ds "रथं; Bs Dns Di. 7. 8 "ब्ल:.
— ") Si Ko-s प्राह (for भूशं). Si से हर्पयन्; Ki स हर्पवद्; Ks प्राहर्पयन्; Di हर्पयन्; Ks. s Bi. s Ds. s इव (for चचः).

5 For sequence in Dai, cf. v. l. 6. 76. 6. — a). Di S transp. भीटम: and ज्ञांतनवो . — a) Ko Mi. इस्थ्रेष्ट .

6 °) K2.3 B1 अयातं; Da1 अयात. K3.5 D2 रणे बीरं; B Da Dn D4.5.7.3 T2 M परान्वीरान्; D1 °न्वीराः; D3 °न्वीरं; D6 तदा वीरं; T1 G2-4 परो वीराः; G1 पुरे वीराः (for परानीकं). — 5) S1 महाः; K0-2.4 D1 सह (for सर्वे). K3.4 B3 Dn D5.4.6.7 T G1.2.4 M (except M2) मारत. D1 सर्वे सेन्येन दंशिताः. — °) T1 G4 संयुक्तं; T2 G1-3 M संयुक्ताः (for संयक्ताः). T2 वीर (for सर्वे). — 6) K0.1 पाल्यत्वां (sio). T1 G2.4 महार्थं; G1.3 महार्थः (for पितामहम्).

7 °) Tr G M2 इत्येतद् (for इत्येवम्). Dr बाढ-मुक्ता तु ते सर्वे: — °) Da Dri Ds स्वान्य' (for तान्य'). Dar सर्वेशं; T2 M4 सर्वेतः (for सर्वेशः). — °) Tr Gr. 3. 4 नरेंद्रास्ते; G2 नरास्तेति; M2 नरेंद्रास्ते (for नरेन्द्राणां). — °) K5 Br. 2 D अनुजग्मुः; S जग्मुः सर्वे (for समाजग्मुः).

8 °) T2 प्रशात:; G1.3 प्रयांतं. — °) K3 Da1. D5.3 भींदमं. — °) M5 आतरम् (for भारतस्). K0-2 सारत संयांतम्; K3 भारतमायातम्. — °) K3 D1.2.6 T G महाबल:

9 °) \$1 महे ; Ds महत् (for महा ). 8 ततः श्रेतपताकेन — °) Ko भीमवारणकेतुना ; 8 श्रेतवर्म (M1. 2. 4. 5 °ण )हथेन च Cc. d cite भीमः — °)

महता मेघनादेन रथेनाति विराजत ॥ ९
समरे सर्वसैन्यानाग्रुपयातं धनंजयम् ।
अभवज्ञग्रुलो नादो भयादृष्ट्वा किरीटिनम् ॥ १०
अभीग्रुहस्तं कृष्णं च दृष्ट्वादित्यमिवापरम् ।
मध्यंदिनगतं संख्ये न शेकुः प्रतिवीक्षितुम् ॥ ११
तथा शांतनवं भीष्मं श्वेताश्चं श्वेतकार्ग्रुकम् ।
न शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं श्वेतग्रहमिवोदितम् ॥ १२
स सर्वतः परिवृतिस्त्रिगतैः सुमहात्मिमः ।
आतृमिस्तव पुत्रैश्च तथान्यैश्च महारथैः ॥ १३
भारद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याध पत्रिणा ।

ध्वजं चास्य शरेणाजौ धनुश्रैकेन चिच्छिदे ॥ १४ तदपास्य धनुष्टिकं विराटो वाहिनीपतिः । अन्यदादत्त वेगेन धनुर्मारसहं दृढम् । शरांश्राशीविषाकाराङ्यिलतान्पन्नगानिव ॥ १५ द्रोणं त्रिमिः प्रविच्याध चनुर्मिश्रास्य वाजिनः । धनुरेकेषुणाविध्यत्तत्राङ्कध्यद्विजर्षमः ॥ १६ तस्य द्रोणोऽवधीदश्वाञ्शरैः संनतपर्विमः । अष्टामिर्भरतश्रेष्ठ स्तमेकेन पत्रिणा ॥ १७ स हताश्रादवप्रुत्य स्यन्दनाद्वतसारिथः ।

C. 6. 3593 B. 6. 82. 19

B1 रयनादेन (for मेघ°). — d) Ko.1 [अ]तिविराजिता; K2 °जिना; K8.5 °जयन्; K1 B Da2 Dn D8-6.7.8 °जता; D1.6 T1 G1 [अ]भिविराजता; D2 [अ]ति विराजयत्; T2 G1.8 M सुविराज( G3 °जि)ता; G2 [अ]स्पविराजता।

10 °) S पश्यतां (for समरे). D1 श्रीको बाते तु सैन्यानां. — °) K8,4 B Dns D4 उप(K3 °पा)यांतं; Da1 उपायातं; D2 उत्पतंतं (for उपयातं).
D1 तावकानां पुनः पुनः; S उपयातो धनंजयः. — °)
K8.8 D2.8.8.8 तुमलो. G2 om. नादो. — с) K1-8
Da1 D8 सवा (for भयाद्). T G M4 ह्यान्द्रप्ता

11 ") Ks. 3 B Da Dn Ds-3 T1 G4 अभी(Ds 'भि)पुदस्तं. Ca cites अभिपु:; Co. d अभीपवः. — b)
Ks दृष्टा दैलम्; Ds 'प्रा निलम् (for दृष्टादिलम्).
Ks दृष्टापरः. — ') K1 मध्यंदिनगतसंखे; Bs. 4 Dns
Ds. 7. 3 'गते (Dns 'तं) स्पूर्वे; T2 M 'गतं संखे;
G1. 8 'गते संखे; Gs 'गते संघे. — d) Ks B Das
Dn Ds अभिवीक्षितुं; Dan अतिवी'; Ds इति वी' (for प्रतिवीक्षितुस्).

12 Ks om. 12. — ") Ts ततः (for तथा).
— ") Dal Ds खेतकार्युकी. — ") Si Ki. 4 B Das
Ds. 4. 7. 8 M Ca. d खेतं; Ks Ds रोहं; Ds स्वेतं
(for खेत-). Ks. 5 Ds इवोध्यितं; S इवापरं (for इवोदितम्).

13 \*) T1 G4 सर्वतस्तै: (for स सर्वतः ). K5 सर्वतः संपरिवृतस्. — °) Da1 त्रिगतिः. K3.5 D2.6 सुमहा बकः ( K5 \*है: ); B1 D8 S तु महात्मिनः; D1 सु

महारथै: (for 'हमि:). — ') D1. 3 S सह (for तव).

14 °) र्डा Ko-2 Da Dni च (for तु). — ')
Dns मुशं विव्याध; T1 G2. 4 सस्यराजस्य; T2 G1. 8
M सास्यं वि° (for सस्यं विव्याध). Ds पन्निसिः.
— ') Ko-2 शरेणादी. Ds S ध्वजमेकेन (Ds धुनुश्रेकेन) चिच्छेद. — ') D1 चैवास्य (for चैकेन). Ko
चिच्छेदे; B1 चिच्छिद; Da1 विच्छिदे; Ds चिच्छदे.
Ds सुतं द्वाम्यामताडयत्; S धनुरेकेन पत्रिणा.

15 \*) Dai चित्रं (for छिन्नं). — \*) Ds विराटे. S (except T2) [s]क्षोहिणीपति: (for वाहिनी'). — \*) Ko आधत्तः — \*) D2 धनुर्भारत संदर्धः — \*) S1 वरा- आसी'; Ks. s शरांआसी'; Dai शिरात्याशी'; Ds शिरांआशी'. — \*) B1 पांडवान्; Ts पावकान् (for पन्नगान्). Da Dni Ds Ti G transp. पन्नगान् and इव

16 Ds om. 16. — a) D1 स (for प्र.).
— Ms. s om. (hapl.) 16be. — b) Si Ms चतुर्तिसैव.
— D2 om. 16ed. — c) T1 G M2 विच्छेद (for विच्याघ). — d) K3 सप्तामी: (for प्रश्नाम:). — b) B1. 2 श्रीकेन चाविध्यत; B2.4 Da Dn D1.4.5.7 S श्रीकेषुणाविध्यत्. — d) B2 तदा (for तत्र). T2 G5 दिल्लं में. D1 ततः कुद्दो विजोत्तमः

17 ") Ko. 2 ततो (for तस्य). D1 वाहान् (for अधान्). — ") Ko D3 G8 अष्टिभिर्; Т2 अभिनद् (for अष्टाभिर्). Т1 भारतश्रेष्ठ. — ") D1 स्तमेकेयुणा तथा; D8 तमेकेन च पत्रिणा

[ 433 ]

C. 6. 3595 B. 6. 82.19 K. 6. 82.19 आरुरोह रथं तूर्ण शङ्ख्य रिथनां वरः ॥ १८ ततस्त तौ पितापुत्रौ भारद्वाजं रथे स्थितौ । महता श्ररवर्षण वारयामासतुर्वलात् ॥ १९ भारद्वाजस्ततः कुद्धः श्ररमाशीविषोपमम् । चिक्षेप समरे तूर्णं शङ्खं प्रति जनेश्वर ॥ २० स तस्य हृद्यं भिन्ता पीत्वा शोणितमाहवे । जगाम धरणि वाणो लोहिताद्रीकृतच्छविः ॥ २१ स पपात रथानूर्णं भारद्वाजशराहतः । धतुस्त्यक्त्वा शरांश्वेव पितुरेव समीपतः ॥ २२ हतं स्वमात्मजं दृष्ट्वा विराटः प्राद्वद्भयात् ।

उत्सृज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननिवान्तकम् ॥ २३ भारद्वाजस्ततस्तृणं पाण्डवानां महाचम्म् । दारयामास समरे शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २४ शिखण्ड्यपि महाराज द्रौणिमासाद्य संयुगे । आजघान भ्रुवोर्मध्ये नाराचैक्तिभिराशुगैः ॥ २५ स वभौ नरशार्द्लो ललाटे संस्थितैक्तिभिः । शिखरैः काश्चनमयैर्मेकित्तिभिरिवोच्छितः ॥ २६ अश्वत्थामा ततः कुद्धो निमेषार्धाच्छिखण्डिनः । स्रतं ध्वजमथो राजंस्तरगानायुषं तथा । शरैर्वहुभिकद्दिश्य पातयामास संयुगे ॥ २७

18 \*) K: महताश्राद् (for स हताश्राद्). — \*)

K1 हतसारथै:; D: भरतपंभ; T1 G1 हतसारथै:

— \*) D: रथात्. D1 राजन् (for तुण). — \*) K8-5

B Da2 (marg.) Dn2 D1-4.6-8 S C0 पुत्रस्य (for सङ्ख्य).

19 °) Ko-s transp. तु and ती. — °) Śi भार-हाज-; Ks Ds भरहाजं. Ks रथ-(for रथे). Śi Di Ti Gs-4 Ms स्थितं (for स्थितो). — °) Śi श्ररवारेण. — °) Śi Di छादयामासतुर् (for बारया). Ks तदा; Gs Ms बळान (for बळात्).

20 °) Ds भरद्वाजस् — °) Ks D2. s शरमासी°; Ks शरानाशीविषोपमान् — °) Dan विक्षेप . S राजञ् (for तूणं). — °) Si Ko-2 महाबलः; Ks Dan M2 जनेश्वरं; B Dn2 D3. e. s T2 G1 °श्वरः (for "श्वर्). Cy as in text.

21 °) D1 तस्य तत् (for स तस्य). S कवचं (for सृत्यं). — °) T2 पपौ (for पीत्वा). — °) K1 ज्ञास (for ज्ञास). S1 K0-3 धरणी. K8 बाणौ; D1 भित्वा (for बाणो). — °) K2-4 B Da Dn D1.8-5. 7.8 G2.8 M छोहिताई (G8 दिं )कृतच्छवि:; D2 °ताई-वरच्छदः; D8 °ताइक्छवरः; T2 °ताईकरच्छविः.

22 \*) Ks Bs. s Dns Ds. s. s. e रणे (for रथात्).
— \*) B1 Da Dn1 (before corr.) D5 छित्ता धनुः;
Bs-1 Dn1 (by corr.). ns D4. 1. s हिस्या धनुः (for धनुस्त्यक्ता).
— \*) Ts समीपतुः. S1 पितरेव समे-पतः

23 \*) D1. 8 T1 G1. 2. 4 M8 तमात्मजं; G8 तदा-

हमजं (for स्वमा°). — b) Do रथात् (for भयात्). — After 23ab, Di repeats 13ed, om. 23ed.

24 °) K: भरद्वाजस. D: तथा (for ततस).

— °) K: 5 D: महाचसू:; D: चसुं. — °) Ko-2

Bi. 2 Da Dni Di. 5. 7. 8 Gi M (except M:) वार्यामास; Dn: धारं.

25 °) K2. 5 D2. 6 शिखंडी तु; D1 शिषंड्यपि. 8 समासाय (for महाराज). — b) K1. 2 Da1 द्रोणिस्; K4 द्रोणस्. 8 द्रोणि(G2 द्रोणी:; M2 द्रोणि)माहवशीः सिनं — K5 D2 om. (hapl.) 25°-29b. — c) K1 D8 अजधान. — d) Ś1 काराचैस्. D1 आहदे (for आधुरी:).

26 Ks D2 om. 26 (of. v. l. 25). — ") Da Dn1 D5 स च तौ; S प्रवमी (for स बमी). Si D8 T1 G1. 2. 4 नरशार्द्छ; K2 Da2 Dn1 D5 'शार्द्छो; D3 T2 M रथशार्द्छो. — ") G2. 4 नाराचै: (for छछाटे). Da Dn1 संमितेस; D5 संमितिस (for संस्थितेस). K3 छछाटावस्थितिस्रिम:; K4 छछाटस्थैकिमि: शरे: — B2 om. 26ed. — ") Da1 इवोस्थितै:; D1 अवस्थिते: (for इवोस्थिते:).

27 Ks D2 om. 27 (cf. v. l. 25). — c) B2
Dns D2. 7. 8 (before corr.) सूतं रथमयो; D3 ध्वजं
सूतमयो; T2 सूतध्वजरथो. — d) K4 B2 D6 आयुघांस्तथा; B2 Dns D2. 7. 8 आयुध(Dns D2 'घं)ध्वजं;
D3 S आयुधानि च (for आयुधं तथा). — e) K4 B Da
Dn D4. 5 T2 आडिछ्य; D1 अत्युद्धै:; D7. 8 (marg.
866. m.) उच्छिय; D8 (orig.) उत्थिय; Tí G M1. 8-5

स हताश्चादवपुत्य रथाद्वे रथिनां वरः ।
खद्गमादाय निशितं विमलं च शरावरम् ।
श्येनवद्यचरत्कुद्धः शिखण्डी शत्रुतापनः ॥ २८
सखद्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे ।
नान्तरं दृष्टशे द्रौणिस्तदद्भुतिमवाभवत् ॥ २९
ततः शरसहस्राणि वहृनि मरतर्पम ।
प्रेषयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः ॥ ३०
तामापतन्तीं समरे शरवृष्टिं सुदारुणाम् ।
असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद बिलनां वरः ॥ ३१
ततोऽस्य विमलं द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम् ।

चर्माच्छिनद्सि चास्य खण्डयामास संयुगे।

शितैः सुबहुशो राजंसं च विच्याघ पत्रिभिः॥ ३२
शिखण्डी त ततः खड्नं खण्डितं तेन सायकैः।
आविष्य व्यस्जन्तुर्णं ज्वलन्तिमव पन्नगम्॥ ३३
तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रमम्।
चिच्छेद समरे द्रौणिर्दर्शयन्पाणिलाघवम्।
शिखण्डिनं च विच्याघ शरैर्वहुभिरायसैः॥ ३४
शिखण्डी त भृशं राजंस्ताब्यमानः शितैः शरैः।
आरुरोह रथं तूर्णं माघवस्य महात्मनः॥ ३५
सात्यिकिस्तु ततः कुद्धो राक्षसं क्र्रमाहवे।

C. 6.3615 B. 6.82.39

सादिइय;  $M^2$  साहत्य (for उद्दिश्य). —  $^7$ )  $B^2$  सूतले (for संयुगे).

28 Ks D2 om. 28 (of. v. 1. 25). — b) K3 वा (for वै). D5 वर (for वर:). S रथाजिहतसारथे: (T2 M 'थि:). — b) T2 G1-8 M1. 2. 4 आद्(M2 'ध)त्त (for आदाय). Ko-2 D3 सुशितं; S वेगेन (for निशितं). — d) G1-8 विपुरुं (for विसर्हं). S1 K3 B1 D3 च शरासनं; Ko-2 शरवारणं; D5 चमें एव च; T1 G4 चमें चाएरं; Co. d च शरावरम् (as in text). K4 चमें चादाय सुप्रमं. — b) K3 D4. 6. 3 M4 विचरन् (M4 क्); G2 विचर: (for व्यचरत्). — d) G2 M1-3 शत्रुप्राहा (for 'तापनः).

29 K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> om. 29<sup>nb</sup> (cf. v. l. 25). — °) K<sub>4</sub> हइयते (for दहतो). ई। द्रोणो; Kı Daı द्रोणिस; G<sub>2</sub> द्रोणोस. — T<sub>2</sub> om. (hapl.) 29<sup>d</sup>-32°.

30 T2 om. 30 (of. v. l. 29). — \*) K2 सर°; B2 G2 शत° (for शर°). — \*) Da1 सरतर्थमः; D1 सरतोत्तमः — d) K1. 2 Da1 M1 होणि:. K4 परमकोविदः; D1 परवछार्दनः; T1 G M4 समरकोपनः (for परम°).

31 Ts om. 31 (cf. v. 1. 29). — °) Ks Dan तामापतंती; Bs. 4 तमापतंती; Ds तामापतंति. D1 S सहसा (for समरे). — °) Ks Dan सुदारूणं; S (except Ms; Ts om.) दुरासदां (for सुदारूणाम्). — °) Ks तीक्ष्णघोरेण; Ds शितधारेण. — °) D1 आविस्तनद् (for चिच्छेद). Ds वर (for वर:).

32 Ts om, 32° (of. v. 1, 29). - \*) D1 & (for

[अ]स्र). Ks D2 बिलनो; K5 बिलना; D1.8 T1 G विपुरुं (for विसलं). K2 Dai M1.8.5 द्रोणि:. — ). G1 मनोरथं (for 'रमस्). — ) K3 [अ]ब्लिट्ट् (for आनिस्मार्थं (for 'रमस्). — ) K3 [अ]ब्लिट्ट् (for आनिस्मार्थं (for वास्प). D1 सार्सि चर्म तदा तस्प. — ) T1 G कृतहस्तश्च संयुगे; T2 M लघु हस्तश्च (T2 'स्प) सं'. — ) K4 B Da Dn D1-8 शरे:; K5 स तै:; D1 सितै: (for शितै:). Dn2 च (for सु.). — ) K3 पंचिम:; S मार्गणै: (for पित्र-िम:). K5 D2 विद्याध च पतित्रिमि:.

33 a) Ko, 2 च (for तु). — b) Ks निशितं (for खण्डितं). — c) K1 D3 अविध्य; K3 T2 G2 आविध्यद्. Cd आविद्धं. K2 विस्जत्; D2 वास् (for ध्यस्). — d) D1. 3 पावकं (for पश्चरास्). S अवश्चर महासनाः (T2 'र्थः; M1. 8. 4 'मनः).

34 °) D1 संप्रेक्ष्य (for सहसा). — °) B Da Dn Ds. इ. र. ३ वज्राशनिसमप्रमं (Dns 'स्वनं); Ds कालांत-कसम' — °) Ks Dai द्वीणि; Ks द्वीणिर्. S शरेरच् (Ts 'पू)णंयद्वीणिर्. — °) Ti G कस्व'; Ts M हस्त' (for पाणि'). Da Dni Ds द्वीपामास छाववं — Ks. 5 Ds om. (hapl.) 34°. — °) Di प्र; Ms तु (for च). — °) Ds शितौर् (for शरेर्). Da Dni D1. 2. 5 S आशुनै: (for आयसै:).

35 °) \$1 सु (for तु). D1 महाराज: G2 ततो राजंस (for भूवां राजंस). — ) S [म]निवां (for शिती:).

. 36 a) Ks. 5 B.D (except Ds) सात्यकिआपि

C. 6. 3615 B. 6. 62. 39 K. 6. 81. 39 अलम्बुसं शरैघों रैविंच्याघ वलिनं वली ॥ ३६ राक्षसेन्द्रस्ततस्तस्य घतुश्चिच्छेद् भारत् । अर्धचन्द्रेण समरे तं च विच्याघ सायकैः । मायां च राक्षसीं कृत्वा शरवर्षेरवाकिरत् ॥ ३७ तत्राद्धतमपश्याम शैनेयस्य पराक्रमम् । नासंश्रमद्यत्समरे वध्यमानः शितैः शरैः ॥ ३८ ऐन्द्रमस्तं च वार्ष्णेयो योजयामास भारत् । विजयाद्यदनुप्राप्तं माधवेन यशस्तिना ॥ ३९ तदस्तं भससात्कृत्वा मायां तां राक्षसीं तदा । अलम्बुसं श्रीघोरिरम्याकिरत सर्वशः।
पर्वतं वारिधारामिः प्रावृषीव बलाहकः॥ ४०
तत्त्रथा पीडितं तेन माधवेन महात्मना।
प्रदुद्राव भयाद्रक्षो हित्वा सात्यिकिमाहवे॥ ४१
तमजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि।
शैनेयः प्राणद्जित्वा योधानां तव पश्यताम्॥ ४२
न्यहनत्तावकांश्रापि सात्यिकः सत्यविक्रमः।
निश्तिर्वेद्वमिर्वाणैसोऽद्रवन्त भयार्दिताः॥ ४३
एतसिन्नेव काले तु द्वपदस्यात्मजो बली।

संकुद्धो; S सा(M1.3.1 स)त्यकोप्यथ संकुद्धो. — °)
Dns D4.7 तं महाद्दे (for क्र्साह्दे). — °) = 40°.
Ś1 झलंबुस:; K4 B Da2 Dn D4.7.8 °बुधं; Da1
°बुखं; D5 °ब्सं; D5 °बुशं (for झलम्बुसं). Ś1 क्र्रेर;
K8.5 B3.4 D1.2.6 तीक्ष्णेर् (for घोरेर्). — d) Ś1
बिल्तां बले; K0.2 B2 Da2 D3.5.7 T G1 M4 बिल्तां
बली; K3.5 D1.2.6 M1-3.5 बिल्तां बर:

37 °) Ks राक्षसेंद्रसुत ; D1 राक्षसस्त तत ं - b)
S सारिष (for सारत). — Dai reads 37d-38d after
दुपद in 44b. — d) Ki Bs. 4 शायके: (for सायके:).
— ') Si Ds. 8 शास्त्रवर्षेर् (for शार ). Ko. 1 Ds
(before corr.). 3 अवाकिरन्; Ks ह्वाकिरन् (for अवा ). — After 37, D1 ins.:

#### 323\* अथान्यद्धनुरादाय भारसाधनमुत्तमम् ।

38 For sequence in Dai, cf. v. l. 37. — °)
Dni Ds अत्र (for तत्र). Ds. s अपश्यामः — °)
D1 महात्मनः (for प्राक्रमम्). — °) T G Ms
(inf. lin.). s स (for यत्). D1 संप्रामे (for समरे).
K4 नासंभ्रमस्तु समरे; B1 नाभंशयत्समरे (submetric);
B2. 4 नासंभ्रमं यत्समरे; B8 नासंभ्रमो यत्स °; D2. 3 नासंभ्रमात्स स °; D4 असंभ्रमचात्स °; D5 नासंभ्रमस्य स °; M
स तमाच्छाच स °; Bom. ed. असंभ्रमस्तु स °. — °) \$1
विद्यमाना ; T1 G4 विद्यमान: K5 D5 शतेः (for शितेः).
D8 विद्यमानस्य तैः शरेः

39 b) S (except Ts Ms) वीर्यवान् (for भारत).
— °) Ko.s विजयादानुसंप्राप्त; Ds वादादुना प्राप्तं.
— d) Dns Ds G1-s महात्मना; M1-s.s मनस्विना (for यश°). T1 Gs मार्यां जहे महात्मनः

40 T2 om. (hapl.) 40°-41°. -- °) र्डा साया.

\$1 K1 राक्षसी. M1.3.5 मायां राक्षसनिर्मितां. — °)
= 36°. K4 B Da2 Dn D2.4.5.7.8 अलंबुवं; Da1
'बुझं; D6 'बुशं. K3 शितैर्(for शरैर्). K5.5 D2
अन्यैर्; D1 तीक्ष्णैर्(for शरैर्). S(T2 om.) रणे राजन्
(for शरैघोरिर्). — व) T1 G M2 अभ्यकीर्यंत; M1.3-5
अत्याकिरत (for अभ्या'). \$1 K3-5 D2 M सर्वंत:. D1
अवाकिरत सालकि:. — °) M4 पर्वंतो. — ′) K1 बलाहका:; G1-3 M बलाहक:.

41 T2 om. 41<sup>ab</sup> (of. v. l. 40). — a) B1-3 Dn2
D4.3 M1 तं (for तत्). K5 D3 M3.5 पीडितस्.
K2.4 D1.2.5 M4 स तथा पीडितस्तेन (D1 को राजन्);
T1 G M2 स तु संपीडितस्तेन . — b) K3-5 D2 Dn
D2.4-8 T1 G M2.4 यशस्तिना; M1.3.5 मनस्तिना (for महास्मना). — b) S1 प्रादुद्भव; D2 प्रादुद्भावद्; D4 M4
प्रादुद्भाव. D1 रणे (for मयाद्). K3 राजन्; D1 भीतः (for रक्षो). — b) K5 B1.3.4 D2.4 स्पक्ता (for हिस्ता). K3 रक्षस्त्यक्ता च सात्पर्कि; D1 शैनेयशरपीडितः

42 °) B2 तमाजयं; T1 G1-3 तमजय्यं. S मघ-वता (for राक्षसेन्द्रं). — °) Ko-2 स्वयं (for संख्ये). S1 मघवतामिह; Ko-2 °तापि ह; K4.5 °तापि हि. S जित्वा (T2 छित्वा; M4 हित्वा) मारत सात्यिक: (T2 °के:). — °) D8 शनेय: (for शैनेय:). Ko D8 प्रणद्जित्वा; D1 प्राक्रमजित्वा; D5 प्राणदं जित्वा; S प्रा(T2 G2 M2 प्र)णद्खादं (for प्राणद्जित्वा). — °) M यौधानां.

43 °) K3 निह्नस; K4 B Dn2 D4.7.8 आ(D8 आ)वर्धीत; Da1 Dn1 Ds अववीत; D2 निहनत; D8.6 ब्यहनत्; G2 न्यहन्यत (hypermetric) (for न्यहनत्). D1 तावकं सैन्यं (for तावकं आपि). — \*) T2 सात्यके: — K0-2 om. 43°d. — °) G2 बाहुनिर् D1 सहैस (for बाणैस): — °) D1 सथाजिता:

धृष्टद्युम्नो महाराज तव पुत्रं जनेश्वरम् ।
छादयामास समरे शरैः संनतपर्वभिः ॥ ४४
संछाद्यमानो विशिखेर्धृष्टद्युम्नेन भारत ।
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुत्रो जनेश्वरः ॥ ४५
धृष्टद्युम्नं च समरे तूणं विव्याध सायकैः ।
पृष्ट्या च त्रिशता चैव तदद्भुतिमवाभवत् ॥ ४६
तस्य सेनापितः कुद्धो धनुश्चिच्छेद मारिष ।
हयांश्च चतुरः शीघं निज्ञधान महारथः ।
शरैश्चेनं सुनिशितैः श्विमं विव्याध सप्तिः ॥ ४७

स हताश्वान्महाबाहुरबपुत्य रथाद्वली ।
पदातिरसिग्रुद्यम्य प्राद्रवत्पार्पतं प्रति ॥ ४८
शकुनिस्तं समम्येत्य राजगृद्धी महाबलः ।
राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत्स्वकम् ॥ ४९
ततो नृपं पराजित्य पार्षतः परवीरहा ।
न्यहनत्तावकं सैन्यं वज्रपाणिरिवासुरम् ॥ ५०
कृतवमी रणे भीमं शरैरार्छन्महारथम् ।
प्रच्छादयामास च तं महामेघो रवि यथा ॥ ५१
ततः प्रहस्य समरे मीमसेनः परंतपः ।

C. 6. 3533 B. 6. B2, 57

44 b) After हुपर., Dar reads 37d-38d (cf. v. l. 37). Da Dni Ds सुतो (for [आ]स्मजो). — e) Ts सहाराजं. — d) K3-s B Da Dni Di-8 S transp. तव and पुत्रं. S (except T2 M4) जनेश्वर. D2 पुत्रं दुर्योधनं तव. — e) M2 रोदयामास (for छादं).

45 a) Ks. 4 D (except Ds. 6) स च्छाबमानो; S छाबमानोपि (for संछाबमानो). Ks. 5 Ds निहातैर्; Ds समरे (for विशिलैर्). — b) B D (except Ds. 6) मारिष (for मारत). — c) Ds transp. विचयथे and न. S नैव (for न च). Ko-s सुपीतेन; Ds महाराज (for च राजेन्द्र). — d) Bs Ds (before corr.). 5. 7. 8 जनेश्वर; Ds महारायः; Ds (before corr.) नरेश्वरः. S पुत्रस्ते मरतर्षेम.

46 क) डी शृष्ट्युन्ने; T1 G2.3 धुन्नः T1 G1.3.4
तु (for न). S (except M2) संकृत्वो (for समरे).

- °) B2 इंतुं; T1 ह्यान्; T2 G M2 राजन्; M1-4
राजा (for तुणे). T1 G4 निन्याथ. K2 B1 पंचानिः;
K4.5 B2- D2 D11 D1.2.5.6.3 (marg. sec. m.) T
G1.3.4 M पत्रिभिः; B2 D12 पत्रिणा; B4 D1.8.
पत्रिणां; D2 मार्गणैः (for सायकेः). — G2 om.
(hapl.) from पत्रिभिः up to निन्याध in 47. — °) Ko
त्रिंशतक्षः; K2 त्रिंशताक्षः; D6 विंशता (for त्रिंशता).
K3.5 D2.8 षष्ट्या त्रिं(D2 विं)शतिभिन्नेन; D1 त्रिशता
निशितैस्तीक्ष्णेसः; T1 G4 राजानमननीपालस (G4 क);
T2 G1.8 M नवस्या स्व (G8 स) विनीपालस

47 Ga om. up to विद्याध in 47 (of. v. l. 46).
— °) Si Ko-s Ds आरत; Dai मारिष:; Di पत्रिक्षः (for मारिष). — °) Ks. s ह्याझ. Ko-s Ds. संख्ये; D6 शिद्यं; Ti Gi.s.4 शीवाञ्च (for शीवं).—— с)

K5 B Da Dn D1. 2. 4-8 सहाबल: (D4 ° लं) (for ° र्यः).
T1 G1. 3. 4 ज्ञान सरतर्थेस. — K0. 1 om. (hapl.)
47°-49°. — °) D1 चैव (for चैनं). — ') S शीवं
(for क्षित्रं). K3. 5 D2 M (except M4) पत्रिमि:; G4
पंचिस: (for सप्तिसः).

48 Ko. 1 om. 48 (cf. v. l. 47). — a) K1 D1. 2
T2 हताथी; M2 ° थं. — b) K4 T2 M1 महावली;
M1 (sup. lin.). 2. 3. 5 महारथात् (for रथाद्वली). D2
खन्नमुखमवेगवान् — b) K2 पादातिर; M4 पदातिम्. — b) K2 Da2 Dn. D1. 5. 7. 8 G1 प्राधावत्;
Da1 T1 G3. 4 M4 प्रधावत् (for प्राद्व ). M1 प्रायादे
पापैतं प्रति; M3 प्रायास्पारपतं प्रति; M3. 5 प्रायास्पापैतं
प्रति (submetric).

49 Ko. 1 om. 49ab (cf. v. l. 47). — a) Ks B2-1
Dns D4. 7.8 M1. 2.4 तु (for तं). — b) Ś1 राजगुद्री;
Ks Ds 'गृशी; D1 'गद्री; T1 G 'गृहतुर्. T3 सहारथ: (for 'बल:). — a) Ks Da Dn1 (before corr.)
T1 M1 स्वयं; Ds स्वनं (for स्वक्रम्).

50 °) D1 दुर्योधनं; T2 ततोपरं (for ततो नृपं).

— b) M5 पार्षतं. — °) B2-4 D2 D2 D3-8 निजमे;

T3 M न्यपतत् (for न्यहनत्). D1 न्यहनत्तावकान्योधान् — °) K4 B D (except D2) S इवासुरान्

51 ) B1 Ds. s. s Ts सहारयः; B2 Ds T1 वर्ड (for 'रथम्). D1 हारै: संनतपत्रिभिः; Ms. s हारै राजन्महारथं — ) D1 छादयामास स तवा — ) K4 यथा रविं (by transp.); K5 Ds विर्हि यथा

52 ) Si Ks Ds प्रंतप . - !) Di समरे (for

C. 6. 3633 B. 6. 82. 57 K. 6. 82. 57 प्रेषयामास संक्रद्धः सायकान्कृतवर्मणे ॥ ५२
तैरर्धमानोऽतिरथः सात्वतः शस्त्रकोविदः ।
नाकम्पत महाराज भीमं चार्छच्छितैः शरैः ॥ ५३
तस्यायांश्रतुरो हत्वा भीमसेनो महावलः ।
सार्थि पातयामास घ्वजं च सुपरिष्कृतम् ॥ ५४
शरैर्वद्वविधैश्रैनमाचिनोत्परवीरहा ।

शकलीकृतसर्वाङ्गः श्वाविद्वत्समद्द्रयत् ॥ ५५ हताश्वात्त रथात्त्रणं वृषकस्य रथं ययौ । स्वालस्य ते महाराज तव पुत्रस्य पश्यतः ॥ ५६ मीमसेनोऽपि संकुद्धस्तव सैन्यमुपाद्रवत् । निजधान च संकुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५७

#### इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८॥

संकुदः). — d) B2.4 शायकान्. Ks D2.8 वर्मणः; Da Dn1 Ds T G कृतवर्मणि.

53 °) Ks अर्चमाणो; B Da Dn Ds. 7.8 हुन्य-मानो; M1 अर्थमानो (for अर्च'). Dns [S]पि रथः; D1 [S]तिबलः (for Sतिरथः). — °) K4 Ds सत्वतः. Ś1 सात्त्वकोविदः; K0-s स(Ko सा)त्वतोधिकः; K8 Ds सत्त्वकोविदः; K5 D1.2 सत्य'; Ds शास्त्र' (for शस्त्र'). Ds हार्दिक्यः सत्यविक्रमः. — °) K3 महाबाहो (for 'राज). — °) M4 भीमञ्. D (except D1) M1.2 आर्च्छेच्छितैः (for चार्छ'). T1 G4 भीमं चार्च्छच्छरैः शितौः

54 °) Ks बाहान् (for हत्वा). — b) Ks. 5 B1. 4
D2 महारथ: (for 'बल:). S भीमो भीमपराक्षमः.
— ') D1 घातयामास; T1 G2 पोय'. — d) S1 Ks
B Da D1. 2 (marg. sec. m.). s. 6-8 सध्वलं (for ध्वलं
च). S1 सपरिष्कृतं; Da D2. 3. 8-8 सुपरिस्कृतं; D1
सपरिष्कृदं; D5 सुपरिस्तृतं.

55 °) Dai Dns Ds चैचस्; Ds.s चैच (for चैनस्). — °) Ks साचिनोत्; Ks साहिनो(sio); Dai आचीनोत्; Di अच्छिनत्; Ds सोमिनत्; Ds सोचिनोत्; Di अच्छिनत्; Di सोमिनत्; Ds सोचिनोत्; Di अच्छिनत्; Di स शरैः अतसर्वागः; Ts शक्छोकृतसर्वागं; Gi.s Ms कृतसर्वागः; Gs कृत्य सर्वागं; Ms कृतसर्वागः — °) Si आविद्धात्; Ko-s Ds चाविद्धः; Ks स्वाविद्धत्; Ks B Ds.s हताशः; Dai lacuna; Das आविद्धः; Dns Mi आविद्धत्; Di चाविद्धत्; Di m G Ms आविद्धः; Dns Mi आविद्धत्; Di स्वाविद्धत्; Ds आविद्धत्; Ts आविद्धं (for आविद्धत् as in Dni Ds.s). Co cites आवित्. Ks.s Ds.s

प्रसद्दयत;  $D_{a1}$   $D_{5}$  ह्व दृदयत;  $D_{5}$  संप्रकाशते;  $D_{1 D}$   $T_{2}$   $M_{1}$ , z शुळ्ळेरिव; G शळ्ळी यथा (for सम्दर्यत).  $D_{1}$  शुळ्कीव विराजितः;  $T_{1}$  श्वाविद्शळ्ळिको यथा;  $M_{8-5}$  श्वाविद्श्ळाळ्ळकेरिव.

56 °) Ks स इताथस्; K4.5 B2-4 D2 इताथक्ष; B1 °श्वास; Dn2 D1.4.6-3 °श्वास (for °श्वास्). K1.2 तथा; K8-5 B2-4 D2 ततस् (for रथात्). — °) K2 D5 वृषमस्य; T1 G4 M सौबलस्य; T2 वृश्वकस्य; G1-8 सुवलस्य (for वृष्वकस्य). Cv as in text. — °) K0.2 सालस्य; K8.5 Dn D2.8 शालस्य; B2-4 D2 D1.8.5-7 इयालस्य (for स्थालस्य). — °) M3 पर्यतां.

57 °) G1 [s] भि- (for sq). — °) K3 तस्य सैन्यम्; S गजानीकम् (for तव सैन्यम्). B2-4 D22 Dn D4.5.8 समाज्ञवत् (for उपा°). — °) S1 [अ]स्य संकुद्धो; Ko.2 सुसं°; K1 समं कुद्धो; D21 स संनद्धो; D1 ततो योधान्; S गजांश्रीव. — °) K3 वज्रपाणिर्.

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko. 1. 5 Ds. 8 mention only ससमे युद्धदिवसे; Ks ससमेहनि; K4 Da Dni D5 ससमेहि; Bs ससमेहि संप्रामे; M4 ससमेहिके. — Adhy. name: K4 Ds शंखवधः; G2 हंद्धयुदं. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 75; Das (sec. m.) 40; Dns M5 80; D6 Ti G1. 3. 4 77; T2 Ms. 4 79; G2 70; Mi 78 (as in text); M2 178. — Śloka no.: Dni 52; Dns Ds. 6 62.

99

## धृतराष्ट्र उवाच ।

बहुनीह विचित्राणि द्वैरथानि स संजय ।
पाण्डूनां मामकैः सार्धमश्रीषं तव जल्पतः ॥ १
न चैव मामकं कंचिद्धृष्टं शंसिस संजय ।
नित्यं पाण्डुसुतान्हृष्टानभग्नांश्रीव शंसिसे ॥ २
जीयमानान्विमनसो मामकान्विगतौजसः ।
बदसे संयुगे सत दिष्टमेतदसंश्यम् ॥ ३
संजय उवाच ।

यथाशक्ति यथोत्साहं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः।

दर्शयानाः परं शक्त्या पौरुषं पुरुषर्षम ॥ ४
गङ्गायाः सुरनद्या वे स्वादुभृतं यथोदकम् ।
महोद्धिगुणाभ्यासास्त्रवणत्वं निगच्छति ॥ ५
तथा तत्पौरुषं राजंस्तावकानां महात्मनाम् ।
प्राप्य पाण्डुसुतान्वीरान्च्यथं भवति संयुगे ॥ ६
घटमानान्यथाशक्ति कुर्वाणान्कर्म दुष्करम् ।
न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवान्गन्तुमर्हसि ॥ ७
तवापराधातसुमहान्सपुत्रस्य विशां पते ।
पृथिच्याः प्रक्षयो घोरो यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ ८

C. 6.3646 B. 6.83.8

#### 79

1 Ds (before corr.) संजय उदाच. — \*) Ko-s
D1.8.7 बहुनि हि; K4 बहुनि ह; B Da Dn D4-6.8
g(D5 स)यहूनि; S बहुनि सु-(for बहुनीह). — \*)
Dns D4.8 M4 च; Ts [ह]ह (for स्त्र). — \*) Ks
पांहुरा; Da1 D6 पांडवां; D6 पांडुनां. — \*) K5 D2
तव संजय; T1 G M जल्पतस्तव (by transp.); T2
जल्पनं तव.

2 ") \$1 Ts चैंबं; Ds T1 G2.4 चैंकं; G1.8 चैतन् (for चैंव). G2 मामिकं. K4.8 B D2.4-8 T G M1-8 किंचित्; M4 कश्चित्. — ") Cd एखा (for इप्टें). S संयुगे (for संजय). — ") K2 T2 G1.8 स्प्रा (for इप्टान्). — ") T2 अमिकांश्, G1 नामप्रांश् (for अमप्रांश्). K8 D2 संप्रशंसि; D2 (sup. lin.) च प्रशं (for चैंव शं ). K6 भग्नान्स्वान्प्रशसंसि; D1 अवमग्रान्हि शंसिं

3 a) B1. a Da Dn1 Ds T1 G हीयमानान्; Ds जीव"; T2 यत् (for जीय"). — ") M4 मामका D1 च गतौजसः; D5 विगतौजसः; T2 विगतोजसः — ") K0. a T2 वद मे; M2 वदते (for वदसे). D1 काताप्ताः वदसे and संयुगे. Ds चैव; S तात (for स्त). — ") G1 प्रम्; G2 द्रष्ट्रम् (for दिष्ट्रम्). K0. a M2 प्रत्संशयः; K8-5 B2 D1-3. a M4 प्रत्य संशयः; B1. s. 4 Da Dn D4. 5. 7. 8 T1 प्रव न संशयः (for प्रत्संशयम्).

- 4 <sup>8</sup>) Ms. 5 यथा (for युद्धे). K4 T1 G2.4 [5] चेष्टंत; K5 तिष्ठंति (for चेष्टन्ति). °) K1 दर्शयानः; B D (except D1-3) S °यंतः (for °यानाः). °) K0-8 सरतर्थम; K4 B1.2 Das Dn D4.5.7.8 T1 G पुरुष्पेमाः; Da1 °ष्पंभः; D1 पुरुषोत्तमः
- 5 ° ) Ks गंगया. D1 तु (for है). °) S1
  Ko-s. 5 B1 D1 स्वादु सू (Ko °दुर्सू) स्वा; D2 स्वादु
  गस्वा (for स्वादुसूर्त). °) Ks B1. 3. 4 Ds. Dn1
  D2. 5 महोदधेर्गुणा ; Dn2 D4 महोदधिराणाम्यासाल;
  D8 महोदधिराणाम्यासाल; T1 G2. 4 महोदधिसमाम्याशे;
  G1. 3 M °समभ्याशे. °) Ko. 2 लाघवस्वं (for लवणस्वं). Ko. 2. 3 B2 Da Dn D4-6 नियच्छति; D1 T1
  G दि गच्छति (for निग°).
- 6 \*) T: तु (for तत्). b) Ks. s D: Dni परंतप; Dai महात्मनाः. — d) Bi-s D (except Di. s. s. s.) इयर्थीमवति (for इयर्थं भवति)
- 7 °) K2 वटमानान्; D1 घटमाना; D2 स्वरमाणा; S यतमानान् (for घट°). K3 यथाशक्तया °) K0-2 D1 कुर्वाणाः (for कुर्वाणान्). °) B2-2 D (except D1-3) स्वान्योधान् (for कौरवान्). D1 वकुम्; D2 कर्तुम् (for गन्तुम्). K2 अर्दुसे; K3 D2 इच्छासि; T3 अर्दुति (for अर्दुस्).
- 8 \*) D1 तवापराधः. K: T: सुमहत् (for सुम हान्). — \*) T: पुत्रस्य च (for सपुत्रस्य). — \*) Ko. 1. 8. 5 D2. 6 M: पुथिस्यां. K: पुच्छयो (210); Da1 पक्षयो (for प्रक्षयो). — \*) D: समद्दूरं.

C.6.3647 B.6.63.9 आत्मदोषात्सग्रत्पनं शोचितुं नाहिसे नृप ।
न हि रक्षन्ति राजानः सर्वार्थानापि जीवितम् ॥ ९
युद्धे सुकृतिनां लोकानिच्छन्तो वसुधाधिपाः ।
चम् विगाद्य युध्यन्ते नित्यं स्वर्गपरायणाः ॥ १०
पूर्वाके तु महाराज प्रावर्तत जनक्षयः ।
तन्ममैकमना भूत्वा ग्रणु देवासुरोपमम् ॥ ११
आवन्त्यो तु महेष्वासौ महात्मानौ महावलौ ।
इरावन्तममिप्रेक्ष्य समेयातां रणोत्कटौ ।

तेषां प्रवृत्ते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् ॥ १२ इरावांस्तु मुसंकुद्धो भ्रातरौ देवरूपिणौ । विव्याध निशितैस्त्णं शरैः संनतपर्वभिः । तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ॥ १३ युध्यतां हि तथा राजन्विशेषो न व्यद्दश्यत । यततां शत्रुनाशाय कृतप्रतिकृतेषिणाम् ॥ १४ इरावांस्तु ततो राजन्नजुविन्दस्य सायकैः । चतुर्भिश्रतुरो वाहाननयद्यमसादनम् ॥ १५

9 \*) Ks B2-4 D (except D1.3) आस्मदोष (for दोषात्). T2 समुत्पन्नः. — b) D4 (before corr.) विमो (for नृप). D1 न स्वं शोषितुमहीसे (= 6.24.274, 304). — ') D1 M3 च (for हि). K1.2 अरंति; Ks रक्षति (for रक्षन्ति). — d) K0.5 सर्वोधांनिए; K2.4 सर्वाधां नापि; K3 B1.4 सर्वाधांनिए; B2.8 सर्वाधांनिए; D1 सर्वे चान्ये च; D5 T G1.8.4 M सर्वाधांनिए; D5 सर्वेधात्रापि (for सर्वाधांनापि; S1.8.4 सर्वाधांनिए; S2.8 सर्वाधांनिए; S2.8 सर्वाधांनिए; S3.4 सर्वाधांनिए; S4.8 सर्वाधांनिए; S5.8 सर्वाधांनिए; S6.8 सर्वाधांनिए

10 °) К. धुद्धेश्यः कृतिनां लोकान्; В1 धुद्धेन कृतिनां लो ; В2-4 Dn D5.8 М4 धुद्धेन सु( В2 स )कृतां लो ; Da1 धुद्धेन सुकृतं लो ; Da2 D8 М2.8.5 धुद्धेन सुकृतं लो ; D4.7 Т2 М1 धुद्धेन सुकृतां लो ; T1 G धुद्धेन सालितां ले ले : — °) В8.4 Dn2 D4.7.8 इच्छंति; Т2 गच्छंतो. К2 वसुधाधिप:; Da1 'धिए. — °) К1 चमू; Da1 चमू; D1 चमूर; D2 नृतं (for चमूं). К3 धुष्यतो; В4 Dn2 D8.4.7.8 धुष्यंति; G8 मद्रं ते (for धुष्यन्ते). — °) В3 धुद्धपरायणा:; Da1 स्वर्ग-परायणः

11 °) K2. 5 D2. 5. 8 पूर्वाह्वे. B1 D5 सुमहाराज;
Da D11 सुमहान्नाजन् (for तु महाराज). — °) B1
महाक्षय:; Da1 D5 जनक्षयं. — °) K8 D2. 4 तं स्वमेकमना; B8 तन्मयैकमना; D1 तत्त्वमेकमना; D8 तत्समैकमना. — व) D4 दैवासुरोपमं.

12 क ) Ds झवंखो. D1 च (for तु). S1 महासेनी (for महेच्वासो) B1 S transp. महेच्वासो and महासानो K Ds. s महासेनो ; D1 महावीयों (for महासानो ) B D (except D1-8.6) महाश्रुती (for बलो ) — ) Ko ऐरावतम् ; Ds (before corr.) ऐरावंतम् ; S युधामन्युम् (T2 न्युर्) (for इरावन्तम्).

Ca cites इरावान्. D1 अभित्राप्य; D3 'प्रेस्य (for 'प्रेक्ष्य). — d) K1 समोयातां; D2 समेयेतां (for समेयातां). D3 मदोत्कटी (for रणो'). D1 सुयुद्धी च महोत्कटी; S समीयतुरिंदमी. — ') K2 प्रवन्नते; Da1 D5 T2 प्रवर्तते (for 'वृते). — ') K2. 5 D2.3 सुमहद्ध (for तुमुङं). Ko. 2 S रोम' (for छोम').

13 °) S युधामन्युः (for इरावांस्तु). Ko-8 D8 ततः कुद्धो; T1 G2. 4 सुसंरहधौ (G2 °हधो) (for सु-संकुद्धो). D1 इरावानपि संकुद्धो — Ko-2 om. (hapl.) 13°-15°. — °) S1 बाणेस (for तूणें). — B4 om. (hapl.) 13°-18°. — °) S1 तूणें (for हारैः). — °) D2: 4.8 तावेतं; T1 G4 तावेकं; T2 G1.3 M4 तो चैनं; G2 तावेतो (for तावेनं). K2.6 D2 प्रतिविध्येतां; D8 प्रत्यविद्धेतां; T2 प्रतिविद्येधां; G2 M2 प्रत्यवुद्येतां (for प्रत्यविद्येतां). — ') D2 समरोचितः ग्रोधिनौ

14 Ko-2 B4 om. 14 (cf. v.l. 13). — ") B2
Dn2 D4.6.7 M4 ततो; Da Dn1 D5 M1-8.5 तदा;
T1 G यथा; T2 रणे (for तथा). D1 सहाराज (for तथा राजन्). — ") B2 Da Dn D4.5.7 न सा दश्यते;
B3 D6 न सा दश्यत; D1 न च दश्यते; D8 न सा दश्यते;
पततां; T M नाष्यदश्यत (for न हयदः). — ") D8:
पततां; T2 शततां (for यततां). — ") K3 "कृतेविणं; Dn1 (before corr.) M5 "कृते-विणां; D1 "कृते-

15 B4 om. 15 (cf. v.l. 13); Ko-2 om. 15° ;
— °) S युधामन्यू (T2 G2 ° न्यु) (for इरावांस्तु).
Das D1.4.5.8 S रणे (for ततो). — °) Ko.2 तुर्विदस्य च सायकै:; K4 धनुरुद्यम्य शायकै:

मल्लाम्यां च सुतीक्ष्णाम्यां घतुः केतुं च मारिष ।
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्भुतिमवामवत् ॥ १६
त्यक्त्वानुविन्दोऽथ रथं विन्दस्य रथमास्थितः ।
धनुर्गृहीत्वा नवमं भारसाधनमुत्तमम् ॥ १७
तावेकस्था रणे वीरावावन्त्यो रथिनां वरौ ।
शरानमुमुचतुस्तूर्णिमरावति महात्मिनि ॥ १८
ताभ्यां मुक्ता महावेगाः शराः काञ्चनभूषणाः ।
दिवाकरपथं प्राप्य छादयामासुरम्बरम् ॥ १९
इरावांस्तु ततः कुद्धो आतरौ तौ महारथौ ।
ववर्ष शरवर्षेण सारथिं चाप्यपातयत् ॥ २०

तिसिनिपतिते भूमा गतसन्ते इथ सारथी।
रथः प्रदुद्राव दिशः समुद्धान्तहयस्ततः ॥ २१
तौ स जित्वा महाराज नागराजसुतासुतः।
पौरुषं ख्यापयंस्तूणं व्यथमत्तव वाहिनीम् ॥ २२
सा वध्यमाना समरे धार्तराष्ट्री महाचम्ः।
वेगान्वहुविधांश्रके विषं पीत्वेव मानवः॥ २३
हैडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्।
रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महाबलः॥ २४
ततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समास्थितः।
यथा वज्रधरः पूर्वं संग्रामे तारकामये॥ २५

C. 6. 3644 B. 6. 83, 24

16 Bs om. 16 (cf. v. l. 13). — ") Si om. च. Ko.s सु-; · Ki.s स (for च). Di सङ्घान्यां सारिथं चैव (by dittography). — " ) Ti G transp. केतुं च and चिच्छेद.

17 B<sub>4</sub> om. 17 (cf. v. l. 13). — ") D<sub>1</sub> G<sub>1</sub> स्व-;
D<sub>5</sub> G<sub>5</sub> स (for [झ]य). K<sub>4</sub> रथं त्यक्त्वानुविंदोथ. — ")
K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> आश्रित:; M<sub>1</sub>. 2. 3 (sup. lin.) आविद्यात् (for आस्थित:). — ") K<sub>8</sub>. 5 B D<sub>2</sub> प्रमं; K<sub>4</sub> D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4-8</sub>
सुद्दं (for नवमं). D<sub>1</sub> महामात्रं धनुर्गृद्ध; T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub>
धनुर्गृद्ध महाभीमं; T<sub>2</sub> "गृद्ध रथाश्चित्रं; G<sub>1</sub>. 3 "गृद्ध तथा चित्रं.
— ") K<sub>3</sub> D<sub>21</sub> D<sub>1</sub> D<sub>4</sub>. 6. 7. 8 (before corr.) T<sub>1</sub> G<sub>2. 4</sub>
M आरसादमनुत्तमं; G<sub>1</sub> damaged; G<sub>3</sub> "साहस्रमुत्तमं.

18 Bi om. 18abe (cf. v. l. 13). — a) K3 D2. 6
रथे (for रणे). S (G1 damaged) तावेकरथमारूडावू.
— b) K2. 5 D (except D2. 6) S (except M4) बलिनां
(for रथिनां). — d) D5 ऐरावित; S युधामन्यो (for इरावित).

19 °) D1 तेन (for ताम्यां). — °) Ko-s. 5 M1-s. 5 कांचनमूचिताः; K4 Da Dn D1. 8-5. 7. 8 कनक- सूचणाः (for काञ्चनभूचणाः). — °) K2 Dn2 D4 G1-8 दिवाकररथं; M1. 8-5 युधामन्युरथं. — °) D1 आह्वे (for अम्बरम्).

20 ") Ks. 5 B D (except D1) रणे (for तत:).
Da1 कुद्धे; D4 कुद्धी. S युधामन्युरसंभ्रांतो (T G4
"तौ). — ") K4 द्ध (for तौ). K5 D1 महाबली;
D8 महारणे (for "रथी). — ") M (except M4) शरवर्षाणि. — ") S1 B2 वास्य पातयत्; K1 वाप्यपातयस्

(sic); Ks Bs. 4 D (except Ds. c) चास्यपातयत्; Ti G च न्यपातयत्; M4 च स्थपातयत्.

21 °) D3 तसिश्चिपतते. B Da Dn D4.5.7.8 राजन् (for भूमी). — °) Si D1 च; K4.5 B1.8.4 D2 S तु (for Su). — °) T1 G2.4 ततः; G1.8 रथं (for रथः). G1.3 रथात्; G2 रथः (for दिशः). D1 रथं समुद्धांतहयास. — °) K0.2 तथा (for ततः). B1 समुद्धांत इतस्ततः; D1 तत्र तत्रैव अभूमुः; S तुर (T1 G1.2.4 °रं)गैरनिवारितैः.

22 °) D1 T2 तु; M2 हि (for स). B2 पतिस्वा (for स जित्वा). S महेच्वासी (for महाराज). D2 तौ स राजन्विजित्वा तु. — °) K5 नागराजसुतस्ततः; B8 नागसेनसुतात्मजः; S यज्ञ (T2 G1.8 बज्र )सेनसुतः प्रसुः; Cap नागराजस्त्रुपासुतः; Ca as in text. — °) D1 transp. पौरुषं and स्थापयन्. K8 क्षप्रयंस; D8 G8 स्थापयत्; D5 ज्याञ्चयंस् (for स्थाप °). — °) M3 ज्यधमस्तवः

23 a) Ks तैर् (for सा). — b) Ks धार्तराष्ट्रा;
Bs राष्ट्रां; Das धार्तराष्ट्रां; Ds धार्तराष्ट्रं; Gs धार्तराष्ट्रं;
Das Ds महाचर्म् — b) Ds वेगं च विविधं चक्रे; S वेगं बहुविधं चक्रे; Cv as in text. — b) Ks Ds मानवाः; Ks मानवं; S मानुषः

24 \*) Ks हैडिमो; Ks.s Das D1.2.5-8 हैदंबो. S राक्षसः कुद्धः (for राक्षसेन्द्रस्तु). Si Ko.s च (for तु). — °) Si अथाववत्; D1 उपाववत् (for समा °). S प्रारुगोतिषग्रपाववत् — ") Si ध्वजेन स; Ks Ds सुध्वजेन. Ds महाबळं; Ti G महारथः

25 °) D2. ३ प्रारमोतिषो ; M2 प्रारुमोतिषं . 8 राजन् (for राजा). — b) B1 D0 नागराजः ; D1 गजराजं

C. 6. 3565 B. 6. 83. 27 K. 6. 63. 27 तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च समागताः ।
विशेषं न सा विविदुईिडिम्बभगदत्तयोः ॥ २६
यथा सुरपितः शक्तस्तासयामास दानवान् ।
तथैव समरे राजंस्नासयामास पाण्डवान् ॥ २७
तेन विद्रान्यमाणास्ते पाण्डवाः सर्वतोदिश्चम् ।
त्रातारं नाम्यविन्दन्त स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २८
मैमसेनि रथस्यं तु तत्रापश्याम भारत ।
शेपा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त महारथाः ॥ २९
निश्चतेषु तु पाण्ड्नां पुनः सैन्येषु भारत ।

आसीिकशानको घोरस्तव सैन्येषु संयुगे ॥ ३० घटोत्कचस्ततो राजनभगदत्तं महारणे । शरैः प्रच्छादयामास मेरुं गिरिमिनाम्बुदः ॥ ३१ निहत्य ताञ्शरात्राजा राक्षसस्य घनुश्चयुतान् । मैमसेनिं रणे तूर्णं सर्वमर्मस्वताख्यत् ॥ ३२ स ताख्यमानो बहुिमः शरैः संनतपर्विमः । न विच्यथे राक्षसेन्द्रो भिद्यमान इवाचलः ॥ ३३ तस्य प्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरान्स चतुर्दश । प्रेषयामास समरे तांश्च चिच्छेद राक्षसः ॥ ३४

ि भीष्मवधपर्व

\_\_ °) Ks तथा (for यथा). G= वज्रस्यः (for °घरः). Ma राजन् (for पूर्व).

26 Tr reads 26 after 33ab; Gr after 35. Bi Gr. s om. 26ab. Gr. s read 26al after 34ab. — °)
Dar विशेषान्. Ko नैव (for न सा). Kr विशेषं नैव विदुर् (submetrio); Dr S विशेषं तन्न न विदुर् (Tr विविधुर्). — d) Kr Dr Dr-2 हैहंबमगदत्तयोः;
Dr भगइत्तहिहंबयोः

27 °) Dai सुरंतपः (for सुरपितः). Si Ko-2.4 Mi कुद्धस् (fro शकस). —³) Da Dni Ds तापयामास (for शासया°). Bi om. (hapl.) from दानवान् up to यामास in 27d. —°) Ti Gi. 2.4 M तथा स; Ts तत्त्रया; Gs यथा स (for तथैव). Ks.4 Bs-4 D (except D2.8) राजा (for राजंस्). — d) Ki. 2.4.5 D (except D1) द्वावयामास (for शास°).

28 °) \$1 Da Dn Ds विद्रास्य(Ds 'द्य)मानासे;

K5 स्यद्रास्यमाणासे; M4 विद्रास्यमानासे — °) Ds

M4 आवरं (for त्रातारं). \$1 K1 नाध्यमञ्ज्ञंतः; K0.2.3

Ds नाध्यमञ्ज्ञंत; K4 नाध्यविंदंत; K6 D2.8 नाभ्यमञ्ज्ञंत

(Ds 'त:); B1.2.4 नाभ्यविंदंतः; B8 वाभ्यविंदंतः;

Dn1 नाभ्यविंदंति; Dn2 नाभ्यविंदंतः; T1 G4 नाभिविंदंति; T2 नाभ्यविंदंते; G2 नाभिविंदंतः — <sup>4</sup>) D1

निरयस्था यथा नराः

29 Ds M1 om. (hapl.) 29°-30°; Bs Ms om. (hapl.) 29° . — °) Ks भैमसेनि; Ks भीमसेनं . Кs मिससेनं . Кs. इ च (for तु). Ks Das Dn1 भैमसेनिरथस्त्र्णं (Ks 'शं तुणं); Ts भैमसेनिरथस्यस्तु . — °) Ks. इ Ds T G Ms तम्र पश्याम (for तम्रापश्याम), — °)

K: महारथः

30 Ds M1 om. 30ab (cf. v. l. 29). — a) Ko-s
D1. 2 च (for तु). S विनिद्यतेषु पांड्नां. — b) Ko. 1
पुरा (for पुन:). Ds सैन्यं तु. — After 30ab, D1
ins.:

324\* नैष्टिकी बुद्धिमास्थाय स्वर्गाय भरतोत्तमाः ।

— °) D: विनाशको; T: नादो महान्; Cv निस्वानको; Cc. d निष्टानको (as in text). — °) Ko. ह सैन्यस्य (for सैन्येपु)

31 °) D3 M1-8.5 तदा (for ततो). — b) Š1 Ko-8.4 सहाहवे (for 'रणे). — ') K4 हाते:; Dan हान्दे: (for हारे:). — d) D8 मेदीर (marg. sec. m. पानीदे:, perhaps a gloss) (for मेहं).

32 °) Ko. 1.4 निपास ताज्ञ; K2 निपातातां (sio); D2 निहन्य ताज्ञ. K8.5 D2 घोरान्; Da Dn1 D8.5 S राजन् (for राजा). D1 निहस्य ताञ्चरझातान्. — °) K3 Da D5 राक्षसञ्च (for "सस्य). — °) Da Dn1 D5 हंतुं (for त्णां). — °) K3 सर्ववर्मस्व ; S जूशं सर्मस्व .

33 After 33ab, To reads 26, om. 33°-35d.
— d) G1-s छिद्यमान (for निद्य').

34 T2 om. 34 (of. v. l. 33). — a) \$1 Ko-2.4 Dn2 D1 ततः (for तस्य). M1-3.5 प्राग्ज्योतिषस्ततः कृदस् — b) K5 B1.3.4 D2 च; B2 D2 Dn1 D1.8.5 S वै (for स). — After 34ab, G1.8 read 26cd, om. 34c-35d. — d) D1 G2 तांश्विस्टेट स

स तांश्रिक्त महाबाहुस्तोमराश्रिक्षितः श्ररः।

भगदत्तं च विच्याध सप्तत्या कङ्कपत्रिभिः॥ ३५

ततः प्राग्न्योतिषो राजन्प्रहस्तिष्य भारत ।

तस्याश्रांश्रतुरः संख्ये पात्यामास सायकैः॥ ३६

स हताश्रे रथे तिष्ठन्नाक्षसेन्द्रः प्रतापनान्।

शक्तिं चिक्षेप वेगेन प्राग्न्योतिषग्जं प्रति॥ ३७

तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां सुवेगिताम्।

त्रिधा चिच्छेद नृपतिः सा व्यकीर्यत मेदिनीम्॥ ३८

शक्तिं विनिहतां दृष्टा हैिडम्बः प्राद्रवद्भयात्।

यथेन्द्रस्य रणात्पूर्वं नम्रुचिदैंत्यसत्तमः ॥ ३९ तं विजित्य रणे ऋरं विकान्तं ख्यातपौरुषम् । अजेयं समरे राजन्यमेन वरुणेन च ॥ ४० पाण्डवीं समरे सेनां संममई सकुक्करः । यथा वनगजो राजन्मृद्रंथरित पिमनीम् ॥ ४१ मद्रेश्वरस्तु समरे यमाभ्यां सह संगतः । स्वस्रीयौ छादयांचके क्षरौषैः पाण्डुनन्दनौ ॥ ४२ सहदेवस्तु समरे मातुलं वीक्ष्य संगतम् । अवारयच्छरौषेण मेघो यद्वदिवाकरम् ॥ ४३

C. 6. 3552 B. 6. 83. 44 K. 6. 83. 44

35 T2 G1. 8 om. 35 (of. v. l. 33, 34). — ")
D6 मिर्चा (for छिरचा). ई1 सतासतान्त्रितानमहाबाहुः (sic); Ko. 2 तांत्रिछरचा स महाबाहुस्. — ") M1. 8. 5 मगद्त्तस्य (for "तं च). D8 प्रः; G2 M4 सु (for च). — ") Ko-2 वज्रसंनिमैः; D2 कंकपत्रिणां. — After 35, G2 reads 26.

36 °) K: प्राख्योतिषा; Ds. 8 प्राच्योतिषो. Ks. 5 B D (except D1) T1 G राजा (for राजन्). — b) = 6.24.10b. — c) B2-4 Dn2 Ds. 4.1.8 S राजन्; Da Dn1 D1.5 हत्वा (for संख्ये). — d) \$1 Ko. 2.4 M: प्रेषयामास (for पात). Ko-s सृत्यवे; Ks राजवे; B2.4 शायके:; B3 संयुगे (for सायके:).

37 °) Ks. 4 स इताश्व-; Ti G इताश्व स (by transp.); M इताश्व तु. — °) Di यत्नेन (for बेगेन). — °) Ši प्राग्डयोतिषभयं प्रति; Ko-2 °नृपं प्रति; Ks-5 Bi Da Dni Di. 4 (before corr.). 5 Ti Gi. s. 4 °रथं प्रति; Ds. 8 प्राग्योतिषरथं प्रति; Gs रक्षसेंद्ररथं प्रति.

38 °) K² Dai तामापतंती; G² तामापतंते. M (except M²) समरे (for सहसा). — °) Kı हेमदंदं. K₅ Bଃ. ⁴ युवेगिनीं; Bi. ² Dn² Dl. १ प्रवेगितां. Dai हेमदंदास्तु वेगितां; Di हिडंबेनाशु वेगितां. — °) Kଃ. ₅ D² दि हिथा; T³ त्रेथा (for त्रिथा). G² समरे (for नृपतिः). — दं) Śī K (except Kଃ. ₅) Da² Dnı Dl. १ स्वकीर्थतः; Dı स्वकीर्थतः; Tı G². ⁴ विकीर्थतः; T² व्यकीर्थतः; Gı. ३ [अ]वतीर्थतः; M (except M²) इयदीर्थतः Co cites अकीर्थतः Šī मेदिनी; Kı. ² Dı भूतछे; B² वै सुवि (for मेदिनीस्).

39 \*) Śı Kı विनिद्दितां. — ) Kı-इ. इंदेंबि:; Da Dı. इ-ा हैदंब:; Dı हैदंवः; Mı हैदिंबं. Ka रणात् (for भयात्). — °) Dn2 यथेंद्रेण. D2 Dn D4. 5. 1. 8 रणे; D1. 6 T2 G1-8 M भयात् (for रणात्). K4 D1 त्णै (for पूर्व). K3. 5 D2 रणाद्यया वज्रवरात् (K5 °घरो). — K2 om. 39<sup>d</sup>-41°. — <sup>d</sup>) K4 वानवोत्तमः; G3 दैत्यसंमतः (for दैत्यसत्तमः). K5 D2 पूर्व नमुचिदानवः

40 Ks om. 40 (cf. v. l. 39). — ") Ds विनि जिला; Ms विजिला तु (for तं विजिला). D (except D1. 2. 6) S अर्जु (for शूरं). — ") Ks Dai विकात: K4 B2 T2 विल्यातं; Ti G विल्यातः (G2 "त-). — ") Dai Ds अजियं; D2. 8 (by corr.) अज्ञयं; Ti G अज्ञरयं (G1. 3 "रयः); Ms अज्ञेयः. Dai समरं-K8. 4 B1. 8. 4 De वीरं; Ks D2 शूरं (for राजन्). — ") Si Ko. 1 वा (for च).

41 Ks om. 41° (cf. v. 1. 39). — ") Dai qांडवं K4 राजन् (for सेनां). — ") Ko Dai D2.8 G2.8 स समर्द; K2 ममर्द (submetric); Di स ममंघ Di [अ]य (for स-). Ti G1 सकुजरां. D6 संमदेयत स- कुंजर: — ") K5 वनं गजो; Di वनगतो; Ds "गजा G2 राजा (for राजन्). — ") K5 D2 गृह्वंत्र; T3 मर्च (for मृहंत्र्). K2 Dai पश्चिनी; D8 मेदिनीं

42 °) Ka D (except D1-8.6) महेश्वरख; T2 °रस. — D6 om. 42 bod. — b) Ks D2 समसजत; D5 सह संस्रत (for सह संगत:). — °) Ko.1 खखेगी; Ks स्वस्रेगी; D21 स्वस्त्रीगी; M3 स्वस्तिगी. Ks छंद पांचके. — d) S सागकै: (for शरीबै:).

43 °) Ka माह्रेयझापि; Ks Da Dnı Ds सहदेव श्च (Ks 'खा). — °) Ks B Dnı Ds. a. b-s इइय Ks Dı S प्रेह्म; Dı स ह (for बीह्म). Ks. s Dı C. 6. 3683 B. 6. 83. 45 K. 6. 83. 45 छाद्यमानः शरीषेण हृष्टरूपतरोऽभवत् ।
तयोश्राप्यभवत्प्रीतिरतुला मातृकारणात् ॥ ४४
ततः प्रहस्य समरे नकुलस्य महारथः ।
अश्वान्वे चतुरो राजंश्रतुर्भिः सायकोत्तमैः ।
प्रेषयामास समरे यमस्य सदनं प्रति ॥ ४५
हताश्वातु रथातूर्णमवप्रुत्य महारथः ।
आरुरोह ततो यानं भ्रातुरेव यशस्विनः ॥ ४६
एकस्थौ तु रणे शूरौ दृढे विक्षिप्य कार्युके ।
मद्रराजरथं कुद्धौ छाद्यामासतुः क्षणात् ॥ ४७

स च्छाद्यमानो बहुिमः श्रेरः संनतपर्विमः ।
स्वसीयाभ्यां नरच्यात्रो नाकम्पत यथाचलः ।
प्रहसिन्नव तां चापि शरवृष्टिं ज्ञान ह ॥ ४८
सहदेवस्ततः कुद्धः शरमुद्यम्य वीर्यवान् ।
मद्रराजमिन्नेश्र्य प्रेषयामास भारत ॥ ४९
स शरः प्रेषितस्तेन गरूत्मानिव वेगवान् ।
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥ ५०
स गाढविद्धो च्यथितो रथोपस्थे महारथः ।
निपसाद महाराज कश्मलं च जगाम ह ॥ ५१

T: संयुगे (for संगतम्). — °) D1 G3 अवाकिरच्; G1 अवार्यक्. Ś1 Ko-s Ds छरीवेन. — Ś1 om. (hapl.)  $43^d-44^a$ . — d) D2 मेघा इव (for मेघो यहुद्).

44 Si om. 44° (of. v. l. 43). — °) D3 S सं (Ti Gi स) छाद्यमानस्तु शरै: — °) T2 G1.3 M हुए रूपधरोभवत् (M2 °रोब्रवीत्). — °) K5 D2 चान्या; D1.3.6 S चास्य (for चापि). — °) D1 माद्रिकारणात्; M (except M1) आतृ °. Si अतुलामर्थकर्षणात् •

45 °) G1-8 प्रसद्धा (for प्रहस्य). — b) K3.5 B1 D6 महारमन:; D5 महारथं. D2 (before corr.) सहदेव-महारमन:. — After 45°, S ins.:

325\* ध्वजं चिच्छेद बाणेन धनुश्रैकेन मारिष । अयेनं छिन्नधन्वानं छादयश्चिव भारत । निजधान रणे तं तु सूतं चास्य न्यपातयत् ।

[(L. 2) Ti G2. 4 छादयामास; T2 मानयन्त्रिव (for छादयन्त्रिव).]

— After 325\* G2 repeats 45<sup>ab</sup>. — °) \$1 अश्वान्ता; Ks. 5 Da Dn1 D2. 5. 6 T2 M अश्वांश्च; T1 G हवांश्च. G2 समरे (for चतुरो). — <sup>d</sup>) K4 B1 शायकोत्तमै:. — °) B1 D (except D1. 2) S महेशो (T2 माद्रेयो) (for समरे).

46 Ši Ko-2 om.  $46^{ab}$ . — a)  $K_5$  हताश्वात्तव्-(for श्वात्तु).  $K_{5-5}$  Di-2 राजन् (for तूर्णम्). — b) Dai महारथाः ; D5 'रथं. — a) Ti G नराधिपः (G1.2 'q) (for यशस्विनः).

47 °) T2 एकयानी (for एकस्थी तु). D1 ती (for तु). D6 रथे वीरी; T1 G ततः कुद्धी; T2 M

ततः शूरो (for रणे शूरो). — °) S दढविक्षिसकार्मुको. — °) G2 "स्थात्. K8.5 B1.8.4 D1-8 S तूणें (for इखो). — °) D6 पातया (for छादया ). S रुवा (T2 'वात्) (for क्षणात्).

48 °) Ko-2 D3 S (except G1) सं- (for स).
K3.5 D2 नृपति:; Da2 D5 समरे (for बहुनि:).
— °) Ko.2 सम्ने ; D3 G2 M6 स्वसि (for स्वसी ).
K2.3 M4 °स्वामो ; D1 "स्वाम. — °) D1.8 T2 महाबङ: (for स्थाचल:). — °) Ś1 K4 B2-4 D3.8 शस्त्र (for शर ). K2 जनाम (for ज्ञान). B2.3 स: (for ह). — For 48°, S subst.:

326\* पृषत्कानां सहस्राणि प्रहसन्निव तावपि । सजहरोध समरे मेघो वृष्ट्या यथाचलम् ।

[(L.1) Ti Gi Ms पृपत्काणां; Gi-8 Ms प्रपट्काणां. Ts स इसजिन. — (L.2) Ti Gi.4 Mi.3 यथाचली. Mi मेघा बृष्ट्या यथाचलं.]

49 °) K4 B Ds उद्भुद्ध; K5 Das Ds. 5 'क्ट्रस; Das Dn1 'हुसा; S (except M4) 'रिक्षप्य (for 'द्यम्य). M4 वेगवान् (for वीर्यवान्). — K5 om. (hapl.) 49°-50°. — °) Si Ko-2.4 Di अभिद्रुत्य (for 'प्रेक्ष्य). — d) Ts संयुरो (for भारत).

50 Ks om. 50° (of. v. 1. 49). — b) B D1. 8 S गरुडानिल ; Da Ds मरुत्वानिव (for गरुत्मानिव). Ks पन्चगः (sic) (for वेगवान्). — b) Das निष्पपात

51 b) Ko रथोपस्थो. — b) Da Dni Ds रथो-पस्थे (for महाराज). — d) Ka कल्मचं; Ds कल्मछं (for कइमछं). तं विसंज्ञं निपतितं सतः संप्रेक्ष्य संयुगे । अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामिपीडितम् ॥ ५२ दृष्ट्या मद्रेश्वररथं धार्तराष्ट्राः पराज्ञुसम् । सर्वे विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्तयन् ॥ ५३

निर्जित्य मातुलं संख्ये माद्रीपुत्री महारथी। दक्ष्मतुर्म्धदिती शङ्की सिंहनादं विनेदतुः॥ ५४ अभिदुद्धवर्तुर्ह्षष्टी तव सैन्यं विशां पते। यथा दैत्यचम्ं राजिनन्द्रोपेन्द्राविवामरी॥ ५५

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७९॥

60

# संजय उवाच । ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । श्रुतायुषमभिप्रेक्ष्य चोदयामास वाजिनः ॥ १ अम्यधावत्ततो राजा श्रुतायुषमरिंदमम् ।

विनिध्नन्सायकैस्तीक्ष्णैर्नवभिर्नतपर्वभिः ॥ २ स संवार्य रणे राजा प्रेषितान्धर्मसूजुना । श्वरान्सप्त महेष्वासः कौन्तेयाय समर्पयत् ॥ ३ ते तस्य कवचं भिच्वा पपुः शोणितमाहवे ।

C.6.3699 B.6.84.4

52 ") Ts तद्संज्ञं (for तं विसंज्ञं). — b) Ks सूत;
Gs सूतं (for सूत:). Dai संप्रक्षं (sic); Di सपदि
(for संप्रेक्ष्य). — b) Si रथेनाथो; Ki नाजो
(for नाजो). — Ks Ti Gi-s Ms अपि पीडितं;
Di. s. s-s Ts अतिपी ; Ds अनुपीडितः; Mis अपि
पीडितः; Ms अभिपीडितः.

53 b) Dai Dn: धार्तराष्ट्रः. Ti G4 पराख्युसाः; G2 ध्यः. — °) Bi सुमनसो. — d) K2 D3 T3 चिंतयन्; D3 [ब]चिंतयन्.

54 °) Ds मानुषं (for मानुङं). T G1 M संखे; G2.3 संघे (for संख्ये). — °) K3 B2 महाबङो. — °) D1 जग्मतुर् (for दश्मतुर्). Da1 शंखे:; D1 संख्ये; T1 G1 शंखे (for शङ्को). — °) K0.1 B1.8 Da2 Dn1 D2.2.5.6 S च नेदतु:; K2 च नंदतु:; Da1 च मेदतु: (for विनेदतु:).

55 °) Si अभिदुद्रवतुर; Ko. 2 ° दुद्रा'. Bi Da Dni Ds Ts M हुष्टी (Bi कुडणो) चाद्रवतां क्षिप्रं; Bs. 3 हुष्टो (Bs अष्टो) चाद्रवतां संस्थे; Bi Dns Di. 6-5 अम्यद्रवेतां संहष्टो; Ds हुष्टो प्राद्रवतां संस्थे; Ti G हुष्टो चा(G1-3 च)द्रवतां सेन्यं. — °) Ti G क्षिप्रं तव (for तव सैन्यं). — °) Ks राजा (for राजन्). — °) Ks इंद्रावेंद्रों. Si Ki [अ]परी (for [अ]मरी). Ti G M इंद्रोपेंद्रावरिंदमी; Ts इंद्रो बज्जधरो यथा।

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 mention only सप्तमयुद्धित्वसे; K4 सप्तमिद्धिः; Ds सप्तमे दिवसे; M4 सप्तमिद्धिः. — Adhy. name: K4 Ds G2 M1.3 दृंद्धयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 76; Da2 (360. m.) 41; Dn2 M5 81; Ds T1 G 78; T2 M3.4 80; M1.2 79 (as in text). — Śloka no.: Dn1 17; Dn2 D5 57.

## 80

1 Ms om. the ref. — ") Ms. s राजन् (for राजा). — ") Ti Gi transp. मध्यं and प्राप्ते. Ks मध्ये. — ") Gs असिप्रेत्य. — ") Ks-s Bs. 4 Ds प्रेषयासास; Ds नोदया" (for चोदया").

 $2^{\circ}$ )  $B_{2,8}$  सोभ्यधावत्;  $B_{4}$  अभ्यद्भवत् (for अभ्यधावत्). S ततस्तु त्वरितो राजञ्ज् ( $T_{2}$  राजा).  $-^{\circ}$ )  $K_{5}$   $D_{1,3}$  अर्रिद्मः;  $D_{2}$   $D_{3}$   $C_{4}$  सायकांस (for विनिञ्जन्).  $B_{4}$  सायकेस्;  $D_{1,2}$   $D_{4}$  सायकांस (for सायकेस्).

3 \*) Ks संनिवार्थ (hypermetric); Ds निवार्थ (for संवार्थ). Ds शरान्; S ततो (for रणे). B D (except Ds. 3. 6) S राजन् (for राजा). — b) Bl. 6
Das Dn Ds. 7. 3 रोवितो; Das Ds तोवितो (for

C. 6. 3599 B. 6. 84. 4 K. 6. 84. 4 अस्रिनव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः ॥ ४
पाण्डवस्तु भृशं विद्धस्तेन राज्ञा महात्मना ।
रणे वराहकर्णेन राजानं हृदि विव्यथे ॥ ५
अथापरेण मक्षेन केतुं तस्य महात्मनः ।
रथश्रेष्ठो रथात्त्र्णं भृमौ पार्थो न्यपातयत् ॥ ६
केतुं निपतितं दृष्ट्वा श्रुतायुः स तु पार्थिवः ।
पाण्डवं विशिखैस्तीक्ष्णे राजन्विव्याध सप्तिमः ॥ ७
ततः क्रोधात्प्रजन्वाल धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ।
यथा युगान्ते भृतानि धक्ष्यित्वव हुताश्चनः ॥ ८

कुद्धं तु पाण्डवं दृष्ट्वा देवगन्धर्वराक्षसाः ।
प्रिविच्यधुर्महाराज च्याकुलं चाप्यभूजगत् ॥ ९
सर्वेषां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतम् ।
प्रीव्लोकानद्य संकुद्धो नृपोऽयं धक्ष्यतीति वै ॥ १०
प्राव्यश्चेव देवाश्च चक्रः स्वस्त्ययनं महत् ।
लोकानां नृप शान्त्यर्थं क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ ११
स च क्रोधसमाविष्टः सृक्षिणी परिलेलिहन् ।
द्धारात्मवपुर्वोरं युगान्तादित्यसंनिभम् ॥ १२
ततः सर्वाणि सैन्यानि तावकानि विशां पते।

प्रेषितान्). Ko-2 पांडु (for धर्म ). — ) M2 शतान् (for शरान्). T1 G2.4 शरानाशीविषसमान् . — ) K5 D2 केंतियस्य. Ko समर्दयत्; K8.4 B2-4 Da Dn2 D8-1 समार्थयत्.

4 \*) Ks. s Ds transp. ते and तस्य . — \*) Ks युद्ध: (for प्यु:). — \*) Śi विक्तितंत; Ks Ds "न्वंति .

5 T2 M (except M2) om. (hapl.) 5ab. — a) S1 च (for नु). K8-5 B1.8.4 D1.2.6 कुद्धो (for विद्युस्). — b) K8-5 B1.8.4 D6 विद्युस्तेन; D1 राजा तेन (by transp.); D2 विद्युद्धो. — b) S1 T G M1.4 विद्युष्धे; K8.5 B1 D1.2.6 [अ]विध्यत (for विद्युष्धे).

6 b) D1 अस्य (for तस्य). Ds महारमना. Bs केतुं भूमो न्यपातथत्. — Dns om. 6ed. — ed ) M (except Ms) transp. त्याँ and भूमो. Ks पार्थों; T1 Gs. 4 पुन; Ms राज्ञो (for पार्थों). Si Ks [S]स्यपातयत्; Ks व्यपात'; D1 झपात' (for न्यपात'). Ts भूमो निष्कृत्य पातथत् (for d).

7 <sup>b</sup>) Ms. s. s च (for तु). Ts श्रुतायुः सत्यविक्रमः. — ') Ks पांडवेर्. Da Dn Ds. s. r S निशितैः (for विशिक्षेस्). T G वाणै (for तीक्ष्णै). — ') T1 Gs विश्यायः

8 ") Ko ततः; K2 तेषि; D6 शुद्धात्; T1 G2. 4
M4 कोपात्; G1. 8 क्षोभात् (for क्षोधात्). D1 ततः
प्रज्यकितो भूत्वाः — ") K8. 4 D (except D8. 7) S
धर्मराजो (for "पुत्रो). — ") D3 भूतानां. M (except
M4) युगांते सर्वभूतानिः — ") K2. 8 B Da Dn1

Ds. s. s घक्ष( Dai 'क्षा )क्षिव. Di. s दिघक्षांत्रव ( Ds. 'क्षुरिव) पावकः

9 °) Si तं (for तु). — °) K1 'राक्षसः; K3 'मानवाः; K5 D1. 8 S 'दानवाः. — °) K5 प्रविदयथे; D6 प्रविदयथुर् (for 'ह्यथुर्). — °) K3-5 D1-8 M (except M4) साभवज्; Dai सामृज् (submetric) (for साज्यमृज्).

10 D1 om. 10<sup>ab</sup>. — a) K4.5 D2 एव; M8.5 चापि (for चैव). — b) G2 मनोगतः. — c) K2 त्रीलोकान्; Da1 D1.5 T1 M2.4 त्रिलोकान्; D1 अपि (for अद्य). — d) Da1 D2 धश्रतीति (for ध्रक्ष्य तीति).

11 ") Ti G महर्षयक्ष; Mi ऋषयक्ष हि (for ऋष-यक्षैव). Ks. 5 D2 ऋषयो ब्राह्मणाक्षैव. — °) Si Ko-2 Ds भूशमत्यर्थ; Ti कृपयात्यर्थ (for नृप शान्त्यर्थ). Ds शांत्यर्थ. — ") Ko-2 क्रोशिते (for क्रोधिते). Mi नृपतो (for पाण्डवे). Si Ks Ti Gi तथा (for तदा).

12 °) Ks D1 स तु; S ततः (for स च). — °)
Si D1. s. 6 T2 स्किणी; Ks D2 स्किणी; Ks स्किणी;
B1 m स्क्रणी; D8 G2 M1-8. s Co स्कृणी; M4 स्कृणी;
Si लेलिहन्सुहुः; K3-5 Da2 Dn D1. 4-8 T2 परिसंलिहन्; Da1 'संलिहन्; D2 अथ संलिहन् . Ko-2 लेलिह-स्कि(K1 'कि)णी सुहुः. — K5 om. from 12ed up to 6. 81. 14ed. — °) K8 बसारात्मवपुष्टीरं; D2 बला हात्मवपुष्टीरं . — в) D1 S युगांताभिसमप्रभं; D8 'दित्य' संमवं

13 Ks om. 13 (cf. v. l. 12). - 4) Ks B1

निराज्ञान्यभवंस्तत्र जीवितं प्रति भारत ॥ १३ स तु धैर्येण तं कोपं संनिवार्य महायजाः । श्रुतायुषः प्रचिच्छेद ग्रुष्टिदेशे महद्धतुः ॥ १४ अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । निर्विमेद रणे राजा सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ १५ सत्वरं चरणे राजंस्तस्य वाहान्महात्मनः । निजवान शरैः क्षिपं स्तं च सुमहावलः ॥ १६ हताश्चं तु रथं त्यक्त्वा दृष्ट्या राज्ञस्तु पौरुषस् । विप्रदुद्राव वेगेन श्रुतायुः समरे तदा ॥ १७ तिसिज्जिते महेष्वासे धर्मपुत्रेण संयुगे ।

दुर्योधनवलं राजन्सर्वमासीत्पराश्चुखम् ॥ १८
एतत्कृत्वा महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ।
व्यात्ताननो यथा कालस्तव सैन्यं जघान ह ॥ १९
चेकितानस्तु वार्ष्णेयो गौतमं रिधनां वरम् ।
प्रेक्षतां सर्वसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २०
संनिवार्य शरांस्तांस्तु कृपः शारद्वतो युधि ।
चेकितानं रेषे यत्तं राजन्विच्याध पित्रिभिः ॥ २१
अथापरेण मह्नेन धनुश्चिच्छेद मारिष ।
सारिथं चास्य समरे श्चिप्रहस्तो न्यपातयत् ।
हयांश्चास्यावधीद्राजन्नुभौ च पाणिसारथी ॥ २२

C.6.3718 B, 6.84.23 K.6.64.23

सैन्यानि सर्वाणि (by transp.). D1 ततः सा विच्ये सेना. — b) S1 Ko-2 D1 तावकानां. — b) D1 G8 निराशा ग्रामवंस्त(D1 विस्त )य; T2 निराशान्यवशस्त्र

14 Ks om. 14 (cf. v. l. 12). — °) Ks सत्व-(for स तु). M (except M4) क्रोघं (for कोएं). — °) Ks शंनिवार्थ; Ds संनियम्य; Ds संनिवार्थ. Št सहायशः; B Da Dn D4. 5. 7. 8 विशां पते; Ti G सहातपाः (for °यशाः). — °) Ks Ds सन्य °(for स्रष्टि). Ks. 4 Bi-3 सहायदुः.

15 Ks om. 15 (cf. v.l. 12). — °) Di तथैव (for अथैनं). Da छिन्नधन्यानां. — °) Ki निर्मिनेदः Di Mi महाराज; T G M2-s तदा राजा (T2 M2 राजन्) (for रणे राजा).

16 Ks om. 16 (cf. v. 1. 12). — ") T संचरंश्र (for सत्वरं). D2 वाहांस (for राजंस). D1 स सत्वरं रणे राजा. — ") D3 तस्य राजन्; D8 T1 G M वाहांस्तस्य (by transp.); T2 अश्वांस्तस्य B2 महावकः; D2 महायशाः (for "सनः). — ") K2-4 D1 G8 तीहणेः (for शित्रं). — ") Š1 K0. 2. 8 G2 स महावकः; K4 सुमहारमनः (for "वकः). D2 D11 D5 शित्रहस्तो (D21 "सा) महावकः; D8 G1. 3 सुतं चास्य (D3 चैव) महावकः; T2 ससुतं च महावकः

17 Ks om. 17 (cf. v. l. 12). — 6) Di स हतामं (for हतामं तु). — 6) Ks B Dai Di Di 2. 1. s-8 Ti G Mi-s.4 राज्ञक्ष; Das Das Ma राज्ञोख; Ts राज्ञः स (for राज्ञस्तु). S विकसं (for पौरुषस्). Di ह्या तस पराक्रमं. — 6) Bs.8 अभिदुद्धाव; Di विदुद्धवे च; Ts स प्रदुद्धाव (for विद्युष्). — 6) B Da Dn Ds. s. s S समरात् (for समरे). Ti G ततः (for तदा).

18 Ks om. 18 (cf. v. l. 12). — \*) Dat सहाश्वासे. — \*) Т2 व्यवं (for व्यक्तं). D1 श्रेष्ठं (for राजन्). — \*) D1 राजन् (for सर्वम्). K1 पराखुक्षा (sic).

19 Ks om. 19 (cf. v. l. 12). — ") Di एवं (for एतत्). Ds श्रुत्वा (for कृत्वा). Ki = महा-राजों S एवं जित्वा रणे राजन् — ") Si Das Dns Di. 8-5.7:8 Ma धर्मराजो (for "पुञ्जों). — ") S यथा (T2 नर) व्याप्रस् (for यथा कालस्). — ") Ks Ds S तत् (M2 यत्) (for ह).

20 Ks om. 20 (cf. v. l. 12), — a) Ko, 2 Bs-4
Dar Dn D1. 3. 4. 7. 8 चेकितानश्च; Dn Ds वानस्य
(for वानस्य). — b) Kr. 3 Dr. 3. 6. 8 प्रेह्यता; Dr
पर्यतां. — Ko lacuna for 20<sup>2</sup>; K1 om. 20<sup>2</sup>.
— b) Kr Br शायके:; Ds चाह्ये (for सायके:).

21 Ks om. 21 (cf. v. l. 12). — °) Ds Ts M ततस; Ds हारैस (for हारांस). Ds तांखान; Ts तं तु (for तांस्तु). — °) D1 S यत्तो (Ts युक्तो) (for यत्तं). — °) M (except Ms) विख्याञ्च नुप पत्रिसिः

22 Ks G2 om. 22 (for K5, cf. v. l. 12).
— °) \$1 Ko-2 मारत; Dar मारिष: — °) Ts
चापि (for चास्य). B2.3 Da Dnr D2.5 महोन (for
समरे). — с) B2.3 रथोपस्थादपातयद. — G3 om.
(hapl.) 22°-23°. — °) K3 D2.6 अभांश् (for
हयांश्). D1 ह्यांश्राप्यवधीदाजन — °) K2.4 B Dns

C.6.3718 B.6.84.23 K.6.84.23 सोऽवप्रुत्य रथात्त्र्णं गदां जग्राह सात्वतः ।
स तया वीरघातिन्या गदया गदिनां वरः ।
गौतमस्य हयान्हत्वा सारिधं च न्यपातयत् ॥ २३
भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरांश्रिक्षेप पोडशः ।
ते शराः सात्वतं भित्त्वा प्राविशन्त धरातलम् ॥ २४
चेकितानस्ततः कुद्धः पुनश्रिक्षेप तां गदाम् ।
गौतमस्य वधाकाङ्की वृत्रस्येव पुरंदरः ॥ २५
तामापतन्तीं विमलामश्मगर्भा महागदाम् ।
शरैरनेकसाहस्रविरियामास गौतमः ॥ २६

चेकितानस्ततः खड्नं कोशादुद्धृत्य भारत ।
लाघवं परमास्थाय गौतमं सम्रपाद्रवत् ॥ २७
गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा प्रगृद्धासि सुसंशितम् ।
वेगेन महता राजंश्वेकितानम्रपाद्रवत् ॥ २८
तान्जभौ बलसंपन्नौ निह्मिश्चवरधारिणौ ।
निह्मिशाभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यामन्योन्यं संततक्षतः ॥ २९
निह्मिश्चवेगामिहतौ ततस्तौ पुरुषर्पमौ ।
धरणीं समनुप्राप्तौ सर्वभूतिनेषेविताम् ।
मूर्छयाभिपरीताङ्गौ च्यायामेन च मोहितौ ॥ ३०

D2. 4. 6-8 उसी ती; D1 उसी वै; T1 M2 ततोसी; T2 G1. 4 M1. 8-5 तथोसी (for उसी च). K1 प्राष्टिसारथी; T2 प्राष्टिसारथी; G1 M1-4 प्राष्टिसारथी (M3 'थि:); M5 प्राष्टिसारथि:

23 Ks Gs om. 23 (cf. v. l. 12, 22). — ")

Ko-s सोपद्धस; B1 Ds स विद्वस; T1 G1. s. s अवद्वस्स (for सोडवहुस). — ") K1 सत्वतः; B2 भारत
(for सात्वतः). — ") Ko-s तथा (for तथा). Da

Dn1 Ds रिपु (for बीर ). — ") Gs स तथा (for
गदया). S (Gs om.) रथिनां (for गदिनां). Ts वरं.

— Ds om. 23°-24". — ") Bs महान् (for हथान्).

— ") Ts स; M (except Ms) वै (for च). Ks Bs

Da Dn D1. 4-6. 8 [अ] प्यपातयत्; Ks Bs. s Dr [अ] स्थपा (for न्यपा").

24 Ks Ds om, 24 (cf. v.l. 12, 23). — ")

Ko-2 सूरियो; Ks Das Ds Ts Gs M सूमिस्यो. S
तन्न (for तस्य). — ") श्री चिच्छेद (for चिक्षेप). Ds
om. (hapl.) from घोडश up to चिक्षेप in 25°. Ds
घोडय: — ") Bs transp. ते and झरा:. Ks Das
भीत्वा; Ks हत्वा. — ") Ti Gs.4 प्राविशंस्तु (for
"शन्त). Ks Bi S रसातलं (for घरा"). श्री Ks प्रविशन्ति (Ks "द्ध)रणीतलं; Ko.1 Di प्राविशन्ध (Ko "द्ध)रणीतलं

25 Ks om. 25 (cf. v. l. 12). De om. up to चिक्षेप in 25° (cf. v. l. 24). — ") G1. s पुन: (for तत:). — ") Ko-s transp. पुन: and गदां. T1 G2. 4 तदा; G1. s तथा (for पुनज्ञ). D1 नै (for तां). — Ko. 1 om. (hapl.) 25°-26°. — ") Ks पुत्रस्थेव.

26 Ks om. 26 (cf. v. l. 12); Ko. 1 om. 25<sup>ab</sup> (cf. v. l. 25). — <sup>a</sup>) Ks Bs तस् (for तास्). Ks

B1 Da Dn D4.5.3 T2 विपुलास् (for विसलास् )
— b) K2 असगर्भा; D1 घोरशब्दा; D2 हेमबद्धा; D3
हेमगर्भा (for अइम<sup>o</sup>). B1 Da Dn1 D5 आकाशे महतीं
गदा; S अइमगर्भोपमां गदां (M2 हहां). — d) S1
क्षीरयामास (sic) (for वार्या°).

27 Ks om. 27 (cf. v. l. 12). — 6) S कुद्धी (for खड़ं). — 6) Ks D2.0 कोधाव्; K4 B D22 D1 कोषाव्; D21 D1 D3-5.8 (marg. sec. m. as in text) कोपाव् (for कोशाव्). D1 निर्मर्छ (for मारत). S गदां दृष्ट्वा निपातितां (T2 M4 वारितां). — 6) Ko-2 म्हशमास्थाय; D2 समुपा (for प्रमा). T G1. 2.4 M खड़ (G2 गदा)मादाय वेगेन; G3 निर्धिक्शास्यां सुतीक्ष्णास्यां.

28 Ks Ds om. 28 (for Ks, cf. v. l. 12). — •)
D1 [S] (for Sq). — •) K1. 2 सुसंस्कृतं; Ks तु
शंशितं; K4 B1. 3 सुसंस्थितः; B2. 4 Dn2 D4. v. 8
सुसंयतः; Da Dn1 D5 स्वयं स्थितः; D1 सुनिर्मलं; D2
तु संसितं; D8 सुदंसितः; T2 शितं तदा; G2 सुसंधितं; M1. 3. 5 सुसंशितां. — •) B1. 2. 4 Dn2 D4. v. 8
सुमहाराज (for महता राजंश्). — • ) S1 अभिद्रवत् (for द्यां•).

29 K5 om. 29 (of. v. l. 12). — 4) T G2.4 M ताबुमौ रिथनां श्रेष्टी; G1.8 ताबिभद्भत्य वेगेन • — 6) K3 निस्तृंशवरधारिणों; D1 चर्मनिस्त्रिंश ; G1.8 चर्मासि वर • — 4) D1 तो ततक्षतु;; D8 (marg. sec. m. as in text) संततक्षतु; (for संततक्षतु;).

30 Ks om. 30 (cf. v. 1. 12), — b) D1 पुरुषो त्तमो; M2 भरतर्षभो — b) T2 धरित्रीं (for धरणीं) । Ko अनुसं (for समनु ). — b) G1.8 हिते रती । — b) G3 मूषया (for मूर्छया). D2 T2 विपरीतांगी

ततोऽभ्यधावद्वेगेन करकर्षः सुहृत्तया । चेकितानं तथाभृतं दृष्टा समरदुर्भदृम् । रथमारोपयचैनं सर्वसैन्यस पश्यतः ॥ ३१ तथैव शक्रनिः शूरः स्थालस्तव विशां पते। आरोपयद्रथं तूणें गौतमं रथिनां वरम् ॥ ३२ सौमद्ति तथा ऋद्धो धृष्टकेतुर्महाबलः । नवत्या सायकैः क्षिप्रं राजन्विच्याध वक्षसि ॥ ३३ सौमदत्तिरुरःस्थैस्तैर्भृशं वाणैरशोभत । मध्यंदिने महाराज रिमिमिस्तपनो यथा।। ३४ भृरिश्रवास्तु समरे धृष्टकेतुं महारथम् ।

हतस्रतहयं चक्रे विरथं सायकोत्तमैः ॥ ३५ विरथं चैनमालोक्य हताश्वं हतसारथिम् । महता शरवर्षेण छादयामास संयुगे ॥ ३६ स च तं रथग्रत्सुज्य धृष्टकेतुर्महामनाः । आरुरोह ततो यानं शतानीकस्य मारिष ॥ ३७ चित्रसेनो विकर्णश्च राजन्दुर्मर्षणस्तथा। रिथनो हेमसंनाहाः सौमद्रमभिदुद्वयुः ॥ ३८ अभिमन्योस्ततस्तैस्तु घोरं युद्धमवर्तत । शरीरस्य यथा राजन्वातिपत्तकफैस्त्रिभिः ॥ ३९ विरथांस्तव पुत्रांस्तु कृत्वा राजन्महाहवे।

( for [अ] भिपरी"). - ') Ks Da Dn Ds. 5. 7. 8 वि: Ds सु (for च). B1 मूर्ज्छितौ (for मोहितौ).

31 K5 om. 31 (cf. v. l. 12). D1. 2 om. 3145. — b) Ks Gs करकर्ष; Bs काशिराज:; Ts Gs भीम सेन:; Ca.o करकर्य: (as in text). Dan कारूप: सुमहत्तवा. - ") B1 Da2 Dn1 चेकितानस्. Т2 तदा (for तथा-). Da Dn1 Ds तूर्ण (for -सूतं). D1 ततस्तु सात्वतं भूरं; Ds नकुलस्त्वरयागत्य. — व) Ko. 1. 8 B1. 2. 4 Da2 D8. 6 समरदुर्भदः; K4 G2-M (except M4) दुर्जंयं. D1. 3 चेकितानं महारथं. - ') K1-8 रथ: मारोपयश्चैनं ( K1 °तं ); D1 रथमारोपयामास; D9 आरो पयद्वर्थं राजन्. - ') Ši रथमन्यस्य पश्यतः; Di श्रष्ट शुन्नो महारथः; Da मुर्च्छतं वीरमध्यतः.

32 Ks om. 32 (cf. v. l. 12). — \*) G2 = -— b) Ks Das Ds. s ( marg. sec. m. ). s 和珍式; K4 B Da1 Dn D1. इ. 7. 8 इयालस; Ds पालस ( for स्थालस्). Ks तन्न (for तव). — °) K2 Ds अरो-पयद्. - d) Ds वर; Ds वर: (for बरस्).

33 Ks om. 33 (cf. v. l. 12). - a) Ts G1. 2 सोमदात्ति; Ms. s सोमदात्तिस् B2 Da Dn1 Ds रणे; S ततः ( for तथा ). — ) D1 महारथः ( for "बलः ). — °) D1 त्र्णं; D2 क्षित्रे; S तीक्ष्णे (for क्षित्रं). B1 Da Dn D4-8 नवत्या निशितविंगैः

34 Ks om. 34 (cf. v. l. 12). - ") K2. 8 Da1 T G1, 2 M2 सोमदत्तिर् (for सौम ). Ko उपस्थैस; Da1 De उरुसीस. T2 स (for तैर्). S1 सोमदत्त-करासीहोर. — Dni om. 34°-35°.

35 Ks Dn1 om. 35 ( of. v. l. 12, 34 ). - ") Ks &; B: 4 (for &). - ) & Das G: 22 केतुर्; Dai धूमकेतुर्. Si Bi. 2. 4 Das Dns Di-c. 8 महारथ:; Dai 'रथा:. - ') Da Di. 'रथं (for 'हयं ). — d ) D₅ विरथे.

36 Ks om. 36 (cf. v. l. 12). — a) Dai Ds. 5 चैवस् (for चैनस्). Ks D2.8 तं समाछोक्य; D1 च समा°; Тя Ма तु समा° (for चैनमा°).

37 Ks om. 37 (cf. v. l. 12). - \*) Dn1 Ds 3 (for च). — b) D1. 3 महाबकु:; G2 महात्मनः (for °मनाः). — °) ८ स्थं ( for ततो ). ई1 K8 D1. 8 Cv वाहं; Ko. 1 बाक्यं; T1 G तुर्णं; T2 M क्षित्रं (for यानं ). - d) 8 भारत ( for मारिष ):

38 Ks om. 38 (cf. v. 1. 12). - ) Ga राजा ( for राजन् ). Si Ko-2. 4 दुर्योधनसः; Т॰ दुर्मेत्रिणसः; G1. 8 दुर्ख्यणस् (for दुर्मं ). Bs तदा; Ds तव (for तथा). — ") Da हेमसंनदाः (for "संनाहाः). — ") G8 सौभद्रिम्.

39 Ks om. 39 (cf. v. 1. 12). -\*) Ks dd स्तेषु; Bi ततसीक्ष; D1 च तैः सार्च; T2 तु तैवीरित् (for ततसीस्तु). — ) Si वनं (for घोरं). — ) M2 शरीरस्तु (for 'रख'). — d) M1. 2. 8. 5 (the latter two sup. lin. ) क्यादिभिः

40 Ks om. 40 (of. v. l. 12). D2 om. (hapl.) 40°-41°. - °) D1 तत्र (for तव). K8 विरथासव पुत्रास्तुः — ) Ma.s transp. कृत्वा and राजन् Da1 सुकृत्वा राजमाहबे. — ") B1 नाजधान; T2 G1-8

C. 6.3737 B. 6. 84. 42 K. 6. 84. 42 न जघान नरच्याघः स्मरन्भीमवचस्तदा ॥ ४० ततो राज्ञां बहुशतैर्गजाश्वरथयायिभिः । संवृतं समरे भीष्मं देवरिष दुरासदम् ॥ ४१ प्रयान्तं शीघ्रमुद्दीक्ष्य परित्रातुं सुतांस्तव । अभिमन्युं समुद्दिश्य वालमेकं महारथम् । वासुदेवमुवाचेदं कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ ४२ चोदयाश्वान्ह्षीकेश यत्रैते बहुला रथाः । एते हि बहवः शूराः कृतास्ना युद्धदुर्मदाः । यथा न हन्युर्नः सेनां तथा माधव चोदय ॥ ४३ एवमुक्तः स वाष्णंयः कौन्तेयेनामितोजसा।
रथं श्वेतहयैर्युक्तं प्रेषयामास संयुगे।। ४४
निष्टानको महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष।
यदर्जुनो रणे कुद्धः संयातस्तावकान्प्रति।। ४५
समासाद्य त कौन्तेयो राज्ञस्तान्भीष्मरक्षिणः।
सुश्चर्माणमथो राजिकदं वचनमञ्जवीत्।। ४६
जानामि त्वां युधि श्रेष्टमत्यन्तं पूर्ववैरिणम्।
पर्यायस्याद्य संप्राप्तं फलं पश्य सुदारुणम्।
अद्य ते दर्शयिष्यामि पूर्वप्रेतान्पितामहान्।। ४७

निज' (for न ज').  $K_3$   $G_{1-3}$  M नरव्यात्र;  $D_3$  'क्यात्राः —  $^d$ ) S स्मृत्या (for स्तरन्).  $S_1$  भीमवरस्;  $G_2$  भीष्मवस्तः  $T_2$  तथा (for तदा).  $B_4$  सारंतं मे वचस्तदा;  $D_1$  सरन्मीमस्य तह्नचः

41 K5 om. 41 (cf. v. l. 12). De om. 41ab (cf. v. l. 40). — b) B2. s 'गोधिमः; D1 'पत्तिमः; S 'सादिमः — ') Ko-2 प्रवृत्ते; Dn1 संवृत्तं; T2 संवृतः — d) G2 देवैरपि. K4 दुरासदः

42 Ks om. 42 (of. v. l. 12). — a) Śi Ko-s
Ds प्रयातं; Gs प्रायांतं — b) Śi युतां; Ks Ds
Mi युतास (for युतांस). — b) Ti G M समुद्दीह्य;
Ts च वीह्याथ (for समुद्दिस्य). — d) Mi. s. s बालः
मेतं. De (sup. lin. as in text) दुरासदं; S महा
बलं (for र्थम्). — Gi. s om. (hapl.) 42/-44°.

43 Ks G1.3 om. 43 (cf. v. l. 12, 42). — °)
Ks Dai D1.2.5.6 नोह्य; Ks देशप; Cc साधप
(for चोद्य). — b) K2 यत्रेते; Ds यत्रेते; T2 यत्रेत
(for चत्रेते). Ko T G M4 बहुला ध्वजाः; M1-3.5
विपुल (M2 °ला)ध्वजाः (for बहुला रथाः). — °)
\$1 K3.4 B Da Dn D1.4-7 हन्युने नः; D3 हन्युनेराः
(marg. sec. m. °नीम); Ds (marg. sec. m. as in
text) हन्युत्ततः (for न हन्युनेः). Ko-2 सेनां नः (by
transp.); T G2.4 M नः सैन्यं. — ') K3 D1.2
साधव नोदय; T1 G2.4 चोदय साधव (by transp.).

44 Ks om. 44 (of. v. l. 12). G1.3 om. 44<sup>a</sup> (of. v. l. 42). — a) Dai Dni उक्ता; D5 उक्ता (for उक्तः). Da Dni D5 तु (for स). — b) G1.3 क्वियोपि (for बेन). T G2-1 M महासना; G1 महासना: (for [अ]मितोजसा). — After 44<sup>ab</sup>, G1.3

ans.: 327\* सत्वरं बालरक्षार्थं गच्छावेति धनंजयः। — ं ) Ko-2 D2 प्रेरयामास (for प्रेष°).

45 K<sub>5</sub> om. 45 (cf. v. l. 12). — °) T<sub>2</sub> कष्टा-वरा; G<sub>2</sub> निद्यानेको; C<sub>2</sub> निष्टानको (as in text). T<sub>1</sub> G महाराज (for महानासीत्). — °) D<sub>1.2</sub> भारत (for मारिष). — °) T<sub>1</sub> M<sub>2</sub> यहार्जुनो. — <sup>d</sup>) S<sub>1</sub> संयतस्; K<sub>1</sub> संयातास; B<sub>2</sub>-1 D<sub>2</sub> संजातस; S प्रयातस् (for संयातस्). D<sub>1.3</sub> संयत्त(D<sub>3</sub> °याता)स्तव वाहिनीं.

46 Ks om. 46 (cf. v. l. 12). — ") Dai Ds कीतेय. — ") K1 राज्ञास; Ds Ts Ms राजेस (for राज्ञस). D1 भीवमनोदितान्; S भीवयन्युधि (for भीवम रिक्षणः). — ") M2 अहो (for अथो). T1 G अर्जुनस्य सुशर्माणस्

Ds Ts युघा; Tr G रथ (for युधि). — b) Ks Br. 3.4
Ds Ts युघा; Tr G रथ (for युधि). — b) Ko.1
Ds सत्यं तं; Ts समर्थ (for अत्यन्तं). Ks अन्यं तं
मानिनं तथा; Ds (before corr. as in text) नितांतं
मानिनं जितं. — After 47ab, Ks Ds ins.:

328\* ततस्त्रं समरे योद्धं राजभिर्वहुभिर्वृतः ।

— °) K+ B Da Dn D1-8 अनयसाद्य; D1 पर्यायाद्य (for पर्यायसाद्य). K3 पर्यायेणाद्य संप्राप्त:; D2 पुरस्ता-द्य संप्राप्त:; T1 G1 पर्यायस्य समं पक्षं; T3 M1 तस्य वैरस्य संपर्कं (M1 °क्षं); G1-8 M8. 5 पर्यायस्यास्य (M8. 5 °स्वाय) संपर्कं; M1 (sup. lin.). 2. 4 पर्याय (M4 अनय) स्वाद्य पक्षस्त्वं. — °) Dn2 D1. 7 प्रश्यस्व (for प्रश्य सु-). T1 G4 फर्लं प्रथिस दारुणं. — °) D1 अथ (for अद्य). B Da2 Dn2 D1-5. 7. 8 ह्वां (for ते). T1 G4 गम-विद्यामि; G2 द्वावयिष्यामि (for दक्षं).

एवं संजलपतस्तस्य वीभत्सोः शञ्चयातिनः ।
श्रुत्वापि परुषं वाक्यं सुशर्मा रथयूथपः ।
न चैनमत्रवीर्त्किचिच्छुभं वा यदि वाश्चभम् ॥ ४८
अभि गत्वार्जुनं वीरं राजभिवेहुमिर्वृतः ।
पुरस्तात्पृष्ठतः श्रेव पार्श्वतः सर्वतः ॥ ४९

परिवार्यार्जुनं संख्ये तव पुत्रैः सहानव । श्रौरः संछादयामास मेघेरिव दिवाकरम् ॥ ५० ततः प्रवृत्तः सुमहान्संप्रामः शोणितोदकः । तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः॥ ८०॥

69

# संजय उवाच । स तुद्यमानस्तु शरैर्धनंजयः

# पदा हतो नाग इव श्वसन्बली। बाणेन बाणेन महारथानां

C. 6. 3781 B. 6. 68. 1

48 Ks om. 48 (cf. v. l. 12). — ") Dai Dn Di.
6.8 प्रजल्पतस्. — ") Ks विभन्तोः. Si Bi Dns Di.
4.6.7 T Gi Mi. 3 सञ्जतापनः; Ds Gi-8 Ms. 5 "तापिनः
(for "घातिनः). — ") Bs Gi स; Das Ds तु; Di
[अ]थ; Gs सु-(for [क्ष]पि). Dai Ds (before corr.)
Gi पुरुषं; Ds समरे (for पुरुषं). M (except Mi)
परुषा वाचः (for पुरुषं वाक्यं). — ") Ds पुरुषं (for पुरुषं).

(हा पुरुषं). — ") Dai न चैनम्; Ds नैनैतम् (for न चैनम्).

49 Ks om. 49 (cf. v. l. 12). — a) K (Ks om.) B D (except Ds. e) अभिगम्यार्जुनं; Ms अभि हसार्जुनं De om. (hapl.) from चीरं in 49a to यार्जुनं in 50a. Ds संस्थे; Gs चीरं; Gs चीरं (for चीरं). — b) Gs चूतं; Ms स्पृतः (for चूतः). — b) दि क्रवः (for पृष्ठतञ्च). D1 पार्थं पुरोष्ठतञ्जेव. — d) D1 पृष्ठतञ्च (for पृष्ठतञ्च). Ks Ds T1 G चापि (for चैद). S1 B1-s Da Dn1 D1.8.5 S (except Ts Ms) सर्वशः; Ks सर्वगः

50 Ks om. 50 (cf. v. l. 12). De om. up to बांडुने in 50° (cf. v. l. 49). — °) K1 T2 G1. 8 M संखे; G2 संघे (for संख्ये). — °) Т2 पांडुपुत्रस; G2 तब पुत्रस (for तब पुत्रे:). K1 महानघ; B1 महारथ:; D3 सुसंदृत:; T G तथा(T3 दा)नवं (for सहानघ). B4 Dn D1. 4. 6-3 तब पुत्रा महारथा: — °) B4 Dn2 D1. 4. 6-2 T2 M2 (2up. lin.). 2 संख्यादयामा

सुर्. - d) Bs Dns D1.4.6-3 सेघा इव.

51 Ks om. 51 (of. v. l. 12). — a) D1 संप्रामः (for सुमहान्). B2-4 Da Dn D4, 5, 7, 8 S ततः प्रवव्यते (Da1 D5 °तंते) घोरः. — b) D1 सहसा (for संप्रामः). K1 शोणितोदकं. — c) S1 Da Dn1 D2, 5 S परेषां च (for च समरे). — d) K3 पांड्नां मरतः धंम; D3 समरे चैव मारत; S दाहणो (M1 sup. lin. संप्रामे; M2 संप्रामो) रोमहर्षणः (M4 °णं).

Colophon om. in Ks. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-s Ds mention only ससम युद्धदिवसे (Ds दिवसयुद्धे); Ks Da Dni Ds ससमेहि; Ms-s ससमेहिके — Adhy. name: Si संकुळ्युद्धं; Ks Ds G2 Mi. s द्वंद्धयुद्धं — Adhy. no. (figures, words or both): Daz (sec. m.) 42; Dn2 Ms 82; Ds Ti G. 79; T2 Ms. s 81; Mi. s 80 (as in text). — Śloka no.: Dni 51; Dn2 Ds. s 55.

## 81

- 1 Ks om. 1-14 (of., v. 1. 6. 80. 12). — \*) Ks

B D1-8.6 ताढ्य ; Ts त्या (for तृष्य ). Ms (sup.
lin. as in text) परेंद् (for हारेंद्). — \*) Śi हवोच्छुसन्; Ko.2 Ds Gs इवायसन् (for इव यसन्).

Ks Ds बळाद (for बळी). Di पदा हतो नाग इवातिदूर: — \*) Dni m (orig. as in text) नाढेन (for

C. 6. 3751 B. 6. 85. 1 K. 6. 83. 1 चिच्छेद चापानि रणे प्रसद्य ॥ १ संछिद्य चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन । विच्याघ वाणैर्युगपन्महात्माः निःशेषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २ निपेतुराजौ रुघिरप्रदिग्धा-स्ते ताडिताः शक्रस्रतेन राजन् । विभिन्नगात्राः पतितोत्तमाङ्गा गतासविद्यन्नतत्त्रत्रकायाः ॥ ३ महीं गताः पार्थवलामिभ्ता विचित्ररूपा युगपद्विनेशः ।

दृष्ट्वा हतांस्तान्युघि राजपुत्रांस्त्रिगर्तराजः प्रययौ क्षणेन ॥ ४
तेषां रथानामथ पृष्ठगोपा
द्वात्रिश्चदन्येऽम्यपतन्त पार्थम् ।
तथैव ते संपरिवार्य पार्थं
विकृष्य चापानि महारवाणि ।
अवीवृषन्वाणमहौघवृष्ट्या
यथा गिरिं तोयघरा जलौष्टेः ॥ ५
संपीड्यमानस्तु शरौघवृष्ट्या
धनंजयस्तान्युघि जातरोषः ।
पृष्ट्या शरैः संयति तैलधौते-

the first बाणेत). To Ma बाणांद्र; G1-s बाणांति; M1-s. s बाणांस्तु (for the second बाणेत). Co बाणेत (as in text). — s) Ks transp. चिच्छेद and चापांति. Ks Do ततः प्रहस्य (for रणे प्रसद्ध). Co oites प्रसद्ध्य (as in text).

2 Ks om. 2 (cf. v. l. 1). — ") Dnim (orig. as in text) संच्छिद; Dns Ds चिच्छेद; Ds सिंच्छिद (for संछिद्य). Ko.1 राजंस; Ks Ds तेषां (for राजां). — ") Ks Ds राजां (for तेषां). Gs क्षणे (for रणे). Di जवेन; Ti Gs प्रसद्धा; Gs रणेन (for क्षणेन). — ") Ks. s निशेषतां; Dai निशेषतां; Ds निः शेषतास; Ti Gs Ms निःशेषतस; G1-8 Ms. s विशेषतस् (G2 "तास; Ms "तांस; Ms "तां). Ki तेथ मन्य-मानः (submetric); Ds तेष्यवसन्यमानाः; Ds ते अपि सन्यमानाः; Ti Gs तेष्वय सानवेंद्रा; Gs तेष्वय युध्य-मानः. Co oites मन्य' (as in text).

3  $K_5$  om. 3 (cf. v. l. 1). — ")  $K_5$  निष्पेतु-राजो.  $K_2$  रुधिरप्रदिग्धांस;  $D_{11}$  रुधिरप्रतिदिग्धास;  $D_6$  रुधिरप्रदग्धास;  $D_8$  "प्रदीग्धास; S रुधिरोक्षि( $T_2$ "राक्ष)तांगास. — ")  $T_1$   $G_4$  संत्रासिता (for ते ताहिताः). M (except  $M_4$ ) तेन (for राजन्). — ")  $K_1$   $D_{21}$ विभिन्नगात्रां. — ")  $K_2$  गतामविक्ष्यितनुत्रकायाः;  $T_2$ निक्षत्तचापा विगतार्धकायाः

4 Ks om. 4 (cf. v. l. l). — ") \$1 Ds. 8 मही-गताः; Ks B1 Ds. Dn1 Ds महारथाः; B2 महाबलाः; Ds. महिं गताः Ko-2 पार्थशराभिभूताः; D1 पार्थ- वलाभिपीडिता · — b) Ds विरूप \* क्ता; Gs विचित्रकूर्पा (for 'रूपा). Ko-2 युगपहिनेदुः; Ds 'पहिनेषुः; S 'पन्महारथाः — ') Dai Dni हतास्तान् . Ks राजपुत्रां; Ds 'पुत्रास् . — b) Dai त्रेगर्तराजः; Ds Ms त्रिगर्तराजाः . Ks Bi. s. s. Da Dn Di. s-8 र्थेन (for क्षणेन) . Ds Mi-8 त्रिगर्तराजोपयथौ क्षणेन .

5 Ks om. 5 (cf. v. l. 1). — b) Ko-2 द्वात्रि (Ko 'त्रिं) शतोन्ये; T² विचित्रमन्ये; M₄ द्विसींशदन्ये (for द्वात्रिंशदन्ये). Ks M₄ न्यपतंत; T₁ G₄ व्यपतंत; G₁. इ [ऽ]प्यपतंत; G₂ व्यपयंत (for ऽभ्यपतन्त). D₁ षष्टिः प्रयाता व्यद्वनंस्तु पार्थं. — D₂ om. (hapl.) 5°. — b) ठा ततस्तु (for तथेव). Ko-2 Dr तं तं; Dn₂ D₄. s (the last two before corr.) तेषां; D₁ ते वे (for तं सं-). — k) Ko-2 प्रकृष्य; K₂ D₁ विश्विष्य; T G निकृष्य (for विकृष्य). K₂ D₂ महाधनानि; K₂ शरारवाणि (for महा'). — ks ष्ठावीवृष्य; T₁ G₁. s. s. M सिषेचिरे; T₂ वविषेरे; G₂ सिषेविरे; C₂ अवीवृष्य (as in text). K₂ Da₁ बाजमहोव'; M (except M₂) वाजमयीव'. — Ś₁ om. (hapl.) 5′-6°. — l) D₂ निरी (for निरिं).

6 Ks om. 6 (cf. v. l. 1). Śi om. 6° (cf. v. l. 5). — °) Ki. 8 Bi. 2. 4 Di. 4. 8 Gi. 8 Mi. 8. 5 स्र (for सं). Ko-2 Di च; D2 स (for तु). D4 जलीव° (for वारीव°). — °) Śi युधित्वा तु रोषः (sic); K3 युधि जातरोषाः; D1 अभिजातरोषः; M4 युधि जातकोपः — D2 om. 6° . — °) Śi T3 बृष्ट्या; Ko-2 दृष्ट्या (for षष्ट्या). K3 शितैः; Di सितैः (for

र्जवान तानप्यथ पृष्ठगोपान् ॥ ६
पृष्टं रथांस्तानयजित्य संख्ये
धनंजयः प्रीतमना यशसी ।
अथात्वरद्भीष्मवधाय जिष्णुर्वलानि राज्ञां समरे निहत्य ॥ ७
त्रिगर्तराजो निहतान्समीक्ष्य
महारथांस्तानथ बन्धुवर्गान् ।
रणे पुरस्कृत्य नराधिपांस्ताञ्जगाम पार्थं त्वरितो वधाय ॥ ८
अभिद्धतं चास्त्रभृतां वरिष्ठं
धनंजयं वीक्ष्य शिखण्डिमुख्याः ।
अभ्युद्ययुस्ते शितशस्त्रहस्ता

रिरक्षिपन्तो रथमर्जुनस्य ॥ ९
पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य
त्रिगर्तराज्ञा सहितात्रृवीरान् ।
विध्वंसियत्वा समरे घनुष्मान्गाण्डीवम्रक्तैनिंशितैः पृषत्कैः ।
भीष्मं यियासुर्युधि संदद्शे
दुर्योधनं सैन्धवादींश्र राज्ञः ॥ १०
आवारियष्णूनिमसंप्रयाय
महर्तमायोध्य बलेन वीरः ।
उत्सृज्य राजानमनन्तवीयों
जयद्रशादींश्र नृपान्महौजाः ।
ययौ ततो मीमबलो मनस्ती

C.6.3763 B.6.85.13

शरेः). K2 'संयत'; Dai संयती; Ds संयति; Dai संयति; Ds सं

7 Ks om. 7 (cf. v. l. l). — °) Ds ष्ष्यं. Ks रथाश्च तास्तान्; D² रथांझ तांस्तान् (for षष्टिं रथांस्तान्). B Da Dn Di-s अभिजित्य; D² विनिहत्य (for अविज्ञानः). S संखे (G² संघे). — °) K² G² M⁵ प्रीतिः मना; Dɛ प्रितमना. — °) K³ अथातरदः; B² अथाः इवदः; Dai Dni D³ (marg. sec. m. as in text) अथात्वरन्; D1 अतस्त्वरन्; T1 G². 4 अति त्वरन्; T² प्रचिन्वते; G1. 8 स सत्वरो; M अतत्वरद् (M² °न्) (for अथात्वरद्). — ²) K³ वरास्तु (for बळानि). K³ राज्ञः; B²-4 D4 राजन् (for राज्ञां). Ko-² विनिन्न (Ko °ग्ना)न्; B³ [ऽ]मिहत्य; T1 G निपात्य (for निहत्य).

8 Ks om. 8 (of. v. l. 1). — ") Ks Ds (before corr.). s 'राजा; Dan 'राजा (for 'राजो). Gs निश्चित्तान् (for निष्द्ध'). — ") Ks B D (except Ds) S महात्मना (for महारथांस्). Śi बंधुवर्ग. — ") Di राजन् (for रणे). Ks. s नराधिपास; Ks रणाधिपास; D1 T1 G महारथांस् (for नराधिपांस). — ") Śi Ts पार्थ. D1. s जयाय (for वधाय).

9 Ks Ds om. 9 (for Ks, ef. v. l. l). — ") Si अत्यद्भुतं (for अभिद्भुतं). Ko-s Ds शस्त्रभृतां (Ki "तं); Ds Dn Ds. s. श्र शा(Dai वा)स्रविद्धाः -Di चापमृतां (for चास्तं ). — °) B: प्रत्युख्युस्ते. Ko-2 शतशस्त्रहस्ता; D: स्थ(m मृश)चापं; D: सितः शस्त्रं (for शितशस्तं ). S अभिद्धताः शस्त्रशरौषवृष्ट्या (T: G: °रथौषवृष्ट्या; T: M °शरौषवर् :). — °) Ko. 1 Da: रिरिक्षिपंतो; D: रिरिक्षिसंतो. S समंततः पार्थरथं ररक्षुः

10 Ks om. 10 (of. v. l. 1). — ) Dai Ms सिंहता; G1-8 सह तान्. Ks समिक्ष्य (for नृवीरान्). — ) Bi Da Dn D4.5.7.8 S स महाधनुष्मान् (for समरे धनुष्मान्). — ) Si निषतै:; Ds प्रवतेश्च (for निशितै:). Ko पृषद्धै:; Ds सुतिक्ष्यै:; Ds च तीझै: (for पृषद्धै:). — ) Dns D4.6.3 विवासुं; Ds पितासुर; Ts व्यासुर् (for विवासुर्). — ) Ks Ts राजन्; Di सर्वान् (for राज्ञ:).

11 Ks om. 11 (cf. v. 1. 1). D2 om. 11<sup>ab</sup>.
— a) Si अवारियेज्युर्; Ko-s Da Ds आवारियेज्युर्;
Ks Ds अवारिये (Ds all) पून्; Dni Ds Gi अवारियेज्युन्;
Cal. Bom. ed. संवारियेज्युन्. Bs Da Dn D4-s
Gi-s M अथ (for अभि-). Si Ks Ds अभिसंभयात्वा
(Ks यातान्); Ks Bs. s अभि(Ks ति) वारियत्वा;
Bi अथ संभियत्वा; Ti Gs अथ संभसार्थ (for अभिसंभयाय). Di स वारियत्वा युधि संभयोगान्; Ts आहा
रियज्यस्थ संभयायान्. — s) S आसाथ (for आयोज्य).
Ks बलं नृवीर; Bi बलेन धीरः; Dns Ds रथेन चीरः;
Ds बलेन वीर. — s) Si Ks. 4 Ds वीर्य (for त्यायो).
— s) M (except Ms) रथान् (for नृपान्). Ko

C 0. 1763 1. 6. 28. 13 1. 6. 28. 12 गाङ्गेयमाजौ शरचापपाणिः ॥ ११
युधिष्ठिरश्रोप्रवलो महात्मा
समाययौ त्वरितो जातकोपः ।
मद्राधिपं समित्यज्य संख्ये
स्वभागमाप्तं तमनन्तकीर्तिः ।
सार्धं स माद्रीसुतभीमसेनैभाष्मं ययौ शांतनवं रणाय ॥ १२
तैः संप्रयुक्तः स महारथाम्यैर्गङ्गासुतः समरे चित्रयोधी ।
न विच्यथे शांतनवो महात्मा

समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तैः ॥ १३
अथैत्य राजा युघि सत्यसंघो
जयद्रथोऽत्युप्रवलो मनस्ती ।
चिच्छेद चापानि महारथानां
प्रसद्ध तेषां घतुषा वरेण ॥ १४
युघिष्ठिरं भीमसेनं यमौ च
पार्थ तथा युघि संजातकोपः ।
दुर्योधनः क्रोधिवषो महात्मा
जघान वाणैरनलप्रकाशैः ॥ १५
कृपेण श्रूल्येन श्रुलेन चैव

चृषात्महोजाः; T² नृषात्मभोजाः (for नृषात्महोजाः). T¹ Gs. 4 महो( Gs 'हो) जसः (for महोजाः). — ') S ततो ययौ (by transp.). B4 भीमबर्छर्; Da1 सीमरवो; D1 भीदमबर्छः; D5 भीमरयो; G3 भीदमबर्छो (for भीमबर्छो). D1 महात्मा; T G बशस्वी (for मनस्वी). — ') K3 नृष चाषपाणिः. — After 11, Tı G ins.:

329\* भीष्मोऽपि दृष्ट्वा समरे कृतास्ताः न्स पाण्डवानां रथिनोऽभ्युदारान् । विहाय संग्राममुखे धनंजयं जवेन पार्थं प्रनराजगाम ।

12 Ks om. 12 (cf. v. l. 1). — ") Ko-2 चोप्रस्पो; K4 B च प्रवलो; D1 संप्रवयो; D8 मीमवलो
(for चोप्रवलो). D1.6 मनस्ती (for महारमा). — ")

K2 समाययो; D1 समागतांस (for "ययो). Da1
स्वरितो. — D2 om. 120 . — ") M2 संपरित्यल्य (for
समिम"). G1.3 M संखे; G3 संधे (for संस्थे). T2
महाधिपत्यमभिवृत्य संखे. — ") B2 प्रभागप्रासं; D1
स्वभागमाच्छेत; D3 विभागप्रासं (for स्वभागमासं). Cc
oites प्राप्तस्. B1 "कीर्ति. S स्वभाग (T2 सहाय-;
G1-8 M2.6 स्वभाव )मायांत्यमनंत . — ") K4 D2.3 च
(for स). K8 Da2 "भीमसेने; D5 M1 "भीमसेनो
(for "सेनैर्). — ") T1 G समाययो (for भीष्मं
ययो). B1 ज्याय (for रणाय).

13 Ks Ds om. 13 (for Ks, cf. v. l. 1). — \*)
Ko-s Da1 तै: संप्रयुक्ता:; Ks तत: सुयुक्त:; B Dns
Ds. 6 Ti Gs. 4 तै: संप्रयुक्ते:. Ko. 1 Ds Dn Ds Ts
सहारवाप्रे (Ko 'बे) र; Ks. 3 'रवावेर; Ds 'रवाप्रवो.

— b) Dai जगाम सुतः ( for गङ्गासुतः ). — d) Ko-2. 1 Da Dni Di. 2. 5 Mi-3 समागतः ( for गतैः ).

14 K5 om. 14 (of. v. l. l). — ") Ko-2 उपेत्य;
B8 Dr T2 G1-3 M (except M2) अधेत्य (for अधेत्य).
Da Dn1 D5 राजन् (for राजा). S1 सत्यसंधी. K3 तै: संप्रयुक्तास्य महारथाउयैर् (of. 18"). — ") S1 [s] प्युद्धतलो; Ko-2 Ds. 8 [s] प्युप्रवलो; Dn2 D4 सुप्र";
D1 [s] श्युप्र" (for sत्युप्र"). K1 समस्ते; D3 महातमा (for मनस्वी). Cv as in text. — ") K3 G2 प्रहस्य (for प्रसद्धा). S बल्जिनां महोजा: (T1 G2.4 महातमा) (for प्रसद्धा). S बल्जिनां महोजा: (T1 G2.4 महातमा)

15 °) Das सीमसेनी. Si Ms ययो (for यमो ).

- °) Si Ki Bi. 2 Da Dni Da. 5 S (Gi damaged) ।
पार्यांनथो ; Bs. 4 पार्थं कृत्यां ; D2 पार्थान्ययो (for पार्थं तथा). Bs Di संजातरोष: ; T2 °कोपान् (for °कोप:) 
Ks पार्थांनथो युधि जातकोप: ; Dn2 D4. 6-8 कृत्यां धा पार्थं च युधि जातकोप: — °) Di दुर्योधन (for °धनः).

Di वैरविषो ; D6 कोधविशो ; T2 °वशो (for °विषो) 
- °) Di अतुङ (for अन्छ ).

16 ") Ks रूपेण; Dai Di कूपेन. Ds वहोन (for शकेन). — ") Si Ko-s चापि; Di राजा; Di चात्मा; Ds वाजो; Mi (sup. lin.) चादो (for चाजो). — After 16 ", Di ins.:

— Dr om. (hapl.) 16°-17°. — °) Bi विद्धः; Ds सिद्धाः. Bi सो; G1-3 M (except Mi) तेर् (for ते). Ko-2 [5]तिविवृद्धकोषात् (Ko 'पा); Bi Dns

तथा विभो चित्रसेनेन चाजौ ।
विद्धाः शरैस्तेऽतिविष्टद्धकोपैदेंवा यथा दैत्यगणैः समेतैः ॥ १६
छिनायुधं शांतनवेन राजा
शिखण्डिनं प्रेक्ष्य च जातकोपः ।
अजातशत्रुः समरे महात्मा
शिखण्डिनं कुद्ध उवाच वाक्यम् ॥ १७
उन्तवा तथा त्वं पितुरप्रतो मामहं हनिष्यामि महाव्रतं तम् ।
भीष्मं शरौषैर्विमलार्कवर्णैः
सत्यं वदामीति कृता प्रतिज्ञा ॥ १८
त्वया न चैनां सफलां करोषि

 $D_{4.6.8}$  [s]भितिबृद्धकोपैर्; T  $G_{1-3}$  विनिबद्ध';  $G_{4}$  विनिबुद्ध';  $M_{1-2.5}$  हि बिबृद्ध';  $M_{4}$  [s]तिबिबृद्ध' (for sतिबिबृद्ध'). — ")  $S_{1}$  मना;  $B_{4}$  देवैर् (for देवा).  $D_{1.8}$  देवा यथा देखगणेन चाजो

17 Dr om. 17abs (of. v. l. 16). — a) Si Ki Ma छिलायुध:; Ti Gi Mi मिलायुधं; Ta छिलासिसं (sio); Gi damaged; Ga.s मिलायुधाः (for छिलायुधं) Ko. s. s Bi. s. i Da Dna Da-s. s Ta Ga.s M राजा; Ki Gi damaged. — Di om. (hapl.) 17bo. — b) Si प्रेह्यत; Bi प्रेह्य सं; De Mi प्रेह्य स; Ta प्राप्य च (for प्रेह्य च). Ta जातकोपाः; Ms. s कोपं. — d) Dna Di कृद्धम् (for कृद्ध). Da हवाह (for उवाच).

18 ") D2 (marg. sec. m.) तदा (for तथा). D2 तं; Cv त्वत्- (for त्वं). Ks T2 में (for माम्).

— ') Ks सोहं (for अहं). D1 च; M (except M4) हि (for तम्). — ') Da1 शरीधो; T1 G4 रथीधेर; M2 प्रतकेर (for शरीधेर). D8 अनलप्रकाशै: (for विमलाकंवणैं:). — ') K1 वदासीति.

19 °) K5 उवाच चैनां; B1. 3. 4 D1. 3 त्वया च नैनां; D3 त्वयां च नैनां; B3 त्वयां च चैनां). S त्वया च नैपां (T2 न चैपां) सफला कृता च - 6) S1 K0-2. 5 M2 यश्च विहास; T2 यञ्च हि मित्स; G1 यञ्चिहनः सु-; G3 यश्च हनः सु-(for यञ्च निहास). Da1 देववर्तं यनिति हिंसि युद्धै: (sic). - °) K4 T2 मात्र वीर; D3 दान

देवव्रतं यन निहंसि युद्धे ।

मिथ्याप्रतिज्ञो भव मा नृवीर
रक्षस्त धर्मे च कुलं यश्रश्र ॥ १९
प्रेश्वस्त भीष्मं युधि मीमवेगं
सर्वास्तपन्तं मम सैन्यसंघान् ।
शरौधजालैरतितिग्मतेजैः
कालं यथा मृत्युकृतं श्रणेन ॥ २०
निकृत्तचापः समरानपेक्षः
पराजितः शांतनवेन राज्ञा ।
विहाय बन्धून्थ सोदरांश्र
क याससे नानुरूपं तवेदम् ॥ २१
हष्ट्रा हि भीष्मं तमनन्तवीर्यं

C. 8.3774 R. 6.85.24 K. 9.85.25

वीर (for मा नृवीर). — ") G1 रमस्र (for रक्षस्त). K8 S स्वकुछं (T2 'यलं) (for च कुलं). B Da Dn D1—3 transp. कुलं and यश:. D1 च वीर्य (for यशअ).

20 °) K1 D1.6 प्रेक्ष्यस्व. K5 G2 भीमं; T2 वेगं (for भीकां). D5 T2 भीक्ष्मवेगं (for भीमं). — b) K2.3 सर्वास्. D1 क्षिपंतं; G2 वहंतं (for तपन्तं). K1 सम-; D7 T2 युधि (for सम). K2 सैन्यसंगान; D7 मीमसंघान; T3 सैन्यसंघान (for सैन्य'). — K5 om. 20°-21d. D3 om. 20°d. — °) T3 भालेद; C0° जालेद् (as in text). K0-2 D1 आतितिगमतेजने (D1°से:); K4 D2.5 S अतितिगमवेगी:; B D4 D1 D4.5.7.8 इव (D12 अति-) तिगमतेजा. Cc cites तिगमतेजा. — d) B D (except D1; D2 om.) G1.5 कालो. K4 B1-3 D4 D11 D2.5.5 S C0. v कालकृतं; B4 D12 D4.6.7 कालकृतः (for मृत्युकृतं). D5 कृतेन (for अणेन).

21 Ks om, 21 (cf. v.1, 20). — \*) K3 Ds नि कृत. K2.3 B Da Dn D2.4-7 समरेनपेक्ष:; D1 राद् पेसा; D3 रादपेत:; D8 रानपेक्ष:; M4 रे शिसंडिन — \*) K2 राजा. K3 चार्जी (for राजा). — D2 om. 21<sup>cd</sup>. — \*) T2 विभाग (for विहास). T2 अधि-(for अथ). — \*) D5 को (for फ).

22 °) Ko. i [अ]पि; De तु (for दि). Das Das भीमें त्वम् (for भीमां तम्). — ') Ks सर्वः Tı

C. 6. 3774 B. 6. 85. 24 K. 8, 85. 24

ममं च सैन्यं द्रवमाणमेवम् ।

मीतोऽसि नृतं द्रुपदस्य पुत्र
तथा हि ते मुखवणींऽप्रदृष्टः ॥ २२
आज्ञायमानेऽपि धनंजयेन
महाहवे संप्रसक्ते नृवीर् ।
कथं हि मीष्मात्प्रथितः पृथिव्यां
मयं त्वमद्य प्रकरोषि वीर ॥ २३
स धर्मराजस्य वचो निशम्य
रुक्षाक्षरं विप्रलापानुबद्धम् ।
प्रत्यादेशं मन्यमानो महात्मा
प्रतत्वरे मीष्मवधाय राजन् ॥ २४

तमापतन्तं महता जवेन
शिखण्डिनं मीष्ममिद्रवन्तम् ।
आवारयामास हि श्रल्य एनं
शक्तेण घोरेण सुदुर्जयेन ॥ २५
स चापि दृष्ट्वा समुदीर्यमाणमस्त्रं युगान्ताशिसमप्रमावम् ।
नासौ व्यम्रह्मद्भुपदस्य पुत्रो
राजन्महेन्द्रप्रतिमप्रमावः ॥ २६
तस्यौ च तत्रैव महाधनुष्माव्यरेस्तदस्तं प्रतिबाधमानः ।
अथाददे वारुणमन्यदस्तं

G2.4 मिसं (for ससं). K4 D1 T1 G M (except M4) एव; B2-1 Da2 Dn D2.4.6-8 एतत्; T2 एतं (for एवस्). — ") K5 D2 प्रीतोसि; Da2 D5 मीतोपि (for सीतोऽसि). K0-2 प्रत्रस्. — ") D2 यथा (for तथा). K0.1 प्रह्रप्ट:; K8 [5]पह्रप्ट:; D1 [5]प्रसन्दः; D2 हि इड्यः; T1 G2.4 [5]थ नप्ट:; G1 प्रनप्ट:; G2 प्रणप्ट:; Cc [5]प्रह्रप्ट: (as in text). K5 यथा हि ते मुख्यवर्णेष्वदश्यः

23 Ks D2 om. 23. - ") K (K5 om.) B1 D1 माज्ञायमानेन (Ko. 1 °नोपि; Ks °ने हि); Bs-4 Da Dn Ds-s T Gs Ca. c अज्ञायमानेन (Ds 'ने तु; T Gs 'ने हि); G1-8 अजायमाने हि (G2 'ने ह); M1. 2. 4. 5 भाज्ञायमाने च (Ms तु); Ms अजीयमाने हि (sup. lin. अज्ञायमाने च ) ( for आज्ञायमानेऽपि ). धनंजये च; Ds 'येपि; Ts 'ये तु; T1 G1. 8. 4 M (except Ms) 'से हि; Gs 'से ह (for 'सेन). - ) Ko-2 D1 संप्रसक्तो; B1 संप्रयुक्तं; T1 G1 संप्रवृत्ते (for संप्रसके). D1 नृवीरः; S तु (G: [s]ति ; Ms हि) बीरे; Co नृवीरम्. Ks Da Dni Ds महाहवे यत्तदा संप्रयुक्तं; Ba-4 Dna Ds. 8-8 'वे पश्य युक्तं नृवीरं; Ds 'से संप्रसमीक्ष चीर - ") K1 om. (hapl.) from अथित: in 23° to 24°. T G: भीब्मब्यथित:; G1. 8 भीब्मे च्यथितः; G2 भीष्मस्य भयं; M मीष्माद्यथितः (M4 °तं) (for मीष्माद्ययितः). — द) G2 भूयस् (for भयं). Gs स्वमस्य; Ms तद्य (for स्वमद्य). D1 चैव (for

24 K1 om. 24 abe (cf. v. 1. 23). — b) Ko. 2 विल्लापानुबंध ; K4 B Da Dn Di. 5. v. 8 Cc विश्व (Ds प्रावि )कापापविद्धं ;  $D_1$   $T_1$   $G_2$  विप्रलापानुबंधं (  $D_1$  विद्धं ) ;  $D_0$  विज्ञपदानुबंधं ; M विप्रलापाववर्द्धं •

25 °) Ko तमातपंतं. Dns दि महाजवेन; D2 T'
G M4 सहसा जवेन (Gs °सार्जुनेन) (for महता जवेन).
— °) D1. इ शिखंडिनं मीष्ममयो समीक्ष्य; S °नं मीष्मरथं तदानीं. — Ds om. 25° . — °) K2 Dn D4. 5. 8:
अवारयामास; K3. 5 Bs. 4 D2. 6 निवारयामास. Ks:
शस्यम्. T2 M एव; G1-2 एवम् (for एनं). — °)
K Bs. 4 D1. 2. 4. 6. 8 T1 G अक्षेण; M चाक्षेण
(for शक्षेण). D1 तीमेण (for भोरेण). Ko-2 हिः
दुर्जयेन; D4 (before corr.) सुदुष्करेण (for सुदुर्जयेन).

26 Ds repeats 26ab after 26. — a) Ko सखापि ह्या; D1.3 जामेयमझं; D3 (second time) सेनापि ह्या; T1 G स चापपृष्ठात् (for स चापि ह्या). D8 (second time) तमुद्दियंमाणम्. — b) D1.3 ह्या (for असं). B Da Dn D1.3-7.3 (first time) S सम-प्रकाशं; D8 (second time) समानकस्पं (for सम-प्रमावम्). — K5 om. (hapl.) 26ad. — b) K2 नासी विसुद्धा; K3 D5 न संमुमोह; B1-5 Da Dn D5.7 T2. M नासंप्रमुद्धा; B1 न संमुमुद्धा; D1.3 तत्संप्रधा(D5 चा)थं; D2.4.3 नासंप्रमुद्धा; T1 G4 नाकंपताथ; G1.3 नासंप्रसुद्धा; G2 नाकंप्रसुद्धा (for नासी व्यमुद्धाद्द). — D8 om. 26d-27a. — b) K4 नासी; S नीरो (for राजन्). D3 महेंद्रसहराप्रभाव:; D8 (sup. lin. as in text). S 'प्रतिमत्रकाश: — After 26, D8 repeats (with v.l.) 26ab.

27 Ds om. 27ª (of. v. l. 26). — । D2 तथैव

शिखण्ड्यथोग्रं प्रतिघाताय तस्य ।
तदस्रमस्रेण विदार्थमाणं
स्वस्थाः सुरा दद्दशुः पार्थिवाश्र ॥ २७
भीष्मस्तु राजन्समरे महात्मा
धतुः सुचित्रं ध्वजमेव चापि ।
छिच्चानदत्पाण्डसतस्य वीरो
युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राज्ञः ॥ २८
ततः सम्रत्सुज्य धतुः सवाणं
युधिष्ठिरं वीक्ष्य मयामिभृतम् ।
गदां प्रगृद्धाभिपपात संख्ये

जयद्रथं मीमसेनः पदातिः ॥ २९ तमापतन्तं महता जवेन जयद्रथः सगदं भीमसेनम् । विव्याघ घोरैर्यमदण्डकल्पैः शितैः शरैः पश्चशतैः समन्तात् ॥ ३० अचिन्तयित्वा स शरांस्तरस्वी चृकोदरः क्रोधपरीतचेताः । जघान वाहान्समरे समस्ता-नारक्षजान्सिन्धुराजस्य संख्ये ॥ ३१ ततोऽमिवीक्ष्याप्रतिमप्रमाव-

C. 6. 3784 B. 6. 85. 34

(for तन्नेव). — ) K1 शरे; De शसीस (for शरेस्). Ko. : तमझं; Dn: Di तदाखं (for तद्खं). Ti Ga परिबाधमानः; G1.8 प्रतियोधमानः — °) Ko-2 अथादधे. र्रा वरूणस्; Ko-2 वारणस्. Ti Gi. 8. 4 अखमन्यत् (by transp.); Т: अखवेगं; С: अखमन्यं (for सन्यद्शं). — d) B Da Dn D4-8 उम्र शिखंडी; Ds शिखंडिरुप्रं (for शिखण्ड्यथोग्रं). K4 B Da Dn D1-8 प्रतिघातमस्य; D1.9 'घातनाय (for 'घाताय तस्य). Ks शिखंडिनोग्रं प्रतिथात्मनस्य; T1 G M मुख्यं ( G1. 8 Ma उम्रं; Ma अद्भवं; Ma [sup. lin.]. ३ अन्यं; Ma ततः; Ms सस्तं) शिखंडी च वधाय तस्य; Ts शिखंडी च वीरो हि वधाय तस्य · - °) Ko. 1. 8. 5 Dns D1-8. 6. 8 M2. 5 निवार्थमाणं ; K2 B2 D4. 7 M1. 8. 4 निदार्थमाणं — ') Da स्वःस्थाः (for खस्थाः). Ks पुरा (for सुरा). Ks स्वच्छाप्सरो (for सस्याः सुरा). Ms चारणाश्च (for पार्थिवाञ्च )

28 b) K3 B3. 4 D1. 2. 4. 8 च चिन्नं; K4 B1 Dn2
D1. 8 सचिन्नं; B3 सचिन्न-; T2 G2. 8 सुचिन्न- (for
सुचिन्नं). D1 ध्वजमेकेन तस्य (for ध्वजमेव चापि).
D3 वापि; T2 चाग्रु (for चापि). — °) T2 M4
Hस्वा; M1. 8. 5 हिस्वा (for छिस्वा). D8 M (except
M2) नदन् (for अनिदन्). D1 पांडुपुत्रस्य (for
भुतस्य). — अ) D2 (before corr.) युधिश्विरस्याथ तद्या

29 °) K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> (before corr. as in text) समुन्धिय (for "त्सुन्य). D<sub>6</sub> सबाणे. — °) K<sub>5</sub> मींच्स-; D<sub>1</sub> प्रेह्य (for चीह्य). D<sub>1</sub> त्याभिमृतं (for मयाभि"). — °) K<sub>0</sub>-2 गृहीत्वा (for मगृह्म). Da Dn D<sub>2</sub>. s. 8 S [अ]य (for [अ]भि-). K<sub>1</sub> om. from संस्थे in 29° np

to विज्याध in 30°. T2 G1-8 M संसे — d) T1 G प्रतापी (for पदाति:). K3. 5 D2 जयद्रथं सहसा मीम सेन:; Cv as in text.

30 K1 om, up to विद्याघ in 30° (cf. v. l. 29).

K5 reads 30° twice. — °) K0 तमातपंत. Ś1

K0. 2. 8. 5 (both times) D1. 2° सहसा (for महता).

— °) T1 G संगतं; T2 सहसा (for सगदं). K5
(both times) जयव्रथं सहसा मीमसेन: — °) D1 सितै:
(for शितै:). K1 शिरै: (for शरै:). B1-8 Da Dn

D1. 5. 7 व नविम:; D1 ससशतै:; D8 पंचदशै: (for ध्वातै:). K2 समस्तात्. K1. 8. 5 शिलाशितैस्तप्र (K5°तै:

स्त्र-) शरै: समंतात्; D8 शितै: शरौधैनंविमः समंतात्.

31 ") Ks. s Ds अचित्रयानः. Ti Gt द्व (for स).

Ks Di. s शरास (for शरांस). — ") Ks Ds Ti G
कोप (for कोघ ). — ") Ms वाणान् (for वाहान्).

Ks. s Ds. s त्वरितः (for समरे). Si समस्तं ; Ks B

Ds Mi. s. s समंताद ; Di महारघो (for समस्तान्).

— Si repeats 31d-32b after 32c. — ") Ki बारंघजान् ; Ks पाराशतां ; Ks B Dns Ds (before
corr). s पा(Ds प)रावतान् ; Ks ड्यरोजवान् ; Ds

Ds नानायुजान् ; Dni वनायुजान् ; Di झारहजान् ; Ds

(marg. sec. m.) मनोजवान् ; Ds आराह (before corr.

"हि )जान् ; Ds. i पाराशजान् ; Ds पाराशरान् ; Ti Gs

क्वोदरः ; Ts स संमतान् ; Gi-s सुसंमतान् ; Mi-s. s

स सध्यजान् (for आरहजान्). Gi. s M संसे ; Gs

संवे (for संस्वे). Si (both times) तथा ध्वजान्सित्रः
राजसंस्वे.

. 32 °) Ks विभीक्ष (for sिमविक्ष्य). M (excepte Ma) अतापस् (for 'प्रमावस्). — ') Si सम्युवयी;

C. 8. 3794 B. 6. 63. 24 K. 6. 85. 34 स्तवात्मजस्त्वरमाणो रथेन ।
अभ्याययो मीमसेनं निहन्तुं
समुद्यतास्तः सुरराजकल्पः ॥ ३२
मीमोऽप्यथैनं सहसा विनद्य
प्रत्युद्ययौ गद्या तर्जमानः ।
समुद्यतां तां यमदण्डकल्पां
दृष्ट्या गदां ते कुरवः समन्तात् ॥ ३३
विहाय सर्वे तव पुत्रमुग्रुं
पातं गदायाः परिहर्तुकामाः ।
अपुक्रान्तास्तुमुले संविमदें
सुदारुणे भारत मोहनीये ॥ ३४

अमृढवेतास्त्वथ चित्रसेनो

महागदामापतन्तीं निरीक्ष्य ।

रथं सम्रत्मुज्य पदातिराजी

प्रगृह्य खड्नं विमलं च चर्म ।

अवप्रुतः सिंह इवाचलाग्रा
जगाम चान्यं भ्रुवि भूमिदेशम् ॥ ३५

गदापि सा प्राप्य रथं सुचित्रं

साश्चं सस्रतं विनिहत्य संख्ये ।

जगाम भूमि ज्वलिता महोल्का

प्रष्टाम्बराद्वामिव संपतन्ती ॥ ३६

आश्चर्यभृतं सुमहत्त्वदीया

Ds अस्याययुर्. Śi Ko (sup. lin.). = नियंतुं; Ki विश्वतं; Ds विहंतुं (for निहन्तुं). — After 32°, Śi repeats 31<sup>d</sup>-32°. — d) Da Di समुचतासं; D: समुख्यासः Da Di.s. s सुरराजकरूपं. — After 32, Di T G Mi. 2 ins.:

331\* जयद्रथी भग्नवाहं रयं तं त्यक्ता ययौ यत्र राजा कुरूणाम् । भयेन भीमस्य स मूढचेताः ससौबलस्तत्र युद्धस्य भीतः ।

[(L.1)  $M_2$  भग्नवाहो.  $G_2$  च (for तं). —(L.3)  $T_2$  मूदस्य (for भीमस्य).  $D_1$  भयात्समीपस्य तु मूदचेताः. —(L.4)  $D_1$  ययौ स्खलन्हृष्टरोमास्त्रभीतः.]

33 \*) D1 [5]पि नादं (for sप्यथैनं). — b) G2
सहसा; M समरे (for गदया). Ks D2 M (except
M2) तं ज्ञञ्चान; D1 राजमानः; D5 गर्जमानः; D6.3.
तर्जयानः; T1 G इंतुकामः (for तर्जमानः). — b) T2
तदा (for गदां). D1 सुमीताः; D6 समेताः (for समन्तात्).

34 °) Bs. 4 Da Dn D1. 5. 7. 8 T G M2 पुत्रमुद्रां;
D1 राजपुत्राः (for पुत्रमुद्रां). D3 विहाय जग्मुस्तव पुत्राश्च
सर्वे . — °) K1 Da Dn D1. 5. 7. 8 मैसीं गदां तां (Da
Dn1 D5 ते); S गतिं गदायाः (T2 G1 °तायाः) (for
पातं गदायाः). K0. 2 G2 परिहंतुकासाः; K8 °हर्गुकासः.
— °) S1 M अपाक्षांतास; K5 व्यप°; D3 उपक्रांते
(for अपकान्तास). K8 तुसछं; K5 D2. 8 तुसछे.
K8. 5 B1. 3. 4 Da Dn1 D2. 3. 5. 6 M संप्रमर्वे; T1 G

संप्रहारे ( $G^2$  \*रै:);  $G^2$  संप्रवृत्ते;  $G^2$  संप्रवृत्ते (for संविमर्दे).  $G^2$  स्वाक्ष्य संविमर्दे (for सु-).

35 °) G2 आमूह°; M2 विसूह°. — b) T G M4 तदा (T2 तां वै; G1.3 तथा; M4 ततो) गदाम्; M1-5.5 विश्रां गदाम् (for महागदाम्). K2.3 D1.6 आपततीं. T G समीक्ष्य (for निरीक्ष्य). — °) T1 G2.4 रथात् (for रथं). T1 G4 समुत्यसः; G1-3 °िक्षत्य (for क्संच्य). K0 पदातिमाजौ. — °) K3-5 B D (except D1-3) T1 G3.4 M1-8 विपुर्छ (for विमर्छ). — °) T2 अथाद्धतः; M2.4 अवाद्धतः. — ¹) K4 B जगामान्यं मूमिप मूमिदेशं; D1 T2 जगाम पन्नां सुवि मूमिदेशं.

36 °) D1 तु (for [अ]िष). K5 Da2 D1.5 M सं (for सा). T1 G तस्य (for प्राप्य). K0-2 T1 G4 विचेत्रं; G2 सचित्रं; M सस्तं. S1 गदामिमां प्राप्य स्थीं विचित्रं: — °) M1-3.5 साथं सकेतुं; M4 भीमेन सुक्ता (for साथं सस्तं). T2 G1.8 M संखे; G2 संघे. — °) D6 ज्विलतां; T2 ज्विलतं. Da1 महोल्कया; D6 G2 महोल्कां. — व ) K2 अष्टा स्वराद्वामिव; D8 अष्टांगरागिव; T2 ह्रष्टांबराद्वामिव. B4 Da Dn D4-8 संचरंती (D6.8 विं); D8 संपतंतीं; T1 G2.4 निष्पतंती (G2 विं). D1 च्युतांबराज्वमिनवापतंती.

37 °) Ko lacuna; K2 B2-4 Dn2 D4. 7. 8 आश्चर्य-रूपं; T2 °शूमिं (for 'भूतं). K3 त्वदीयो. — °) K3 D2. 8 तं; K4 तां; D6 ते (for तद्). D4. 3 हक्षेव तद्भारत संप्रहृष्टाः । सर्वे विनेदुः सहिताः समन्ता-

त्युपूजिरे तव पुत्रं ससैन्याः ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

67

संजय उवाच ।
विरयं तं समासाद्य चित्रसेनं मनस्तिनम् ।
रथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव ॥ १
तस्मिस्तथा वर्तमाने तुम्रुले संकुले सृशम् ।
मीष्मः शांतनवस्तूर्णं युधिष्ठिरम्रपाद्रवत् ॥ २
ततः सरथनागाश्वाः समकम्पन्त सृक्षयाः ।
मृत्योरास्यमनुप्राप्तं मेनिरे च युधिष्ठिरम् ॥ ३

युधिष्ठिरोऽपि कौरन्यो यमाभ्यां सहितः प्रश्वः । महेष्वासं नरन्यात्रं भीष्मं शांतनवं ययौ ॥ ४ ततः शरसहस्राणि प्रश्चश्वन्पाण्डवो युधि । भीष्मं संछादयामास यथा मेघो दिवाकरम् ॥ ५ तेन सम्यक्प्रणीतानि शरजालानि भारत । प्रतिजग्राह गाङ्गेयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६ तथैव शरजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष ।

C. 6. 3717 B. 6. 36. 7

भातरः संप्रहृष्टाः; Dr भ्रातुरसं (for भारत संप्र ).
— °) Si विभेदुः (for विनेदुः). Di सहसा (for सिहताः). — °) Ko-3 Dn D3.7.8 प्रपृतिरे; D5.6 सुपृतिरे (D5 °ते); T2 अपृतिरे (for पुपृतिरे). K3.5 D2.6 पुत्रस्य शौर्ये; K4 पुत्रं ससैन्यं; B1.2 Dn Dn D5 M4 पुत्रं च सैन्याः; T G पुत्रस्य योधाः (for पुत्रं ससैन्यः). M1-3.5 संपूज्यंतस्त्वय चित्रसेनं

Colophon om. in \$1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 De mention only सप्तम युद्धिवसे (De 'दिवसयुद्धे); Ks सप्तमेहिन; K4 Da Dn1 सप्तमेहि; M4 सप्तमेहिके. — Adhy. name: T2 G2 M1. 2 संकुलयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 77; Da2 (sec. m.) 43; Dn2 Ms 83; De T1 G 80; T2 Ms. 4 82; M1. 2 81 (as in text). —Śloka no.: Dn1 42; Dn2 D5. 6 40.

## 82

1 °) K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 तु; T2 स (for तं). Dn समाकोक्य (for "सावा). — b) K8. 5 D2 यदास्विनं; D8. 6 S महारथं (for मनस्विनस्). — d) G2 विकीर्णस्

- 2 °) T2 तदा (for तथा). °) K2.5 D2.3.6 तुमले. K5 D2 भृत्रासंकुले (for संकुले भृत्रास्). °) K8.5 D2 राजन् (for तूणे).
- 3 b) Dai Dni (before corr.) Di.s.s समकंपत (for 'कस्पन्त). — ') Di मुलोरास्यमुखप्राप्तं. — ') Ks [s]थ; Di तं(for च).
- 4 °) B4 T2 कौरव्य · °) K1 महेज्वासो · व)
  D2 भीष्मा:
- 5 °) Dai प्रमुचन्; Di विद्यंचन्; Di Mi प्रश्चं चत्; Mi प्रामुंचत्. — °) Ki स रखादयामास; Ki.s Di प्ररक्षाद ; Di प्रस्ताद (for संखाद ). Ki मेघी यहद् (for यथा मेघो)
- 6 \*) G2 प्रभूतानि (for प्रणीतानि). \*) Bs तानि शस्त्राणि (for शरजालानि). Si Ds. Ti G Mi मारिष; K Bs. 4 Dn2 D2. 4. 6. 8 भागशः; Bi Ds. Dn1 Ds सर्वेशः (for भारत). \*) Ds तानि (for प्राति-). M (except Mi) गांगेबः प्रतिजप्राहः D2 om. 6<sup>2</sup>-8\*.
- 7 Ds om. 7 (cf. v. l. 6). \*) Gs. इ भीक्सेणा स्नाणि (for 'णास्तानि). Ks सर्वशः; D1 भागशः; T Gs-1 भारत (for मारिष). Cv as in text. — Si

C.8.3797 B.6.86.7 K.6.86.7

आकाशे समद्दयन्त खगमानां वजा इव ॥ ७
निमेपार्थाच कौन्तेयं भीष्मः शांतनवो युधि ।
अद्दर्यं समरे चक्रे शरजालेन भागशः ॥ ८
ततो युधिष्ठिरो राजा कौरव्यस्य महात्मनः ।
नाराचं प्रेषयामास कुद्ध आशीविषोपमम् ॥ ९
असंप्राप्तं ततस्तं तु श्चरप्रेण महारथः ।
चिच्छेद समरे राजन्मीष्मस्तस्य धनुश्चयुत्तम् ॥ १०
तं तु छिच्वा रणे भीष्मो नाराचं कालसंमितस् ।
निजन्ने कौरवेन्द्रस्य हयान्काश्चनभूषणान् ॥ ११

हताश्चं तु रथं त्यक्त्वा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।
आरुरोह रथं त्यं नकुलस्य महात्मनः॥१२
यमाविष सुसंकुद्धः समासाद्य रणे तदा।
श्चरैः संछादयामास मीष्मः परपुरंजयः॥१३
तौ तु दृष्ट्या महाराज भीष्मवाणप्रपीडितौ।
जगामाथ परां चिन्तां भीष्मस्य वधकाङ्क्ष्या॥१४
ततो युधिष्ठिरो वश्यात्राङ्कस्तान्समचोदयत्।
मीष्मं शांतनवं सर्वे निहतेति सुहृद्धणान्॥१५
ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्चत्वा पार्थस्य भाषितम्।

om. 7°-8°, — °) Ks Dai Ts 'इड्यंते. — <sup>d</sup>) Ki खगमानं; Dni (before corr. as in text) दालमानां; G2 खादमानां (G2 'नाः). T2 G2 प्रजा (for ज्ञजा). Bs D6 श्रजमानाः खगा ह्व; D1 दालमानामिव श्रजाः; D2 मेघा हव नभस्तले.

9 °) D1 T2 राजन् (for राजा). — °) K1 कौरस्य च (sic); G2 कौतेयस्य (for कौरव्यस्य). — °) S नाराचान् (for नाराचं). D1 प्रेषयामास नाराचं. — व) B2 कुद्धम्. D1 समरे बह्रिसंनिमं; S कुद्धो ग्राशीविषो पमान्

10 °) Ko ततस्ती तु; K4 B1-3 Dn2 D4.7.8 तु तं तत्र; K5 D2 धुरप्रेण (for ततस्तं तु). S1 ते तु; K1 तां तु; B4 तत्र; Da Dn1 D5 तूण (for तं तु). S असंप्रासांस्ततस्तांस्तु. — °) S महायशाः (for 'रथः). K5 D2 भीष्मः शांतनवो युधि. — °) S भीष्मः (for राजन्). — °) K5 ततसः D2 धुतस् (for भीष्मस्). D3 धनुच्युतं. S पांडवस्य धनुश्चयुतान्.

11 a) 8 तांस् (for तं). Da Dn1 (m as in text) Ds. 5 हित्वा; M1 जित्वा (कित्वा). — b) Ks. 5 Bs-4 Da Dn1 D1. 2. 5. 6 कालसंनिभं (for "संमितम्). S नाराचान्कालसंमितान् (T2 Ms "संनिभान्). — e) Das निजन्नन् M (except Ms) कौरवेयस्य (for वैन्द्रस्य). — d) T1 Gs. 4 कनकभूषणान् — After 11, S ins.:

332\* हताश्चे तु रथे तिष्ठन्यार्कि चिक्षेप धर्मराद् । तामापतन्तीं सहसा काल्पाशोपमां शिताम् । चिच्लेद समरे भीष्मः शरैः संनतपर्वभिः ।

[(L. 2) M (except M4) समरे (for सहसा). G3 M1 (also as above) काल्डंडोपमां. T2 सितां (for शिताम्). — (L. 3) M5 चिक्षेप (for चिच्छेद).]

12 4) K1 हत्वाश्चं; T2 हताश्चस् (for हताश्चं).
- b) S धर्मराजो (for 'पुत्रो).

13 a) K3.5 B1 D2 G1 हि संकुद्ध: (B1 दो); K4 एणे कुद्ध:; B2-4 Da Dn1 D5 T2 पुसंकुद्धो; Dn2 D1.4.6-6 च संकुद्धो (D6 दु:). — K0-2 om. 13b6. — b) D1 परिवार्थ (for समासाख). T1 G4 तथा (for तदा). — ') K5 D2 स च्छा (K5 संछा) द्यामास एणे; D1 छादयेतां शरैसीक्ष्णेर्. — ') D5 सीहमं. D1 मीहमं शांतनवं एणे. — After 13, D1 ins.:

333\* भीक्मोञ्चि रथिनां श्रेष्ठो विव्याध निश्चितः शरैः । आतरौ तौ महावीयौं शत्रुसैन्यभयंकरौ ।

14 <sup>5</sup>) \$1 'प्रवाधितो; G1.2 'प्रपीडित: — ') K3
D2.4 परमां ( for [अ]थ परां). — ') S भीष्मं प्रति
युधिष्टरः

15 °) S धर्मात्मजो (for युधिष्टिरो). K: वाच्यान्; Ks. 5 D1. 2 राजा; Dn1 (before corr. as in text) मत्स्यान्; Ds वस्सान्; T2 G1. 3 [5]पश्यंस्; M1 पश्य; M2 पश्यंस् (for वश्यान्). — °) S ताल्राज्ञ: (by transp.). Ś1 समदशंयन्; Ks. 5 D2. 6 °नोदयत्; K4 °देशयत्; D8 G1. 2 M5 °चोदयन्. D1 सुद्धहाज्ञोन्य चोदयन्. — °) G1. 2 सीपम: B Da Dn1 D4. 5. 7. 8 T1 G4 संख्ये; G1-8 संखे (for सर्वे). — d) Ko-2

महता रथवंशेन परिनद्धः पितामहम् ॥ १६
स समन्तात्परिवृतः पिता देवव्रतस्तव ।
चिक्रीड घनुषा राजन्पातयानो महारथान् ॥ १७
तं चरन्तं रणे पार्था दृहश्चः कौरवं युघि ।
मृगमध्यं प्रविश्येव यथा सिंहशिशुं वने ॥ १८
तर्जयानं रणे श्रूरांस्नासयानं च सायकैः ।
दृष्ट्या त्रेसुर्महाराज सिंहं मृगगणा इव ॥ १९
रणे भरतसिंहस्य दृहशुः क्षत्रिया गतिम् ।
अभेनश्रुसहायस्य यथा कक्षं दिधक्षतः ॥ २०
शिरांसि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे ।

तालेभ्य इव पकानि फलानि कुशलो नरः ॥ २१ पतिक्रिश्च महाराज शिरोभिर्धरणीतले । बभूव तुम्रलः शब्दः पततामक्मनामिव ॥ २२ तिसिस्तु तुम्रले युद्धे वर्तमाने सुदारुणे । सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्यतिकरो महान् ॥ २३ भिन्नेषु तेषु व्यूहेषु क्षत्रिया इतरेतरम् । एकमेकं समाहूय युद्धायैवोपतिक्षिरे ॥ २४ शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम् । अमिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ २५ अनादृत्य ततो भीष्मस्तं शिखण्डिनमाह्वे ।

C. 6. 3616 B. 6. 85.29

निहन्मेति; Ks Ds Ti G निञ्चतेति; Di निहंतेति (for निहतेति). Dai सुदारुणात्; Ti G सुहृद्रणं. Si निहन्यं सुहृद्रणं; Ts Mi. 3-5 निहन्म ससुहृद्रणं; Ms विहन्म ससुहृद्रणं:

16 ) Dn Dt. 7. 8 पार्थिव-; Tr G तस्य प्र- (for पार्थस). K1 भारतं (for भाषितम्).

17 °) T1 G2.4 का समंतात् (for स समन्तात्).
K5 परिवात:; D2 परिविवृत: (hypermetric) (for परिवृत:). — °) K5 D5.8 चि(D8 वि)क्रीडे. — °)
S1 (sup. lin. as in text) महारथं; M1 °रथात्.
D1 पोययन्वे रथोत्तमान्.

18 °) Dai चरंत. Ks पार्थान्; Di पार्थ. — °)
Ti Gi कौरवा. Ks तथा; Ki रणे; Ks Di. 2 तदा
(for युघि). — °) Ko. 1 Di. 2 स्वामध्ये (for 'मध्यं).
Ko. 2 D2 G2. 3 M (except Ms) प्रविश्येव; Dai प्रविविश्ये; Di हि संप्राप्तं; T2 प्रविश्ये च (for प्रविश्येव).
— d) Ks. 5 D2. 8 T2 सिंहशिशुद्; Bi. 2 Da2 Dni
Di. 4-7 सिंहं महा-; Bs सिंहो महा-; Dai Dns Ds
सिंहमहा- (for सिंहशिशुं). Bi यथा सिंहं महारणे.

19 °) र्डा तर्जयंत; Dai तर्जयानां; Di गर्जमानं Ki जूरास; Ks Di.s जूरं; De वीरांस् (for जूरांस).

') Di त्रासयंतं च सैनिकान्. — ') Ki Dai त्रेसुर्;
Ks नेग्रुर् (for त्रेसुर्). Di परं राजन् (for महाराज).
Ks स्थ्राप्रे सुमहाराज — ') S (except Ms) यथा (for हव).

20 °) Ks. 5 B1 Da1 Dn1 D1. 2. 3 मारतसिंहस्य D3 S तस्य (D3 रणे; T2 M तन्न) भारत मीष्मस्य

— \*) Ds Ts वायु: (for वायु-). — \*) Ts काष्टं; G1-s Ms. s काष्टान्; M1 काष्टा (for कक्षं). Ks Ds दिधिक्षतः (for \*धक्षतः). Ms यथा काष्टानि पक्षतः

21 °) S श्रेष्ठः (for भीडमः). — Ko.2 om. (f hapl.) 218-22°. — °) Si बल्लेस्य (for तालेस्य). Di.3 परि- (for इव). — °) Di फलानीव मध्कराः; Da फलानीव महानितः

22 Ko. 2 om. 22abs (cf. v. l. 21). — a) S ततो राजम् (for महाराज). — b) Ks D2. 3 घरणीतळ; T1 G च महीतळे. — b) Ks. b Dai D2. 3. 5. 6 तुमळ: — a) Dai श्राप्ता.

23 °) Ks-5 B Da Dn Di-3 T1 Gi M (except Mi) सुतुस् (Ks.5 Dai D5 °म) छे (for चु तुसुछे).

- 5) Ks.5 B Da Dn Ds-5 संयानके; D: 8 संयानके (for सुदाहणे).

24 °) Ds अभिन्ने; T1 Gs. 4 सम्रेष्ठ (for सिन्नेष्ठ).

Ko-s तेन (for तेषु). Ks ब्यूबेषु. — ) Ks Ds
चेतरे (for इतरे ). — ) K1. 4 D1 G2 Ms. s एक एकं;

Ks Da Dn1 (before corr.) Ds एकमेनं; M1 एकरोकान्; Ms एक एकान् (for एकमेकं). De समासाय (for "हूय). — ") Ks. s D2 युद्धावैके प्रतस्थिरे; B

Dn1 युद्धावैनावतस्थिरे.

25 °) S समाहूय (for 'सास). — ') Ks. 5 Ds T1 G2.4 M4 भारतानां. — ') T1 G2.4 सोबबीत् (for चात्र').

26 <sup>6</sup>) Ds अनाह्रस. — <sup>8</sup>) Ks Ds स (for तं).

C. 6. 3816 B. 6. 36. 26 K. 6. 86. 25

प्रययौ सुझयान्कुद्धः स्नीत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः ॥ २६ सुझयास्तु ततो हृष्टा दृष्ट्वा भीष्मं महारथम् । सिंहनादान्बहुविधांश्रकुः शङ्कविमिश्रितान् ॥ २७ ततः प्रवृष्टते युद्धं व्यतिपक्तरथिद्धपम् । अपरां दिश्रमास्थाय स्थिते सवितिर प्रभो ॥ २८ धृष्टसुम्रोऽथ पाश्राल्यः सात्यिकश्च महारथः । पीडयन्तौ भृशं सैन्यं शक्तितोमरवृष्टिभिः । शृस्तेश्च बहुमी राजझमतुस्तावकात्रणे ॥ २९ ते हन्यमानाः समरे तावकाः प्रस्पर्यम ।

आर्यां युद्धे मितं कृत्वा न त्यजन्ति सा संयुगम् ।
यथोत्साहं च समरे जञ्जलोंकं महारथाः ॥ ३०
तत्राक्रन्दो महानासीत्तावकानां महात्मनाम् ।
वध्यतां समरे राजन्पार्षतेन महात्मना ॥ ३१
तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ ।
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ पार्षतं प्रत्युपस्थितौ ॥ ३२
तौ तस्य तुरगान्हत्वा त्वरमाणौ महारथौ ।
छादयामासतुरुभौ शरवर्षेण पार्षतम् ॥ ३३
अवष्ठत्याथ पाश्चाल्यो रथात्तृणं महाबलः ।

— K: om. 26°-27°. — °) Ko. 1 मील्मः (for कुद्धः). — <sup>d</sup>) T: चात्र (for चिन्त्य). Ti G स्नीत्वं तस्य विचित्रयन्

27 K2 om. 27° (cf. v. l. 26). — ) \$1 K (K2 om.) D1.2 M4 च (for न्). K4.5 B1.8.4 Dn2 D1.2 T G दृष्ट्वा; B2 तृष्टो; M (except M4) युद्धे (for हृष्टा). — ) K4 B1 Dn2 D2 तृष्टं; K5 प्रष्टं; B2.8 T G भीवमं; B4 D1 हृष्टा (for दृष्ट्वा). B2 दृष्ट्वा; B8 मति-; T G युद्धे (for भीवमं). \$1 K0.1.4 महाहवे; K8.5 B1 D2.8.6 महार्णे; D1 द्यव-रियतं (for महारथस्). — ) K2.5 D21 D11 D2.8 च विविधांश् (for बहुविधांश्). T1 G सिंहनादं बहुविधं. — ) K5 D2 सिंहविमिश्रितान्; T1 G शंखविमिश्रितं. D1 M विनेदु: शंखिमश्रितान्.

28 \*) D2 अभिषक्तरथिद्वषं; G3 M2.4.5 ज्यतिषिक्तं.
— \*) B2-4 D3 पश्चिमां; C0 अपरां (as in text).

Ko.2 Da1 D2.5 दिशिमास्थाय; K3 B दिशमासाद्य;

D1 दिशमाश्चित्य; T2 जितमास्थाय; M2 निशमां.

29 ") Тэ धृष्टबुक्रस्तु; Мэ धृक्षेन. Śі पंचाल्यः; Ті Сз-1 पांचालः. — ") Šі सात्यकि. — ") Кі पांडयतो; Кз. з Dn Сл-3 "यंतो; Da D5 "यंतं; Тэ "यंते; Мз "यानो. — ") Ко "ऋष्टिमिः; Dai "हृष्टिमिः; Di "सायकैः; Ті Сз. 4 "यष्टिमिः. — ") Ко. з शरैश्च (for शक्षेश्च). Кз बहुली (for बहुभी). Вз वीरो (for राजञ्ज). К4 Ві. з. 4 Da Dn D4-8 शकी-(Dn2 "रे) बहुविधे राजन्; Di अक्षेश्च बहुभिस्तिक्षेग्र; S (except M4) अक्षेश्च बहुले राजन्. — ") Da Dn D4. з. र आजमुस; Di निजमुस; Ds राजयुस; Тэ М (except M4) निञ्जस; Сл. з निञ्जसुस (for जमतुस).

. 30 Ds reads 30 after 32 की. — • ) K1 ते इन्य-

मानः; K2 निह्न्यमानः; D1 ते बध्यमानः. T G2.4 M (except M4) संग्रामे (for समरे). — b) K3.5 D2.6 S भरतर्षम; B2-4 पुरुषप्रमाः; D1 भरतोत्रमाः. — b) श्रे बावां (for बावां). K5 द्या (for कृत्वा). — c) श्रे बावां (for बावां). K5 द्या (for कृत्वा). — d) K8 स्यजंती. K0-2 च (for सा). Da1 D1.5.6 संयुगे. — b) K2-5 D2.4.6 तु (for च). D7 समरं. — D7 om. 30/-32c. — b) B1.2.4 जग्मुर् (for बाहर्). B1 Da1 Dn1 D3.4 S डोकः; B2.4 डोके (for डोकं). K2-5 D2.6 निज्ञास्तावका (K3.6 D2 कान्) रहे।

31 Dr om. 31 (cf. v. l. 30). — a) Ko Ta M1. 8. 5 तथाकंदो; T1 G1 अज नादो; G1-3 अजाकंदो; M5 (sup. lin.) तदाकंदो. — M1. 3. 5 transp. 31ed and 32eb. — c) G3 युध्यतां; Cv वध्यतां (as in text). D1 घोरे (for राजन्). — d) D3 महास्मनां. — M2 repeats 31ed.

32 Dr om. 32<sup>a</sup> (cf. v. 1. 30). Mi. s. s transp. 31<sup>cd</sup> and 32<sup>ab</sup>. — a) K5 T2 M4 तच्छुत्वा (for तं धुत्वा). — b) D2 महारथा:; D3 S विशा पर्ये (for महारथी). — After 32<sup>ab</sup>, D2 reads 30. — \$1 om. (hapl.) 32<sup>c</sup>-33<sup>b</sup>. — b) K4 [अ]न्योन्यं (for आ]-वन्त्यो). — d) K3-5 B2 Da Dn1 D2. 8. 5 S समुप-स्थितो (K5 "तं) (for प्रत्युपस्थितो).

33 \$1 om. 33% (cf. v. l. 32). — ") S (except M1) तत्तोस्य (for तौ तस्य). Ks तुरगी; Ds तु ह्यान् (for तुरगान्). — ") Ks पार्वतौ

34 °) K2.3 [ब]थ पांचाल्यो ; S (except M4) ततो यानात् (G2 रयो याना) (for [ज]थ पाद्धाल्यो ) — °) Ko-2.5 B2 D1-3 °रथ:; Da1 Dn1 D5 °वर्ड आरुरोह रथं तृणं सात्यकेः सुमहात्मनः ॥ ३४
ततो युघिष्ठिरो राजा महत्या सेनया दृतः ।
आवन्त्यौ समरे कुद्धावभ्ययात्स परंतपौ ॥ ३५
तथैव तव पुत्रोऽपि सर्वोद्योगेन मारिष ।
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ परिवायोपतिस्थिवान् ॥ ३६
अर्जुनश्चापि संकुद्धः क्षत्रियान्क्षत्रियर्षम् ।
अयोधयत संग्रामे वज्जपाणिरिवासुरान् ॥ ३७
द्रोणश्च समरे कुद्धः पुत्रस्य प्रियकृत्तव ।
व्यधमत्सर्वपाश्चालांस्तुलराशिमिवानलः ॥ ३८
दुर्याधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विद्यां पते ।

(for °बल:). T G2-4 M1-8.5 ह( G3 य)तास्राद्धरतर्षम; G1 हतास्रात्प्रसर्षम; M4 हताश्रात्तु रथाद्दली. — °) K3 रथात् (for रथं). Da Dn1 Ds हंतुं; D1 चैव (for त्र्णं). — <sup>6</sup>) D1.2 सात्यकेस्तु; D3 °कस्य; S सात्वतस्य (for सात्यके: सु-).

35 °) K4 भारण्यो; D2 अवंस्पो. S आवंस्पावथ संकुद्ध: — d) K2 अभ्यायास्स; Da Dn1 D5 अभ्यायास्त; Dn2 D1.6-3 अधावत; D1 अभ्ययाद्ध. S1 K5 Da2 D1.2 प्रंतप:; B1 Da1 Dn1 D5 प्रंतप. S समभ्यायात्तरस्विनो.

36 ") D1 पुत्रस्तु; D8 पुत्रापि — b) D2 सर्वी खोगं च (for 'द्योगेन), K2 मारिष:; D3 T1 G M (except M4) भारत . — ) K0. 5 समरे (for [आ]व-न्स्यो) . — b) K3. 5 D3 परिवार्थोपतस्थिरे; B Da2 Dn D2. 4. 7. 8 'वार्यावतस्थिवानु; Da1 D5 'वार्य वितस्थिवानु

37 Gs om. 37. — \*) G1. 8 अर्जुनोपि सुसंकुद्धः — \*) Ko-2 समरे (for क्षत्रियान्). Ko.1 क्षत्रियान् नान्; K2. 4 B Da1 D6 T1 G1. 2 'धँभा:; D1 क्षत्रियोन्तमः; G8 M2. 5 मरतर्षभः — °) D5. ४ आयोधयतः; D3 अयोध्ययतः — \*) K5 इवासुरः

38 °) K2.8.5 B3 D1-3.6 T1 G M द्रोणस्तु;
Da1 D5 द्रोणिक्ष; Dn2 T2 द्रोणस्य (for द्रोणक्ष).
— °) M4 पुत्रस्तु. D1 तव पुत्रप्रिये रत: — °) K5 सर्वपांचास्यांस; B Da2 Dn D2.4.5.8 °पंचालांस; D1 स तु पांचालांस; T1 G M (except M4) तत्र पां.
— °) Da1 इवाचलः; D1 M2-5 इवानिलः.

. 39 ") K2 "पुरोगांस्तु; Dai Ds- 'पुरोगाक्ष; Dai

परिवार्य रणे मीच्मं युयुष्ठः पाण्डवेः सह ॥ ३९ ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति मास्करे । अत्रवीत्तावकान्सर्वास्त्वरध्वमिति मारत ॥ ४० युध्यतां त तथा तेषां कुर्वतां कर्म दुष्करम् । अस्तं गिरिमथारूढे नप्रकाशित मास्करे ॥ ४१ प्रावर्तत नदी घोरा शोणितौघतरिङ्गणी । गोमायुगणसंकीर्णा क्षणेन रजनीमुखे ॥ ४२ शिवामिरशिवामिश्र रुविद्धभैरवं रवम् । घोरमायोधनं जज्ञे भूतसंघसमाकुलम् ॥ ४३ राक्षसाश्च पिशाचाश्च तथान्ये पिशिताश्चनाः ।

C. 6.3833 B. 6.86, 45

°पुरोगास्ते. — b) Dai पुत्रस्तव; Di तव पुत्रा(by transp.). — °) Ti G4 रथैर् (for रजे). — b) G3 युद्रस्त:

40 °) S शुधिष्ठिरो (for दुर्योधनो). — °) D1 मास्त्रति (for भास्त्ररे). — °) B1 योवांस (for सर्वांस्). S अववीतु सुसंकुद्धसः — °) S1 मास्त्रर; D5 मास्त्रर (for भारत). D1 त्वरयध्वं तथा नूपाः

41 a) De युद्धतां तु; M4 युध्यतां हि. Ko Ds S तत्तस; K2.4 B1 यथा; K6 D1.2.6 तदा (for तथा).

— el ) B4 न प्राज्ञयत; D6 M2 अप्रकाशति; D8 G1.3 नप्रज्ञायत (for नप्रकाशति). K3.5 D2 नाप्रकाशत भास्करः. D1 सूर्यमस्तं गिरिप्राप्त अप्रकाश विभावसी.

42 °) S (except T2 M1) ततः प्रावर्तत नदी- °) S1 सोणितोघा; D1 छोहितौच ; D8 सोणितांत्र ;
T2 सोणिताय; G2 सोणितोघ - °) Dn2 D1.1.3
गोमायुश्वतसंकीर्णा - °) B Dn Dn D1-8 क्षणेन क्षण दामुखे

43 °) T2 M4 शिवासिश्च रुद्ं(M4 वं)वीसिः

- °) K8 D2 रविद्धः; D1 नदिद्धः; D8 वदिद्धः
(for रुविद्धः). Ś1 K8 D2 (marg. sec. m.) स्वनं;
K1 नवं; D2 (before corr.) स्वनं; D8 स्वरं (for रवस्). K4 B1 Da Dn D5.7 M1 (inf. lin.) रुवंती
(Da1 °ति) भिः समंततः; B2 D4.8 T1 G2.4 M2.3-5
रुद्(B2 °वं) वीसिः समंततः; G1.3.4 (inf. lin.) रुवं
वीसिः समंततः; T2 अशिवासिः समंततः; M4 इन्या
देश्च समंततः; — °) B1 संस्थे; D6 यहे (for जिं)

- ° ) K3.5 D2.6 भूतसंध्य संकुष्ठः; D8 °संवैः समाकुष्ठं-

C. 6. 3834 B. 6. 86. 45 K. 6. 86. 45 समन्ततो व्यद्दश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४४ अर्जुनोऽथ सुशर्मादीन्राज्ञस्तान्सपदानुगान् । विजित्य पृतनामध्ये ययौ खशिविरं प्रति ॥ ४५ युघिष्टिरोऽपि कौरव्यो प्रात्म्यां सहितस्तदा । ययौ खशिविरं राजा निशायां सेनया वृतः ॥ ४६ मीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनमुखान्रथान् । अवजित्य ततः संख्ये ययौ खशिविरं प्रति ॥ ४७ दुर्योधनोऽपि नृपतिः परिवार्य महारणे । मीष्मं शांतनवं तृणं प्रयातः शिविरं प्रति ॥ ४८

द्रोणो द्रौणिः कृपः श्रत्यः कृतवर्मा च सात्वतः।
परिवार्य चमुं सर्वा प्रययुः शिविरं प्रति ॥ ४९
तथैव सात्यकी राजन्ष्रष्टद्युस्रश्र पार्षतः।
परिवार्य रणे योधान्ययतुः शिविरं प्रति ॥ ५०
एवमेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सह।
पर्यवर्तन्त सहिता निशाकाले परंतपाः॥ ५१
ततः स्वशिविरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा।
न्यविशन्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्॥ ५२
रक्षां कृत्वात्मनः शूरा न्यस्य गुल्मान्यथाविधि।

44 b) K1.2 B Das Dn1 पिशिताशिन:; Ds श्वान.
— c) Da1 ट्यहर्यते; G1.3 [5]प्यदर्यत; M (except M2) हाहर्यंत . — After 44, D1 ins.:

334\* मत्ता रुधिरगन्धेन पिशितेन च ते नृपाः । आस्वाद्यास्वाद्य नृत्यन्ते नादं मुद्धान्ति भीषणम् । कवन्धानि च नृत्यान्ति धनुईस्तानि संयुगे । प्रासमालम्ब्य निशितं निसिशं निर्मेलं महत् ।

45 °) K5 D2.8 M1 [5]पि (for sq). D1 सु-संवार्थ (for सुशर्मादीन्). — °) B1 राज्ञः शतसहस्रशः; B2 D (except D1-8.8) T2 राज्ञः सहपदानुगान्. — °) K5 प्रसुः (for प्रति).

46 Ks om. (hapl.) 46-48; D1 om. 46-47. — a)
Dn2 T2 कीरब्य. — b) Ko. s आत्मिः Ko-s प्रमुः;
Ks D2 तथा; Ds S वशी (for तदा). — b) si
Ko-2.4 प्रयमी शिबिरं; Gs यथा स्वशिविरं. si Ko-s
Das Dn2 Ds. v M4 राजन्; T1 G राजी (for राजा).
— d) Ks D2 महत्या; T1 G निजया (for निशायां).

47 Ks D1 om. 47 (cf. v. l. 46). — ") S
भीमसेनो महाराज. — ") Da Dn1 (before corr.) Ds
भीमसेनमुखान्; T G M2.4 सिंधुराज"; M1. इ. इ आवं
स्प्रमुखान्. Ks D2 रणे; T1 G M2 नृपान् (for
रथान्). — ") Ks Da Dn1 Ds अविजित्य; T1 G
M1-इ. इ पराजित्य; T2 M2 परित्यज्य (for अविजित्य).
Ko-2 नृपान् (for तत:). T2 G1-इ M संखे (M2 "घे).
— ") \$1 Ko-2 प्रथयो (for थयो स्व-). — After
47, T1 G4 read 50.

48 Ks om. 48 (of. v. l. 46). Dan reads 48 after 54. — 4) Dn 页 (for [研]句). — Ms om.

48<sup>5</sup>-49<sup>a</sup>. — <sup>5</sup>) Da Dnı Ds सहारथै:; Ds निवारणे; Mı. इ. इ सहावर्त (for सहारणे). — <sup>e</sup>) Dı चैव (for तुणें). — <sup>d</sup>) Ko-2 प्रययो; Dı ययो स्व-; T2 प्रायात्स्व- (for प्रयातः). — After 48, Mı reads 51<sup>a5</sup>, repeating it in its proper place.

49 Dai om. (hapl.) 49. M2 om. 49 (cf. v. l. 48). — a) K1 G3 द्रोणि: (for द्रोणि:). — b) K5 D2 सारत (for सास्वतः). — b) D3 रणे; T1 G1 ततः; T2 G1-3 M (except M2) चसूः (for चसूं). K5 D2 सेना; B1.2 Das Dn D1.5.7.8 T1 G2 सर्वः; D3 योधान्; T3 G1-8 M (except M2) सर्वाः. — d) D3 T1 G1.5.4 यथुः स्त-; G2 यथौ स्व-(for प्रयथुः).

50 Si om. (hapl.) 50. Ti Gi read 50 after 47. — ") Di तेब्बेप (for तयैव). S सा(Mi-5 स)- सको (for सात्यकी). Ti G राजा. — ") Bi वीर्यवान् (for पार्षतः). — ") Di योधाः; Gi-3 M (except Mi) योधान्. — ") Ki Bi. I Di प्रययुः; Ki युयुः; Bi प्रयातः; Dai झायतः; Dni झाययुः; Ti Gi जग्मतुः; Ms. s प्रयतुः (for ययतुः).

51 a) Ds एवमेव; G1-8 एवमेतन् — Ds om. (hapl.) 51°-52°. — °) Ko-s. s D2 (m as in text) Ms परिवर्ततः Dai पर्यवर्ततः — Ks. s D2 Ti G सहसा; T2 संग्रामान् (for सहिता). — d) G1. 8 युद्ध- काले (for निशा°). Bi Da Dni D1. 2 S (except M1) परंतप (Dai °ए:).

52 Ds om. 52<sup>ab</sup> (cf. v. l. 51). — a) 8 यथा (M1. 2 तथा) (for उतः). D1 ते (for स्व.). Ś1 कृत्वा (for गत्वा). — b) Ś1 कीरवास्तथा; K3-5 B D (Ds om.) 8 कुरुमि: सह (for कुरवस्तथा). — After 52<sup>ab</sup>, D1 repeats 51°-52<sup>b</sup>. — ') K8. 8 D1. 2. 6 स्थव-

अपनीय च श्रल्यांस्ते स्नात्वा च विविधेर्जलैः ॥ ५३ कृतस्वस्त्ययनाः सर्वे संस्त्यन्तश्र बन्दिभिः । गीतवादित्रशब्देन व्यक्रीडन्त यशस्विनः ॥ ५४ यहर्तिभव तत्सर्वमभवत्स्वर्गसंनिभम् ।

न हि युद्धकथां कांचित्तत्र चक्कर्महारथाः ॥ ५५ ते प्रसुप्ते बले तत्र परिश्रान्तजने नृप् । हस्त्यश्ववहुले राजन्त्रेक्षणीये वभूवतुः ॥ ५६

इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥

### **C**₹

# संजय उवाच । परिणाम्य निशां तां तु सुखसुप्ता जनेश्वराः ।

संत; B1 न्यविसंत; B4 Dn2 D4.7.8 अविशंत (for न्यविशन्त). — d) G4 कथयंत: (for पूज).

53 °) K2 रक्षा; M2 रुक्षा. B3.4 कृत्वा ततः; M2 कृतात्मनः (for कृत्वात्मनः). Śi शूरान् (for शूराः).

— °) K3.5 त्यन्त्वा; Dn2 D4.7.3 दृष्ट्वा; D1 स्थाप्य; D2 तून्त्वा; D3 न्यस्त्वा (for न्यस्य). S न्यस्त्युरुमा (G1.8 'रुमान्) (for न्यस्य गुरुमान्). Cc cites गुरुमान् (as in text).

— °) T2 व्यपनीय (for अपनीय). K3.5 D2 शक्षाणि; K4 B3.4 D1.6 T G M1.3-5 शस्यानि; M2 शस्यानि (for शस्यांसे). Cc cites ते (as in text).

— व) K5 स्मृत्वा (for स्नात्वा). Śi विमलेर; K3.5 Da Dn D2.4-8 विधिवज्; D3 विचित्तेर (for विविधेर्). D1 ओषधीभिश्लिक्स्या; M1.2 स्नात्वा बहुविधेजले:.

54 b) K<sub>3-5</sub> B<sub>1.2</sub> D (except D<sub>1.3</sub>) S स्त्यमानाश्च (for संस्त्यन्तश्च). Si S (except T<sub>1</sub> G<sub>2</sub>) वंदिमिः — b) K<sub>0-2</sub> गीतवादित्रशब्दैश्च. — d) K<sub>3</sub> व्यक्रीडंतो; B D (except D<sub>2</sub>) M<sub>4</sub> चिक्रीडुसो; T G<sub>4</sub> M<sub>1-8.5</sub> चिक्रीडंतो; G<sub>1-8</sub> विक्रीडंते. K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> परस्परं (for यशस्वनः). — After 54, Dai reads 48.

55 °) K3. 5 B D मुहूर्तादिव. K3. 5 D2 सैन्यस् (for सर्वम्). — b) Ko-3 B1 Da Dn D3-5. 8 S स्वर्ग (T2 स्वमः; G2 स्पर्शः; M4 स्वन)संमितं. — °) S युद्धकथाः (M2 क्षमाः). K3 D2 T1 G केचित्; D6 काचित्; T2 M काश्चित् (for कांचित्). — °) K5 तव चकुर्; B तत्राकुर्वन् (for तत्र चकुर्). Ś1 Ko-2

## कुरवः पाण्डवाश्रेव पुनर्युद्धाय निर्ययुः ॥ १ ततः शन्दो महानासीत्सेनयोरुभयोरपि ।

C. 6. 3848 B. 6. 87. 2 K. 6. 87. 2

नरर्षभाः (for महारथाः).

56 °) Ks सुप्रसुसे; Ks ते प्रसुते; Ds ते प्रसुते (for ते प्रसुते). S राजन् (for तत्र). — °) Ti Gs परिश्रांते. Bs तदा; S निशि (for नृप). — °) Si Ko. 1 'बहुले; Ts 'बहुलो. Ks Ds. 5 रात्री; Gl. 8 सेने; Gs. 4 M घोरे (for राजन्). Di हस्स्प्रस्थापादात.

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si K Da Dni Ds mention only ससमो युद्ध दिवस:; K4 (also) T2 ससमोहि; B2 M2.4.5 ससमाहिकं; B3 Dns D5.6 ससमिदिवसयुद्धं; D1 ससमो दिवस:; D8 ससम अह:; D4.8 ससम (D8 om. म)दिवयुद्धं; T1 G ससमापहार:; M1 ससमेहिकं; M8 ससाहिकं K2.4.5 Dn2 D2.4.6 S (except T2) cont. समास-Adhy. name: K4 कीरवपराजय:; T2 G2.8 M1-8 शिवरप्रवेश: — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.) 44; Dns T2 M2.4 83; D6 T1 G 81; M1.2 82 (as in text); M3 84. — Sloka no.: Dn2 D6 57; D8 56.

#### 83

l क) Ks परिणाय; Ca.c जास्य (as in text). Si Ko.2 T2 ते तु; Ms तास्तु (for तां तु). Cd as in text. — b) Ks Das Ds Ms सुन्नं सुन्ना; B C.6.3848 B.6.87.2 K.6.87.2 निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो महान् ॥ २ ततो दुर्योधनो राजा चित्रसेनो विविद्यतिः । मीष्मश्च रिथनां श्रेष्ठो भारद्वाजश्च वै द्विजः ॥ ३ एकीभूताः सुसंयत्ताः कौरवाणां महाचमूः । च्यूहाय विद्धू राजन्याण्डवान्प्रति दंशिताः ॥ ४ मीष्मः कृत्वा महाच्यूहं पिता तव विशां पते । सागरप्रतिमं घोरं वाहनोमिंतरङ्गिणम् ॥ ५

अप्रतः सर्वसैन्यानां भीष्मः शांतनवो ययौ ।
मालवैदाक्षिणात्येश्च आवन्त्येश्च समन्वतः ॥ ६
ततोऽनन्तरमेवासीद्घारद्वाजः प्रतापवान् ।
पुलिन्दैः पारदेश्चेव तथा क्षुद्रकमालवैः ॥ ७
द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः प्रतापवान् ।
मागधैश्च कलिङ्गेश्च पिशाचैश्च विशां पते ॥ ८
प्राग्ज्योतिषादन्त नृपः कौसल्योऽथ बृहद्वलः ।

Dns Ds सुलं प्राप्ता; D1 सुलं प्राप्य; D1 (before corr.). र. इ. सुल्याप्ता; G2 सुलसुप्त-; M1. 4 सुलं सुप्दवाः Ś1 D1 T2 M4 जनेश्वरः; Dns \*श्वरः. — °) K1 कुरवाः; K2 Da1 कुरुवः. K4 पांडवाः सर्वे; Da Dn1 D5 पांडवेया(Da1 "य)श्च (for पाण्डवाश्चेव).

- 2 b) Si Ko-s Bi. s. 4 D (except Di. 2) सैन्यबोर्
  (for सेनयोर्). Ks Di Ti Gi. 2 (also as in text). 4
  M तृप (M2 तृप:); Do ततः (for अपि). °) Ks
  Bi Das Dni Ds. s. 3 निर्गच्छतो(Ks °च्छत्यो-; Ds °च्छंत्यो)सदा (for निर्गच्छमानयोः). Di Gi-8 Ms. s
  संखे d) Si सागरप्रतिमो; Bs सिश्ररःप्रतिमो(sic).
  Ts Gs. 8 M यथा सागरयोरिव.
- 3 \*) M1.2 तथा (for ततो). b) K0-2 D2 विशां पति:; D5.8 विशां पते (for विविश्तति:). M1 विश्रसेनविधिंशती: K5 om. 3ed. d) D6 (m as in text) भारद्वाजस्य; G1 भरद्वाजस्य. B1 D1.8 स वै; D1 तथा (for च वै). D1.8 नृप; D5 द्विज (for द्विज:). K0-2 भारद्वाजस्य वीर्यवान्.
- 4 a) K1 एके सूता:; G8 एकी सूत. Ko-2 D2 स्वयं यत्ता:; D6 सुसंयाता: (for सुसंयत्ता:). D1 एते चान्ये च संयत्ता: b) Ko-2 B1. 2. 4 Da Dn D1. 4-6.8 महारया:; K4 B8 D2. 2. 7 T G2. 4 M1. 2. 4 वसूं (for वसूं). b) Ko-2 ड्यूहा(Ko है)न्वे; D1 स्यूहं वै; Co ड्यूहाय (as in text). K6 D2 ड्यूह्यू ; D4 निद्धू (for विद्धू). S1 ड्यूहाय विद्धे राजन्; D8 (marg. sec. m.) ड्यूहान्यरिद्धू राजन् d) Ko-2 D1 T2 M1-8.5 दंसिता:; T1 G1-8 M4 दंसितान्.
- 5 B2 transp. 5<sup>ab</sup> and 5<sup>cd</sup>. a) D1.3 तु तं (for महा-). D4 (marg. sec. m. by corr.) S ऊर्मि(T2 G1-3 M4 orig. कुर्म) व्यूहं ततः कृत्वा. — b) D1 S पिता देववतस्तव. — d) B1.3 बाह्वनौर्मि-. Ko.2

तरंगितं ; К -तरंगिणः .

- 6 °) K1 सुस्रतः (for अग्रतः). ") B2 मासुरेर्; S(mostly) माळवेर्. ") K5 D5.8 अवंत्येश्व. T1 G M4 समावृतः (M1 "ताः); T2 महाव्रतः; M1-8.5 तथा वृतः (for समन्वितः).
- 7 ") Ks नेतानंतरम्; S तदनं (for ततोऽनन्तरम्).
   ") Śi चिकुंडे:; Ko. 2 विकुटे:; Ki Ds विकुंडे:;
  Ks. 5 D2 कुणिंदे:; Bi Dai Dni D3 कुलिंदे:; Di विकुंदे:; S (mostly) पुळिदेर् (for पुळिन्दे:). D2 पारि-वैक्स; Ti G1.4 M3 द्वेरेश; G2.8 दुदेश्स; M1.2.4.5 द् (M2 दु)रवैश्स (for पारदेश). D (except D1-5.6)
  M (except M4) चापि (for चैव). ") Ks अद्भव्य;
  D3 रुंदक (for श्रुद्दक-). D8 S (mostly) -माळवे:
- 8 a) K. B. Dn1 (by corr.) D4.7.8 M1.2.5 द्रोणाद नंतरो . T1 G1 युद्धे ; T2 शको (for यक्तो ).
   °) K2 Da1 Dn1 D4 मगभैस्र (for मागभैस्र). K5 D2 कुलिंदेश्च ; T1 G1 विशालैस्र (for कलिङ्गेश्व). B1 मागभैसेव कालिंगे: After 8°, T2 repeats (with v. l.) 6<sup>d</sup> and 7<sup>a</sup>. <sup>d</sup>) K5 विशांश्वेव ; D1 नाम- लिंगेर ; T1 G विशालैश्च ; T2 मात्रेयश्च (for पिशा-चेश्च).
- 9 D1 om. 9°-10°. °) \$1 Ko-2. 4 भगदत्तावत्तु (for प्राग्ज्योतिषादत्तु). Ks Gs नृपं; D8 नृप; M2 नृपा: (for नृप:). T2 प्राग्ज्योतिषश्च नृपति: °) K2 कौत्सल्योथ; K2. 5 D21 D11 D2. 3. 8-3 कौशल्यो- (D2 °ल्या)थ; D22 D5 T1 G कौसलोथ. D6 बृह्व- व्ह्र्याः (sup. lin. °द्रथः) (for बृह्वद्रकः). °) \$1 मेकलं; Ko-2 चेलकेस; T1 G1. 8. 4 M2. 4 मेसलेस; T2 G2 M1. 3. 5 मेचलेस (for मेकलेस). \$1 त्रेसुरैश्रीयः; K3-5 B1-8 D21 D11 D2. 5 T1 G त्रिपुरै °; D12 D8 त्रिपुरे °; D8 च क्रिरेंदेश्च; B0m. ed. क्रुस्विन्देश्च (for

मेकलैक्केपुरैश्रेव चिच्छिलेश्व समन्वितः ॥ ९ बृहद्धलात्ततः श्रुरिक्षगर्तः प्रस्रलाधिपः । काम्बोजैबेहुिमः सार्ध यवनैश्व सहस्रशः ॥ १० द्रौणिस्तु रभसः श्रुरिक्षगर्तादनु भारत । प्रययो सिंहनादेन नादयानो धरातलम् ॥ ११ तथा सर्वेण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । द्रौणेरनन्तरं प्रायात्सोदर्यैः परिवारितः ॥ १२ दुर्योधनादनु कृपस्ततः शारद्वतो ययो । एवमेष महान्यूहः प्रययौ सागरोपमः ॥ १३ रेजुस्तत्र पताकाश्च खेतच्छत्राणि चामिभो ।

अङ्गदान्यथ चित्राणि महार्हाणि धन्ति च ॥ १४ तं तु दृष्ट्वा महान्यू हं तावकानां महारथः । युधिष्ठिरोऽत्रवीत्तूणं पार्षतं पृतनापतिम् ॥ १५ पश्य न्यू हं महेष्वास निर्मितं सागरोपमम् । प्रतिन्यू हं त्वमपि हि कुरु पार्पत माचिरम् ॥ १६ ततः स पार्षतः श्रूरो न्यू हं चक्रे सुदारुणम् । श्रुङ्गाटकं महाराज प्रन्यू हिनाशनम् ॥ १७ श्रुङ्गेम्यो भीमसेनश्च सात्यिकश्च महारथः । रथैरनेकसाहसैस्तथा हयपदातिमिः ॥ १८ नाम्यामभूकरश्रेष्टः श्रेताश्चो वानरध्वजः ।

G. 6. 3865 B. 6. 87. 19

त्रेपुरेश्चेष ). — ") Šī चिच्छिरेश्च; K3 S वर्षरे" (T1 शबरे"); K4 Da Dn1 D5 पुंद्रके"; K5 संयति"; B चित्रके"; D12 D1.3 चित्रके"; D2 संयति"; D8 चित्रके"; D4 चुडुके"; D6 त्रिच्छिले" (for चिच्छिलेश्च). B2 S समंततः (for समन्वितः).

10 D1 om. 10° (cf. v. 1. 9). D2 (sec. m.) reads 10 in marg. — °) \$1 K5 B2.4 Dn2 D2.8 हृद्द्वल्स्ततः स्रस् ; K2 ° लसुतः स्रस् ; K4 ° लादंतरतसः ; Da Dn1 D5.7 ° लादंतु ततसः ; D6 ° लादुत्तरतसः ; S ° लादंतु ततसः स्रस् ). — \$1 om. 10°. — °) K0-3 Dn2 D1.7.8 CV त्रेगतः (for त्रिगतः). Cv प्रच्छलाधिपः. — °) K0.1 कांसोजेर्. K1 साधैर् (for साधै). — °) Dn2 D1.7.8 प्रवरेश् (for यवनेश्). K0-2 समंततः ; K3.5 D2 समन्वितः (for सहस्रशः).

11 D2 (sec. m.) reads 11ab in marg. — ")
Ko द्रीणिख; K1.4 B D1.4 द्रीणिस्तु; K2 द्रीणिख;
Da1 द्रोणि: सु- (for द्रीणिस्तु). K0-2 रियनां श्रेष्ठस;
K5 सर्थं ग्रूरस; D1 रमसं ग्रूरस; T2 रमसं फूरस. — ")
S1 K4 त्रिगर्ताद्य (K4 "थ); B1-8 त्रैगर्ताद्य; B4
Dn2 Dr. 8 त्रिगर्तान्य. — K5 D2 om. 11ad. — ")
S1 नाध्यानो (sic); K0-2 छाद (for नाद). S
नमस्तळं (for धरा).

12 °) Ds सर्वाणि सैन्यानि; Gs सैन्येन सर्वेण (by transp.). — °) Ko-2 ततः (for तदा). — °) K2 D4. 8 ब्रोणेस; K5 ब्रोणिख; Ds ब्रोणेख. Gs सनंतरः M1-8. 5 राजा (for प्रायात्). — °) K1. 2. 5 D2. 4 सौद्यैं:; Da Dn D1. 3. 5. 7. 3 S सोद्रैः (for सोद्यैं:).

13 ab) K1. 2. 5 Dai transp. तत: and कृत:. S यथी (for तत:), and अधि (for सभी). — ') D2 एवमेशं; T1 G एवमेथ. र्डा महान्यूहाः; .T2 G2 द्यूहं.

14 a) Dai रेजुस्तव; Ts रेजुचित्र. M1.8.5 पताकानि. — b) Ko चाबिसो:; K2.8 D2 चाबिसो; K4 B
Da Dn D8-5.7.8 वा (B8 वै) विसो; D8 तत्र वै;
T1 G सारत; T2 सामिसो (for चामिसो). — b)
K4 B Dn1 [अ]त्र (for [अ]थ). S गुआणि (for चित्राणि). D2 अंगदानि विचित्राणि. — b) Dn2
D4.7.8 तोसराणि (for महाहाणि). T1 G महांति (for चांस्षि). B2.4 धनूंषि तोसराणि च.

15 °) \$1 Ko-2 तं च (for तं तु). Ks तथा स्यूहं.
— °) \$1 Ko-2 महारथा:; T1 G ° बल: (for °रथः).
— °) \$1 Ks. 5 राजन्; Ds राजा (for त्णें). — व)
K1 पार्षितं (for पार्षतं).

16 °) Ts विहितं (for निर्मितं). — °) Ds प्रतिः स्यूह. Ko-s त्वमपि वै; Ka Bs. s Das Dni त्वमप्यत्र ; Bs Dns Ds. o-s त्वमपि मे ; Das Ds त्वमप्यन्यं ; T G Ma रणे द्यूर ; Ms-s. s महाबाहो (for त्वमपि हि). — व ) B D सत्वरं (for माचिरम्). S कुरु क्षिप्रं महारथ (Ts Ms °थ:; Ms °थं).

17 °) Da Di. 5 M तु (for स). Bom. ed. कूरो (for कूरो). — °) Ca क्यंगारकं. Da Dni Ds सहा-च्यूहं (for 'राज). Cv as in text. — °) Dai महा-(for पर-). Dns Ds परच्यूहविनाशकं; S तव च्यूह-विदारणं.

18 °) Ks. 5 D2 द्यंगेषु; K4 B Da Dn D1. 3-8 Ca द्यंगास्यां; T1 G1. 4 द्यंगोसूद्; T2 G2. 8 M द्यंगेसूद्; (for द्यक्तेस्यो). — K2 om. (hapl.) 18°-21°. — °) Si तथाहं च; Ko. 1 तथा हस्ति- (for तथा हय-)-

C. 6. 3865 B. 6. 87. 19 K. 6. 87. 19 मध्ये युचिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवा ॥१९
अथेतरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः ।
व्यूहं तं पूर्यामासुर्व्यूहशास्त्रविशारदाः ॥ २०
अभिमन्युस्ततः पश्चाद्विराटश्च महारथः ।
द्रौपदेयाश्च संहृष्टा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१
एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः ।
अतिष्ठन्समरे शूरा योद्धकामा जयेपिणः ॥ २२
भेरीशब्दाश्च तुमुला विमिश्राः शङ्खनिस्रवाः ।

क्ष्वेडितास्फोटितोत्कुष्टैः सुमीमाः सर्वतोदिशम् ॥ २३
ततः श्रूराः समासाद्य समरे ते परस्परम् ।
नेत्रेरनिमिषे राजक्षवेक्षन्त प्रकोपिताः ॥ २४
मनोभिस्ते मनुष्येन्द्र पूर्व योधाः परस्परम् ।
युद्धाय समवर्तन्त समाह्येतरेतरम् ॥ २५
ततः प्रवद्यते युद्धं वोररूपं मयावहम् ।
तावकानां परेषां च निन्नतामितरेतरम् ॥ २६
नाराचा निशिताः संख्ये संपतन्ति सम भारत ।

19 K2 om. 19 (cf. v. l. 18). — \*) K1. 3-5 Da
Dn1 D1-5. 5-7 T2 ताश्याम्; T1 G नाभाव् (for
नाश्याम्). D2. ६ बभी; M1-3. 5 आसीन् (for अभून्).
Ś1 K4 D1 नृपभेष्ठः (D1 \*g); K0. 1. 5 Da1 S
(except T2) नरशेष्ठः, D3 नरब्याम् (for नरशेष्ठः).
— \*) D1 m युषताश्ची (hypermetric). B Da Dn
D3-5. 7. 5 श्वेताश्चः कृष्णसारशिः. — After 19\*\*, G2 reads
21\*\* and 20\*\*, repeating them in their proper
places. — After 19, D1 reads 21\*\*.

20 K2 om. 20 (cf. v. l. 18). T G M2 transp. 20 and 21. — ") B Dn2 D1. 7. 3 G1. 3 तथेतरे; Da1 Dn1 D5 अथेतरा; D1 तथापरे; D3 अथांतरे; Bom. ed. अथोतरे. — ") Ś1 सहसैन्य ; T1 G M1 सवैसेन्यर्; T2 सवैसेन्यर् (for सहसैन्या). B2-4 Dn2 D1. 7. 3 महारथा:; D2 T2 नराधिए (T2 'ए:); G1. 3 जनाधिए।: G2 (first time) सिताको वानरध्वजः (cf. 19 ). — ") Ś1 त; D3 तत् (for तं). T2 पूजया"; M1-3 ब्यूह्या" (for पूर्या"). — ") K1 युद्ध (for इयुह्व").

21 K2 om. 21<sup>ab</sup> (cf. v. l. 18). T G M2 transp.
20 and 21. — b) Dai Dni D5 M1-3.5 महाबलः
(for 'रश:). Di विरादो वाहिनीपति:; G2 इरावांश्र
महारथ: — Di reads 21<sup>cd</sup> after 19. — b) Da
Dni D5 संद्रदा (for संदृष्टा).

22 °) Śi Ko. i Ba Da Da Ta Ga Mi. a. s. एवसे तन् — b) Śi Ka. a ब्यूह (for ब्यूझ). Di ब्यूहितं पांडवैर्नुपाः. — ') Ma योधा (for क्यूरा). — ') Ko-a Da Dni Da युद्ध (for बोद्ध ).

23 .\*) Bs Ti Gs मेरीशब्दैश्च . Ks. s Dai Ds. s. s तुमला; Bs Ds तुमुलेर्; T Gs. s विपुला (for तुमुला).
— ) Bs विमिन्नै:; Da Dni Ds Ms मिश्रिताः; Ds

विमिश्रः; T1 विमिश्रं. Some MSS. 'नि:स्वनैः. — ')
T2 G2.3 M क्ष्वेळिता- (for क्ष्वेढिता-). Ś1 क्ष्वेढितारफोटितोत्कुष्टो; Ko.2 'स्फोटितोत्कुष्टा; K8 De.3
'स्फोटितोत्कुष्टे:; B2 D2 'स्फोटितोत्कुष्टे:; Da1 क्ष्वेढितारफोटितोकुष्टे:; B2 D2 'स्फोटितोत्कुष्टे:; Da1 क्ष्येढितारफोटितोकुष्टे:; D1 क्ष्येढितात्कुष्टे:; T G2.8
(inf. lin.).4 M2 'स्फोटितोढुष्टे:; G1 क्ष्येळितास्फोटतो\*\*. Ca cites क्ष्येडितं; Cd आस्फोटितं, and उत्कृष्टं.
— \*) Ś1 सुभीमै:; K2 सभीमां; K5 सुभीमा:; B2.4
D3 नादिता:; S तुमुका: (for सुभीमा:). Co cites
भीम: B1 सततो- (for सर्वतो-). K3.5 B2-4 Dn2
D1-4.6-3 T1 G1.4 M4 दिशा:; B1 Da Dn1 D5 [5]भवत्
(for -दिशम्).

24 S1 om. 34<sup>ab</sup>. — ") T1 G तत्र (for ततः).

D3 जूरान् (for जूराः). — K1 om. (hapl.) 24°-25<sup>d</sup>;

K5 M2 om. (! hapl.) 24<sup>cd</sup>. K2 repeats (with v. l.) 24<sup>cd</sup> after 25<sup>ab</sup>. — ") K0.2 नेत्रेरनेके राजानो. — ") S1 Da2 D5 अवैक्षंतः; K0.2 द्वावै (K0 "वे)शंत;

K2 (second time) न नीक्षंत; K3 D2 समाजमुः;

Dn3 अवेक्षंत; D3 अवेक्षंत; D6 आवैक्षंत; S(M2 om.) प्रेक्षांचक्रः (for अवैक्षन्त). K3.4 B1.2.4 Da Dn

D2.4-3 S (M2 om.) परस्परं; B8 नराधिपाः; D3

रणाजिरे (for प्रकोषिताः).

25 K1 om. 25 (cf. v. l. 24). — a) B D (except D1-8) नामिस (for मनोभिस). B2.3 तु (for ते). — b) K3 D2.3 पूर्व-; B1-3 सर्वे; D3 पूर्वे; S युद्धं (for पूर्वे). G1 M योधा:. S प्रचिक्तरे (for प्रस्परम्). — After 25ab, K2 ropeats 24al. — a) S पुनराहूय तेन्योन्यं शरीरेरिए (M3.5 रिव; M4 रिम.) चिक्तरे (G1 M2.4 चक्कतु:).

26 °) Dai Da प्रवर्तते (for प्रवकृते). — ) T2 क्रूर (for बोर). B D (except D2.2.8) M2 भया-नकं; T G M1.8-5 सुदाहणं (for भयावहम्). व्यात्तानना भयकरा उरगा इव संघन्नः ॥ २७
निष्पेतुर्विमलाः शक्तयस्तैलघौताः सुतेजनाः ।
अम्बुदेभ्यो यथा राजन्त्राजमानाः शतहदाः ॥ २८
गदाश्र विमलैः पट्टैः पिनद्धाः स्वर्णभूषिताः ।
पतन्त्यस्तत्र दृश्यन्ते गिरिशृङ्गोपमाः शुभाः ।
निश्चिशाश्र व्यराजन्त विमलाम्बरसंनिभाः ॥ २९
आर्षभाणि च चर्माणि शतचन्द्राणि भारत ।
अशोभन्त रणे राजन्पतमानानि सर्वशः ॥ ३०

तेऽन्योन्यं समरे सेने युष्यमाने नराधिष ।
अशोभेतां यथा दैत्यदेवसेने समुद्यते ।
अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३१
रथास्तु रथिभिस्तूणं प्रेषिताः परमाहवे ।
युगैर्युगानि संश्लिष्य युयुष्ठः पार्थिवर्षभाः ॥ ३२
दिन्तनां युष्यमानानां संघर्षात्पावकोऽभवत् ।
दन्तेषु भरतश्रेष्ठ सध्मः सर्वतोदिशम् ॥ ३३
प्रासेरभिहताः केचिद्रजयोधाः समन्ततः ।

G. 6. 3281 B. 6. 87. 35

27 °) G2.3 M3 नाराच (for °चा). T1 G निह-(G4 °हि)ता: (for निश्चिता:). T2 G1.3 M संखे; G2 संबे (for संख्ये). — °) Ś1 D3 T2 भगकारा; D4 भयंकारा; D3 भयकरम् — °) Ś1 D3 तुरगा; K2 उस्ला; G3 उदरा (for उरगा). B D (except D1-8.6) सर्वेश: (for संघशः).

28 K1 om. 28<sup>a</sup>-29<sup>b</sup>; D1 om. 28<sup>ab</sup>. — a)
K3. 5 Da Dn1 D2. 5. 6 निपेतुर्. K0 शक्तास्; K2
शक्ता; K3 शक्तया; K5 D2 शक्षत् (for शक्तयस्).
— b) D2 तैलध्ता. K3. 5 D2. 6 S महाप्रभाः; B Da
Dn D1. 5. 7. 8 समंततः; D3 सुनिमेलाः (for सुतेजनाः).
— b) K5 अंबुजेश्यो. T G2. 4 M1 (sup. lin.) महाराज
(for यथा राजन्). — d) M1. 2. 5 राज (for श्राज).

29 K1 om. 29° (cf. v. 1. 28). — ") K8 D8 विसके:; D6 विविधे:; M1-2.5 विसका:. D1 तन्ये: (for पट्टें:). — ") S1 विनादाश्च (sic); K0.2 विसका:; K3.5 विनद्धाः; K4 परीताः (for पिनद्धाः). S1 K0 स्वर्णभूषणाः; S स्वस (T2 M1-4 "रम) भूषिताः (for स्वर्ण"). B D (except D1-2) हेमविहिविभूषिताः — ") B8 पतंतस्तत्र; S सापतंत्यः (T2 M1 "तः) स (for पतन्त्यस्तत्र). — ") D1 रणे; M1 शिताः (for गुमाः). — ") K3 चैव दश्यंते; K5 D2.3.6 च व्यवद्यंत (K5 D2 "ते); D21 D3 G2.8 च विराजंत (G3 "तो); D1 चाप्यराजंत; T2 M1.3-5 च विराजंत (for च व्यराजन्त) — ") K8 D8 विमळांबर"; K4 विमळायुध"; B8 विमळां सर"; D1 विमळांकरसम्बमाः

30 °) K2 Da1 Ds. र च वर्माणि; K2. 5 D2. 6 विचित्राणि; D8 च सर्माणि; G1-8 च सर्वाणि (for च चर्माणि). — °) S1 Ko-2 महाराज (for रणे राजन्). — डै) K2-5 B2-1 Dz. 6 T2 पार्च ; Dn2 चत (for पत ). K4 सारत; T3 सर्वतः (for सर्वशः). — After

30, D1 ins.:

#### 335\* मेघान्तरे यथा विद्युज्ज्वलमानेव इत्यते ।

31 Ds reads 31 twice consecutively. — ") Si Ko-2. 4 सन्योन्यं (for तेऽन्योन्यं). Ti G2. 4 सैन्ये (for सेने). — ") Ki (both times) युधिमाने; Ds युद्धः; Ti वर्तः; G2-4 वध्यः (for युध्यः). G2 नराधिए. Ds युध्यमानानि सर्वशः; T2 नराधिए महाबले. — Ki repeats 31 octob. — ") Di अशोभंत; De T2 अशोभता; Mi. 3. 5 अशोभत. Ki (second time) om. यथा. K3-5 B Da Dn D2. 4-8 देवः; S सेने (Ti G4 सैन्ये) (for देखः). — ") K3-5 B2. 4 Da Dni D5. 1. 3 देखसेने; B1. 3 Dn2 D2. 4. 6 व्हैत्यसैन्ये (for देवसेने). S दे(Ti G3. 4 दे) विदेखसमुखते (T2 M4 भे). — ") Si Ko. 1 (both times). 2 अभ्यवर्तं (Si ते)त; T2 नाम्यद्रवंतः; G2 अभिदुद्राव (for अभ्यद्रवन्त). M1-3 तेन्योन्यं समरे (by transp.). B3 तवान्योन्यं; D4 ते अन्योन्यं समरे (by transp.). B3 तवान्योन्यं; D4 ते अन्योन्यं (for तेऽन्योन्यं वै). Da Dn D5. 8 च (for वै).

32 °) Bs रथास (for रथास्तु). — °) Ds प्रोवि ताः. — °) Ks Dai Dn2 D2. s. s-s युरो (for युरोर्). Si Ds संश्लेष्य; Ks संश्लिष्टा. — °) Gs [आ]युयुत्सुः (for युयुश्वः). Ks भरतर्षभाः; Di पार्थिबोत्तमाः

33 ") Ds युद्ध (for युध्य ). — ) Ks. 4 B2-4
Ds संदर्भात; Ms संकर्भात; Co संवर्भात (as in text).
— °) S दंतेस्योपि (T2 G2 M4 "स्पो हि) नरश्रेष्ठ .
— ") K2 समूम; Dai साधमः; G4 सुधूमः B2.4
Da Da Da T. 3 G2 सर्वतो दिशः (for "तोदिशम्).

34 ") K2 प्रासेद् Ko-s Dai विनिहताः (Ko "तः); K2 असिहताः; Di विमिथताः; M4 अपि हताः — ") Ti G4 सादिनसात्र संबदाः; T2 G1-8 M तत्र यौ( T2 G2 यो )भाः सहस्रकाः — ") K2 प्रतमानाः; C. 6. 3881 B. 6. 87. 35 K. 6. 87, 34

पतमानाः स्म दृश्यन्ते गिरिशृङ्गान्नगा इव ॥ ३४ पादाताश्चाप्यदृश्यन्त निम्नन्तो हि परस्परम् । चित्ररूपथराः शूरा नखरप्रासयोधिनः ॥ ३५ अन्योन्यं ते समासाद्य क्रुरुपाण्डवसैनिकाः । शक्षैर्नानाविधेघों रे रणे निन्युर्यमक्षयम् ॥ ३६ ततः शांतनवो मीष्मो रथधोषेण नादयन् । अभ्यागमद्रणे पाण्ड्रन्धतुःशब्देन मोहयन् ॥ ३७ पाण्डवानां रथाश्रापि नदन्तो भैरवस्वनम् । अभ्यद्रवन्त संयत्ता धृष्टद्युम्नपुरोगमाः ॥ ३८ ततः प्रवष्टते युद्धं तव तेषां च भारत । नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम् ॥ ३९

इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि ज्यशीतितमोऽध्यायः॥ ८३॥

58

### संजय उवाच । मीष्मं तु समरे ऋद्धं प्रतपन्तं समन्ततः ।

Ds T2 पातमाना:. D2 ब्य-; D6 प्र-; M1-8.5 च (for सा). — d) B1 गिरिश्टंगानुगा; D1 श्रंगगता; G3 श्रंगा नगा. Co cites नगा: (as in text).

35 °) Ko. 2 D2. 2. 6 M1. 3. 5 पदाताझ. K3 च प्रदस्तंत; B2 D6 चापि (D6 °сы) हर्श्यंत; D1 चैव हर्श्यंत; D2. 3 T2 च व्यवस्थंत. T1 G सा व्य (G2 ह ) हर्श्यंत. — b) Ko. 2 D8. 8 निम्नतो (for निम्नतो ). K2. 5 B1. 2 D25 D21 D2. 6 [5] थ; B8 [5] पि (for हि). D21 D5 निम्नतो एक्टा (for निम्नतो हि). — b) T1 G चो (G1-8 यौ) भाः (for चूरा). — b) D3 परिष (for निम्नतो क्टा). Cc. d cite निम्नतो िक्टा (for निम्नतो क्टा). Cc. d cite निम्नतो िक्टा (for निम्नतो क्टा). — b) D3 परिष (for निम्नतो क्टा). Cc. d cite निम्नतो क्टा)

36 °) Ks. s Ds अस्तेर; Das शासीर; Dns Di. 7. s दारेर् (for इस्सेर्). Si Ko-s. s D1 नानाविधाकारै

37 °) Bi Di. 1 तत्र (for ततः). — °) Di S अभ्यद्भवद् (for अभ्यागसद्). Ks. 5 Di. 8 Ti Gi. 3 M पार्थान्; Ti Gi. 4 पार्थं (for पाण्डून्). — °) Ki अन ; Di अनु (for अनु: ). Ks. 5 Di नाद्यन्; Bi Gi पूर ; Di आसकृत् (for मोंड ).

38 \*) S तं पांडवा (T1 'वो) महाराख . — ') K2 नवंती . K8-5 Dn1 D2.8 भैरवं स्वनं (K8.5 D2 'रं);
B Da Dn2 D2-8 भैरवं रवं (Da1 'णं); D1 S (G2 sup. lin.) भैरवाझवान् (G2 orig. 'वाभूपान्)(for भरवस्वनम्) . — ') Si K5 अभ्याद्ववंत; B2.8 अस्य-

# न शेकुः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तमिव भास्करम् ॥ १ ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात् ।

भावंत; De 'द्रवत. Ki Bi Da Dni De संह्रष्टा; S संप्रामे (for संयत्ता).

39 °) Da1 Ds प्रवर्तते (for प्रवकृते). — °) K3 नराश्वनर-; B3 रथाश्वरथ- S नराश्वरथ (T2 G2.4 रथाश्व- नर) मातंग- — °) S1 K3 B3 D2.3 व्यतिषक्त (S1 'षिकः; D3 'षकाः) परस्परं; K1.2 व्य (K1 वि) तिशकः पर'; D1 व्यासकमितिकसां; T प्रतियानं सुदर्शनं; G-प्रतिघातं सुदर्शनं (G1 inf. lin. सुदारणं); M -प्रतिपात- (M4 'थातं) सुदर्शनं

Colophon om. in Ds. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-2 Ds mention only अष्टमे युद्धदिवसे; K4 B8 Da Dni D6 T2 M1.2 अष्टमेद्धिके (to it B8 adds संप्रामे); D6 अष्टमदिवसयुद्धे; T1 G4 अष्टमेद्दिन; M8-5 अष्टमेद्धिके. — Adhy. name: K4 ड्यूहरचना; T G2.4 M1-3.5 ड्यूहकरणं. — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.) 45; Dn2 T2 M8.4 84; D6 T1 G 82; M1.2 83 (as in text); M8 85. — Sloka no.: Dn D6 40; D5 41.

### 84

1 \*) Ko Bi T2 भीव्यस्तु. — ) Ko-s Dai Dni Di Gi प्रपतंतं; Ds तपंतं च; Ti Gi संपतंतं; Mi. 2 अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं मर्दयन्तं शितैः शरैः ॥ २ स तु भीष्मो रणश्लाघी सोमकान्सहसुङ्गयान् । पाञ्चालांश्च महेष्वासान्पातयामास सायकैः ॥ ३ ते वध्यमाना मीष्मेण पाञ्चालाः सोमकैः सह । मीष्ममेवाभ्ययुस्तूर्ण त्यक्त्वा मृत्युकृतं भयम् ॥ ४ स तेषां रथिनां वीरो मीष्मः शांतनवो युघि । चिच्छेद सहसा राजन्बाहूनथ शिरांसि च ॥ ५ विरथात्रथिनश्चके पिता देवव्रतस्तव । पतितान्युत्तमाङ्गानि हथेभ्यो हयसादिनाम् ॥ ६ निर्मनुष्यांश्च मातङ्गाञ्चयानान्पर्वतोपमान् । अपक्याम महाराज मीष्माखेण प्रमोहितान् ॥ ७ न तत्रासीत्पुमान्कश्चित्पाण्डवानां विक्यां पते । अन्यत्र रिथनां श्रेष्ठाद्भीमसेनान्महाबलात् ॥ ८ स हि भीष्मं समासाद्य ताड्यामास संयुगे । ततो निष्टानको घोरो मीष्मभीमसमागमे ॥ ९ वभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः । तथैव पाण्डवा हृष्टाः सिंहनादमथानदन् ॥ १० ततो दुर्योधनो राजा सोदर्यैः परिवारितः । भीष्मं जुगोप समरे वर्तमाने जनक्षये ॥ ११ मीमस्तु सारिथं हत्वा मीष्मस्य रिथनां वरः ।

C. 6. 3858 B. 6. 88, 12 K. 6. 88, 12

आपतंतं (for प्रतपन्तं). — °) Ms पांडवान्. K1 दुष्टं; D1 सोढुं (for द्रष्टुं). — व) K5 सारत (for भास्करस्). M1-8.5 तपंतं भास्करं यथा.

2 °) Ks. s D2 धर्मराजस्य (for °पुत्रस्य). — °) र्धा अभ्याद्वंत; Ds Dn Ds. s. v. s अभ्याधावंत; Ds Ms °द्रवत. Ks वेगेन; Dn D1 T2 G1 M गांगेय; Ds गांगेये. — d) K1-3 D1 S मर्देशंत: (T1 Gs °ित); Dr अर्देश्वन्तं (for मर्दे°). Ks शतै: (for शितै:).

3 °) Ko रणश्चाध्य:; K1 रसाश्चाधी; K3 Dai D2 रणे श्वाधी; D1 बलश्चाधी; G2 रथश्चाधी. — °) D1 T1 G संजयै: सह; T2 M4 सह संजयै: (for सहस्र अपन्). — T1 om. (hapl.) 3°-4°. — °) K4 B पंचालांश्च. D6 सहेदवास:. — °) K4 B4 शायकै:

4 T1 om. 4° (cf. v. l. 3). — ) K1 B1 पंचा-छा:. T2 M सह पांडवै:; G पांडवै: सह. — ) D1 [अ] न्ववर्तत; S बयुस्तूणें (M1-3.5 वयु: सर्वे) (for [अ] न्ययुस्तूणें ). — ) D1 मृत्यु मयं ततः; T2 भयं कृतं (for कृतं भयम्).

5 °) S रथ(T1 G1 °थि) सिंहानां (T2 'मुख्यानां) (for रथिनां बीरो). — ') B1 Dn2 D1. र बली (for युधि). — ') K1 B1. 2, 1 Dn2 Dn2 D2-5. 7. 8 S समरे (for सहसा). — ') K5 बहुनिष (for बाहुनिथ). S1 K1. 3 D2 अपि (for अथ). K0. 2 बहुन्यपि शिरांस्यपि. — After 5, K2 reads 706.

. 6 °) Bs आत्मनश् (for रियनश्). G: विरयं रियनं चके . — °) Ds पातितानि

7 K3 reads 7<sup>ab</sup> after 5. — a) Ko. 2 T3 निमनुष्यांक्ष. — b) T2 छेदयन् (for शयानान्). D3 पर्वतोत्त(also 'प)मान्. B Da Dn D4-3 निर्वृक्षानिव (Das
damaged) पर्वतान्. — b) T G रणे राजन् (for महाराज). — b) S1 D6 विसोहिताः (D6 'तान्); Da
Dn1 D1. 3. 5 निपातितान्; D2 निपोधितान्; S(except
G3) प्रमाधितान् (for प्रमोहितान्).

8 ") D1 तथा (for तन्न): — ") Ds अन्येन (for अन्यन्न). Da1 damaged. — ") \$1 महारथात् (for "बलात्).

9 %) Ti G तु (for द्वि). — b) Dai damaged.

Bs-4 Das Dn D4-8 वार्यामास S छाद्यामास सायकै:

— °) S (except Ts) निष्ठानको; Cd निष्ठा (as in text). Bs ततो निष्ठानके घोरे. — d) K4 Ts G1-8

M भीदम (G1.8 भ-; G2 °दमो)भीमपराक्रमे; Ti G4
भीदमो भीमपराक्रमः

10 <sup>6</sup>) Si Dai घोररूप: Ti Gi. s. 4 शीमरूपो; Gs शीमसेनो (for घोररूपो). Ks सयावह: Cd सया-नक: (as in text). Ds घोररूपे सयानके; Ts घोर-रूपा स्थानका: — °) Bs पांडवा इहा:; Di पांडवो हृष्ट:; Ts पांडवान्द्रष्ट्वा (for पाण्डवा हृष्टा:). — <sup>d</sup>) Si Ts वादान् (for वादस्). Si अथानदात्; Ds अथो-ब्रह्म; Gs Ms सनादयन् (for अथानदन्

11 b) Ks Dai सौद्यै:; Di S सोद्रै:. Ts परि-वारितै:. — Ko om. (hapl.) 11°-12s. — °) Si जगाम; Ks Ds युगोप (for जुगोप). — °) B Ds Dn D4-s महाभये (Dns D4.6.7 क्षये); S भयावहे (Ti Gs °नके) (for जनक्षये). C. 6. 3898 E. 6. 88. 12 K. 6. 88. 12 विद्वताश्चे रथे तसिन्द्रवमाणे समन्ततः।
सनाभस्य शरेणाश्च शिरश्चिच्छेद चारिहा॥ १२
क्षुरप्रेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्भुवि।
हते तसिन्महाराज तव पुत्रे महारथे।
नामृष्यन्त रणे शूराः सोदर्याः सप्त संयुगे॥ १३
आदित्यकेतुर्वह्वाशी कुण्डधारो महोदरः।
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षः सुदुर्जयः॥ १४
पाण्डवं चित्रसंनाहा विचित्रकवचध्वजाः।
अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्धकामारिमर्दनाः॥ १५

महोदरस्तु समरे भीमं विंग्याध पत्रिभिः।
नविभविज्ञसंकाशैनेमुचि दृत्रहा यथा।। १६
आदित्यकेतुः सप्तत्या बह्वाशी चापि पश्चिभिः।
नवत्या कुण्डधारस्तु विशालाक्षश्च सप्तिभिः।। १७
अपराजितो महाराज पराजिष्णुर्महारथः।
शरैर्वहुभिरानर्छन्तीमसेनं महाबलम्।। १८
रणे पण्डितकश्चैनं त्रिभिर्वाणैः समर्दयत्।
स तन्न ममृषे भीमः शत्रुभिर्वधमाहवे।। १९
धन्तुः प्रपीक्ष्य वामेन करेणामित्रकर्शनः।

12 Ko om. 12° (cf. v.l. 11). M2 om. (hapl.) 12°. — °) T2 रिथनां (for सार्थि). — °) K5 सीटमं स्व-(for सीटमस्य). K1 वरा:; D5 वर (for वर:). — °) K5.4 B Da Dn D1.5.5.7.3 प्रद्वतां (K4 °घ-); K5 विगतां थे; D2 विचित्रां थे; D4 T1 G विप्रद्वते (D4 °त-); D6 प्रद्वतां थे; T2 M प्रदुते च (M2 तु); Cv प्रद्वतां थ-(for विद्वतां थे). K5 B3 Da Dn1 D5 तिष्टन; S तस्य (for विस्तन्). — °) S1 वर्तमाने; K4 M8 द्रवसाणा:; Dn2 D4.7.3 प्रवमाने; M1 द्रवसाण:; Cc. v द्रवसाणे (as in text). — °) K5 D2 उज्ञासस्य (for सुना). B1.4 D2 D1 D4-7 धुरेणां धु; B2.8 धुरपेण; D1 द्रारेणां धु; T2 द्रारेणां विश्वतां भीमः धुनादस्य. — ') T2 दिश्वतं (for द्रारं ह्रारं (for ह्रारं ह्रारं (for ह्रारं

13 °) K: धुर° (for धुर°). Si B D (except D1-8) पूर्णायतिवसृष्टेन · — °) Gs महाराजे (for °राज). Si Ko-2. 4 तिसन्हते महेष्वासे · — °) S पुत्रे तव (by transp.). T: महारथ · — °) K: Dai Di नासृद्यंत · Ds महेष्वासाः (for रणे शूराः) · — ′) K: Dai Ds सौद्याः (for रणे शूराः) · — ′) K: Dai Ds सौद्याः (for रणे शूराः) · — ′) K: Dai Ds सौद्याः (for सौद्याः ). K: 5 B Di Di Di Hiरत (for सौद्याः) · K: 4 मारिष; Di भारत (for सौद्याः) ·

14 a) Ms (sup. lin.) बलवान् (for बद्धाशी).
— b) Ko. a कुंडाधारी; Ds दंडधारी; Ds कुंडधोरी.
K1 सहोधरा:; Da1 सहादर:. — b) Hypermetric!
Ds अपराजित् (for 'जित:). D1 पिंडिसको; T2 पिंडनको (for पण्डितको). — b) K3 B D (except D2)
S च दुर्जंब: (T2 'न:) (for सुदुर्जंब:).

15 ") Ds सांडवं; T1 M4 पांडवाश; G4 पांडवांश.

K1. 2 चित्रसेनाहा (K2 \*नाह-); B1 Da Dn1 D2, 5 चित्र(B1 छिद्र)संनाहं. — b) B Dn2 D1. 4. 7. 3 चिन्त्रकच चायुधाः. — b) K0-2. 4. 5 B2-4 Da Dn1 D8. 5. 7. 5 T1 G4 M4 अध्यवतंत; G2 चित्रत (for \*द्रचन्त). S1 समरे; K1 संगासे (for संग्रामे). — b) K0-2 चुकोदरं; B4 Dn2 D4. 7. 8 [अ]रिमर्दनं; D1 मनस्वनः; D3 रिपुंदमाः (for [अ]रिमर्दनाः). K4 युद्धा कामारि-मर्दनाः; S बोद्धं युद्धाभिनंदिनः.

16 \*) B<sub>1</sub> च (for तु). — K2 oni. (hapl.)
16 -17 . — d) Ś1 तथा (for यथा). D1 स्वर्णपुंसीर
जिह्नगै:

17 Ks om. 17<sup>ab</sup> (cf. v. l. 16); — b) Ds बहाशी. Da Dn1 Ds S चैव (for चापि). Si Ko. 1 सप्ति: (for पञ्चिमः). — e) Bs दंह (for कुण्ड). Ks Bs D1-s. e च (for तु). — d.) Ds विशालाक्षय : T1 Gs विसलाक्षय (for विशालाक्षय). S (except T1 Gs) तु (for च). Ds T1 Gs पंचिमः (for सप्तिमः).

18 °) Hypermetric! K3. 5 D2 महाबाहु: (for 'राज). — ) K5 D2 (marg. sec. m.) शरैजिं(K5 'विं) एणुर्; D1 तदाजिहीर्; M1-4 पुत्रस्तव; Co प्राजिएणुर् (as in text). K8. 5 D1-3. 6 महारथं. — °) T1 आनचेंद्. — वं) S1 मीमसेनो. S1 K5 महारथं; K8 °बळं; D5 °बलें:.

19 °) Bs रण- (for रणे). Dai Ds (before corr.) पांडितकश्; Di. 2 (by corr.) पिंडितकश्; Ts पिंडनकश्. Di. 6 Ti G चैव (for चैनं). Ko रणे पंडितकशिदः — °) Ks Di S समर्पे°; Ks. 5 B Ds. Di Di-s समापे° (for समर्दे°). — °) Dai Di. 5 Ts सं न (for तक्ष). Dis Di. 4 चीर: (for मीमः). — °)

शिरश्रिच्छेद समरे शरेण नतपर्वणा ॥ २० अपराजितस्य सुनसं तव पुत्रस्य संयुगे । पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीम् ॥ २१ अथापरेण मह्नेन कुण्डधारं महारथम् । प्राहिणोन्मृत्युलोकाय सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २२ ततः पुनरमेयात्मा प्रसंधाय शिलीस्रसम् । प्रेपयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २३ स शरः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम् । यथा नरं निहत्याश्च सुजगः कालचोदितः ॥ २४

विशालाक्षशिरिश्छित्त्वा पातयामास भूतले।
त्रिभिः शरैरदीनात्मा स्मरन्क्षेश्चं पुरातनम् ॥ २५
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे।
विन्याध समरे राजन्स हतो न्यपतद्भवि ॥ २६
आदित्यकेतोः केतुं च छित्त्वा वाणेन संयुगे।
मछेन भृशतीक्ष्णेन शिरिश्चिच्छेद चारिहा॥ २७
बह्वाशिनं ततो मीमः शरेण नतपर्वणा।
प्रेषयामास संकुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ २८
प्रदुद्धवुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशां पते।

C. 6. 3816 B. 6. 88. 30

र्डा युधम्; D1 विद्धम्; Co वधम् (as in text). B1 आत्मनः (for बाहवे). S रात्रोविजयलक्षणं.

20 \*) Bs संपीड्य. K: समरे (for वामेन). B1-3
G1 (before corr.) धनुः प्रपीक्यमानेन. — ') Ś1 Ko-2
B2-1 Ds क्षेप्र:; Da क्षेप्र:; Dn1 Ds क्षेप्रा;
D2 किशिन: (for क्षेप्र:). — After 20°, S ins.:
336\* अपराजितस्य राजेन्द्र भीमसेनो महाबक्षः।

— d) Ka B Dn Ds. 4. 6-8 [आ]नत ; Da Ds [अ]सित (for [आ]नत ).

21 . ab ) Hypermetric! Bs शिरसा; D1 राजेंद्र (for सुनसं). S तन्छिरस्तव पुत्रस्य संयुगे द्यपराजितः (T2 "प्यपराजितं). — Ko, 1 om. 21 ed. — °) B Da (Da1 damaged) D1. 5 T1 G M1. 2. 4 अपराजितस्य (hypermetric) (for पराजितस्य). D1 सकुंडलशिरस्राणं. — d) K3. 5 D2 संपपात. S1 शिरो महत्; K5 शिरो महान्. D1 शिरस्तदपतद्भवि; S कृत्तं गामपत- (T2 M4 शम)- विछर:.

22 a) B: 3 Ds सथा (for अथा). — ) K: इंडाधारं; Bs दंडधारं. B: S "बलं (for 'रथस्). — d) N (except Ds) 'सैन्यस्थ (for 'लोकस्थ).

23 \*) Ks. damaged. — ) Ks. s D2 सं(Ks वि)धाय च; Dns संप्रधाय; D1 पिंडिताय (for प्रसंधाय). Ks Ds शिलीसुखान्. — S1 om. (î hapl.) 28°-25°. — °) D1 संकुद्ध: (for समरे). — °) D1. 2 (by corr.) पिंडितं (for पण्डितं). S पंडितस्य (T2 पिंडनस्य) रथं प्रति.

24 Si om. 24 (of. v. l. 23). — ) Di. 2 (by corr.) पिंडितं Da Dni Di. 5 भिरवा (for इत्या). M1-3. 5 श्वरः पंडितकं इत्या — ) K8 D8 श्वरणीतळं;

K5 धरणीतले . — K3 D2 om. 24<sup>ed</sup> . — °) Da1 D5 तथा (for यथा) . — <sup>d</sup>) D1 T1 G4 M4 भुजंगः; D5 मूलंगः (for भुजगः) . K4 °देशिताः; D1. 6 'नोदितः; G3 °चोदितं .

25 Ds writes on marg. (with v. l.), in Telugu characters, 191\* of Adi. \$1 om. 25 (cf. v. l. 23). — ") Ds विशालाक्षं; G2 विसलाक्ष- (for विशालाक्ष-). — ") S शरैक्षिमिर् (by transp.). Da Dn1 D1. 5 T1 G अमेयाला (for अदीनाला). — ") S सरक्रिशान्युरातनान्.

26 °) Dai महारोगं; Ds महोरगं; Ts 'द्र- (for 'दरं). T G Ms महेध्यासो — °) Ds सहसा (for स हतो).

27 °) B2-4 Dn2 D4. 7. 8 छन्नं (for केतुं). K2. 5 D2 तु; D1. 3 सं (for च). — °) K0-2 T2 भिस्वा (for छिस्वा). — °) K5 D2 शत (for मुशा). — व) S1 चारिहन्; K2. 5 B D भारत (D3 मारिव); T1 G. M4 संयुगे (for चारिहा).

28 \*) Ks Ds बद्धासिनं; D2.6 'शीनं; T2 'शिरं; G2 'शनं. T2 तथा (for ततो). S1 Ko-2 इत्वा; S वीरः (for भीमः). — ') T1 G शितेन (for शरेण). Ks. 4 B D (except D1) शरेणानत . — ') S समरे (for संकुद्धो).

29 a.) Ks न तन्नाचो; Ks Dr T G ततः सैचो;
Bs ततः सर्चे; Da Dn Dr. s ततस्वच्चे (for ततस्वः
च्चे). — b) Si Ko-2.s तव पुत्रा महारयाः — b)
Br युष्यमाना; Ds. s हच्चे; Gr मान्चे. Ko. 1.s हि
तस्सैन्यं; Dr ततः सस्यं; Ds (orig.) हि तच्छुस्वा;
Ds (sup. lin.). s हि तस्स्यस्वा; Dr हितः सस्यं (sic.);

C. 6. 3916 B. 6. 88. 30 K. 6. 88. 30

मन्यमाना हि तत्सत्यं सभायां तस्य भाषितम् ॥ २९
ततो दुर्योधनो राजा आतृ व्यसनकर्शितः ।
अत्रवीत्तावकान्योधान्मीमोऽयं युधि वध्यताम् ॥ ३०
एवमेते महेष्वासाः पुत्रास्तव विशां पते ।
आतृ नसं हश्य निहतान्त्रास्मरंस्ते हि तद्व ।। ३१
यदुक्तवान्महाप्राञ्गः क्षत्ता हितमनामयम् ।
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिव्यद्शिनः ॥ ३२
लोभमोहसमाविष्टः पुत्रप्रीत्या जनाधिप ।
न बुध्यसे पुरा यत्तत्वथ्यमुक्तं वचो महत् ॥ ३३

तथैव हि वधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो बली ।
न्तं जातो महाबाहुर्यथा हन्ति स्म कौरवान् ॥ ३४
ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य मारिव ।
दुःखेन महताविष्टो विललापातिकर्शितः ॥ ३५
निहता आतरः ग्रूरा भीमसेनेन मे युघि ।
यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सर्वसैनिकाः ॥ ३६
मवांश्र मध्यस्यतया नित्यमसाजुपेक्षते ।
सोऽहं कापथमारूढः पश्य दैविमदं मम ॥ ३७
एतच्छुत्वा वचः क्र्रं पिता देवत्रतस्तव ।

 $T_2$  हितं सत्यं . -  $^d$  )  $T_1$  क्षत्र-;  $G_4$  क्षत्र- ( for तत्य ) .  $D_1$  समग्रं सत्यभाषणं .

30 T G read 30 after 34. — b) M4 आतुर् (for आतृ-). Śi Ko-i Bs-i Dī.s 'कर्षित: (for 'कर्शित:). — ') Bs-i Da Dīi Ds-s.ī.s Ti G सर्वान्; M यौधान्. — d) Ko-s S स(Ki यु)ध्यता-मिति (for युधि वध्यताम्).

31 °) Ks. 5 Ds एवमेतान्महेष्वासान्. — b) D1 तब पुत्रा (by transp.); D2 पुत्रांसतः; T2 पुत्रं तव. — After 31 ab, D1 ins. (cf. 36 ab below):

337° निहता भीमसेनेन महावीर्येण संयुगे ।

— °) Ko-2 Da Dn1 Ds T Gs. 4 संदिश्य; Ks सिंद्श्य; D1 संप्रेक्ष्य. Ko. 2 सिंद्र्य; Ks निहितान्; Cs सिंद्र्य; Ds समरे (for निहतान्). — d) S1 प्राश्रारंखो; Ks. 2 प्रायमरंते; Ks. 5 Ds. 2 T1 G प्रायमरंत; Ks. 5 Ds. 2 T1 G प्रायमरंत; B1 संस्परंखाद; B2 सरंखाद; Da Dn1 Ds संस्परंखो; Dn2 Ds अस्परंत; D1 सस्पारं स; D8 प्रायमरंत; D1 न सरंत (for प्रायमरंते). Ks Bs. 4 D1. 2. 4. 6-8 M हितं वयः (for हि तह्यः). Ks सरंत हितः सवयः (sio); T2 प्राहरंतहितं वयः

32 °) M1 (sup. lin.) तद् (for यद्). K1 महा-प्राज्ञाः; B2 नरव्याघः; D7 महाप्रज्ञः; T2 °राजः; G2 °प्राज्ञः — °) K1 हितमनाः स यत्; K4 °मनोमयं (for °मनामयम्) — °) M4 तमिदं (for तदिदं). — <sup>d</sup>) \$1 K0-2.4 D3 देव( \$1 धेवः; K4 देव )दर्शिनः; B D2 Dn D4.5.7.3 सत्यवादिनः; D1 S दीर्धदर्शिनः (for दिव्य°).

33 °) K1. 8 D5 °समाविष्ट · — <sup>5</sup>) T2 G8 पुत्र: श्रीत्या · D1 नराश्विप ; G1-3 M2 जनाश्विप · — °)

----

G1-8 न बुध्यते. Ko. 2 B2. 3 पुरा यत्तु; K3 D6 प्रा-यत्तस्; D1 हितं मोहात् (for पुरा यत्तत्). — d) K3 तथा मुक्तं; K4 B1. 4 Da2 Dn1 पथ्यमुक्तं; B2 तस्य युक्तं; B3 पथ्ययुक्तं (for तथ्यमुक्तं). B Da Dn D4-3 S हितं वचः; D1 महात्मनः (for वचो महत्).

34 °) K1.2.5 D1-3.7.3 M4 तवैव (for तथैव).
Dn2 D4.8 तव चैव (for तथैव हि). B D2 Dn1
D5.7.3 च (for हि). — °) T1 G2.4 कुंत्यां (for न्वं). D1 वाहो; T G वाहों (for बाहुर्).
— द) K3 च; Dn2 D1 [इ]ह; D1 स; D4. [इ]व;
D8 ह (for सा). — After 34, T G read 30.

35 b) G2 भीसम् (for भीष्मम्). K5 D2 भारत;
D1 कौरव:; Bom. ed. संयुगे (for मारिष). — b)
B1-3 Da Dn1 Ds S शोकेन (for दु:खेन). — b) S1
Ko.1.4 [अ]तिकर्षित:; K2 [अ]तिदुषित:; B1 D1.3 S
सुदु:खित:; B2-4 Da Dn D2.4-8 [अ]तिदुःखित: (for [अ]तिकर्शित:).

36 °) Bs पतमानास; G2 यतमानांस् D1 च ते (for तथा). T1 G1 [अ] बान्येर्; G1-8 [अ] बापि (for [अ] न्येऽपि). — °) Bs Da1 हन्यते; D1 दहांते Ko-2 S सम (for सर्व-).

37 °) D1. ड हि (for च). Ko मध्यस्थितया; Co मध्यस्थ (as in text). Dns D4. 7. 8 भवान्मध्यस्थितवया: — b) K5 Da Dn1 D5 M1 (inf. lin.). 2. 5 उपेक्ष (Da1 °क्ष्य )से; D1 °क्ष्यते. — b) K3 साहं; T2 सोयं (for सोऽहं). D1-3 कुपथम्; Co कापथम् (as in text). — b) D81 D6. 7 पृष्ठ्य देवम्; M5 (inf. lin.). 5 पश्चाहैवम्.

दुर्योधनिमदं वाक्यमत्रवीत्साश्चलोचनम् ॥ ३८ उक्तमेतन्मया पूर्व द्रोणेन विदुरेण च । गान्धार्या च यश्चित्या तत्त्वं तात न बुद्धवान् ॥ ३९ समयश्च मया पूर्वं कृतो वः शत्रुकर्शन । नाहं युधि विमोक्तव्यो नाप्याचार्यः कथंचन ॥ ४० यं यं हि धार्तराष्ट्राणां मीमो द्रक्ष्यति संयुगे । हनिष्यति रणे तं तं सत्यमेतद्वर्नीमि ते ॥ ४१ स त्वं राजन्थिरो भूत्वा दृढां कृत्वा रणे मृतिम् । योधयस्व रणे पार्थान्स्वर्गे कृत्वा परायणम् ॥ ४२ न शक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरिप सुरासुरैः । तस्माद्यद्धे मृतिं कृत्वा स्थिरां युष्यस्व भारत ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥

### 64

# धृतराष्ट्र उवाच । दृष्ट्वा मम हतान्युत्रान्यहूनेकेन संजय ।

मीष्मो द्रोणः क्रपश्चेव किमकुर्वत संयुगे ॥ १ अहन्यहिन मे पुत्राः क्षयं गच्छन्ति संजय ।

C. 6. 2922 B. 6. 89. 2 K. 6. 82. 2

- 38 Before 38, Ko. 2. 4 D1. 6 ins. संजय उवाच 6) \$1 Ko-2 D1 ततः (for घचः). \$1 Ko-2. 4 D1 फुद्धः (for फूरं). 6) Ko सुबोधनम् (for दुवों ). 6) Ko-2 साझुकोचनं; Ks Da1 D1. 4 साधुकोचनः 8 अशुपूर्णेक्षणो (T2 पूर्णमुको) प्रवीत् .
- 39 Before 39, Ds ins. भीष्म उवाच — ")

  Ks. 5 Ds उक्तोसि तन् (Ds यन्); Ds उक्तमेव; Gs
  उक्तमेतं — ") Ds छतराष्ट्रेण; Ds च यथा शश्वत् (for
  च यशस्त्रिन्या) — ") Ds तसे तात न रोचते; Ds
  तात त्वं नावबुध्यसे •
- 40 ab) Gs तु (for च). M1. 2 transp. मया and कृत:. K4 D6 M4 य:; D2. 8 वै; T G [5]यं (for व:). Si Ko-2. 4 शत्रुक्षणं (K4 °गे); B Da Dn D4-8 °स्दन; T2 शक्रक्षों Cv cites 40° as in text. °) Ko-2 B8 D8 विसुक्तव्यो; D2. 8 नियोक्तव्योः D6 न चाहं युधि योक्तव्योः °) D1 न वाचार्यः; T2 G1. 3 M न द्वार'; G2 नास्था (for नाप्या ). Si नाचार्यः कथनं च न (sic).
- 41 ) T: युध्यति (for द्रश्यति). ) Bom. ed. नित्यं (for तं तं).
- 42 °) K2 इढं; M2 स्थितं (for इढां). K2 transp. इढां and रणे. °) T G बोधव (G2 दिन) स्वं d) Ko-3 स्वयं; B2.3 युद्धं (for स्वर्गे). G1.3 सस्वा; G3 मस्वा (for कृत्वा).

43 °) Si अदाक्यं; Ko-2 अदाकाः; S (except Mi. 2) अदाक्याः (for न दाक्याः). — °) Si B देवेर् (for सेन्द्रेर्). Bi. 2 सरासरैः (sic). Ko-2 D(except Di-8.) To M देवेरपि सवासवैः. — <sup>cd</sup>) Ko. 2 तथा; Go तसिन् (for तसाद्). K8-5 B Da Dn Do-8 transp. मितं and स्थिरां. Do दढां कृत्वा मितं; S स्थिरां कृत्वा सुद्धं (for मितं कृत्वा स्थिरां). Do पार्थिव (for भारत).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting subparvan name, Si Ko-2 D2 mention only अष्टमे
युद्धिवसे; K4 B8 Da Dni D6 T2 अष्टमेद्वि (to it
B8 adds संप्रामे); D6 अष्टमदिवसे; M4 अष्टमेद्विके.
— Adhy. name: K4 धार्तराष्ट्रवधः; T G4 भीमयुवं;
M1-8.5 भीमसेनयुवं. — Adhy. no. (figures, words
or both): Daz (sec. m.) 45; Dn2 T2 M8.4 85;
D6 T1 G 83; M1.2 84 (as in text); M5 86.
— Sloka no.: Dn D6 44; D5 46.

### 85

The collations of Gs were not available for adhyāyas 85-92, and the MS. is ignored for these adhyāyas.

l a) Di. 6 से निहतान् (for सस हतान्). Bs. 4 हड्डेंब निहतान्युक्तान्. — Ks Ds om. (hapl.) 1°-9°. C. 6.3932 B. 6.89.2 K. 6.89.2 मन्येऽहं सर्वथा स्त दैवेनोपहता भृशम् ॥ २
यत्र मे तनयाः सर्वे जीयन्ते न जयन्त्युत ।
यत्र मीष्मस्य द्रोणस्य कृपस्य च महात्मनः ॥ ३
सौमदत्तेश्र वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः ।
अश्रत्थाम्नस्तथा तात ग्रूराणां सुमहात्मनाम् ॥ ४
अन्येषां चैव वीराणां मध्यगास्तनया मम ।
यदहन्यन्त संग्रामे किमन्यद्भागघेयतः ॥ ५
न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रोक्तमबुध्यत ।
वार्यमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६

गान्धार्या चैव दुर्मेधाः सततं हितकाम्यया । नावबुध्यत्पुरा मोहात्तस्य प्राप्तमिदं फलम् ॥ ७ यद्गीमसेनः समरे पुत्रान्मम विचेतसः । अहन्यहिन संकुद्धो नयते यमसादनम् ॥ ८ संजय उवाच ।

इदं तत्समनुप्राप्तं श्वनुर्वचनग्रुत्तमम् । न बुद्धवानिस विभो प्रोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ निवारय सुतान्ध्तात्पाण्डवान्मा द्वहेति च । सुहृदां हितकामानां बुवतां तत्त्तदेव च ॥ १०

- °) K2 D8 भीष्मद्रोणः; B3 भीष्मद्रोणौ. <sup>d</sup>) K2-4 Da1 D1. 5. 6. 8 G2 M "कुर्वत (M5 °ते). Ś1 D1 ते त्रयः; K0-2 B1. 2 D8. 8 संजय (for संद्र्यो).
- 2 Ks Da Dni D2. s om. (? hapl.) 2ab (for Ks D2, of. v. l. l). a) Di पुत्राणां; G2 युध्यंत: (for में पुत्राः). b) Di अयो भवति (for अयं गच्छन्ति). B Dn2 D1. s. s. संयुगे (for संजय). b) Di. s आई हि (for मन्येऽहं). Di Ti G1 सर्वधा. S पुत्रा (for स्तृत). b) K3 Dn2 D1-1. s-3 दैवेनोपहता; Dai देवेनोपहता; M2 दैवेनैव हता; M3 (sup. lin.) दैवेनेव हता.
- 3 ") S (except M3) तत्र (for यत्र). ")
  B1.4 Dn2 D4.6-8 हीयंते; B3 Da Dn1 D5 G1 M1
  (sup. lin.) क्षीयंते; T2 G4 जीयंते (for जीयन्ते). T1
  G2 क्षिटयंते (G2 क्षीयंतो) जनयंत्युत. ") K3 यश्व;
  K4 M1 (sup. lin.). 2.3 तत्र (for यत्र). K0.2.3.5
  Da Dn1 D2.5 T G द्वोणस्य भीष्मस्य (by transp.).
   K2 om. (hapl.) 32-4".
- 4 Ks om. 4° (cf. v. l. 3). °) Śi Ks. 5 Dal Ds. 5 Ti G2 Ms. 4 सोमदत्तेश्च (Ti °दत्तस्य). Ko. 1 Ds वीर्यस्य; S शूरस्य (for वीरस्य). °) Ks अश्वर्यमा; Ks कव्यच्छक्केस् (sic). Ko-2 G1 ततस् (for तथा). Ks D1 स्त (for तात). d) Ks. 5 Ds. s. 6 S शूराणामनि (D2 °तु) वितिनों.
- 5 (\*) Bi: 4 Da Dn Ds-5.7.8 शूराणां (for वीराणां). D1 अन्येषां तु नरेंद्राणां; T1 G2 M तथा सर्वस्य सैन्यस्य; T2 G1.4 तथा सैन्यस्य सर्वस्य · °) D1 प्रेक्षतां; S मध्यस्थास् (for मध्यगास्). °) K5 यदाहृन्यंत; D1 यदयभ्यंत; M1 यदहृनस्त (sic) (for यदहृन्यन्त). T1

- G2. 4 समरे (for संदामे ). \*) K2 भागवेधत: (for "धेयत:).
- 6 °) S होतद् (for प्रोक्तम्). °) T G: रणे (for मया).
- 7 ") Ks G2 गांधार्याश्चेव; D1 गांधार्या अपि T1 G4 गांधार्या च वशस्त्रन्या — •) Ko.1 स तु तं (for सततं) S1 Ko-2, 4 D1 प्रियकाम्यया; T1 G4 हितकाम्या — •) Ko-2 नावबुध्येत्; K4.5 B Da Dn D4-6.8 नाबुध्यत; D1 न त्वबुध्यत् (for नावबुध्यत्) — •) D3 (m as in text) प्राप्यस्
- 8 °) S मम पुत्रान् (by transp.). B D (except D2.6) S विशेषतः (for विशेषतः). ") K2 नयतो (for नयते).
- 9 Som. the ref. ") B<sub>1</sub> D<sub>2</sub> D<sub>3</sub> D<sub>3</sub> हदं तु समनु"; D<sub>1</sub> इदं सस्यमन" S<sub>1</sub> om. (hapl.) 9<sup>b</sup>-11°. b) K<sub>5</sub> आतुर् (for अनुर्). K<sub>1</sub> अतुरुं (for उत्तम्म). c) D<sub>3</sub> बुध्यवान्. T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> M अस्मि (for असि). K<sub>0</sub> प्रभो; D<sub>1</sub> तदा; T<sub>1</sub> G<sub>2</sub> विदः (for विमो). T<sub>3</sub> न बुध्वा तस्य च विभोः. d) S इदं (for हितं). K<sub>0</sub>-2.4 तथा; K<sub>5</sub> B<sub>1</sub> सदा; D<sub>6</sub> तव (for तदा). D<sub>1</sub> प्रोच्यमानो हितं वचः.
- 10 \$1 om. 10 (cf. v. l. 9). a) B2 Da Dn1
  D5 T1 G1. 2. 4 M1-8. 5 सुतं (for सुतान्). Dn2
  D2. 4. 7 निवारयस्त तान्. B4 मोहात् (for सुतात्).
   b) Cv मा रुदेति वै. K3. 5 D2 वै (for च). D1
  पांड्नां कुरु मा व्यथां. D3 om. (hapl.) 10cd.
   d) D4 हि (for च). D1 न श्रुतं वच:; T2 तं
  तदा वच:; Cv तत्तदेव च (as in text).

न गुश्रुषसि यद्वाक्यं मर्लः पथ्यमिनैष्धम् ।
तदेव त्वामजुप्राप्तं वचनं साधु भाषितम् ॥ ११
विदुरद्रोणभीष्माणां तथान्येषां हितैषिणाम् ।
अकृत्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२
तदेतत्समतिक्रान्तं पूर्वमेव विशां पते ।
तस्मान्मे ग्रुणु तत्त्वेन यथा युद्धमवर्तत ॥ १३
मध्याह्वे सुमहारौद्धः संग्रामः समपद्यत ।
लोकक्षयकरो राजंस्तन्मे निगदतः ग्रुणु ॥ १४

ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य शासनात् ।
संरव्धान्यभ्यधावन्त मीष्ममेव जिघांसया ॥ १५
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी च सात्यिकिश्च महारथः ।
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १६
अर्जुनो द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च संयुगे ।
दुर्योधनसमादिष्टात्राज्ञः सर्वान्समभ्ययुः ॥ १७
अभिमन्युत्तथा वीरो हैडिम्बश्च महारथः ।
मीमसेनश्च संकुद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान् ॥ १८

C. 6. 2930 B. 6. 29. 20

11 Si om. 11abo (cf. v. l. 9). — a) Ks Dns
Ds-1.5-3 तद् (for यद्). B1-3 Da Dns Ds यज्ञ
ग्रुश्रूषसे (D5 'ते) वाक्यं; S न श्रूणोषि पुरा (M1-3.5
तद् ) वाक्यं . — b) Bs Dn Ds.3 आर्तः (for मर्त्यः).
Ds. मर्तुकाम इवीषधं . — c) Ds. तदेतत् (for तदेव).
S तदिदं समनुप्रातं . — d) S साधुवादिनां (for साधु
भाषितम्).

12 <sup>6</sup>) D<sub>8</sub> [अ]न्ये च (for [अ]न्येषां). S मनीषिणां (M<sub>4</sub> मनस्त्रिनां) (for द्वितेषिणाम्). D<sub>5</sub> संग्रामे न च मेथिनों

13 \*) D2 तदेव; D3 तच वै (for तदेतत्). K4
B D (except D1-3) M2 समजुप्राप्तं; T2 समजुकांतं
(for समिति ). — b) T G हि संजय (for विशां पते).
— c) B1 त्वं (for मे). D6 श्रृणु त्वं (for मे श्रृणु).
S वद धर्मज (for श्रृणु तत्वेन).

14 Before 14, S ins. संजय: — ") D1 ैराज (for 'रौद्र:). S मध्याद्वे तुमुलो ( T2 M तु महा-; G2 तुमुले ) घोर: — ") D1 रौद्ररूपमवर्ततः — ") K1 लोकश्चयकरं; T1 G1.2.4 M जनश्चयकरो (for लोक"). — ") D2 ततो (for तन्मे). D3 T2 निगदित:

15 °) Bs सैन्यानि सर्वाणि (by transp.). — °)
Bs संरंभानि (for संरहधानि). Ši Ds. 6 [अ]स्यवर्तत;
D1 न्यवर्तत (for [अ]स्यधानन्त). Ks. 5 Ds स्वरध्वमिस्तवर्तत; B1 समारहधान्यधावत; S अस्यद्भवंत संप्रामें — °) D1 भीष्मस्य च; Ds °श्चैव (for °मेव). Ms
विशा पते (for जिधांसया).

16 b) D1- सात्यकी च. S1 B3 महारथा: — After 16ab, B3 reads line 3 of 359\*. — d) B1 सीव्यसे वाभ्ययुस्तदा; G1 भेवाभिदुबुद्धः — S1 K2-8 B1.2.4

D (except Da1) ins. after 16: B3 ins. line 3 only after 16<sup>ab</sup>:

338\* विराटो ब्रुपदश्चैव सहिताः सर्वसोमकैः । अभ्यद्भवन्त संप्रामे भीष्ममेव महारथाः । केकया ध्रष्टकेतुश्च कुन्तिभोजश्च दंशितः । युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समस्ययुः ।

[(L. 1) Ks विराट-. Di om. the post half of line I and the prior half of line 2. Si Ks. s. s Daz Dni Dz. 4-8 सहित: (for "ता:). Si "सोमका:; Ki "सैनिकै:; Dni "सौमके:. — (L. 2) Si अस्यवर्तत; Ks Dz "इवत (for "इवन्त). Si Ki Dz महार्थ; Ks. s Dz. s जिषांसथा; Di समस्ययु: (for महारथा:). — (L. 3) Kz. s. s Bi Dns Ds कैक्या; Bz-i Daz Dni Dz. 4-8 कैक्या. Daz Ds दृष्टकेतुस्थ. Ks जुंतीभोजस्थ. Kz Ds दृष्टिता:; Ds दृष्टितं. — (L. 4) = 16°2. Om. in Kz. Ds युत्ता' (for युक्ता'). Si सर्व (sic) (for एव).]

17 ) Ds केचिवानश्च (sic). B D (except D1-3.6)
T1 G विधेवान् (for संयुगे). — ) B1.3 Ds T1 Gs
दुर्योधनसमाविष्टान्; Ds युधिष्ठिरसमादिष्टाः; T2 दुर्योधनसमरे; Cv as in text. — ) D1 राज्ञः सर्वे;
D3 कौरवांसान्; T2 Ms राजन्सर्वान्

18 ° ) Da Ds Ms ततो (for तथा). Dai वीर;
Ds शूरो; T: वीरेर् — °) Ki है हिंस आ; Ks. s Dai
Di. 2 (by corr.). s. s है देव आ; D2 (before corr.). s
है डिविश्व. Si Ds सहारथा; Mi-s. s घटोत्कचः — °)
Si Ko-s. ई कीरव्य; Ti Gi. s. ई कीरव्यान; Ms-s संकुदास. — °) D2 सोस्यधावत; D1 स्वस्यधावत (for
तेडस्य°). Ti Gi. s. इ तेति(Ti G: कित )कुदाः समस्ययुः;
Cv as in text.

19 °) Kó- अयुधांत; Di अविधांत - ') Ko. 1

C. 6, 3951 B. 6, 89.21

त्रिधाभूतैरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि ।
तथैव कौरवै राजन्नवध्यन्त परे रणे ॥ १९
द्रोणस्तु रथिनां श्रेष्ठः सोमकान्युङ्जयैः सह ।
अभ्यद्रवत संकुद्धः प्रेषयिष्यन्यमक्षयम् ॥ २०
तत्राक्रन्दो महानासीत्युङ्जयानां महात्मनाम् ।
वध्यतां समरे राजन्भारद्वाजेन धन्विना ॥ २१
द्रोणेन निहतास्तत्र क्षत्रिया बहवो रणे ।
विवेष्टन्तः सम दश्यन्ते व्याधिक्किष्टा नरा इव ॥ २२
कूजतां क्रन्दतां चैव स्तनतां चैव संयुगे ।
अनिशं श्रूयते शब्दः श्रुत्कृशानां नृणामिव ॥ २३

तथैव कौरवेयाणां मीमसेनो महावलः ।
चकार कदनं घोरं ऋद्धः काल इवापरः ॥ २४
वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन महारणे ।
प्रावर्तत नदी घोरा रुघिरौघप्रवाहिनी ॥ २५
स संग्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्महान् ।
कुरूणां पाण्डवानां च यमराष्ट्रविवर्धनः ॥ २६
ततो भीमो रणे ऋद्धो रभसश्च विशेषतः ।
गजानीकं समासाद्य प्रेषयामास मृत्यवे ॥ २७
तत्र भारत भीमेन नाराचामिहता गजाः ।
पेतुः सेदुश्च नेदुश्च दिश्चश्च परिवन्नग्रमः ॥ २८

M2 पांडवा: कौरवैर्; K2 पांडवै: कौरवैर्; D8 T G
M1.8-5 कौरवा: पांडवैर् (by transp.). — °) K5
तत्रैव. Ko.2 D1.4 T2 M1 कौरवा; Da1 कौरवो; T1
G पांडवा (for कौरवै). — °) Ko-2 अयुध्यंत; K5
न वध्यंते; D4 वध्यंते च; T2 अद्वन्यंत (for अवध्यन्त).
Ś1 D2 रणे परे (by transp.); Ko-2 रणे परे:; D1.7
T2 M4 परान्न(D1 M4 °रा र)णे; T1 G M1 परे रणे.

20 \*) Ks द्रोणिस्तु; B2-4 Dn2 D4. 7.8 द्रोणश्च. B6 D5 रियन: (for रियनां). \$1 श्रेष्ठान्; Da1 D8 श्रेष्ठ. — \*) D1 सोमके: K4 B2 D1.8 T1 G1. 2.4 सह संजये: (by transp.); T2 M सहसंजयान्. — \*) K0-2 B1 D1. 2.8 अन्यधावत; Dn2 T2 M8 "द्वतंत. K4 अन्यधावत्सुसंसुद्ध: — \*) T1 G1. 2.4 (before corr.) M8 श्रेषयन्त्र; T2 M4 "यानो; G4 (by corr.) "संश्व: M1. 2.8 (sup. lin.) "यहै (for "विष्यन्). D8 श्रेषयन्यससादनं

21 <sup>45</sup>) B2. 8 तदाऋंदो; Da Ds उदकोशन्; Dns तन्नाक्रोशो. D1 तन्नाक्रुतमपश्याम द्रोणस्यातिपराक्रमं — <sup>6</sup>) Ts युध्यतां (for बध्यतां). — <sup>6</sup>) Das Ds Ts धन्विनां; Ts G4 धीमवा (for धन्विनां). Ds संजयानां महात्मनां

22 ") Dns सहितास (for निहतास). — ) Ts अन्नियाणां सहाहवे. — Bs om. 22°-23°. — °) Ks विचेष्टतः; Ks. 5 निचेष्टतः; Ks. B1-8 Da Dn D1. 2. 4-8 विचेष्टतः; Ds ड्यचेष्टतः (for निवेष्टन्तः). B1-8 Da Dn D8-5. 7. 8 T1 Gs Ms. 5 व्यह्दरंतः; Ds T2 G1 ह्या हृश्यंतः; G2 [ज] अयहर्शतः; M1. 2. 6 [ज] प्यहर्शतः (for सम हर्गन्ते). Ks समरे (for हर्गन्ते). — d) Dns Ds. 8-8 M1 (sup. lin.). 2. 3. 5 हिन्ना (for हिन्ना).

23 B4 om. 23 (of. v. l. 22). — °) T1 G कंदतां कूजतां (by transp.). — °) Da1 D5 स्तनयां (D5 °यं); D2.6 स्वनतां; Ca.o स्तनतां (as.in text). K3.6 B1 D2 भारत (for संयुगे). — °) K1 अनुशां (for अनिशं). K5 D2.6 शुश्रुवे (for श्रूयते). K2 B1 Da Dn D4.5.7.8 अभिसंश्रूयते शब्दः. — दं) ई1 शुज्जुवाणां; Ko-2 तम्र तम्र; K8.5 D1-3 क्षिप्रियाणां; B1 शुद्धिशानां; Da Dn D4.5.7.3 शुद्धिशानां; D6 जुत्कुशानां; M4 शुद्धभाणां (for श्रुद्धशानां). K3 D8 रणाजिरे; K5 D1.2 नराधिप (for नृणामित्र).

24. a) D1 कौरवेंद्राणां. — b) De महारथ: (for ae:). — b) K1. 2 श्रुद्धकाल; K3 युध्यनकाल; T G M4 क्र्र: काल; M1-2. 5 काल: क्र्र (for क्रुद्ध: काल). K3 इवापरे. K5 युद्धकामखदा नृप

25 °) \$1 Ko. 2 Ts M4 तव; D1. 4. 8 सर्व- (for तम्र). — ) Ko-2 अन्योन्यस्य (for 'न्येन). K4 तवा रणे; Dns D4 Ts सहाहवे. — र्यं) K5 रुधिरोधप्रव- रिनी; B Da2 Dn2 D1. 4. 5. 7. 8 शोणितीयतरंगिणी (Das D5 'प्रवाहिनी) (for 25<sup>d</sup>). S वर्ध (G1. 2 'ध्य)ते प्रेत-राजस्य विषयः स (M1-8. 5 'यं सा) विशां पते.

26 °) K1 [s]भवन्महत्; Ks. 5 Ds महानभूत्; S. [s]भवत्तदा

27 \*) \$1 Ko-2 महेब्बासो (for रणे कुद्धी). -- \*) \$1 नमसश्च; D1 रमसा च; G1 रमसं च.

28 Ks D2 transp. 28 and 29. — ") B2 तव (for तत्र). Ks. s D2 श्रूराझ (for भारत). — ") D1 नाराचैसाहिता; T1 G4 नाराचनिहता; T2 नाराचेन छिन्नहस्ता महानागा श्रिश्चनपादाश्च मारिष ।

क्रीश्चवद्यनदन्मीताः पृथिवीमिधिशिक्षियरे ॥ २९

नकुरुः सहदेवश्च हयानीकमिमद्वते। ।

ते हयाः काश्चनापीडा रुक्मभाण्डपरिच्छदाः ।

वध्यमाना व्यद्दश्यन्त शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३०

पतद्भिश्च हये राजन्समास्तीर्थत मेदिनी ।

निजिह्वैश्च श्वसद्भिश्च क्रुजद्भिश्च गतासुभिः ।

हयैर्वमौ नरश्रेष्ठ नानारूपधरैर्घरा ॥ ३१ अर्जुनेन हतैः संख्ये तथा भारत वाजिमिः । प्रवमौ वसुधा घोरा तत्र तत्र विशां पते ॥ ३२ रथैर्भग्नैर्ध्वजैश्विकेनेश्वजैश्व सुमहाप्रमैः । हारैर्निष्कैः सकेयूरैः शिरोभिश्व सकुण्डलैः ॥ ३३ उष्णीषरपविद्धैश्व पताकाभिश्व सर्वश्चः । अनुकर्षैः शुभै राजन्योक्नै श्वव्यसुरिक्ममिः ।

C. 6. 3964 B. 6. 69. 38 K. 6. 79. 10

महाः; M1 नाराचादिहता; M2 नाराचामिगतो — °)
Co सेंदुश् (as in text). K4 नेमुश् (for नेदुश्). D1.6
पेतुर्नेदुश्च नेशुश्च; T2 तव नेदुश्च सुभृशं; G M पेतुर्ने (M4
°तुः से)दुश्च सुभृशं; Bom. ed. पेतुर्नेदुश्च सेंदुश्च — d)
D12'D4.7.8 दिशः संः; D1 विद्वला: (for दिशश्च).

29 Ks Ds transp. 28 and 29. — ") Ti G Ms भिन्न" (for छिन्न"). — ") Ks छिन्नपाया ; Ks. 4 B D (except Di) छिन्नगाना ; S भिन्न छुंगाना (for छिन्नपादा : B Da Dn Ds. 5. 7. 3 विनदंत : (Bi [also]. 2 Da Dni Ds "त: सा); D3 Mi विनद्नभी (Mi "मी)ता:; Ts व्यतनम्भीताः — ") Di पृथिव्याम् (for "वीम्). \$i अधिशिष्यरे; Ko. 1 "शिक्षियुः; Ks. परिशिश्चयः; Ks. 5 Ds अधिशिष्यरे; Ts अनुशुश्चरे; Gi अनुशि श्चरे; Gs Ms. 8. 5 अनुशि श्चरे; Mi. 4 अनुशि श्चरे (for अधिशि श्चरे).

30 °) K2 D3 नकुळ: — °) M4 गजानीकम्. G1. असिश्वतोः — °) K2 ह्यान् (for ह्याः). T1 G2 कांचनोत्पीडा. D3 ते ह्यानां नवापीडाः — °) S1 K1.2 हेमवंड-; K0 देहदंड-; K3.5 B4 D2.8.8 इत्सवंड-; M इत्समांड-(for इत्समाण्ड-). C0 cites सांडम्. S1 परिच्छदः; B1 D2 D11 D8 S परिच्छदः; D1 D1 S परिच्छदः; D6 परिच्छतः (for परिच्छदः). — °) D1 S परस्थते (for व्यवस्थनतः).

31 °) K4 महिन्निश् (for पतानिश् ). Ś1 K1 D2.3 T1 G M तु (for च). K8.5 D2 तुर्गी राजन्; D6 तु रचे राजन्; T2 च ह्योदेश (for च हये राजन्). — °) ई1 समासीय च; K4 B1.2.4 Dn2 D4.6-8 कीर्यत; Da Dn1 D5 समुदिर्यत (for समासीर्यत). T2 मेदिनीं. — °) Ś1 K0.2 निजिह्नेश्व; B2 Da Dn1 D5 वि जिह्नेश्व; D1 T1 G निजीवेश (D1 'स्तु); D2 द्विजिह्नेश्व; T2 नजश्चेव (sic); Cc cites निजिह्ने:. M5

निर्जिद्वैनिश्वसिद्धश्च — द ) Ks गताशुभिः; Dai गतो सुनिः — °) Dai बशुर् (for बसी). S महाराज (for नरश्चेष्ठ). Di इतैबैहुविधाकारैर्

32 °) Bs हत:; M4 हता: (for हतै:). T G1 M संखे; G2 संघे. — °) Ko. 1 भरत. K4 B D (except D1. 2. 6) M4 राजभि: (for वाजिभि:). — °) K1 प्रभभौ वसुदा घोरो (sic).

33 °) M2 गलैर (for रथेर). Ti Gi.i भित्रेर (for भन्नेर). Si Ko-2.i Ds हुयेश; Kz, 5 Dz हूर पेश; T Gi Mi गलैश (for ध्वलेश). Bs तुंगैर (for छित्रेश). — °) Ki शुक्रेश ; T3 चित्रेश (for छित्रेश). — °) Ki शुक्रेश ; T3 चित्रेश (for छित्रेश). K3. 5 B Da Dn Di. 2. 4-6. 8 निकृतेश महायुधे: (K3 D2. 6 रथे:); D8 निकृतेश वरायुधे:; Dr छत्रेश महायुधे: (submetrio). — After 33°, Si K B Da Dni Di-3. 6-7. 8 (marg. 860. m.) ins.:

### 339\* चामरव्यजनैश्विज्ञौनिंकृत्तेश्च महायुधेः।

[ B1. 2. 4 Da Dni D1. 5. 6. 8 नामरेर् (for नामर-).
B Da Dni D5 नैव (for छिन्नेर्). Ks. 5 B Da
Dni D1-8. 5. 6 छन्नेश सुमहाप्रमे: (B1 "सुधै:; D1. 5

- Ks Ds cont. :

340\* प्रतोदेश तथा छिन्नेविंकृतेश महायुधेः । [ Ks सुदेहेश (for प्रतोदेश).]

— °) Šī Ko-3 च निष्कै: (for निष्कै: स-). — <sup>4</sup>) К5 समाकुलै: (for सकुण्डलै:).

34 °) Śī Ds आपि विश्वेश; Da Dni Ds इव विश्वेश; Ds Ti Gs. 4 परिविश्वेश (for आप'). — ') Ks बार्ल कृते:; Ts M च सर्वतः (for च सर्वशः) — ') Bs अभै; Cv शुसै (as in text). — ') Ca cites योकस; Co योकै: ('as in text). Śī Ko चैव सुरिश्मिशः; Kī च दसु'; Ks-4 Ds. 6 चैव स'; Ks चैव

C.6.2968 B.6.39.38 K.6.89.38 संछन्ना वसुधा भाति वसन्ते कुसुमैरिव ॥ ३४ एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्ड्रनामपि भारत । कुद्धे शांतनवे मीष्मे द्रोणे च रथसत्तमे ॥ ३५ अश्वत्थामि कृपे चैव तथैव कृतवर्मणि । तथैतरेषु कुद्धेषु तावकानामपि श्वयः ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥

८६

संजय उवाच । वर्तमाने तथा रौद्रे राजन्वीरवरक्षये । शक्किनः सौबलः श्रीमान्पाण्डवान्सम्रुपाद्रवत् ॥ १ तथैव सात्वतो राजन्हार्दिक्यः परवीरहा । अभ्यद्रवत सुंग्रामे पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २ ततः काम्बोजग्रुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम् । आरद्वानां महीजानां सिन्धुजानां च सर्वश्रः ॥ ३ वनायुजानां श्रुभ्राणां तथा पर्वतवासिनाम् ।

तु राशिभि:; B Da Dn Ds. 5.7.8 च सह राईमिभि:; D1 S चापि सु(D1 स)रिइमिभि:; D2 चैव तु रिइमिभि: (for \*चड्यसुरिइमिभि:). — \*) Ks. 5 Bs. 4 Ds. 3 सं-कीर्णा; Da1 Dns Ds संछिन्ना (Da1 \*स-) (for सं-छन्ना). Ds सावी (for भाति). — \*) B1 वसंत (for वसन्ते).

35 °) Ko. 2 T1 G1. 4 एवसेव. — °) D1 इह; D2 इति (for जापि). — °) Ko-2 द्वीणे च रथिनां वरे

36 b) Ks. s D2 शस्ये च; Da Ds द्रोणे च (for तथैव). — d) Ds अभिक्षय:; Ms अपि क्षयं

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-2 D2 mention only अष्टमे युद्ध दिवसे; K4 B8 Da Dni D5 अष्टमोद्धे (to it B3 adds संग्रामे); D6 अष्टमदिवसयुद्धे; M4 अष्टमेद्धिके. — Adhy. name: K4 संकुळयुद्धं; T2 रणांगणवर्णनं; M1. 2 रथाऽयवर्णनं. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 82; Da2 (sec. m.) 47; Dn2 T2 M8. 4 86; De Ti G1. 2. 4 84; M1. 2 85 (as in text); M8 87. — Śloka no.: Dni D5 40; Dn2 39.

86

The collations of Gs were not available for this chapter.

- 1 °) D1 तथा घोरे; D6 महारोहे. °) D1 S तसिन् (for राजन्). K2 °क्षयं (for °क्षयं). °) K2 शौबल:; K8 D8 सौबल:. B1 चैव (for श्रीमान्). °) K8 D2 समुपाद्मवन्.
- 2 °) G1 राजा (for राजन्). °) S1 अभ्याद्रवत; K2 अभ्यद्रवति; K4 D8 °धावत; T2 °द्रवंत. — \*) K8. 5 B D (except D8) S वरूथिनीं (for अनी-किनीस्).
- 3 °) Ko तथा. Ko. 2 कांमोज (for काम्बोज ).

   b) Ks D1 (m by corr.; orig. as in text). 2. 8
  स्व(Ds त) दीयानां; Bs नदीनानां (for नदीजानां).
  T1 G4 च वासिनां G2 नजानां चै वाजिनां (corrupt).

   °) K1 सारंघानां; K5 D2 सारदानां; D8 (m as in text) सारदानां;
  D5 सारदानां; M2 आतदानां.
  T2 अभीजानां S1 आरट्टदेशजानां च; Cv आजानेयसहीजानां d) T2 सर्वतः (for °दाः).
- 4 ") K4 B4 Dn1 Dr वाना"; K5 नावा"; B1 Ds वाणा"; Da1 वाणा" (for वना"). D1.8 शूराणां (for शुआ्राणां). ") Ds T1 G2.4 "वाजिनां (for "वासि-नाम्). After 4", \$1 K1.2 B1.2.4 Da Dn D4.5.7.8 G1 ins.:

341\* वाजिनां बहुिमः संख्ये समन्तात्पर्यवारयन् । [Śi संगै:; Ko-s संधै: (for संख्ये). Śi Ko-s परि-वारित:; B2 Dn2 Dr G1 परिवारयन् (for पर्यं°).] ये चापरे तिचिर्जा जवना नातरंहसः ॥ ४
सुवर्णालंकुतैरेतैर्वर्मवद्भिः सुकल्पितैः ।
हयैर्वातजवैर्मुख्येः पाण्डवस्य सुतो बली ।
अभ्यवर्तत तत्सैन्यं हृष्टस्पः परंतपः ॥ ५
अर्जुनस्थाथ दायाद इरावानाम वीर्यवान् ।
सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन घीमता ॥ ६
ऐरावतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना ।
पत्यौ हते सुपर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ७

मार्यार्थं तां च जग्राह पार्थः कामवशानुगाम्।
एवमेष सम्रत्पनः परक्षेत्रेऽर्जुनात्मजः ॥ ८
स नागलोके संद्रद्धो मात्रा च परिरक्षितः।
पितृव्येण परित्यक्तः पार्थद्वेषाहुरात्मना ॥ ९
रूपवान्वीर्यसंपन्नो गुणवान्सत्यविक्रमः।
इन्द्रलोकं जगामाद्य श्रुत्वा तत्रार्जुनं गतम् ॥ १०
सोऽभिगम्य महात्मानं पितरं सत्यविक्रमम्।
अभ्यवादयद्वयग्रो विनयेन कृताञ्जलः।

C.6.3962 E.6.90.12

- ') K4 तथापरे. K8 तिमिरजा; K4 B Da Da Da Da Da. 4. 3. 8 S तित्तिरिजा ( K4 'रिका; T2 'जाश्रा); D1 मद्यावीर्था; D3 तित्तिरका. Cv as in text. ') \$1 जवने; K4 D1. 4 M4 यवना; K5 जवनो; D2 जवगा; T1 G4 वनजा (for जवना). S हेममालिनः (for वात-रैहसः).
- 5 °) K. B Da Dni Ds साहै:; Dn2 D1. 1. 8 तज्ञ; Ds वीरेंद् (for एतेंद्). °) Bi चर्मविज्ञ:; Da Dn2 D5 समैव(Da2 D5 °वि)क्रि:; T G M1 (sup. lin.). 2. 8. 8 वर्मिश्च; M1 (orig.) वपुदमिद्ध:. D1 स्वळंकृतै:; D6-8 स्वकृत्रित:; M4 च कृत्रिपते:. °) T G युक्तः; M1. 8. 8 युक्तः; M1 (inf. lin.) युक्ते (for युक्तः). °) Si B2. 8 D8 क्षम्य(Si \*म्या)द्भवतः; D8 क्षम्यवर्तेतः. D1 सैन्यं तत् (by transp.). ') B1 D (except D1. 8) G2 ह्युक्त्यं. K3 D (except Da1 D1. 8) G2 M1. 8 परंतप.
- 6 °) Ks. 5 Bs. 4 Dn Ds. 4. 6-8 T1 Ga सुत: श्री-सान् (Bs 'सन्); K4 B1. 2 Da Dn D1. 2. 5 T2 G1. 2 M [आ]स्मजः श्रीमान् (for [आ]य दायाद). — °) Ś1 इरासान्; T2 'मान् (for 'वान्). D1 अति- (for नाम). — °) Ks दुहितुर्; K4 B1. 2. 4 m Da Dn Ds (marg. sec. m. as in text). 5 Ca स्नुवायां; K5 D2. 6 दुहित्यां; M4 सुताया.
- 7 \*) Ks प्रावतेवसादस्वा (sio). 5) Ko-s Bs
  Da Dn1 D1 (by corr. in marg.). s S द्वानप्या (Ts
  पार्थाय हि); D1 (orig.) द्वासिपूज्य (for अनप्ता).
   \*) M2. s. s पती. K4 कृते; Dn2 D1. s S हते
  (for हते). K5 सुवर्णेन. \*) K2. s D2. s द्विनचेतसा; M1-8. s \*दर्शना.
  - 8 \*) Si Ko-s T G Ms. (sup. lin. as in text)

61

कार्यार्थ; D1 भार्यार्थे. M4 च स (for तां च). K4 भार्यों तां चैव जमाह; K5 D2 तां च जमाह भार्यार्थे.

— b) S1 K5 T2 M4 "जुना: (for "जुनाम्). — b) S1 K0-2 एक एव; S एवमेव (for एवमेव). — d) D21 D5 "एसे (for "क्षेत्रे). Co cites क्षेत्रे.

9 °) K1. s. a °लोक (for 'लोक). — b) T1 G चैच दु (for च परि'). — c) Some MSS. and Co पितृच्येन. — d) T1 G महात्मना (for दुरा').

10 °) Ks Ds गुण'; K4.5 B Ds Dn D1-5.1.8 बल' (Ds बल') (for बीचे'). S खुमुलल महाराज (Ts M 'तेजा). — b) Ds बलवान्; S नागराट् (for गुणवान्). — After 10°, K1 ins. 342\*, om. 10°-11d. Bs om. (hapl.) 10°-11b. — ') K2 इह' (for इन्द्र'). St Ko.s नगामाथ; D1 समासाच. — d) D3 इद्वा (for श्रुत्वा).

11 K1 om. 11<sup>abed</sup>; Bs om. 11<sup>ab</sup> (of. v. 1. 10).
— <sup>a</sup>) K2 सोम्पाम्प; S सोमिनाषा. K4 B1. 2. 4 D
(except D2. 8. 6) महाबाहु:. — <sup>b</sup>) B1. 2. 4 Dn2 D1.
4. 7. 8 सस्यविक्रमः. — Ko. 2 ins. after 11<sup>ab</sup>: K1
(om. 10°-11<sup>d</sup>) ins. after 10<sup>ab</sup>:

342\* उवाच वचनं राजञ्जुळ्पीतनयसादा ।

— Ks om. 11<sup>cd</sup>. — <sup>cd</sup> ) Ds Dn Ds आसि (for अस्प ). D1. 7. 8 नियमेन (for विनयेन). श्रे महा स्मन:; Ks Ds कृतांजिल: 8 कृतांजिलरयोवाच विनये नीप (M नामि)गम्य तु (M1-8. 5 च). — After 11<sup>cd</sup>, Ks-5 B D ins.:

343\* न्यवेदयत चात्मानमर्जनस्य महात्मनः ।

[ K4 'यत्त्रथा'; D1 'यत्तदा' (for 'यत चा').]

— ') Da Do नाम (for सक्ति). Ti Gi सुनुने :

C. 6.2983 B. 6.90.13 K. 6.90.13 इरावानिस भद्रं ते पुत्रश्चाहं तवाभिभो ॥ ११ मातुः समागमो यश्च तत्सर्वं प्रत्यवेदयत् । तच्च सर्वं यथावृत्तमनुसस्मार पाण्डवः ॥ १२ परिष्वज्य सुतं चापि सोऽऽत्मनः सदृशं गुणैः । श्रीतिमानभवत्पार्थो देवराजनिवेशने ॥ १३ सोऽर्जुनेन समाज्ञप्तो देवलोके तदा नृप । श्रीतिपूर्वं महाबाहुः स्वकार्यं प्रति भारत । युद्धकाले त्वयासाकं साद्यं देयमिति प्रभो ॥ १४ वाटमित्येवमुक्त्वा च युद्धकाल उपागतः । कामवर्णजवैरश्वैः संवृतो बहुभिर्नृप ॥ १५ ते हयाः काश्वनापीडा नानावर्णा मनोजवाः । उत्पेतः सहसा राजन्हंसा इव महोद्धौ ॥ १६ ते त्वदीयान्समासाद्य हयसंघान्महाजवान् । क्रोडैः क्रोडानभिन्नन्तो घोणाभिश्व परस्परम् ।

G1.2 पुत्रस्ते. — 7) T1 G2.4 भद्रमस्तु; T2 M पुत्र-श्रासि; G1 भद्रं तेस्तु (for पुत्रश्राहं). K2 तवाग्विभो (sic); K4 B Da Da D4-8 तव प्रभो; K5 T2 G2 तवाविभो; D1 तवात्मजः; T1 G4 तवान्व (for तवा-भिभो).

12 °) Ko.: Dai Di. 5 T G समागमे; Ks Di सुसुमुखो. Ko Di Ti Gi. 4 यह; Dn: Di. 5-8 यस्तु; Ds यहुत; Ts याक्ष (for यक्ष). — °) Ki स तं सर्व न्यवेदयत्. — After 12ab, Ds (erroneously) repeats 11ab. — °) Ti तं च (for तञ्च). Gi. 2 तञ्च वृत्तं यथा सर्वम्

13 \*) D1 परिपूज्यः K2 तुं तं (for सुतं). K1
Da1 वापि (for चापि). — °) K4 B2-4 Da Dn1
D2. 5. 6 G1 आसमन:; T1 G2. 4 M2 स्वासमन: (G2 °ना);
Cc सोऽऽसमन: (as in text). G2 सहजीर (for °ज्ञं).
D1 गुणैरासमसमं नृप; T2 सोर्जुन: प्रथितं गुणै: — °)
K3. 5 B1 D2 S अन्यत् (for अभवत्). — वं) K0
°निशेवने; K3. 5 Da1 S °निवेदानं (for °निवेदाने).

14 °) B D (except D1.2) समादिष्टो; T1 G1 M1-2.5 तदाज्ञसो — d') K0.2 सु (for स्व'). — After 14 d', S ins.:

344\* स चापि नरशार्तू कः शार्त् कसमिविकमः । अविश्व तदा पार्थभयमस्य तदा विभो । स्थितः प्रेच्यक्ष युत्रश्च सर्वथाः श्चनुशाधि माम् । किं करोमि च ते कामं कं वा कामं स्वमिच्छिति । परिष्वज्य सुतं प्रेम्णा वासविः प्रस्युवाच तम् । [5] प्रीतिपूर्वं च कार्यं च कार्यं प्रति च मानद ।

[(L. 1) G2 M1. 2 नर(G2 रथ) हार्दूल, — (L. 2) G2 तथा विभो; M1-8.5 तव प्रभो; M4 तवाभिभो: (for तदा विभो). — (L. 3) T1 G2 त्वं प्रशाधि (for हार्नुं). — (L. 4) T1 G4 वनः (for न ते). G2 विं न; M4

किं वा (for कं वा). — (L. 6) M1-3.5 करंथं च (for कार्यं च). T1 G कार्या प्रीतिश्च (for कार्यं प्रति च).]
— •) S1 स्वयाख्यातं; K0-2 स्वया तात; S तु (M2.5 च) साहाय्यं. — ') K5 सत्यं; B1 Dn2 D3.5.7 Cc सह्यं (for साह्यं). K5 देवम् (for देवम्). K4 देयं सङ्गमिति प्रभो; S दात्रव्यं नो भवेदिति.

15 °) Ks. 5 B1. 2 Dns D1. 2. c. 8 S तु (for च).
— b) Ks D2 युद्धकालम्; T1 G M ययौ युद्ध (M1-3. 5
योद्धम्). K4 M4 उपस्थितः; B1. 2. 4 Da Dn D3-8
T1 G M1-3. 5 इहागतः; D1 समागतः (for उपा°).
T2 ययौ बुद्धिभागतः (sio). — °) D1 °मयैर् (for °जवैर्). K3 कामवज्ञवनैरशैः; S कृष्ण(M1-3. 5 काम)-वर्णैः शुभैरशैः. Go cites कामः, वर्णैः and जवः — d)
B1 बहुभिः संवृतो (by transp.). K3 D2 नृपः; Da1
D5 वृतः (for नृप). S सर्वतः शुशुभे वृतः

16 <sup>a</sup>) Da1 Ds हया: कांचनपीडानां · — <sup>b</sup>) Da1 Ds <sup>a</sup>चर्ण- (for <sup>a</sup>चर्ण) · Si Ko-2.4 सहाजवा:; Ts सनोरमा: · — M2 om. (hapl.) 16<sup>d</sup>-17<sup>d</sup> · — <sup>d</sup>) K1 सहोदयो; Gs [ह]योत्तमा: (for महोदघो) ·

17 Ms om. 17 abeds (cf. v. l. 16). Gz om. 17.

— b) Ks D1 T2 M1.8-5 ह्यसंघा (for "संघान्).

K3-5 B1 Da Dn1 D1-3.5.6 S (Gz Ms om.) मनीजवान् (Ks.5 D1.6 T2 M1.3-5 "वा:). — ") D1
ऋता:; T2 क्रोधा:; Co क्रोडी: (as in text). D1
क्रोधाद्; T2 क्रोधान्; Co क्रोडी: (as in text). D1
विनिन्नंतो (for डामि). Cd oites क्रोड:. G4 Cv
क्रोडी: क्रोडान्यमि (G4 "पि) क्रंतः. — ") T2 प्राण्यमिक्;
Co घोणामिक् (as in text). Cd oites घोणा. — K0-2
om. (hapl.) 17 -18 . — ") D1 समरे (for सहसा).

K3-5 D2.6 [ज] न्योन्यं; D1 राजान् (for राजन्).
— ") K3 B4 Dn3 D3.4.7.3 स्ववेगा"; K5 D2.6
तुरगा" (for सुवेगा"). S (G2 om.) हंसा इव नगोत्तमान्
(T2 M4 "मं; M3 "मे).

निपेतुः सहसा राजन्सुवेगाभिहता स्रुवि ॥ १७
निपतिद्धस्तथा तैश्च हयसंघैः परस्परम् ।
ग्रुश्चवे दारुणः शब्दः सुपर्णपतने यथा ॥ १८
तथैव च महाराज समेत्यान्योन्यमाहवे ।
परस्परवधं घोरं चकुस्ते हयसादिनः ॥ १९
तिसंस्तथा वर्तमाने संकुले तुसुले भृशम् ।
उभयोरिप संशान्ता हयसंघाः समन्ततः ॥ २०
प्रक्षीणसायकाः शूरा निहताश्वाः श्रमातुराः ।
विलयं समनुप्राप्तास्तक्षमाणाः परस्परम् ॥ २१

ततः श्रीणे हयानीके किंचिच्छेपे च भारत ।
सौवलस्थात्मजाः ग्रूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥ २२
वायुवेगसमस्पर्शा जवे वायुसमांत्तथा ।
आरुद्ध श्रीलसंपन्नान्वयः स्थांस्तुरगोत्तमान् ॥ २३
गजो गवाक्षो वृषकश्चर्मवानार्जवः ग्रुकः ।
पडेते बलसंपन्ना निर्ययुर्महतो बलात् ॥ २४
वार्यमाणाः शक्कनिना स्वैश्व योधैर्महाबलैः ।
संनद्धा युद्धकुश्चला रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २५
तदनीकं महाबाहो मिन्वा परमदर्जयम् ।

E. 6.90.29

18 Ko-2 om. 18<sup>ab</sup> (cf. v. l. 17). — a) Ds निहतिस्स. De Mi तैस्तु; T: चैच (for तैझ). — b) B2 'सिंहै: (for 'संहै:). — b) K3 सुश्रुवे; D1 श्रूयते (for श्रुशुवे). — b) K1 Ds सुवर्णपतने; D2 सुपर्णः पतने; T2 सुपर्णपतनो; G1 सुपर्णात्मतो; G2 सुपर्णतनयो. B1 T1 तथा (for यथा).

19 ") M1-8.5 समेत्य (for तथैव). K8.5 D2 तावका राजन्; B1 च महाराजन्. — ") M1.3 तथैव (for समेत्य). D5 समत्यानी महाहवे (sio). — ") K8 B8 D1.2 परस्परं (for "स्पर-). D8 वधे (for वधं). — ") Š1 तं (for ते).

20 Ks. 5 D2 om. 20ab. — a) Ko-2 तदा (for सथा). B2-4 Dn2 D4. 7. 8 सहाधोरे (for वर्तमाने).
— b) T2 M4 तुमुले संकुले (by transp.). Da1 D8. 6 तुमले. — b) K4 B2-4 Da Dn D4-3 संज्ञांता; B1 संज्ञीणां; D1 संस्का; D2 शंसंता; T1 G4 संञ्ञांता (for संज्ञान्ता). — b) K5 (m as in text) D8 सह- स्वशः (for समस्ततः).

21 Dns om. (hapl.) 215-22°; Ds om. 21.
— ") Ks प्रश्लीयंते नराः श्चराः — ") Ks M1-2. ६ ते हताक्ष; Ks निहताक्ष; D1 हताः शक्तेः Ks समानुकाः; B1. 2. 4 D4. 6. 3 समानुताः (for अमानुराः) • — ") K1 विसल्लं; M2 विद्वलं (for विल्यं) • — ") K0-2 स्पर्धमानाः; Ks सस्यमाणाः; Ks Cd तक्ष्यमाणाः (for तक्षा") • Ks. 5 समंततः (for परस्परस्) •

22 Dns om. 22abe (cf. v. l. 21). — \*) T2 Gi श्रीण (for श्रीण). — \*) Ks. s D2 किंचिच्छेपेण; Ki B Da Dni Di-s S किंचिच्छिटे च (G2 किंशिए) (for \*स्ट्रेपे च). Ks. s B D (except Ds. s; Dns om.) S संदुत्रे (for भारत). — \*) Ko. : स्वस्टस्स; Ki सुरुभस्य; Ks Ds सु( Ds सौ )बळस्य; Ks Ds.e सुव लस्य. Bs.s.s Ds-s.7.8 Ts G Ms-s.5 [अ]नुजाः (for [आ]रमजाः). Ds वीरा (for शूरा). — d) Ši Ko-s रणकर्कशाः (for "मूर्यनि).

23 Dai Ds om. 23ab. — \*) Śi 'स्पर्धान्; Ki B Daz Dn Ds. 4. 6-3 Gi. 2. 4 'स्पर्धान् (for 'स्पर्धा). — b) Ko-2. 4 जवे वायुसमास्त्रथा; Ks Dz Tz Gi. 2 Mi-2. 5 जवे वायुसमा(Gi. 2 'मां) आ ते; B Daz Dn Di. 3. 4. 6-8 Ti Gi Mi वायुवेगसमाञ्जवे (Di Gi Mi 'समाझ ते; Dr 'समा जवे; Ti 'समांझ ते). — c) Ko-2 वाहान्संनदान् (Ko 'द्धा); Dz शैळसंपञ्जान्; Ds वेग'; S शैळसंकाशान् — Ko-2 om. (hapl.) 23d-24°. — d) Ks Dz निर्मयुस्तुरगो'; Mi (sup. lin.) वयस्थांस्तु नगो'; Cv as in text.

24 Ko-2 om. 24 abc (of. v. 1. 23). — a) Ds गजाक्षों. K4 B Da Dn D1. 7. 3 वृष्मग्र; De इष्मग्र (for वृष्कग्र). — b) Ds धर्मवान्; M2 शर्मवान् (for वृष्कग्र). — b) Ds धर्मवान्; M2 शर्मवान् (for वर्मवान्), D5 आर्जुन:; T1 G4 वुर्जय:; G1 आर्जक:; G2 आजय: (for आर्ज्व:). K5 ग्रुम: (for ग्रुक:). K5 प्रश्नेवासार्जव: (K5 नात्मजः) ग्रुक:; M2 शर्मवार्जव: ग्रुक: (sic); M4 चर्मधानोर्जक: ग्रुक: — b) D1 एंजैव: प्रकः (sic); M4 चर्मधानोर्जक: ग्रुक: — d) Da1 D5 नियंयों (for ध्रुपुर). G1 सहिता; G2 रहतो (for महतो). K8. 5 D3 रणात् (for बळात्).

25 °) Ko-2 धार्य° (for वार्य°). Т॰ संवृता बिलिसिः सैन्यै:; С॰ निवार्यमाणः शकुने: — °) Кв. в Dı-8. в तैश्र (for स्वैश्न). С। Мі. १. ६. в योधेर्. Ко-2 Dī महाबलाः (for °बलेः). Кв हत्ररूपा महाबलाः — °) Кі Dī संनद्र; Dī संकुद्धा (for संनद्रा). — Ко-2 от. 25°-26°. — °) Сі हत्रा इव (for रौद्ररूपा). Кв Вв महाबलाः; Кв भयावहाः

C. 6. 2900 B. 6. NO. 29 K. 4. 90, 22

बलेन महता युक्ताः खर्गाय विजयेषिणः । विविश्वस्ते तदा दृष्टा गान्धारा युद्धदुर्मदाः ॥ २६ तान्प्रविष्टांस्तदा दृष्टा इरावानिप वीर्यवान् । अन्नवीत्समरे योधान्विचित्राभरणायुधान् ॥ २७ यथैते धार्तराष्ट्रस्य योधाः सानुगवाहनाः । हन्यन्ते समरे सर्वे तथा नीतिर्विधीयताम् ॥ २८ बाहमित्येवसुक्त्वा ते सर्वे योधा इरावतः । जम्रस्ते वै परानीकं दुर्जयं समरे परैः ॥ २९ वदनीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम् । अमृष्यमाणास्ते सर्वे सुबलस्यात्मजा रणे।

इरावन्तमिद्धस्य सर्वतः पर्यवारयन् ॥ ३०
ताडयन्तः शितैः प्रासैश्रोदयन्तः परस्परम् ।
ते श्रूराः पर्यथावन्त कुर्वन्तो महदाकुलम् ॥ ३१
इरावान्थ निर्भिन्नः प्रासैस्तीक्ष्णैर्महात्मिनः ।
स्रवता रुधिरेणाक्तस्तोत्रैर्विद्ध इव द्विपः ॥ ३२
उरस्यपि च पृष्ठे च पार्श्वयोश्य मृशाहतः ।
एको बहुमिरत्यर्थं धैर्याद्राजन्न विव्यथे ॥ ३३
इरावान्थ संकुद्धः सर्वास्तानिशितैः शरैः ।

26 Ko-2 om. 26abe (cf. v. l. 25). — ) M1 तदानीकं. Ks D2.8 महाराज; Ks महानीका (for महावाहो). — ) G1 हित्वा; G2 भूत्वा (for मिस्वा). B2 परपुरंजयं; T1 G1.4 परमत् वेरं; T2 परममितितं (sio); M "हुसारं (for "हुर्जयम्). — ) Ko-2.4.8 स्वर्गाय विजयाय च; M1-2.8 स्वर्गायेव मनीविण:. — Ks om. 26a, . — ) D8 युद्धभ्रमेदा: (for "हुर्मदाः).

27 °) \$1 K1. 2 प्रहृष्टांस्; Ko प्रहृष्टास् (for प्रविष्टांस्). K2-5 B2. 2 D1. 2. 8 तथा (for तदा). T1 हृष्ट्वा (for हृष्ट्वा). — °) K1. 2 अथ; D1 अति (for आणि). S फा(G1 फ) लगुनिः परवीरहाः — °) K5 हृराखान्; D2 (marg. sec. m.) उवाच (for अववीत्). K4 सर्वान्; S सैन्यान् (for योधान्). — व ) K2 B1 D2. व विचित्रान्दारुणायुधान्; K5 विचित्रान्विविधा ; B2 Da2 D1. 2. 5 त्राधरणा ; S स्वान्विविद्राह्य (T1 G4 M2 ह्यान्; M1 ह्यों) स्थितान्

28 \*) Si बयेन ते (hypermetrio); Ko. 2 Bi Di स्थैते; Ks D: बतंते (D: 'तो); Ks बजंते; Di च एते; Ms बयेमे (for बयेते). — ') Gi M बीधाः Ki सानुगवांधवाः — ') D: सर्वा (for सर्वे) — ') D: सर्वा (for नीतिर्)

29 Before 29, De ins. संजय उवाच — ") \$1
उक्तास (for उक्त्वा). Ko-s.; D1-s S तु (for ते).
— ") Ks सर्व- (for सर्वे). G1 M यौचा. \$1 इरावता; Ks इवेरत:; Ks Dai Dn1 (before corr.) Ts
इरावतं (for इरावत:). — ") Ks. s D2 M4 जरमुस्
(for जन्नुस). Ks-s B D S तेषां (for ते वे). Ks
D1 तदानीकं; K4 अथा"; Ks B D2-s वळानीकं; T
G इया" (for परा"): — ") T G दुर्धषं; M दुर्धरं

(for दुर्जंबं). Di समरे सुरै:.

30 °) Ks damaged. Si Gs तदानीकस्; Ks तदनेकस् — °) Ds पातितं समरे परे: — °) Ds समुश्यमाणास् — °) Ks. 4 D1 सीवलस् Si Ko सुतान्; K1. 2. 4 सुता (for [आ]रमना) — K1 om. (hapl.) 30°-31°. — °) Ds. 5 हरावतम् . Ds अभि-द्वता (for °द्वता).

31 K1 om. 31 (cf. v. l. 30). — ") D1. 6 सितै: K4 D8 बाणेश; D1 श्रक्षी:; D6 प्राशीश (for प्राप्तिश). — ") K2. 4 D8 छादयंत:; D1 श्लोम"; D2 नोद" (for चोद"). В च बाजिन: (for परस्परम्). — ") D22 D8 पर्यधावंत:; D1 "वर्तत:; G2 "वारंत: — ") D21 छुवैतो. T2 M2 महताकुछः.

32 a) Ks B D (except Dns D1.2) S आपि (Ta सिंग-) (for अथ). Ks निर्मिन्ने:; K4 निर्विद्ध:; Bs-4 D (except D1-8) निर्विद्ध:; S (except T2) निर्मिण: — b) D1 महामुधे; S रथ: (M4 व्यक्षः) (for स्मिमः). — b) Ks Ds अवता; K4.5 Ds प्रवसी; Gs अवता (for स्वता). Ks Da1 Ds रुधिरेणोक्तस; T2 णांतस; G4 णात्तस (for णाक्तस). — b) Ds तोत्रार्वित इव द्विपः; T G तोत्रीभिन्नो यथा गजः

33 ab) Ka damaged. Gs पुरतोपि(for उरस्यपि).
T1 Gs. a बाह्मोक्ष (for पृष्ठे च). Ds. e पार्श्वतक्ष. Da
Dn1 (before corr.) Ds जुणा हत:; Ds Gs Ms सूद्रां
हत: (for सूत्राहत:). — °) Da1 Ds हत्यर्थ (for
अल्पर्थ). — b) Ks. s Ds विद्धो (for धैर्याद्). D1
वीर्यवास च विज्यथे.

34 a) Ks Ds S sit (for sit). — d) Da

मोहयामास समरे विद्धा परपुरंजयः ॥ ३४ प्रासाजुद्धृत्य सर्वाश्च स्वश्चरीरादिद्दमः । तेरेव ताडयामास सुबलस्थात्मजात्रणे ॥ ३५ निकृष्य निशितं खड्नं गृहीत्वा च श्चरावरम् । पदातिस्तूर्णमागच्छिज्ञघांसुः सौबलान्युधि ॥ ३६ ततः प्रत्यागतप्राणाः सर्वे ते सुबलात्मजाः । भूयः क्रोधसमाविष्टा इरावन्तमधाद्रवन् ॥ ३७ इरावानिष खड्नेन दर्शयन्याणिलाघवम् ।

अभ्यवर्तत तान्सर्वान्सीबलान्बलदिपंतः ॥ ३८ लाघवेनाथ चरतः सर्वे ते सुबलात्मजाः । अन्तरं नाष्यगच्छन्त चरन्तः शीघ्रगामिनः ॥ ३९ भूमिष्ठमथ तं संख्ये संप्रदश्य ततः पुनः । परिवार्य भृशं सर्वे प्रहीतुसुपचक्रसः ॥ ४० अथाभ्याशगतानां स खङ्गेनामित्रकर्शनः । उपहस्ताबहस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यक्रन्तत ॥ ४१ आयुधानि च सर्वेषां बाहूनपि च भूपितान् ।

C. 5. 4016 B. 6. 93. 48

Dni Ds शिस्ता; Ts सर्वान् (for विद्धा).

35 °) Ks Ds. र उत्कृत्य; Ks. 5 B Da Dn D1. 2.
4. 5. 8 S उत्कृत्य (for उज्जृत्य). Ks D2 सर्वान्सा; Da Dn1 Ds सर्वास्तु; Ds तरसा (for सर्वास्त्र). — b)
D2. 5 M1. 8. 5 आर्दिस. — d) Ko. 2 स्ववस्त्रस; D1
सीवस्त्य. Ko-2 [आ]त्मजाद्वणे.

36 °) Ko-2 निरक्षस्य; K2 निकृत्य; K4 B1 Da2
D5 विकृत्य; K5 B4 Dn2 D2.2.8 M4 निरकृत्य (for
निकृत्य), B D T G M4 च शि (D1.8 सि)तं (for
निशितं). K5 तस्य च निशितं सङ्गं. — b) T1 G M4
[अ]पि; T2 M2 स (for च). K4 B3 D3 शासनं;
D8 °वतं; Ca °वरम् (as in text). — °) S1 पदाः
स्तिस; D6 पादातिस (for पदातिस्). K2.5 D2 द्वतम्
(for त्पंस्). K4 damaged; B आनव्छेत्; Da
Dn D5 अव्छिञ्चन्; D1 आधावतः; D2.4.7.8 अन्वि
च्छन्; S अस्यायात् (for आगच्छत्). — d) K4
damaged. D1 जिघांसन्; D3 निदंतुं; T G तादयन्;
M तापयन् (for जिघांसः). T3 सीमहान्युषि

37 °) Dal Da Gi 'गतः (for 'गतः). — °)
Dal damaged. Ks स्वब्छात्मनाः. — Si Ko Da
Dni Ds om. (hapl.) 37°-39°; Ki om. 37° . — °)
Ti Gl. 4 कोए (for कोघ ). — दे) Ks. 5 Dl. 8 सामे
द्विताः; Bi समिद्रवन्; Ds संशोत ; T G Ma उपात्र (for संशात ).

38 St. Ko Da Dni Ds om. 38 (cf. v. l. 37).
— ") Ks Dns Dl. 4. v. 8 सच; Ks सि (for आप).
Ks Ds संकुदो (for सङ्गेन). — ") Ks पाणिमाधनं;
8 इस्तकाघनं (for पाणि"). — ") Ks Dns Ds. s. 8
अस्यघानत; Ks Mi-s. 8 अत्यवतंत; Ds अन्यवतंत;
Dr सस्यमाघत (for अस्यवतंत). Ks. 5 Dl-s 8 देवांश्र

(for तान्सर्वान्). — d) Ks.s D1-3 मनुष्यांश्वापि संयुगे; S मानुषांश्रेव संयुगे

39 \$1 Ko Da Dn1 Ds om. 39° (cf. v. 1. 37).

— \*) \$\text{S} \omega \text{colored} \text{colored} \text{colored} \text{)} \text{Ks} \text{ \text{colored} \te

40 °) ई। Ko. श्र सूचिष्ठसथ; some MSS. सूमिखासथ . Ds वीरं; Ts M सर्वे; Gı संखे; Gɛ संघे (for संख्ये). — °) Ks. संप्रदृश्य पुनः पुनः; Dı संप्रदृश्य च पुनः पुनः; Ds संप्रदृशः पुनः पुनः; S हांतरि शादव(Ms °वा) धुर्तः — °) Ks संख्ये (for सर्वे). S सोबलाः परिवार्येनं — °) Ks प्रहीतान्; Tı प्रहीतस्; some MSS. गृहीतुम्.

41 ") Т। G ततो"; M4 रथा" (for आया"). Some MSS. [अ]स्वास- (for [अ]स्वास-). D। नातान्सर्वाद्; T॰ नातांस्तांस्तु (for नातानो स). Т। G वे (for स). — ") G। तेवां सो (for स्त्रेना-). ई। Ko-2.4 B D8 "कर्षण; D॰ किशिनः (for क्र्इनेना-). — ") Ko.1 आसि (K1 अस्य )इस्तावहस्तास्यां; K2.4 B D8 Dn D4-3 Ca असिहस्ताप"; K8.5 D1-3 असिहस्ताप"; T G असि इस्तोस्त (T² अ)इस्तानां; M1 आहस्तामीग्रहस्तास्यां; M2.4 असिहस्तोस्वहस्तास्यां; M8.5 असिहस्तोय्र ; text as in \$1 only. Co cites असिहस्तः and अपहस्तः

42 °) Ks आयुघानां च; S आयुघान्यपि (for धानि च). — ) Dal बहुनापि; Ds बाहुनय (for बाहुनपि). Si Ks.s B Dns Di.s.s. वि (for च). — °) Si Ks Ds निकृत्तत; Ko—s स्यक्टं (Ko क्) रंति; Ks निकृत्य (sio); Bs आपर्तत; Dal आपर्तति; Da

C. 6. 4016 B. 6. 90, 46 K. 6. 90, 49

अपतन्त निकृताङ्गा गता भूमिं गतासवः ॥ ४२

वृषकस्तु महाराज बहुधा परिविक्षतः ।

अम्रच्यत महारोद्रात्तसाद्वीरावकर्तनात् ॥ ४३

तान्सर्वान्पतितान्दृष्ट्या मीतो दुर्योधनस्ततः ।

अम्यभाषत संकुद्धो राक्षसं घोरदर्शनम् ॥ ४४

आक्येश्रिङ्गं महेष्वासं मायाविनमरिंदमम् ।

वैरिणं मीमसेनस्य पूर्वं बक्तवधेन वै ॥ ४५

पत्रय वीर यथा होष फल्गुनस्य सुतो बली ।

मायावी विश्रियं घोरमकार्षीन्मे बलक्षयम् ॥ ४६

त्वं च कामगमस्तात मायास्त्रे च विशारदः ।

कृतवैरश्च पार्थेन तसादेनं रणे जिह ॥ ४७ वाडिमित्येवमुक्त्वा तु राक्षसो घोरदर्शनः । प्रययौ सिंहनादेन यत्रार्जनस्तो युवा ॥ ४८ सारुटिर्युद्धकुशलैर्विमलप्रासयोधिमिः । वीरैः प्रहारिमिर्युक्तः स्वरनीकैः समावृतः । निहन्तुकामः समरे इरावन्तं महाबलम् ॥ ४९ इरावानि संकुद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी । हन्तुकाममित्रक्षो राक्षसं प्रत्यवारयत् ॥ ५० तमापतन्तं संप्रेक्ष्य राक्षसः सुमहाबलः । त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तम्रुपचक्रमे ॥ ५१

न्यपर्तत; Ds निकृतंते; Cc आपतन् (for अपतन्त). S नृत्यंत इव कृतांगा. — d) Bl. 2 Da Dn Ds-s Cc मृता (for गता). Ks Dl भूमी (for भूमिं).

43 \*) Ks वृषकेतुर; Ks वृषकास्तु; B Da Dn Ds. 5. 7. 8 (m as in text) वृषभस्तु; G2 पृष्ठतस्तु (for वृषकस्तु). Bs महाभाग (for 'राज). — \*) Si परिभिक्षतः; Ko-2. 4 Ds शरविश्वतः (Ks 'ताः); Ks. 5 Bs D2. 6. 8 परिची (D2. 6 'वि)श्वितः; Bi विपरिरक्षितः (hypermetric); B2. 4 विपरिश्वतः (for परिविश्वतः). — \*) Ks D2 अमन्यतः; B3 अयुध्यतः; D8 अमुद्धतः (for अमुख्यतः). K5 महारोद्धाः — \*) Ks T2 वीरविकर्तनातः; K5 वारावकर्तनः; D1 नागयुतायुतातः; T1 G2 वीरविमर्दनातः

44 °) Ds सर्वासान् (by transp.). Dr Ms पातिवान् — b) Dan Ds Ts ततो; Dan Dn Ds. 8-3 सुतो (for सीतो). B Da Dn Ds-8 तव; Dn Tn G तदा (for ततः). — b) Ks Da Dn Ds अभ्यभावत (for भाषत). — d) Ks राजसं (for राक्षसं).

- 45 °) Śi Ko-8 B2 Da Di, 8 आ(Śi Ki आ) ध्यं-शृंगं; K4 Bi. 8. 4 Dn Da. 5.7. 8 आध्यंश्वंगं; K5 D2 अछंतुसं; T G2 आ(G2 आ) इयंश्वंगं; M2 आयंश्वंगं — °) M4 सायाविदम् D8 अनुत्तमं . — °) T2 सीम-सैन्यस्य . — °) T1 G2. 4 च; M4 तु (for चै).

46 Before 46, De ins. दुर्योधन उवाच — \*)
81 K2-5 B D फाल्गुनस्य; Ko फल्गुणस्य. K1 बले;
K3 Ds बली. :— \*) \$1 [इ]व प्रियं (for विप्रियं).
Dn1 क्र्नुस् (for घोरस्). — \*) Bs रणक्षमं (for बल्ज्ञ्स्यस्).

47 °) Ks तं (for खं). T G तु (for च). Dn1 कामगतस; D1 T1 G1.4 'गतिस; M 'चरस (for 'गमस). — ') D1.2 मायासु; Co मायाखे (as in text). D1 मायास्त्रेव; T1 G2.4 'को तु. K3 D5 विशारदः — ') D5 'वैरख (for 'वैरख).

48 Before 48, Ds ins. संजय उवाच. — a)
G1.2 [प्]तद् (for [प्]वम्). Ds स (for तु). — b)
T G रोद्र° (for चोर°). — After 48ab, Ks repeats
(hapl.) 45a-48b. — d) K4 B1-8 Da Dn1 Ds
[S]सवत्; D1 S बस्ती (for युवा).

49 °) K4 B1-3 D8.8 T2 आरूढेर्; T1 G स्र योधेर् (for स्वारूढेर्). — °) S धारिमिः (for धो-धिमः). — °) T1 G M1-3.5 धीरैः; T2 बीर-(for बीरैः). K1 युक्ता; K2.4 B Da Dn D1.2.5.6.8 युक्तेः; D3 युद्धे; D4.7 युक्तेः; S बीरैः (for युक्तः). — °) K0.1 स्वरनीकैः; K2 युरानीकैः; D5 स्वैरनेकैः. S समंततः (for समावृतः). D1 स्वेनानीकेन संवृतः. — After 49° N ins.;

345\* इतशेषेर्महाराज द्विसाहस्रेह्योत्तमैः ।
[ D1 रथोत्तमैः ( for इयो° ) . ]

50 °) Т 2 М 4 अभित्र हो . — ") Si Ko-2 समुपा-द्रवत्; Ks. 5 Ds. 6 प्रत्यभिद्रवत्; D1 समभिद्रुतः; G2 पर्यवारयत् (for प्रत्यवारयत्)

51 °) T2 तमुत्पतंतं · — °) T3 रक्षसां (for राक्षसः) · K2 सुमहाबल्छं ; Da2 · Dn1 D5 M4 स महाबल्छः ; D3 T2 G1 तु महाबल्छः · Da1 राक्षसस्य महाबल्छः · — °) D3 तुः तां (for ततो) · तेन मायामयाः ऋसा हयास्तावन्त एव हि ।
स्वारूढा राक्षसैयों रैः ग्रूलपड्डिशपाणिमिः ॥ ५२
ते संरव्धाः समागम्य द्विसाहस्राः प्रहारिणः ।
अचिराद्रमयामासुः प्रेतलोकं परस्परम् ॥ ५३
तिसंस्तु निहते सैन्ये ताबुभौ युद्धदुर्भदौ ।
संग्रामे व्यवतिष्ठेतां यथा वै वृत्रवासवौ ॥ ५४
आद्रवन्तमित्रेक्ष्य राक्षसं युद्धदुर्भदम् ।
इरावान्क्रोधसंरव्धः प्रत्यधावनमहावलः ॥ ५५
समभ्याशगतस्याजौ तस्य खड्नेन दुर्मतेः ।

चिच्छेद कार्युकं दीप्तं शरावापं च पश्चकम् ॥ ५६ स निकृतं धर्जुर्देष्ट्रा खं जवेन समाविशत् । इरावन्तमभिक्रद्धं मोहयित्वव मायया ॥ ५७ ततोऽन्तिरक्षग्रत्पत्य इरावानिप राक्षसम् । विमोहयित्वा मायाभिक्तस्य गात्राणि सायकैः । चिच्छेद सर्वमर्मञ्चः कामरूपो दुरासदः ॥ ५८ तथा स राक्षसश्रेष्ठः शरैः कृत्तः पुनः पुनः । संबभ्व महाराज समवाप च यौवनम् ॥ ५९ माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम् ।

C. 6. 4033 B. 6. 90. 63 K. 6. 90. 68

52 °) Ko. इ मायामया. K3-इ B Da Dn Ds-5.

7.3 स्ष्टा; Ds क्षिसा; T1 G1 क्षिसा (for क्षुसा). G2
तेन मायाविना क्षिसा: — b) D1 ते सर्व (for तावन्त).
— c) K3.4 आरूढा; B Da Dn D4.5.7.3 आरूढे;

D1.3 स्वारूढे (for स्वारूढा). D1 कुदै: (for बोरै:).
— d) Ko-2 शिलापहिस(K1 पद्धिस)पाणिभिः; K5

D2.6 8 शूलपदृस(K5 D2.6 पादिश)धारिभिः.

53 °) Ko-2 समारवधाः; Dai तैः संरवधाः; Ti ते संरमाः K3 समागत्य; S श्माद्य (for गम्य). — °) K2 Dai T2 द्विसहस्राः — °) D2 संकुद्धाः; T2 न-चिराद् (for अचिराद्). D1 अचिरात्तमनुत्रापुः

54  $^{\circ}$ )  $D_1$  उसी युद्धविशारदी.  $-^{\circ}$ )  $K_{1.4}$  B  $D_{2.5}$   $D_{1.5}$   $D_{2.5}$   $D_{3.5}$   $D_{4.5}$   $D_{4.5}$   $D_{5.5}$   $D_{$ 

55 °) Ks Bs Ds (sup. lin.) प्राव्नवंतम्; Ds इरा-वंतम्; Ts आइर्थश्रंगम् — °) Ks Bl. s अथ; Tl Gl अपि (for कोघ). Dl संपन्न:; Tl Gl संकृद्धः; Ts Gl. 2 M संमत्तः (Ms "तं) (for संरब्धः). — d) Ko-2 प्रत्याधावन् . Ks महारथः; Ds 'बल; Gl Ms 'बलं.

56 °) K3.4 B2.4 Da D2.3.5.7 सम(B4 °मा) न्यास; D8 समभ्यास; T2 ततोश्याश (for समभ्यास; D8 Da Dn D1.4.8.7.8 S दुर्मदः; D8 दुर्मतः). — °) B Da Dn D1.4.8.7.8 S दुर्मदः; D8 दुर्मतः (for दुर्मतः). — °) K4 D1 दिव्यं; Caled. शिप्रं (for दीसं). — व) S1 D2 श्रारवापं; G2 शरावारं (for वापं). K3 पंचिमः; K4 B Da Dn D2.4-8 पंचधा; D1 कांचनं; T2 lacuna; Bom. ed. सत्वरं (for पञ्चकम्). K5 शरावापं च पंचिमः; D3

इरावांस्तस्य रक्षसः ; T1 G1 शरावारं च दीप्तिमत् ; Cal. ed. शरान्वे पञ्च पञ्चधाः

57 °) Si Dai Di. 5.8 S (except Ms) संनिक्कतं (for स निकृतं). — °) Di समासदत् (for 'विश्वत्). — °) Ks Di. 6 अभिग्रेह्य; Ki Di. 8 अतिकृदं; Dai अभिकृदो. — °) B Da Dn Di. 5.7 S मोहयन्मायया तदा (Bi Mi मोहयामास मायया):

58 °) K4 B Dai ततोंतरीक्षम्. Ši उत्झूल (for उत्पल). — b) Ši रक्षसं. — °) Ba मोहिषिखा तु (for विमोहिषित्वा). T² माथा हि; M4 माथावी (for माथा मिस्). — d) B D (except Di-2.0) संयुगे (for सायके:). — °) Ko-8.5 Bi Dai Dni Da.6.3 सर्वधमेशः (K5 श्रा); Di स च ममेशः; Mi सर्वकमेशः — ') Ba कालरूपो; Dna Gi.2 M कामरूपं; Ti Ga कालरूपं (for कामरूपो). Ti G M दुरासदं.

59 °) Ks नेतापि; Ki तथा च; Dns तथा ह; Ds स तथा (by transp.); S तथा हि. — b) Bi-s Ds Dni निकृत्तस्तु (Bs. s क्रि); Bi Dns Dr. s कृत्ते कृते; Ds परे: कृत्तः; Ds निकृतः स; Ti G Ms कृत्तगात्रः; Ts Mi-i कृतः कृतः (for हारे: कृतः). — Gi om. (hapl.) 59°-61°. — c) Ds T Gi Mi. s. s स बसूव; Co संबसूव (as in text). — d) Ds समवात्य. Ds योधनं (for योवनस्). Di (m as in text) समवाये वयोपसः

60 G1 om. 60 (cf. v. 1. 59). — \*) Ds Ms साया च. Ds सहजां; Ms सहजं (for सहजा). Ds तस्य (for तेषां). — \*) Gs कार्युकं (for कासजस्). — \*) Dan तं (for तद्). — \*) Ko.1 T Gs.4 Ms व्यरोचत; Ks विरोचतं; Ks व्यजायतः Ks B D E. 6. 90. 66 X. 6. 90. 69 एवं तद्राक्षसस्याङ्गं छिनं छिनं च्यरोहत ॥ ६०

इरावानिष संकुद्धो राक्षसं तं महावलम् ।

परश्चचेन तीक्ष्णेन चिच्छेद् च पुनः पुनः ॥ ६१

स तेन विलेना वीरिष्ण्डियमान इव द्धमः ।

राक्षसो च्यनदद्धोरं स शब्दस्तुमुलोऽमवत् ॥ ६२

परश्चचक्षतं रक्षः मुसाव रुधिरं वहु ।

ततश्चकोच वलवांश्रके वेगं च संयुगे ॥ ६३

आक्र्यश्चिल्ततो दृष्ट्या समरे शत्रुमूर्जितम् ।

कृत्वा घोरं महद्र्यं ग्रहीतुमुपचक्रमे ।

संग्रामिश्वरसी मध्ये सर्वेषां तत्र पश्यताम् ॥ ६४ तां दृष्ट्वा तादृशीं मायां राक्षसस्य महात्मनः । इरावानिष संकुद्धो मायां सृष्टुं प्रचक्रमे ॥ ६५ तस्य क्रोधाभिभृतस्य संयुगेष्वनिवर्तिनः । योऽन्वयो मातृकस्तस्य स एनमिषेदिवान् ॥ ६६ स नागैर्वहुशो राजन्सर्वतः संवृतो रणे । दधार सुमहदूपमनन्त इव भोगवान् । ततो बहुविधैर्नागैश्छादयामास राक्षसम् ॥ ६७ छाद्यमानस्तु नागैः स घ्यात्वा राक्षसपुंगवः ।

(except D1-s) अजायत; Bom. ed. वसूव ह (for व्यरोहत).

61 G1 om, 61 (cf. v. 1. 59). — \*) Ko-2 D1 अथ (for अपि). B2-4 Dn2 D4. 8-8 राजेंद्र (for संज्ञुदो). — \*) T1 G2. 4 राक्षिंद्रं (for "सं तं). — \*) Some MSS. परस्क्षेन or "अथेन. K5 D2 T G2. 4 M विच्छेदैनं (for तीक्ष्णेन). — \*) T G2. 4 M विच्छेदैनं (for "ह च).

62 \*) Ti Gi भौतेन (for स तेन). Ks बिल्तां (for बिल्ना). Ks Dai Ds Ms बीर; Ti Gi. i तेन; Ti बीरं (for बीरझ्). — \*) Ds पुनः पुनः; Ds ब्रावता (for इव दुमः). — \*) Ds Gi [S]प्तनः दृद्; Ds [S]यनदृद्; Ti Mi द्यानदृद्; Mi (sup. lin.). s. s. 5 [S]स्थनदृद् (for व्यनदृद्). — \*) = 6.

63 K1 om. 63°-64°; B1 om. 63°-64°. — ")

Ko. 2 प्रस्थक्तं; K2 प्रस्थक्ष तं; Dai D2. 3 (marg. sec. m.). 6. 5 प्रस्थक्षतं (D4 'क्षरं); D3 (orig.)

परिश्वरक्षतं. — ") K2 सुक्षवद्; K2-5 D2. 8. 6 सुक्षाव (for सुसाव). K5 सुद्धः (for बहु). Bom. ed. बहु शोणितस् (for रुधिरं बहु). — ") D3 (m as in text) T1 G4 सुक्रोश (for सुक्रोथं). — ") Ko-2 Dn1

G2 सक्रवेगं (for सक्र वेगं). D1 राक्षसो घोरदर्शनः.

64 K1 om. 64 %; B1 om. 64 (cf. v. l. 63).
— °) Ś1 Ko. 4 B2-4 Da Dn1 D1. 2. 4-8 आप्येश्वीस (B2 D6 श्वस्); K2. 8. 5 आप्वे(K2 वि)श्वीस; Dn2 असंदुसस; T2 M2 आद्येश्वंगस. Ś1 K2-5 D2. 2. 6 T2 M तथा; B2-4 Da Dn1 D5 तदा (for ततो). — b)
Т2 श्रुस्टितं; G2 विजितं (for भ्रिजितम्). — Dn1

om. 64eder. — °) \$1 कुत्वा रूपं महाबोरं; D1 कृत्वा घोरां महामायां — °) K2.8 D2.8 M8 गृहीतुमुपचक्रमे; B2—4 Dn2 D8 M4 निग्(B4 °प्र)हीतुं प्र°; D4.7.8 विग्र(D8 °प्रि)हीतुं प्र°. — After 64ed, N (B1 Dn1 om.) ins.:

346\* अर्जुनस्य सुतं वीरामिरावन्तं यशस्त्रिनम् ।
— ") Dı संग्रामस्य शिरोमध्ये • — ") Śi तात; Ks
Dıs तस्य; Dıs एव (for तम्र) •

65 Ks Ds transp. 65 and 66. — •) Ds द्या तां (by transp.); To G द्या ता. श्रेर राक्षसी मायां ... •) Ks-5 B Dns Ds-6. 6-8 दुरासमः; S महाबलः (for महासमः). — Ko-2 om. 65°-66°. — •) Ks Ds. 2 अर्थु; Ms स्पृष्टुं (for स्रष्टुं).

66 Ko-2 om. 66ab (cf. v. l. 65). Ks D2 transp. 65 and 66. — a) Ks. s D2 ततः (for तस्य). — b) Ks. B समरेब्बनिवर्तिनः; Ks संयुगेप्यनि ; T1 संयुगेप्यनि ; T2 सोन्यमो (Ms यत्तेजो ). M1 मातृकं; M4 मातृजस् — d) S तदे (T2 G1 दे )- तसुपतिष्ठति (Ms स तेनाभिष्रदुद्धवे ).

67 a) Ka B1. 2 Da Dn1 Ds. 5. 8 बहुसी; D1 बहुले (for बहुशो). — b) Ka-5 D2 इरावान्संवृतो; B2 संवृत्तः सर्वतो (by transp.). Ds सर्वतः परिवारितः — b) G2 सुमहारूपस्; M2 सुमहहुमस् (sio). — d) S1 Ko-2. 4 वेगवान्; Co सोगा (as in text). — D1 om. (hapl.) 676-68d. — b) Da Dn1 Ds नानाविधेर् (for बहु ). /—/) T2 सां दिशं; M4 राक्षसः (for राक्षसस्).

68 D1 om. 68 (of. v. l. 67). — a) Ds च (for त्र.) Ds S तैर्नारी; De राजेंद्र (for नागै: स). — )

सौपर्णं रूपमास्थाय मक्षयामास पत्रगान् ॥ ६८ मायया मिक्षते तसिनन्वये तस्य मातृके। विमोहितमिरावन्तमसिना राक्षसोऽवधीत् ॥ ६९ सकुण्डलं समुकुटं पद्मेन्दुसदशप्रभस् । इरावतः शिरो रक्षः पातयामास भूतले ॥ ७० तिसम्तु निहते वीरे राक्षसेनार्जुनात्मजे। विशोकाः समपद्यन्त धार्तराष्ट्राः सराजकाः ॥ ७१ तस्मिन्महति संग्रामे तादृशे मैरवे पुनः। महान्च्यतिकरो घोरः सेनयोः समपद्यत ॥ ७२ ह्या गजाः पदाताश्र विमिश्रा दन्तिभिर्हताः । रथाश्र दन्तिनश्रेव पत्तिमिस्तत्र स्रदिताः ॥ ७३

तथा पत्तिरथौघाश्र हयाश्र बहुवी रणे। रथिभिर्निहता राजंस्तव तेषां च संक्रले ॥ ७४ अजानकर्जुनश्रापि निहत्तं पुत्रमौरसम् । ज्ञान समरे ग्रुरात्राञ्चस्तान्मीष्मरक्षिणः ॥ ७५ तथैव तावका राजन्सृञ्जयाश्र महाबलाः । जुह्वतः समरे प्राणानिजञ्जरितरेतरम् ॥ ७६ मुक्तकेशा विकवचा विरथाश्छिलकार्म्यकाः। वाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम् ॥ ७७ तथा मर्मातिगैर्मीष्मो निजघान महारथान् । कम्पयन्समरे सेनां पाण्डवानां महाबलः ॥ ७८ तेन यौधिष्टिरे सैन्ये बहवो मानवा हताः।

M1-3. 5 गत्वा (M1. 3 inf. lin. as in text) (for ध्याखा). Ms. s (both inf. lin. as in text) "पुंगवं-- °) K: De सीपर्णह्रपम ; M4 सीवर्ण- (for सीपर्ण).

69 °) S तस्य (for तसिन् ). - °) S सातके तदा (for तस्य सातृके). — °) Ks. 5 D2 विसू(K5 क्) दं तम् (for विमोहितम्). — d) Ks. 5 B D न्य (Bs व्य). इनद् ( Ks. 5 D1-8.8 निजन्ने ) राक्षसोसिना ; S सं( T2 M± स )जघान वरासिना-

70 a) Te G1.4 M समक्रदं. — b) Ks. 5 De पर्शे (Ks Ds पूर्ण)दुसदशाननं - ") Ds इरावतशिरो

71 K1 om. (hapl.) 71. — 4) B1 विहते. S भूरे (for बीरे). - ) Ks राक्षसैर्नार्जनात्मने (sic). — d) Ks. 5 Ds. 6 धार्तराष्ट्रास्ततो नप ( Ks 'पं ).

72 °) D2 तसिन्नहनि - b) Ks ताइको भैरवं पुनः - °) Ks Ds T2 महत्रातिकरो; Da Dn1 Ds महान्व्यतिक्रमो; Ds महान्यतिकरो. B1 भूय: (for घोरः). — d) K. सेनयोरुभयोरिप .

73 \*) K3-5 B D S गजा (B1 T2 स्था) ह्या: (for ह्या गजाः). T: च पादाताश्च (for पदाताश्च). — ) Ka gan (for gan). - ") Ko-1.4. B D (except D2. 6) T2 रशासा (K5 D1. 8: T2 \*स-). K5 दंतिभिक्षेव; Da Dn1 Ds पत्तिनश्चेव (for दन्ति ). - d) 8 पा(G2. 4 M1. 4. 5 प)दातैस (for पत्तिभिस). De तव सुदिताः; Ms तत्र पुनिताः

74 °) Ds स्थाः (for तथा). T: M1. : नाजीवास 62

— b) Ta रा[ शिवा ]जाश्च (for हवाश्च ). — b) Da पत्ति-सिर (for रथिसिर). - 4) Ks Da तन्न (for तव). K2 चैवां (for तेवां). B2 T1 G M1.2 संयुत्ते (for संकुले). Ks संजयाश्च महाबळा:-

75 ") Śı De अर्जुनस्यापि . — ") Ks निहंतुं . — ") Ks वीरान्; Ti G वीरो (for शूरान्). - \*) Ks राज्ञास्तन् ; Ks राक्षसान् ; S राज्ञो (Ta राजन् ) वे (for राज्ञस्तान् ). Ks Ta भीमरक्षिणः ; Ka भीष्मरक्षितान्

76 °) Ks Bs D2 तावकात्राजन - °) Ks Ds संजयांक्ष; De संजयाक्ष. Ks महाबलान; B D (except D1-3) सहस्रशः; S महारथाः (for महाबलाः). - ') Ka जुहुत:; Ba G1 सुद्वात:; D1 जुहुबु:; Da M जहात:; T2 जहतः (for जहतः).

77 °) Ko. 2 मक्तको( Ko °के )शाक्ष रथिनो - °) S1 K1. 2 रथिनक्; Ko lacuna (for विरयाक्). D1 हीन"; Ti G: शिक्ष" (for छिन्न"). - ") K: Ds. ; बहुमि: (for बा"). Ks.s Ds.s समद्दर्यत; DLs "सज्जंत (for "युध्यन्त). — ") G1 समुपेता: (for सम-वेताः ) •

78 4) Si शरेर (for तथा). Ks समातिगैस्तीक्ष्यैर; Da मर्मांतरो भीष्मो ; Ta मर्माति ? जि भीष्मोपः - ) M1 महारथं (inf. lin. as in text); Me 'र्थ:. — d) Ks. s D2 सहारथ: ( Ks 'शा: ); B Da Dn D1. 8-5. v.s प्रदेतप: ( Das Ds 'तप ); De नरिंद्मः; & सर्म-ततः (for सहाबकः).

79 ") Ta ते वै न योधिरे सैन्ये - ") Ko मनवा

C. 6. 4056 B. 6. 90. 55 K. 6. 90. 55 दिन्तनः सादिनश्रेव रिथनोऽथ हयास्तथा ॥ ७९ तत्र भारत मीष्मस्य रणे दृष्टा पराक्रमम् । अत्यद्भुतमपत्रयाम शक्रसेव पराक्रमम् ॥ ८० तथैव मीमसेनस्य पार्षतस्य च भारत । रीद्रमासीचदा युद्धं सात्वतस्य च धन्विनः ॥ ८१ दृष्टा द्रोणस्य विक्रान्तं पाण्डवानभयमाविशत् । एक एव रणे शक्तो हन्तुमस्मान्ससैनिकान् ॥ ८२ किं पुनः पृथिवीश्र्रैयोधत्रातैः समावृतः ।

इस्रज्ञवन्महाराज रणे द्रोणेन पीडिताः ॥ ८३ वर्तमाने तथा रौद्रे संग्रामे भरतर्पम । उभयोः सेनयोः शूरा नामृष्यन्त परस्परम् ॥ ८४ आविष्टा इव युष्यन्ते रक्षोभृता महाबलाः । तावकाः पाण्डवेयाश्च संरब्धास्तात धन्विनः ॥ ८५ न सा पश्यामहे कंचिद्यः प्राणान्परिरक्षति । संग्रामे दैत्यसंकाशे तसिन्यो द्वा नराधिप ॥ ८६

### इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६॥

S (except M<sub>4</sub>)[s]ध तदा (for मानवा). — °) G<sub>1.2</sub> नदंत: (for दिन्तनः). — <sup>d</sup>) M<sub>1.2</sub> वहवो (for रिथनो). G<sub>2</sub> M<sub>1.8</sub> (sup. lin). 5 ह्यास्तदा; M<sub>4</sub> ह्यांस्तथा (for ह्यास्तथा).

80 °) Ds तस्य (for तन्न). — °) Ds द्युद्धतः पराक्रमं. — Śi Ko. 1 Ds. 7.8 M4 om. (hapl.) 80 est. — °) Ts अपञ्चंत; Gs अपञ्चामः

81 b) T1 G पार्षतस्येव (for "तस्य च). — b)

K0-3 तथा युद्धं; K4 B1 Dn2 D4.7 रणे युद्धं; B2.3
रणे राजन्; B4 रणे पातं; Da Dn1 (before corr.)
रणेस्मानं; Dn1 (by corr.) D4 (before corr.).8
रणे यातं; D1 रणे रूपं; D2 रणे यानं; D5 रणास्मानं;
D6 रणे वातं; S तदा वृत्तं. K2.5 D2 रौद्ध आसीत्तया
वातः (K2 वात). — b) K3-5 B2.8 D2 Dn1 D2.5.6
सासकेश्चेव धन्विनः; B1.4 Dn2 D2.4.7.8 T G सासकस्य
च धन्विनः; D1 सासकेश्च सुधन्वनः; M सस्यकस्य (M2
तस्य तस्य) च धन्विनः

82 <sup>a</sup>) Ms. s द्रोणं च (for द्रोणस्य). — <sup>b</sup>) D1 पार्थानां (for पाण्डवान्). — <sup>c</sup>) Ko एप एक: K1 एक एक (for एक एव). Ks शक्ती; Ds हंतुं (for शक्ती). — <sup>d</sup>) B2-4 Dns Ds. 7. s निहंतुं सर्वसैनिकान्; Ds शक्तीसान्सहसैनिकान्:

83 °) D1 ब्याकीणां (for कि पुनः). K3.5 D2.6 पार्थिवै: झूरै:; S पृथिवीवीरेंद्र. — °) T2 योधव्यात्रै:; M1.8-5 योधवातै: (M4 'प्राप्तै:). K1 D1 समावृता:; G1 समंततः. — °) K0.1 अत्यञ्जवन्; K5 D8 इत्यः व्यवन्; D0.8 D5 इत्यव्यवीन्. D6 रणे राज (sio); D8 महाराजन् (for महाराज). — °) K0-2 पार्था; D6 महाराजन् (for रणे). D8 D5 द्रोणेन पीडितः; T2 द्रोण विपीडिताः. S1 रणेन तान्वितः (corrupt).

84 °) Ds G1.2 महा (for तथा). — °) Ds संग्रामे चैव भारत. — °) K3-5 D2.6 वीरा (for ग्रूरा). — °) T1 न मृख्यंत (for नामृख्यन्त).

85 °) K1. 2 युध्यंत; K4 T2 इइयंते; M1-3. 5 युध्यंतो; M4 युज्यंते (for युध्यन्ते). — °) K0-2. 5 D2. 8. 6 S रक्षोभूतै:. Si Dai सहाबल:; K3. 5 D2 T1 G 'बलै:; D1. 3 च संयुगे. — °) T1 G संरच्याः (for तावकाः). Si M1-3. 5 पांडवाश्चेव. — d) T1 G तावकास (for संरच्यास). K4 T2 तु (T2 च) तरस्विन:; D2 ते च धन्विन:

86 °) Ks तस्य; D1 नात्र; M4 नास्म (sic). Ks D2.5 किंचिद्; T2 कश्चिद्; M कं (M2 तं) च (for कंचिद्). G2 न स्म पश्यामि किंचिचः — °) K4 B Da Dn D4.5.7.8 प्राणान्य: (by transp.). D6 स प्राणान् — °) S देवासुराभे (T1 G4 ° भाः) संप्रामे (T1 G1.2.4 समरे); Cc as in text. — d) K1 तसिन्योद्या (sic); M तसिन्यो (M1 ° न्यो )धा (M2 घो). S1 Ko.1.3 D1.8 G1-8 तसिन्योधा नराधिप; K2 T2 तसिन्युदे जनाधिप; K4 B Da Dn D4-8 तसिन्योरवरक्षये; K5 D2 T1 G4 तसिन्योधा नराधिप:

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 D2 mention only अष्टमयुद्धदिवसे; K4 T2 अष्टमेद्धि; D5 अष्टमदिवसयुद्धे; M4 अष्टमेद्धिके: — Adhy. name: K4 B4 Da Dn D4.5 T G1.2.4 M2.3.5 इरावद्धः; D5 इरावान्वधः: — Adhy. no. (figures, words or both): K5 83; D5 T1 G1.2.4 85; Da2 (sec. m.) 48; Dn2 T2 M3.4 87; M1.2 86 (as in text); M5 88. — Śloka no.: Dn1 89½; Dn2 93; D5 91; D5 92.

20

धृतराष्ट्र उवाच । इरावन्तं तु निहतं दृष्ट्वा पार्था महारथाः । संग्रामे किमकुर्वन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ संजय उवाच ।

इरावन्तं तु निहतं संग्रामे वीक्ष्य राश्वसः । च्यनदत्सुमहानादं भैमसेनिर्घटोत्कचः ॥ २ नदतस्तस्य भव्देन पृथिवी सागराम्बरा । सपर्वतवना राजंश्वचाल सुभृशं तदा । अन्तरिश्वं दिशश्चैव सर्वाश्व प्रदिशस्तथा ॥ ३ तं श्रुत्वा सुमहानादं त्व सैन्यस्य भारत ।

ऊरुस्तम्भः समभवद्वेपशुः स्वेद एव च ॥ ४

सर्व एव च राजेन्द्र तावका दीनचेतसः ।

सर्पवत्समवेष्टन्त सिंहभीता गजा इव ॥ ५

निनदत्सुमहानादं निर्घातमिव राक्षसः ।

ज्विलितं श्लुसुद्यम्य रूपं कृत्वा विभीषणम् ॥ ६

नानाप्रहरणेघोरिष्टितो राक्षसपुंगवैः ।

आजगाम सुसंकुद्धः कालान्तकयमोपमः ॥ ७

तमापतन्तं संप्रेक्ष्य संकुद्धं भीमदर्शनम् ।

C. 6.407( B. 6.91.8

#### 87

The collations of Gs were not available for this chapter.

- 1 °) Ks Da इरावतं. Dai तं (for तु). Ks Dz हतं ह्या (for तु निहतं). °) Ks Dz ततः पार्थाः Ms. s ह्या पार्थः. Si सहारथः; Ko-s. s Dz सहाबकाः (for 'रथाः). °) Ks. s Dz संग्रासं. Ko-s. s बद्कर्वत. Da Dni Ds क्लिस्कुर्वं(Dai 'वं)त संग्रासे.
- 2 क ) Dai तं (for तु). Ks Ds विनिहतं; Ti G Ms हतं द्या (for तु निहतं). Ts transp. निहतं and संप्राप्ते. Bs Ti G रक्षसा; Dai राक्षसं; Ts राक्षसाः (for राक्षसः). °) Bs स महानादं; Da Dni Ds च महा°; Ds सुमहत्त्रादं; Ds समहानादान्. व ) Ks भीमसेनिद्; Ds Ms. 5 भैमसेनी (for भैमसेनिद्).
- 3 °) Ba घोषेण (for शब्देन). °) G2 M1. 2. 3 ° नगा (for ° चना). °) Da सुमुशस (for सुमुशं). Da स्था; Tr Ga ततः (for तदा). K2. 5 D2 om. (१ hapl.) 3°. °) Ka B2—4 अंतरीक्षं. Dar अंतरिक्षदिशं चैव. ′) Da Dnr Ds विदिशस (for प्रविश्वस्). Tr Ga तदा (for तथा). Ds सर्वाश्वोपादिशः स्था. After 3, 8 ins.:

347\* चेळुख सहसा तत्र तेन नादेन नादिताः।
[ T2 मोहिताः (for नादिताः).]

4 °) र्रि सुमहाराजं; Ds सुमहाशादं; T1 G2.4 M4 तु महानादं: B2 D2.8 तं च (D8 तदा) श्रुत्वा महा-

नादं; T² संश्रुत्य च महा°. — °) Ko. 2 S तस्य; D² तत्र (for तव). — °) Si ऊरुक्तंवः; K3. 5 D6. 8 उरुसंभः (K5 °स्ततः); G² उस्तंभश्च (for ऊरुस्तम्भः). M1 समभवदं. — °) K2 वेपथ-; Co वेपथुः (as in text). T² हि (for च).

- 5 °) T G2.4 M तु; G1 हि (for च). K4
  Dn2 महाराज (for च राजेन्द्र). °) B Da Dn
  D4.5.7.3 सर्वेत:; T G1.4 M चर्मवत् (for स्पैवत्).
  K8.4 B2-4 Da Dn D1.2.4-8 समचेष्टंत; Ds वेष्टंतः (for वेष्टन्त). G2 चर्मवर्भवचेष्टंत (corrupt). °)
  S1 K1.2.4 सिंहाजीता; Da2 सिंहभूता; T2 सिंहो मीतT1 G2.4 मुगा (for गजा).
- 6 °) Ks. 5 D S निव्स्वा; Ki B निर्दित्वा (for निनदत्). Dal D2 सुमहा(D2 है) सादं. °) Ks D2. 3 Tl G निर्धात इव. T2 निपातसमराक्षसः (sic). °) Ks-5 S उचलंतं; D2 उचलनं (for उचलितं). Ks उद्दिश्य (for उच्चम्य). °) M1 (sup. lin.). 2. 3. 5 वकं (for रूपं). Ks. 5 D2 M2 सुमीवणं; D1. 2. 6 G1 M2 सुनावणं (for विभीषणस्).
- 7 D1.3 om. 7<sup>ab</sup>. <sup>a</sup>) K3.5 B D (D1.3 om.) S नानारूपप्रद् (M1 क; inf. lin. ह)रणेर्. <sup>a</sup>) K2 D1.6 आजधान; D3 अजगाम.
- 8 °) S राजानीकैस संवृतं (T: G: M: °त:). ')
  Ks Ds स्ववळं; D: तद्वळं; Ds सबळं; T: G स्वसैन्यं
  (for स्ववळं). Ds राजन् (for तस्य). M: स्ववळं
  चोदयामासः ") D: प्रययौ; D: s प्रायसो (for

C. 6. 4072 B. 6. 31. 9 K. 6. 91. 9 स्ववं च भयात्तस्य प्रायशो विश्व सिक्त ।

ततो दुर्यो धनो राजा घटोत्कच प्रपाद वत् ।

प्रगृद्ध विपुलं चापं सिंह विद्वन दन्सु हुः ॥ ९

पृष्ठ तो उनुययो चैनं स्विद्धः पर्व तो पमः ।

कुञ्जर देशसाह सैर्व झानाम थिपः स्वयम् ॥ १०

तमापतन्तं संप्रेक्ष्य गजानी केन संवतम् ।

पुत्रं तव महाराज चुकोप स निशाचरः ॥ ११

ततः प्रववृते युद्धं तु सुलं लो महर्षणम् ।

राक्षसानां च राजेन्द्र दुर्यो धनवलस्य च ॥ १२

गजानीकं च संप्रेक्ष्य मेघवृन्द मिवो धतम् ।

अभ्यधावन्त संकुद्धा राक्षसाः श्रस्तपाणयः ॥ १३

नदन्तो विविधान्नादान्मेघा इव सविद्युतः ।

शरशक्त्यृष्टिनाराचैनिन्नन्तो गजयोघिनः ॥ १४

मिण्डिपालैस्तथा ग्रुलैर्ग्रुद्धरैः सपरश्र्यदैः ।

पर्वताग्रेश्र वृक्षेश्र निजन्नस्ते महागजान् ॥ १५

मिन्नकुम्भान्विरुधिरान्भिन्नगात्रांश्र वारणान् ।

अपश्याम महाराज वश्यमानानिशाचरैः ॥ १६

तेषु प्रक्षीयमाणेषु भग्नेषु गजयोघिषु ।

दुर्योधनो महाराज राक्षसान्सग्रुपाद्रवत् ॥ १७

अमर्पवश्मापन्नस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ।

ग्रुमोच निशितान्बाणान्नाक्षसेषु महाबलः ॥ १८

जवान च महेष्वासः प्रधानांस्तत्र राक्षसान् ।

प्रायशो). K4 विदलीकृतं.

9 ") S दुर्योधनसतो राजन् — ") Śi Ko-s सं-गृह्य; Bi निगृह्य (for प्र"). Śi Ko-s. 5 Di-s सकारं (for विपुछं). — ") Ko. 2. 3 Gi. 2 M ज्यनदन्; De निनदन् (for विन").

10 a) D1 [s] नुगतश्चेव; D8 सुनवो चैनं (sic); T2 [s] नुववो चैनं (sic). — b) K2 D2.8 अवदि:; D1 सु- हृदि:; D8 द्रवदि:; G1 बृहद्धि: (for स्वविद्ध:). D21 पतितो ; D2 पर्वतीत्तमैः. — d) D2 बंगानास्; T1 G1.2.4 (before corr.) वंकानास्. D22 अधिपैः. S1 तथा (for स्वयम्).

12 \$1 Ko. 1 om. 12 (cf. v. 1, 11). — ) Some MSS. तुमलं. Ks S रोमहर्षणं. Ks तुमलो लोमहर्षणः. — ) Ks मुख्यस्य; T1 Gs सर्वेषां ( for राजेन्द्र ). — ) S राज्ञो दुर्योधनस्य च

13 \$1 Ko.1 om. 13° (cf. v. l. 11). — °) Ks
T1 G4 तु(Ks स) संग्रेक्य; D2 तदा प्रेक्ष्य · — °) K1
मेधवृद्धस् (for °वृद्धस्). Ks B4 T1 G4 इवोत्थितं;
Ks T2 M4 इवोदितं; B1 Da Dn1 D5 इवोद्धतं; G1
M1-8.5 इवोद्धतं; G2 इवोद्धतं · — °) \$1 Ko-2 अभ्य-

धावन्सु-; Ks Da Ds 'धावत (for 'धावन्त). Ds. s संक्रुद्धो ; Tr Gr संक्रुद्धा (for संक्रुद्धा). — d) Śi शास्त्रपाणय: ; S शूल्पाणय: (for शस्त्र').

14 °) T1 G सुमहानादान् (G1 °नादं). — °) K3
D2 प्रासशक्तयष्टि( K3 °ष्टिं)नाराचैद्; D8 G2 शरशक्तयष्टिः
नाराचैद्; T3 शक्तयष्टिप्रासनाराचैद् — d) T3 निभंते.
K5 D2 गंजयोधिनां; D2 'योधिमि:; D5 'योधिनं (for 'योधिनः).

15 Ms om. 15<sup>ab</sup>. Ms transp. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>.
— ") Si दिंडिपाळेस; Ki दिंड"; Ks. s Dai Di-s. s
सिंडिसाळेस; Ks B Das Dn Di सिंदिपाळेस. Ko. i
Dai (also as in text) झूरेर; Ks झळेर; Di
प्रासेर् (for झूळेर्). — ") Ti G मुसळे: (for मुद्देर).
Dai स्य-; S (Ms om.) च (for स-). Some N
MSS. -परस्वधे:. — ") Ds वर्षेश्च (for चूक्षेश्च).
— ") Ks. s Ds हयानगजान; Dai महानाजान.

16 °) K1 विसधरां (sic); Dai Ds निरुधिरान्;
D1.2 सरु . — b) T2 M छिन्न (for मिन्न). — d)
K1 D5.6 वध्यमाना (for "मानान्).

17 °) T G स तेषु क्षीयमाणेषु · — °) D1. इ वंगेषु (for मन्नेषु). G2 जय (for गज ). — °) S राक्षसं (for "सान्). Ds समुपद्भवत्.

18 d) Ks. s B D (except D2) S प्रंतप (Da1 D1. s. s T2 M2-4 "तप:) (for महाब्छ:).

19 \*) \$1 Ko-4 D2. ह स (for च). 8 महेब्बासान्

[ 6. 87. 28

संक्रद्धो भरतश्रेष्ठ पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ १९ वेगवन्तं महाराद्धं विद्युजिह्वं प्रमाथिनम् । शरैश्रद्धिश्रव्यद्धरो निजधान महारथः ॥ २० ततः पुनरमेयात्मा शरवर्षं दुरासदम् । ग्रुमोच भरतश्रेष्ठ निशाचरवलं प्रति ॥ २१ तत्तु दृष्ट्या महत्कर्म पुत्रस्य तव मारिष । क्रोधेनाभिप्रजन्वाल भैमसेनिर्महाबलः ॥ २२ विस्फार्य च महचापमिन्द्राशनिसमस्वनम् । अभिदुद्राव वेगेन दुर्योधनमरिद्मम् ॥ २३ तमापतन्तमुद्धीक्ष्य कालसृष्टमिवान्तकम् । न विव्यये महाराज पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ २४
अथैनमत्रवीत्कुद्धः कूरः संरक्तलोचनः ।
ये त्वया सुनृशंसेन दीर्घकालं प्रवासिताः ।
यच ते पाण्डवा राजंश्ळलख्ते पराजिताः ॥ २५
यचैव द्रीपदी कृष्णा एकवस्ता रजस्तला ।
सभामानीय दुर्बुद्धे बहुधा क्रेशिता त्वया ॥ २६
तव च प्रियकामेन आश्रमस्था दुरात्मना ।
सैन्धवेन परिक्रिष्टा परिभूय पितृन्मम ॥ २७
एतेषामवमानानामन्येषां च कुलाधम ।
अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्सुजसे रणम् ॥ २८ कृष्टिका अ

### 348\* अञ्चानुष्यं गमिष्यामि पिद्युणां मातुरेव च । [ Ks अञ्चानुष्यं . Some MSS. पितृषां. ]

— Before 25°4, De ins. घटोरकच उवाच. — °)

Ke Dns तु; Ma [अ]सि (for सु ). Si Ke Di. s. e

यस्त्रया सुनुशंसेन; Dai De स्त्रयासुना (Dai "सुता) नू ';

Ti G कूर स्त्रया नू '; T² पितरस्त्रया नू ' (hypermetric). — d ) Dai दीचे काळं. Ba निरासिता:;

T² प्रचोदिता: (for प्रचासिता:). — S om. (hapl.)

25°7; D² om. 25°-26°. — °) Ko. ² यस; Ke

ये च (for यस्). Ke De राज्याच्; Di. s राज्यं (for

राजंश्). — ′) K² फळचंते (sio); Ke छळाह्युते.

26 Ds om. 26<sup>ab</sup> (cf. v. I. 25). — a) Ko यह वै; Ks यथैव; Ks यह ते; Dns Ds v. इ या चैव; D1 यहैतद्; G1 यहैवं; Ms यहैव; Ms यहेव (for यहैव). Ms. इ कृष्टा (for कृष्णा). — T2 reads 26<sup>at</sup> twice. — a) Ds दुष्टातम् (for दुर्वुदे). — a) Ks साथिता (for क्रेशिता). — After 26, S ins.:

#### 349\* अस्य पापस्य दुर्बुद्धे फलं प्राप्तिह दुर्मते ।

[ Ta प्राप्स्यास (for प्राप्तृष्टि ). Ta M1.3.4 संयुने (for दुर्मते ). ]

27 S om. 27-28. — ) Ko 1 झादुरस्था; Ks प्रादुरस्था (for आश्रमस्था). K1 दुरास्मन: — ) Ks पराक्षीध (sic); B1.4 Dns D4.7.8 परास्था (for परिक्षिध). — d) Some MSS. पितृन्

<sup>(</sup>for ° ब्बासः). — °) D1 प्रधानानि च राक्षसान् · — °) K6 भारत ; T2 G4 भरतश्रेष्ठः ·

<sup>20 &</sup>quot;) G1 सहावेशं (for 'रौद्रं). — b) T2 M2 प्रहारिणं (for प्रमाधिनम्). — d) Ś1 K3-5 B D सहा-बहा: S 'रथान् (for 'रथः).

<sup>21 °)</sup> K<sub>3.4</sub> B Da Dn D<sub>2.4-8</sub> भ(D<sub>2</sub> भा)रत भेहो. — <sup>d</sup>) K<sub>4</sub> निज्ञाचरवर्ष; S °रथं (M<sub>1-8.5</sub> °रथान्) (for 'बलं). K<sub>5</sub> निज्ञाचरमहाबलः; D<sub>1.3</sub> राजा दुर्यो भनसदा; D<sub>2</sub> निज्ञाचरमहाबले

<sup>22 °)</sup> K1. 2 तत्र; D8 T2 तं तु (for तत्तु). Da Dn Ds तं दृष्ट्रा (Da1 तहृष्ट्रा) सुमहत्कमें — °) K0-2 D1 तत्र पुत्रस्थ (by transp.). K3. 5 D2. 5 मारत (for मारिष). — °) K3 B2 Da Dn1 D4 [अ]ति; G1 हि (for [अ]भि-). — °) K5 भीमसेनिर्; T2 भैमसेनं (for भैमसेनिर्). Ds घटोत्कचः (for महाबलः). G1 भैमसेनें महाबलं

<sup>23 °)</sup> Ko. 1 विस्फार्य सु-; K2 विस्फार्य स; K3-5 B1. 2. 4 D M3 स विस्फार्य; T G1. 2. 4 M1. 2. 4. 5 स विस्फार्य (for विस्फार्य च). — °) K B4 Dn2 D1. 2. 4. 6-8 °प्रसं (for "स्वनस्). — °) S1 D5 व्यदितम; Ko-2 क्षमर्थण; D1 T1 G4 व्यदितम:

<sup>24 °)</sup> Ko तमातपंतं (for तमापतन्तम्). Ko-s Mi-s. s नेरोन; Ds. T. G. M. संप्रेड्य (for उद्दीड्य). — °) K. कालमृत्युम्; Di. s कालोरस्प्रम्; Ds. s कालस् (Ds m °दि) ष्टिम्; Co कालस्प्रम् (as in text). T1 G इवापरं (for इवान्तकम्).

<sup>. 25 °)</sup> Bi Da तथैनम्. Ta जूरं (for कुद्:).

<sup>—</sup> b) Si को खं; Ko. 1 को ख:; Ks Di. 2 सूर:; Da (before corr.). s क्रूर-; Ds क्रूरं (for क्रूर:). Ts वीर: संसक्तलोचन: — After 25<sup>ab</sup>, N ins.

C.6.4093 B.6.91.30 K.6.91.30 एवम्रुक्त्वा तु हैडिम्बो महद्विस्फार्य कार्म्रकम् । संदक्य दक्षनैरोष्ठं सुकिणी परिसंलिहन् ॥ २९ श्चरवर्षेण महता दुर्योधनमवाकिरत् । पर्वतं वारिधाराभिः प्रावृपीव वलाहकः ॥ ३०

इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥

66

संजय उवाच ।
ततस्तद्वाणवर्षे तु दुःसहं दानवैरिप ।
दधार युधि राजेन्द्रो यथा वर्षे महाद्विपः ॥ १
ततः क्रोधसमाविष्टो निःश्वसिव पन्नगः ।
संशयं परमं प्राप्तः पुत्रस्ते भरतर्पम ॥ २

ग्रुमोच निशितांस्तीक्ष्णान्नाराचान्पश्चविंशतिम् । तेऽपतन्सहसा राजंस्तसिन्नाक्षसपुंगवे । आशीविषा इव क्रुद्धाः पर्वते गन्धमादने ॥ ३ स तैर्विद्धः स्रवन्नक्तं प्रभिन्न इव कुझरः । दभ्रे मतिं विनाशाय राज्ञः स पिशिताशनः ।

28 Som. 28 (of. v. l. 27). — a) B Da Da Da Da-5. 7. 8 अपसानानास्; Di अपराधानास् (for अव-सानानास्).

29 Before 29, D6 ins. संजय उवाच - ")

K8.5 D2.6 स प्वसुक्ता : K8.5 D2 D2.5.6 हैं छंत्रो;

D8 है डिविर : - ") S विष्फार्य : S1 कार्षक (for कार्मुक्स) : - ") D1.2 संदस्य ; D6 संदष्ट : S1 ख शरेर (for दशनेर) : K8 D1.8 ओही : K0.1 संदर्य दशनेनोष्ट : - ") S1 K0 D2 D1.4-1 स्विष्णी (K0 off:); K1 स्विष्णे ; K2 स्क्रनी:; K8 D2 स्विणीं (D2 "णी); B2-4 स्व्यणी; D8 स्क्रणी : K0-2 परि- ही लिहन ; D8 परिले : S वंतान्कटकटाप्य च

30 ") Ko-s महता शरवर्षेण (by transp.). — ")
Ds सुयोधनम् Ds अवाकिरन् — ") G1 M वलाहकः (for वला").

Colophon om. in \$1 Ko.1. — Sub-parvan:
Omitting sub-parvan name, Ki अष्टमेह्नि; Do अष्टमदिवसयुद्धे; Mi अष्टमेह्निके. — Adhy. name: Ki Da
Dni Ds घटोत्कचयुद्धं (Ds "वर्ष); Ds दुर्योधनघटोः
त्कचसमागमः; Ts दुर्योधनघटोत्कचयुद्धं; Mi.2 घटोत्कचदुर्योधनयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or
both): Ks 84; Ds Ti Gi.2.1 86; Das (sec.
m.) 49; Dns Ts Ms. 1 88; Mi.2 87 (as in
text); Ms 89. — Śloka no.: Dn Ds 31; Ds 42.

### 88

The collations of Gs were not available for this chapter.

- 1 K5 om. the ref. ") B2 स; T1 G M1-3.5 तु (for तद्). K3.5 D2 स; Dn2 T1 M2 तद्; G1.
  2.4 M1.3.5 तं (for तु). K0 om. 15-2°. 5)
  T1 G4 दुर्धरं; T2 G1 दुस्तरं; G2 दुर्धरेर्; M दुब्बतं.
  B1 M1-3.5 देवतेरि ; D3 देवदानवे: (for दानवेरि ).
  D1 देवदानवदु:सदं. ") S राजेंद्र. ") K5 D2
  वृष्टि (for वर्ष). K4 D1 महागिरि:; D2 महिद्रिर:;
  T1 G महागज:; M4 सुगाधिप: (for महाद्विप:).
- 2 °) De °विष्टं (for °विष्टो). °) K1 विश्वः सिश्चदः Some MSS. निश्वसन्नियः °) Т2 असंशयं परं प्राप्तः. °) К3. 5 D2 पुत्रस्ते नृपसत्तम (K6 °मः).
- 3 ab) Ko. 2 बाणांस्तीक्ष्णांश्च ; S वाणान्वेगितान् (for तीक्ष्णाञ्चाराचान्). Ks Da Ds. 8 M1. 8. 5 पंचविंदाति ; D1. 2. 6 T2 M4 विंदाति : (for तिस्). °) D1. 8 ते पेतुः ; Ds अपतन् (for तेऽपतन्). b) B1 तस्य (for तिसन्). K4 M4 पुंगवे: (for पुंगवे). °) Š1 Ds T2 G2 M4 आद्यीविष इव · ') K5 पतंते (for प्वंते).
- 4 °) Śı Ks Dı-s विद्धोस्त (Ds 'श्र)वद्; K± Gı.s विद्ध: स्ववदः K4 Tı G रक्त: (for रक्तं). — °) Ds

जग्राह च महाश्रक्तिं गिरीणामपि दारणीम् ॥ ४ संप्रदीप्तां महोल्कामामश्रनीं मघवानिव । सम्रुवच्छन्महाबाहुर्जिघांसुस्तनयं तव ॥ ५ ताम्रुवतामिष्ठेश्स्य वङ्गानामिष्ठिपस्त्वरन् । कुञ्जरं गिरिसंकाशं राक्षसं प्रत्यचोदयत् ॥ ६ स नागप्रवरेणाजौ विलना शीघ्रगामिना । यतो दुर्योधनरथस्तं मार्गं प्रत्यपद्यत् । रथं च वारयामास कुञ्जरेण सुतस्य ते ॥ ७ मार्गमावारितं दृष्टा राज्ञा वङ्गेन घीमता ।

घटोत्कचो महाराज क्रोधसंरक्तलोचनः।
उद्यतां तां महाशक्तिं तिसंसिश्चिक्षेप वारणे।। ८
स तयाभिहतो राजंस्तेन बाहुविग्रक्तया।
संजातरुघिरोत्पीडः पपात च ममार च।। ९
पतत्थथ गजे चापि वङ्गानामीश्वरो बली।
जवेन समभिद्धत्य जगाम धरणीतलम्।। १०
दुर्योधनोऽपि संप्रेक्ष्य पातितं वरवारणम्।
प्रमग्नं च वलं दृष्टा जगाम परमां व्यथाम्।। ११
क्षत्रधमे पुरस्कृत्य आत्मनश्चामिमानिताम्।

C. 5. 4109 B. 6. 92.14

- 5 °) Dai T2 संप्रदीसं; D1 सुप्रदीसं; D6 सप्रदीसा (for संप्रदीसं). °) K2 Dai D2, 5-7 G1. 2
  M5 सश्चिं; Das अशितं; M1. 4 अशिनिर् (for
  अश्चिं). B1 Dn2 D4. 7. 8 उचित्रताम् (for सम्बन्).
  K4 अश्चिं सम्बा यथा; B2. 8 उचित्रतामश्चिम्
   °) K2 D1. 2. 3 (by corr.). 6 समुख्यः K4 समुस्युज्य; D21 समुच्छेदा; D4 समुचच्छुर्; D8 स मुमूर्छन्;
  S तमागच्छन् (for समुखच्छन्). M1-8. 5 महाराज (for
  'बाहुर्). °) T1 G2. 4 तनयम् (for 'यं). T2
  दीसामाग्रु सुतं तव
- 6 °) S तु ( $T_2$  सु-) संप्रेक्ष्य (for असिप्रेक्ष्य).  $D_6$  उद्यवामिससंप्रेक्ष्य °)  $K_1$  वेगानास्;  $T_1$  G वंकानास् (for वङ्गानास्).  $K_4$  तथा;  $K_5$  चरन्;  $T_2$  स्मरन् (for स्वरन्). °)  $G_2$  स्वरया (for राक्षसं).  $K_{2.5}$   $D_2$  प्रस्थनोदयत्;  $K_4$  समदेशयत् (for प्रस्थनोदयत्).
- 7 6) \$1 वेगिना (for बिलना). °) Dn2 D1. 2.
  4.7 (m as in text) ततो; D8 यम्न (for यतो). D1
  दुर्योघनरयात्; D8 धनो राजा; D7 m दुर्योघनरयं.
   दे) K1 प्रतिपद्मतः; B1.4 D2. 4.6-3 प्रत्यवर्ततः; D2.
  D5 धतंयतः; S धेधयत् (T2 M4 धेधत). K3
  D2 om. 767. °) K1 D2 रयं चावारयामासः; D6
  T2 M रथ( M4 मार्ग)मावा"; T1 G पंथानं वा".
  - 8 ") Dai सावरितं; Di. इ- आचरितं (for आवा-

- रितं). b) Ks. 5 राज्ञा वेगेन; K4 राज्ञा वंशेन; S गज(T2 वह)राजेन; M1 (sup. lin.) वंग°. d) Ks. 5 D1-2. 6 S (except G2 M4) कोध(D1 कुद्ध)-संदीसलोचनः. e) Ks M उद्यस्य. Ms. 5 च (for तां). G2 महतीं (for तां महा-). l) D4 वारणै: (for वारणे).
- 9 °) Ko. 2 मोहितो; K3 D2 T2 निहतो (for [आ]मिहतो). T2 राजा (for राजंस). °) S तस्य (for तेन). K4 B D22 Dn D1. 8. 4. 7. 8 'प्रमुक्तया; D21 D5 'नियुक्तया. Ko. 1 om. 9°-10². °) \$1 K3 D2 D2. 5. 6 'रुधिरापीड:; M4 'रुधिरोद्वारी. ²) \$1 M1-8. 5 स पपात (for पपात च).
- 10 Ko. 1 om. 10 (cf. v. 1. 9). ") D1 जवे नापि; Ds राजे सोपि; Ts राजे तम्र; G1 राजे तसिन् (for राजे चापि). ") T1 G वंकानाम्. Ks अधिपो (for ईश्वरो). ") Ks ज्ञान; Bs ज्ञाम (for ज्वेन). S "क्कुस (for "द्वुस). ") Bs ज्ञवेन (for ज्ञाम). Ds Dn1 Ds च धरा" (for घरणी").
- 11 ") Das Ds संकुद्ध: (for संप्रेक्ष्य). ") Ks. 4
  B D (except D1.2) S पतितं (for पा"). ") S
  मग्नं च स्व( T2 सु )बलं इद्धाः ") Ks प्रसब्धाः
   After 11, S ins.:

### 350\* अशक्तः प्रतियोर्द्धं वै इष्टा तस्य पराक्रमम् ।

12 °) D1 स्वारमनञ् (for आत्मनञ् ). ई1 चापि मानितं; K2 D2. 3 G1. 2 M चाति( D2 °प )मानितं; D1 चावमानतां; D2 चामिमानतां; T1 G4 चातिपातितां; T2 चापि मारिष (for चामिमानिताम्). — °) K0. 2 D12 D1 प्राप्ते पराक्रमे; K2 D2 D3 प्राप्तोपक्रमणे; D3 प्राप्ते पराक्रमे; T1 G4 प्राप्तोपकरणो; T2 G1. 2 प्राप्तोप

C. 6. 4109 B. 6. 92, 14 K-6. 92, 14 प्राप्ते अपक्रमणे राजा तस्था गिरिरिवाचलः ॥ १२ संघाय च शितं वाणं कालाग्निसमतेजसम् । ग्रुमोच परमकुद्धस्तसिन्घोरे निशाचरे ॥ १३ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य वाणिमन्द्राशिनप्रभम् । लाघवाद्वश्र्यामास महाकायो घटोत्कचः ॥ १४ भूय एव ननादोग्रः क्रोधसंरक्तलोचनः । त्रासयन्सर्वभृतानि युगान्ते जलदो यथा ॥ १५ तं श्रुत्वा निनदं घोरं तस्य मीमस्य रक्षसः । आचार्यग्रुपसंगम्य मीष्मः शांतनवोऽत्रवीत् ॥ १६ यथैष निनदो घोरः श्रुयते राक्षसेरितः ।
हैडिम्बो युध्यते नृनं राज्ञा दुर्योधनेन ह ॥ १७
नैष शक्यो हि संग्रामे जेतुं भूतेन केनचित् ।
तत्र गच्छत मद्रं वो राजानं परिरक्षत ॥ १८
अमिद्धतं महाभागं राक्षसेन दुरात्मना ।
एतद्धि परमं कृत्यं सर्वेषां नः परंतपाः ॥ १९
पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः ।
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्वत्र कौर्वः ॥ २०
द्रोणश्च सोमदत्तश्च बाह्यिकश्च जयद्रथः ।

क्रमणो; M प्राप्ते चंक्रमणे (for प्राप्तेऽपक्रमणे). Da Dn1 Ds राजन् (for राजा).

13  $^{\circ}$ )  $K_1$  च शतं;  $K_3$  S निशितं;  $D_1$  च सितं (for च शितं).  $-^{\circ}$ )  $D_2$  परमं क्रोधं;  $D_3$  परमः हृद्धस्.  $-^{\circ}$ )  $K_4$  निशाचरः.  $D_3$  तिसत्राक्षसपुंगवे.

14 °) Ko तमातपंतं (by metathesis); Ks स संपतंतं. — °) T2 G1.2 M °स्वनं (for °प्रभस्). — Dn1 om. 14°-15<sup>d</sup>. — °) S1 सुंचयामास; Ks. 5 B2 D2 मोह्या°; K4 M1.4 व्यंस(K4 °श)याँ; B1.8.4 Da Dn2 D1.8-3 G1 M1 (sup. lin.) 2.8.5 मोचया°; D8 m व्यंसया"; T1 G2.4 छेदयाँ; T2 दर्शयाँ (for चन्नयामास). — d) Ko-8.5 B2 D2.8 महामायो (K1 °द्दो ); K4 °काया; B1.8.4 Dn2 D4. 1.8 महासा वै; Da D5 सहसा स; M महेप्यासो (for महाकायो ).

15 Dn1 om. 15 (cf. v. l. 14). — ") K8-5 B
Da Dn2 D1-4.6-8 T1 G M1-8.5 भूयश्च विननादोगं
(D8.6 "प्र:; T1 G "श्वे:); D5 संगया निननादोगं;
T2 M4 भूयश्चापि ननादोगं — ") K1.2.5 B3 D8
D1-8.6.6 श्वासयन्सर्वसैन्यानि (Da1 "नां); K4 B1.2.4
Dn2 D4.7.8 त्रासयामास सैन्यानि; G1 मास भूतानां — ") T1 G2.4 शुगांत ; M1-8.5 तपांते (for शुगान्ते).
T1 G ज्वलनो (for जलदो)

16 ") Ks B1 तत् (for तं). — b) Si Ko. 2 B2 घोरख; Da1 Ds गत्तस्य; Ds (by corr.) भैमस्य (for भीम").

17 Before 17, Do ins. भीष्म उवाच - ") D:
T1 G यथैव; Ds तथैष (for यथैष). - ") Ko-2
राक्षसेश्वर: - ") Ks. 5 D1. 5. 6 हैसं (Ks "हं) थो; D:

हैंडंड्यो (for हैडिन्यो ). B: राक्षसो; D: युद्धते; T: वुध्यते (for युध्यते ). — d) K: Dai राजा (for राजा). Si Bi Ti G च; Ko.2 T: हि; K: वै; Dai तु; Di.8 स: (for ह). D: राजा दुर्योधनं तनु (sio).

18 °) Dns नैव (for नैष). Ti G श्रह्यति; Manasida (for शक्यो हि). Da Dni Ds [s] भिसंत्रामे (for हि संग्रामे). — °) Dns Da सं स; Ts ततो (for तत्र). Mi-s.s गण्ड्य (Ms.s both inf. lin. °त as in text). — °) Ks Das Di.s.s T G Ms परिरक्षितुं (Ks °त); Dai °रक्षत:.

19 \*) K4 S अभिद्धस (K4 T2 \*ता); K5 B D (except D1.3) "द्भुतो (for "द्भुतं). K4 D1.3 G1 महाभागा; K5 D2.6 "राजो (D2 "जा); B Da Dn D4.5.7.8 "मागो (D21 "ग); T1 G2.4 "बाहुं; T2 "नागा; M "राजं (for "भागं). — b) B Dn2 D4.7.8 महाभागा; T1 G प्रपीढितं; T2 यवीयसा; M सुपीढितं (for दुरात्मना). D1 राक्षसे सुदुरात्मनि; D5 राक्षसो नाम पर्वत — c) Dn2 द: परं (for प्रमं). K0-2 सत्यं (for कृत्यं). — d) K8.5 Da1 D2 G1.2 परंतप; D1 नराधिपा: (for परंतपा:).

20. Before 20, Ds ins. संजय उवाच — ") D1
हुत्वा (for श्रुत्वा). — ") Ko-2 प्रंतपाः (for महारथाः). Ks त्वरमाणो महारथः — ") T2 जयम् (for जवम्). — ") Ks Ds प्रययो. D2 तत्र (for यत्र).
ई1 Ko. 2. 5 B1. 8 D2. 8 T1 G4 M1. 2. 6 कोरवाः (for कोरवः).
Da1 प्रययुर्यवसैर्नृपः D5 प्रययो यत्र सैपते (sio).

21 °) Ds सोमदत्तिक्ष; G2 °दितिक्ष. — ) Some MSS. बाह्रिक:; Ks-s B D (except D1) Ts G1.2

कृपो भूरिश्रवाः श्रन्यश्चित्रसेनो विविश्रतिः ॥ २१ अश्वत्थामा विकर्णश्र आवन्त्यश्र बृहद्वलः । रथाश्रानेकसाहस्रा ये तेपामज्ञयायिनः । अभिद्वतं परीप्सन्तः प्रत्रं दुर्योधनं तव ॥ २२ तदनीकमनाधृष्यं पालितं लोकसत्तमैः। आततायिनमायान्तं प्रेक्ष्य राक्षससत्तमः । नाकम्पत महाबाहुर्मैनाक इव पर्वतः ॥ २३ प्रगृह्य विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः । श्रूलमुद्धरहस्तैश्र नानाप्रहरणैरपि ॥ २४ ततः समभवद्यद्धं तुम्रुलं लोमहर्पणम् । राक्षसानां च ग्रुख्यस्य दुर्योधनवलस्य च ॥ २५

धनुपां कूजतां शब्दः सर्वतस्तुमुलोऽमवत् । अश्रूयत महाराज वंशानां दह्यतामिव ॥ २६ शस्त्राणां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणाम् । शब्दः समभवद्राजन्नद्रीणामिव दीर्यताम् ॥ २७ वीरबाहुविसृष्टानां तोमराणां विशां पते। रूपमासीद्वियत्स्थानां सर्पाणां सर्पतामिव ॥ २८ ततः परमसंक्रद्धो विस्फार्य सुमहद्भनुः। राक्षसेन्द्रो महाबाहुर्विनदन्मैरवं रवम् ॥ २९ आचार्यसार्धचन्द्रेण ऋद्भश्चिच्छेद कार्मुकम्। सोमदत्तस्य भक्केन ध्वजप्रुन्मध्य चानदत् ॥ ३० बाह्निकं च त्रिभिर्बाणैरम्यविध्यत्स्तनान्तरे।

M बाह्रिकोथ (for कक्ष). - All MSS. (except \$1 Ko-2. 4) transp. 21d and 22d.

22 b) Ks. 5 Ds M1-8. 6 आवंत्योथ; K4 आरण्यश्च; B Da Dn Ds. 5. 7. 3 T G Ms आवंत्यः स- (for आव-न्सका). Ks Ds बृहद्रयः (Ds by corr. सहारथः); Ks जयद्रथ: (for बृहद्दल:). D1. 8. 8 आवंत्यी सबृहद्रली. -- °) Ks D1-3 रथा अनेकसाहसा. -- °) Ks T1 G1.2 M1.4 एतेवाम्; Ks पंचैवाम्; D2.6 से चैवाम् (for ये तेषाम्). Ko. अ अन्वयायिनः (for अनु ). — ') De अभिद्धतं (for: "दुतं). Ko-2 अभीप्संत: (for प्री-प्सन्तः). — ') Ks. s D1-s सुतं (for पुत्रं).

23 ") श्र Ko-2, s D2 तमनीकस्; T1 G1 तदानी-कम्. K1 अनाष्ट्रष्टं, G2 महाप्रदर्गं (for अनाष्ट्रदर्गं). — b) K2. 5 पातितं (for पालितं). B D4. 6-8 तु (Ds च) महारथै:; Da Ds तैर्महारथै:; D1 लोकविश्वतै: (for छोकसत्तमै:). — ") Ko प्रेक्ष्य राक्षसपुरंगवः; Ma पुत्रं ते प्रेक्ष राक्षसः

24 4) Ds विमलं (for विपुलं). T1 G प्रतिगृह्म महचापं - - b) T1 G2. 4 आतृभि:; M शत्रुभि: (for शांतिभिः). G1 Ms परिवारितं (for 'तः). - ') Da Ds शरैर (for जूल-). - ") B1 Da Dn1 D5 पहरणी-चतैः; Т₂ धहरणैस्तथा.

25 ) Some MSS. तुसलं. Ko. 2 S रोम (for होम°). - °) K; D; तु (for च).

26 4) Ko. 2 कूजित: (for कूजतां). - b) Some

Bs. 4 Dns D1. 4. 6-8 T2 G1. 2 M 70 MSS. तुमलो. (for Sभवत्). Ti Gi तुमुक्तः सर्वतोभवत् - d) 8 वेणूनाम् (for वंशानां). 🖄 Ko-2. 4 Da Dn1 D1. 8. 5 Ti G transp. दहातां and इव.

27 °) B Da Dn D1. 4-१ अस्त्राणां. Ds पतमा-नानां - b) \$1 T2 क्वयेषु; K8 क्वंधेषु (for क्व-चेषु). Ks शरीरगां. — d) K4 B D (except D1-8) Ti G Mi. 8 गिरीणास् (for आद्रीणास्). Ks इव दहातां; K4 B1. 2. 4 D M इव भिद्यतां (D1 सर्पतां; D2 ज्ञ[ marg. sec. m. नि ]ज्यता ); T1 G1 पात्यतामिव; Ts इव भज्यतां; G1. s भिद्यतामिव (for इव दीर्यतास्). Co cites भिष्यतास्

28 D1 om. (1 hapl.) 28. — 4) Da Dn1 Ds °प्रसृष्टानां (for 'वि'). — Ks. 5 D2 om, 28es. — ") Ds निरुक्तासं (for वियत्स्थानां). -d) Ka B Dns Ds. 4. र. ३ इव सर्पतां ( by transp. ).

29 ° ) Dar damaged. D: ततः स परमञ्ज्दोः — b) S विष्फार्य (for विस्फार्य). Ds स महाधतुः (for सुमहत्त्वतुः). — °) Ks Ds राक्षसोपि (for 'सेन्द्रो). Ds महाराज. — °) Tı G ब्यनदद् (for विनदन्). S भैरव( Ti Gi 'वं )स्वनं (for भैरवं रवस् ).

30 ) Ks. s Ds. e धनुश्चिच्छेद सत्वरः (Ks आरत). — °) Т असोमदत्तक्ष ; M सौमदत्तस्य (Ms. s दत्तेक्ष ). 8 बाणेन (for मछेन). — d) Ks. s B D चोन्मध्य (for उन्मध्य). 🕅 मानदन्; Ks सोनदन्; Ks बान-दत्; Ds T G Ms. s (inf. lin.) Co नावदत् (Gs न्);

C. 6. 4120 B. 6. 92. 34 K. 6. 92. 34 कृपमेकेन विच्याघ चित्रसेनं त्रिभिः शरैः ॥ ३१ पूर्णायतिवसृष्टेन सम्यक्प्रणिहितेन च । जत्रदेशे समासाद्य विकर्णं समताडयत् । न्यपीदत्स रथोपस्थे शोणितेन परिष्ठुतः ॥ ३२ ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्दश पश्च च । भृरिश्रवसि संकुद्धः प्राहिणोद्भरत्पम । ते वर्म भिच्वा तस्याशु प्राविश्वन्मेदिनीतलम् ॥ ३३ विविशतेश्व द्रौणेश्व यन्तारौ समताडयत् । तौ पेतत् रथोपस्थे रक्षमीजुतसृज्य वाजिनाम् ॥ ३४ सिन्धुराज्ञोऽर्धचन्द्रेण वाराहं स्वर्णभूपितम् ।

उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्छिनद्वतुः ॥ ३५ चतुर्भिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः । जवान चतुरो वाहान्क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ ३६ पूर्णायतिवसृष्टेन पीतेन निश्चितेन च । निर्विमेद महाराज राजपुत्रं बृहद्धलम् । स गाढिवद्धो व्यथितो रथोपस्य उपाविश्चत् ॥ ३७ मृशं क्रोधेन चाविष्टो रथस्थो राक्षसाधिपः । चिश्चेप निश्चितांस्तीक्ष्णाञ्चरानाशीविषोपमान् । विभिद्दस्ते महाराज शल्यं युद्धविशारदम् ॥ ३८

# इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥

Ds चानदन्; M1. s (orig.). 4. 5 नादयन् (for चानदत्).

31 \*) Some MSS. बाह्यकं. — \*) K1 B Da Dn D1. 5. 7. 8 T2 G2 M प्रस्यविध्यत्; K5 अप्यविध्यत्; D2 अविध्यतः; T1 G1. 4 अत्यविध्यत् . — \*) G1. 2 कृपमेको नविश्वासा

32 °) M2 पूर्वायतिवस्टेन · — °) D2 सम्यद्मगुणितेन च · — °) K5 जनुदेशे ; B2 T1 G M1-3.5 जनुदेशे ·
— d) K3.5 विकर्ण: (for °ण) · M1-3.5 समविध्यत ·
— Dn2 om. (hapl.) 32°-34° · — °) K5 निषीदत् ; B4
नासीदत् ; D6-3 न्यसीदत् · Ś1 K1.4 B1.2.4 D21 Dn1
D1 स्व-(for स) · K5 स्थोपस्थः (for °स्थे) · B3 स्थो
पस्थे शोणितौधेर् ; D5 न्यधीदंत स्थोपस्थे ; S (except
M4) स न्यषीदत्रथोपस्थे · — ′) B3 न्यसीदत्स परिश्वतः ·

33 Dn² om. 33 (cf. v. l. 32). — °) K² संकुद्धं (for दू:). — ³) D1 प्राहिणोद्धाक्षसंग्वरः. — °) Da1 चर्म; D1 T1 G4 मर्म (for चर्म). T² हित्वा (for सिस्ता). S सुनृष्ठां (for तस्याञ्च). K3. 5 D2. 6 ते तस्य कवचं भिस्ता. — ') S1 प्रतिशेन; Ko. 2. 5 B2. 3 Da1 Dn1 D2 प्रा(K² Da1 प्र)विशव्; D4 विविञ्चर; D3 प्राविञ्चर (for प्राविशन्). Ko-2. 5 B D (except D3. 5; Dn² om.) घरणीतलं.

34 Dn: om. 34<sup>ab</sup> (cf. v. l. 32). — a) Ks Ds Ts M1. 2 द्रोणेश्च; Ks द्रोणस्य; Da Ds द्रोणश्च. — b) Das Ms संतारो; D1 सोकारो. — b) Ks पेतुश्च (for पेतत्). Ko रथोपस्थो. — d) D2 (by corr.) बाजिनः

· 35 \*) K: 'राजो (for 'राजो). K1 'चंद्रसा (for

"चन्द्रेण). S सेंधवस्थार्थचंद्रेण. — ) Si K1.4 B2.3 Dni Dr.8 वराहं; Da Ds वा(Dai व)राह-; Co वाराहं (as in text). K3 D2.6 ध्वजं हेमविभूषितं. — ) S ध्वजं राजवू (for महाराज).

36 °) T2 समरे (for चतुरो). — °) G1 कोपसंरकः; M1-8.8 कोधास्त्रंरकः

37 के) T2 पूर्ण शत- (for पूर्णायत-). — d) D6 पुत्रं तब (for राजपुत्रं). Ko-3 B1.8 T1 G2.4 महा- वर्छ; K8 बृहद्रथं; K5 महारथं; D2 जयद्रथं; D8 महद्रछं (for बृहद्रछम्). — B om. 37-38°. — 7) = 6. 23. 47°. D31 D2.5 T2 रशोपस्थमुपाविशत्

38 B om. 38<sup>ab</sup> (cf. v. l. 87). — °) K2 तीक्षाः (for तीक्षाञ्च). — °) D2 G1 विमेदुन्ते; T1 G2 मिस्वा तु ते (for विभिद्धन्ते). — \*) S1 युधि (for युद्ध-). — After 38, T1 G4 ins.;

351\* प्राविशन्भतलं राजन्वस्मीकसिव पन्नगाः।

Colophon om. in Ko. 1. — Sub-parvan: omitting sub-parvan name, Ks. 5 D2 mention only अप्रमे युद्धित्वसे; K1 अप्रमेहि घटोत्कचयुद्धे; Da Dn1 D5 घटोत्कचयुद्धे; D5 अप्रमे दिवसयुद्धे घटोत्कचसमागमे; M1 अप्रमेहिक. — Adhy. name: D6 कोरवपराजयः; T1 G2.4 M1.2 घटोत्कचलयः; T2 घटोत्कचितयः. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 85; Da2 (860. m.) 50; Dn2 T2 M3.1 89; D6 T1 G1.2.4 87; M1.2 88 (as in text); M5 90. — Śloka no.: Da1 41; Dn2 40; D5.6 43.

69

#### संजय उवाच।

विग्रुखीकृत्य तान्सर्वां स्तावकान्युधि राक्षसः ।
जिघां सुभैरतश्रेष्ठ दुर्योधनग्रुपाद्रवत् ॥ १
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य राजानं प्रति वेगितम् ।
अभ्यधाविश्वघां सन्तस्तावका युद्धदुर्भदाः ॥ २
तालमात्राणि चापानि विकर्षन्तो महावलाः ।
तमेकमभ्यधावन्त नदन्तः सिंहसंघवत् ॥ ३
अथैनं शरवर्षेण समन्तात्पर्यवारयन् ।
पर्वतं वारिधाराभिः शरदीव वलाहकाः ॥ ४

89

The collations of Ga were not available for this chapter.

- 1 °) K2-4 D2 सर्वास्तांस् (by transp.); K5 B Da Dn D1.3-8 सर्वास्तुः K1 विमुखीकृतान्सर्वान् (submetric). °) B1 तावकान्नाक्षसाधिपः. °) M1.3-5 सरतश्रेष्ठंः
- 2 ° ) Ko तमातपंतं (by metathesis). b)
  D2. s M2 वेगिनं; D8 वेगवत्; T2 वेदिनं (for वेगितम्). c) K3 D2 M4 सम्बद्धावज्. d) K3
  तावका सरतर्षमः
- 3 °) Ks. 5 B D Tı G सहारयाः (for 'बलाः).
   °) Dı Tı Gı 'धावंतं (for 'धावन्त). Ks. 5 D²
  तमेव द्यास्य(Ks 'व)धावंतं (Ks D² 'तो). ं) Ko. 2
  नंदतः; Ks नर्दतः; Dı नर्दतं; D² नर्दतः; Dऽ
  नंदंतः (for नदन्तः). K² सिंहसंसवत्; Kı 5 Bı 'संहवत्; D² 'इंहवत्; Do 'घाडदवत्; T² G² 'वहणे (for
  सिंहसंघवत्). Tı G M सिंहनादेन पार्थिवाः
- 4 °) Ko D2 तथैव; K2 अथैवं (for अथैनं).
   °) B Da Dn Di. 5. 7. 8 पर्यवाकिरन. Di om.
  4°-5<sup>d</sup>. ° °) Cf. 6. 90. 16<sup>sd</sup>. <sup>d</sup>) K8. 5 D2. 6 S
  प्रावृषीव (for शरदीव). K3 बलाइक:
- . 5 Di om. 5 (cf. v. 1. 4). ) Di तोन्नावित्य

स गाढविद्धो व्यथितस्तोत्रादिंत इव द्विपः ।
उत्पपात तदाकाशं समन्ताद्वैनतेयवत् ॥ ५
व्यनदत्सुमहानादं जीमृत इव शारदः ।
दिशः खं प्रदिशश्रेव नादयन्भैरवस्तनः ॥ ६
राक्षसस्य तु तं शब्दं श्रुत्वा राजा युघिष्ठिरः ।
उवाच मरतश्रेष्ठो मीमसेनमिदं वचः ॥ ७
युघ्यते राक्षसो नृनं धार्तराष्ट्रैर्महारथैः ।
यथास्य श्रूयते शब्दो नदतो भैरवं स्वनम् ।
अतिमारं च पश्यामि तत्र तात समाहितम् ॥ ८

C. 6.4147 B. 6.93.9

(for तोश्रादित). — °) \$1 तदाकाशे; Ks. 5 Ds महाराज — °) \$ सहसा (for समन्ताद).

- 6 \*) Ks निनद्त्. S च (for सु.). \*) Ks नारदः; M4 वार्षिकः (for ज्ञारदः). \*) Ms सं दिशः (by transp.). Ko-s B1. s. 4 Da Dn D1. 6. 7. 8 विदिशकः; K4 पृथिवीं. d) D1 समंताद् (for नाद्यन्). Ko-s भैरवै रवै:; Ks D2. s. 6 M2-s भैरवस्तरः (D8 M5 ° रं); K4 B8 M1 भैरव(B3 ° वं)स्वनं; B1 ° वं रवं; D1 ° वस्तरे:
- 7 T2 om. (hapl.) 74-84. 4) \$1 तु ते; Ko-2 तत:; D8 तु तत्- (for तु तं). B2 वादं. — 6) Ko.1.4 B Dn2 D8-8 भरतश्रेष्ठ. — 6) Ks. 5 B D अर्रिदमं (D2 भा:); S महाबलं (for इदं बच:).
- 8 T2 om. 8abed (of. v. l. 7). Before 8, D8 ins. युधिष्ठिर उवाच · °) र्डा धार्तराष्ट्रान्; K2 है। (for दाष्ट्रेर्). र्डा महारथः; B2.8 G1 M1 बळे: (for रियः). °) K3 यसास्य; D2 तस्यायं (for यथास्य). व ) K5 G1 रुवतो; D1-3 T1 G2.4 रवतो; M4 महतो (for नदतो). K1.2.4 B2 D8 T1 G भैरवः स्वनं (G1 नः); K2.5 भैरवाजवान्; B1 भैरवं रवं; D1 भैरवं स्वरं; D2 भैरवान्स्वरान्; D8 M4.5 भैरवस्वरं; M1-8 भैरव(M2 व:)स्वरः °) र्डा K2 तु; K1 न (for च). ') K2.5 D2 तसिस; M2 पश्च (for तत्र). D3 तत्र (for तात). M1.2.5 तात तत्र (by transp.). D2 M5 समाहितः (for हितम्). K4 B Da Dn D4-3 तसिकाक्षसस्यंगवे

C. 6. 4147 B. 6. 93. 9 K. 6. 93. 9

पितामहश्च संकुद्धः पाञ्चालान्हन्तुमुद्यतः ।
तेपां च रक्षणार्थाय युध्यते फल्गुनः परैः ॥ ९
एतच्छुत्वा महाबाहो कार्यद्वयमुपस्थितम् ।
गच्छ रक्षस्र हैिंडम्बं संश्चयं परमं गतम् ॥ १०
आतुर्वचनमाञ्चाय त्वरमाणो वृकोदरः ।
प्रययौ सिंहनादेन त्रासयन्सर्वपार्थिवान् ।
वेगेन महता राजन्पर्वकाले यथोदिधः ॥ ११
तमन्वयात्सत्यपृतिः सौचित्तिर्युद्धदुर्मदः ।
श्रेणिमान्वसुदानश्च पुत्रः काश्यस्य चामिभूः ॥ १२

अभिमन्युमुखाश्रेव द्रौपदेया महारथाः । श्रुत्रदेवश्र विक्रान्तः श्रुत्रधर्मा तथैव च ॥ १३ अनुपाधिपतिश्रेव नीलः खबलमाश्रितः । महता रथवंशेन हैिंडम्बं पर्यवारयन् ॥ १४ कुञ्जरेश्र सदा मन्तः पट्सहस्नेः प्रहारिभिः । अभ्यरश्रन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम् ॥ १५ सिंहनादेन महता नेमिघोषेण चैव हि । खुरशब्दिननादेश्र कम्पयन्तो वसुंधराम् ॥ १६ तेपामापततां श्रुत्वा शब्दं तं तावकं बलम् ।

9 °) Ks D1 तु; Ks D2 सु. (for ख). — b)
Some MSS. पंचालान्. — e) T G1.2 M2.4 सं.; G4
M1.8.5 स (for ख). Da (Da1 by corr. as in
text) Ds रह्यमाणाय. — d) K1.2 फल्गुण:; K8-5
B D फाल्गुन: (for फल्गुन:). K4 B2 हारे:; B1 सह
(for परे:). T1 G फल्गुनो युध्यते परे:.

10 °) B Das Dn (Dn before corr.) Di. s. र. 3 ज्ञात्वा (for अत्वा). K1 Ts 'श्राज (for 'बाहो). — b) Da Dn Ds S (except Ts) उपागतं; Ds अनु-समं (for उपस्थितम्). — K2 om. (hapl.) 10° . — ') K3 हैंडंब्यं; K5 D2 (orig. as in text). 5. 5 हैंडंबं (for हैंडिस्बं).

11 Before 11, Ds ins. संजय उवाच. — ") Dai (before corr.) आस्याय; Ms आवाय (for आजाय). — ") Ds नाद्यन् (for आस्यन्). — ") Dai पर्व-कालो (for "काले). Ks Dns Di T G सहोदधिः (for यथोदिधिः).

12 12<sup>ab</sup> = (var.) Udyogap. App. 1 (No. 14), line 12. — °) B Da Dn Di. v. s Gs तमन्वगात्; Ds °म्यगात् · — °) Ks. s Ds आर्जुनिर्; Di. s Gs सात्रकिर् (for सौचित्तिर्) — °) Dai ओणितान् (for ओणिमान्). Si वसुधारश्च; Ks °धानाश्च (for वासिस्) — °) Ds कार्यस्य. Si चासितः; Ko-s Ds. s चासि (Ks °वि) सुः; Ks B वा विस्; Da Dn Di-s वा विसुः; Di Mi चासिसोः; Ms-s चासिसे (for चासिस्).

13 °) T2 सर्वे (for चैव). — °) M2 ° बला: (for ैरथा:). — Ko. 1 om. (hapl.) 13°-19°. — °) Ds क्षत्रदेवस; T1 G2 क्षेत्रदेवस (for क्षत्र'). — d) Ds क्षत्रधर्मात्; M2 क्षत्रवर्मा (for °धर्मा).

14 Ko. 1 om. 14 (cf. v. l. 13). — °) Da Da Da चनुपाधि°; D1 आनर्ताधि°; M2. 5 आन्पाधि° (for अन्पाधि°). T2 धूरो (for चैव). — °) D1 सु (for स्व-). Ś1 K4 स्वक्रमाश्रित:; S °संवृत:. — °) D1 वृहता; T1 G2 मागधा (for महता). K2 D2 शरवर्षण (for रथवंशेन). — °) Ś1 K2. 3. 5 Da D1. 5. 6 हैंडंबं (for हैडिस्बं). K2 B1 D6 M8. 4 पर्यवारयत्.

15 Ko. 1 om. 15 (cf. v. l. 13). — ") S (except T2 M4) मदोन्मसै:; B3 D2 महा"; D6 समादत्तै: — ") K3. 4 B1. 2 Da2 D1. 3 T1 G4 पदसाहस्तै:; K5 सम्रहस्तै:; B3 पष्टिहस्तै:; Da1 \*\* हस्तै:; D5 बद्धहर्सै: (for पदसहस्तै:). B2 पदातिभि: (for प्रहारिभि:). — ") K5 D2 अध्यरक्षंत; D4. 6 अभिरक्षंत. K3. 5 D2 सहस्ता (for सहिता). — ") Da1 राक्षसँज्ञ्चटोरक्चः.

16 Ko. 1 om. 16 (cf. v. l. 13). — ab) D1 transp. सिंहनादेन and नेमिघोषेण. S1 वे सह; Ks B D (except D1-s) Ms-s चैव ह (for चैव हि). — °) S1 K4 सुरनेमिनिनादेश; Ks B1.4 Da Dn D4-s सुर-(Dns क्रूर)शब्दनिपातेश्च; Ks. 5 D2 सुरशब्देन नादेश; Ts स्रशब्दनिनादेश. — a) Ds कंपयंत (for क्रम्प-पन्तो).

17 Ko. 1 om. 17 (cf. v. l. 13); Śi om. 17°-18°. — °) Ks. 5 Bi Di. 8 S शब्दं तत्; Da Dni (m as in text) सर्वं तत् (Dni तं); Ds तं शब्दं (by transp.). Ds सर्वं तत्वार्थकं वलं. — °) Ks-5 Da Dni Di. 2. 5. 6 तदा (for तथा). S विकीणें(T2 Gi °वणें-; G2 °वूणें-; M4 °एण्ण) सभवत्तदा. — °) Ks परिवृत्तं; Di परावृत्तं; Ds परिवृत्तं

भीमसेनभयोद्विमं विवर्णवदनं तथा ।
परिष्टुत्तं महाराज परित्यज्य घटोत्कचम् ॥ १७
ततः प्रवद्वते युद्धं तत्र तत्र महात्मनाम् ।
तावकानां परेषां च संग्रामेष्वनिवर्तिनाम् ॥ १८
नानारूपाणि शस्त्राणि विसृजन्तो महारथाः ।
अन्योन्यमभिधावन्तः संप्रहारं प्रचिकते ।
व्यतिषक्तं महारौद्रं युद्धं मीरुभयावहम् ॥ १९
हया गजैः समाजग्रः पादाता रथिभिः सह ।
अन्योन्यं समरे राजन्प्रार्थयाना महद्यशः ॥ २०
सहसा चाभवत्तीत्रं संनिपातान्महद्रजः ।

( Ms. 5 ° दुल ) ( for परिवृत्तं ). — ') Ki परिवार्यं; Bs 'त्यत्तवा; Ti 'नृत्य ( for 'त्यज्य ).

18 Ko. 1 om. 18 (cf. v. l. 13); Śi om. 18<sup>ab</sup> (cf. v. l. 17). — <sup>b</sup>) Ks B Dai Dni Di. 6-8 तन्न तेषां (for तन्न तन्न). — Ks om. (hapl.) 18<sup>ad</sup>. — <sup>d</sup>) Gi समरेषु (for संग्रामेषु).

19 19 abet = (var.) 28. — Ko. 1 om. 19 ab (of. v. l. 13). Ds om. (hapl.) 19 - 20 b. — a ) Bi T2 प्रचक्रमें (for किरे). — b) Si Ds T1 व्यक्तिषि(Ds कि ) के; Ki. 4 B Dai Dni Ds Gi किरकें (for किरे). Di तदा (for महा). — b) Ks भीम; K4 Bi. 2 Ds Dni Ds S (except G2) चीर (for युद्धे). D2. 3 (sup. lin. 360. m. as in text) भीम; T2 चीर (for भीक).

20 Ds om. 20° (cf. v. 1. 19). — °) Ks ह्या गजा:; S ह्या हरी:. — °) Ko. 2. 2 D1-8. 5. 6 पदाता (for पादाता). S पा(G1. 2 Ms प)दाताझ पदातिभि:. — After 20° , S ins.:

352\* रथा रथैः संमागच्छन्नागा नागैश्र संयुगे । [ M2 समाजन्मुर (for "गच्छन्).]

— <sup>d</sup>) S1 प्रासयानं (for प्राथंयाना). K1 B2 D8 सह-सदा:; B1. 8. 4 Dn2 D1. 6-8 T2 G1 M समस्ययु: (for सहयदा:).

21 °) Ti G. चापतत् (for चासवत्). Ko-s ती-बान् (for तीवं). Ts सह चापामदं तीवं (sic). — °) Ks Ds रथ(Ds 'था)नागाश्वपत्तीनां; Dns Ds. 6-8 Ti G राजाश्वरथपत्तीनां — द) Si मदः; Ds Dni Ds रथाश्वगजपत्तीनां पदनेमिसग्रद्धतम् ॥ २१
धूत्रारुणं रजस्तीत्रं रणभूमिं समाष्ट्रणोत् ।
नैव खे न परे राजन्समजानन्परस्परम् ॥ २२
पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पितरं तथा ।
निर्मर्यादे तथा भूते वैश्वसे लोमहर्षणे ॥ २३
शस्त्राणां भरतश्रेष्ठ मनुष्याणां च गर्जताम् ।
समहानभवच्छन्दो वंशानामिव दस्रताम् ॥ २४
गजवाजिमनुष्याणां शोणिताच्रतरिङ्गणी ।
प्रावर्तत नदी तत्र केशशैवलशाद्वला ॥ २५
नराणां चैव कायेम्यः शिरसां पततां रणे ।

C. 6. 4156 B. 6. 93. 28 K. 4. 93. 28

T G1.4 M2 पाद- (for पह-). D2 -समुद्धतं (for -समु-द्धतम्).

22 °) Ko-2 धूमारण-; Ks. 5 D6 धूमारणं; T1 G तान्रारुणं; T2 M1-8. 5 तान्रारुणं; M4 तदा तान्नार्(for धून्नारुणं). — °) Ks च चाव्रणोत् (for समा"). D2 रथमूमिं च संवृणोत् — °) D4 परो (for परे). T1 G4 नैव स्वेरपरे राजन् — °) Ks. 5 D2. 8 संप्रजानन्; D1 न प्राजानन्; S प्रा(T G2 प्र-; M2 स्व)जानंत. — After 22, G1 reads 26°6.

23 °) Da1 न जानाति. — °) S रणे (for तथा).
— °) K1 नराभूते; Ds (marg. sec. m. as in text)
महाभूते (for तथा भूते). — °) S रोम °(for जोम °).

24 Ks om. (hapl.) 24d-26°. Ti G om. 24-25.
--- d) Ks damaged. Ks B D प्रेतानामिन भारत;
Ts M अञ्चनां पततामिन

25 Ks Ti G om. 25 (cf. v. 1. 24). — b) Ko. 1
D2. 6 शोणिताई ; Bs Ds शोणितीय (for शोणिताझ ).
— b) D1. 8 थोरा (for तम्र). — b) ठी केशशेवाल ;
Ks D2 केशशे (D2 शी)विकती तथा; Ds केशशेवाल शाहला. Some MSS. शाहला (for शाहला).

26 Ks om. 26 cf. v. 1, 24); Ms om. 26. G1 reads 26 after 22. — ) T1 G श्रूराणां (for नराणां). B2 चापि (for चैव). K5 कोशेस्प: (for काथेस्प:). — ) M1-8. 5 आपि (for रणे). — ) B1 श्रुशाव (for श्रुश्चवे). K5 D2. 5 M2 सुमहाशब्द:; T2 G2 सततं शब्द:. D1 श्रूपते सुमहच्छव्द: — ) Ko-2 पर्वतेस्पोश्मनामिव.

C. 6.4166 B. 6.93.78 K. 6.93.28 शुश्रुवे सुमहाञ्याब्दः पततामश्मनामिव ॥ २६ विशिरस्केर्मनुष्येश्व छिन्नगात्रेश्च वारणैः । अश्वः संभिन्नदेहेश्च संकीर्णाभृद्वसुंघरा ॥ २७ नानाविधानि शस्त्राणि विसृजन्तो महारथाः । अन्योन्यमभिधावन्तः संप्रहारं प्रचित्ररे ॥ २८ हया हयान्समासाद्य प्रेपिता हयसादिभिः । समाहस्य रणेऽन्योन्यं निपेतुर्गतजीविताः ॥ २९ नरा नरान्समासाद्य क्रोधरक्तेक्षणा भृशम् । उरांस्युरोभिरन्योन्यं समाश्चिष्यं निजिन्नरे ॥ ३० प्रेपिताश्च महामात्रैर्वारणाः परवारणाः । अभिन्नन्ति विषाणाग्रैर्वारणानेव संयुगे ॥ ३१ ते जातरुधिरापीडाः पताकाभिरलंकताः । संसक्ताः प्रत्यदृश्यन्त मेघा इव सविद्युतः ॥ ३२ केचिद्भिन्ना विषाणाग्रैभिन्नकुम्भाश्य तोमरैः । विनदन्तोऽम्यधावन्त गर्जन्तो जलदा इव ॥ ३३ केचिद्धसौर्द्धधा छिन्नैश्लिनगात्रास्तथापरे । निपेतुस्तुग्रले तस्मिश्लिनपक्षा इवाद्रयः ॥ ३४ पार्श्वेस्तु दारितरन्ये वारणवर्षवारणाः । ग्रमुद्धः शोणितं भूरि धातुनिव महीधराः ॥ ३५ नाराचाभिहतास्त्वन्ये तथा विद्याश्च तोमरैः ।

27 Ko. 1 om. 27. Ks Ds transp. 27 and 28.

— b) Ks damaged. Ks Ts छिन्नशस्त्र ; Da Dn1
(m as in text) Ds दिग्बगा(Ds मा)त्रेख. — b) Ks
damaged. Ks. 5 Ds संछिन्नदेहेख; Ds संछन्न; Ti
G संकीर्ण; M संभिन्नगात्रेख (for देहें आ). — b)
Ks. 5 D1-3. 5 संस्तीर्णा; Ks संछन्ना; Ti विस्तीर्णा; Ts
M1. 3-5 संपूर्णा (for संकीर्णा).

28 = (var.) 19<sup>abet</sup>. K<sub>5</sub> Ds transp. 27 and 28. — b) Ti Gs प्रमुंचंतो महारथाः — c) Ko-s Ds जन्योन्यमम्बद्यावंतः — d) Ks. 5 B D (except Di. 8) संप्रहारार्थमुखताः (K5 a;).

29 b) Ks सय-; Ts अथ (for हय-). Ko-2 कोघरकेक्षणा मृशं (= 30°). — °) Ks समाहता; Ks अनाहत्य; Ds समाहत्य; Cfor हत्य). Ko-2 उरांस्युरोभिरन्योन्यं (= 30°). — Ds om. (hapl.) 29<sup>d</sup>-30°. — d) Ts शतजीविता: (for गत).

30 Ds om. 30° (of. v. 1. 29). — °) D1. 2. 8 दरसि (for उरांसि). Ko-2 समाइस रणेन्योन्यं (= 29°). S (except T2) उरोनियर्षणेन्योन्यं — °) S1 M4 समाध्यः Ko-2 'क्किप्यः T2 'इस (for 'क्किप्य).

31 <sup>b</sup>) Ks Ds प्रवारणान्; B1 स्ववारणै: (sic); D1.8 वरवारणै:; S (Ts damaged) राष्ट्रवारणाः (for प्रवारणाः). S1 वारणैः परवारणाः — °) Ks अभ्यत्नेति; B Da Dn Ds. 5.7.8 अभ्यत्नेत; D1.8 अभिन्नेतो; S अभिजन्नुर् (for °न्नित). Ks Ds अभिन्न(Ks °ए)प्टिविध्यानं — Ms. 5 om. (hapl.) 31<sup>d</sup>—33<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) Ks Ds वारणानां च संयुरोः

32 Ms. s om. 32 (cf. v. l. 31). — a) K4 B

Da Dn D1. 3. 4. 7. 8 S (M3. 5 om.) 'क्षिरोत्पीडा:; D5 'तक्णोत्पीडा: (for 'क्षिरापीडा:). — ') Ko संसता: (for संसत्ता:). — ') T3 महीधरे (for सिवशुत:).

33 Ms. s om. 33° (cf. v. l. 31). — °) Та नागः; G2 सिझ-(for सिझा). — °) M2 सिझकुंमैश्रः K3 D2. e वारणाः (for तोसरैः). — °) D2. 3 (sup. lin. as in text). e व्यनदंतो. D2 [s]स्यधावंतो (for वन्त). — De om. (hapl.) 33°-38°. — °) Ko गर्जतो. B Da Dn D1. s. r. 3 गर्जमाना (Da D5 °णा) घना (B3 गजा) इव; D1 गर्जतो जलदेरिव.

34 Ds om. 34 (cf. v. l. 33). — ") Ds कैशिब्दसौर्; Ts कृत्तहसौर् (for केचिद्धसौर्). Ko. 2 किना नात्राञ्च; T1 Gs तथा किनेज्ञ; Ts हिधा भिन्नेज्ञ. — ") Ko-2 किन्नहस्तास; B2 T Gs किना तथा तथा किनेज्ञ; Ms भिन्ननात्रास (for किन्न"). — ") K1. 8. 5 Ds. 8. 5 तुमले; T1 G समरे (for तुमुले). — ") Ś1 Ko. 2 इव दुमा:; Ks D2 इवांडजा: (for इवाइयः).

35 Ds om. 35 (cf. v. l. 33). — a) Ko पार्श्व ;
Ks M1.2 पार्शे च; Ks Ds पार्शे: सु-; Ks T1 Gs पार्शे
वि-; D1.3 T2 G1.2 Ms. 5 पार्शेषु (for पार्शेस्तु).
Ko-2 चरितेरन्येर; Ks D1.3 S (except G2) दारिताझा(D1 का अ)न्येर; Ks दारितेरन्येर. — b) Ks-5
D1.2 वारणा: (for वारणेर्). Ks-5 D2 पर- (for वर-).
S1 Ks D1.2 Ms -वारणे: (for चारणा:). — b) Ks Bs
सुखुदु: (for सुमुदु:). S1 Ko-2 भूमो (for भूरि).
— b) T2 धारा इव (for धात्निव). Ko-2 धराधरा:;
T1 G सहावय: (for महीधरा:).

36 De om. 36 (cf. v. l. 33), Dan om. 36a-37b.

हतारोहा व्यद्वश्यन्त विश्वक्षा इव पर्वताः ॥ ३६ केचित्कोधसमाविष्टा मदान्धा निरवन्नहाः । रथान्हयान्पदातांश्च ममृदुः शतशो रणे ॥ ३७ तथा हया हयारोहैस्ताडिताः प्रासतोमरैः । तेन तेनाम्यवर्तन्त कुर्वन्तो व्याकुला दिशः ॥ ३८ रथिनो रथिमिः सार्ध कुलपुत्रास्ततुत्यजः ।

परां शक्ति समाखाय चक्कः कर्माण्यमीतवत् ॥ ३९ खयंवर इवामर्दे प्रजहुरितरेतरम् । प्रार्थयाना यशो राजन्खर्गे वा युद्धशालिनः ॥ ४० तिस्तित्या वर्तमाने संग्रामे लोमहर्षणे । धार्तराष्ट्रं महत्सैन्यं प्रायशो विद्यखीकृतम् ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोननवतितमोऽध्यायः॥ ८९॥

90

# संजय उवाच । खसैन्यं निहतं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः खयम् ।

# अभ्यधावत संक्रद्धो भीमसेनमरिंदमम् ॥ १ प्रगृह्य सुमहचापमिन्द्राश्चनिसमस्वनम् ।

-C.6.4103 8.6.94.2

Ks reads 36 after 38. — a) Kt B Das Dn Dt. s. r. 8 नाराचिनहता: (for 'चाभिहतास). Das Dn Ds S चान्ये (for त्वन्ये). — After 36ab, Ms repeats (hapl.) 33°-36b. — ") Ko ह्यारोहा (for हता'). Ks च दृश्यंते; Bs प्रहत्यंत (for ज्यह'). Dns Dt. r. 8 वि(Dt व्य)नदंतोश्यधावंत (= 33°).

37 De om. 37 (cf. v. l. 33); Dai om. 37ab (cf. v. l. 36). — a) T2 क्रेश (for फोध ). — b) Ko-2 सदाना; T2 मदांध-(for मदान्धा). D3 निवच- अहा:; Co.d निरव (as in text). — b) Ko रथा ह्यान्; K2 तथा ह्यान्; K3.5 रथानश्चान्; B1 ह्यान्नथान् (by transp.). Si Ko-2 B2 D1.3 पदार्ताञ्च (for तांश्च). — b) Dai समृद्ध:; Da2 समृधः; T2 समृद्धः; M2 समृदः (for समृदः). D1.3 T1 G1.4 M दिया:; G2 नृप (for रोग).

38 De om. 38<sup>abs</sup> (cf. v. l. 33). — a) ई। तदा; Ks D2 G1 र्या (for तथा). Ks. 5 D2 रणे त्रसास् (for हयारोहेस्). — °) Ks. 5 D1. 2. 6 [अ]स्यघावंत; K4 स्यवर्तत; Da D5 [अ]स्यवर्षत; D3 स्यघावंत (for [अ]स्यवर्तन्त). M1. 2 ततस्तेनास्यवर्ततः — d) Ko. 2 कुवैतो; T2 चकुस्ता (for कुवैन्तो). — After 38, K5 reads 36.

89 °) Dn: रथिनां (for रथिनो). T: चैद (for साधं). — °) Ds. ह सञ्जलकाः; Т: तनुत्वजं. — °) Dn: Ds पाशं (for परां).

40 4) M3 स्वयंपर (sic) (for स्वयंवर). K3 इवामदों;

 $K_5$  इवासृद्धो ;  $D_2$  इवासर्थे (for इवासर्थे).  $T_1$   $G_2$  स्वयं-वरूथसंसर्थे . . . . .  $D_2$  नृपाणाम् ;  $D_1$   $D_2$   $D_3$   $D_4$   $G_4$ प्रचक्षर् ;  $T_1$  G  $H_4$   $G_4$  ;  $T_2$  M  $G_4$   $G_5$   $G_7$   $G_8$   $G_7$   $G_8$   $G_8$ 

41 b) S रोम' (for लोम'). — ') K3 D2.5 महासैन्यं (for महत्सैन्यं). — ') D2.3 प्रायसो; T1 G2.4 प्रययो (for प्रायशो). M8.5 (both inf. lin.) वितथीकृतं (for विमुखी').

Colophon om. in Śi Ko.i. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ks mentions only अष्टमेहानि; Ks अष्टमेहि घटोत्कचयुद्धे; Ks Ds अष्टम-युद्धित्वसे; Da Dni Ds घटोत्कचयुद्धे; Ds अष्टम-विवसयुद्धे; Ms अष्टमेहिके. — Adhy. name: Ts Mi-s. s धार्तराष्ट्रसेनापलायनं (T2 'प्राज्ञयः). — Adhy. no. (figures, words or both): Dns T2 Ms. 4 90; Ds T1 G1. 2. 4 88; M1. s 89 (as in text); Ms 91. — Śloka no.: Dn Ds. 6 43.

#### 90

The collations of Gs were not available for this chapter.

I Ds om. the ref. — <sup>5</sup>) Bs रूमे (for राजा). Ko-s तदा (for रवस्स). — <sup>4</sup>) S <sup>\*</sup>भावस्मुसंकृदो — Ts om. (hapl.) 1<sup>d</sup>-34°. — <sup>d</sup>) Dai Ds C. 8. 4183 B. 6. 94.2 K. 6. 94.2

महता शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरत् ॥ २
अर्धचन्द्रं च संघाय सुतीक्ष्णं लोमवाहिनम् ।
मीमसेनस्य चिच्छेद चापं क्रोधसमन्वितः ॥ ३
तदन्तरं च संप्रेक्ष्य त्वरमाणो महारथः ।
संदधे निशितं बाणं गिरीणामपि दारणम् ।
तेनोरसि महाबाहुर्भीमसेनमताडयत् ॥ ४
स गाढविद्धो व्यथितः सुक्किणी परिसंलिहन् ।
समाललम्बे तेजस्वी घ्वजं हेमपरिष्कृतम् ॥ ५
तथा विमनसं दृष्ट्या मीमसेनं घटोत्कचः ।
क्रोधेनामिप्रजज्वाल दिधक्षकिव पावकः ॥ ६

अभिमन्युमुखाश्रेव पाण्डवानां महारथाः ।
समम्यधावन्क्रोशन्तो राजानं जातसंश्रमाः ॥ ७
संप्रेक्ष्य तानापततः संकुद्धाङ्जातसंश्रमान् ।
मारद्वाजोऽत्रवीद्वाक्यं तावकानां महारथान् ॥ ८
स्तिप्रं गच्छत मद्रं वो राजानं परिरक्षत ।
संशयं परमं प्राप्तं मज्जन्तं व्यसनाणिवे ॥ ९
एते कुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः ।
मीमसेनं पुरस्कृत्य दुर्योधनमुपद्धताः ॥ १०
नानाविधानि शक्षाणि विसृजन्तो जये रताः ।
नदन्तो भैरवाकादांस्नासयन्तश्र भूमिमाम् ॥ ११

**अ**रिंदमः-

2 K1 T2 om. 2 (for T2, cf. v. l. 1). — a)
Ds संगृह्म. D2 तु (for सु.). Da1 D5 समहाचापम्
— b) K0.2-1 B2 D6 T1 G1 अभं; D5 समताडयत्;
प्रितम्). — d) M2.2.5 पांडवान्. D3 समताडयत्;
D6.8 G1 वाकिरन्; M वारयत्ः

3 T2 om. 3 (cf. v. l. 1). — a) K2 D1 तु (for च). K2 समादाय; K5 D2 सुसंघाय (for च संघाय).
— b) S1 स (for सु.). S1 K0.1 छोमबाहन; K5 D2 इंचेंण; D3 G1 रोमबाहिन; T1 G2.4 छोमबापिनं (for छोमबाहिनस्).

4 T2 om. 4 (of. v. l. 1). — ") Ko. 1 Dn1 सदं-सरे (for "तरं). Ks D2 Ms तदनंतरं च संप्रेक्ष्य (hypermetric). — ") K4 damaged. — ") K8-5 B2. 8 Da Dn D2-5. 7. 8 G1 M प्र(B2. 3 स)संद्धे शि(D2 सि)तं वाणं; D1 ततस्तु प्रेषयद्वाणं. — ") K8 Da1 D1. 5 दारुणं (for दारणस्). K2 गिरीणामिव धारिणं. — ") K8. 5 D2. 3. 6. 8 "वाहुं; K4 B Da Dn D4. 5. 7 "राज (for "बाहुर्).

5 T2 om. 5 (cf. v. l. 1). Śi om. (hapl.) 5<sup>ab</sup>.

— b) Ko स्विध्यी:; Ki स्विक्यी; Ks स्विणी;

B2. 4 Dni स्क्यी; Dai D1.8-5.7 Ti Gs स्विणी;

Dai M स्क्यी. Ko D1.8.8 Ti G4 परिलेखिहन्;

K1.2 \*लीखिहन् D6 परास्त्रय तु स्विणीं — \*)

Ko-2 समालभत; K8-5 B2 D2 समालंबत; B3 समालंबय; B4 समालंबय; B5 समालंबय; D1 रथारपपात; S (T2 om.) समाश्रयत (for \*ललभ्बे). — \*) Some MSS.

\*परिस्कृतं; D5 \*परिस्तुतं. D1 ध्वजयष्टिसुपाश्रितः

6 मूड om. 6 (cf. v. l. l). — °) T1 G1.4 क्रोपेन (for क्रोबेन). Ks Da Dn1 D1.5 [अ]ति-; G1 [अ]पि (for [अ]भि-). — ड) S (Ts om.) क्रोरवं (for पावकः).

7 T2 om, 7 (cf. v. l. l). — a) K4 Dn2 D4, c, s: चापि (for चैव). — b) D6 T1 G1.4 M2.4 तमस्य (for समस्य). — d) D61 राजसंत्रमः (for जात-संत्रमः). D1 राजसंत्रमः

8 T2 om. 8 (cf. v. l. l). G1 om. (hapl.) 8<sup>ab</sup>.
— a) K2 Dn2 D2.4.7.8 M संप्रेक्ष्येतान् (for संप्रेक्ष्य
तान्). K2.4 B2.4 Dn2 D2.4.7.8 संपत्ततः (for आपततः). — b) K2 जातसंभ्रमः D4 जातसंभ्रमः D1
संकुद्धांश्र स संभ्रमात्. — b) D3 भरद्वाजो (for भार ).
T1 G1.4 M राजंस (for वाक्षं). — d) \$1 K0.1.8.4
D1 महारथः (for रियान्).

9 T2 om. 9 (cf. v. l. 1). Before 9, De ins. द्रोण उवाच - - क ) S (T2 om.) transp. मई द: and राजानं . Ds परिरक्षितुं; T1 G2 M4 'रक्षय (for 'रक्षत). -- d ) S (T2 om.) मजंतमिव सागरे.

10 T2 om. 10 (cf. v. l. 1). — \*) Ko-2 एते सर्वे; M1-8. 5 तेमिकुद्धा (for एते कुद्धा). G1 वीर-सारा:; M1-8. 5 महात्मान: (for महेब्बासा:). — d) K8. 5 D2 उपागता:; B Da Dn D1. 8-8 T1 G उपा-द्रवन्; M अभिद्रुता: (for उपद्रुता:).

11 T2 om. 11 (cf. v. l. 1). — 6) M नाना-शस्त्राणि वै वीरा · — 6) K8 रता अथे (by transp.); B1. 2. 4 अथे बृता:; B3 D (except D1-3. 5) M अथे तदाचार्यवचः श्रुत्वा सोमदत्तपुरोगमाः ।
तावकाः समवर्तन्त पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ १२
कृपो भूरिश्रवाः शल्यो द्रोणपुत्रो विविश्वतिः ।
चित्रसेनो विकर्णश्र सैन्धवोऽथ बृहद्भरुः ।
आवन्त्यौ च महेन्वासौ कौरवं पर्यवारयन् ॥ १३
ते विश्वतिपदं गत्वा संप्रहारं प्रचिक्तरे ।
पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्र परस्परित्वांसवः ॥ १४
एवम्रुक्त्वा महाबाहुर्महद्दिस्फार्य कार्म्यकम् ।
भारद्वाजस्ततो भीमं पिंद्वश्वत्या समार्पयत् ॥ १५
भूयश्रैनं महाबाहुः शरैः शीघ्रमवाकिरत् ।

पर्वतं वारिधारामिः शरदीव वलाहकः ॥ १६ तं प्रत्यविष्यद्शिभर्भीमसेनः शिलीग्रुकैः । त्वरमाणो महेष्वासः सच्ये पार्श्वे महावलः ॥ १७ स गाढविद्धो व्यथितो वयोष्टद्धश्च भारत । प्रनष्टसंज्ञः सहसा रथोपस्य उपाविश्वत् ॥ १८ गुरुं प्रव्यथितं दृष्ट्वा राजा दुर्योधनः स्वयम् । द्रौणायनिश्च संकुद्धौ मीमसेनमभिद्धतौ ॥ १९ तावापतन्तौ संप्रेक्ष्य कालान्तकयमोपमौ । मीमसेनो महाबाहुर्गदामादाय सत्वरः ॥ २० अवप्रुत्य रथानूणं तस्यौ गिरिरिवाचलः ।

C. 6. 4103 B. 6. 94. 22

धृताः; T1 G सहारथाः (for जये रताः). — e) K1
Dal Ds नदंतौ; K2 नंदंतो (for नदन्तो). T1 G2.4
भैरवं नादं (for भैरवाञ्चादांस). — e) K0.8-5 B D
( except D8 ) T1 G सूमिपान् (for सूमिमाम्).

12 Ta om. 12 (cf. v. l. 1). Before 12, De ins. संजय उवाच — b) B1 M2 सौमदत्ति; D1 G2 सोमदत्ति — b) K4 सावंतः (for तावकाः). Ko B1. 2. 4 समधावंत; Da Dn1 Ds पश्चंत (for वर्तन्त).

13 T2 om. 13 (of. v. l. 1). — d) T1 G2.4 सेंधवश्च. D3 T1 G जयद्रथ: (for बृहद्वरू:). — ') D2 सावंत्योथ महेब्बासो. — ') S1 K2 कौरवान्; K8.5 D2 समंतात् (for कौरवं). B4 D1 प्रस्वारयन्

14 T2 om. 14 (cf. v. l. 1). — d) K4 प्रस्पर-जिगीवव:

15 T2 om. 15 (cf. v.l. 1). — ") K4 Da Dn1 D1. 8. 5 द्रोणसतो (D2 "स्तु सु ) महाबाहुर्. — ") K0 विस्फूर्य; G1. 2 M विष्फार्य (for विस्फार्य). — ") B1 Da Dn1 D1. 8. 5 सीमसेनं रणे (D1 ततो; D8 हारे) राजन्. — ") Ś1 K0-2 समार्वयत्; K2 D1 S (T2 om.) समर्पयत् (for समा").

16 Ts om. 16 (cf. v.l. 1). — a) Ko. 1 सीस-श्रीनं; D1 सूब एव; T1 G1.4 सूबश्रीव (for सूबश्रीनं). — Ko om. (hapl.) 166-20°. K1 om. 166-17°. — b) S1 Ds श्रारवर्षेर् (for श्री: शीम्रस्). K2.5 Ds इवाकिरन् (K2 रत्); K3 D2 अवाकिरन् (for अवा-किरत्). B1 D2 D11 D5 S (T2 om.) श्रीवेद्धिसरा-वृणोत्. — cd ) Cf. 6, 89. 404. — d ) S1 K4 D12 Ds. s T1 G4 M4 प्रावृथीय; D5 शरादिव (for शरदीय). G1 M वलाहक:.

17 Ko T2 om. 17; K1 om. 17<sup>abe</sup> (cf. v.l. 16, 1). — a) Dar प्रस्तविध्य (for "ध्यद्). — d) Da Das प्रस्तविध्य (for सद्ये). Das महावर्षः; Ds 'बल; T1 G1.4 M स्तनांतरे (for महावर्षः).

18 Ko T2 om. 18 (cf. v. I. 16, 1). — a)
= 33°. K1 स नाइविद्यो (sic). — K5 om. (hapl.)
18°-33°. — b) D5 तपोविद्य (for वयोदृद्य).
— b) S1 K1.8 Bs-1 T1 G प्रणष्टसंज्ञ:; D5 सन्ह.
— d) = 6.23.47°; 90.33d. Dai D5 रयोपस्यम्.
K2 इवा° (for उपा°).

19 Ko. 8 T2 om. 19 (of. v. l. 16, 18, 1).

— b) D2 तदा (for खयस्). — ') Si द्रोणिश्चनिश्च (corrupt); K1. 8 Dan D8. 5. 7 T1 G1. 2 M2. 8 द्रोणा-यनिश्च. K2 B1. 8 Dn2 D4— संकुद्धों (for संकुद्धों).

D1. 8 द्रोणिश्च निश्चसन्दुद्धों; D2 द्रोणायांति सुसंकुद्धें; G4 द्रोणिश्चातीच संकुद्धों. — d) D2 'द्रुता (for 'द्रुती).

20 Ks Ts om. 20 (cf. v. l. 18, 1). Ko om. 20° (cf. v. l. 16). — °) Ds तमापतंतं संप्रेक्ष — °) Ks तदा काळांतकोपसः; Da Dnı Ds कुदौ काळांतकोपसौ; Dl. 2. 6 तदा काळांतकोपसौ. — °) Ks भीमञ्जेनं (for "सेनो). — °) B D (except Ds. 6) Ts Gs. 4 Ml. 8 सत्तरं (for "र:).

21 Ks Ts om. 21 (of. v. l. 18, 1). Ds om. 21 ab. — b) K1 [87] ab (for '81). — ') D1 ab (

C. 6.4103 B. 6.91.22 K. 6.94.22 समुद्यस्य गदां गुर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥ २१
तमुद्यतगदं दृष्ट्रा कैलासिमव शृक्षिणम् ।
कौरवो द्रोणपुत्रश्च सिहतावस्यधावताम् ॥ २२
तावापतन्तौ सिहतौ त्वरितौ विलनां वरौ ।
अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः ॥ २३
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य संकुद्धं मीमदर्शनम् ।
समभ्यधावंस्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २४
भारद्वाजम्रुखाः सर्वे मीमसेनिज्ञघांसया ।
नानाविधानि शस्त्राणि भीमसोरस्यपातयन् ।
सिहताः पाण्डवं सर्वे पीडयन्तः समन्ततः ॥ २५

तं दृष्ट्या संशयं प्राप्तं पीड्यमानं महारथम् ।
अभिमन्युप्रभृतयः पाण्डवानां महारथाः ।
अभ्यधावन्परीप्सन्तः प्राणांस्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान् २६
अनुपाधिपतिः शूरो भीमस्य दियतः सखा ।
नीलो नीलाम्बुदप्रख्यः संकुद्धो द्रौणिमभ्ययात् ।
स्पर्धते हि महेष्वासो नित्यं द्रोणस्रतेन यः ॥ २७
स विस्फार्य महचापं द्रौणि विच्याध पत्रिणा ।
यथा शको महाराज पुरा विच्याध दानवम् ॥ २८
विप्रचित्तं दुराधर्षं देवतानां भयंकरम् ।
येन लोकत्रयं क्रोधाञ्चासितं स्वेन तेजसा ॥ २९

(for गुर्वी). — d) Ko. 2-4 D1-2. 8 G1. 2 M काल-दंडोपमां (K2 °मो). D2 युधि (for रणे).

22 Ks D2 T2 om. 22 (for K5 T2, cf. v. l. 18, 1). — ") S1 Ko Dai D5 उद्यतगद्रां; G1.2 "गतं (for गदं). — ") D5.1 केलाशम्. — ") D5.1 तु (for च). D1 गुह्युश्रश्च राजा च. — ") K1 सहिताविभ-धावतां; K2 सहितासम्य".

23 Ks T2 om. 23 (cf. v. l. 18, 1). — a) M2 तमा (for तावा ). Da2 D5 संग्रेह्य; D2 T1 G स्व- रितो; M सहसा (for सहितो). — b) T1 G सहसा (for स्वरितो). — b) पा G सहसा (for स्वरितो). — d) Ко-2 भीमसेनो महाबलः

24 Ks T2 om. 24 (cf. v. l. 18, 1). — b) D1 शोर' (for भीम'). — ') Ks G M तमभ्य' (for स-मन्य').

25 Ks T2 om. 25 (cf. v. l. 18, 1). T1 G1 om. (hapl.) 25°-26°. Ko. 1 om. (hapl.) 25°-26°. — ²) ई1 K2 Da1 Dn1 D2 अताडयत्; B1 D8 अपातयत्; Da2 D5. 8 M1 अताडयत् (for अपातयत्). — °) ई1 कौरवाः; K4 कौरवाः; D8 M2 पांडवाः (for पाण्डवं). D2 सिहताः सर्वे पीडयंतः (hypermetric). — ') D1 पीडयानाः; D2 भीमसेनं (for पीडयन्तः). K3 B1 पर- स्परं (for समन्ततः). G1. 2 M1 समंतात्समपीडयन्; M1-3. 5 समंतात्पर्यवारयन्

26 Ks T2 om. 26 (cf. v. l. 18, 1). T1 G2 om. 26 cf. v. l. 25). — d) Ks Ds M1-8. 5 रथ-चैसा; Ds नराविपा: (for सहारथा:). — ') S (T2 om.) त्यक्तवा प्राणान् (by transp.). Ds सुदुःसहान् (for सुदुस्तवान्).

27 Ks T2 om. 27 (cf. v. l. 18, 1). — \*) Dan Dass अनुपा (for अनूपा ). Ks S (T2 om.) वीरो (for जूरो). — b) Ko.1 द्यतः सला; Dan देवतः सला; Ds दैलदानवाः (for द्यितः सला). — b) Si D1 नीलोल्पलांबुदम्रस्यः (D1 निसः); D2 नीलो नीलो बुदः संस्ये. — b) D1 सार्धं ते (for स्पर्धते). T1 G1 स; G1.2 च (for दि). — b) K1.2.4 B D (except D1.2.6) M सः; T1 G दि (for यः).

28 Ks T2 om. 28 (cf. v. l. 18, 1). — \*) 8 (T2 om.) विष्याध (M1-3.5 विष्फार्य) सुमहस्रापं विष्फार्य (M1-3.5 विष्याध) द्रौणिमाहवे. — \*) K3 शक्तो; T1 G2 M सद्दो; G1.2 चेंद्रो (for शको). D3 महा-वीरं (for \*राज). — \*) Ko.2 दानवाम् (for \*वम्).

29 Ks T2 om. 29 (of. v. 1. 18, 1). — \*) Dat Ds. 6 विप्रचित्तं; D1 \*दुतं; D2 \*विंद्धं (for \*चित्तं). — \*) \$1 दैवतानां; D2 देवानां च (for देवतानां). — \*) \$(T2 om.) लोकाख्यः (for लोकत्रयं). \$1 Ko-2 रोधात; K2 द्वोतत् (for कोधात्). — \*) \$(T2 om.) त्रा(T1 G2 द्वा)सिताः (for त्रासितं). — After 29, T1 G M4 ins.:

353\* स रुद्रेण जितः पूर्वं निहतो मातरिश्वना ।
[G1 रुद्रेशौ (for रुद्रेण). M4 निर्जितो (for निहतो).]

30 Ks Tr om. 30 (cf. v. l. 18, 1), — ") Di अथ (for तथा). S (Tr om.) निर्मिण्ण: — ") Ks तथा नीलेन निर्भिन्नः सुमुखेन पतित्रणा ।
संजातकियरोत्पीडो द्रौणिः क्रोधसमन्वितः ॥ ३०
स विस्फार्य धनुश्चित्रमिन्द्राञ्चनिसमस्वनम् ।
दभ्ने नीलिवनाञ्चाय मितं मितमतां वरः ॥ ३१
ततः संधाय विमलान्मल्लान्कर्मारपायितान् ।
जधान चतुरो वाहान्पातयामास च ध्वजम् ॥ ३२
सप्तमेन च भक्षेन नीलं विच्याध वश्वसि ।
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत् ॥ ३३

मोहितं वीक्ष्य राजानं नीलमभ्रचयोपमम् । घटोत्कचोऽपि संक्रद्धो आतृिमः परिवारितः ॥ ३४ अभिदुद्राव वेगेन द्रौणिमाहवशोमिनम् । तथेतरे अभ्यधावत्राक्षसा युद्धदुर्मदाः ॥ ३५ तमापतन्तं संग्रेक्ष्य राक्षसं घोरदर्शनम् । अभ्यधावत तेजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन् ॥ ३६ निजघान च संक्रद्धो राक्षसान्मीमदर्शनान् । येऽभवस्त्रतः क्रद्धा राक्षसस्य पुरःसराः ॥ ३७

B. 6. 94. 40

B2-4 Dn2 D1. 2. 4. 6-8 M सुसुक्तेन (for 'खेन). D1 सु पर्वणा (for प्रतित्रणा). K4 B1 Da Dn1 D6 सुप्रयुक्तेन पत्रिणा; T1 G4 सम्यब्धुक्तेन पत्रिणा; G1 सुस्क्ष्मेण प्रतित्रणा; G2 सह स्तेन पत्रिणा. — 6) Da2 D6 सं-जातो; D1. 6 स जात- (for संजात-). S1 संजातक्षिरा-पीढं; K3 D2. 6 'क्षिरापीढो. — 6) K8 Da1 द्रोणि:; D6 द्रोणि-.

31 Ks T2 om. 31 (of. v. l. 18, 1). — 4) T1 G1.4 M विष्कार्य (for विस्फार्य). Ko छिन्नम् (for विज्ञम्). — 6) Ks D2 भिर्म (for क्वनम्). — 6) Š1 Ko-2 चक्रे (for द्ध्रो).

32 Ks T2 om. 32 (cf. v. l. 18, 1). — \*) B1
तत्र (for ततः). Ś1 K1.2 G1 विपुत्तान् (for विमकान्). — \*) M4 शरान् (for सञ्जान्). Ś1 कंदारपायितान्; Ko.1 कोशां(Ko \*शा)रथावि\* (sio); K2
D4.7 G1 M4 कर्मारपावि\*; Ks.4 B Da Dn1 D2.6
कर्मारमार्जि\*; Dn2 D5.8 M2 क(D8 कि)मारपा(D5
\*मा)वि\*; D3 सससु पायि\*; M1.8.8 कर्मारवायि\* (M1
sup. lin. \*वि\*). Only G2 Cd कर्मारपायितान् (as in
text). D1 तदा सस सुयोधिन:; T1 G4 कर्मारपरिमार्जि
तान्. — \*) B1 स (for च). B1.8 Da Dn1 D1.8.8
सारार्थि ध्वजमेव च. — After 32, K3 ins.:

354\* ततः षष्टेन महोन रथात्स्तमपातयत् ।; while S (T2 om.) ins.:

355\* सूतं चैकेन भक्षेन रथनीडादपाइरत्।

. 33 Ks om. 33abe (cf. v. l. 18). Ts om. 33 (cf. v. l. 1). — a) Bi तु (for च). Ti Gs फल्लेन (for मल्लेन). Di तलोपरेण मल्लेन; Ds (marg. sec. m.) मल्लेन च सुतीक्ष्णेन; Ds चल्लेन चैन मल्लेन — b) Ds नीलो (for नीलं). — d) Di. 2 रघोपस्थम् (for रथोपस्थ).

34 T2 om. 34 abe (cf. v. l. 1). — b) K3. 5 B2 D2 "मेघ"; T1 G1. 2. 4 "सप्तम" (for "मंग्र"). — c) B2 [5]ति; D8-8 [5]भि- (for 5पि). — d) K4. 5 B D (except D1) G1 M ज्ञातिभि:; T1 G2. 4 राक्षतें: (for आत्मि:).

35 °) K2 D2 T2 °शोभितं; B2 °शोभनं (for °शोभिनस्). — °) Ko-8.5 D1.3 T2 G1.2 M तथे (Ko °थे) तरान्; Da1 तथेतरे; D2 T1 G4 तथेतरा (for तथेतरे). K4 B Da Dn D4-8 चाम्यधावन्; D2 सम्य ° (for अम्य °). — d) Da Dn1 D5 राक्षसान् (for राक्षसा). D8 घोरदर्शनाः (for युद्ध °). D1 राक्षसो घोरवर्शनः — After 35, S1 erroneously reads 37%, repeating it in its proper place. S ins. after 35:

356\* भीमसेनोऽपि समरे नीखं नीखाञ्जनप्रमम् । सारोप्य स्वरयं नीरो हुर्योधनसुपाद्रवत् ।

[(L. 1) G1 महाबाहुर् (for sq समरे). — (L. 2) G2 विरथं (for स्वरथं).]

36 °) Ds तमायांतं तु; S (except G2) घटोत्कचं च. — Ds om. (hapl.) from वर्शनम् in 36° to मीम in 37°. — °) K1 मिशावत; Ks. 5 D1. 2 सम्यवर्त(K5°तै)त. — d) Ko भरद्वाजा. S मारद्वाजः अतापवान्.

37 Ds om. up to सीस in 37° (cf. v. l. 36).

— ") Śi Ko निजधान सु: Ki निजधान स; Ks. s Ds
निजधानाय (for निजधान च). Ti Gs. s तेजस्वी (for
संकुद्धो). — ") Ks Da Dni Ds घोर" (for सीस").

— ") Da Ds ते (for चे). Di तस्य (for दुद्धा).

Ds चेसवंस्त्वप्रतः कुद्धा; T G ते द्ववंतस्ततः कुद्धा; M
तेसवन्विसुस्था राजत्. — ") Ti G पुरोगसाः (for पुरःसराः).

C. 6. 4221 B. 6. 94. 40 K. 6. 94. 40 विम्रुखांश्रेव तान्द्रष्ट्वा द्रौणिचापच्युतैः शरैः ।
अक्रुध्यत महाकायो भैमसेनिर्घटोत्कचः ॥ ३८
प्रादुश्रके महामायां घोररूपां सुदारुणाम् ।
मोहयन्समरे द्रौणि मायावी राक्षसाधिपः ॥ ३९
ततस्ते तावकाः सर्वे मायया विम्रुखीकृताः ।
अन्योन्यं समप्त्रयन्त निकृत्तान्मेदिनीतले ।
विचेष्टमानान्कृपणाञ्शोणितेन समुश्चितान् ॥ ४०
द्रोणं दुर्योधनं शल्यमश्चत्थामानमेव च ।
प्रायश्रश्च महेष्वासा ये प्रधानाश्च कौरवाः ॥ ४१

विष्वस्ता रथिनः सर्वे गजाश्र विनिपातिताः ।

हयाश्र सहयारोहा विनिकृत्ताः सहस्रशः ॥ ४२

तहृष्ट्रा तावकं सैन्यं विद्धतं शिविरं प्रति ।

मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देवव्रतस्य च ॥ ४३

युध्यध्वं मा पलायध्वं मायेषा राक्षसी रणे ।

घटोत्कचप्रयुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः ।

नैव ते श्रद्दधुर्मीता वदतोरावयोर्वचः ॥ ४४

तांश्र प्रद्रवतो दृष्टा जयं प्राप्ताश्र पाण्डवाः ।

घटोत्कचेन सहिताः सिंहनादान्प्रचिकरे ।

38 ") Da Dni Ds विरथां(Dai "था) श्रेव; Di M2.5 विमुखाश्रेव; Ds "खांश्रापि. Di तं (for तान्).
— ") Ds द्रीणि; S द्रोण (T2 "णं) (for द्रोणि).
— ") Ds अविध्यत : K3 D2.5.6 महामायो; K1
"राज; S "बाहुर् (for "कायो).

39 °) \$1 K2. 4 B Dn2 D1. 3. 4. 7. 8 ततो मायां (for महामायां). — °) Dn Dn1 D2. 5. 6 दुरासदां (for सुद्दारुणाम्). — °) K1 द्रोणि; S द्रोणे (for द्रोणि). — व) D1 वारैर्मायाविनिर्मिते:; M1-3. 5 मायावी राक्षतेश्वरः

40 °) B1 राक्षसाः; S कौरवाः (for तावकाः). — b) Da Dni (m as in text) Ds विषयी (for विसुद्धी'). — ') Ks अन्योत्ये (for अन्योत्यं). 🖄 Ko-2. 4 D1. 8 M1-8. 5 समहद्वयंत; K2. 5 B1 D2 'पशंत (for 'प्रथन्त'). - d) Śi Ko. s. 4 B Das Dns Di. 4-7 Ta G1. 2 M1-3. 5 निकृता; K2 D2 निवृत्तो (D2 'ते); Ks निसृता; Ds. s निकृता; T1 Gs निकृत्वा (for निकृतान्). D1 ममैमेदिमिः (for मेदिनीतले). \_ ') Si T G1.4 M विवेष्टमाना( M2.5 'णा)न्; Ko.1 Ds विवेष्टमाणाः (Ds "नाः); K2. 2. 5 Ba Dns D1, 2 विचेष्टमानाः; Da Dn1 Ds विचेष्टमाणान् (for विचेष्ट-सानान ). Ks. s. s B4 Dns Ds-4. 6-8 कृत्पणा: ; 'D1 कृत्पण (for क्रुपणाञ्च). - /) T G2 s शोणितौ (Gs 'तो) घ-(for शोणितेन). Ks D1. 2. 6 समुक्षिता:; K4 B1-3 Da Dn1 Ds S परिश्वतान् ; Bi Dn2 Ds. 4. र. 8 परि-ञ्जताः (for समुक्षितान्).

41 क ) Ks. s D1-8. s द्वोणो दुर्योधनः शल्य अ(D8 स्र) भत्थामा तथैव च (Ks महावलः). — °) Ko. 1 प्रय-युक्ष; D2. s प्रायसभ्र; D5 प्रायसाभ्रः D2 तथेप्वासाः (for महेष्वासा). — °) S1 Ks Bs. s Da Dn D8-5 1.8 सा; Ko-2 B2 स-; D1 हि (for च). K6 D2 प्रधानाः सा च कौरवाः

42 b) B Da Dn Di. s. r. 8 राजानश्च निपातिताः; Di ध्यजाश्च विनि . — °) Bs. i Das Dns Di- ह चैन (for च स-). — ड) Ks. s B D Mi संनिष्टताः; Mi-s. s सुनि . Ks. s Ds च सर्वशः (for सहस्रशः).

43 के) Si Ki Ds. 4 तं ह्या; S (except G2) हच्चेव (for तहुया). — ) S (except M4) प्रदुत्तं (for वि°). Ks D2 शिविरं प्रति भारत; Ds विदुत्तं च निरंतरं. — °) K2. 8 Ds प्रकोशतो; T1 (before corr.) G प्रकाशतो (G1 °शते; G2 'शितो). D1 प्राकोशत तदा राजंस. — द) Si तव; Ds पिता; G1 यथा (for तथा). Ds देवझतस्तव (for 'श्रतस्य च).

44 °) डी युध्यश्वं पालयश्वं च • • °) डी मायेयं (for मायेषा) • K4 राक्षसा कृता • • K2 om. (hapl.) 44°-45° • • °) K4 B D4-7 M1-2.5 ° प्रमुक्तिति ; M4 ° प्रयुक्ती हि • • डी) K8 D2 ते नाति छेत मोहिताः ; D1 नातिष्ठंति विमो ; D8.6 म व्य (D6 वा)तिष्ठंति मो ; T1 G4 म तिष्ठंति विमो ; G2 म तिष्ठंत प्रमो • • • °) D21 D5 नैथं ; T G M4 म च (for नैव) • D1 ग्रुशुनुर्(for श्रद्भुर्) • K8 B2 D2 S (except M4; M1 sup. lin.) वीरा (for मीता) • • - °) D1 वदतस्तु तदा वयः •

45 K2 om. 45° (cf. v. l. 44). — °) K1 प्रज-वतो; D3 M1-8 प्राह्वतो; T1 G2.4 ते द्ववतो; G1 विद्र° (for प्रद्र°). Dn2 तां च प्रद्रवतीं दृष्टा; D1 तत-स्तान्द्रवतो दृष्टाः — °) K8.5 D2.6 जययुक्ताक्ष; Da1 Dn1 D1 जयप्रासाक्ष; S जयं प्राप्य च (M तु). D3 सा (for च). — °) K8.5 D1.2.6 S °नादं (for °नादान्) शङ्खदुन्दुभिषोषाश्च समन्तात्सखतुर्भृशम् ॥ ४५ एवं तव वलं सर्व हैडिम्बेन दुरात्मना ।

स्यात्तिमनवेलायां प्रममं विद्वतं दिशः ॥ ४६

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥

99

संजय उवाच ।
तसिन्महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा ।
गाङ्गेयग्रुपसंगम्य विनयेनाभिवाद्य च ॥ १
तस्य सर्वं यथावृत्तमाख्यातुग्रुपचक्रमे ।
यटोत्कचस्य विजयमात्मनश्च पराजयम् ॥ २

कथयामास दुर्घर्षो विनिःश्वस्य पुनः पुनः । अत्रवीच तदा राजन्मीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ३ भवन्तं सम्रपाश्रित्य <u>वासुदेवं यथा परैः ।</u> पाण्डवैर्विग्रहो घोरः समारव्धो मया प्रमो ॥ ४ एकादश समाख्याता अक्षौहिण्यश्च या मम ।

0,0,4236 810,94,5 K.O.95,5

— °) Ka B Da Dn Da. s. र. 3 'निर्घोषै:; Ks सिंह-दुंदुभिनिर्घोषं; Dl. 2. 6 S 'निर्घोषाः (Dl 'षान्). — ') Ka B Da Dn Da-3 नेदिरे (for सस्तनुर्). Ks समं-तास्त्रमनुभूशं (sio); Dl समंताच्छुश्चदुर्दं

46 Ko. 1 T1 om. 46. — ") K3 च तद्; D1 तच; D2 तद्द् (for तव). — ") K2. 5 Da1 D1. 2. 6 है उंचेन. D1 S (T1 om.) महास्मना. — ") M1. 4 "मय" (for "मन"). — ") S1 K2. 4 B D2 प्रदुतं (for विदुतं). K5 D5 समं विप्रदुतं दिश:; S (T1 om.) प्रभमं सर्वेतोदिशं.

Colophon om. in \$1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-s mention only अष्टमयुद्ध दिवसे; K4 अष्टमेह्नि घटोत्कचयुद्धे; Da Dni Ds घटो कचयुद्धे; De अष्टमदिवसे; M4 अष्टमेह्निक — Adhy. name: K4 कोरववलभंगः; De कोरवसैन्यपराजयः; Ts घटोत्कचित्रयः; M1.2 संकुळयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Da Dni Ds. & Ti G1.2.4 Ms 89; Da2 (sec. m.) 51; Dns T2 M4 91; M1.2 90 (as in text); Ms 92. — Śloka no.: Dni 49; Dns Ds. & 50.

# 91

The collations of G<sub>3</sub> were not available for this chapter.

1 <sup>a</sup>) Ko साक्षांते; K1.2 साकंदे; B1.2 संप्रामे;
Da1 संक्षोधे; M1 (sup. lin.).2 संकुद्धे (for संकृदे).
D1 तसिश्चित्र्ये संप्रामे; T2 तस्मिश्चद्द्वि संकुद्धे — <sup>b</sup>)
T1 G4 राजन् (for राजा). D1 ततः (for तदा).
— After 1<sup>ab</sup>, S ins.:

. 357\* पराजयं राक्षसेन नामुज्यत परंतप ।

- °) S स भीधाम् (for गाङ्गेयम्). d) Di विनये नाम्यवाद्य च; Di 'भिवंद्य च (for 'भिवाद्य च).
- 2 °) G2 °तत्त्वम् (for °वृत्तम्). °) Dn2 उप चिक्ररे (for °चक्रमे). — °) T1 G च जमं (for विजयं).
- 3 b) Ko De ति: सस्य च; many MSS. विनिश्वस्य e) De तं (for च). De तथा (for तहा). Ke Da Dni De राजा (for राजन्). T G महाबाहुं; M महाराज (for तदा राजन्).
- 4 Ti G om. (! hapl.) 4 . Before 4, De ins. दुर्बोधन उदाच. ") Ds समुपास्त्य; Ds पुनराश्चित्य. ") Ko.1 क्षायापरै:; Ks Dai Dns Ds. 8.6 यथा परे; Di तथा परै: (for यथा परे:). Ts M होणं चैव पितामह. ") Ki पांडवो (for "वर्). Dns घोरै:. ") Gs महाप्रभो (for सथा प्रभो).
- 5 b) D1 अक्षौहिण्यस्तु; S अक्षोहिण्यश्च. T2 मया ( for सम). °) D2.5.6 निर्देशे ( for निदेशे ). T2

C. 6. 4236 B. 6. 93. 3 K. 6. 95. 5 निदेशे तव तिष्ठन्ति मया सार्थ परंतप ॥ ५
सोऽहं मरतशार्द्छ मीमसेनपुरोगमैः ।
घटोत्कचं समाश्रित्य पाण्डवैश्रीध निर्जितः ॥ ६
तन्मे दहति गात्राणि शुष्कवृक्षमिवानलः ।
तदिच्छामि महाभाग त्वत्प्रसादात्परंतप ॥ ७
राक्षसापसदं हन्तुं खयमेव पितामह ।
त्वां समाश्रित्य दुर्धपं तन्मे कर्तुं त्वमर्हसि ॥ ८
एतच्छुत्वा तु वचनं राज्ञो भरतसत्तम ।
दुर्योधनमिदं वाक्यं मीष्मः शांतनवोऽत्रवीत् ॥ ९
शृष्ण राजन्मम वचो यक्त्वा वक्ष्यामि कौरव ।
यथा त्वया महाराज वर्तितव्यं परंतप ॥ १०

आत्मा रक्ष्यो रणे तात सर्वावस्थास्वरिंदम ।
धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कार्यः सदानच ॥ ११
अर्जुनेन यमाम्यां वा मीमसेनेन वा पुनः ।
राजधर्म पुरस्कृत्य राजा राजानमृच्छिति ॥ १२
अहं द्रोणः कृपो द्रौणिः कृतवर्मा च सात्वतः ।
श्वय्य सौमदत्तिश्च विकर्णश्च महारथः ॥ १३
तव च श्रातरः शूरा दुःशासनपुरोगमाः ।
त्वद्र्यं प्रतियोतस्थामो राक्षसं तं महाबलम् ॥ १४
तिसित्रौद्रे राक्षसेन्द्रे यदि ते ह्च्छयो महान् ।
अयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुर्मतेः ।
मगदत्तो महीपालः पुरंदरसमो युधि ॥ १५

सह ( for तव ).

 $6^{-b}$ )  $D_1$  परैसींसपुरोगसैः — °)  $Ko^{-2}$  पुरस्कूल;  $D_2$   $M_{2-3}$ . s समासाय (for °श्चित्य). —  $^d$ )  $D_5$  पांडवं (for °वेरू).

7 °) Ko. 1. 3 D1-3 शुब्कं (for शुब्क-). S शुब्कंधन-मिबानलः (M3 'निलः). — °) T2 सिद्' (for तिद्'). — d) D3 अरिंद्स; T2 च सारत (for प्रंतप).

8 T2 om. 8°-10°. — °) Ko-2 D4 S (T2 om.) राक्षसापश्चदं. — K1 om. 8°-10°. — °) K5 D2 समासाध (for 'क्षित्य). Si Ko Dai D2.5.8 G1 M हुर्भेषं. — d) Ko.8 D1.8.8 S (T2 om.) त्वं कर्तुम् (by transp.); K5 D2 त्वं वक्तम् (for कर्तुं त्वम्). Si तन्मे कर्तुमिवाहंसि.

9 K1 T2 om. 9 (cf. v. l. 8). Before 9, Ds ins. संजय उवाच. — b) Da Dn M4 सरतसत्तमः.

10 K1 om. 10<sup>abe</sup>; T2 om. 10<sup>ab</sup> (cf. v. l. 8).
— Before 10, De ins. सीटम उवाच. — b) K (K1
om.) B D G1 यत्वां; M5. त्वया (for यत्वा). — K4
om. 10<sup>cd</sup>. — d) Ko संत्रि (for वर्ति ). D1 प्रयत्नतः (for प्रंतप).

11 Ko. 1 om. (१ hapl.) 11. — ") Dai Ds Ti आत्मरक्षी (for आत्मा रह्यो). S त्वया (for रणे). Di [s]रीणां (for तात). — ") Si Ks Ds सर्वावस्थ-मरिंदम; Di सर्वभावादरिंदम. — ") Ks Dai संग्रामे. — ") Si transp. त्वया and सदा. Ks. 5 D2 सहा नघ; Dal Ds जनाधिप; S परंतप (for सदानघ).

12 a) Ds च (for वा). — After 12ab, S (Gr damaged) ins.:

358\* न तु कार्यस्त्वया राजन्हैडिम्बेन दुरात्मना ।

13 G1 damaged. — ") K2 Dai T2 द्रोणि: (for द्रौणि:). — ") Si K3. 5 Dai D5. 3 सोमदत्तिश्च; D2. 3 सोमदत्तिश्च; S (G1 damaged) वृषसेनश्च (for सौमदत्तिश्च). B2 सोमदत्तिश्च शस्यश्च. — ") T2 वृषकणों. (for विकर्णश्च). M2 "बद्ध: (for "र्थ:).

14 °) S होषाश्च (for तब च). Ks. 5 D1-2.6 होषा;
B Da Dn Ds. 5. 7.8 श्रेष्ठा; T1 G स्वन्ये; T2 चेमे;
M सर्वे (for द्यूरा). — °) K B D स्वद्धे. Ks Ds
प्रतियोक्स्याम; K5 D2 'थोस्स्यामि (for 'थोस्स्यामे).
— व) S परंतप (for महाबळम्). D1 रक्ष सेनौ महाबळ.

15 °) K2. 8. 5 B D रौद्रे तिसन् (by transp.);
T1 G रौद्रं हंतुं; T2 M तं निहंतुं (for तिसन्नोद्रे).
D5 रक्षसेंद्रे; S राक्षसेंद्रं (for राक्षसेन्द्रे). — b) K4
B D (except D2. 8) Ca. c. v [s] तुशयो; T2 M2
हत्यो (for हच्छयो). — b) K8. 5 D2 स्वयं; K4 अथ
(for सयं). D8 चागच्छतु; T1 G आगच्छतु; T2

एताबदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथात्रवीत् ।
समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १६
गच्छ शीत्रं महाराज हैडिम्बं युद्धदुर्मदम् ।
वारयस्य रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्त्रिनाम् ।
राक्षसं क्रूरकर्माणं यथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १७
तव दिव्यानि चास्ताणि विक्रमश्च परंतप ।
समागमश्च बहुभिः पुराभूदसुरैः सह ॥ १८
त्वं तस्य राजशार्द्र्ल प्रतियोद्धा महाहवे ।
स्ववलेन वृतो राजञ्जिह राक्षसपुंगवम् ॥ १९
एतच्छुत्वा तु वचनं भीष्मस्य प्रतनापतेः ।

प्रययो सिंहनादेन परानिमम्रखो द्वतम् ॥ २०
तमाद्रवन्तं संप्रेक्ष्य गर्जन्तिमव तोयदम् ।
अभ्यवर्तन्त संक्रद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २१
मीमसेनोऽभिमन्युश्र राक्षसश्च घटोत्कचः ।
द्रौपदेयाः सत्यष्टतिः क्षत्रदेवश्च मारिष ॥ २२
चेदिपो वसुदानश्च द्याणीिषपतिस्तथा ।
सुप्रतीकेन तांश्चापि मगदत्तोऽप्युपाद्रवत् ॥ २३
ततः समभवद्यद्धं घोररूपं भयानकम् ।
पाण्ड्रनां भगदत्तेन यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ २४
प्रमुक्ता रिथिमिर्वाणा भीमवेगाः सुतेजनाः ।

C. 6. 4257 B. 6. 95. 26

बो गच्छतु. Ko.1.4 Di.3 Ti G Mi-s. 5 रणं (for रणे). — ") Da Ds दुर्मीत: (for रेते:).

16 Before 16, Ds ins. संजय उवाच. — a) B1 S वचनं (for राजानं). — b) Ds तमझवीत् (for अथा-अवीत्). — After 16ab, D1 reads erroneously 18ac (with v.l.), repeating it in its proper place. — D1 om. 16ad. — b) Ko-2 समर्थ; Ks तमर्थ; Da Ds समक्षे (for समक्षे). Ds समर्थ राक्षसंद्रस्य

17 °) Si Ko-2 शीन्नं गच्छ (by transp.). — Ki om. 176-19°. — b) Ko है दिंगं; Ks. 5 Dai Di. 2. 5. 6 है देंगं (for है डिम्बं). — °) D2 बारयेनं; D3 बारय स्वं (for बारयस्व). — d) D3 पश्यतां (for मिषतां). — ') K5 तावकं. K3 यथा (for पुरा). D5 यजेंनं स्तावकं पुरा (sic); Cv as in text.

18 K1 om. 18 (cf. v. l. 17). — ") Dai Ds. 8 शकाणि; Т² विञ्चाणि (for बाखाणि). ईi Ko. ३ तब श(ईi शा)खाणि दिव्यानि — ") K3 विक्रमख; Т² विक्रमाणि (for विक्रमख). ईi प्रां तप; Dai Ds प्रंतपः — Di reads 18<sup>ed</sup> (for the first time) after 16<sup>ab</sup>. — ") Di (second time) समागम्याख (for गमख). Di (first time) सिंदतः; D3 बहुशः (for बहुनिः). — ") Т² प्रामूद् (for प्रामूद्). ईi अंबरै:; K3-5 B Di (first time). 2-3 अमरैः; S दानवैः (for असुरैः). Di (second time) राक्षसैरपरैः सह

19 K1 om. 19 (cf. v. l. 17). — ") S (except T2) त्वसस्य (for स्वं तस्य). K2.4 B D (except D1-2.6) T2 नूप (for राज"). — ") Ko प्रतियुद्धाः

K1 प्रतियोधा; D1 "योदुं; T1 G M1-8.5 "पेद्धा (for "योद्धा). D1 महारणे; S (except T2) मतो मम (for महाहवे). — ") K2.4 B Da Dn D1.7 T2 स्ववलेगे- चिल्लतो; D1 स्वसैन्यसिहतो; D5.3 स्ववलेगेलियतो; T1 G M "नावृतो (for स्वयलेन बृतो). D3 वीर; S (except T2) गच्छ (for राजझ्). — ") K3 स हि (for जिह्न). D1 हैंडवं राक्षसेश्वरं.

20 b) K3-5 D3.6 पृतनापतिः (for 'पतेः). — b) T1 G असिमुखोद्यतः (for अभिमुखोद्भतम्). D1 भग-दत्तो महीपतिः

21 °) K1 D1 S त(T2 स)मापतंतं (for तमाः द्रवन्तं). K1 संख्रह्य (for संप्रेह्य). — °) D1 गगने इव; T1 G1 गच्छंतमिव (for गर्जन्तमिव). — °) Ś1 D8 अभ्या(D8 °भ्य)ज्ञ्चंत; T1 अभ्यद्भवत; M2 अभ्यन्वर्षत (for अभ्यवर्तन्त).

22 d) Śi क्यतदेवाक (sio); K. सहदेवक (for क्षत्र). B D (except D1-8.6) भारत (for मारिक).

23 °) र्रं। चेथिपो; D1 चेदीनां (for चेदिपो). र्रं। वसुधारश्चर — °) र्रं। K1 दाशा(K1 'सा)णिधिपतिसः K0 दाशाद्द्रिष्टि'; K2 दासाद्द्रिष्टि'. र्रं। Dn2 T1 G2 तदा (for तथा). — °) T2 सुप्रतीपेन. र्रं। वांश्चापि (sio); D1 सिंदतो; T2 तांश्चाय. — °) K1.3 D2.8 M भगवत्तोस्युपाद्मवत्; K3 दत्तोपि पांडवं; B1 D1 'दत्तो श्चुपाद्मवत्.

24 °) Ko Da महाभर्य; Ka Ti G भयावह (for भयावक् ). — ") Dni "विवर्धकं

25 °) Ki Bi-s Dn: Di, r. s nywi; Ks Di

C. 6. 4257 B. 6. 65. 26 K. 6. 05. 26 ते निपेतुर्महाराज नागेषु च रुशेषु च ॥ २५
प्रिमेनाश्च महानागा विनीता हिस्तिसादिभिः ।
परस्परं समासाद्य संनिपेतुरमीतवत् ॥ २६
मदान्धा रोषसंरव्धा विपाणाग्रैर्महाहवे ।
विभिदुर्दन्तप्रसर्तैः समासाद्य परस्परम् ॥ २७
हयाश्च चामरापीडाः प्रासपाणिभिरास्थिताः ।
चोदिताः सादिभिः सिप्तं निपेतुरितरेतरम् ॥ २८
पादाताश्च पदात्योधैसाडिताः शक्तितोमरैः ।
न्यपतन्त तदा भूमौ शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २९

रिधनश्च तथा राजन्किणिनालीकसायकैः।
निहत्य समरे वीरान्सिहनादान्विनेदिरे॥ ३०
तिसिंस्तथा वर्तमाने संग्रामे लोमहर्षणे।
भगदत्तो महेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्॥ ३१
कुञ्जरेण प्रिमनेन सप्तधा स्रवता मदम्।
पर्वतेन यथा तोयं स्रवमाणेन सर्वतः॥ ३२
किरञ्शरसहस्राणि सुप्रतीकिशिरोगतः।
ऐरावतस्थो मध्यान्वारिधारा इवानघ॥ ३३
स भीमं श्ररधाराभिस्ताडयामास पार्थवः।

ये मुक्ता; D1 प्रत्यका (for प्रमुक्ता). T2 बाणैर् (for बाणा). — b) K3 D6 S सुतेब्रस:; D1 सुदारुणा: (for सुतेब्रना:). — b) K5 विनिपेतुर्; D1 निपेतुस्ते (by transp.). — b) D1.3 S ह्येपु (for रथेपु).

26 °) D1 प्रतिभिन्ना; D2.7 प्रसिन्नाश्व- (for "बाआ). — °) D1 वारिता (for विनीता). — °) Da1 अथासाद्य (for समा"). — K1 om. (hapl.) 26 up to समासाद्य in 27 . — °) Dn2 D1 संनिष्पेतुर् (for संनिष्पेतर). D5 अभिजनत् (for अभीतवत्).

27 K1 om. up to समासाय in 27d (cf. v. l. 26).

— ") Ko. 2 T2 मदांच (for मदान्धा). \$1 Ko. 2 रोषसंविता; D3 "वान्नाक्षा; T1 G4 "संरक्षा (for "संरव्धा).

— ") \$1 महे रणे; Ko. 2-4 महारणे; K6 महाजवैः
(for महाहवे). — ") D3 मस्दुर्; D6 विभेदुर्; T1
G4 निपेतुर्; T2 विरेतुर्; G1. 2 विनेदुर्; M विरेदुर्
(for विभिदुर्). K5 वृत्र-; D2 वृत्त-; T2 वृत्त(for वृन्त-). \$1 Ko सुसुछै:; K2. 2. 5 D21 D2. 6. 3
सुन्नाछै:; K4 B2-4 सुन्छै:

28 Ds om. (hapl.) 28. — ") Ks हताश्च;
Ds हत्वा च (for ह्याश्च). Si Ko-s तोमरा" (for चामरा"). Ds सर्वपाणिमरापीडाः (sic). — ") Ks Ds निहताः; Ks निहिताः; Dı नोदिताः (for चोदिताः). Ds सादिभिः सादिनः क्षित्रं. — ") S निजहुर् (for निपेतुर्). Si Ko-s.4 संनिपेतुरभीतवत्

29 D2 om. 29. — \*) K3 Da Dn1 D8. 5. 8 T G पदाताझ (for पादाताझ). \$1 पादास्पैचै:; K0. 8 D2 T1 G4 M पदास्पैचै:; K2 पदास्पैचै:; K5 T2 पदातोचै:; Da Dn1 D1. 5. 6 पदातौचै: — \*) D1 छादिताः शरतोमरै: — \*) D8 न्यपतंतस् ; M1-8. 8 न्य वर्तत (for न्यपतन्त). T2 महासूमौ ; M1-8. 5 तथा

भूमौ (for तदा भूमौ).

30 °) S तु (for च). K1.5 D1-8 रथान्नाजन्;
K2 B8.1 Da2 Dn1 D4.5.1.8 रथे राजन्; K3 D6 रथा
राजन्; K4 तदा राजन्; B2 Dn2 रथे राजन्; Da2
रथि राजन्; T1 G2.4 रथांश्चापि; T2 M रथस्थांश्च
(M1-8.5 'स्तु); G1 रथांश्चित्रान् (for तथा राजन्).
B1 रथिनो रथिनो राजन्. — °) S1 कर्णिना नीलसायके:;
K4 B4 कर्णनालीकशायके:; D2 S कर्ण(T1 G1 M 'णि).
नाळी(D2 'ली)कसायके: (T1 G1.4 'तोमरे:). — °) S2
वीर:; K0.1.8 D2 वीरा:; S राजन् (for वीरान्).
D8 ते निहस्य तदा वीरा:. — °) D21 T2 M सिंहनादं;
T1 G 'नादेर् (for 'नादान्). T2 विनादिरे.

31 <sup>6</sup>) S रोम° (for होम°). — <sup>8</sup>) K4. 5 D1-8 S उपाद्मवत्; D6 अथावजन्.

32 \*) Ds कुंजरे च (for कुआरेणं). — b) M1-8.5 स त्रिधा; Cc.d सप्तधा (as in text). K2 D2 M5 (sup. lin.) अवता; Dar D5 स्वद्ता; M2 द्वता (for स्वता). D5 मयं; T2 सुदं (for मदम्). — d) Ś1 सवमानेन; B1 स्वमाणेन; D8 अवमाणेन (for स्वमाणेन). K4 B D (except D2.8.6) सर्वश: (for सर्वतः). S क्षरता वै समैततः

33 °) Śi Ko. s क्रिस्ट्यारसहस्रोण; Bi ट्रिंगत सहस्राणि; Da विकिर्ट्यारवर्षाणि — °) Ka सुप्रतीकः शिरोगतः — °) Śi Ks. s Da Ds. s. s प्रावणस्थो (Ks ट्रिंग); Ki एतावणस्थे (sic) (for प्रावतस्थो ). Śi Ko. 1.4 Ga भगवान्; Ks Da Dni Ds. s मचवा (for मचवान्). — °) Ko-2.4 प्रंदर (for वारिधारा). Bi घना इव (for हवानघ).

34 Ks om. 34. — \*) Ks वारिधाराभिस:

पर्वतं वारिधाराभिः श्राष्ट्रषीय बलाहकः ॥ ३४ मीमसेनस्तु संकुद्धः पादरक्षान्परः शतान् । निजधान महेष्वासः संकुद्धः शरष्ट्रष्टिभिः ॥ ३५ तान्द्रष्ट्रा निहतान्कुद्धो भगदत्तः प्रतापवान् । चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं प्रति ॥ ३६ स नागः प्रेषितस्तेन वाणो ज्याचोदितो यथा । अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिंदमम् ॥ ३७ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य पाण्डवानां महारथाः । अभ्यवर्तन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३८ केकयाश्राभिमन्युश्र द्रौपदेयाश्र सर्वशः ।

दशाणीिषपतिः श्रूरः क्षत्रदेवश्च मारिष ।
चेदिपश्चित्रकेतुश्च संक्षद्धाः सर्व एव ते ॥ ३९
उत्तमास्ताणि दिव्यानि दर्शयन्तो महाबलाः ।
तमेकं कुद्धाः समन्तात्पर्यवारयन् ॥ ४०
स विद्धो बहुभिर्वाणैर्व्यरोचत महाद्विपः ।
संजातरुधिरोत्पीडो धातुचित्र इवाद्रिराट् ॥ ४१
दशाणीिधपतिश्चापि गजं भूमिधरोपमम् ।
समास्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य वारणम् ॥ ४२
तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च ।
द्धार सुप्रतीकोऽपि वेलेव मकरालयम् ॥ ४३

C. 6. 4276 E. 6. 95. 48

शरजालेन (for 'धाराभिस्). — D2 om. (hapl.) 346. — ') T2 छादयामास. K4 S मारत; D1.8 पार्थिन. — ') M तोयधाराभिस. — ') K8 B Da Dn D1. 8-8 M तपांते (D1 धर्मांते ) जलदो यथा; D2 प्रावृद्धाले धनो यथा; T1 G तपांते वारिदो यथा; Cv संपाते जलदा यथा.

35 °) B1 भीमसेनश्च; T2 'सेनोपि (for 'सेनस्तु).

- °) D5 पदरक्षान् (for पाव'). S1 Ko-2 D5 M1.

8-5 परं शतान्; D1 पुरःसरान्; D2 सुदंशितान्; D3

परस्य तान्; T2 परःशतं; C0 परःशतान् (as in text). — °) K4 B D (except D1-8) संरब्ध: (for संकृद्धः).

36 °) \$1 Ko-2 युद्धे (for क्रुद्धो). Dat Ds तान्तर-द्वामय संकुद्धो (sic). — et) K4 देशयामास; Dat D1.2 नोदया (for चोदया). B Dat नागेंद्र; D2 नागेंद्रो. Ds नागेंद्रं सीमसेनरथं प्रतीक्षमाहवे (sic). — Dt om. (hapl.) 36<sup>d</sup>-38°.

37 Dr om. 37 (cf. v. l. 36). — \*) Ks. 5 D2. 6

Ms प्रेरितस; Ms. 2. 5 चोदितस (for प्रेषितस). — Bs
om. (1 hapl.) 376. — \*) D1 ज्यानोदितो; Ds
ज्यानिस्तो (for ज्याचोदितो). Ks. 5 D2 शिखरं नोदितं
थया; Das बाणो ज्योतिस्वा थथा. — \*) ई1 अभ्यथावंत
वेगेन; Das Ds द्वतस्तु स वेगेन. — ई1 om. (hapl.)
378-38°. — \*) K2 आर्दिस; Das अर्दिसः

38 \$1 D1 om. 38abe (cf. v. l. 37, 36). — )
Ko.1 सम्बद्धंत; S (except M2) धावंत (for धतंन्त).
— d) K2. 5 D2. 6 भीमसेनपुरःसराः; Da1 D5 पांचाल्येन महास्मनाः

39 °) K1-8 B D कैके(K1 Dn2 D2.8 क) याआ; K5 कैकेयश्च (for केकयाश्च). T2 केकया द्रीपदेयाश्च. — K5 D2 M2 om. (hapl.) 39bede. — b) T2 आसि-मन्युश्च सर्वशः. — °) S1 K0.1 दालाणी(K0 ही) विपतिः. S(M2 om.) चैव (for शूरः). — ") D1 समध्यां च; D8 क्षेत्रदेवश्च; G1 क्षत्रदेवाश्च. — ") K2 D6 चेदिपश्चेकितानश्च; K4 B1 Da Dn1 D5 S(M2 om.) चेदिपो शृष्टकेतुश्च; B2 चेदिपश्चिश्च केतुश्च. — ") S1 K3 संकुद्धः; K2.4 B D (except D1-2.6) संख्याः (for संकुद्धः). K0.2 हि; T G त् (for ते).

40 °) Ks. 5 Ds सर्वाणि (for दिन्यानि). — °) \$1 Da1 सहाबल:; K1 °रथा:; Ks Ds °बला: (for °बला:). — °) \$1 Ks Ds कुर्ब (for कुद्धाः). Тэ तमेवमभिसंकुद्धाः.

41 °) De संविद्धो. T2 दशमिर् (for बहुमिर्).
- °) T2 अरोचत (for स्थरो°). - °) Ks. & D2. & संजातस्थिरापीडो. - °) G1 धातुश्चित्र (for °चित्र).
K1 इवार्थिराद्

42 °) D1 S चैच (for चापि). — K2 om. (hapl.)
42 -43 . — b) S नागं (for गर्ज). Ks D2 अंडधरोपमं; D1 क्षिति (for सूमि ). — e) Da1 Ds. 4. 3
समास्थितोपि (for 'स्थितोऽभि-).

43 K1 om. 43° (cf. v. l. 42). — b°) S (except G2) राजन् (for नाजं). Ks D2 सह; D2 M1-8. 5 तदा (for स ख). D3 गर्ज स च गजाधिए:. — °) 8 सुप्रतीको वि( M1-8. 5 नि )वध्रे वै. — d) D21 वेगे च; D3 बळेब (for बेळेब). K1 सकराकरं. — After 43, D1 ins.:

C. 6. 4276 B. 6. 95. 45 K. 6. 95. 45

वारितं प्रेक्ष्य नागेन्द्रं दशार्णस्य महात्मनः।
साधु साध्विति सैन्यानि पाण्डवेयान्यपूजयन्।। ४४
ततः प्राग्न्योतिषः क्रद्धस्तोमरान्वे चतुर्दशः।
प्राहिणोत्तस्य नागस्य प्रमुखे नृपसत्तमः।। ४५
तस्य वर्म मुखत्राणं शातक्रम्मपरिष्कृतम्।
विदार्य प्राविशन्धिपं वल्मीकमिव पन्नगाः।। ४६
स गाढविद्धो व्यथितो नागो भरतसत्तमः।
उपाष्ट्रतमदः क्षिपं स न्यवर्तत वेगतः।। ४७
प्रदुद्राव च वेगेन प्रणदन्मैरवं स्वनम्।

स मर्दमानः खबलं वायुर्वश्वानिवौजसा ॥ ४८
तिसन्पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः ।
सिंहनादं विनद्योचैर्युद्धायैवोपतिस्थिरे ॥ ४९
ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदत्तग्रुपाद्रवन् ।
किरन्तो विविधान्वाणाञ्ज्ञस्वाणि विविधानि च ॥ ५०
तेषामापततां राजन्संकुद्धानाममर्षिणाम् ।
श्रुत्वा स निनदं घोरममर्षाद्गतसाध्वसः ।
भगदत्तो महेष्वासः खनागं प्रत्यचोदयत् ॥ ५१
अङ्कुशाङ्गष्टनुदितः स गजप्रवरो युधि ।

#### 359\* दधार सुप्रतीकं तं क्षत्रधर्मा गजेन तु ।

44 \*) \$1 Ds घारितं; Ko दारितं; K1 चरितं; G1. श्र पतितं (for चारितं). K5 राजेंद्रं; Da1 D4 नागेंद्रं (for नागेन्द्रं). — \*) Ko. 1 दाशार्णस्य. D1 दशार्णन महास्मना — \*) Ko. 2 ते सर्वे (for सैन्यानि). K1 सम्बसाधिनि सर्वे ते (sio). — \*) \$1 पांडवेयस्य पूजयन्; Ko. 1 पांडवेयान् (D5 वैयं) प्रपूजयन् (D1 जियेत्); T M1. 2. 5 स्वदीयान (M1. 2 हस्त्व) प्रयूजयन्; G M3. 4 स्वदीयान्यस्यपूजयन्

45 °) G2 ततो दशार्णः संकुद्धस् — °) D1 G1 M अमुखे नृपसत्तमः; D8 मुखे भरतसत्तमः

46 °) K2. \$ B Da Dn Da. v. 8 वमें सुख्यं तनु आणं; K3 D5 T2 तस्य चमें सुख्यं (K3 °पिर ) आणं; K5 D1. 2 तस्य वमें तनु(D1 सुख्य) आणं; D5 चतुर्मुख्यं तनु आणं; T1 G तस्य कुंभपरिश्राणं. Cc cites तनुश्राणं.— °) Some MSS. -परिस्कृतं. S1 K0-5. 5 आतकों भपरिष्क्र (K2. 5 °स्कृ) तं; D1 आतकुंभविभूषितं. — °) K5 विचार्यं. S1 K0. 5 D1. 6 M2. 5 (inf. lin.) प्राविश्वतः; K2 D5 प्रविशन् (K2 °शत्); M1 (sup. lin. as in text). 2 न्यविशन् (M2 °शत्); M3 (sup. lin.). 5 ह्याविशन् (for प्राविशन्). — °) Da1 चालमीकमिव. S1 पञ्चतः.

47 °) Dai भारतसत्तम; Ti Gi भरतसत्तम: — °)
Bi Ti Mi द( Mi स )पावते '; Di दपाहत '; Co. d
दपावृत्त '( as in text ). — व ) Ki B D ( except
Di-s) अञ्चयतीत ( for स न्यवतेत ). Si Dai Ds. s
वेतिन:; Ki. i B Dai Dn Di. s. i T Gi M वेतित:;
Gi. i दुद्दत: ( for वेगत: ).

48 °) K4 B Da Dn D1-8 स (D4 सं ) प्रदुद्धाव वेगेन; K5 परिदुद्धाव वेगेन. — b) Si प्राणिदन्; K5 प्राण्दन्; K5 प्राण्दन्; D1 विनदद्; S विनदन् (for प्रण्दन्). K0-3 भैरवस्तनः; K3.5 भैरवं स्वरः (K5 'रं); B Da Dn D1-8 भैरवं रवं; D8 S भैरवस्तनं (M1.2.4 'सरं). — c) K0.1 ममदं चैव; K2 B Da2 Dn D1.8-7 संमदंथानः; K2.5 D2 T G2.4 M4 संमदंभानः; K4 उन्मदंथानः; Da1 D8 स मदंथानः Si स्वलमं; K0.2 B1 सुबळं; G1 तु बळं (for स्वलळं). — d) M4 वृक्षम् (for वृक्षान्). Si [क्षो]जसः (for क्या).

49 °) Ks परिजिते (for परा°). — °) Si महा-रथ:. — °) = 6.23.12°. Ds विनातोचीर. — °) Ms [अ]वतस्थिरे (for [उ]प°).

50 °) G1 महाबलं; G2 M1. 3-5 तदा भीमं; M2 भीमसेनं (for ततो भीमं). — ं) K0 D1.6 M2. 5 उपाद्मवत् (for द्ववन्). — d) K5 D2 अस्त्रिणं; B1 सराणि; D5 M2. 5 छत्राणि (for त्रस्त्राणि). Da1 D5 विनिपातितः (for विविधानि स).

51 b) S संरवधानाम् (for संकुद्धानाम्). Si असघंगां; Dai असर्पणं; T G2.4 मनीषिणां; Co अमर्षिणाम् (as in text). — ") K4 D5 तन्; B2 सं-;
D1 तं (for स). — ") Si असर्पगतः; K0.1 D2
अमर्पगतः; Dns T2 असर्पाहतसाध्यसः (T2 "सा:);
D1 मनुजा जातसाध्यसाः; T1 G2.4 M4 अमर्पागतसाहसः
(T1 G4 "सं; G2 "सा:). Cd cites अमर्पात् and
साध्यसं. — ") K1.4 Dn1 D1.6 स्वं; T1 G4 M4 स
(for स्व-). K2 प्रतिचोदयत्; K8.5 Da1 D2.5 प्रस्यनोदः; K4 प्रत्यदेशः; D1 समनोदः; T2 M समचोदः
(for प्रस्थचोदः).

तिसन्क्षणे समभवत्संवर्तक इवानलः ॥ ५२ रथसंघांत्तथा नागान्हयांश्र सह सादिभिः । पादातांश्र सुसंकुद्धः शतशोऽथ सहस्रशः । अमृद्रात्समरे राजन्संप्रधावंत्ततस्ततः ॥ ५३ तेन संलोक्यमानं तु पाण्ड्नां तद्धलं महत् । संजुकोच महाराज चर्मेवाशो समाहितम् ॥ ५४ भगं तु स्वबलं दृष्ट्वा मगदत्तेन घीमता । घटोत्कचो इय संक्रुद्धो मगदत्तम् पाद्रवत् ॥ ५५ विकटः पुरुषो राजन्दीप्तास्थो दीप्तलोचनः । रूपं विमीषणं कृत्वा रोषेण प्रज्वलिन्व ॥ ५६ जग्राह विपुलं भूलं गिरीणामपि दारणम् । नागं जिषांमुः सहसा चिक्षेप च महाबलः । सिवण्फुलिङ्गज्वालाभिः समन्तात्परिवेष्टितम् ॥ ५७ तमापतन्तं सहसा दृष्ट्वा ज्वालाकुलं रणे ।

C. 6. 4297 B. 6. 95. 61

52 ab ) Ks संकुशांगुष्टचिलतः; Dan damaged; Dns 'तुदितः; D1 संकुशेनापि चुन्नस्तु; D8 G1 M 'चुदितः; T1 G2.4 'स्यथितः; T3 'सृदितः(for a). D1 S नाग' (for गज'). Dan स राजप्रवरो युधिष्ठिरः (hypermetric) (for b). S1 Ko-2 स नागप्रवरः सम्यांकुशांगुष्ठ(S1 'गुलि)चोदितः; D3 अंकुशस्यस्यथा गजप्रवराजप्रवरो युधिष्ठिरः (sio). — After 62ab, D1 repeats 52°-54d. — c) Dn2 M1-3 (M1.2 sup. lin). \$(inf. lin. as in text) रणे (for क्षणे). K1 स मगवान् (for समभवत्). — d) B1 Dn2 सांवर्तक; Co संव' (as in text).

53 °) Ko 'संगांस; Ks 'संगं; Ks Dar Dr 'सं-घास (for 'संघांस). D1 तथा नागा. — In Da1, 5360 is lost on a damaged fol. — b) Ks D1 ह्याझ (for ह्यांश्च). Ks T G1. 4 M4 हयसादिन:; B D1. 6 हयसादिभिः; Das रथसा ; Gs M1. s. s सहसादिनः; Ms सहयादिभिः (for सह सादिभिः). Ds राक्षसान्धोर-रूपिण:. — Ko. 1 om. 53ed. — °) Si Ks. s Da2 Dn1 Ds. s. e-s T G4 M4 पदातांश्च; D1 पादाताश्च; D3 पदांताश्च. Ks D2 दि संकृदाः; D1 सुसंकृदाः; Ds स संकृद्धाः. Ds ततः सर्वास्य राजानः (sic). — \*) S1 अस्तान: Ko अस्तान: K1 Das अस्तान: K2.8 Dai Dni Ds असूद्रन्; Ks Ds असूद्रवन्; Bs.Gi Ms प्रासुद्रात्; Dns Ds. र स सृद्रात्; D1 इयेनवत्; Ds असृदत्; De दुद्राव; De सोमृद्गा(sup. lin. 'जा)त्; T Ga. 4 M4 प्रसूद्ध (Ts °द्धा)न ; M1-8 प्रास्टरनत् (M8 'न्); Ms (sup. lin.) प्रामुत्नात्; Ms (inf. lin.) 'तन् (for अमृहात्). G: दातवो (for समरे). K: B Da Dn Di-3 नाता: (for राजन). — Ks om. (hapl.) 53'-54°. - ') T2 संप्रधावत्. D1 यतस्रतः

54 Ks om. 54abe (of. v. l. 53); Dar Ds lacuns for 54abe. — a) D2 तत: (for तेन). D1 संज्ञास्यमाणस; D8 संकोड्यमानस; M2 संकोड्यमान

(for संलोड्यमानं). 8 च (for तु). — ) Ka B Dar Dn D1.4.6-8 पांडवानां बलं महत् (Dar महद्वलं); 8 पांड्नां सुमहद्वलं. — °) Si B2 D2.6 T2 संचुकोष; D1 संचुकोष; G2.4 संचुकोष; M2 स चुकोच; G0.d संचुकोच (as in text). — \*) B4 घमेंवाभि:; D2 चामें चामो; D8 वमें चामो. Si Ko-2 समर्पितं; M1 (sup. lin. as in text).4 समाहित:.

55 °) Bs तद्वलं (for स्ववलं). — °) Ds सारिष (for धीमता). — °) Si Ko. 1 महाराज; Di तु संकुद्धो; Ds स सं"; T Gs. 4 Ms सुसं"; Gi Mi-s. s सुसंख्यो (for ज्य संकुद्धो).

56 °) Ks किंकरः; Cd विकृतः (for विकृतः).
Ks-4 B Das Dns Ds. 6.7 Gs प्रकृषो (for पुरुषो).
Ts विनदस्परुषं राजन् — K1 om. 56°-57° .— °) Ds
मुखं (for रूपं). Most N MSS. विमीषणं. Ko रङ्गा
(for कृत्वा). — °) D1 मायया; T1 G कोपेन; T2
M कोधेन (for रोषेण).

57 K1 om. 57 abed (of. v. l. 56). — ") K2. 4. 5
B Da Dn D2-7 T1 G विसल्छं (for विपुलं). D1 ततो
गृद्ध सहरकूलं. — ") K2 Da1 D2. 5 T2 दारुणं (for दारणस्). — ") D3 नागाञ्च (for नागं). T2 समरे
(for सहसा). — ") T2 विशिषत् (for विशेष). S
सु- (G2 M4 स) (for च). — ") K2. 4 B2-4 D2.
Dn D4. 5. 7. 8 सविर्फुलिंगमालाभिः; K3 सविर्फुलिंगामिज्वालाभिः (hypermetric); D1 विर्फुलिंगेस्तया
ज्वालैः. Most N MSS. "विर्फु" (for "विर्फु"). — ")
Si K3 B1. 2. 4 Dn D4. 7. 8 M4 परिवेष्टितः

58 °) Ks D1. s तदापतंतं. — °) Ks. s Ds ज्वालासमन्वितं; Ks D1. s S ज्वालासमाकुळं; B Da Dn D1-s प्राज्योतियो नृपः (Ds °प). — K1 om. (hapl.) 58°-60°. — °) Ko. s. s Ms. s रुधिरं (for रुधिरं). T2 संधाय च शरं तीक्ष्णम्. — °) B D (ex-

C, 9 4297 B, 6, 95, 61 K, 4, 95, 61 चिश्चेप रुचिरं तीक्ष्णमर्धचन्द्रं स पार्थिवः ।
चिच्छेद सुमहच्छूलं तेन बाणेन वेगवत् ॥ ५८
निपपात द्विघा छिनं भूलं हेमपरिष्कृतम् ।
महाश्चित्यया अष्टा शक्तमुक्ता नमोगता ॥ ५९
भूलं निपतितं दृष्टा द्विघा कृतं स पार्थिवः ।
रुम्मदण्डां महाशक्तिं जग्राहाग्निशिखोपमाम् ।
चिश्चेप तां राक्षसस्य तिष्ठ तिष्ठेति चान्नवीत् ॥ ६०
तामापतन्तीं संत्रेक्ष्य वियत्स्थामशनीिमव ।
उत्पत्य राक्षसस्तृणं जग्राह च ननाद च ॥ ६१
वमञ्ज चैनां त्वरितो जानुन्यारोप्य भारत ।
पश्यतः पार्थिवेन्द्रस्य तद्द्धतिमवाभवत् ॥ ६२

तद्वेश्य कृतं कर्म राश्चसेन बलीयसा ।
दिवि देवाः सगन्धर्वा ग्रुनयश्चापि विस्मिताः ॥ ६३
पाण्डवाश्च महेष्वासा भीमसेनपुरोगमाः ।
साधु साध्विति नादेन पृथिवीमनुनादयन् ॥ ६४
तं तु श्रुत्वा महानादं प्रहृष्टानां महात्मनाम् ।
नामृष्यत महेष्वासो भगदत्तः प्रतापवान् ॥ ६५
स विस्फार्य महचापिमन्द्राश्चनिसमस्वनम् ।
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवानां महारथान् ।
विस्रुजन्विमलांस्तीक्ष्णान्नाराचाङ्चनलनप्रभान् ॥ ६६
मीममेकेन विच्याध राक्षसं नविभः शरैः ।
अभिमन्यं त्रिभिश्चैव केकयान्पश्चिमस्तथा ॥ ६७

cept D1-s. e) सुदारुणं (for स पार्थिव:). — °) K2 B
Dn2 D1.8-8 तन्महरुळूलं; Ks. e D2 च महाशू °; Da1
सुमहत्स्थू °; Da2 स महाशू °; D3 S च महरुळू °.
— ′) Da2 Dn2 D1-s. s S वेगवान्; D1 वेगिना (for वेगवत्).

59 K1 om. 59 (of. v. 1. 58). — ") K2. 4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8 उत्पपात; D1. 2 S तत्पपात (for निप्पात). Ds द्विधा छन्नं. — ") Many N MSS. "परिस्कृतं; D1. "विभूषितं (for "परिस्कृतम्). — After 59 %, K5 reads 60 ede.". — ") Ds महाशकिए; M4 शानि (for "शनिर्). Si यत्र (for यथा). K2 सृष्टा; K3 अष्टो; K4 सृष्टा; T2 बृष्ट्या; G1 बृक्षं; G2 वक्षं; M4 सृष्टा; T6 बृष्ट्या; G1 बृक्षं; G2 वक्षं; M4 सृष्टा; T7 बृष्ट्या; G1 बृक्षं; G2 वक्षं; M4 सृष्टा; T8 सृष्टा; K5 अष्टो; K4 सृष्टा; T8 बृष्ट्या; G1 बृक्षं; G2 वक्षं; M4 सृष्टा (for अष्टा). — ") K3 शक्रमुक्तो; D1 हस्तान् (for "मुक्ता). K8 नभोगतः; D2 T2 M4 वाताः; M1-2. 5 महीतले.

60 K1 om. 60° (cf. v. 1. 58). — ) K5
फूला; D1 M1-s. 5 'भूतं; D6 'कतुं; D8 कूंतं; M4
'कूल (for कृतं). Ks. 4 B D M1 च (for स). B
Dn D1. 5. 7 पार्थिव. — K5 reads 60° after 59° .
— ") B5 काळदंडां; G1 M रुगम (for रुगम ). — ")
K5 D3 'विषोपमां; G2 'शिखोपमं; M1 मुखोपमां.
— ") M1 मां (for तां). K0-2 T2 राक्षसेंद्रे (T3 दि);
M4 राक्षसाय (for राक्षसन्थ). D1 चिक्षेप राक्षसेंद्रस्य;
D6 राक्षसे तां च चिक्षेप.

61 \*) Ks Ti Gi त्तम् (for ताम्). — b) Ks Di विध्वस्ताम्; Di तिर्यंतस्थाम् (for विधरस्थाम्). Ds अश्वानिप्रसां (for क्षानिप्रसां (for क्षानिप

62 \*) Ma जमाइ (for बमक्ष). Ka तां च; Ba

चैनं (for चैनां).  $K_3$  बभंज तां च त्वरितं;  $K_5$   $D_2$  बभंज त्वरितं राजञ्ञ. —  $^b$ )  $\acute{S}_1$   $K_0$ , 1.3  $D_3$  जानावारोप्य;  $D_1$ , 2 S जानुमारोप्य.  $K_5$   $D_2$  बेगवान् (for भारत). — After  $62^{ab}$ ,  $D_1$  repeats  $52^o$ – $54^d$ . —  $^o$ )  $D_1$  राक्षसेंद्रस्य तत्कर्मं.

63 °) K1 तदवीक्य; Ds 'वेल्य; Ds (m as in text) 'वेल्स (for 'बेक्स).

64 <sup>6</sup>) K4 सुमहेब्वासा; D (except D1-3.6) च महाराज — D1 om. (hapl.) 64<sup>5</sup>-65°. — °) B1 T1 G2.4 बादेन; D5 नागेन (for नादेन). — <sup>d</sup>) K B Dns D2-1.6-3 T1 G1 M2.4 झन्द(K5 सम)नाइयन्; G2 अन्ववाद°.

65 D1 om. 65abs (cf. v. l. 64). — ) Ks transp. तंतु and श्रुत्वा. T2 तत् (for तं). Bs तं श्रुत्वा च (for तंतु श्रुत्वा).

66 a) Śi विस्फार्यंत महस्रापि; S विष्फार्य सुमहस्रापम्

- b) Ks. 4 Bs. 4 Dns Ds. 1. 7. 8 suri (for 'स्वनम्).

- c) Ks. Bs. 4 Dns Ds. 6-8 तर्जपामास वेगेन - c)

Śi 'र्श (for 'रथान्). - b) Ks Ds विस्जय (for विस्जन्). Di विमलं श्रुक्षं; Ti G विमलान्दीसान्

- l) Ks Ds. 8 जलद्; Bs. 4 Da Dni Di. 5. 7. 8 Ti

Gi विमलं (for जवलन). Di नाराचमुक्तवलप्रमं

67 °) Т: मीमसेनेन विव्याध — °) D: Т: निश्चित: (for नविभः) — °) К: 3 В: 4 Da Dn: D1. 2. 4-5. 3 केक्रेयान् (D1 °यं); Dn: D3 केक्स्यान् (for केक्स्यान्), T1 G M1-2. 5 पंच पंचित्तः; Т: पंचसहिनः

पूर्णायतिवसृष्टेन खर्णपुक्केन पत्रिणा ।

विमेद दक्षिणं बाहुं क्षत्रदेवस्य चाहवे ।

पपात सहसा तस्य सग्नरं घनुरुत्तमम् ॥ ६८
द्रौपदेयांस्ततः पश्च पश्चिमः समताडयत् ।

मीमसेनस्य च क्रोधािश्वज्ञधान तुरंगमान् ॥ ६९

ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विशिषैक्तिभिः ।

निर्विमेद त्रिभिश्चान्यैः सारिष्यं चास्य पत्रिभिः ॥ ७०

स गाढविद्धो च्यथितो रथोपस्य उपाविश्चत् ।

विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७१

ततो भीमो महाराज विरथो रथिनां वरः ।

गदां प्रगृह्य वेगेन प्रचस्कन्द महारथात् ॥ ७२

तम्रद्यतगदं दृष्ट्या सग्नङ्गिमव पर्वतम् ।

तावकानां भयं घोरं समपद्यत मारत ॥ ७३
एतिसक्तेव काले तु पाण्डवः कृष्णसारिधः ।
आजगाम महाराज निप्तञ्चात्रुन्सहस्रगः ॥ ७४
यत्र तौ पुरुषच्याद्यौ पितापुत्रौ परंतपौ ।
प्राग्ज्योतिषेण संसक्तौ भीमसेनघटोत्कचौ ॥ ७५
दृष्ट्रा तु पाण्डवो राजन्युध्यमानान्महारथान् ।
त्वरितो भरतश्रेष्ठ तत्रायाद्विकिरञ्चरान् ॥ ७६
ततो दुर्योधनो राजा त्वरमाणो महारथः ।
सेनामचोदयत्क्षप्रं रथनागाश्वसंकुलाम् ॥ ७७
तामापतन्तीं सहसा कौरवाणां महाचम्म् ।
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः श्वेतवाहनः ॥ ७८
भगदनोऽपि समरे तेन नागेन भारत ।

C. 6. 4320 B. 6. 93. 84

<sup>68</sup> b) B D (except .D1-8.6) हारेणानतपर्वणा .
- b) Ks. 5 Ds. 6 चास्य (for तस्य).

<sup>69 °)</sup> Ko. 8 Ds द्वीपदेयास्ततः पंच. — b) D1. 6. 8 T2 समताहयन्. — °) Ds Dn1 Ds कोपेन; S च (T2 सं-) फुदो (for च कोधान्). — d) Ks निजप्राह (for निजयान). Ko रथोत्तमान् (for तुरंगमान्).

<sup>70</sup> Ks om. 70°-71°. — °) Ks Bs-s केशरिणं;
Ts M च केसरिं. Ds चैव; Ts M1-3.8 तस्य; Ms
तत्र (for चास्य). — °) Ms जधान (for चिच्छेद).
Ks Ds निशितेः शरैः. — °) Bs चाणैः (for चान्यैः).
Ds सार्थिं भीमसेनस्य. — d) Ds तस्य (for चास्य).
Bs पंचिभः; Gs सादिशः (for पत्रिभः). Ds हृदि
विद्याध पत्रिणा.

<sup>71</sup> Ks om. 71<sup>ab</sup> (of. y. l. 70). — <sup>a</sup>) Ks damaged. — <sup>b</sup>) Ks Ds रथोपस्थम्; Ds रथोरस्थ. — <sup>d</sup>) Da Dnı Ds भीसता (for संयुगे).

<sup>72 &</sup>quot;) K2.8 B D (except D1-3.6) सहाबाहुर् (for \*राज). — ") K2 वर (for वर:). — ") 8 जग्रह (for प्रमुख). — ") M4 प्रस्कंश च; M5 प्रचस्कंश. K4 B D (except D2.8) रथोत्तमात्; S रथादिप (for महारथात्).

<sup>73 \*)</sup> Ds सम् (for तम्). \$1 उद्यतगदां; Ds G1 उद्यतगतं; Ts उद्यतगतं (for उद्यतगतं). — \*) S कैलासमिव श्रंगिणं • — \*) \$ समजायत भारत •

<sup>74 °)</sup> T1 G2. 4 सहाबाहुर् (for 'राज). — d) B Da Dn Ds. 8. 7. 8 समंतत:; Ds अनेक्श: (for सहस्रक्त:).

<sup>75 °)</sup> Si Ko. 1 तन्न (for बन्न). — ) Si च भारत; Ko. s. s D2 सहारथी; Ki. 2 B Da Dn Di-3 महाबली; T2 कारिंदमी (for प्रंतपी). — °) Si Ko. i सहिती; K2 B1-3 D (except D1-3.8) Ti G4 संयुक्ती (for संसक्ती).

<sup>76 \*)</sup> Ks. s B D (except D1) S च (for तु).
D1 पांडवान्; D1 पांडवाै. B D (except D1.2.6) S
आवृन् (for राजन्). — \*) D6 चरितो; T1 G M2
परितो (for स्वरितो). K1.8 सरतश्रेष्ठस्. — \*) S1
पुत्रायोद् (sic); D1 तन्न तान्; M1 ताश्च्यान् (for
तन्नायाद्). D8 विधमत् (for विकित्न्). K2.4 B
D1.7 तन्नायुध्यक्तिस्कारकारान्.

<sup>77 &</sup>quot;) Ks राजंस (for राजा). — ") Ks. s Dal Dl. s. s अनोदयत् (D2 "द्यं); S अनुसुदत् (for अचिदयत्). — ") Si Ko रथनागसमाकुलं (Ko "लां); Dal T Gs. 4 "नागाश्वसंकुलं.

<sup>78 °)</sup> Ds संप्रेक्ष्य (for सहसा). —  $^{6}$ )  $^{8}$  पांखवः कृष्णसारियः ( =  $^{74}$ ).

<sup>79</sup> a) K2.4 B1.8.4 D (except D1-3.5) भग-दत्तक्ष; T2 भगद्त्तेन. — b) T2 नाभेन; G1 नादेन (for नागेन). — b) K0.1 विस्नुझन्; Dan विस्नुजन्;

C. 6.4320 B. 6.95.84 K. 6.95.84 विसृद्गन्पाण्डवबरुं युधिष्ठिरमुपाद्रवत् ॥ ७९ तदासीतुमुरुं युद्धं भगदत्तस्य मारिष । पाश्चारैः सुझयैश्रैव केकयैश्रोद्यतायुषैः ॥ ८० मीमसेनोऽपि समरे ताबुभौ केशवार्जुनौ । आश्रावयद्यथावृत्तमिरावद्वधमुत्तमम् ॥ ८१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि एकनवतितमोऽध्यायः॥ ९१ ॥

९२

#### संजय उवाच ।

पुत्रं तु निहतं श्चत्वा इरावन्तं धनंजयः । दुःखेन महताविष्टो निःश्वसन्पन्नगो यथा ॥ १ अत्रवीत्समरे राजन्वासुदेवमिदं वचः । इदं नूनं महाप्राञ्जो विदुरो दृष्टवान्पुरा ॥ २

 $D_1$  विस्था;  $D_5$  विस्तन्;  $D_5$  विसर्न्;  $M_{2.5}$  विस्तन् (for विस्द्रन्). —  $^d$ )  $M_{3.5}$  संशादवत् (for उपाद्रवत्).

80 °) Ks. 4 B Das Dns Ds-4.6-8 सुमहद्; Das Dns Ds सु महद् (for तुमुछं). S आसी तत्र महसुदं:

— b) Ks Ds. 8 S भारत (for मारिष). — b) Das पंचाले:

B D (except D1-8.6) पांडवेयेश (for सुआयेश्वेष). — b) Ks. 5 Das Dns Dns Ds. 2.4.5.7.8 कैकेयेश; Ds. 6 Ts G4 Ms कैक्येश. Ds चोचतेर्थंध (for चोचतायुधे:).

81 °) Ks 'नस्तु (for 'नोऽपि). — ') Si सुआवयद्; Ko. 2-4 B D (except Dai Dni Di) Ti Ms अआ' (for आआ'). — ") Ds इरावान् (for इरावद्). Ds आहवे; Ds उच्यते (for उत्तमम्).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-2 D2 mention only अष्टमे युद्धिवित्ते; K4 T2 अष्टमेद्धि; Da Dn1 D5 घटोत्कचयुद्धे; D8 अष्टम-दिवसयुद्धे; M4 अष्टमेद्धिके. — Adhy. name: K4 घटोत्कचयुद्धे; T G2.4 M1-8.5 भगदत्तयुद्धे. — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.) 52; Dn3 T2 M2.4 92; D6 T1 G1.2.4 90; M1.2 91 (as in text); M5 93. — Śloka no.: Dn1 D6 85; Dn2 D5 86.

कुरूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामितः । ततो नित्रारियतवान्धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् ॥ ३ अवध्या बहवो वीराः संग्रामे मधुसद्दन । निहताः कौरवैः संख्ये तथास्मामिश्र ते हताः ॥ ४ अर्थहेतोर्नरश्रेष्ठ क्रियते कर्म कुत्सितम् ।

### 92

The collations of Gs were not available for this chapter.

1 °) Ks. s Ds transp. पुत्रं and श्रुत्वा. Ks. s B Da Dn D2-s विनिहतं; S निपतितं (for तु निहतं). Si D1 (m as in text) T (T1 before corr.) दृष्ट्वा (for श्रुत्वा). — °) K1 त्वरावतं; Ks विरावतं (for इरावन्तं). S कृतियः श्रेतवाहनः. — °) S1 सहिता (for महता). — °) Many MSS. निश्वसन्. Dns उरगो; Ds नेमगो (for पश्चगो).

2 °) D1 यथाव्रवीत्स राजेंद्र - Before 2<sup>st</sup>, De ins. सर्जुन उवाच - °) T1 G एतन् (for इदं) Da1 तु तं (for नूनं). K1 महाप्रज्ञो ; D2 प्राज्ञ (for प्राज्ञो ) - °प्राज्ञ (for इष्ट्").

3 ") Ti G पांडवेयानां (for पाण्डवानां च). — ")
Ds भयं (for भ्रयं). Bi.s महाश्रुतिः; Di मनाः
(for मितिः). — Di om. 3°-4². — ") Ko ततो
निवारयतवान्; Ki.s Bi Dn Di. 1.8 स ततो निवारितवान्; Di ततसदा वारितवान्; S ततो वारितवान्निः

4 Ds om. 4 (cf. v. l. 3). — ") Bs Dns Ds. 7.8 सन्ये च (for अवध्या). श्री बहुदा झूरा: — ") Dal Ds विहिता: (for निहता:). Ks-s Tl Gs. 4 कौरवा: (for कौरवै:). Tl Gs सर्वे; Ts Gl Ms संखे;

घिगर्थान्यत्कृते होवं क्रियते ज्ञातिसंक्षयः ॥ ५
अवनस्य मृतं श्रेयो न च ज्ञातिवधाद्धनम् ।
किं तु प्राप्सामहे कृष्ण हत्वा ज्ञातीन्समागतान् ॥ ६
दुर्योधनापराधेन शकुनेः सौबलस्य च ।
श्वत्रिया निधनं यान्ति कर्णदुर्मित्रितेन च ॥ ७
इदानीं च विजानामि सुकृतं मधुसद्द ।
कृतं राज्ञा महाबाहो याचता स्म सुयोधनम् ।
राज्याधं पश्च वा ग्रामानाकार्षात्स च दुर्मतिः ॥ ८
हृष्ट्रा हि श्वत्रियाञ्ग्रराञ्ग्रयानान्धरणीतले ।

निन्दामि सृशमात्मानं घिगस्तु क्षत्रजीविकास् ॥ ९ अशक्तिमिति मामेते ज्ञास्यन्ति क्षत्रिया र्णे । युद्धं ममैभिरुचितं ज्ञातिमिर्मधुसदन ॥ १० संचोदय हयान्क्षित्रं धार्तराष्ट्रचम् प्रति । प्रतिष्ये महापारं अज्ञाभ्यां समरोदधिम् । नायं क्षीबियतुं कालो विद्यते माधव क्षचित् ॥ ११ एवम्रक्तस्तु पार्थेन केशवः परवीरहा । चोदयामास तानश्चान्पाण्डरान्वातरंहसः ॥ १२ अथ शब्दो महानासीत्तव सैन्यस्य मारत ।

C. 6. 4336 B. 6. 96. 14

M1-3. 5 एव (for संख्ये). -- 4) B D (except D1-3) कीरवा: (for ते इता:). Ks. 5 तथास्माकं च तैईता:

5 °) K4 अब (for अर्थ ). — ) K8 D6 क्रीयते.
K5 (m as in text) दुष्करं (for कुस्सितस्). — °)
D1 T1 G धिगर्थ. D1 क्रियते (for यस्कृते). K0.1
[S]स्माभिः (for होवं). T2 धिगस्वं सरकृतेस्थेव (sio).
— d) D6 क्रीयते. D8 ज्ञातिसंख्यपः (sio).

6 °) Si Da S सृति:; Co सृतं (as in text). Si श्रेष्ठं and श्रेयान् (for श्रेयो). — b) Ka Di Ti G तु (for च). Ka न च ज्ञातिवधाधमां (sio). — c) Ki किं न; Ka तस्मात्; Da.e किं तु (for किं तु ). Da Dni Da प्राप्तास्यहं; Di पर्यामहे (for प्राप्तामहे). S धनेन तेन किं कुर्मों (Ma 'मैं). — d) Di हताझ् (for हत्या). Ds समाकुलान्; Ta सवांधवान् (for समागतान्).

7 °) Ds सौबलेन (for °ल्ल्स). — °) Ds प्रलयं (for निधनं). Gs युद्ध (for बान्ति). — d) Ds कमैंदुमैंत्रितेन च; Ds कणैंदुमैंत्रिणेन च

8 °) D1 न; Ds G1 तु; T1 G2.4 तत् (for च).

K2 विजानसि; T1 G2.4 हि जानसि. — °) B2
राजो; G2 राज्ञां (for राज्ञा). — d) Ko-2 T2 याविता सर; Da Dn1 D3 याचता च; Dn2 याचतानं;
T1 G2 याता: सा हि; G2 यातासा हि (for याचता स).
B1 सुवोधने. — °) K3 D3 राज्यार्थ; D1 राज्याय;
T2 राज्ञार्थ (for राज्यार्थ). Ko-2 Da Dn1 D3 प्रासान्वा (by transp.); D1 से प्रासान; T2 स प्रासान् .

— ') Ko नाकर्यात्; D2 न कार्याः;
D6 जकार्यात्; M4 जाकाक्षीत् (for नाकार्यात्).

9 °) \$1 Ko. 1. 8. 5 D1 च (for हि). - °) Ko. 2 निंदासि (for निन्दामि). D1 निंदास

भ्यसतात्मानं — ") Śi Di. s क्षत्रजीवितं; Ms. 4 'जीवि-तां (for 'जीविकाम्)

10 °) Dar S अशक इति. Éi मामेतं; Dai मामेतं; S चारमानं (for मामेतं). — °) K1.4 B D (except Dr. e) S झाखंते. S सुवि (for रणे). — °) Éi Ko. 1.4 ममाभिरुचितं; K2 B4 Dni (by corr.). nr Dr. r. s तु मे न रुचितं (K2 °रं); Bi Da Dni (before corr.) Dr महत्सु उचितं (Dai Dr °रं); Br महत्सु चरितं; Br ममेति रुचितं; Dr. e ममापि रुचितं (De °रं). K3 न युद्धमेभिरुचितं; Dr युद्धं ममेनी रुचिरं; S एतदर्थं मया (Tr Gr महा) युद्धं; K5 Dr as in text. — °) S रोचितं मधु (Tr श्रञ्ज) मृत्वन

11 Ds om. 11 abes. — a) Ks. 5 D1. 2 संनोदय;
Ks. संदेशय (for संनोदय). Ks B D (except D1-s)
शीमं (for क्षिमं). — b) Ks T1 G2. 4 महामोरं (for
 "पारं). — b) Ks. 5 D2 संयुगोदधि; B1 समरांदुधि;
Da Dn1 D5 समरोदधे: (D5 'धे). — b) Ks. 4 B1-s
Da Dn1 D2. 2. 5 T2 G M द्वीबा(Ks B1-s 'वा)ियाँ;
B4 Dn2 D4. 6. 8 यापियाँ; D7 पाताियाँ; T1 कं
याधितुं; C0 स्तिताियाँ (for द्वीवियाँ). \$1 K0-2
कल्पो (for काला). — b) D1 बीह्यते (for विवाते).
D8 T2 M2 माध्यदः (for 'द).

12 Before 12, Ds ins. संजय उवाच . — \*) D1 एवमुक्तः स; G1 एवमुक्तास्तु . — D1 om. 126-135 . — \*) Ks. s Ds नोदयामास; Ks देशया . — \*) T G1 पांडवान् ; G1. s M पांडरान् (for पाण्डरान्).

13 D1 om. 13ab (cf. v. l. 12). — b) Ts तस्य (for त्व). — b) Ko-s मास्तीबूम ; Das तीब्रुतः C. 6. 4338 B. 6. 96. 14 K. 6. 94. 14 मारुतोद्धृतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ १३
अपराह्म महाराज संग्रामः समपद्यत ।
पर्जन्यसमनिघोंषो मीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १४
ततो राजंस्तव सुता भीमसेनस्रपाद्रवन् ।
परिवार्य रणे द्रोणं वसवो वासवं यथा ॥ १५
ततः शांतनवो भीष्मः कृपश्च रथिनां वरः ।
भगदत्तः सुग्रमी च घनंजयस्रपाद्रवन् ॥ १६
हार्दिक्यो बाह्मिकश्चेव सात्यिकं समिमद्धतौ ।
अम्बष्टकस्तु नृपतिरिममन्युमवारयत् ॥ १७
शेषास्त्वन्ये महाराज शेषानेव महारथान् ।

ततः प्रवष्टते युद्धं घोररूपं भयावहम् ॥ १८
भीमसेनस्तु संप्रेक्ष्य पुत्रांस्तत्र जनेश्वर् ।
प्रजज्वाल रणे क्रुद्धो हविषा हव्यवाहिव ॥ १९
पुत्रास्तु तव कौन्तेयं छादयांचिकतरे शरैः ।
प्राष्ट्रपीव महाराज जलदाः पर्वतं यथा ॥ २०
स च्छाद्यमानो बहुधा पुत्रैस्तव विश्वां पते ।
स्रिक्षणी विलिहन्वीरः शार्द्ल इव दर्पितः ॥ २१
व्युद्धोरस्कं ततो भीमः पातयामास पार्थिव ।
स्रुरप्रेण स्रुतीक्ष्णेन सोऽभवद्भतजीवितः ॥ २२
अपरेण तु भक्षेन पीतेन निश्चितेन च ।

— d) Ms मारुतस्थेव. — After 13, Di ins.: 360\* सर्थं संप्रेरयामास वेगेन त्वरितोज्ज्वलम् ।

14 \*) Some MSS. अपराह्ने. T2 महाशब्द: (for 'राज). — \*) T2 संप्रामे (for 'म:). — \*) Dn2 T2 M5 मीमस्य; G1.2 मीमश्च (for मीद्मस्य). — After 14, S reads 17<sup>cd</sup> and 19.

15 D1 om. 15°-16°, — °) K5 D2.7 S (except G1) सुवो (for सुवा). — °) K2.5 D2.7 S (except G1) सुपाद्रवत् — °) D2 परित्यज्य (for °वार्य). T2 मीमं (for द्वोणं). — °) K0.1 वायवो; T2 मानवो; G2 वासवो (for वसवो). M वा(M2.5 व)सवं दानवो यथा.

16 D1 om. 16ab (of. v. l. 15). — b) Ds वर (for वर:). — b) Ms सुवर्मा च · — d) Ks D1. 2. 6. 8 Gs Ms उपादवत्

17 °) Bs हार्दिको. K1 बाह्रिकेशैव. — °) M1. 2. 4 सत्यकं. K1 D8. 6 समुपदु (D6 orig. 'श्वि) तो. — For sequence of 17 ° cf. v. 1. 14. — ° cf.) K5 अच्छष्टकस्तु; D1 आवंत्यकस्तु (for अम्बद्धकस्तु). K0—2 Da Dn1 D5 उपाइवत् (K1 'वन्); B2 उपस्थित:; B1 Dn2 D1. 8—3 अवस्थित: (for अवारयत्). E अभिमन्युश्च (T2 M 'स्तु) राजानमंबद्धं समरे (T2 समुपा-; M समि ) द्ववत्.

18 Bs om. 18<sup>4</sup>-20<sup>5</sup>. — <sup>a</sup>) Ms (sup. lin.). 5 चान्चे (for स्वन्चे). — <sup>b</sup>) Dal दोषानेव; D1 दोषां स्वेव; D6 दोषानन्यान्. T1 Gs महात्था: — <sup>a</sup>) Ks damaged. D1 प्रवर्तितं (for प्रववृते). — <sup>d</sup>) B1. 8 Da Dn1 D5 स्थानकं; D1 विद्यां पते (for स्थावह्म्). D6 तुमकं छोमहर्षणं.

19 Bs om. 19 (cf. v. l. 18). For sequence of 19 in S, cf. v. l. 14. — ) Ks महेश्वर; S विशांपते (for जनेश्वर). — ) Ks महाकुद्धो; Ts रणे कोधाव्

20 Bs om. 20° (cf. v. l. 18). — °) Ds ते च (for तव). G1 Ms क्षोंतेय. — °) T2 M मुशं (for शरे:). — °) Bs शेषास्त्रन्ये महाराज (= 18°). — °) S1 जलदः (for जलदाः). B D (except D1-2.6) S इय पर्वतं (for पर्वतं यथा).

21 °) S1 D2 S संज्ञाद्यमानो. K3 T2 M1-8.8 बहु-भि: (for बहुधा). — °) S1 D22 D1.8.5-7 T2 सृक्षिः (D8 °क्षी)णी; K0 सृक्षिणी; K3 सृक्षिणी; B4 सृ-क्षणी; D2 सृद्धिणी; D8 G1.2 M2.4.5 सृक्षणी (G2 °णीं); M1.8 सक्षणी (for सृक्षिणी). S1 K8 विलह्न्; K0-2 T1 G2.4 M3 ले(K1 की)लिहन्; K4 B D (except D1-8.6) T2 G1 M1.2.4.8 संलिहन् (for विलि हन्). T2 चीरं; M2 चीरें: (for चीरः). — °) S1 K0-2.4 वेगवान्; D1 दंशितः (for दिंगितः).

22 °) D1 अनाष्ट्रवं; T G च्यूबोरस्कस् (for 'रस्कं).
M1 (sup. lin.). 2.4 सीमं — °) K2.8 D2 M4
ताडवामास; T G प्रा(T1 G4 पा)थैया ; M1.2.8
(sup. lin.). 5 वार्या ; M2 (orig.). 5 (inf. lin.)
चार्या . Ko. 2.8.6 Dn D2.4.6-3 मार्त; Da1 D5
M2 पार्थिय:; T G M1.3-5 पार्थियं (for पार्थिय).
— After 22°, S ins.:

361\* सुमुक्तेन महारणे । ताडयामास संकृद्धः

[(I.1) T2 M सुपुंखेन (for सुमुक्तेन). T2 रणे तदा (for महारणे). — (L, 2) M4 ताहितस्तेन (for ताहबामास).]

अपातयत्कुण्डिलनं सिंहः क्षुद्रमृगं यथा ॥ २३ ततः सुनिशितान्पीतान्समादत्त शिलीसुखान् । स सप्त त्वरया युक्तः पुत्रांस्ते प्राप्य मारिष ॥ २४ प्रेषिता मीमसेनेन शरास्ते दृढधन्यना । अपातयन्त पुत्रांस्ते रथेभ्यः सुमहारथान् ॥ २५ अनाप्टिष्टं कुण्डिमेदं वैराटं दीर्घलोचनम् । दीर्घबाहुं सुबाहुं च तथेव कनकष्वजम् ॥ २६ प्रपतन्त सा ते वीरा विरेजुर्भरतर्षम ।

वसन्ते पुष्पश्चकाश्च्ताः प्रपतिता इव ॥ २७

ततः प्रदुद्धदुः शेषाः पुत्रास्तव विशां पते ।

तं कालमिव मन्यन्तो भीमसेनं महाचलम् ॥ २८

द्रोणस्तु समरे वीरं निर्दहन्तं सुतांस्तव ।

यथाद्रिं वारिधाराभिः समन्ताद्यकिरच्छरैः ॥ २९

तत्राद्भुतमपश्चाम कुन्तीपुत्रस्य पौरुषम् ।

C. 6. 4353 B. 5. 96. 31

23 °) D3 T3 च (for तु). ईं। चहुन; T1 फहुन. K1 अपरेण गतवलेन (hypermetric). — °) K3 Dn D1.3 तु (for च). — °) T1 G4 कुंडिनं तु; T2 कुंडिमेंदिं (for कुण्डिलनं). — °) K3 कुद्धमुनं (for कुण्डिलनं).

24 \*) D1 तु (for सु-). B1 तप्रान्; D (except D2.3) T1 G1 बाणान् (for पीतान्). T2 छडध- छक्षस्ततोथीय; M छडधसंज्ञसतोत्थाय. — b) D2 Dn1 D2 समाधत्त; D8 S भीमसेन: (M1.2-5 \*नं) (for समादत्त). T1 G शिलाशितान् (for शिलीगुलान्). — After 24ab, T2 M ins.:

363\* ततस्तु समरे ऋदो मीमसेनः शिलीमुखान् ।

— ') Ks. 4 B Da Dn Di. 5. 7. 8 ससर्जं; D1 संत-सस्; D2 संसप्त (for स सप्त). K6 वे त्वरायुक्ताः; B संदर्ध हंतुं (for त्वरया युक्तः). S1 समस्तत्वरया युक्ताः — ') S1 K8 पुत्रास्ते (for पुत्रांस्ते). S भरतर्षभ (for प्राप्य मारिष). K4 पुत्रमुहिश्य तेनषः

25 °) Ks प्रेरितो (for प्रेषिता). — ै) ई। श्ररसा (sio); D1 श्वरास्तु; Ds निश्चिता (for श्वरास्त्रे). Ko. 2. 4 B1-8 Da Dn D1. 8-8 S (except M2) °धन्थिना; Ks Ds °विक्रमा: (for °धन्वना). — Ks om. (hapl.) 25° . — °) ई। Ko. 1 श्वरासर्यक्ष; D1 °यत्स (for °यन्त). Da Dn1 Ds श्वरासर्यस्त्र सुतान्; S प्रश्नांस्ते पातवामास्. — ") T1 Gs स (for सु.).

26 a) \$1 Ko-a D1-a M4 सनावृष्टि; K5 'इष्टि:; D5.6 'इष्टिं; Ma 'धुर्ति ( for 'धुष्टिं). Ko.1 कुंदिसेसं ( Ko 'दं); K2.4 B Das Dn D3.7.8 Ts G1.2 M

66

कुंड मेदि; Ks 'मेदो; D1 'रोदि (for 'मेदं). — ')
\$1 D1. 8. 6 8 विराजं; Ko विरादं; K1 विरिजे; Ks-8
D2 विरजं; D2 D3. 8 वैराटि (for वैराटं). S (except M1) दीप्त' (for दीर्घ'). — ') T1 G3 च राजेंद्र; T2 स्वबाहुं च; G3 च ते राजंस (for सुवाहुं च). — ')
K8 D2 तथा वै (for तथैव). \$1 Ko. 2 क्वचो(\$1 क्नक) ) उच्च छं; \$2 सकरध्वजं (for क्नक).

27 ") Ko-2 प्रपतंते; K4 D2 T1 G1.4 M4 प्रपतंति; K6 सापतंति; B1 D22 D11 D1 प्रपतंतः; M1 प्रतपंत (for प्रपतन्त). K6 सा तं नीरा; B1 सुनीराखे; B2.4 D2 D1 D4.5.7.8 सा नीराखे; D1 स ते नीरा. — ") D1 निरंखुमैरतोत्तमः — ") D2.5.6 "सह छात् (for "शवछात्र्). — ") K2 सूताः; D3 दुमाः; D6 छताः; M2 धूताः (for चूताः). K4 स्यूता इव नमसाता (sic); D1 किंग्रुका इव मारत; T G किंग्रुकाः पातिता इवः

28 a) Ko. 2 तत्र (for ततः). Ds प्राहुतुद्धः.
— b) Ks B D S तव पुत्रा (by transp.). K4 B
D (except D2) S महाहवे (D1 हवातः; M4 रयाः)
(for विशां पते). — b) Si ते (for तं). D2 अव(for हव). Das Dn1 Ds मन्यंतः; D4 मन्यंतः; T1
G मन्याना (for मन्यंन्तो). Das Ds तं च कालमिव
मन्ये; T2 तं कालं मन्यमानास्ते.

29 °) K1 बीरा; K5 बीरो; S मीसं (for बीरं).
— After 29 °, Ko. 1 ins.:

364\* संद्धार महाबाहुर्भीमसेनं महाबळस् ।

— Ko. 1 om. (hapl.) 29°-30°. — °) Ks Da विकि रन्; Dni De Ga Ms. s व्यक्तिन्; Da व्यक्तिं; Ti व्यक्तिं (for व्यक्तित्त). Ma शनै: (for शरै:).

30 Ko. 1 om. 30 (cf. v. l. 29). — \*) Ks Dax Ds तत्राज्यत्त् ; T1 Gs तद्युतस् Ds अपस्यासः — \*) Ks विकसं (for पौरुषस्). S सीमसेनस्य पौरुषं-

<sup>—</sup> d) D1 सोपतद्रतजीवितः; S सोभवद्यथितेदियः.

C. 6.4358 B. 6.95.31 K. 6.96.31

द्रोणेन वार्यमाणोऽपि निजन्ने यत्सुतांस्तव ॥ ३०
यथा हि गोवृषो वर्ष संधारयित खात्पतत् ।
मीमस्तथा द्रोणग्रुक्तं शरवर्षमदीधरत् ॥ ३१
अद्भुतं च महाराज तत्र चक्रे वृकोदरः ।
यत्पुत्रांस्तेऽवधीत्संख्ये द्रोणं चैव न्ययोधयत् ॥ ३२
पुत्रेषु तव वीरेषु चिक्रीडार्जुनपूर्वजः ।
मृगेष्विव महाराज चरन्व्यान्नो महावलः ॥ ३३
यथा वा पश्चमध्यस्थो द्रावयेत पश्चन्द्रकः ।
वृकोदरस्तव सुत्तांस्तथा व्यद्रावयद्रणे ॥ ३४

गाङ्गियो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथः।
पाण्डवं रभसं युद्धे वारयामासुरर्जुनम् ॥ ३५
अक्षैरस्नाणि संवार्य तेषां सोऽतिरथो रणे।
प्रवीरांस्तव सैन्येषु प्रेषयामास मृत्यवे॥ ३६
अभिमन्युश्च राजानमम्बष्ठं लोकविश्चतम्।
विरथं रथिनां श्रेष्ठं कारयामास सायकैः॥ ३७
विरथो वध्यमानः स सौभद्रेण यद्माखिना।
अवप्नुत्य रथात्तूर्णं सत्रीडो मन्नजाधिपः॥ ३८
असिं चिश्लेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः।

— °) K4 यन् (for sqि). T G यद्वार्थमाणो द्रोणेन;
M वार्थमाणोपि द्रोणेन : — व) S1 यज्जधान; K4 निजधान; Da1 D1 निजन्ने यं (D1 य:); S निहंत्ये (T2 व्हन्ये) व (for निजन्ने यन्). K5 D8 निजन्ने स्वत्सुतान्युधि :

31 \*) K2 B D (except D2.3) Ca. c गोवृषभो (for हि गोवृषो). Cd cites गोवृषो (as in text). S1 कर्ष (for वर्ष). S यथा वृषं (T2 M1.3-5 वर्ष) हि राजेंद्र. — ') Dn1 स धारयति. K3.5 D6 खादयुतं; D1 चोत्यतत्; D2 वा च्युतं (for खात्यतत्). S वृषभः शीव्रमागतं (T2 "त:). — ') D1 'मुक्तां (for "मुक्तं). — ') K2 अहीधरन् (sic); K4 D3 m अधारयत्; K5 अधीरतः; D1 अवारयत् (for अदीधरत्). — For 31 cd, T G subst.:

365\* निमीस्य नेन्ने गृह्णीयात्तथा जम्राह पाण्डवः । द्रोणचापसमुद्भृतं शरवर्षं दुरासदम् ।

[(L. 2) Ta द्रोणचापेन संभूतं शरवर्षे सुदारुणं ।]
On the other hand, M subst. for 31es:

366<sup>★</sup> निमीस्य नयनेऽगृह्णात्त्रथा वाणान्युकोदरः ।

32 °) K2. 5 D2. 6 तद्युतं; T1 G2. 4 अयुतं हि - 6) S तत्र चक्रे सा (T1 G3 हि; T2 - पु; M2 पु-) पांडवः. — °) S1 भीतांस; K0.1 सुतांस; K5 पुत्रास (for पुत्रांस). M4 अवधीद् (for तेऽवधीत्). S1 पुत्रं; K0. 1. 8 D1-8 S भीसो; K5 भीसं (for संख्ये). — 6) M8. 5 द्रोणश्चेव. K2-4 B Da Dn D3-8 न्य-(K2 नि)वारयत्; D1 [अ]स्यवार ; T1 व्यपोय ; G1 [अ]स्यपोय ; M1. 2 [अ]स्यपोध ; M2. 5 [अ]स्यपोध (for न्यपोध ).

33 °) T<sup>2</sup> पांडवलव घीरेपु. — <sup>5</sup>) Ks. 5 D<sup>2</sup> च-चार; B<sup>2</sup> D<sup>3</sup> विकीड (for चिकीड). — <sup>d</sup>) D<sup>5</sup> सहा<sup>3</sup> वलं; M<sup>1</sup>. 2 सहावली; M<sup>3</sup>-5 यथा वली (for सहा<sup>3</sup> बलं).

34 °) Ka B Da Dn Da. 5. 7. 8 हि; Ti G Ma वै; Mi-s. 5 तु (for वा). Di T2 यथा पञ्चनां मध्य-स्थो. — b) K2. 4 B Dar Dnr Da (before corr.). 5. 7. 8 दार्थेत; Tr Ma द्वावयीत (for द्वावयेत). Mi. 4 स्थाः (for वृक्तः). — d) Ko द्वच्यावयद् (sic); K2 G2 विद्वावयद्; T2 [अ]स्यद्वाव (for स्यद्वाव).

35 °) Ba गोतमञ्च. K1.2 Ba Dai Dn Da.7.8 महारथा:; Bs 'बल:. — ') D1.6 रमसा; T1 रमसे. K1 युक्तं; K2 Dai कुद्धो (for युद्धे). — ') K2 धारयामासुर् (for वारया').

36 K2 om. 36<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) M4 पुनर् (for अहोर्). — <sup>b</sup>) K1 नणे; K4 [5]हुँन: (for रणे). — <sup>e</sup>) K2 B1 प्रवीरास; Da1 प्रवीरस. T1 G सैन्ये तु (for सैन्येषु).

37 °) B Da Dn D1.4.5.7.8 तु (for च). K2.5 D2.6 अभिमन्युस्तथा राजन्. — °) K3 D2.3.6 G1 M2 श्रेष्ठ:; B4 Da1 श्रेष्ठ (for श्रेष्ठं). — d) K4 B Da Dn1 D4.5.7.8 M4 वास्यामास (for कास्या°). D1 सप्त-सि: (for सायके:)

38 °) K<sub>8</sub> B Da Dn D1.8-8 तु; K<sub>5</sub> D2 M4 च; M1.2 सन् (for स). — °) T2 M क्षिमं (for त्पा). — °) Ko सनीको; K1 सन्ना (sic); Dn2 अंबष्ठो; G1 स प्रीतो; many S MSS. सनीळो (for सन्नीको). S1 Ko-2 D3.5 T2 मनुजाधिप; Dn2 वसु-धाधिपः आरुरोह रथं चैव हार्दिक्यस्य महात्मनः ॥ ३९
आपतन्तं तु निह्मिशं युद्धमार्गिविशारदः ।
लाघवाद्यंसयामास सौमद्रः परवीरहा ॥ ४०
व्यंसितं वीक्ष्य निह्मिशं सौमद्रेण रणे तदा ।
साधु साध्विति सैन्यानां प्रणादोऽभूद्विशां पते ॥ ४१
घृष्ट्युम्नमुखास्त्वन्ये तव सैन्यमयोधयन् ।
तथैव तावकाः सर्वे पाण्डसैन्यमयोधयन् ॥ ४२
तत्राक्रन्दो महानासीत्तव तेषां च भारत ।

निन्नतां भृशमन्योन्यं कुर्वतां कर्म दुष्करम् ॥ ४३ अन्योन्यं हि रणे श्रूराः केशेष्वाश्विप्य मारिष । नखेर्दन्तैरयुष्यन्त य्रष्टिभिजीनुमिस्तथा ॥ ४४ बाहुभिश्च तलैश्चैव निर्स्निशैश्च सुसंशितैः । विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्यमसादनम् ॥ ४५ न्यहनच्च पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे । च्याकुलीकृतसंकल्पा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ४६ रणे चारूणि चापानि हेमपृष्ठानि भारत ।

C. 6. 4370 B. 6. 96. 48

- 39 °) Dai ससं (sic); Ds अपि (for ससिं). Di निक्षित्य; Ds (m as in text) चिच्छेद (for चिक्षेप).

   °) Dai Dni Ds दुरासमनः (for महा°). Ko. 1
  om. (hapl.) 39°d. Di reads 39°d after 367\*.

   °) Di गुन्नं; Ds चापि (for चैंव). d) Ds हार्दिकस्य. Ks. 4 Bi Da Dn Di. 7 महाबलः; Ds. 6.8
  °रथः; Ds °यलं (for °रमनः).
- 40 °) \$1 Ko D2 च; Ks सु-; D1 स (for तु). B1 सपतत्त्णें निर्क्षिशं; S तमापतंतं नि . °) D1 सुद्धनामविशारदं . °) \$1 Ko.s Ds.s.s T G Ms (sup. lin.).s ध्वंसया ; Ks भंजया (for व्यंसया ). D1 लाववं दर्शयामास
- 41 °) Ko. 5 D1. 2. 6 T1 G ह्वंसितं; T3 हासितं.
  D1 S प्रेक्ष्य. K2 D2 निस्तृंशं. °) D1 T2 M4
  तदा रणे (by transp.). Š1 Ko. 1 D3 तथा (for
  तदा). °) Ko प्राणवीभूद्; D21 प्राणादाभूद्; D11
  D3 प्राणादोभूद्; D6 प्रणादोभूद्; T2 घोर आसीद् (for
  प्रणादोऽभूद्). D1 हि दारुणः (for विशां पते).
   After 41, D1 ins.:
- 367\* निरायुधमथात्मानं स संवीक्ष्य जनाधिप ।, followed by  $39^{\rm sd}$ .
- 42 °) Ks. s B1 Ds चान्ये; D1. s सर्वे; S चैव (for खन्ये). — b) A few MSS. अयोधयत्. — Ko. 1 Ds om. (hapl.) 42° , while Ds reads it (sec. m.) in marg. — d) A few MSS. अयोधयत्.
- 43 °) Ks Ds तदाकंदो; Dns तदासंदो. b)
  Ms सेनां (for सेवां). Da Dnı Ds मारिष (for
  मारत). ') Ks B D (except Dl. s) रहम् (for
  मृश्म.). d) Ks दुःसहं; a few MSS. दुःकरं (for
  दुष्करम्). After 43, D1 ins.:

368\* प्रवर्तमिव हार्दिक्यं घोरं युद्धमभूततः ।

44 °) S वीराः (for ज्ञाराः). D1 केचितु पातपा-साधुः. — °) Ko-s D1. व आकृष्य; Co आक्षिप्य (as in text). Ks. s D2 मर्दिताः; B Da Dn D4. 5. 7. 8 मानिनः; S भारत (for मारिष). — °) K4 B D (except D1. 2. 6) नखदंतैर्; T2 नखैः पद्मिर् (for नखै-दैन्तैर्). D1 स्वयुद्धांत. — दै) Ko बाहुमिस्तथा; K2 बहुभिस्तथा (for जानु °). K4 damaged. K5 (sup. lin. as in text) तदा (for सथा).

- 45 ") Ko-2 जानुसिश्च. D1 ततोन्योन्यं (for तहै. श्रेंच). B Da Dn D1. 8. 7. 8 तहिश्चेवाय (B2 "व सु-) निश्चिशेर्. K4 damaged. b) Si D2 सुशंसितै:; D1 सुसंस्कृतै:; D2 सुसंसितै:; T1 G M1 (sup. lin.) सुसंदिते: (for सुसंशितै:). Cc cites सुसंस्थितै: B Da Dn D4. 8. 7. 8 वाहुसिश्च सुसंस्थि (B2 "वृ)तै:. ") S (except M8. 8) विवरे. D5 चाप्य; M1-3. 8 प्रेक्ष (for प्राप्य). Si Ko-2. 4. 8 तेन्योन्यम् (for चान्योन्यम्). ") Si Ko. 2. 8 Da Dn D1-4 अनयद् (for अनयन्). Ko यमसदनं. S प्रेष्यंति यमक्षयं.
- 46 °) Ko-2. 5 Ds न्य(Ko न्यू-; Ds नि)हन्यूढः; Ks Ds हनन्यूढः; B1 डयहन्य; B4 Ds सहन्य; S व्यहन्यहः (for न्यहन्य; -- °) B D (except D1-8) S तथा (for रणे). -- °) K4 B Ds Dn D4-8 °सर्वागा (for °संकल्पा). D1 साकुलीकृतसर्वाणि -- °) D2 दंशिताः (for मानवाः). D1 सेन्यानि मरतोत्तमः
- 47 °) Ks. s चापानि चारूणि (by transp.); Br चारूणि रूपानि; Ds चर्माणि चारूणि; Ds कुंतानि चापानि . Ds अप्रचापानि चारूणि. Ks Ds om. (hapl.) 47°-. °) Ks B D (except Dar Dr. s. s; Ds om.) मारिष (for भारत). Gr. s om. 47°-49°. °) Ši अस निद्धानि; Ko अपि निद्धानि; Dar Tr Gs

C. 6. 4370 B. 6. 36. 48 K. 6. 36. 48 हतानामपविद्धानि कलापाश्च महाधनाः ॥ ४७ जातरूपमयेः पुङ्क्षे राजतेश्च शिताः शराः । तैलधौता व्यराजन्त निर्धुक्तग्रुजगोपमाः ॥ ४८ हस्तिदन्तत्सरून्खङ्गाङ्गातरूपरिकृतान् । चर्माणि चापविद्धानि रुक्मपृष्ठानि धन्विनाम् ॥ ४९ सुवर्णविकृतप्रासान्पट्टिशान्हेमभूपितान् । जातरूपमयाश्रद्धीः शक्तश्र कनकोज्ज्वलाः ॥ ५० अपकृताश्र पतिता म्रुसलानि गुरूणि च । परिघानपट्टिशांश्रेव मिण्डिपालांश्र मारिष ॥ ५१ पतितांस्तोमरांश्रापि चित्रा हेमपरिष्कृताः । कुथाश्र बहुधाकाराश्रामरन्यजनानि च ॥ ५२ नानाविधानि शस्त्राणि विस्रुज्य पतिता नराः ।

चापि वि°; D1 चापवि°; Cd अपवि° (as in text).
— व ) Ds महाबळा: (for 'धना: ). D1 व्यवस्थंत परस्परं-

48 G1.2 om. 48 (cf. v. l. 47). — b) Si Ki च चिता:; K2 B1.3.4 Dn2 D4.5-8 निशिता:; K5 च शता: (for च शिता:). D1 राजतेश्व शितैः शरैः (m शिताः शराः). — b) Si तैल्लपुत्रा; K0 धौततैला; K3 तैल्लपुरा (for तैल्लधौता). B2 व्यराजले; T1 Gi व्यरोचंत. — b) D1 विमुक्ता; D2.6 Cc निर्मुक्ता (for निर्मुक्त). D6 मुजगा यथा; D8 (sup. lin. as in text) मुजगोत्तमाः

49 G1. 2 om. 49 (cf. v. l. 47). — ") K2
"ग्रुस्त्; Ds "धरान् (for "स्सरून्). K5 D2 हासिबद्धाः
स्सर्वद्धान्; S (G1. 2 om.) खद्धाश्च दांतस्सरवोः — ")
K5 "परिस्कृताः; Da1 Dn1 D1-8. 6. 7 "परिस्कृतान्; D5
"परिस्तृतान्; T G1 M "परिष्कृताः. — ") Ś1 K4 B2
T2 वर्माणि; D1 चापानि (for चर्माणि). — ") K8-5
B D रुक्मचित्राणि (D5 "पुंसानि); T G1 M1 रुक्म(T2 M4 "रम)गर्माणि; M1-8. 5 रस्नगर्माणि. B1 Dn
D4. 7 धन्वनः; T G1 M सारत (for धन्वनाम्).

50 °) र्डा Ko-2.4 B1 D8.8 T2 M सुवर्णविकृताः (K2 °त-) प्रासाः (K4 पाशाः); K3.6 D2 सुवर्ण- कणपा(K5 °रणा) श्रेव; B4 D1 सुवर्णविकृतान्प्रासान्; D3 (sup. list. as in text) °तप्रासान्; T1 G1.2 °विहिताः प्रासाः; G4 सुवर्णपिहिताः प्रासाः — °) र्डा K B1 D2.3.8 T1 G M पृष्ट्रिशा (K0.1 पृष्ट्रिसा; B1 पृष्ट्रशा; T1 G1.2 M पृष्ट्रसा (K0.1 पृष्ट्रिसा; B2 पृष्ट्रशाः T1 G1.2 M पृष्ट्रसा (K0.1 पृष्ट्रिसा; B2 पृष्ट्रशाः T2 प्रमा हेमसूषिताः — °) र्डा K D3.6 जातक्पमयाश्रव्यः (K0 श्राष्ट्यः; K6 क्षष्ट्ये); B1 S श्रम्या पृष्ट्यः (M2 क्षार्थः; K6 क्षष्ट्ये); B1 S श्रम्या पृष्ट्यः (M2 क्षार्थः; K6 क्षष्ट्ये); B1 S श्रम्या पृष्ट्यः (M2 क्षार्थः; C3 D4 D5.8 श्रम्याश्रद्धः (M4 श्रम्याः (M5 D4 D5.8 श्रम्याश्रद्धः T2 शक्तयः; M5 D4 D4.5.7.8 शक्तिः T2 शक्तयः; M5 चक्तवाश्रदः (10 शक्तव्यक्षः ). D41 कनकोज्जवरुः

51 \*) \$1 K1. 8 D2. 2. 0-8 अयस्कृताम ; Ko. 8 अयः-

कुंताक्ष; K2 अयंकुंताक्ष; K4 अपकुंताक्ष; B Da Da Da Da. 5 सुसंनाहाक्ष; D1 तत्र कुंतांक्ष; T1 G4 अयस्कंदाक्ष; T2 G1 M1-8.5 अयस्कांताक्ष; G2 अयस्कांदाक्ष; M4 अपकृत्ताक्ष (as in text). Da D5 पटिता; D1 पतितान्; D6 विविधा (for पतिता). — 6) \$1 K0.2 मुसुलानि; K4 युगलानि; some MSS. मुशलानि. — 6) \$1 K0.1.2-5 Da Dan D2.3.5.6 परिधाः पट्टिशा-(K0.1 सा-; K4 शां)श्रेव; D1 परिधांश्रापि शतशो; S शाः पट्टसाश्रेव. — 6) \$1 दिंडिपालाक्ष; K0-2 S मिंडिपालाक्ष; K3.5 D2.2.6 मिंडि( K3 श्री)मालाक्ष; K4 B D1.4 मिंदिपालांक्ष; Da1 मिंदिपालेक्ष; Da2 Dn1 D5 मिंदिपालाक्ष. Da1 मारिषः

52 ") \$1 Ko. : पतिताखोमरावापाः ( K: 'श वापि ); K1 परितास्तोमराज्यापा: (sio); K3-5 D2 पतितास्तोमराश्चापाः (Ks 'आपि); B1 Da Ds (before corr.) परिता विविधाश्चापाञ् ; Bs-4 Dn D4. s. v. s (after corr.) पति-तान्विविधांश्रापाश् ( B: 'श्रिक्तवा ); D: पतितांस्तोमरांश्रेव ; Ds Ts परिचास्तोमराश्चा( Ts 'दा )पाश्च; T1 G M पति-वास्तोमरा( G2 ° रे )श्रेव. Cd cites तोमरावापः - \*) Ko-s Dai Dns D1.4.6 चित्र-; Bs छिस्वा; Bs.4 Dni Ds. 1. 8 (after corr. ) चित्रान्; Ti G M चापा (for चित्रा). K4 T2 विस्पृषिता:; B2-4 Dni D4. 5. 1.8 हेमपरिष्कृतान् ; some MSS. 'स्कृताः or 'स्कृतान्. — °) Т क्षाश्च ( for कुयाश्च ). G1. : बहुलाकाराश् (for बहुआ"). Ks. s B Da Dn1 Ds. 4-7. 8 (before corr. ) कुथा ( Ks Ds कुंता; Ks कुता; B1 तथा ) बहुविधाकाराम्; D1 कुयांश्च विविधांश्चित्रांम्; Ds कुथाश्च बहुधा राजंश; Ds (after corr.) कुथान्बहुविधाकारांश्-\_ d ) S1 Ds ( before corr. ) Ms चामरा; K4 B1. 2. 4 Dn2 D4. 7. 8 (by corr. ) चामरानू (for चामर-). K1 -विजनानि (for -च्यज°)-

53 °) Ks चालाणि (for दालाणि). — °) Ks विस्ट; B D (except D1-3) T1 G प्रगृह्म (for विस्ट्रच). Bs प्रतितं; Da1 Ds प्रतिता; G2 विविधा; M1 (sup. lin.). 2 बहुधा (for प्रतिता). Ś1 K1 नर:;

जीवन्त इव दृक्यन्ते गतसत्त्वा महारथाः ॥ ५३
गदाविमथितैर्गात्रेर्धुसलैभिन्नमस्तकाः ।
गजवाजिरथक्षुण्णाः शेरते सा नराः क्षितौ ॥ ५४
तथैवाश्वनुनागानां शरीरैराबमौ तदा ।
संछना वसुधा राजन्पवैतैरिव सर्वतः ॥ ५५
समरे पतितैश्वैव शक्त्यृष्टिशरतोमरैः ।
निस्तिशैः पट्टिशैः प्रासैरयस्कुन्तैः परश्चधैः ॥ ५६
परिचैभिण्डिपालैश्च शत्रिमिस्तथैव च ।

शरीरैः शस्त्रमिनैश्र समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५७ निःशब्दैरल्पशब्दैश्र शोणितौघपरिष्ठुतैः । गतासुमिरिमत्रप्त विबमौ संवृता मही ॥ ५८ सतल्त्रैः सकेय्रैर्वाहुमिश्रन्दनोक्षितैः । हिस्तहस्तोपमिश्व्जिनेरूक्तिश्र तरस्तिनाम् ॥ ५९ बद्धचूडामणिधरैः शिरोभिश्र सकुण्डलैः । पतितेर्नृषमाक्षाणां बमौ भारत मेदिनी ॥ ६० कवनैः शोणितादिग्धेर्विप्रकीर्णैश्र काश्चनैः ।

C.6.4384 B.6.96.62

D1 रणे (for नरा:). T2 सृता द्वि पतितामरा:. — ")
K1 जीवत; M1 श्लिपंत (for जीवन्त). Ś1 तव (for इव). — ") T2 G2 महाबला: (for "रथा:).

54 \*) D1 गदाभिक्षंथितेर्. Dn1 (by corr.) नागैर्.

- \*) \$1 Ko मुसुकेर्; B1 सुष्ठेर्; some MSS.
सुश्केर्. \$1 Ko-2 T2 भिन्नमस्तकैः; M5 हस्तकाः.

- \*) K1 गजराजि (for "वाजि-). M2 रथाक्षुण्णाः.

- \*) K1 गजराजि (for "वाजि-). औ2 रथाक्षुण्णाः.

- \*) K1 Da1 D3 शरते स्म; D1 शरते हि; T1 G
M निःस्तांत्रा (G1.2 "ता) (for शरते सा). B1
पतिताः; B2-1 Da Dn D1.5.7.3 नुपते (for स्म नराः).
D3 क्षतौ (for क्षितौ). T2 न सुताह्यधिरक्षितौ.

55 °) Śা तथैवाश्वधणुगानां (sio); Тг तथाश्वरयः वागानां . — ³) K2.4 B Dar Dn D1-5.3 विवसी (for लावमी). Dar Dn Ds तथा (for तदा). K5 Dr शरीरेगाचितावसी; Dar शरीरे विसवैस्तथा; S शरीरेगाचृता मही (Tr M बसी). — °) Dar Dn D1.2.5 Tr संछिता. Tr G च बसी (for वसुधा). — °) K1 पार्वतैरिव. K0.1 पर्वतः; K2.5 B D (except D2.2.6.8) सर्वशः; S शांतितैः (for सर्वतः).

56 °) Da Dni D2.8 G2 प्रतिताश्चेद; D1 प्रतितेश्चापि; D5 प्रतिताश्चेद; T1 G4 M1-3.8 प्रातिते(T1 G4 ला)श्चेद. — °) Dai D2 G2 शक्तपष्टिशरतो ; S शक्तपृष्टि(T1 G2.4 शक्सपृष्टि)प्रासतो - - °) Ko पृष्टिते:; S पृष्ट्से: (for पृष्टिशे:). D6 प्राशेद; T2 चैद (for प्रासेद). — व ) Ko G1.2 M2 अयस्काते:; D1 अर्थ चंद्रे:; D8 आयस्के: स-; D1.8 आयस्केते:; T1 G4 अवस्केते:; T2 निकृत्ते: स-; M4 अपृक्षते: (for अयस्कृते:). Some MSS. प्रस्कृष्टे: or प्रश्चेश:

57 °) Ks. s. Ds. s. s मिडिसालैश्च; Ks B Da Dn Dl. s. s Gs. s मिदिपालैश्च (for मिण्डिपालैश्च). Ts मिडीपालैश्च शतशः — °) Ks. s. s B D च मारिष; S च भारत (for तथैव च). — °) Ks. 4 B D (except D1-8) ° निर्भिचे: (for ° भिजेश्र) . — d) Ko Dai Ms समा(Ko ° म)स्तीर्थं च; D8 ° स्तीर्थंत (for ° सीर्थंत). M2 मेदिनीं .

58 ") K1 Ds निश्राब्देर्; Ks निश्राच्येर्; B Ds. v. 8 विश्राबदेर् (for निःश्राब्देर्). Ks अरुपश्राब्देश; Ks Ds च सश्राब्देश; Ds (marg. sec. m.) अप्यश्राब्देश; Ms. s गजवृंदेश (for अरुपश्राब्देश). — b G2 शोणितोष — b S1 अमिन्नत्रेर; D1 नरोधेश्र; T1 G अमिन्नेश (for अमिन्नत्र). — d) Dns D1 निचिता; Ds सगता (for संभूता).

59 a) Ko. 2 Bs D1. e सत्तुत्रै:; Ks D2 सि(Ks श)तच्छत्रै: (for सत्तुत्रै:). — After 59ab, T2 ins.:

369\* सुधतैर्छकुटैश्लीव संवृता तत्र मेदिनी ।

— °) M4 चित्रैर् (for छित्रैर्). — d) D2 D5 उरु भिक्ष; D1 रुरुषे भूस; D5 उरुभिस्तु (for उरुभिक्ष). S1 D21 तरिसनं; G1 तपिसनं (G1 °नां). — After 59, T2 ins.;

# 370\* साङ्गदैश्च भुजैश्चेव विप्रविद्धेर**छं**कृतैः ।

60 °) Ds वस्त- (for बद्ध-). Si बद्धचूहामणिश्रनैः; Ks "मणिरवैः; Ks.s B Ds Dn D2.4-8 Gs "मणिवरैः; M1.8-8 बद्धचूळामणिश्ररैः. — b) Ds चार्कुडलैः (for च सकुण्डलैः). — K1 om. (hapl.) 60°-61d. — °) K2.4 B Dai Dn Ds.8-8 Ti Gs पातितैर्. Ks.8 Bl. 2.4 Da Dn Ds-5.7.8 Mi-3.5 ऋषभाक्षाणां; Ds रुषितां (for बूषभां). — d) K2 तरत (for भारत).

61 K1 om. 61 (cf. v. l. 60). — ") Ks शोणिता-हिग्वै: (sio); Ts शोणितैर्दिग्धेर्; Ms शोणितासकै:-— ") Ks प्रकीर्णेक्ष सकांचवै:; Dat Dns विप्रकीर्णा च C-6-4944 B-6-98-62 K-6-98-62 रराज सुमृशं भूमिः शान्तार्चिभिरिवानहैः ॥ ६१ विप्रविद्धैः कलापैश्र पतितैश्र शरासनैः । विप्रकीणैः शरैश्रापि रुक्मपुङ्धैः समन्ततः ॥ ६२ रथैश्र बहुमिभेगैः किङ्किणीजालमालिमिः । वाजिमिश्र हतैः कीणैंः स्रस्तजिद्धैः सशोणितैः ॥ ६३ अनुक्षैः पताकामिरुपासङ्गैर्ध्वजैरपि । प्रवीराणां महाशङ्कैविप्रकीणैंश्र पाण्डुरैः ॥ ६४ स्रस्तहस्तैश्र मातङ्गेः शयानैर्विवभौ मही ।
नानारूपैरलंकारैः प्रमदेवाभ्यलंकृता ।। ६५
दिन्तिभिश्रापरैस्तत्र सप्रासुर्गाढवेदनैः ।
करैः शब्दं विग्रश्रद्भिः शीकरं च ग्रहुर्ग्रुहुः ।
विवभौ तद्रणस्थानं धम्यमानैरिवाचलैः ॥ ६६
नानारागैः कम्बलैश्र परिस्तोमैश्र दन्तिनाम् ।
वैद्वर्यमणिदण्डैश्र पतितैरङ्क्ष्यैः शुभैः ॥ ६७

कां<sup>®</sup>; Ms. s. s प्रविकीणैंश्च कां<sup>®</sup>. Co cites प्रकीणैं: and कांचनैं: — <sup>®</sup>) Dai रराज वसुधा भृशं · — <sup>®</sup>) Ds Gi Ms. s शांताचिभिद् · Ks. s Ds इवानल: (Ks <sup>®</sup>लं); Gs <sup>®</sup>निलें: (for <sup>®</sup>नलें:).

62 D1 om. (hapl.) 62° . — °) Ko. 2. 4 विप्र-वृद्धैः; Da "बद्धैः. Ks स्कलापैश्च (hypermetric); Ds कपालैश्च. — °) M1 चरितैश्च. — °) M2-5 विप्र-(M2. 5 प्रवि)कीणैश्चरैश्च. K4 B D (except D1-3) S चैव (for चापि). — °) T2 M हाम (for हक्म °).

63 ") Ks B D (except D1-s. e) सर्वतो (for बहु-भिर्). Ms छिन्नै: (for मग्नै:). Ks रथेर्बहुविधेम ग्नै:. — b) Kı किंकिणीजल'; Ks किंकिणीज्वाल'; B D (except D1-s. s) "जालभूषितै:; Gs "मालमालिमि:. — Ds om. 63ed. — e) Ko S कीणी; B Da Dn Ds-s बाणै:; Ds कार्ली: (for कीणीं:). D1 वाजिमि: पतितै-सीणी. — d) Ks सम्रजिद्धै:; Das शास्त्रजिद्धै:; Das Dn1 Ds शक् ; D1 सस्'; Ms स्त्र'; Cc सत्ताबद्धै: (sic!); Cd ख्रस्तजिद्धै: (as in text).

64 \*) Ks धनुःक्वें:; Gs अनुःक्वें:. — ) Ko Ds. 8 Ts उपसंगेर; Ks उपसंगेर; T1 Gs अपसंगेर; Gs अपासंगेर; Cc उपा (as in text). S1 उपसंघ: करेरि. — ) Ks प्रवराणां. — ) Da1 विप्रक्रणेंद्र; Ds की णिंद्र. Ko. 1 सु-; Ks स-(for च). S पांडरे:.

65 °) B2 शस्त्रहस्तैश्च; Da1 Dn1 (before corr.)
D5 अस्त्र°; D1 त्यक्तहस्तैश्च; D2.3 अस्तहस्तैश्च; T2
हस्तहस्तैश्च; Co कृत्तहस्तैश्च (for अस्त्र°). — b) K3
शयने (for शयानैर्). T G शयानैः शोणितोक्षितैः
— After 65°, T G ins.:

371\* शुशुभे घरणी राजन्यदीशैरिव पर्वतैः । स्वसौराभरणैश्रीव विवभी तु तदा मही ।

[(L. 2) G1 प्रकीणां (for स्रस्तेरा). Ts G1 तथा मही; G2 मही तदा (by transp.).]

— °) र्रा विधेर् (for क्पेर्). Т॰ नानारूपैसतः पश्चात् - व ) G॰ [अ]प्यलं (for [अ]स्यलं ).

67 a) Si नानानागै:; Ks Di. 2. 6 रंगै:; Ca रंगै: (as in text). Ki कंमलेश्र; Di कलापेश्र; Ds कदंबेश्र; Ca कम्बलेश्र (as in text). Tr नागानां कंबलेश्रव. — b) Si परिष्टोमेश्र; Mr प्रताकाभिश्र; Ca परिस्तोमेश्र (as in text). Ki दांतिनां; Kr दंतिमान; Ks. 6 Di-s. 6 हस्तिनां (for दन्तिनाम्). — After 67 ab . Tr ins. (of. 68 cd):

372\* विवारितविचित्राभिः कुथाभिश्च समन्ततः ।

— °) K4 B D4 T1 G4 M1. 8. 4 वैद्यें-; Da1 D6 वैद्यें- (for वैद्यें-). K3 नाणिदंडं च; T3 -दत्तेश्च; G3 °दंतेश्च; M2 °दग्वेश्च (for °दण्डेश्च). — °) K4 M1-3. 5 आपि (for शुभै:).

68 ") K1 गणेंद्राणां; De नरेंद्राणां (for गजे-

घण्टाभिश्र गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः ।
विघाटितविचित्राभिः छथामी राङ्कवैस्तथा ॥ ६८
ग्रैवेयैश्रित्ररूपेश्र रुक्मकश्त्याभिरेव च ।
यन्नैश्र बहुधा छिनैस्तोमरेश्र सकम्पनैः ॥ ६९
अश्वानां रेणुकपिलै रुक्मच्छनैरुर छदैः ।
सादिनां च भ्रजेश्चिनैः पतितैः साङ्गदैस्तथा ॥ ७०
प्रासेश्र विमलैस्तीश्णैर्विमलाभिस्तथिंधिः ।
उष्णीपेश्र तथा छिनैः प्रविदेश्र ततस्ततः ॥ ७१

विचित्रेरर्वचन्द्रैश्च जातरूपपरिष्कृतैः ।
अश्वास्तरपरिस्तोमै राङ्क्वैर्मृदितैस्तथा ॥ ७२
नरेन्द्रचुडामणिभिविचित्रैश्च महाधनैः ।
छत्रैस्तथापविद्धैश्च चामरच्यजनैरपि ॥ ७३
पद्मेन्दुद्युतिभिश्चैव वदनैश्चारुकुण्डलैः ।
ऋप्तक्मश्चभिरत्यर्थं वीराणां समलंकृतैः ॥ ७४
अपविद्धैर्महाराज सुवर्णोज्ज्वलकुण्डलैः ।
ग्रहनक्षत्रश्चला चौरिवासीद्वसुंघरा ॥ ७५

C.6. 4399 B. 6. 96.77

न्द्राणां). — T2 om. 68°t. — °) \$1 विषष्टिता; K3.4 B Da Dn D2.4.5.7.3 M1-3.5 विपाटित-; K5 विषातित-; T1 G4 M4 विपातित-; G1 संपादित-; G2 विपादित-(for विषाटित-). D1 पातितैश्च विचित्रेश्च; D6 विषष्टितविचित्राणि. Co cites विपाटनचित्राभिः; Cd विषाटिकाभिः. — °) K1 कथाभिः; K3.5 कुंथाभिः; D1 कवचैः; Cd कुथाभिः (as in text). K2.4 B Da Dn D1.4.5.7.8 अंकुदौस्तथा(D1 °रिप); D6 शंकरैस्तथा; S च महाधनैः (for राक्षवैस्तथा). Co cites राक्षवैः (as in text). Cv as in text.

69 °) र्डा ग्रीवेयेश; D1 कंबछेश; Ds ग्रेवेयेश. र्डा Ko.1 चित्रयोधेश. — b) र्डा Ko-3 D (except D2) रुक्मकक्षासिए; M रुमकक्ष्यासिए. — c) D1 योक्रेश; Ds ध्वजेश; T1 G4 M1.8-5 छग्नेश; T2 M2 शक्षेश; G2 चित्रेश (for यन्त्रेश). D1 बहुसिश (for बहुधा). T1 G सिन्नेस. K5 यत्त्रेबहुविधाछिन्नेस. — Ko-2 om. (hapl.) 69<sup>4</sup>-70°. — c) K4 B Da Dn Ds-3 8 तोसरेश्रापि कांचने:; D1 पतितेश सुकांचने:. — After 69, T G ins.:

# 373\* रराज सुभृद्यं भूमिसतत्र तत्र विशां पते ।

70 Ko-2 om. 70 abs (cf. v. 1. 69). — a) D1 अधेआ; Co अधानां (as in text). G2 रेणुकिविछै. — b)
Dns रुक्सच्छन्नेर; D8 रुक्सच्छिन्नेर; M रुक्सच्छन्नेर;
K8 Da D2. 8. 8. 8 G1 M1 उरुभ्छन्दैः (Da1 "छेरै:; M1 "छेरै:; M1 "छेरै:; K5 उरुछिदैः; Co वरछन्दैः (Cd उरछन्दैः (for उरुग्छदैः). T2 रुक्सछिनांकुरभ्छन्दैः. — b) B1. 2. 4 Dn2
D4 सुजनेन्र; T2 सुसुजेन्न्र (for च सुजन्र). Da1 चिन्नेः (for छिन्नेः). — b चांगदैस; K8 सांकुनेस; D1 व्यजनेस (for साङ्गदैस). D5 G2 तदा (for तथा).

71 Ts om. (hapl.) 71-72. — \*) Ki प्राशिक

D. विविधेस् (for विमलेस् ). — 3) Ds T1 G M1-2. 5 निमंलाभिस्. \$1 Ko-2 B Ds Dn1 D2. 5. 6. 8 Ms (inf. lin.). 4 तथाष्टिभिः; Ds च ऋष्टिभिः; T1 तद्धिभः; G2 तथिष्टिभः; M1-3. 5 तथासिभिः K4 विप्रविदेशः तस्ततः; D1 निमंलेख समंततः — 5) K5 D2. 6 विदेः; B Ds Dn D1. 6. 5. 7. 8 8 चित्रेः (for छिन्नैः). — 4) \$1 प्रविष्टेखः; K0 प्रवृद्धेखः D3 समंततः (for ततस्ततः). K2 प्रतितेखांगदेसतः; K8 प्रतितेः सांकुशैस्तथा; K5 D2 वज्रहस्तेख सर्वेषः; B Ds Dn D1. 6. 5. 7. 8 विप्रवि-वेस्तिः (D1 श्रि )तस्ततः; D6 बहृहस्तेख सर्वेतः

72 T2 om. 72 (of. v. l. 71). G1 reads 72<sup>ab</sup> twice. — °) Ś1 K2 D1. 8.6 विचित्रेरधं(D1 'धांतु-; D2.6 'वंर)चित्रेक्ष; K5 D2 विचित्रे: परिचै: प्रासैर्; B Da Dn D1.5.7.8 विचित्रेवाणवर्षेक्ष; T1 G शिरस्राणे-विचित्रेक्ष; G2 (second time) M विचित्रेत्रंपतिच्छत्रेर्- — °) Some MSS. 'परिस्कृतै:. — °) Ko अश्वास्तरप- विस्तोसै; D1 अश्वशूरपरि'. — d) S कंवलैर् (for राष्ट्र-वेर्). M2 सुदितैस् (for सुदितेस्).

73 क ) M1. 3-5 चूळा (for चूडा ). D1 विचित्रे अचूडामणिसिर्विचित्रे भैन्यसिस्तया. — ) K3 छित्रेस; Da Dn1 D5 इंडेस; D1 स्वच्छेस; T2 चित्रेस (for छुत्रेस). — d) K2. 4 B Da1 Dn D1-3 चासरेर (for चासर).

74 °) Ks Ds 'युतिभिक्षापि; Dai 'युतिभिक्षेव; Ts 'युतिभि: युक्रेर् — b) Ks चंद्रमेशू (for वद्नेशू). Ts Mi च स- (for चारु). — After 74° , Ds reads (hapl.) 75° .— Ko-2. om. (hapl.) 74°-75° .— °) Ks Ds शिस'; Dr क्रिय'; Ts क्रुत्त' (for क्रुस').

75 Ko-2 D1 om. 75° (for Ko-2, of. v. 1.74).
— °) D1 अञ्चलद्भेर (for अपनिदेश). — °) T G
स्वर्णोज्यक्षित°. — D2 reads 75° after 74° . — °)

C. 5(4399 B. 6.96.77 K. 6.96.77 एवमेते महासेने मृदिते तत्र भारत ।

परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे ॥ ७६

तेषु श्रान्तेषु भग्नेषु मृदितेषु च भारत ।

रात्रिः समभवद्धोरा नापक्याम ततो रणम् ॥ ७७

ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्रः क्रुरुपाण्डवाः । घोरे निशामुखे रौद्रे वर्तमाने सुदारुणे ॥ ७८ अवहारं ततः कृत्वा सहिताः क्रुरुपाण्डवाः । न्यविशन्त यथाकालं गत्वा स्वशिविरं तदा ॥ ७९

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥

९३

# संजय डवाच । ततो दुर्योधनो राजा शकुनिश्वापि सौबलः ।

Ks. 5 D2. 2. 6 °क्चिरा; D1 °सबला; D4 'शकला (for

76 \*) Do महासैन्थे. — b) Ms सृतिते. — Śi Da om. (hapl.) 76°-77b.

77 \$1 D2 T2 om. 77 क (for \$1 D2, cf. v. l. 76).

— ") K5 श्रुतेषु; D6 क ते तेषु (for आनतेषु). T1 G

M1-2.5 तेषु संभातमप्रेषु (T1 G1 "मिश्रेषु); M4 तेषु
संभाग्यमाणेषु. — ") \$ (T2 om.) संयुगे (for भारत).

— ") K2.4 B D (except D1-2.6) तम्र (for घोरा).

— ") K0-2.4 नापश्यत; K5 B2 D2 नापश्यामस; D1

T1 G1.4 M न पश्याम (for नापश्याम). B1.4 Dn2

D7.8 ततोचुगान्; D4 सतोचुगान्; T1 G4 ततो रणे.
D8 नापश्यन्स रणं ततः

78 \*) S ततोपहारं. — b) Ds प्रवक्तः (for प्रचक्तः).
— ') Ds निशागमे (for 'मुखे). D1 राजन् (for रोहे). B4 Dn2 D4. 1.8 रजनीमुखे सु(Dn2 D4 'खेपु) रोहे तु (hypermetric). — d) B1.4 D (except D1-8) महामये (for सुदारुणे).

79 \*) S अपहारं. — \*) Ks D1. s न्यवसंत; D2 प्रविशंति (for न्यविशन्त). Ko-3 यथाकाले; K4 Bs Da1 D1. s यथाकामं; S निशाकाले. — \*) K4 स्विशिक्स; T2 च शिविरं (for स्वशिविरं). K5 तथा.

Colophon. - Sub-parvan: Omitting sub-

# दुःशासनश्र पुत्रस्ते स्तपुत्रश्च दुर्जयः ॥ १ समागम्य महाराज मश्चं चक्कविंवक्षितस् ।

parvan name, Śi Ko-2.4 D2 mention only अष्टमयुद्ध दिवस; Ks. 5 Da Dn1 अष्टममहः; K4 (also) D5
अष्टमेहि; B2 M1.5-5 अष्टमाहिक; Dn2 D6 अष्टमदिवसयुद्धं; D1 अष्टमो दिवसः; D4.8 अष्टमदिनयुद्धं;
T G1.2.4 अष्टमापहारः; M4 अष्टमेहिके (also).
Ko.4 Dn2 D4.6.8 S (except M2) cont. समास— Adhy. name: T1 G2.4 M1.2 सेनापहारः. — Adhy.
no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.)
54; Dn2 T2 M8.4 93; D6 T1 G1.2.4 91; M1.2
92 (as in text); M5 94. — Śloka no.: Dn
80; D5 79; D6 81.

### 93

1 T1 G4 om, the ref. M2 om. (hapl.) 18-38.

— 8) K4 शकुनिश्च महाबळ:; D1 विश्चेव सौबळ:— 9) S (M2 om.) कितव: (for पुत्रस्ते). Ko दुःशासनाश्च पुत्रास्ते. — 6) K2 D2 तव; T2 श्चतः; G2.4

M4 सूर्य- (for सूतः). K3 तु (for ख). S (M2
om.) वीर्यवान् (for दुर्जयः).

2 M2 om. 2 (cf. v. l. l). — b) Si मंत्रं चके;
Ki मंत्रेश्चिक्ष; Ds मंत्रं चक्षु (for मजं चक्रुर). S (M2 om.) मंत्रयांचिकिरे मियः — b) M1. s. s वा पांडवा; Ms पांडुसुतान् (for पाण्डुसुता). Ks Ds सर्वे; B1. s. s Das Dn Ds. c-s संख्ये; Dai Ds संक्षे (for खुद्धे). — b) B2 सगवा; Dai T2 सगुणा; Di गणना (for सगणा).

कर्थं पाण्डसता युद्धे जेतन्याः सगणा इति ॥ २ ततो दुर्योधनो राजा सर्वास्तानाह मन्त्रिणः। सतपत्रं समाभाष्य सौबलं च महाबलम् ॥ ३ होणो मीष्मः कृपः शल्यः सौमदत्तिश्च संयुगे । न पार्थान्त्रतिबाधन्ते न जाने तत्र कारणम् ॥ ४ अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति बलं मम । सोऽसि क्षीणवलः कर्ण क्षीणशस्त्रश्च संयुगे ॥ ५ निकतः पाण्डवैः अरैरवध्यैदैवितैरपि । सोऽहं संशयमापनः प्रकरिष्ये कथं रणम् ॥ ६

तमत्रवीन्महाराज स्तपुत्री नराधिपम् । मा अची भरतश्रेष्ठ प्रकरिष्ये प्रियं तव ॥ ७ भीष्मः शांतनवस्तर्णमपयात महारणात । निवृत्ते युधि गाङ्गेये न्यस्तशस्त्रे च भारत ॥ ८ अहं पार्थान्हनिष्यामि सहितान्सर्वसोमकैः। पश्यतो युधि मीष्मस्य शपे सत्येन ते नप ॥ ९ पाण्डवेषु दयां राजन्सदा मीष्मः करोति वै। अशक्तश्र रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ १० अभिमानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणप्रियः।

[(L. 2) T1 G4 चैव प्र-; T3 चैवान-(for चैव च).]

कथं रणे; D1 सहार्ण (for कथं रणम्). - After 6, De ins.:

375\* महाबल महाप्राञ्च सर्वेशाखविशारद् । मञ्ज्ञो मञ्जवान्दक्षो नीतिमान्नीतिकोविदः । स श्रुरः स च विकान्तः सर्यप्रत्रः प्रतापवान । पुतन्महाभीतिकरं प्रतरिष्ये रणं कथम ।

7 Dns om. 74-85. Ks Bs. 8 D4. 7.8 om. 745. Bi reads 7ab in marg. — a) De प्रस् (for तस). — ) Ks Da1 Ds. s Ms नराधिप; Ds नराधिप: (for नराधिपम्). — Before 7ed, K2.4 B Da Dn1 D4-8 ins. कृणे उदाच. - ") Ks Bs. 8 Ds. 5. 7. 8 Ti Gs M1. 8. 4 शोच (for अुचो). — d) K2. 4 B Da Dn1 D1. 4. 7. 3 करिष्येहं; De प्रतरिष्ये (for प्रकृरिष्ये). Ks प्रियं तत:; De रणं तव (for प्रियं तव).

8 Dns om. 8 of. (cf. v. l. 7). — ) Ko. 1 शसं यातु; Ds व्यपयातु (for अपयातु). Ks सहाहवातुः Di रणाजिरात (for महारणात). — d) Bi सारते (for

9 b) Bs सहसैनिकान् ; Das Ds Ms सर्वसैनिकैः (for 'सोसक:). — d) Da Dn1 Ds सारत: D1 G1 ते वापे; Ta मे नूप; Ga ते सखे; Ga ते पुर: (for ते नूप)

10 a) B D (except D1-3.6) S नित्यं (for राजन). — b) Ks B D (except Di-s.s) स हि; S राजर (for सदा). — Ds om. 10°-11<sup>d</sup>. — ed) Ks Da Dni Ds जेतुं भीदम (by transp.); Mi भीमो जेतुम्-D1 चापि (for प्तान्). — Ko.1 G1-3 om. (hapl.) 10d-11a.

<sup>3</sup> M2 om. 3ª (cf. v. l. l). — ³) D1 चैव (for आहु). Ta संत्रिभिः (for मिन्नणः). — °) Si Ta समासाद्य (for 'भाष्य). — d ) 8 महामतिं (for बलम् ).

<sup>4</sup> Before 4, De ins. दुर्योधन उवाच. - b) Si Ks. 5 Ds. s. e T G1. s. 4 M4 सोमदत्त्त( Ts G1 M4 'ति)-आ. Si Ko. 1 वीर्यवान् (for संयुगे). — Di reads 4°-5d in marg. — °) Si Ko. 1 अभिधावंते; Ks B2 युधि बाधंते; Da Dnı युधि वधंते; Ds युधि वधंते; De. र प्रतिधावंति; De प्रतिवाधंति; T1 Gs परिवाधंति; G1. 8 प्रतिधावंते (for प्रतिबाधन्ते). D1 न पार्थं प्रत्य-घावंति; T2 ते न पार्थान्त्रबाधंते. - ") र्डा Ka s B D (except D1. 8) तम् ; S (except T2) किं द्व (for तन्न).

<sup>5</sup> Dr reads 5 in marg. — ") Ts बापि (for चापि). - b) B1. 2. 4 क्षययंति; B3 क्षयं यांति (for क्षपयन्ति ). T2 क्षपयिष्यंति मामकान् - ') Ks सो-सिन्. Ba Da. s. e Ta Ma. s क्यों: (for क्यों). — d) Dai G2 क्षणशस्त्रक्ष ; T2 क्षीणशस्त्रं च ; M2 क्षीणशत्रुक्ष (for 'হাৰুগ্ৰ). — After 5, S ins.:

<sup>374\*</sup> द्वोणस्य प्रमुखे वीरा इतास्ते आतरो मम । मीमसेनेन राधेय मम चैव च पदयतः ।

<sup>6 &</sup>quot;) Dai Dn: T: निकृत्त:; Dni निकृत:; Ds M निकृता:; G1-s निकृता:; Co निकृत: (as in text). B1 स्तैर (for भूरैर्). — ) Si अवस्था; D1 न-बाचेर्; Dr अवध्यो (for अवध्येर्). Ks Ds. s G1-s देवतैरपि · - °) Ts सोचं (for सोऽहं). - ") र्डा Ks. & B Da Dn Dt-3 Т पहिल्ले; Кs. 5 Dt. 2 प्रत-रिक्ये (for प्रकरिप्ये). K. B Da Dn Ds-8 Ts Ma 67

C.6.4415 7.8.97.11 K.6.97.12

स कथं पाण्डवान्युद्धे जेष्यते तात संगतान् ॥ ११ स त्वं शीघ्रमितो गत्वा भीष्मस्य शिविरं प्रति । अनुमान्य रणे भीष्मं शस्तं न्यासय भारत ॥ १२ न्यस्तशस्त्रे ततो भीष्मे निहतान्पश्य पाण्डवान् । मयैकेन रणे राजन्ससुहृद्गणवान्धवान् ॥ १३ एवम्रक्तस्तु कर्णेन पुत्रो दुर्योधनस्तव । अव्रवीद्धातरं तत्र दुःशासनमिदं वचः ॥ १४ अनुयात्रं यथा सन्जं सर्वं भवति सर्वतः । दुःशासन तथा क्षिप्रं सर्वमेवोपपादय ॥ १५ एवग्रुक्त्वा ततो राजन्कर्णमाह जनेश्वरः ।
अनुमान्य रणे मीष्मिमतोऽहं द्विपदां वरम् ॥ १६
आगमिष्ये ततः क्षिप्रं त्वत्सकाशमरिंदम ।
ततस्त्वं पुरुषच्याघ्र प्रकरिष्यसि संयुगम् ॥ १७
निष्पात ततस्तूर्णं पुत्रस्तव विशां पते ।
सहितो आत्मिः सर्वे देवैरिव शतक्रतः ॥ १८
ततस्तं नृपशार्द्छं शार्द्षसमविक्रमम् ।
आरोहयद्धयं तूर्णं आता दुःशासनस्तदा ॥ १९
अक्षदी बद्धग्रुक्तटो हस्ताभरणवास्तृपः ।

11 Ds om. 11; Ko. 1 G1-3 om. 11° (cf. v. l. 10). D1 om. 11° (... — °) Ds T G1 M अतिमानी (for अभि"). — b) Da1 T1 G1 रणे प्रिय:. M1-3. 5 निलं च समर्प्रिय:. — et) S1 K3-5 D2 क्यं स (by transp.); Ko. 1 क्यं च. D1 संख्ये (for युद्धे). K2. 5 तात जेव्यति; D2 पात्रियप्यति; T2 जेव्यते तन्न (for जेव्यते तात). M कौरव (M2. 5 कौरव:; M1 सान्वयः) (for संगतान्). D1 वृद्धः शियिलसुष्टिस्तु कथं जेव्यति पांडवान्.

12 <sup>3</sup>) Śi K Ds. s नृप (for प्रति). — ') Ks B Ds Dn Dt-s गुरुं वृद्धं; Di कुरुं वृद्धं; S गुरुं भीदमं (for रणे भीदमं). — ') Bi Di Mi. s. t शक्तन्यासाय; T Gt शक्तं त्याजय; Gi-s शक्तत्यागाय (for शक्तं न्यास्य). Co. d cite न्यासय (as in text).

13 \*) Ks न्यसाशस्त्रस्. T1 Gs. 4 तदा (for ततो).
Ks भीष्मो. — \*) Ks Ds पंच (for पद्य). — Ś1
om. (hspl.) 13es. — \*) Da1 Ds M4 सम (for
सया). — \*) Bs ससुद्धद्वर्गवांधवान्; D1 ससुतज्ञाति\*;
Gs ससुद्धद्वरापांडवान्.

14 Before 14, De ins. संजय उवाच. — <sup>8</sup>) B1 सुतो (for पुत्रो).

15 °) Br Gr सनुयानं; Dar Tr Mr 'यात्रां (Dar Mr 'त्रा); Co.d 'यात्रं (as in text). Kr Br तया; Tr Gr इदं (for यथा). Kr B D (except Dr. s)
Tr G सर्वं (for सज्जं). — b) Kr B Da Drr Dr-s
सज्जीमवितः; Drs Dr Tr G सज्जं भवतु (Drs Dr 'ति)
(for सर्वं भवति). Kr-s B D (except Dr) सर्वेशः;
Tr G भारत (for सर्वेतः). Dr om. (hapl.) from तः
(in ') up to सर्वं (in '). — Gr-s om. 15°.

— °) D1 सर्व (for क्षिप्रं). — M2 om. (hapl.)
15<sup>d</sup>-17<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) D8 [उ]पपादयत (for [उ]पपादय).

16 M2 om. 16 (of. v. l. 15); D1 om. 164-176.

— ") B1 दुर्योधनस् (for एन्सुक्त्वा). G3 महाराज;
M (M2 om.) ततो राजा (for ततो राजन्). Dan damaged. — ") K3 Das D2. 5 G2 जने (D2 नरे) अर; K5 नरेश्वर: (for जनेश्वर:). Dan damaged.

— ") K3. 5 B Da Dn2 D2. 4-3 S एवो (K3 "वा) है;
Dn1 एवो हि (for इतोऽहें). Ś1 K3. 5 Da Dn1 वर:;
K1 D2-8 G2 वर (for वर्स्).

17 Ms om. 17 (cf. v. l. 15); D1 om. 17 (cf. v. l. 16). — a) Bs तथा (for तत:). — b) Das स्वरमकाशम्; D5 तस्स ; S स्व (Ms त )स्ममीपम् (for स्वरमकाशम्). G3 अस्तिमं. — K1 reads 17 twice consecutively. — cd) K4 (first time) ततो (sic); D1 ततस्तु. K1 पुरुषच्यान्नं. K4 (first time) प्रकरिच्यामि (for 'च्यासि). K5 संयुगे (for संयुगम्). K4 (second time) B Da Dn D4-8 अपकांते ततो भीको प्रहरिच्यसि संयुगे.

18 °) D1 अगच्छत; Ds निपपात (for निष्प").
— Ks om. 18°. — °) Ks B Da Dn Ds. 1.8 तैस्तु;
Ds शकीस्तु (sic); S सार्ध (for सर्वेर्). — °) Ks अपि (for इव).

19 °) T2 सु (for तं). Ši D5 नृपशार्ट्स — °)
T2 °विक्रम: (for °विक्रमम्). — °) Ši Ko. ३-५ B2
D1. 2 (orig. as in text). 8 S आरोपयत् (for आरोह:
यत्). Ši Ks-5 D1-8 T2 M4 रथं (for ह्यं). — °)
Da Dn Ds G1. 3 तथा; D1 तव (for तदा).

20 °) S " सकुदो (for "मुकुदो ). — ") K1. s. 4 B

धार्तराष्ट्रो महाराज विवभौ स महेन्द्रवत् ॥ २० भाण्डीपुष्पनिकाशेन तपनीयनिमेन च । अनुलिप्तः परार्ध्येन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २१ अरजोम्बरसंवीतः सिंहखेलगतिर्नृपः । शुशुमे विमलाचिष्माञ्झरदीव दिवाकरः ॥ २२ तं प्रयान्तं नरञ्यात्रं मीष्मस्य शिविरं प्रति । अनुजग्मुमहेष्वासाः सर्वलोकस्य धन्विनः । स्रातरश्च महेष्वासास्तिदशा इव वासवस् ॥ २३

हयानन्ये समारुद्ध गजानन्ये च मारत ।
रथैरन्ये नरश्रेष्ठाः परिवद्धः समन्ततः ॥ २४
आत्तशस्त्रश्र सहताः शकस्येवामरा दिवि ॥ २५
संपूज्यमानः कुरुभिः कौरवाणां महारथः ।
प्रययौ सदनं राजन्गाङ्गेयस्य यशस्तिनः ।
अन्वीयमानः सहितैः सोदरैः सर्वतो नृपः ॥ २६
दक्षिणं दक्षिणः काले संभृत्य स्वभुजं तदा ।

C.6. 4431 B.6. 97. 28

Dns Ds-s नृप (for नृप:). — °) B2 विवसी स (for धार्तराष्ट्रो ). Ś1 °राजन्; D3 °बाहुर् (for °राज). — d) Ś1 निवसी स; B2 धार्तराष्ट्रः (for विवसी स). B2-4 Da Dn D4-3 S पश्चि (T2 °दि; G3 °रि) झजन् (for सद्देन्द्रवत्). D1 वसी सूर्य इवोधतः

21 °) K2 वंडी ; K4.5 B1.2 Da Dn D1.7.8 G3 M5 मंडी ; B1 मंटी ; G2 M2.8 मांडि (for माण्डी ). B1 पुष्पिवकासेन ; B3 पुष्पस्काशेन ; T1 G M पुष्पप्रकाशेन . D1 कुरंटिकनिकासेन ; T2 गांडीवपुष्पप्रकाशेन (hypermetrio); Cv मांडीपुष्पिवकासेन . Ca oites मांडिपुष्पं ; Cc मही ; Cop तंडी . — b) D8 °निधेन (for °निभेन). Dar damaged . — b) K2 अनुधिस:; Dar D8 °लिस ; D6 °लिस (for °लिस ). K0.2.3 Dar D2.5.5 T2 Cd प्रार्धेन ; Co प्रार्धेन (for प्रार्थेन). — b) K5 तदाननसुगंधिना

22 °) Ks अरजांबरसवीत ; Bs विरजोंबरसं ; Ds अरजोंबरसंवीत . Cc. d cite अरजः. — °) Ds 'गतं; Co 'गतिर् (as in text). K1. s. 4 B Dai Dni Ds-8 M1. 4 नृप (for नृप:). — °) Bs अअवे (for अअमे). Ko-2 विसलाचिंद्यः; Ks Ds [s]सो तदा राजन्; Ds सुषमाचिंद्याल्; T2 विसलोचिं . — °) K9-5 B D (except D1. s) T G M1-8. 5 नमसीव; M4 दहिश्वव (for श्रदीव).

23 °) K2.8 D8 T2 तं प्रयातं; D8 संप्रयातं (for तं प्रयान्तं). — K0.1 Da Dn1 D5 om. (hapl.) 23da. — d) D1.8 पद्यतः (for घन्विनः). S सर्वेछोकेषु मानिनं — °) G2 M1 आतरं च (for आतर्श्व). S1 K5 महेब्बासं; K4 महावीर्यास्; T G1.8.4 नरब्याआस (G4 क्र); M नरब्याअं (for महेब्बासास्). — ') D5 त्रिदिशा (for त्रिद्शा).

24 b) Ds [s]ft (for w). - c) Ko-2.4 B D

( except D1-s) S रथानन्ये. K4 B Da Dn D1-s नरश्रेष्ठं; D1.s T1 G2.4 रथश्रेष्ठाः (D2 °ए:); D2 नराः श्रेष्ठाः. — d) K4 damaged. S सुतं तव (for समन्ततः). — After 24, T G M2 ins.:

376\* पदातयश्च स्वरिता नखरप्रासयोधिनः । परिवद्यमेहेष्वासं घातरराष्ट्रं महारथस् ।

[(L. 1) T2 नितरां प्रास (for नखरप्रास). —(L. 2) G2 महावलं (for रथम्).]

25 °) Dai आर्तशस्त्राः; Ds आत्रशस्त्राञ्च (for आत्रशस्त्राञ्च). Dai Ds सुसुहृदो (for च सुहृदो). Ki damaged. — °) Si Ds Ms. s महीपते. — °) Ks सहसा; T G Mi पुत्रा(Gs 'त्रां)क्ष; Mi-s. s पुत्रस्त (for सहिताः). — °) Ks [अ]मरादिभिः; T G Mi तदामराः (for [अ]मरा दिवि).

26 a) K (except Ko) B Da Dn D2.4.7 स् (for सं-). Śi संपूज्यमाना: — b) Ko.2 महारथा:; Bi 'र्थं; B2-4 Dn2 D4.7.8 'बल:; Di 'र्थै: T2 त्रिगर्तै: सर्वराजिम: — T2 om. 26 a. — ") D2 माययी (for म"). Da2 सर्वद्वं (hypermetric) (for सद्वं). K2.4 B Dn2 D2.4.7.8 राजा; D1 सोथ (for राजन्). — b) Śi Ko.1.4 महारमनः (for यशस्त्रिनः). — ) B2-4 Dn2 D4.7.8 सत्त्वं; Da Dn1 D5 सहितः; D1 तु तदा (for सर्वते:). S तमन्वयुर्महाराजः — ) K5 सहितो (for सर्वते:). Ši नृपोः (sio); Ko.1 नृपैः; K8-5 D2.8.6 नृप (for नृपः). B Da Dn D4.5.7.8 सोदरेः परिवारितः; D1 सुद्धितः सोदरेन्थः; S सोदराः सर्वतो रथे: (M1.2.5 सल्यदक्षिणं).

27 Ks om. 27°-28°. — °) Ks Bs दक्षिणे काले; Ks D1. 2 Ts G1. 8 M दक्षिणाकाले; Cv दक्षिणाकारें (for दक्षिण: काले). — °) Ks Bs D1. 7 संबूद्ध; Ds C. 6. 4432 B. 6. 97. 28 K. 6. 97. 29

हस्तिहस्तोपमं श्रेश्वं सर्वशत्रुनिवर्हणम् ॥ २७ प्रगृह्णसञ्जलीकृणामुद्यतान्सर्वतोदिशम् । श्रुश्राव मधुरा वाचो नानादेशनिवासिनाम् ॥ २८ संस्तूयमानः स्रतेश्र मागधेश्र महायशाः । पूजयानश्र तान्सर्वान्सर्वलोकेश्वरेश्वरः ॥ २९ प्रदीपैः काश्चनैस्तत्र गन्धतेलावसेचनैः । परिवर्श्वर्महात्मानं प्रज्वलद्भिः समन्ततः ॥ ३० स तैः परिवृतो राजा प्रदीपैः काश्चनैः श्रुभैः ।

शुशुमे चन्द्रमा युक्तो दीप्तैरिय महाग्रहैः ॥ ३१ कञ्चुकोष्णीषिणस्तत्र वेत्रझर्शरपाणयः । प्रोत्सारयन्तः शनकैस्तं जनं सर्वतोदिश्चम् ॥ ३२ संप्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं शुभम् । अवतीर्य हयाचापि मीष्मं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३३ अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्णः परमासने । काञ्चने सर्वतोभद्रे स्पर्धास्तरणसंवृते । उवाच प्राञ्जलिभीष्मं बाष्पकण्ठोऽश्चलोचनः ॥ ३४

संवृत्त-; Ds संहल; Ca संमृत्य (as in text). B1
सुभुनं; Ca स्वभुनं (as in text). Si Ko सुमृत्यं सुसुभुनं; Ca स्वभुनं (as in text). Si Ko सुमृत्यं सुसुभुनं तथा; K1 स्वं आंत्यं स्वभुनं तथा; K2 स्वभृत्यं स्वन्वां तथा; K5 D2 स्वभुत्स्क्यं (D2 \*दृत्य) भुनं तदा;
S विवृत्या(T1 G1 उद्यम्या-; G2 विस्मृत्या) छेकृतं भुनं— \*) K1 हस्तां (sic); D8 हस्ती- (for हस्ति-). Si
Ko-2.4 D2.8 पीनं; K6 D2 दिन्द्यं; B2.4 Dn2
(before corr.) D4.6.7 होक्यं; Da2 Dn (Dn2 marg.
by corr.) D5 होक्यं; D1 सन्द्र्यं; S सौम्यं (for होक्षं).
Cd (gloss) होक्षिकं- & Cn: संमृत्य समुदृत्य । होक्षं
हास्नादिशिक्षासंपद्मम् । &

28 Ks om. 28<sup>cb</sup> (of. v. l. 27). — ") K4 झ-गृह्मन्; D1 प्रगृद्ध; T2 स गृह्मन् (for प्रगृ). Ko Da Dn1 Ds. 5 G2. 8 M5 अंगलिट् (Ko Da D3 "लीर्); D1 [अ]अ्यंगलीन्; T G4 M1-3 अंगलिं. — ") Ś1 Da1 T2 G8 M1. 8. 5 उद्यतां; D1-3. 6 M4 उद्यता:; T1 G1.2.4 M2 उद्यतं. Ś1 "तो भूगं; K4 B Dn2 D1. 4. 6-8 "तो दिश: (for "तोदिशम्). — ") D2 शुश्रुवे; T2 शुश्रुवुर् (for शुश्राव).

29 \*) \$1 संस्तूर्यमानः; D1 संस्तूयमानैः Da1 सुतैश्च; D5 भूतैश्च. — \*) D1 व्हः (for व्यशाः). — \*) K4 पूज्यमानश्च; D8 पूजयानस्तु. — \*) M1-3. 5 सर्वलोकेश्वरः प्रसुः

30 °) M2 प्रभूपै:; Ms प्रदीहै:. — °) K2 ° से-चन:; Ks B1. 2. 4 Da2 Dn D2-4. 7 T1 G M2. 4 ° से-चितै:; D6. 8 T2 ° सेवितै: (for ° सेचनै:). K5 गंधतेला-दिवासितै:; D1 वेणुकर्तरपाणयः (cf. 32°). — °) K4 B2. 4 Dn2 D4. 5. 7. 8 सहारमान:; Da Dn1 ° राजं (Da1 ° राज) (for ° स्मानं). — व ) M1 समन्वितः (for सम-न्तसः). — After 30, D6 ins.:

377\* देवासुरे यथेन्द्रोऽस्तौ संप्रामे च मयंकरे ।
31 \*) Dai Ds परिव्रतो . — Ds om. (hapl.)

316-33°; Ds om. from असे: (in 316) up to खाधिण (in 32°). — 6) B2-4 Dn2 Ds. 8-8 उचलन् (for असे:). — 6) Ko. 2 दीसो; Gs युक्ते (for युक्तो). — 6) K4 हसैर; T2 दीपैर् (for दीसैर्).

32 Ds om. 32 (cf. v. l. 31). — ") Ds om. कज़ुकोध्योषिण (cf. v. l. 31). K1 Ts Ms कंजुकोध्योषिण (K1 "सीष)णस्तत्र; K2 B2-4 Dn2 Ds. 5-8 कांचनोध्योषिणस्तत्रः — ") S1 Ts "जर्झर"; K0. 1. 3. 5 Da1 D1. 3. 6 "जर्जर"; M1. 3 "घर्घर"; Ms "निझर" (for "झर्झर"). Ca cites वेत्रझर्जराः; Co जर्जरः. — ") K2. 4 B3. 4 Dn2 D1 प्रोत्साह (Dn2 "द)यंतः; B2 प्राच्छद्यंतः; Da D5 प्रोत्साह (Da1 "र)यंतं; T2 प्रोत्सारयावः (for प्रोत्सारयन्तः). B2 कनकेस (for चानकेस). — ") D5 तं जन्यं; T2 स्फूर्जेतं (for तं जनं). K8 सर्वतो ययुः; K5 सर्वतोयुतः; Da1 D1 सर्वतो दिशः (for सर्वतोदिशम्).

33 D2 om. 33° (cf. v. l. 31). — °) K1 स प्राप्य (for संप्राप्य). S च (for तु). — °) K3 भ्रुवनं; K5 D2.6 भवनं; T2 शिबिरं (for सदनं). D5 प्रति (for ग्रुभम्). — D2 om. 33°-34°. — °) K2 D1 T2 M4 रथाञ्चा (K8 °द्वा)पि (for द्वयाञ्चापि). — °) D22 D5 जनेश्वर; D6 M4 °श्वरं (for °श्वरः).

34. D2 om. 34<sup>ab</sup> (cf. v. l. 33). — a) D1 च तं;
T2 तथा (for ततो). — b) Ko निर्विण्णः; K2
निर्विणः; G1.2 M8-5 निष्णणं (for निष्णणः). — d)
Ś1 द्वार्चाः; K2.3 स्पर्धाः; K5 T1 G1.4 M4 सर्वाः;
D6 गुद्धाः; M1-8.5 विच्या (for स्पर्धाः). Cd cites
स्पर्धः. K5 D2 -संस्ते; T1 G -द्योभिते (for -संवृते).
D1 पराध्यांस्तरणावृते; T2 पराध्यांस्तरसंवृते. — /)
M1.8.5 साश्चनेत्रो महाबलः; M4 वाष्पकर्णाश्चलोचनः

35 Before 35, Ds ins. दुर्योधन दवाच - ")

त्वां वयं सम्रुपाश्रित्य संयुगे शत्रुम्रद्दन । उत्सहेम रणे जेतं सेन्द्रानिप सुरासुरान् ॥ ३५ किम्रु पाण्डुसुतान्वीरान्ससुहृद्गणबान्धवान् । तसाद्दृंसि गाङ्गेय कृपां कर्तुं मिय प्रभो । जिह पाण्डुसुतान्वीरान्महेन्द्र इव दानवान् ॥ ३६ पूर्वमुक्तं महाबाहो निहनिष्यामि सोमकान् । पाश्रालान्पाण्डवैः साधं करूषांश्रेति भारत ॥ ३७ तह्चः सत्यमेवास्तु जिह पार्थान्समागतान् ।

सोमकांश्र महेष्वासान्सत्यवाग्भव भारत ॥ ३८ द्यया यदि वा राजन्द्रेष्यभावान्मम प्रभो । मन्दभाग्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान् ॥ ३९ अनुजानीहि समरे कर्णमाहवशोमिनम् । स जेष्यति रणे पार्थान्ससुद्दरणवान्धवान् ॥ ४० एतावदुक्त्वा नृपतिः पुत्रो दुर्योधनस्तव । नोवाच वचनं किंचिद्धीष्मं भीमपराक्रमम् ॥ ४१

# इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥

 K4 B D (except D2.3) हि समाश्रिस (for समुपा").

 - b) K3 D1.2 शत्रुस्दनं; Dat D5 "स्दनः. - ")

 K3.4 B1 Da D1.5 G1-3 उत्सहाम (K4 B1 Da D5 "मो); D6 उत्सहे च (for उत्सहेम). \$1 K0-2 उत्सहे समरे जेतुं.

36 <sup>6</sup>) Ti Gi चीर (for चीरान्). — Ds om. (hapl.) 36<sup>bods</sup>. — b) Ti Gi 'ज्ञन' (for 'त्रण'). Ts सुद्धत्रणसंबाधवान्. — Ks om. (hapl.) 36<sup>ods</sup>. — ') Ks सहेंद्रेणेव दानवान्.

"उत Before 37, De ins. भीक्स उवाच - ") Ds एवस् (for पूर्वम्). Ko. 2-5 B Das Dn1 D2. 3. 5 M4 उक्तवा; K1 Da1 उक्तान् (for उक्तं). Dns D4. 6-8 अहं सर्वान्सहाराज - ") B1 पांडवान्; Ds संज्यान्; T2 संयुगान् (for सोमकान्). Da Dn1 D5 T1 प्रांचाले: (for "छान्). B1. 2. 4 केकचै:; Bs केकचै:; D(except D1-3) केकचै: (for पाण्डवै:). Ds सार्धि (sic) (for सार्ध). - ") K1 करूव्यं; K5 कुळ्णां; D1 काळ्यांश् (for कळ्यांश्). S क M1. 3 [ inf. 1. 2. 4 केकचै: (for पाण्डवै:). Ds सार्धि (sic) (for सार्ध). - ") K1 कळ्ल्यं; K5 कुळ्णां; D1 काळ्यांश् (for कळ्यांश्). S क M1. 3 [ inf. 1. 4 क्र )ळ्लांश्री सर्व (M संघ)शः

38 °) K. B Da Dn2 D. v. s T Ga स्वद्भचः (for सद्भाः). — °) Ko M1-8 s ससोमकान्; K1 G2 समा नामान्; D3 समागजान् (sic) (for समागतान्). — °) M1-8 s पांचाछां आ (for सोमकां आ). K4 सोमकं च महेष्वासं. — °) D2 सस्यवान् (for 'वाग्). K3 D1-8 s पार्थिव (for भारत). K5 सत्यं वा सर्वपार्थिवान्; M4 सत्सत्यं कुरु भारत.

39 °) D₂ लीलया (for द्यया). D₁ द्यया दिष् वात्राजन्; S अथ वा न (M ते) द्यातीवः — °) Si प्रेच्य° (for द्वेच्य°). K8-5 D1.2 मिय (for सम). Ti G M द्वेच्यता मिय वा वि(Ms प्र)भो; T² द्वेषाद्वापि मिय प्रभोः — °) G² मंद्वाक्य° (for मन्द्रभात्य°). K4 D2.3 चापि (for बापि). — °) Ko-2 यदि (for सम).

40 K2 om. (hapl.) 40. — °) Da Dn1 Da सर्वान् (for पार्थान्). — d) S1 Ko. 1 Ba Da-8 ससुद्वः जनबांधवान्; B2 ° द्वर्गंबांधवान्; Ds °द्वणसोसकान्।

41 Before 41, Ds ins. संजय उवाच - ") K4
B D (except D1-s.6) स एवसुक्ता नृपति: - ")
Dat घचनं किं च; Ds T1 G1.3.4 किंचिद्वचनं (by
transp.). M4 न चोवाच परं किंचिद् - - ") K4 B
Das Dns D4.5.7.8 सत्यपराक्रमस् (for सीस"). Dat
Dn1 D1 भीको सीमपराक्रमः

Colophon om. in \$1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko. 2 mention only नवसे युद्ध विवसे; K1 अ \* मे \* ज \* क \*; T2 नवसे द्वि: M1. 8. 8 नवसदिवसे; M1 नवसे द्विके. — Adhy. name: K4 दुर्योधनसंत्रणं; Da Dn1 D1. 8 दुर्योधनवानयं; D8 दुर्योधनसी दससागसः; T1 G2. 4 M1-8. 8 दुर्योधनस्व वान्यं; T2 दुर्योधनवधनं. — Adhy. no. (figures, words or both): Dn2 T2 M8. 4 94; D6 T1 G92; M1. 2 93 (as in text); M8 95. — Śloka no.: Dn D5 42; D8 45.

38

C. 6. 4448 B. 6. 98. 1 K. 6. 98. 1

### संजय उवाच।

वाक्श्रल्यैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धः पितामहः ।
दुःखेन महताविष्टो नोवाचाप्रियमण्विष ॥ १
स ध्यात्वा सुचिरं कालं दुःखरोषसमन्वितः ।
श्वसमानो यथा नागः प्रणुनो वै शलाकया ॥ २
उद्दृत्य चक्षुपी कोपानिर्दहिनव मारत ।
सदेवासुरगन्धर्वे लोकं लोकविदां वरः ।
अत्रवीत्तव पुत्रं तु सामपूर्वमिदं वचः ॥ ३
किं चु दुर्योधनैवं मां वाक्श्रल्यैरुपविध्यसि ।

घटमानं यथाशक्ति कुर्वाणं च तव प्रियम् । जुह्वानं समरे प्राणांस्तवैव हितकाम्यया ॥ ४ यदा तु पाण्डवः शूरः खाण्डवेऽग्निमतर्पयत् । पराजित्य रणे शक्तं पर्याप्तं तिनदर्शनम् ॥ ५ यदा च त्वां महाबाहो गन्धवैद्दितमोजसा । अमोचयत्पाण्डसुतः पर्याप्तं तिनदर्शनम् ॥ ६ द्रवमाणेषु शूरेषु सोदरेषु तथामिमो । स्तपुत्रे च राधेये पर्याप्तं तिनदर्शनम् ॥ ७ यच नः सहितानसर्वान्विराटनगरे तदा ।

### 94

1 °) Ks वास्सस्यैस् (for वाक्शस्यैस्). — °) T² स च विद्धः. Ks. s D². s महारथः; B Da Dn D₄. s. 7. s महामनाः (for पितामहः). — °) Ks. s D8 नोवाच वचनं किंचित्; S नोवाच दुःस्रोपहतो. — °) Śі Ko. 1 Dı प्रियम् (for [अ]प्रियम्). Ks. s प्रियमप्रियमण्वपि; D8 प्रियं वा चापि विप्रियं; S द्वा(M1. 8. s न-; M² ना)- प्रियं प्रियमण्वपि (T² वापि न प्रियं).

2 °) Ti Gi Mi स तु ध्यात्वा चिरं कालं; Ti ध्यात्वा स सुचिरं कालं. — °) Si Ko दु:खाद्रोषसमः वितः; Bi Dai Di दु:खारोकं. — °) Si Di महानागः (for यथा नागः). T G श्रसक्षित्र महानागः. — d) Ki Mi प्रतुस्तो; Bi प्रसिद्धा; Da Dni Di. 7 प्रजुस्तो; T G Mi वितुस्तो; Mi. 8. 5 प्रकृत्तो (for प्रणुस्तो). Ki Bi-8 Dai Di. 6-3 S वाक्शलाकया; Dai Di विश्वाः.

3 ") Ko. 5 Ds. 8 Ts M1. 8. 4 उद्ध्य (for उद्ध्य). Si लोकान्; Ko-s तस्मान्; Ks. 5 Ds. Ds. 5 Ts G रोषान् (for कोपान्). — b) Bs पार्थिव (for भारत). — b) Ds S 'गंधर्वन् (for भारत). — b) Ds S 'गंधर्वन् (for भारत). — b) Ds लोकान् (for लोकं). Ko-s लोकविशारदः; Dal 'विदांबरः; Dl 'विदांबरः S लोकान्काल (Gs लोकपाल) इवापरः — b) Si पुन्नेस्तु (sio); Ks. s. s B D (except Dl. s. s) पुन्ने स. — b) Ko. 1 Dl S सांस्व' (for साम').

4 Before 4, Ds ins. भीष्म उवाच - - ) K1. 8

D2 T2 तु; K2.4 B1-3 Da Dn D4-8 त्वं (for तु).

K4 तुर्योधनैयासान्; D6 'धनेत्यं मां. — b) T2 वाक्शरेर् (for वाक्शत्येर्). K3 सपविध्यसि; K4 B1.3.4

Da Dn D4.5.7.8 सपकृंतासि; B2 उपकृंतासि; D6 उपविध्यसे; T1 G सामि (G2.3 'पि) विध्यसि; T2 M परिकृंतसि (for उपविध्यसि). D1 वाक्शत्येन निकृंतसि.
— ') G2.4 यत' (for घट'). K3.5 D1-3.6 यथाशक्त्या. G1.3 यथाशक्ति यथोत्साहं. — ') K1 तव च
(by transp.). — ') K5 D2 S जुह्नंतं (for जुह्नानं).
— ') K2-5 B D (except D1.8) G8 तव वै; T2

तथैव (for तवैव). K3.5 B D T2 M प्रिय' (for हित').

5 °) Śi Ks. s Ds. s बदा तं; Da Dni Ds स यदा; Di यदा च. Ki Dai पांडवा: श्रूरा: Ts M पुरा बाल: पांडवेय: — °) Bs खांडवेश्निनतपंयत् (sio). — °) Ts पुरा जिल्ल (for प्राजिल्ल). Ki रणेशक्यं (for रणे शकं).

6 \$1 om. (hapl.) 6; K2 om. (hapl.) 6-7.

- a) T2 G2 यथा (for यदा). K0.1 M1.2.5 स्वा
(for स्वां). - b) T2 गांधवेंर्. G8 इतस् (for इतस्).

- b) K0.1.4 असोचयन्पांडुसुताः

7 Ko. 2 om. (hapl.) 7 (for Ks, of. v. l. 6).

— \*) D1 सै व्येषु (for क्रूरेषु). — \*) K1. 4 D1 तथा
विसो; Ks. 5 Ds G1-8 M तवाभिसो (M4 °सो:); B
Da Dn D4-8 तव प्रसो; D2 च ते प्रसो; T1 G4
तवापि सो. — \*) Da1 D5 राधेथ. K5 स्तपुत्रेपराखेथे
(sio).

एक एव समुद्यातः पर्याप्तं तिन्नदर्शनम् ॥ ८
द्रोणं च युघि संरब्धं मां च निर्जित्य संयुगे ।
कर्णं च त्वां च द्रौणिं च कुपं च सुमहारथम् ।
वासांसि स समादत्त पर्याप्तं तिन्नदर्शनम् ॥ ९
निवातकवचान्युद्धे वासवेनापि दुर्जयान् ।
जितवान्समरे पार्थः पर्याप्तं तिन्नदर्शनम् ॥ १०

को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवं रमसं रणे । त्वं तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥११ सुमूर्षुर्हि नरः सर्वान्यक्षान्पश्यति काञ्चनान् । तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पश्यसि ॥१२ स्वयं वैरं महत्कृत्वा पाण्डवैः सहसृद्धयैः । युष्यस्व तानद्य रणे पश्यामः पुरुषो भव ॥१३

C. 6.4465 B. 6.98.18

8 Ds T2 M2 om. (hapl.) 8. — ") Ko-2 यः स; Da Ds यत्र; D2 यतु; M4 यश्च (for यज्ञ). D1 सहिताः सर्वे; T1 G4 संगतान्सर्वान् (for सहितान्सर्वान्). — ") B8 D2 विराटनगरं तदा. — ") D1 जिता श्रोकेन पार्थेन; S (T2 M2 om.) एक एवाजयत्पार्थः — After 8, Ko.1 (both om. 9), ins. 378\*; while K2 ins. lines 1-2 of 378\*.

9 Ko. 1 om. (hapl.) 9. — a) Gs द्रोणक्ष (for द्रोणं च). Si निर्जिख; K4 दुर्धंषं; T G4 M1. 8. 8 संकुद्धो; G1-8 M2. 4 संक्ष्यो (for संक्ष्यं). D1 द्रोणं युधि विनिर्जिख: — b) D1 त्वां (for मां). — N om. 9 d. — c) T2 क्रणं द्रोणि तथा त्वां च. — d) M सुसार्धः. — T1 reads 9 twice consecutively. — e) Si Da2 D5 च; K3. 5 D1. 2. 6 S (T1 both times) नः (for स). D1 समादाय; M1 वतां. — N (D2 om. [hapl.] lines 1-2) ins. after 9 (Ko. 1, after 8):

378\* तथा द्रौणि महेन्वासं शारद्वतमथापि च ।
गोप्रदे जितवान्पूर्वं पर्याप्तं तक्षिदर्शनम् ।
विजित्य च यदा कर्णं सदा पुरुषमानिनम् ।
उत्तराये ददौ वस्तं पर्याप्तं तक्षिदर्शनम् ।

[Ks reads lines 1-2 after 8; Ds reads ( sec. sm.) lines 1-2 in marg. — (L. 1) Ks. 5 Ds बदा (for तथा). Śi Ks Ds बा (for च). — (L. 2) Di विजितान् (for जितवान्). Ks Da Dni Ds पार्थ: (for पूर्व). — After line 2, Ks reads 10<sup>ab</sup>. — (L. 8) Di निजित्य (for विजित्य). Śi Ks Bs Ds. 8 यथा; Ko-2 तथा; D2 तदा (for बदा). Śi मम (for सदा). Ds पूरुपमानिनं. — (L. 4) Da Dni Ds. 5. 7 उत्तराय दशे (Dai विदे दे ).]

- Das Ds repeat 9er, after 378\*.

10 Ks reads 10<sup>ab</sup> after line 2 of 378\* (cf. v. l. 9). — b) Ks. s D2 यदेको (Ks एकौ व) हरावा॰ न्युरां. — b) Ko प्राप्तां; K2 प्राप्ताः (for पार्थः). K2. s D: अर्जुनः समरश्लाघी. — After 10, Ks ins.:

379\* अवश्यं हितकामेन पार्षतेन च धीमता ।; while Ds (marg. sec. m.) ins. 380\*.

11 Dns om. 11<sup>ab</sup>. — a) Ks हि तं (for रणे).
T1 G2. 4 हंतुं (for जेतुं). — b) Ko-2 नृप; B2-4
D4. 5. 7. 3 तत्।; D5 T2 M4 सत्।; M1-3. 8 युधि (for रणे). — Si K B8 D2 Dn D2. 5. 6 T1 G ins.
after 11<sup>ab</sup>: D5, after 11: D3 (marg. sec. m.),
after 10:

380\* यस गोसा जगद्गोसा शङ्कचकगदाघरः । वासुदेवोऽनन्तशक्तिः सृष्टिसंहारकारकः । सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः । उक्तोऽसि बहुशो राजसारदायैर्महर्षिभिः ।

[(L.2) Dns Ds महा° (for Sनन्त°). Ds Ti G जगत्सष्टिश्चिति° (for Sनन्तशक्तिः सृष्टि°). — (L.3) Ds Ti G सर्वेषां नो वासुदेवः (for the prior half.). —(L.4) Si Ki उक्तीपि; Ko Ds Ti G उक्ती हि; Ds उक्तत्त्वं. Dai वज्रशी राजन् (sic). Ks. 5 Ds. 6 नारदा-दिम°.]

— After 380\*, Dai Dis De repeat 11st. — °)
Be \( \) (for \( \) \( \).

12 ") Ts ततः (for नरः). K1.8 Das Ds.8 सर्वो; K2 Das Dnı (before corr.) Ds सर्वे; Dnı (by corr.) सर्वा (for सर्वान्). Dı Ga सम्प्रेच नराः सर्वे (Gs सर्वान्). — ") Gs प्रयसि; Dı प्रयंति. Ms काननान् (for काञ्चनान्). — ") Ms इह (for अपि). — ") K3 Dr Ts विपरीतान्म (Ts "अ) प्रयसि.

13 °) D1 त्वया; G1. s स त्वं (for स्वयं). — ) Si स्ंजयै: सह (by transp.); Dai Dni (before corr.) Ds सह संजयै:. — °) Ds तेनाब (for तानब). C.S. 4466 B. 6. 98. 19 K. 6. 98. 19 अहं तु सोमकान्सर्वान्सपाश्चालान्समागतान् ।
निहिनिष्ये नरच्याघ्र वर्जियत्वा शिखण्डिनम् ॥ १४
तैर्वाहं निहतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम् ।
तान्वा निहत्य संग्रामे प्रीति द्रास्थामि वै तव ॥ १५
पूर्वं हि स्त्री सम्रत्पना शिखण्डी राजवेश्मिन ।
वरदानात्पुमाञ्चातः सेषा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥ १६
तामहं न हिनष्यामि प्राणत्यागेऽपि भारत ।
यासौ प्राङ्गिमैता धात्रा सेषा वै स्त्री शिखण्डिनी ॥ १७

सुखं खिपिहि गान्धारे श्वोऽसि कर्ता महारणम् ।
यज्ञनाः कथिष्यन्ति यावत्स्यास्यति मेदिनी ॥ १८ः
एवस्रक्तस्तव सुतो निर्जगाम जनेश्वर ।
अभिवाद्य गुरुं मूर्झा प्रययो खं निवेशनम् ॥ १९
आगम्य तु ततो राजा विसुज्य च महाजनम् ।
प्रविवेश ततस्तूर्णं क्षयं शत्रुक्षयंकरः ।
प्रविष्टः स निशां तां च गमयामास पार्थिवः ॥ २०

# इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्नवतितमोऽष्यायः ॥ ९४ ॥

— d) K1.2 मध्यमः; Da D5 M2 पश्याम (for पश्यामः). D1 T1 G तव पौरुषं; M2 lacuna (for पुरुषो भव). — After 13, S ins.:

381\* अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः ।

14 b) K2.8 B Da Dn D2.4.7.8 G2 पां(B1-8 Da1 Dn G2 पं)चालांश्च (for सपाञ्चालान्). D1 स-संजयान्; G1 समागधान् (for समागतान्). D6 पांचा-लान्समुपागतान् — b) K1 रणे ज्यात्र; T1 G4 महाराज (for नरज्यात्र). — 7) T1 G वर्जीयेष्ये शिखंडिनं

15 °) K1 तैआहं; G2 M1-3.5 तैवांपि (for तैवांहं). G1.8 M संखे; G2 संवे (for संख्ये). K8.8 D2 तैरेव हि इतः संख्ये; T1 G4 तैवां विनिद्दतः संख्ये; T2 तैवां हतस्तु वै संखे. — °) K4 T1 G निर्जित्य (for निद्दत्य). B Dn D4.7.8 T1 G समरे (for संप्रामे). — °) K0-2 या( K2 य) स्थामि; K4 D2.8 घास्यामि. K0-2 वै परां ( K0 ° रं ); D2 ते परां ( for वै तव). K3 प्रीतिं घास्याम रे परां; B Da Dn D4-8 प्रीतिं दास्याः स्यष्टं तव.

16 a) K4 तु स्ती; S (except · G2 M4) स्ती हि (by transp.). — ') K3 पुरा जाता; K4 पुना-अता; K5 पुनर्जाता · — a) D1 शैशवे (for सैवा वै).

17 Ko-2 D2 om. (hapl.) 17; D3 reads it in marg. — ") K4. 5 B D (except D3; D2 om.) तम् (for ताम्). — ") D1 "त्यागेन. — ") K5 D6 T2 M1. 3-5 या सा; B2 सो वै; D4. 8 T1 G योसी (for यासी). T3 न (for प्राष्ट्र). S1 निर्दिता; T G निर्मितो। Cv सेवावाष्ट्र निर्मिता घात्राः — ") D3 सेवेवा (for सेवा वै). D1 सेवा क्रीति शिखंडिनी।

18 a) Ko-2 स्वयं (for मुखं). K8.5 D1-8 M मु(K3.5 D1.2 स) मुखं स्वप गांधारे (K3 र); T1 G मुमुखस्तव गां . — b) D5 कृत्वा (for कर्ता). T1 G महत्वणं (for महारणम्). — b) K2 B D S Cv यं जनाः (D2 सजानाः; T2 संजाताः; G3 ये जनाः); K4-जना यं (for यजानाः). D8 Dn1 D5 क्ययंति सा-— b) M5 स्थासंति. G3 मेदिनीं.

19 Before 19, Ds ins. संजय उवाच • — b) Ś1: Ks नरेश्वर (Ks "र:); Ko. 2 D1 T1 G1. 2. 4 M1. 8-6 जनेश्वर: (G1 "रं) (for जनेश्वर) • — d) K1 D2 T2 M स्व- (for स्वं) • D1 यथी स्वं स्वं निवेशनं •

20 °) \$1 K8. 5 D2 T1 G च (for तु). G8 महा-राजा; M2 ततो मूर्शा. — b) K3 विसर्थ च; D8 विसर्थ च; M2 स विस्तर्थ. Da Dn1 D5 तु (for च). K4 महाचमूं; Ca 'जनस् (as in text). — ') T1 G क्षयं (for ततस्). T2 स्तः (for त्णा). — d) K3 स्वयं; T1 G4 राजज्; T2 प्राहं; Ca. c. d क्षयं (as in text). K1 श्रुश्वर्यकराः; K4 D5 G1. 8 'क्षयं-करं; T2 M 'भयंकरं (M5 'रः). — ') S (except M5) प्रहृष्टः (for प्रविष्टः). Da1 T1 G1. 8, 4 M1 सन् (for स). — ') G8 [आ]गमयामास. \$1 M2 मारतः; K2 Da D1. 3 M1. 4 पार्थिव.

Colophon om. in N. — Adhy. name: M1-8. क अञ्चनप्रशंसनं: — Adhy. no. (figures, words or both): T1 G 93; T2 M8. 4 95; M1. 2 94 (as in text); Ms 96, ९५

संजय उवाच ।

प्रभातायां तु शर्वयाँ प्रातरुत्थाय वे नृषः ।

राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति ह ।

अद्य भीष्मो रणे कुद्धो निहनिष्यति सोमकान् ॥ १

दुर्योधनस्य तच्छुत्वा रात्रौ विरुपितं बहु ।

मन्यमानः स तं राजन्यत्यादेशिमवात्मनः ॥ २

निवेंदं परमं गत्वा विनिन्ध परवाच्यताम् ।

दीर्घ दृध्यौ शांतनवो योद्धकामोऽर्जुनं रणे ॥ ३

इङ्गितेन तु तज्ज्ञात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम् ।
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमचोद्यत् ॥ ४
दुःशासन रथास्तूणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः ।
द्वात्रिंशत्त्वमनीकानि सर्वाण्येवामिचोदय ॥ ५
इदं हि समनुप्राप्तं वर्षपूगाभिचिन्तितम् ।
पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः ॥ ६
तत्र कार्यमहं मन्ये भीष्मस्यैवाभिरक्षणम् ।
स नो गुप्तः सुखाय स्याद्धन्यात्पार्थांश्र संयुगे ॥ ७ क्षित्रस्थाः

### 95

1 Nom. संजय उवाच. — ") Ks D2 प्रच्युतायां (for प्रभातायां). K2-4 B D च (for तु). Ks क्षथ्य च्युतायां शर्वयां. — ") Da2 D4.7.8 तान् (for वै). K2 नृप. — ") T2 राजन् (for राज्ञ:). K1 Da1 Dn1 समाज्ञापयते; K6 समाज्ञापयतां; D1 "हूप ततः. — ") S1 T1 G च; K3 वै (for ह). K5 तां सेनां योजयेति ह. — ") K5 क्षथ्य (for अद्य). K1 भीक्मे. B2 transp. भीक्मो and कुद्धो. — ") K3 निहनिक्यसि.

2 Before 2, K4 ins. संजय उवाच; D8 वैद्यांपायन उवाच - - °) D1 श्रुत्वा तु (for तच्छुत्वा) - °) M1. 8-5 तदा (for राजो) . D2 मुहु: (for बहु) - °) T3 भानं (for भानः) . K5 स तदा (hypermetric); D6 भीदम; T1 G M स तद; T3 मुदा (for स तं) . K5 राजा (for राजन) . D1 मन्यमानो गतं राज्यं . - °) D2 सत्या ; Ca. d प्रसा (as in text) . T1 G4 इह (for इव) . Da1 D5 [आ]स्मिन (for [आ]स्मनः)

3 °) Ds सर्ण (for प्रसं). Ds कृत्वा (for प्रसं). Ts M स निर्वेदं परं गत्वा · - °) Ks निर्विद्य; Ts निश्चित्य; Gs प्रणुद्य (for विनिन्द्य). Si Ks. s Bs D1-s. s प्रवक्ष्यतां; K1 'वाक्ष्यतां; Bs 'मृत्यतां; Gs प्रिवार्थतां; Co. v प्रवाद्यताम् (as in text). - °) Ts दीनं (for दीर्घ). Ds दश्मी (for द्यों).

4 Before 4, Ds ins. संजय उवाच. — \*) Ks. s Ds इति तेन; Ms उंगितने (sic); Co इक्तितेन (as in text). Ks Ds Ts G1-8 तं (for तज्.). Ks Gs श्रुत्वा;  $D^2$  कृत्वा (for ज्ञात्वा). —  $^6$ )  $K_0$  गांगेयस्य.  $K_5$  विनिश्चितं;  $B_1$  विचेष्टितं;  $D_5$  विचितितुं;  $G_5$  विचित्त तं. —  $^4$ )  $K_5$   $D_1$ .  $^2$  अनोद्यत् (for अचोदः).

5 K2 om. (१ hapl.) 5. Before 5, Ds ins. दुर्बीधनः. — " ) K3 D1.3 G1 M2 रथातूणै; Da1 D5
T2 रथांस्तूणै. — " ) K3 D21 D1.2.6 G2.8 युज्यतां
(for युज्यन्तां). K0.1 D1.3 M "रक्षणे (for "रक्षिणः).
— " ) K1 द्वान्तिंशं स्वाम्; K8.5 D2.5 द्वानिंशतिस्
(K5 D2 द्वानिंशतिस्); K4 B D2 D1 D1.2.4.6-8
Cv द्वानिंशतिस् (D12 "तिर्) (for द्वानिंशत्तम्). S
द्वानिंशतिसद्स्ताणि. Co cites अनीकं. — " ) S सर्वा(T2 रथा)नेव (for सर्वाण्येव). K8.5 D2 [अ]भिनोदय; K4 [अ]भ्यदेशयत्; D2 D5 [अ]भिनोदयत्;
T2 [अ]भ्यभोद्य; G2 दि योजय.

6 \*) Ks Ds समित्रातं. Ti G अयं दि समनु-प्रातो. — b) Ti G 'चितितः (for 'चिन्तितस्). — b) Ds वधोपायं (for सतैन्यानां). — b) Ks वाधाः Ka तथाः Ds समः Ds वंधो (for वधो). Ds रोषस्य (for राज्यस्य). Ko-s गांगेयस्य च संगमः Ks वधो राज्ञश्च वा मतः

7 %) Ks. 5 B D (except D1. 8) Ts M कार्यतमं (for "महं). Co cites कार्यम् (as in text). Ko तव कार्य महत्मन्ये; K1 तज्ञाकार्य महं मन्यो (sic); Ks तव कार्य महत्सेन्ये. — ") Das Ds Gs "स्वेव; Ds "मेद (for "स्वेव). Ks B1. 2 Ts Gs [अ]मिरिश्चणं (Ks "णः). — ") Ks सेना (for स नो). Si Ki गुसाः; Ko. 5 गोसा - Ks. 4 B Da Dn Ds—8 Ti G स(Ds सा)हायः स्थादः; Ks. 5 सस्वाय स्थादः; Di सस्वा यसाव्

C. 6. 4481 B. 6. 98. 34 K. 6. 98. 34 अत्रवीच विशुद्धात्मा नाहं हन्यां शिखण्डिनम् । स्त्रीपूर्वको इसौ जातस्तस्माद्वज्यों रणे मया ॥ ८ लोकसदोद यदहं पितुः प्रियचिकीर्षया । राज्यं स्फीतं महाबाहो स्त्रियश्च त्यक्तवान्पुरा ॥ ९ नैव चाहं स्त्रियं जातु न स्त्रीपूर्व कथंचन । हन्यां युघि नरश्रेष्ठ सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ १० अयं स्त्रीपूर्वको राजञ्जिखण्डी यदि ते श्रुतः । उद्योगे कथितं यत्तत्तथा जाता शिखण्डिनी ॥ ११

कन्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च योत्स्वित भारत ।
तस्वाहं प्रमुखे वाणान मुश्चेयं कथंचन ॥ १२
युद्धे तु क्षत्रियांस्तात पाण्डवानां जयैषिणः ।
सर्वानन्यान्हिनिष्यामि संप्राप्तान्वाणगोचरान् ॥ १३
एवं मां भरतश्रेष्ट्रो गाङ्गेयः प्राह शास्त्रवित् ।
तत्र सर्वात्मना मन्ये भीष्मस्यैवामिपालनम् ॥ १४
अरक्ष्यमाणं हि वृको हन्यात्सिंहं महावने ।
मा वृकेणेव शार्दूलं घातयेम शिखण्डिना ॥ १५

(for सुखाय स्वाद्). — d) De हन्यन्; M1 हन्यां. D1 पार्थास्तु; D1 पार्थं च; T2 पार्थान्स; M3 पार्थाझः K4 सर्वेश: (for संयुगे).

8 °) B Da Dn Di. 5. 7. 8 हि; Di. 3. 6 स (for च). Di स्वयं भीडमो; Gs स गुद्धारमा. Gi damaged.

— °) Gi damaged. — °) K2 B D (except Di-3)
राजंस; Gs राजा (for जातस). T2 स्वीपूर्वकत्वाद्विज्ञातं.

— в) Gs वध्यो (for वज्यों). K2. 5 B2-4 Da Dn
Di-5. 7. 8 M2 मया रणे (by transp.); K8 महारणे.
D6 मया वज्यों रणांगणे; T2 M1. 3-5 श्रुतो (T2 °तं)
भीडमेण धीमता.

9 °) Ks छोकसद्भवयं कापि; T2 M पूर्व सक्तं (T2 °कुं) महासत्त्व (T2 °राज). — °) K4 स्कीतं राज्यं (by transp.); Dai रायस्कीतं; D5 रायं सितं; M5 राज्यं स्थितं. M2 °राज (for 'बाहो). — व) T2 M2.4 सियं च. T1 G4 पुना (for पुरा).

10 °) \$1 नैवसाह; Ks Da1 Ds. 6 T1 G1. 2. 4 न चै(Da1 चे)वाहं; Da2 D1. 5 नैव जात; T2 न च जातं (for नैव चाहं). \$1 जातं; Da2 D1. 5 चाहं (for जातु). — 5) B1 कदा° (for कथं°). T1 G स्त्रीपूर्व वा कदा(G2. 8 कथं)चन. — 6) B2 T1 G1. 3. 4 युद्धे (for युधि). Ms. 5 नरश्रेष्ठे. — 6) K3. 5 D2. 2. 6 T2 M तस्तर्व (K3. 5 D2. 6 तत्सत्यं; T2 अतस्त्वं) प्रश्निति ते.

11 °) G1 damaged. Ds बापि (for राजज्र).
— °) Da Dn1 Ds यदि वि-; G2 ते यदि (by transp.).
Ś1 Ko D1 श्चरं. — °) Ca. c उद्योगे (as in text).
Ds यत्ते; Ds यत्तु; Ds यह्म; T1 G1. 2. 4 सर्व; T2
M1 (sup. lin. as in text) गुह्मं; G3 पूर्व; Cv तत्तत् (for यत्तत्). — व) D1. 2 T G M1 (sup. lin. तत्)
यथा जाता; M1 क्यं जाता (for तथा जाता).

12 a) Ds पुरा; Ts Gs. 4 पुनर् (for पुमाझ्).

Bs. 4 Da Dni Ds कन्यामनुद्यः स च मां. Ca oites

मनुद्यः. — b) Bl. s. 4 Da Dni Ds योधयिष्यति

भारत; Dns Ds. 7.8 स च मां योधयिष्यति — e)

K4 तस्याश्च (for 'हं). Gs प्राणान् (for बाणान्).

— d) K5 ग्रंचेहं.

13 °) K2. 8. 5 B Da Dn D1. 2. 4-8 T2 M युद्धे हि; K4 युद्धेत; D3 युद्धेहं; T1 G4 युध्येयं; G2 युद्धेयं K3 क्षत्रिये तात; K4 क्षत्रिया तात; D1. 4. 7 क्षत्रिया तात; T2 M क्षत्रिया (M2. 4 °यान्) राजन् - - °) K0. 1 D1 जयैषिणां - - °) K3. 5 D1-8 वाणगोचरे; K4 B3 G1 M °गोचरं; B1. 2 रणगोचरं; B4 Dn2 D4. 8-8 रणसूर्धनि; Da1 वर्णगोचरान्

14. °) K2 M1-8.5 सा; T2 से (for सां). Ko-1
B Da2 Dn D2.4.6-8 T G4 सरतश्रेष्ठ; Da1 D5 सरतः
श्रेष्ठं; G2.8 सारतश्रेष्ठो. S1 एवं स सारतश्रेष्ठो; M4
एवसादि स्थश्रेष्ठो. — °) M5 गांगेयं. K4 T1 G4 इत्सः
वित्; K5 D2 धर्मं"; Ca शास्त्र (as in text).
— °) K4 D1 G1.3 ततः (for तत्र). K4 युद्धे; S
(G2 sup. lin. as in text) कार्य (for सन्ये).
— d) K4 [अ] सिरक्षणं; G8 [अ] तुपाङनं (for [अ] सिपाः
ङनस्). K3.5 B D T2 M गांगेयस्यैव (B2 T2 °स्य च
M5 °स्वापि) पाङ (K5 °त) नं.

15 °) Ko Ds. 6 अरक्षमाणो (Ds. 6 °णं); Bs अवेक्ष्यमाणं; T1 Gs. 4 M1. 8. 5 आरक्ष्यमाणः (for अरक्ष्यमाणं). Gs [अ]भि-; M तु (for हि). K1 वृक्षोः
K5 D1. 2 रक्षमाणे वृको (D1 सृगो) हन्यातः; T2 रक्ष्यमाणस्तु काकोपि — °) K5 Ds मत्तं सिंहः; D1 सिंहः
राजं (for हन्यासिंहं). \$1 (sup. lin. as in text)
महास्मने; Ko. 2 Dns D4 °हवे; K1 B1. 2 °रणे;
B8 °वरुं; T1 G1 °स्थे; G1. 3 महद्दने. — °) \$1
K0. 1. 5 D2. 6 वृकेने(K0. 1 °णे)व; K3 Da1 D5 वृके

मातुलः शकुनिः शल्यः कृपो द्रोणो विविश्वतिः ।
यत्ता रक्षन्तु गाङ्गेयं तिसान्गुप्ते श्रुवो जयः ॥ १६
एतच्छुत्वा तु राजानो दुर्योधनवचस्तदा ।
सर्वतो रथवंशेन गाङ्गेयं पर्यवारयन् ॥ १७
पुत्राश्च तव गाङ्गेयं परिवार्य ययुर्धदा ।
कम्पयन्तो भ्रुवं द्यां च क्षोभयन्तश्च पाण्डवान् ॥ १८
तै रथेश्च सुसंयुक्तिर्दन्तिभिश्च महारथाः ।
परिवार्य रणे भीष्मं दंशिताः समवस्थिताः ॥ १९

यथा देवासुरे युद्धे त्रिदशा वज्रधारिणम् ।
सर्वे ते सा व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम् ॥ २०
ततो दुर्योधनो राजा पुनर्जातरमत्रवीत् ।
सव्यं चक्रं युधामन्युरुत्तमौजाश्र दक्षिणम् ।
गोप्तारावर्जनस्तैतावर्जनोऽपि शिखण्डिनः ॥ २१
स रक्ष्यमाणः पार्थेन तथासामिविवर्जितः ।
यथा मीष्मं न नो हन्याहुःशासन तथा क्रुरु ॥ २२
श्रातुस्तद्वचनं श्रुत्वा पुत्रो दुःशासनस्तव ।

C. 6. 4496 B. 6. 98. 49 K. 6. 98. 49

(Ks को )न च; Das D1.8 मुकेनेव (D1 ह) (for मुके जेव). Ks + B D (except Ds) गांगेवं (for चार्दूळं).

— d; Si चात्रयेमे; Ks. 8 Ds चात्रयेनं; Bs प्राभवेम;
D1 चात्रयामः (for चात्रयेम). Bs शिखंडिनं (for ना).

— For 15 ds, S subst.:

382\* मा सिंहमिन काकेन हतं भीष्मं शिखण्डिना । पश्येम पुरुषच्याघ्र तथा नीतिर्विधीयताम् ।

[(L.1) Ma मां(for मा). —(L.2) Ma पदयाम-Ta Ma पुरुपन्यानं.]

16 b) D1 M2. 5 द्रौणिर् (for द्रोणो). — b) D1 परनाद्; D6 यंता (for यत्ता). K0-3 रक्षतः; M5 रक्ष्यंतः — b) S1 गुप्ताः; K3 गोप्तेः; K5 D5 T2 गुप्तोः; D1 युद्धे (for गुप्ते). K2.3 ध्रुवं जयः; K5 धनंजयः; T1 G2.4 जयो ध्रुवः (by transp.); G1.8 जयो ध्रुवं

17 Before 17, Ds ins. संजय उवाच. — ") Ds एवं श्रुत्वा. Ks B D (except D1-s.s) ते सर्वे (for राजानो).

18 Ko.1 om. 18-20. — ") B1.2.4 G8 पुत्रांख; D3 पुत्रास्तु. — ") Ś1 "कल्प्य (for "दार्थ). K2 युयुर्सुदं; K3 युयुत्स्या; B3 D1 ययुस्तदा; G1.8 ययुर्सुद्धं (for ययुर्भुदा). — ") M क्षोसयंतो (for कम्प"). D1 तु पृथिवीं; T1 G [S]य मत्स्यांख्र; T2 सुवं गां च. — ") D1 क्षोसयंतस्तु; T2 M आह्न्यंतश्च (for क्षोसयन्तश्च).

19 Si Ko. 1 om. 19-20 (for Ko. 1, cf. v. l. 18).
— ") Ks-1 B1. 4 D (except D2) T1 G M ते (for ते). Ks B1 Dns D1. 1. 8 सुप्रसंयुक्तर; B1 Da Dn1 Ds. 5 G1-8 M स सुसंयक्षेर (B1 "रक्तर); D1 स सुसंवहों (for स सुसंयक्षेर). T2 तृ ह्येश सुसंक्षों (sic). — ") Ks. 5 D2. 6 गजीशापि; B1 बहु भिश्च (for दिलाभिश्च). Ks महारथः; D8 "रथं; T2 M स्रवोत्करें.

— °) T1 G हुचैर्; T2 रथैर् (for रणे). — d) S दंसिता: (Gs सहिता:). K4 T1 G समरे स्थिता: (for समव°).

20 र्डा Ko. 1 om. 20 (cf. v. l. 18, 19). — ")
M1 (sup, lin.) तथा (for यथा). M2 दैवासुरे. — ")
K5 Da1 "धारिण:; D1 M1-5.5 "पाणिलं (for "धारिणस्). Ca cites बज्जपाणि: — K3 reads (866. m.)
20°-21d in marg. — ") K3.5 D2.6 ते सर्वे (by transp.). K3.5 D2.6 समतिष्ठंत; K4 समस्यति";
D3 समान्यदश्यंत; T2 G1.3 ध्यवतिष्ठंत; G2 संज्यति" (for सम ब्यति"). D1 सर्वेतस्ते ध्यतिष्ठंत. — ") D1 रक्षमाणा; D6 रक्षंतः स्वं; T1 G रक्षतः सु (for रक्षन्तः स्तं). K4 D1.3 T2 M महाव्यतं; D2 पितामहं; T1 G4 महारथा; G2 महावर्ङ (for महारथस्).

21 B Dn2 D4.7 M1.8-5 om. 21<sup>ab</sup>. Ks reads 21<sup>abed</sup> in marg. (of. v. l. 20); Ds reads (sec. m.) 21<sup>ab</sup> in marg. — a) M2 राजं (for राजा). — b) Ds भारतम् (for भारतम्). — Before 21<sup>ab</sup>, M1.3-5 ins. दुर्योधनः. — b) Ko-2 सब्ये चक्रे (K2 सुके). — d) T2 G2 उत्तमोजाश्च. Ko-2 दक्षिणे. — b) K3 D2 T1 G [उ]मी; K5 [इ]मी; D3 [आस्ताम; D5 [प्]नौ (for [प्]नौ). — b) S1 Ko.1.4 नश्च; M1-8.5 वस्तु (for नोऽपि). K3 शिखंदिना; K5 D2.6 G1.8 दिनं (for हिनः).

22 °) Si Ko-2. 4 संरक्ष्य( or ° क्ष ) माणः; Ks. 5 B D ( except D1 ) M रक्ष्य ( or ° क्ष ) माणः स ( by transp.); Ts रक्षमाणः सु ; Gs स रक्ष्यमाणं — ° ) Ko तवा सामिर्; Ti G1. 2. 4 सहास्मामिर्; Ms क्यं मीति ( for तथास्मामिर्). Ko-2 M1. 2. 5 विवर्जितं; D1 च तर्जितः; D5 G1-3 विवक्षितः ( for विवर्जितः ). — ° ) Gs तथा ( for च्या ). Ko. 2 D1 स; Ks. 5 D2 च; D5 हि ( for न). M हन्यात्स ( for नो हन्याद् ).

C. 6. 4497 B. 6. 98. 50 K. 6. 98. 49 मीष्मं प्रमुखतः कृत्वा प्रययो सेनया सह ॥ २३
मीष्मं तु रथवंशेन दृष्ट्वा तमिसंवृतम् ।
अर्जुनो रथिनां श्रेष्ठो धृष्टद्युम्नमुवाच ह ॥ २४
शिखण्डिनं नरच्याघ्र मीष्मस्य प्रमुखेऽन्य ।
स्थापयस्ताद्य पाञ्चाल्य तस्य गोप्ताहमप्युत ॥ २५
ततः शांतनवो भीष्मो निर्ययो सेनया सह ।
च्युहं चाच्युहत महत्सर्वतोभद्रमाहवे ॥ २६
कृपश्च कृतवर्मा च शैब्यश्चैव महारथः ।
शकुनिः सैन्धवश्चैव काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ २७

भीष्मेण सहिताः सर्वे पुत्रैश्च तव भारत ।
अग्रतः सर्वसैन्यानां च्यूहस्य प्रमुखे स्थिताः ॥ २८
द्रोणो भूरिश्रवाः शल्यो भगदत्तश्च मारिष ।
दक्षिणं पश्चमाश्रित्य स्थिता च्यूहस्य दंशिताः ॥ २९
अश्वत्थामा सोमदत्त आवन्त्यौ च महारथौ ।
महत्या सेनया युक्ता वामं पश्चमपालयन् ॥ ३०
दुर्योधनो महाराज त्रिगतैः सर्वतो वृतः ।
च्यूहमध्ये स्थितो राजन्पाण्डवान्प्रति भारत ॥ ३१
अलम्बुसो रथश्रेष्टः श्चुतायुश्च महारथः ।

23 °) T2 M तु (for तद्). — K1 om. from करना in 23° up to 36°. — K0 om. 23°-36°. — 6 om. 23°-36°. — 6 ) K2.4 B1.3 D2 D2 D2.4.5.7.8 सह सेनया (by transp.); B2 सेनया समं; D2 स तथा सह

24 Ko. 1 om. 34 (of. v. l. 23). — ") D1
"मारूढं (for "वंशेन). — ") K2. 4 B D (except D2.
8.6) T1 G समिभ (for तमिभ ). — ") K5 T1 G
अभाषत (for उवाच ह).

25 Ko. 1 om. 25 (cf. v. l. 23). — a) K ( Ko. 1 om. ) B Das Dn D1. 8. 5. 7. 8 T2 M4 \* sqiğ. — ) Si प्रमुखेनचः; Ks. 4 B D ( except Di-s. 6 ) T: 'स्रे नृप; Ks 'स्रेन ह; Ks 'स्रेन च; G1.8 'स्रे नय; M 'स्ते विभो . - ') Gs स्थापियत्वाद्य . \$1 Ta G राजेंद्र; D1 M4 पांचाल्यं; D8 पांचालं; M8.5 पांचाल्यस् (for पाञ्चाल्य). — d) D1 गोसासि (for गोसाहम् ). Ks. 4 B Da Dn Da. 5. 7. 8 इत्युत्त; Ks Ds. s. o T G Ms अञ्चल ( Ds Ti Gi. s. 4. 'त: ); Di पार्वत ; M1. 3-5 अर्जुन: (for अन्युत ). — After 25, all MSS. (except S1; Ko. 1 om.) ins. an additional colophon [ Adhy. name: K1 ब्रह्मक्षणं; T2 भीष्म-निर्याणं; M1-3. 5 दुर्योधनापवादः . — Adhy. no.: Das 56; Dns T2 Ms. 4 96; Ds 93; T1 G 94; M1. 2 95; Ms 97. — Śloka no.: Dn1 Ds. 6 52; Dns 51 ].

26 Ko. 1 om. 26 (cf. v. l. 23). Before 26, all MSS. (except S1; Ko. 1 om.) ins. संजय उवाच .
— \*) Ks B D (except D1-s. s) सद्व सेनया (by transp.); M1-s. s सेनया बृतः. — \*) D1 व्यूहं चा-व्यूहा तस्सर्व; S अव्यूहत महाव्यूहं — \*) D1 सर्वेषां (for सर्वतो ). Ks. s B Da Dn Ds. s. v. s आरमना

( Da Dn Ds 'न: ) ( for आहचे ).

27 Ko. 1 om. 27 (of. v. l. 23). — b) Śi Di. 2
T2 M4 शैल्यश्रेव; K4 शैल्यश्राप; D2 शेलश्रेव;
M1-3. 5 बाह्रिकश्च. K2 महारथा:; K3 भना:. — °)
D8 G2 सौबलञ्च (for सैन्धवश्). — d) Śi T2 कांभोज्ञ . K2 कांबोजश्रेव सुदक्षिण: (hypermetric); D2 कांबोजाश्च सुदारुण:

28 Ko. 1 om. 28 (cf. v. l. 23). — ") G1 M1. s. 5 तज़ (for सर्चे). — ") K3 D2 तव पुजेश्व (by transp.); K6 D6 तव पुजाञ्च. D1 पुजेश्व; D3 पुजाञ्च; T2 पुजश्च (for पुजेश्व). T1 G सह (for तव). — ") B2 युद्धवत: (for अग्रत:). — ") S1 M4 स्थित: (for स्थिता:). D1 स्थिता ब्यूह्स दंशिता: (= 29").

29 Ko. 1 Ds (hapl.) om. 29 (for Ko. 1, cf. v. 1. 23). — ") K2 द्रोण (for द्रोणो). — ") K2 सारिष:; Cv as in text. — ") D1 पार्श्वम्; T2 पादम् (for पक्षम्). T2 M2 आसाधा; M1-8. 5 आस्थाय (for आश्रिस). — ") S दंसिता:.

30 Ko. 1 om. 30 (cf. v. l. 23). — a) Gs सोम द्तिर् (for दत्त). — b) Ks-s B D (except D1-2. 1) चावंत्यो; Ts M तथावंत्यो (for आवन्त्यो च). — b) Si गुप्तो; Ks. 5 Ds. 2. 1 Ti G गुप्ता; Da Ds युक्तो; Di Ts शुक्तो (for युक्ता). — d) Ds वाम-(for वामं). Si G1-3 पार्थम् (for प्रसम्).

31 Ko. 1 om. 31 (cf. v. l. 23). — \*) De दुर्वो धन. Ks महाराजा • — \*) श्री त्रैगतैं: Ks परिवारितः ; G1 सर्वतो वृतं • — \*) Ks-5 Ds स्यूहमध्यस्थितो • Ks Ds. 6 S राजा (for राजन्) • पृष्ठतः सर्वसैन्यानां स्थितौ च्यूहस्य दंशितौ ॥ ३२
प्रवमेते तदा च्यूहं कृत्वा भारत तावकाः ।
संनद्धाः समद्दर्यन्त प्रतपन्त इवाग्रयः ॥ ३३
तथा युधिष्ठिरो राजा मीमसेनश्च पाण्डवः ।
नकुलः सहदेवश्च माद्रीपुत्रावुभावपि ।
अग्रतः सर्वसैन्यानां स्थिता च्यूहस्य दंशिताः ॥ ३४
धृष्टद्युप्तो विराटश्च सात्यिकश्च महारथः ।
स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः ॥ ३५
शिखण्डी विजयश्चैव राक्षसश्च घटोत्कचः ।
चेकितानो महाबाहुः कुन्तिभोजश्च वीर्यवान् ।

स्थिता रणे महाराज महत्या सेनया दृताः ॥ ३६
अभिमन्युर्महेष्वासो द्वपदश्च महारथः ।
केकया आतरः पश्च स्थिता युद्धाय दंशिताः ॥ ३७
एवं तेऽपि महान्यूहं प्रतिन्यूद्य सुदुर्जयम् ।
पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय मारिष् ॥ ३८
तावकास्तु रणे यत्ताः सहसेना नराविपाः ।
अभ्युद्यय् रणे पार्थान्भीष्मं कृत्वाप्रतो नृप ॥ ३९
तथैव पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगमाः ।
भीष्मं युद्धपरिप्रेष्सुं संग्रामे विजिगीषवः ॥ ४०
क्वेडाः किलिकिलाशब्दान्ककचान्गोविषाणिकाः ।

32 Ko. 1 om. 32 (of. v. 1. 23). — ") MSS. indisoriminately अलंबुशो, 'बूषो. ई। В। महाराज; Dal Ds T2 G1-3 M2.5 रथश्रेष्ठ; Dal Ds नरश्रेष्ठः; T1 G4 रथिश्रेष्ठः. — ") Ds स्तुता" (for श्रुता"). K4 Ds. 6 T2 "बलः (for "रथः). — ") K4 सैन्यानां पृष्ठतः सर्व (sio). — ") Ś। K5 Dal T2 M2.4 स्थितो; D8 स्थिता; G3 तस्थों (for स्थितो). K2 T G2 M इंसि-तो; K5 दंशितः; D3 G1.3 दंसि (D3 "शि)ताः

33 Ko.1 om. 33 (cf. v. l. 23). — a) Ks B
Dns Ds. 8-8 च तं; Ks. 5 D1-8 Ms एतं; Ks Ds.
Dn1 Ds M1. 8-5 एतत् (for एते). Ks. 5 D1-3 S
महा-(for तदा). — b) M1-8. 5 ड्यूझ (for कृत्वा).
Ks तदा कृत्वा तु भारता: — T) T1 G समपशंत (for हृद्धा-त). — d) G1. 3 प्रज्वलंत ह्वामयः; G2 प्रतिपन्नद्वामयः

34 Ko. 1 om. 34 (cf. v. l. 23). — \*) Ka B D (except Ds. s. s) T1 G1. s. s ततो (for तथा). — \*) S द्रीपदेवाश्च सर्वेशः. — \*) T1 G दंसिताः. T2 M स्थिता भारत संयुगे

35 Ko. 1 om. 35 (cf. v. l. 23). K3 D2 om. 35<sup>ab</sup>. — <sup>ab</sup>) K4 घृष्ट्युन्नः सात्यिकश्च द्रुपदश्च महारथः — °) Da1 G3 सैन्यस्य (for सैन्येन). — <sup>d</sup>) K8. 5 Ti G विशासनाः; D2. 6 विनाशकाः (for श्चनाः). — After 35, D6 ins.:

383\* अन्ये च बहवः श्रूराः शतशोऽध सहस्रशः । नानाविषायुधा वीरा नानाशस्त्रोपशोभिताः ।

.36 Ko. 1 om. 36° (of. v. 1, 23), — °) Ks. 5

च जय° (for विजय°). — °) T1 G °राज (for °बाहु:). — ढ) K3 Dn: Ds. 8 कुंतीभोजस्र — °) K3.5 Ds महात्मानो (for °राज). T1 G स्थिता रणाय महते.

37 Ks om. (hapl.) 37. — b) B1.3.4 D (except D1.2.6) T2 M °व्छ: (for °र्थ:). — After 37ab, D4 M4 ins.:

384\* युयुधानो महेब्बासो युधामन्युश्च वीर्यवान् ।

— °) K3-5 B2-4 Da Dn D4.8 कैकेबा (K4 कैकेबी);
D1.2 कैकबा. K3-5 D2 चापि; B Da Dn D4-5 चैव
(for पञ्च). D3 कैकबा भरतश्रेष्ठ. — °) K0.1 S
वैसिताः

38 °) Ks. 5 ते सु:; Ks एतन्; Ds ते तु; Ms ते च (for तेऽपि). — b) Ts प्रतिच्यूहः; G1 पुत्रच्यूहः (for प्रतिच्यूहः). Ks B1 सुदारुणं; D1.8 S (except Ms) सुदुर्जयाः (for सुदुर्जयम्). Ds प्रतिच्यूहस्य दुर्जयं — d) Ks B D (except D1-8.6) दृशिताः; Ts M भारत (for मारिष).

39 °) Ks. 5 Ds समायाताः; D1 महेच्वासाः (for रणे यत्ताः). — °) D1 सहसैन्या. D1. 6 नराधिप. T1 G सहसैन्या महारथाः. — °) S1 Ko-3 अभ्याययू; K4 अभ्यायुः; Da G2 अभ्युद्धयौ; D1 असिद्धयू; T2 अभ्याययू. Dn1 D1 पार्थ (for पार्थान्). — °) Ks T2 नृपाः; Da1 M2 नृपः (for नृप).

40 °) K: तथा हि (for तथैव). — °) K: B: 4
Dn: Dr भीष्मं योदुमभीप्तंतः; K: 5 D: 4 6.8 भीष्मं
युद्धमभित्रेष्युं (D: 6 ° द्युः; Ds ° युः); K: B: 5 Ds
Dn: Ds भीष्मं समभ्ययुः सर्वे; D: 8 युद्धे भीष्ममः
भीष्मंतः; S भीष्मं योदुम् (G: "युं सः; M: "युं सः)-

C. 6.4516 B. 4 99.18 K. 4.89.18

मेरीमृदङ्गपणवानादयन्तश्च पुष्करान् ।
पाण्डवा अभ्यधावन्त नदन्तो भैरवात्रवान् ॥ ४१
मेरीमृदङ्गशङ्खानां दुन्दुभीनां च निखनैः ।
उत्क्रष्टसिंहनादेश्च विश्वतेश्च पृथग्विधैः ॥ ४२
वयं प्रतिनदन्तस्तानभ्यगच्छाम सत्वराः ।
सहसैवाभिसंक्रद्धास्तदासीत्तुग्चलं महत् ॥ ४३
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः संप्रहारं प्रचिक्ररे ।

ततः शब्देन महता प्रचकम्पे वसुंधरा ॥ ४४ पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विवश्रग्धः । सप्रमश्चोदितः सूर्यो निष्प्रमः समपद्यत ॥ ४५ वद्यश्च तुम्रुला वाताः शंसन्तः सुमहद्भयम् । घोराश्च घोरनिर्हादाः शिवास्तत्र ववाशिरे । वेदयन्त्यो महाराज महद्वेशसमागतम् ॥ ४६ दिशः प्रज्वलिता राजन्पांसुवर्षं पपात च् ।

भिययु: — d) K4 संग्रामं; D1 'म-(for 'मे). B D (except D1-8) विजयैषिण: (for विजिगीषव:).

41 °) D1. 2 हवेडा: D2 हवेडिता: (hypermetric); S क्वेळान (for क्वेडा:). Si Dni (by corr.) किल-किलाः शब्दाः : Ko-2 Ds किलकिलाशब्दाः ( K2 'ब्द-); Ks. 4 B Das Dns Dr किल्किला: शंखान (Ks Das Dn: Dr 'खा:); Ks Dai किलकिलाशंखा (Ks 'ख-); Dni ( before corr. ) Ds. 3 किलकिला: शंखा; D2. 4 ( orig. ) किलकिलाशंखाः ( Ds by corr. 'खान् ); Ds किलकिलारावा:; G: M4 किलिकिलाशब्दा ( M4 'ब्दा: ). — \*) Si Di-s कुकवी; Ko कुकवा; Ki कतवा; Ka कृकचा; Ks क्रकवी; K4 S क्रकरान् (K4 M4 'रा); Bi Das Dn D4-8 क्रक्चा (Ds 'बा); Dai क्रक्चान्. K1. 4 गोविषाणिकः (K4 कान्); 8 गोविषाणकान् (M4 ்னு: ). — ்) Ds. 6 ்புயுவு. — T1 G4 om. 41d-42a. — d) Ds Gs बाद°; G1 चोद° (for नाद°). K4 सु (for च). K1 पुटक्तं; Ks. s Ds. e पुटक्छान्; B1. 2 Da Dn Ds-5. v. 8 कुंजरान् ( Ds ैरा: ); S ( T1 G4 om. ) पाणिजान (for पुटकरान्). - 1) Ks. 5 D2 कीरवान्; Di. 8 M4 visara (for vivsar). K2-5 B D (except D1-8 ) T2 M1. 2 अञ्चवतंत: M3. 8 अभिवर्तत: (for अस्यधावन्त ). — Ms-s om. (hapl.) 417-44°.

42 Ms-s om. 42; Ti Gi om. 42° (cf. v.l. 41).
— °) Di 'शब्दानां; Ti 'शब्देश्व (for 'शङ्कानां).
— °) Some MSS. निःस्वनैः. — °) Ks T Gi.s. 4 Mi उत्कु (Ti Gi 'रक्क) है:; Da Dni Di. 5-7 उरक् (Di 'क्क) हुः; Gi Mi उद्धु (for उरक् हुः). — °) Ki Da Dni Di बंदिनिश्व; Di वादिनेश्व; Di गार्जितेश्व; Di वाहिनेश्व; Ti G Mi तलश्वद्दैः; Ti विविधेश (for वहिगतेश्व).

43 Ms-s om. 43 (cf. v. l. 41). — ") Gs वर्ध; Сv भयं (for वयं). Ks च (for तान्). D1 जयं प्रतिवदंतस्ते; Ts M1 अस्माकं प्रतिशब्देश — ") Ks. s Ds प्रतियाम(Ks नाभिजग्रु)स्त्वरान्विताः; Ks Bl. s Da. Dn. Ds-s अगच्छाम त्वरान्विताः; Bs. s Dl गच्छाम(Bs गच्छंतः; Dl निर्मेषु)स्त्वरयान्विताः; Ds अभियातास्त्वरान्विताः; Tl G प्रत्मगृह्णाम (Gl-s गच्छाम) सत्वराः; Ts Ml तदासीत्तुगुळं महत् (=18d); Ms प्रत्मागच्छंतं सत्वराः. — को Ks सहसैवोपसंकुद्धस् (for ). Ks Dal Ds. s. e तुमळं (for तुगुळं). Ts Ml सहसा द्याभिसंकुद्धा नदंतो भैरवाञ्चवान्

44 Ms-5 om. 44° (cf. v. l. 41). — °) T2 M1 अन्योन्यमिधावंत · — °) K1 संप्रहार्थ; T2 °हार:; Cd °हारं (as in text). — °) D1. 8 तेन (for तत:)- — °) D8 संपूर्णा वै वसुंधरा ·

45 <sup>a</sup>) Ks. 5 Ds Ms महाघोरा . — <sup>b</sup>) Ms [s]िए (for कि). — <sup>c</sup>) Kl. 2 प्रसमञ्ज्ञ ; Ts Ml. 4 सुप्रसञ्ज्ञ (for सप्रसञ्ज्). — <sup>d</sup>) Some MSS. नि:प्रसः . Ts M समजायत

46 a) K3 तमूबुस् (for वक्षुक्ष). K3. 5 D3 तु
सला वाता:; K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 M1-8. 6 वातास्तुमुला: (by transp.). — b) K2 स (sic); T3 तु

(for सु.). K3. 5 D2. 6 तुमलं महत् (for सुमहद्मयम्)
— b) S1 K0-2 घोरा: (K1 रि:) सु-; D1. 3 परुषा;

T2 घोरक्ष (for घोराक्ष). S1 निहिंदे; K3 निहिंता;

Da1 निहेदा; M2 निहिंदाज्ञ. — d) M2 शिवांस
T1 G चापि (for तन्न). K3 Da Dn1 D1. 2. 6. 7 ववा
सिरे. D3 शिवाक्षाशिवशंसिनी. — D3 om. 46%.

— both महा- and महद्. D1 शाहवे (for शागतम्).

47 a) M4 दिशं. — b) Many N MSS. पांडा (for पांडा ). Si Ko-2 Ds ह (for च). — Si Ko-3 om. (hapl.) 47 et; Ds reads it (sec. m.) in marg. Ks transp. 47 et and 48 ab. — e) Ks. 5 Ds Ti G च (K5 Ds न्न) संमिश्रम; Di समाहिष्टम् (for

रुविरेण सम्रान्मश्रमस्थिवर्षं तथैव च ॥ ४७ स्दतां वाहनानां च नेत्रेम्यः प्रापतज्ञलम् । सम्भुवुश्च शकुन्मृत्रं प्रध्यायन्तो विशां पते ॥ ४८ अन्तर्हिता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्षम । रक्षसां पुरुषादानां नदतां भैरवात्रवान् ॥ ४९ संपतन्तः सा दृश्यन्ते गोमायुवकवायसाः । श्वानश्च विविधैनदिभेषन्तस्तत्र तस्थिरे ॥ ५० ज्वलिताश्च महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम् । निपेतुः सहसा भूमौ वेदयाना महद्भयम् ॥ ५१

महान्त्यनीकानि महासम्रच्छ्रेये
समागमे पाण्डवधार्तराष्ट्रयोः ।
प्रकाशिरे शङ्खमृदङ्गनिस्तनैः
प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ ५२
नरेन्द्रनागाश्वसमाकुलानामम्यायतीनामशिवे ग्रहूर्ते ।
बभूव घोषस्तुमुलश्वमूनां
वातोद्धतानामिव सागराणाम् ॥ ५३

C.6.4529 B.6.99.30 K.6.99.30

# इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चनवतितमोऽध्यायः॥ ९५॥

समुन्मिश्रम्). — d) Ks-s Ds.s पपात च; D1 सु दारुणं; T1 G च भारत (for तथैव च).

48 Ks transp. 47<sup>cd</sup> and 48<sup>cd</sup>. — <sup>a</sup>) Si Ko. 2 नव्तां; Ki नव्तो; Ki Da Dni Ds व्रवतां (for रुद्तां). Di त्रवामानानां (for वाहनानां च). — <sup>b</sup>) Di नेत्राभ्यां (for नेत्रेभ्यः). Ko-2 Dai प्रपत्तालं .— <sup>e</sup>) Ks सम्बद्धः; Ks Da Dni D2. 2. 2. 2. 3 ग्रु(Ds मु) श्रुवुशः; Ti G प्रसुखुः (for सुखुः श्रुवः). Ks. 4 स्कृत्मूतं. — <sup>d</sup>) Ks Dni D2 Ti G2. 2 प्रधावंतो; Di प्रध्यांतो; Do प्रध्यांतो; To पर्यायंतो (for प्रध्यां). Ds वाहनानि सहस्रशः

49 °) M1.8-5 अंतरिक्षान् (for अन्तर्हिता). Ts Ms महानाद: Ds अंतर्हितानां नादास्त. — b) Ks श्रूपेते; Dai Ts श्रूपते. Ks भरतर्षभः; Di पुरुषोत्तमः Dai Ds om. भरतर्षभ in b and रक्षसां in . — d) Dns नदंतो; Ds बद्दतान्; Ds नदंतो (for नदतां). Dai Ds नादान्; Ds स्वरान्; Ds रणा(sup. lin. ai)न् (for रवान्). Di श्रूपते हि महास्वनः

50 °) G2 समापतंतो; G3 संपतंति सा (for संपसन्तः सा). K1-3.5 B D (except D1) T2 द्व (for
सा). Da1 D5 ह्इयते. — 5) 51 गोमायुवकमायसाः;
K0-2.4 B Da Dn D3-5.7.8 T G M4 गोमायुवरु(K0.1 भकः; K2 'र्यकः; D8 'युद्धः; T G1.3.4 M4
'यु )वायसाः; K2.5 D1.2.6 M1-2.5 बु (D1 गुप्तः; D6
बढा)गोमायुवा • % Cd: बु [:] काकाः। वायसा द्रोण-

काकाः । % — °) Ko-s Dnı भानाश्च; Ds व्यनदन् Sı Ko-s विविधासादान् — d) Sı Ko-s Gs Ms मार्ष-तस्; Ks B Da Dn Ds. 5. 7. 8 वाशं(Da Ds 'सं)तस्; Ks भीषंतस्; Ts Gs हर्षतं (for भवन्तस्). Ks. 3 B Da Dn D1-5. 7. 8 मारिष; S भारत (for तस्थिरे). Ds तजैयंतश्च मारिष:

51 °) Ds उवलताश्च. M1-8.5 सहोल्काश्च. — °) K1 समाहात्य; Ds समाहत्य. — °) D1 पतिताः. K1 सह ता ( for सहसा). — d) K2.8.5 B Da Dn D4.6-8 वेदगंतो ( Da1 °त्या ); D1.2 वेदगंतो; G1.8 वेदगंतो ( for °याना ). — After 51, Ds repeats 44°.

52 ") Ko-s Dai Dr महत्य(Ki 'ती) नीकानि; Di Tr महान्यनीकानि. — ') Ki समागते; Kr B Da Dn Di. s. r ततस्तयो:; Ds ततस्तवः; Tr समाहते (for समागमे). — ') Kr. s Bi Da Dn Di. s-B T G चकं पिरे; Ks Bi-s Dr. s M चकािश (Br Ds 'सि)रे (for प्रकािश रे). Some MSS. 'नि:स्वनै: (for 'निस्वनै:).

53 °) G2 राजेंद्र (for नरेन्द्र ). K3 T1 G रथा° (for समा, ). — °) S1 K0 D4.5.7.8 अस्या(K0 ° त्या)यतानाम्; K3.5 D3.6 अस्यागतानाम्; T1 G समाजुळानाम्; T2 समागतानाम्; Cd अस्यादतानाम्; Ca अस्यायतीनाम् (as in text). — °) D1 T2 जोरस् (for जोषस्). D8.5.6 तुमळ्जू (for तुमुळ्जू). — °) G1 damaged. K0.1.8 D2.5.6 T G2-4 M वातोद्धतानाम्; D1 पर्वोद्धतानाम् (for वातोद्धतानाम्).

९६

C. 6. 4530 E. 6. 100. 1 K. 6. 100. 1 संजय उवाच ।
अभिमन्यू रथोदारः पिशङ्गेस्तुरगोत्तमैः ।
अभिदुद्राव तेजस्वी दुर्योधनवर्लं महत् ।
विकिरञ्शरवर्षाणि वारिधारा इवाम्बुदः ॥ १
न शेक्कः समरे क्रद्धं सौभद्रमिरसदनम् ।
शक्तौषिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम् ।
निवारियतुमप्याजौ त्वदीयाः क्रह्युंगवाः ॥ २
तेन मुक्ता रणे राजञ्शराः शत्रुनिवर्हणाः ।

यमदण्डोपमान्घोराञ्ज्वलनाञ्चीविषोपमान् ।
सौभद्रः समरे कुद्धः प्रेषयामास सायकान् ॥ ४
रिथनं च रथात्त्र्णं हयपृष्ठाच सादिनम् ।
गजारोहांश्र सगजान्पातयामास फाल्गुनिः ॥ ५
तस्य तत्कुर्वतः कर्म महत्संख्येऽद्भुतं नृपाः ।
पूजयांचिकिरे हृष्टाः प्रश्चशंसुश्र फाल्गुनिम् ॥ ६
तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयन्बह्वशोभत ।

क्षत्रियाननयञ्ज्यूरान्त्रेतराजनिवेशनम् ॥ ३

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Śi Ko-s. s Ds. s mention only नवसे युद्धदिवसे; Ki Da Dni Ds नवसेद्धि; Mi नवसेद्धिके. — Adhy. name: Ki ड्यूह्रचना; T2 Mi-s. s ड्यूह्रचर्ण. — Adhy. no. (figures, words or both): Daz (sec. m.) 57; Dns Mi. 2 96; Ds 94; Ti G 95 (as in text); T2 Ms. i 97; Ms 98. — Śloka no.: Dni (erroneously) 20; Dn2 Ds 30; Ds 31.

# 96

1 After the ref., D1 erroneously repeats. 6. 95, 44° b. — \*) K2. 8 Da1 Dn1 D6-8 अभिमन्युरधो°; 8 अभिमन्युर्मद्दाराज. — \*) T1 G वेगेन (for तेजस्ती). — \*) Ś1 K1. 2 शरधाराश्च; Da Dn1 D5 सर्वसैन्यानि (for शरवर्षाण). D1 किरव्हारसद्दस्राणि. — \*) K0-2 B2 G8 इवांबुदाः.

2 °) B2 योढुं (for कुदं). — b) T1 G अपराजितं;
M1-8.5 आरिघातिनं (for 'सूदनस्). — ') Ś1 K0-2.4
शक्षीधनं (K1 'नां); K3 D2.6 आ(D3 श )क्षोमिणं;
K5 D2 अस्तीधिणं; D21 D5 आ(D5 श )स्त्रीपिणं; M1.8
(both sup. lin.) शस्त्रीहिणं. D1 शरीधैगांहमानं तं.
— 'b) D5 अस्याजी (for अध्याजी). T2 न निवारियतुं
शक्तास; M1 संनिवारियतुं युद्धे. — ') K4 B D2 D1
D3-3 'नंदन; D1 'पुंगव (for 'पुंगवा:).

3 Ms. 5 om. 3be. — b) Gs शूरा: (for शरा:). T Ga शक्र-(for शत्रु-). Ks -निवर्षण; Dai -निवर्षण:; Ds -निवारण:- — b) Ko अत्रिया (for अत्रियान्). S (Ms. 5 om.) नयंति क्षत्रियाञ्जूरान् - d) Gs धर्मं (for प्रेत ).

4 b) K1. 2. 4 B D (except D1-3. 6) T G4 ज्वलि-ताशी (for ज्वलनाशी). — d) D8 फाल्गुनि: (for-सायकान्).

5 Ds reads (sec. m.) 5 in marg. — a) Ks T2 रथिनश्च; K4 रथिन: स; G1.8 M2 रथिनं स (for °नं च). Ks Ds. 3 M1. 3-5 रथिनश्च रथैस्तूण ;: B Da Dn D1-8 सरथात्रथिनस्तूर्ण; D1 रथिसिस्त रथाः शूरेर्; T1 Gs रथिनं समरात्तूणँ; Gs रथिनं सारार्थे तूणं. — ) Si Ki-3 Ts इयप्रहाश्च सादिनं ( Ki मादितं ; Ks सादिन; Ts 'न:); K4 B Da Dn D1-8 ह्यांश्रीव ससादिनः; K5 हृद्यं पृष्ठेश्च सादिभिः; D1 हयारोहास्तथैव च; Ds हयपृष्ठेश्च सादिनः; Ds हयेश्च हयसादिनः; M हयपृष्ठेषु ( Ma 'हाश्व-; Ma 'हे च ) सादिनः - ') T1 G1 गजारोहं गजस्कंधात्; T2 M1.8-5 वाजि( T2 दंति )नश्च गजैः सार्घः; G1-3 M2 गजारोहं च सगजं. -- d) Si घातयासास; Ka B Dna Da. e. र दार ; Da Dni Ds बार'; Ds द्वाव' (for पात'). Ka फाल्गुणि:; Ks फाल्गुनी:; Dai फाल्गुनी; फस्गुनिः -

6 °) D1 ते तस्य (for तस्य तत्). — °) T1 G2.4 महचैव; T2 प्रेक्ष्य संखा; G1 महत्संघे; G2 M महत्संखे. Dn2 D4 महीमृतः; D1 मृशं नृपाः (for ऽद्भुतं नृपाः). — °) G2 पूजनां चिकिरे. Dn1 (m as intext) कृष्टाः. — °) D6 प्रशंसंतुश्च. S1 फल्गुनिं; K2 Da1 पालगुणिं (Da1 वीं).

7 °) Dai सीमद्रं (for 'द्रो). , - ') K1 बहु

त्रुराशिमिवाध्य मारुतः सर्वतीदिशम् ॥ ७
तेन विद्रान्यमाणानि तव सैन्यानि मारत ।
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्के मग्ना इव द्विपाः ॥ ८
विद्रान्य सर्वसैन्यानि तावकानि नरोत्तमः ।
अभिमन्युः स्थितो राजन्विध्मोऽग्निरिव ज्वलन् ॥ ९
न चैनं तावकाः सर्वे विषेद्वरिघातिनम् ।
प्रदीप्तं पावकं यद्वत्पतंगाः कालचोदिताः ॥ १०
प्रहरन्सर्वशत्रुभ्यः पाण्डवानां महारथः ।
अद्दश्यत महेष्वासः सवज इव वज्रभृत् ॥ ११

हेमपृष्ठं घनुश्रास ददशे चरतो दिशः।
तोयदेषु यथा राजन्श्राजमानाः शतहदाः॥ १२
शराश्र निशिताः पीता निश्ररन्ति स्म संयुगे।
वनात्पुल्लद्धमाद्राजन्श्रमराणामिव त्रजाः॥ १३
तथैव चरतत्तस्य सौमद्रस्य महात्मनः।
रथेन मेघघोषेण ददशुर्नान्तरं जनाः॥ १४
मोहयित्वा कृपं द्रोणं द्रौणिं च स बृहद्धलम्।
सैन्धवं च महेष्वासं व्यचरल्लघु सुष्ठु च॥ १५
मण्डलीकृतमेवास्य धनुः पश्याम मारिष।

C. 6. 4546 B. 6. 100, 17

शोभत; K2 बहुसोमवं (sic); K8.5 बहुशो य(K5 त)त:; D6 बहुशो रथान् (for बहुशोमत). K4 B Da Dn D1.3-5.7.8 T2 M1.3-5 द्रावयामास मारत (Da1 "तः). — M5 om. (hapl.) 7°-8°. — ") S1 K1 कुल"; K0 स्थूल"; K2 धूल"; D6 तल (for त्ल"). K4 B Da Dn D1.5.7.8 त्लु(B1 "ला)राशीनिवा(B2 "राशीमिवा"; Da Dn1 D5 "राशिमिवा)काशे; D1 M1 यूलराशिरि(M1 "मि)बोद्धतो; T2 "राशिमिवोद्ध्य; M1.3 "राशिमिवोद्ध्यो; M2 "राशिमिवोद्ध्यो; — ") M3 महतः. D1 सवैतो दिशः

8 Ms om. 8<sup>ab</sup> (cf. v. l. 7). — <sup>b</sup>) T1 G मारिष (for मारत). — °) S1 K1. ३ ज्ञातरं (for जातारं). D3 नाम्यगच्छेत; T2 G3 M नाधि(G3 ध्या)गच्छेति. — d) K3 B1 Da Dn1 D2. 5 S (except G2) पंकम-(M2. 5 क्)ज्ञा; D1 कंपमाना (for पक्रे मज्ञा).

9 °) Ko. s. s B D Ti G Ms. s नरोत्तम; K2 रथो-त्तमः (for नरोत्तमः). — °) Mi ततो (for स्थितो). Ko राजा (for राजन्). — व) Dai विभूमासिर् K8 इवोजवलन् Ks विभूम इव पावकः; Ds भूमासिरिव संज्वलन्

10 °) Ks Ds तथैव (for म चैनं). B Da Dn Ds. s. r. s तावका राजन्; S तावकः कश्चित् (for काः सर्वे). — °) Ks Dı विषेदुर्; Ds. r. s विसेहुर् (for विषेदुर्). Ks अभिघातितुं (for अरिघातिनम्). S सहते रिपुघातिनं. — °) Ks प्रदीपं. S प्रदीस (Gı. 4 °मं) ज्वलनं यद्वत्. — °) Ks. s Das D1. s. s °नोदिताः (for 'चोदिताः). T G Ms प्रतंगः कालचोदितः.

11 ") Ks अहरत्; Ds प्रहसन् (for प्रहरन्).
— ") Ds "रथा: (for "रथ:). — ") Ds अहर्यतः

— d) Gs सर्वज्ञ (for सवज्र). Ks-5 B D S (except Ts) वासवः (for वज्रमृत्).

12 b) K2-5 B Da Dn D2-8 विचरद् (K5 Dal Dn1 D2.8 'रन्) (for चरतो). T2 निशि (for दिश:). D1 दृष्टा से विवरं दिश:; T1 G चरतो दृदशे दिश:— ') D1 तोयदेस्यो. T G सहाराज (for यथा राजन्).— ') K2.4 B Dn D1.6-8 रा(B2 Dn1 D1.6 आ) जमाना शतदृश: S यथा शक्ष्यनुर्मेंद्रत.

13 °) M2 तस्माच्छराश्च निशिता — °) Da1 G1-8 निःसरंति : D1 विसर्पति (for निश्चरन्ति ). — °) G1.8 पुष्प (for फुड़ °). D8 चनान्फुझहुमान्नाजन् ; M1.2.4 हुमान्पुष्पफङोपेतान् ; M2.5 हुमात्पुष्पफङोपेताद्

14 Ks D2 om. 14. — ") Ms तम्र (for तस्र).
D1 तथैव च ततस्तस्र; T2 तथैव च रथस्यस्र — ")
S मंडलानि (T2 पांडवस्र ) महात्मनः — ") K2.4 B
D2 Dn D2-8 S कांचनांगेन (for मेघघोषेण). D1
कांचनेन रथांगेन — ") Si Ko. 2 Ds न्राः; D1 नृपाः;
T2 परै:; M परे (for जनाः). K1 दहुशोद्वांतरं नरः (sic).

15 क ) र्डा Ko इपद्रोणी; Т: इपद्रोणि (for इपं द्रोणे). Ds T: द्रोणे (for द्रोणि). D1 M1 सुब्दद्व लान् (M2 °लं). Ks D: इपंच द्रोणे त्रीणि च बृद्दलं महारथं (K5 °वलं). — °) K1.2.4 B D (except D2.8.6) °व्वासी (for °व्वासं). — दं) M1.2.3 विचरल् B1 D1.6 लघुद्दस्तवत्; B3 स महाबल्हः; C2 लघु सुद्ध च (as in text).

16 °) Ks Ds. s G1-s प्रयामि (for °म). Bs Dns Ds. e-s Ts M सारत (for मारिष). — °) Ks. s B Ds Dn Ds-s दह (De °इं) तस् ; Ks प्रतसः Ts C-6,4546 B-6-100.17 K-6-100.17 सूर्यमण्डलसंकाशं तपतस्तव वाहिनीम् ॥ १६ तं दृष्ट्वा क्षत्रियाः ग्रूताः प्रतपन्तं ग्रुराचिभिः । द्विफल्गुनिममं लोकं मेनिरे तस्य कर्मभिः ॥ १७ तेनार्दिता महाराज भारती सा महाचमः । बन्नाम तत्र तत्रैव योपिन्मदवशादिव ॥ १८ द्राविदवा च तत्सैन्यं कम्पयित्वा महारथान् । नन्दयामास सुहृदो मयं जित्वेव वासवः ॥ १९ तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । चक्रुरार्तस्वरं घोरं पर्जन्यनिनदोपमम् ॥ २० तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य मारिष ।

मारुतोद्धृतवेगस्य समुद्रस्थेव पर्वणि ।

दुर्योधनस्तदा राजा आर्थ्यग्रिङ्गमभाषत ॥ २१

एष कार्णिर्महेष्वासो द्वितीय इव फल्गुनः ।

चम्रं द्रावयते क्रोधाद्वृत्रो देवचम्मिव ॥ २२

तस्य नान्यं प्रपत्र्यामि संयुगे भेषजं महत् ।

ऋते त्वां राक्षसश्रेष्ठ सर्वविद्यासु पारगम् ॥ २३

स गत्वा त्वरितं वीरं जहि सौभद्रमाहवे ।

वयं पार्थान्हनिष्यामो भीष्मद्रोणपुरःसराः ॥ २४

G: प्रतपत्; T: निश्चतस्; M पतंतं (for तपतस्).
Da: तस्य; M: इव (for तव). G1. s प्रतपंतं (G8 "तीं) च वाहिनीं; G: प्रातपंतं च वा .

17 b) Ks G1. s प्रतपंत:; Dn1 प्रवतंतं. Ks-s B1
Da Dn1 D1-s. s. r T1 G M2 श्राचिषा (K5 ेष:);
B2-4 Dns D4. s. s तरस्मिनं; T2 M1. 3-s इवाचिषा
(for शराचिभि:). — b) Ks-s B D (except Ds;
D4 before corr.) द्विफाल्युनस्

18 b) D1 भारतानां (for भारती सा). T2 भाति सा (for सा महा). — °) K2 B Da Dn D4-8 व्या असत्; K4 D1 अञ्चमत् (for बज्रास). — d) K1 विद्यारि च; K2 वसादिव; K8 D2.6 वसा यथा. K5 योषितादवसा यथा (sic).

19 \*) B Da Dn Ds. 7. 3 आम (for द्वाव ). K2
B Da Dn Ds. 5. 7. 8 महा ; K3 D1. 3. 6 T2 M तत:;
K4 तु तत् (for च तत्). D2 तु तां सेनां (for च
तत्तेन्यं). — b) B2 कल्ए ; Da1 कोए (for कम्प ).
D1 च मेदिनीं (for महारथान्). — b) T2 सुमृशं (for
सुद्धदो). K5 नंदियित्वा ससुद्धदो — b) K3 T1 G1-3
विंह; K5 D2 G4 वहं (for मयं).

20 °) G ततो (for तेन). K: तेन विद्राविमा-नानि (sic). — Dai om. from संयुगे in 20<sup>b</sup> up to सैन्यस्य in 21<sup>b</sup>. — °) Ki corrupt. Bi.s Dn Di \*स्वनं (for \*स्वरं). — Ko. 1 om. (hapl.) 20<sup>d</sup>-21<sup>a</sup>.

21 Dai om. up to सैन्यस्य in ; Ko. 1 om. 21° (cf. v. 1 20). — °) T2 M तस्कुरवा. — °) B1 तन्न; T1 G तस्य (for तव). B D (except D1-3) भारत (for मारिष). — °) K1 'तोसृत'; D8 'तोस्त' (for

"तोबूत"). G1.3 मास्ताध्यमानसः — d) K3.5 B D (except D1) T2 M सागरसेव (for समुद्रसेव). G2 निस्तनः (also पर्वणि). — ') S1 K0.1 Da1 D1 T2 M4 ततो (for तदा). K3.4 Da2 Dn3 D1-4.6 T1 G2.4 राजन् (for राजा). M1.3-5 महाराज (for तदा राजा). — ') S1 K1.4.5 B Da Dn1 D4.6-8 आर्थें राजा). — ') S1 K1.4.5 B Da Dn2 Dn3 D1-4.6 T1 स्ंगिम्; K0 अर्थ्युगिम्; K2 D1.2 आर्थिशंगम् (D3 विस्तृ); K3 D8 m अलंबुसम्; Dn2 D3 आर्थेशंगम्; D5 आर्थेशंगम्; T2 आर्थेशंगम्; G1.3 ऋर्यशंगिम्; G2 आदिशंगिम्:

22 Before 22, Ds ins. दुर्योधन उवाच • • ° )
Ds M2 एक: (for एष). K2.4 B Da Dn Ds-5.7.8
S महाबाहो (M1-8.5 ° बाहुर्); D1 महामाग (for महेव्वासो). • ° ) K2-5 B2-1 D (D1 before corr.)
S (except M1.2.4) फाल्गुनः (K2 °णः). • ° )
K2 Ds M2 चमु (for चमूं). K3 विद्राव्य स (for द्रावयते). S1 कोखा; D1 कोपाद; T1 G घोरां;
T2 योसी (for कोधाद्). D5 समुद्रावयते कोधाद्; D8
स च महासते को • • • ° ) G2 वृत्रस्थेव सुराधिपः•

23 °) Ks. 5 Ds अस्य (for तस्य). Ks B Da Dn Ds. 5.7.8 चान्यं न पश्यामि; T1 G नान्यं तु प'; T2 Ms नान्यट्मप' (for नान्यं प्रप'). — b) B1 संप्रामे; T1 Gs व्रवतो (for संयुगे). T2 मैचजं; Ca भेचजं (as in text). — b) Ks B Dn Ds. 7.8 T2 G1 राक्षस- श्लेष्ठं. — d) M1.8.5 पारग (for 'गम्). Ks. 5 D2 सर्वयुद्धविशास्त्र (K3 'दं); D8 सर्वविद्यास्त्रपारगः

24 °) D1 त्वं गत्वा; T2 स त्वं हि (for स गत्वा).

K5 त्वरितो. Ko. 3. 5 D1-3 T2 M वीर (for वीरं).

- ') K2. 4 B Da Dn D1. 5. 7. 8 T1 पार्थ (for

स एवम्रक्तो बलवात्राक्षसेन्द्रः प्रतापवान् ।
प्रययौ समरे तृणे तव पुत्रस्य शासनात् ।
नर्दमानो महानादं प्रावृपीव बलाहकः ॥ २५
तस्य शब्देन महता पाण्डवानां महद्धलम् ।
प्राचलत्सर्वतो राजन्पूर्यमाण इवार्णवः ॥ २६
बहवश्च नरा राजंस्तस्य नादेन मीषिताः ।
प्रियान्प्राणान्परित्यज्य निपेतुर्धरणीतले ॥ २७
कार्णिश्चापि मुदा युक्तः प्रगृहीतश्चरासनः ।

नृत्यित्रिव रथोपस्थे तद्रक्षः सम्रुपाद्रवत् ॥ २८ ततः स राक्षसः क्रद्धः संप्राप्यैवार्जुनि रणे । नातिद्रे स्थितस्तस्य द्रावयामास वै चमूम् ॥ २९ सा वष्यमाना समरे पाण्डवानां महाचम्ः । प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेना यथा वलिम् ॥ ३० विमर्दः सुमहानासीत्तस्य सैन्यस्य मारिष । रक्षसा घोररूपेण वष्यमानस्य संयुगे ॥ ३१ ततः श्ररसहस्नेस्तां पाण्डवानां महाचमूम् ।

C. 6.4563 B. 6.100.34

पार्थान्). — d) D2 द्वोणभीवम-(by transp.). B D (except D1-2.6) T1 G -पुरोत्तमाः (for -पुरःसराः).

25 Before 25, De ins. संजय उवाच. — ") Ka D1 उक्तवा (for उक्तो). Ks D2 T2 M एवमुक्तः स (Ks D2 "क्तोथ). G3 भगवान् (for वरू"). — ") S1 Ko-2 D1.8 T1 G4 नदमानो; B2.8 स कुर्वाणो; G1-3 नादमानो (for नर्व"). Ka यथानादं (for महा"). — ") K3 यलाहकाः; T2 G1 M1-4 वलाहकः (for वला").

26 b) Ks-5 B D बलं सहत् (by transp.); T Gs. 4 सहाबलं; G1 सहस्रयं. — b) Ko. 2 Dn 2 D4 T2 प्रचलत्; Ks प्रचलं; T1 Gs. 4 प्राप्तवत् (for प्राचलत्). K5 D2 सर्वसैन्यानि (for सर्वतो राजन्). — b) K4 B Da Dn D4. 7. 8 वातोखूत (for पूर्यमाण). K3. 5 D2. 8 इवांबुधि:; K4 इवानलः.

27 a) Ks. 5 B D (except D1. 8) Ts M2 महाराज (M2 °जंस) (for नरा राजंस). — b) Ts M2. 5 शब्देन (for नादेन). Dar भीषता:; D2 भाषता (for भीषिता:). — d) Ds 'तलं (for 'तले).

28 <sup>a</sup>) Gs स कार्णी च (for कार्णिश्चापि). D1 सदा युक्त:; T1 G समायुक्त: (Gs °क्तं). — °) K4 B D (except D1-s, c) प्रगृद्ध सद्यारं धन्तः. — °) K1 नृपाद्धि-च (sio); T2 सृद्धवित. — °) D1 राक्षसं (for तद्वक्षः). B4 समुपागमत्. G2 तद्वाक्षसमुपादवत्-

29 °) Т² तं राक्षसं (for स राक्षसः). Вь क्रूरः (for रूदः). — °) бі संप्राप्यं वा; Кв D² Мі संप्राप्येवः Dь М² [बा]र्ज्ञनं. Ві प्रययावार्ज्जनिं रणे; Di प्राप्य चार्जुः निसाहवे; Т² संप्रदस्यार्ज्जनिं रणे. — °) бі Ко. ² Мі-ь °दूरः; Кь °दूरं (for °दूरे). Кь गतस; В Dn² Dь Мь स्थिता; Ті G स्थिते; Т² सतस (for स्थितस).

Ti G तसिन् (for तस्य). — d) Ks. 5 Ds त्रास (for द्वाव ). Ks Mi. s. 5 चसू: (for चसूस्). — After 29, Gs reads (for the first time) 32 dd, repeating it in its proper place.

30 Gi.s om. 30°-32°. B2 om. (hapl.) 30°°.

— °) G4 च तथा (for समरे). B1 Dn2 D4.6-8 तां वध्यमानां च तथा. — °) B1 Dn2 D4.6-8 M4 महाचस्ं (for महाचस्ः). — T2 om. (hapl.) 30°-33°.

— After 30°°, D1 ins.:

### 385\* नाध्यगच्छत वै त्राणं पीड्यमाना दुरासमा ।

— °) M4 प्रस्थुसयू. D1 महाराज (for रणे रक्षो).
— D3 om. (hapl.) 30<sup>d</sup>-32°. — d) K2.3 B D (D3 om.) G2 देवसेनां. Śi Ko.1 बार्ड ; K2.3 B4 D1.2 बिछ:; K4 B5 ब्रळं; B1.2 Da Dn D4-3 ब्रळ: (for ब्रिक्ट्).

31 Ds Ts G1. s om. 31 (cf. v. l. 30). — \* )
Ks. s Ds. s तव (for तस्य). D1 सारत (for मारिष).
D1 विमदै: सुमहारक्षो दर्शयन्सुपराक्रमं (cf. 32\* ).
— \* od ) M transp. घोररूपेण and वध्यमानस्य. Ks सीम (for घोर ). D1 \* माना तु (for "मानस्य).
— T1 Gs om. (hapl.) 31\* 33\*.

32 T G1.4 om. 32; D3 om. 32° ; G3 om. 32° (cf. v. l. 30, 31). — °) Da2 D5 स; M1-8.5 द्व (for तां). — °) M1.8.5 °चसूः (for °चसूस्). — M2 om. 32°-33°. — °) K8 अद्रावयद्; K4 प्रत्युष्ययो; Da Dni D5 प्रदुद्धाव; D2 विद्वावयद् (for स्याता). D5 सहा- (for र्यो). — °) K0.1.8.4 D1.8 G2.8 M3 दर्शयन्त्रे प्राक्रमं; K5 वर्शयन्त्रे प्राक्रमं; B Dn2 D1 दर्शयन्त्रे ; Da Dni D5 दर्शयन्त्रु ; D2.6-3 दर्शयन्त्रु °.

C. 6. 4563 B. 6. 100. 34 K. 6. 100. 34 च्यद्रावयद्रणे रक्षो दर्शयद्वै प्राक्रमम् ॥ ३२ सा वष्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी । रक्षसा घोररूपेण प्रदुद्राव रणे भयात् ॥ ३३ तां प्रमुद्य ततः सेनां पिश्वनीं वारणो यथा । ततोऽभिदुद्राव रणे द्रौपदेयान्महावलान् ॥ ३४ ते तु ऋद्धा महेष्वासा द्रौपदेयाः प्रहारिणः । राक्षसं दुद्रवुः सर्वे प्रहाः पश्च यथा रविम् ॥ ३५ वीर्यवद्भिस्ततस्तैस्तु पीडितो राक्षसोत्तमः । यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पश्चमिप्रहैः ॥ ३६

प्रतिविन्ध्यस्ततो रक्षो विभेद निशितैः शरैः ।
सर्वपारश्वैस्तूर्णमकुण्ठाग्रेर्महाबलः ॥ ३७
स तैर्भिन्नतनुत्राणः ग्रुशुभे राक्षसोत्तमः ।
मरीचिभिरिवार्कस्य संस्यूतो जलदो महान् ॥ ३८
विषक्तैः स शरैश्वापि तपनीयपरिच्छदैः ।
आर्थशृङ्गिर्वभौ राजन्दीप्तशृङ्ग इवाचलः ॥ ३९
ततस्ते आतरः पश्च राक्षसेन्द्रं महाहवे ।
विव्यधुनिशितैर्वाणस्तपनीयविभूषितैः ॥ ४०
स निर्भिनः शरैर्घोरिश्चिज्यैः कोपितैरिव ।

33 T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> om. 33<sup>abs</sup>; T<sub>2</sub> M<sub>3</sub> om. 33<sup>ab</sup> (cf. v. l. 30, 32). — <sup>ab</sup>) Cf. 30<sup>ab</sup>. K<sub>1</sub> तु तथा; D<sub>6</sub> च तदा; M (M<sub>2</sub> om.) समरे (for च तथा in <sup>a</sup>). S<sub>1</sub> K<sub>1</sub> अमीकिनी; M (M<sub>2</sub> om.) महाचम्: — <sup>d</sup>) K<sub>1</sub> प्रादुवाव. D<sub>1</sub> ततो (for रुणे). K<sub>1</sub> सर्थ (for भयात्).

34 <sup>a</sup>) B<sub>s</sub> Dai Dn D<sub>s</sub>. r. s प्रमुख च; D1 तां प्रमुख ; D6 प्रमर्श च; T2 तां प्रहुख (for तां प्रमुख). K<sub>8-5</sub> B D (except Ds) रणे (for ततः). M2 तां प्रख्यस्थतः सेनां. — b) K1 चरथो तथा; Dai बरणीं प्रया. — c) K<sub>8-5</sub> D2 प्र (for 5A-). D1 ततो दुद्राव च रणे. — d) S1 K<sub>0-2</sub> प्रहारिणः; K4 Da Dni D<sub>5-6</sub> T2 महारथान्; D8 T1 G कुमारकान् (for महावळान्).

35 <sup>ab</sup>) D1 ततः; D2 तत्र; T1 G2.4 तं तु (for ते तु). D1 सहारणे (for प्रहारिण:). S1 Ko.2 द्रीप-देयाआ ते सर्वे महावलपराक्रमाः — °) K5 प्रदुदुदुः (hypermetric). K1.8-5 B D (except D3) संख्ये; T2 M संखे (for सर्वे). — °) K1.3.5 B D (except D1.3) रविं यथा (by transp.); T3 रथा रथं-

36 °) Ks ते तु (for तैस्तु). — °) Ms विधितो (for पीडितो). T1 G राक्षसेश्वरः (for राक्षसोत्तमः). T2 पीडिता राक्षसोत्तमाः — Ks om. (hapl.) 36°-38°. — D2 reads (sec. m.) 36°2 in marg. — °) D2 T1 G1. 3. 4 M1 घोरैश् (for घोरे). — °) T2 M1-8. 5 रीसिमद् (M2 °मान्) प्रहै: ; M1 दीसविप्रहै:

37 Ks om. 37 (cf. v. l. 36). Ds reads (sec. m.) 37° in marg. — ) K4 G1.3 प्रतिविध्य; Ds प्रतिविद्य; T1 G4 द्वीपदेवास; T2 प्रतिविद्य; M3 प्रतिविद्यंस (for प्रतिविन्ध्यस).

D1 M1 (sup. lin.). 3. s (both inf. lin. as in text) राजन् (for रक्षो). — b) S1 Ko विभिन्ने; L3 पंचिमिन्; T1 G1. 3. 4 थिमिनुन्; Ms विभेदन् (for िनिक्षः). G1-3 M2 द्वाभिः (for निक्षितः). T2 विनिर्भिण्णं शितैः शरैः. — b) G2. 3 सर्वे (for सर्वे-). K3 Dn2 D1. 3 सर्वेपारसर्वेस; Ca. d. v सर्वपारश्वेस (as in text). K1. 4 B1. 3. 4 Da Dn D4 त्णेंट् (for स्लंभ्). D6 विभेद् समरे त्लंभ् — d) B2 तेल्थोतेन्; G2 कुद्धाप्रेश्च (for अकुण्ठाप्रेट्). Dn D4. 5. 1. 8 महाबले:; T2 बलं; G1-3 बला: D1 गृध्रपत्रपरिच्छदे:

38 Ks om. 38° (of. v. l. 36). — °) Ds तै: प्रभिन्न-; M1-2.5 स तैश्किन-. Da D5 त्तनुत्राणै: — G1-3 om. 38°-41°. — °) M4 राक्षसाधिप: (for 'सोत्तमः). T1 G4 मुजंगै: कोपितैरिव (of. 41°). — °) T2 [आ]काशे (for [अ]कैस्य). K5 मरीचिरिव चाकैस्य. B1 संस्मृतो; D1 संपृक्तो; D6 संवृतो; M5 सस्मृतो; C4 संस्मृतो (as in text). K2.5 D2.6 धया (for महान्). T1 G4 अलंबुसो महाराज नागेंद्र इव चुकुधे ( = var. 41°).

39 G1-s om. 39 (of. v. l. 38). Tr G1 om. 39-40.

— ") Ko. s Bs विमुक्ते:; Bs विषाक्ते:; Ds प्रविद्ध:;
D1 विसक्ते:. D1 विषक्तव्र शरेश्रापि. — ") Ds "परिस्कृतै: (for "परिच्छदै:). — ") Some MSS. आर्थश्रंगिर्; K5 D1-3. र आर्थशंगिर; Ts आर्थशंगो; Ms
आर्थशंगिर्. M1-3. 5 ततो (for बभौ). — ") Ds
दीसश्रंगिर्; Ts दीसशंग. M1-3. 5 बभौ दीस इवांग्रमान्।

40 Ti G om. 40 (of. v. 1. 38, 39). — ) Ks
Di Ti M 'बर्ड (for 'ह्वे). — ') Ti विष्यिद्; Ms
विविधुर् (for विष्युष् ). Ks Di विविधेर् (for निशेष् तैर्). — ') Di 'विसूषणै:; Ds 'परिस्कृतै:. — After
40. Ti Gi ins. 386\*. अलम्बुसो भृशं राजनागेन्द्र इव चुक्कथे ॥ ४१ सोऽतिविद्धो महाराज ग्रहूर्तमथ मारिष । प्रविवेश तमो दीर्घ पीडितस्तैर्महारथैः ॥ ४२ प्रतिलम्य ततः संज्ञां क्रोधेन द्विगुणीकृतः । चिच्छेद सायकैस्तेषां घ्वजांश्रेव धनृषि च ॥ ४३ एकैकं च त्रिमिर्वाणैराजघान स्मयन्त्रिव । अलम्बुसो रथोपस्थे नृत्यनिव महारथः ॥ ४४ त्वरमाणश्च संकुद्धो ह्यांस्तेषां महात्मनाम् । जघान राक्षसः कुद्धः सारथींश्च महावलः ॥ ४५

विमेद च सुसंहृष्टः पुनश्रेनान्सुसंशितैः ।
शरैर्वहुविधाकारैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ४६
विरथांश्र महेष्वासान्कृत्वा तत्र स राक्षसः ।
अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निशाचरः ॥ ४७
तानर्दितात्रणे तेन राक्षसेन दुरात्मना ।
हृष्ट्रार्जनस्रतः संख्ये राक्षसं सम्रपाद्रवत् ॥ ४८
तयोः समभवद्यद्धं दृत्रवासवयोरिव ।
दृहश्रस्तावकाः सर्वे पाण्डवाश्र महारथाः ॥ ४९
तौ समेतौ महायुद्धे क्रोधदीसौ परस्परम् ।

C. 6. 4501 B. 6. 100. St

41 T1 G4 om. 41. G1-3 om. 41° (cf. v. 1. 38).

— °) T3 M स निर्मिण्णः — °) G2 सुजंगैः B3
कोषितें भुँजगैरिव; T2 M1. 3-5 कुपिते (T2 राधिते-; M4
कुंमिते ) भुँजगैरिव — °) K5 B Da Dn D4. 5. 7. 8
छांबुषो; K5 अलंबतो; D5 अलंबुत्सो K1 अमं
राजन्; G2 महाराज — °) D2 इति (for इव).
G1. 2 दुतुवे (for चुकुधे). — S ins. after 41 (T1 G4,
after 40):

386\* निर्भिण्णस्तु शरैघोरैदीं प्यमानः समन्ततः । अञ्चलो सूत्रां भाति उल्लामिरिव कुक्षरः ।

[(L. 1) T1 G4 निर्भिन्नांगः; G1-3 निर्भिण्णांगः. T1 G4 सनातनः (for समन्ततः). — (L. 2) T2 M1. 8-8 पर्वतः (for कुकरः).]

42 b) Ks. s Ds. s. s T Gs M1. s इस (for आश).
Ms राक्षसं (for मारिष). D1 सुदूर्तं व्यक्षितोमवत्
— b) Gs ततो; Ca तमो (as in text). Ks दीणं;
Ds Ts M घोरं (for दीवें). — b) Ko Gi Ms. s
पीडितैसीर्. M1. s. s महारथः

43 °) K1 द्विगुणे°; K8 विगुणी°(for द्विगुणी°).
— °) K2 B4 Da1 Dn D1.2.4.7.8 सायकांस (for सायकैस). D8 तीक्णेर (for तेषां). — °) D2 तेषां चैव; D8 ध्वजांस्तेषां; T2 स ध्वजांश्च (for ध्वजांश्चेव).
D1 ध्वजं चैव घनुसाथा.

44 ") Ks. 4 B D (except D1-s) पंचासिर् (for च त्रिसिर्). — ") Bs तपनीयविसूषिताः — ") K4 B Ds Dn D4. 5. 7. 8 अछंबुषो ; Ds "बुशो . K0. 1 रथो परथो ; M1. 3. 8 [5] भितस्तेषां . — ") Ts M1. 3-5 ननर्दे च (for नृत्यश्विव). T1 G च मारत ; M4 महावरुः (for 'रथः).

45 °) K2.8.8 B Da Dn D2.4-8 T2 M4 सु. (K3.8 B2.8 D2.6 T2 M4 स्)संस्ट्यो; K4 D1 सु. संकुद्धो; T1 G मृत्रां कुद्धो (for स संकुद्धो). — °) M1-8.6 महासनाः. — °) K3 D2.8 T2 M2 सार्थि स; D6 °थिख. K2 महाबल; K4 D1 T2 °र्यः; D6 °वलं.

46 °) D1 जञ्चान (for बिसेद). Ks चैव (for च सु-). B D (except D1-3.6) T2 M सुलंद्र्ञः; G1-3 सुसंद्रुद्धः (for सुसंद्रुष्टः). — °) Ks. 8 D2. 3.7 T1 G1. 2.4 M2 चैतान्; Da1 D5. 6 चैवां; M1. 3-5 दीनान् (for चैनान्). Ks. 8 D2 सुसंदितान्; Da1 Dn1 D5 सुसंद्रियतैः; D1 महाबळान्; D8 (marg. sec. m.) सुसंदितैः; D6 सुसंद्रितैः; T1 G4 सुसंद्रितैः (for सुसंदितैः). — °) Ks शितैदः; K5 D2 श्रास्त्रीर (for श्रारेद्). D1 श्रीरशिश्याकारैः

47 Ds om. 47<sup>ab</sup>. — a) Ts स (for स). — b) Ks च; Das Ms तु (for स). Si Ko कृतवांसात्र राक्षसः

48 T1 om. 48° . — °) B2 C तन्न (for तेन).
— °) K2 D2.8 T1 G °र्जुनिस्ततः; Da2 D5 तन्नार्जुनसुतः; D1 दृष्टा तं चार्जुनिः; T2 दृष्टार्जुनिस्तु तान् T2
G3 M संखे; G1.2 संघे (for संख्ये). — °) D2
रक्षसं D6 तसुपद्रवत्

49 ") Tı सतः (for तयोः). — ") B: Dı Tı G पांडवाः; D: पार्थिवाः (for तावकाः). — ") B: ताव-कासः; Dı कौरवासः; Tı G पार्थिवास (for पाण्डवास).

50 °) Ks Ds 'ga (for 'ga). — After 50°, T G Ms ins.:

C.6.4381 B.6.100.52 K.6.100.52

महाबलौ महाराज क्रोधसंरक्तलोचनौ । परस्परमवेक्षेतां कालानलसमौ युधि ॥ ५० तयोः समागमो घोरो बभूव कडुकोदयः। यथा देवासुरे युद्धे शक्रशम्बरयोरिव ॥ ५१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षण्णवतितमोऽध्यायः॥ ९६॥

30

धृतराष्ट्र उवाच । आर्जुनिं समरे ग्रूरं विनिन्नन्तं महारथम् । अलम्बुसः कथं युद्धे प्रत्ययुष्यत संजय ॥ १ आर्क्यग्रिङ्गं कथं चापि सौभद्रः परवीरहा । तन्ममाचक्ष्व तत्त्वेन यथा वृत्तं सा संयुगे ॥ २ धनंजयश्च किं चक्रे मम सैन्येषु संजय । मीमो वा बिलनां श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः ॥ ३ नकुलः सहदेवो वा सात्यिकिवी महारथः ।

387\* उद्भूत चक्षुषी राजन्कोधात्मस्फुरिताधरी । [T2 उद्भूत-(for उद्भूत्य).]

— ") Gs महाबलं (for "बली). Ms. s महाराजन्.
D1 महाकाली तदा राजन्. — ") Ks. s D2 G1 कोप(for कोच-). T2 M -संदीप्त (for -संरक्त ). — ")
Ks D1. 2 अनेस्यं(D1 "अं)ती; Da Dn1 (marg. as in text) D5 तितिक्षेतां; T1 G2. s इवेक्षेतां; G1. s महाराज; Ms अवैक्षेतां (for अवेक्षेतां). — ") Ks ज्वालानल-; D6 M2 कालांतक-(for कालानल-). K1 -समा;
D8 -समी (for -समी). D1 क्षये; G3 [उ]मी (for युधि). — After 50, T1 G ins.:

388\* आशीविषाविव कुद्धौ नेत्राम्यामितरेतरम् ।

51 °) D1 तथोः सममंबद्धोरं. — °) Ko कटको ;
T2 करको ; Cd कटको (as in text). D1 युद्धं
चार्जुनिरक्षसोः; T1 G M2 बमूवात्यंतदारुणः (M2 °णं).
— °) K5 यदा; T1 G पुरा; M5 कथं (for यथा).
D1 पूर्वं (for युद्धे). — °) B Da2 Dn D4. 7. 8 T2
M पुरा; D1. 8 अमूत् (for इव).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-2. 5 D2 mention only नवसे युद्धदिवसे; K4 नवसेह्निः, D5 नवसदिवसयुद्धे; M4 नवसेह्निकः — Adhy. name: K4 अभिमन्युयुद्धं; D1 अलंबुसयुद्धं; D6 द्रीपदेयानां पराजयः; T2 M1-2. 5 अलंबुसाभिमन्युयुद्धं (T2 \*न्युसमागमः). — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.) 58; Dn2 M1. 2 97; D6 95; T1 G 96 (as in text); T2 M2. 4

98; Ms 99. — Śloka no.: Dni Ds 53; Dn2 52; Ds 54.

### 97

1 ") Śi Ki. 2 Dai D3 T2 Gi-3 M2 अर्जुर्ति; Dar आर्जुनं. K3 D3 T2 नीरं; D1 शूरान्; D5 T1 G कुई (for शूरं). — b) K3. 4 B D T1 G सहारथान्; T2 सहावळं (for "रथम्). — ") K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 अळंबुप:; D6 "बुश:; T2 "बुसं. G3 तेन (for युद्धे). — d) T3 प्रस्यबुध्यत. Śi K2 Dai भारतं; K0. 1 D3. 4. 6-8 भारत (for संजय). D1 प्रस्यबुध्यत्परंतप.

2 °) Si Ko-2.4 B Da Dn D2.4-3 Ts G2 आहर्य-श्रंति; Ks.5 D1 आर्षि(K6 'षं)श्रंतं; D8 आर्क्षश्रंतं; G2 आद्रिश्रंति; G3 आर्थश्रंति:; M1 (inf. lin.).s आर्थश्रंति. K4 चासी; B D (except D1-3) चैच (for चापि). — °) Ts सीमद्रं (for 'द्र:). — °) Ks D2 तं त्वमाचक्ष्व; K5 तमाचक्षत. Da2 में सत्यं (for तत्त्वेन). K1 तं ममाचक्षते तेन. — °) K5 D2 च; T G हि (for सा). K0 मां युगे; D1 संजय (for संयुगे). M2 यथा वृत्तः स संयुगः

3 Da Ds om. (! hapl.) 3°b. — b) D1 सस सैन्यस; Dr समसैन्येषु. K2 B Dn Ds. 7.8 संयुगे (for संजय). — Ks om. (hapl.) 3°-4°. — °) Sr Ko.1 M2 सीमोपि; De सीष्मो वा. Dn2 D1 रथिनां (for बलिनां). D2 पांडवा वा नरश्रेष्ठा.

4 Ks om. 4 (cf. v. l. 3). - a) Ks Dai Ds.

[ 550 ]

एतदाचक्ष्व में सर्वे कुशलो ह्यसि संजय ॥ ४ संजय उवाच ।

इन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि संग्रामं लोमहर्षणम् ।
यथाभूद्राक्षसेन्द्रस्य सौमद्रस्य च मारिष ॥ ५
अर्जुनश्र यथा संख्ये मीमसेनश्र पाण्डवः ।
नकुलः सहदेवश्र रणे चक्रः पराक्रमम् ॥ ६
तथैव तावकाः सर्वे मीष्मद्रोणपुरोगमाः ।
अद्भुतानि विचित्राणि चक्रः कर्माण्यभीतवत् ॥ ७
अलम्बुसस्तु समरे अभिमन्युं महारथम् ।
विनद्य सुमहानादं तर्जियित्वा सुहुर्युहुः ।

अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ८ सौभद्रोऽपि रणे राजन्सिह्वद्विनदन्मुद्धः । आर्क्यग्रिङ्गं महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणम् ॥ ९ ततः समेयतुः संख्ये त्वरितौ नरराक्षसौ । रथाभ्यां रथिनां श्रेष्ठौ यथा वै देवदानवौ । मायावी राक्षसश्रेष्ठो दिन्यास्त्रज्ञश्च फाल्गुनिः ॥ १० ततः कार्णिर्महाराज निशितैः सायकैस्तिभिः । आर्क्यग्रिङ्गं रणे विद्धा पुनर्विन्याध पश्चभिः ॥ ११ अलम्बुसोऽपि संक्रद्धः कार्णि नवभिराशुगैः । हृदि विन्याध वेगेन तोजैरिन महाद्विपम् ॥ १२

C. 6. 4996 B. 6. 101. 13 K. 6. 101. 13

3. 5 सहदेवश्च; D6 "देवो वा. — b) T2 सात्यको; M सत्यको (for सात्यकिर्). Si Ko-1 च (for वा). K5 D2 G3 "ब्रु: (for "र्य:). — ') K2. 4 B Da Dn D1. 5. 7. 3 मे सत्यं; K5 D2 सर्व मे (by transp.). — b) K2 M2 संजय: (for "य).

5 Ks Ds transp. 5 and 6. — 6) Ks. 5 Ds. 6
Ts Ms कथरिवंदािस; Da Dn D1. 3. 5 T1 G संप्रवस्यािस (for Si प्रव'). — 6) S रोस' (for लोग').
Ks Ds. 8 संप्रामी लोमहर्षण: Ks संप्रामे लोमहर्षण:
— 6) Ds यक्षाभूद; T1 Gs. 4 यदभूद (for यथाभूद्).
Ds राक्षसेंद्रक्ष: — 6) Ds सोभद्रक्षेव. B1 Ts M
सारत (for मारिष).

6 Ks Ds transp. 5 and 6. — ") Ms अर्जुनस्य. Da Dn1 Ds चक्के; Ts G1-3 M संखे (for संख्ये).

7 b) B D (except Di-3.6) 'पुरःसराः (for 'पुरो-गमाः). — ') Ki.8 अन्द्रतानि. Ds च सर्वाणि (for विचित्राणि). Ks Ds अल्बद्धतानि चित्राणि.

8 °) K1 corrupt. K4 B Da Dn D4.5.7.8 अलंख्यस; K5 °द्वसं; D2 °द्यसः; D6 °द्वशस्. K3.5 D2 जु (K5 स-; D2 सु-) रभसम् (for तु समरे). — °) ति (स5 स-; D3 सु-) रभसम् (for तु समरे). — °) ति त्विममन्युं; M3 अभिमन्युर्. D1 महावलं. — °) D2.6 निनद्य; T2 M4 विनद्य; M1-5.5 निद्त्वा. M2 तु महानादं; M8.5 सुमहाद्वादं. — °) K5 राजें ; D21 तकें ; D2 वर्जे (for तजें °). K5 D3 पुन: पुन: (for सहस्रेहः).

9 \*) Ks. 5 D2.6 तात (for राजन्). Bi Dn2 Di. 7.8 अभिमन्युश्च वेगेन. — b) T2 G8 M1-1 व्यनदन्

(for विनदन्). Ks बहु (for मुहु:), — °) \$1 Ko-2 B Da Dn D1-3 T1 G सार्व्यशृति; Ks. 5 D1. 2 आर्थि( K5 °वै-; D2 °दर्य) शृति; K4 D8 अलंबुसं ( K1 °वं ) (for आर्थ्यशृङ्कि).

10 °) K1 समेयतः; K3 B Da1 Dn D1.47.8 S समीयतः; Da2 D5 समायतः. S (except T1 G1) संखे. — °) Da1 वर (for नर °). — °) T2 M रियते (for रथास्यां). K2 B1 Dn1 D2.4 रियते (for °नां). — °) Š1 K0.1 यथा वै वृत्रवासवो; T2 M बोरहणे दुरासदो. — °) D1 मायाभी; D6 मायावि-. — ′) K2.4 B Dn2 D1 दिव्याख(D1 °के) श्रेव; K3.8 D2 T1 G1.4 M1.3.5 °काशापि; M2 °कारं च (for °काश्र). K2 फालगुणि:; G1 फलगुनि:. T2 दिव्याचा खेश्र फालगुणि:

11 क) Ks कार्डिणझापि (for ततः कार्डिण्ट्). Ks.s Ds महेद्वासो; Gs Ms महाराजन्. — °) K1 निश्तेः; Gs नियतैः (for निश्तिः). — °) Si Ko-s.s B Das Dn Ds-s Ti Gs आद्येश्वातिः; Ks.s Dai Di.s आर्थिः (Ks °र्ष-; Dai Ds °द्ध)श्चातः; Ds आर्थश्चातिः; Gs आर्थश्चातिः (for आर्थः). Di भिरवा (for विद्या). — के) Ks ततो (for पुनर्). Ti Gs विद्याय (for °ध्न).

12 °) K. B Da Dn D. s. r. s सलंबुषो; De 'बुशो. Tr Gs समरे (for संक्रुद्धः). — b) K. कार्लिए. Ks. s Ds. s Mr (sup. lin.). s सायसैः (for आधुरैः). — c) Tr Gs विव्याय (for 'भ). — d) K. Dar सन्नीरिव (sio); Ds सोन्नीरिव. K. Gs महागर्जं; Dar सहिंद्रिएं.

C. 6. 4597 B. 6. 101. 14 K. 6. 101. 14

ततः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निशाचरः ।
अर्जुनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १३
अभिमन्युस्ततः ऋद्धो नवतिं नतपर्वणाम् ।
चिक्षेप निशितान्बाणात्राक्षसस्य महोरसि ॥ १४
ते तस्य विविश्चस्तूर्णं कायं निभिद्य मर्गणि ।
स तैर्विमिन्नसर्वाङ्गः श्रुशुमे राक्षसोत्तमः ।
पुष्पितैः किंशुकै राजन्संस्तीर्ण इव पर्वतः ॥ १५
स धारयञ्शरान्हेमपुङ्कानिप महाबलः ।
विवमौ राक्षसश्रेष्ठः सज्वाल इव पर्वतः ॥ १६

ततः कुद्धो महाराज आर्च्यक्षिम्हाबलः ।

महेन्द्रप्रतिमं कार्षण छादयामास पित्रिमिः ॥ १७
तेन ते विशिखा मुक्ता यमदण्डोपमाः शिताः ।

अभिमन्युं विनिर्मिद्य प्राविश्चन्धरणीतलम् ॥ १८

तथैवार्जुनिनिर्मुक्ताः शराः काञ्चनभूषणाः ।

अलम्बुसं विनिर्मिद्य प्राविश्चन्त घरातलम् ॥ १९
सौमद्रस्तु रणे रक्षः शरैः संनतपर्विभिः ।

चक्रे विमुखमासाद्य मयं शक्त इवाहवे ॥ २०
विमुखं च ततो रक्षो वध्यमानं रणेऽरिणा ।

13 °) T2 रथं (for सुतं). K1 मुख्ये; B2 युद्धे; T2 G1.8 M संखे; G2 संघे (for संख्ये).

14 ") T1 G2. 4 अर्जुनस्य सुतः कुद्धो; G1. 8 आर्जुनिस्तु ततः कुद्धोः — ") K8 D8 नवितं नतपर्वणः; K4 B Da Dn D1. 8-5. 7. 8 S नविभिनंतपर्वभिः; D2 नवस्या नतपर्वणः — ") K8. 5 D2 चिक्षेप निशिता( D2 "तां) स्तस्य; K4 B Da Dn D1. 4. 5. 7. 3 विभेद निशितेविणि; D8 S विव्याघ निशितेविणि ( T2 "स्तिक्षणे ) . — ") K8 सायकांस्तान्; K4 B Da Dn D1. 5. 7. 8 राक्षसेंद्रं; D1. 3 राक्षसें तं ( D8 च ) ( for राक्षसस्य ) . K5 D2 सायकाः न्य्रतिसायकैः; T2 M1. 8-5 राक्षसें तु ( T2 सु ) महावलः ( M4 "इं) .

15 °) B2 तत्र (for तस्य). Ti G क्षिप्रं; T2 कोधं; M कायं (for त्यं). — °) K1 कायं; T2 M त्यं (for कायं). Dai Dn2 D1.4 T2 M ममें सु; D2 वमें बत्; D6 वमें जि (for ममें जि). — °) K2.5 D1.2.6 निर्मिद्ध (for विभिन्न °). — ′) D1 आकीण ; D2.6 Ti G M8-5 संकीण (for संसीण).

16 Di-s om. (hapl.) 16. — ") Ks-s B Dns
Ds. s. v. s सं(Dns Dr स) धारयान(K4 B Ds "ण) अ
शरान्; Da स वारयंश्व सशरान्; Dnn स वारयञ्छरां
स्तस्य; Dn सोधारयत्तस्य शरान्; Tn G M स संद्धानश्च
शरान्; T2 संद्धानश्च स शरान् - ") Ks-s B D
(Di-s om.) S हेमपुंखान्महाबलः - K2 om. (hapl.)
16-17. — ") T2 प्र"; G2 M4 स (for वि.).
— ") K5 प्रज्वाल; B2 सधार; Dan सचाल (for सज्वाल).

17 Ks om. 17ab (cf. v. 1. 16). — ) Śi Ko. 1 बार्च्यक्रांगिद; Ks. & B Da Dn Di. 4-8 Ti Gs आर्च्य ; K5 आर्ष ; D2 आर्षि ; D3 आर्थ ; G2 आइम (for आइये ). K2-5 B Dn2 D1.8.4.6-8 S अमर्षणः (for महाबलः). — °) K3.5 Da2 D2.5.6 सदसं (for प्रतिसं). K5 कार्शिश्.

18 ") Dai Ds विशिषा; Ds Ti G निशिता (for विशिषा). Ts मुष्टा (for मुक्ता). — Ds om. (hapl.) 18 -19 ". — b) Ks Bs Mi. s. s "पमाश्रिताः; Ks Ds Ti Gs "पमाः शराः; Dns "पमा द्वाः; Ds "पमाः शिताः; Dr Gi—s "पमाः श्रुभाः (for "पमाः शिताः). — ") Ds समाहत्य (for विनिर्भिष). — Ds om. (hapl.) 18 -19 ". — ") Ks घरणीतले. Ks B Da Dn Ds. s. r. s T Gi. s M प्राविश्वंत धरा (Ds T Gi. s M मही) तलं; Gs प्रविश्वंतो महीतलं

19 D4 om. 19<sup>abe</sup>; D6 om. 19<sup>a</sup> (cf. v. l. 18); G8 M1. 8-5 om. (hapl.) 19. — a) K2-5 B Da Dn D1. 2. 5. 7. 8 T2 M2 तथेवा(Da D5 सथ चा<sup>-</sup>; Dn1 [before corr.] सथैवा) र्जुनिना मुक्ताः — b) K2-5 B D (except D3. 4. 6) कनक (for काञ्चन ). — b) K4-5 B B Da Dn D5. 7. 8 अलंबुवं (Da1 क्); D6 बुशं (for बुसं). — b) K5 प्राविशंस्तु; D4 प्रविशंत. K8 B4 Da Dn D2. 5 T2 महीतले; K5 महा K0. 2 T1 G1. 2. 4 M2 प्राविशन्धरणी(K0 बुरणी-; M2 बुशनी) तले (K2 के).

20 s) B2 T1 G Ms. s च (for तु). Ks ततो (for रणे). B2 कुद्ध:; G3 दक्ष: (for रक्ष:). — T2 om. (hapl.) 20°-25<sup>d</sup>. — °) G2 उसम्य (for बास्ता). — d) T1 G4 वर्छ; G1. 2 यमं (for मयं). K5 राक्ति; D2. б राक्रम् (for राक्त). D2 (by corr.) राको मयमिवाहवे.

प्रादुश्रके महामायां तामसीं परतापनः ॥ २१
ततस्ते तमसा सर्वे हता ह्यासन्महीतले ।
नाभिमन्युमपञ्चन्त नैव खाच परात्रणे ॥ २२
अभिमन्युश्र तहृष्ट्वा घोररूपं महत्तमः ।
प्रादुश्रकेऽस्त्रमत्युप्रं भास्करं कुरुनन्दनः ॥ २३
ततः प्रकाशमभवज्ञगत्सर्वं महीपते ।
तां चापि जिन्नवान्मायां राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ २४
संकुद्धश्र महावीयों राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः ।

21 Ts om. 21 (cf. v. 1. 20). — a) Gs विमुख:

Ks B Dns Ds Ti Gs च रणे; Ks भारतो; Di च फुतं (for च ततो). M भाइपंद्यंगिस्ततो राजन्. — b)

Gs M वध्यमानोः Ks. s Ds रणाजिरेः — b) Ks. s Ds

रणे; Ds Ti Gs. s ततो (for महा-). — b) Ks. s Ds

Mi-s. s प्रताप (Mi. s 'पि) नी; Bs Ds प्रतापन; Di

शञ्चस्त्नी; Ti G भरिघातिनी; Ms प्रतापनां (for"नः).

23 Ts om. 23 (cf. v. l. 20). Ks om. (hapl.) 23ab. — a) Ks Ds Gl. 8 Ms च तं; Ds तु तं (for च तद्). — b) Ks महत्तम; Bs महातमः; Gl. 8 महत्तगं (for महत्तमः). — a) Kl स्वमत्युगं; Ks महातं स; Ks Ds प्रभाकं च (for ड्लामत्युगं). — a) Dl भास्तरं. Ko Dl. 8 Tl Gl. 2. 8 Ms. 4 कुरुनंदन. Ks प्रहर्तुमहरत्तमः.

24 T2 om. 24 (cf. v. l. 20); Ds om. 24-25.

— ") K2 प्राकाशम; Dai D5 प्रकाश्यम. M1-8.5 अगमज् (for अभवज्). Gs ततः प्रकाशोभ्यमवज्. —")
D1 तथा (for तां च). K4 B Dn2 D1.4.7.8 T1 G4
[अ]भि-(for [अ]पि). M ज्ञान तां च मायां वै. — ")
M1 (sup. lin.).2.8.5 महा" (for दुरा").

छादयामास समरे शरैः संनतपर्विमः ॥ २५ वह्वीस्तथान्या मायाश्च प्रयुक्तास्तेन रक्षसा । सर्वास्त्रविदमेयात्मा वारयामास फाल्गुनिः ॥ २६ हतमायं ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः । रधं तत्रैव संत्यज्य प्राद्रवन्महतो भयात् ॥ २७ तिसान्विनिर्जिते तूर्णं कृटयोघिनि राक्षसे । आर्जुनिः समरे सैन्यं तावकं संममर्द ह । मदान्धो वन्यनागेन्द्रः सपद्यां पद्यिनीमिव ॥ २८ कृष्टिः ।

25 T2 D3 om. 25 (cf. v. l. 20; 24). — \*)
D1 T1 G सु(D1 G1. 8 स)संकुद्धो (for संकुद्धा).
— \*) Ś1 Ko-2 D1 रा(Ś1 र)क्षसेंद्रो. Ś1 Ko. 1 Da2
D2 नरो(Da2 \*गो)त्तमं.

26 के) ई। बह्वधास; Ko.1 Das Dni Ds बह्वधस; Ks बाह्वीस; Dol प्रह्नस (for बह्वीस). Dl बह्वीसथा तदा मायाः; Tl Gs.4 स च बह्वीसथा मायाः; Tl M सत्तो (Ms तयोर्) बहुविधा मायाः; Gl.8 घोरा बह्वथः सथा मायाः — b) ई। प्रयुक्तस; Dr प्रमुक्तास. Dal राक्षसाः (for रक्षसा). — b) Ks मायास (for सर्वाः स्व'). Ds स सर्वा अप्यमेयात्माः — d) Ts विरताम स (for वारयामास). Dal फाल्गुनी; Gl फाल्गुनः

27 <sup>4</sup>) Ks Ds इतमानं; Dal इतमायां; Mi(sup. lin.). s. s इन्यमानं (for इतमायं). — ) Dal Ds विध्यमानं; Ts वध्यमानश् (for भानं). Tl G तु (for च). — ') Ks Tl G संखज्य तन्नैव (by transp.). — ') Ks सर्वतो (for महतो). Ts M रणात् (for सयात्).

28 °) D2 विनिष्ठते (for विनिश्चिते). D1 कूरे;
T2 M क्षिप्रं (for त्र्णे). — S1 om. (1 hapl.) 28 6.
— °) G1. 8 साया ; M4 क्षुद्र (for कूट ). T2 राक्षले कूटयोधिनि (by transp.). Ca cites कूटस्. — After 28 6. D8 ins.:

389\* सौभवश्च महावाहुः समरे च जितश्रमः। पराक्रमी महातेजाः पितुस्तुल्यपराक्रमः।

— \*) Ks अर्थुनि; Dar corrupt; De. 8 Ms अर्थुनि:
Ko. 1 तुर्ण (for सैन्यं). — ") Gs समरे (for सायकं).
Ko. 2. 5 Dar Dri T2 Gs स (for सं-). Dr सायकं
सममयेयत्. — ") K4 B D (except D1-5. 8) गंघ (for चन्य"). — ") K1 Dar Dri Ds स पत्रां; K5 सपेशा. T2 M इव पश्चिनी (by transp.).

C. 6.4614 B. 6.101.31 K. 6.101.31 ततः शांतनवो मीष्मः सैन्यं दृष्ट्वाभिविद्वतम् ।
महता रथवंशेन सौभद्रं पर्यवारयत् ॥ २९
कोष्ठकीकृत्य तं वीरं धार्तराष्ट्रा महारथाः ।
एकं सुवहवो युद्धे ततक्षुः सायकैर्दढम् ॥ ३०
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः ।
सद्दशो वासुदेवस्य विक्रमेण बलेन च ॥ ३१
उभयोः सद्दशं कर्म स पितुर्मातुलस्य च ।
रणे बहुविधं चक्रे सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ ३२
ततो धनंजयो राजन्विनिर्मस्तव सैनिकान् ।
आससाद रणे मीष्मं पुत्रप्रेप्सुरमर्पणः ॥ ३३
तथैव समरे राजन्यता देवव्रतस्तव ।

आससाद रणे पार्थं खर्मानुरिव मास्करम् ॥ ३४ ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव विशां पते । परिवत्र् रणे मीष्मं छगुपुश्च समन्ततः ॥ ३५ तथैव पाण्डवा राजन्परिवार्य धनंजयम् । रणाय महते युक्ता दंशिता मरतर्षम ॥ ३६ शारद्वतस्ततो राजन्मीष्मस्य प्रमुखे स्थितम् । अर्जुनं पश्चविंशत्या सायकानां समाचिनोत् ॥ ३७ प्रत्युद्गम्याथ विव्याध सात्यिकस्तं शितैः शरैः । पाण्डविष्रयकामार्थं शार्द्छ इव कुज्जरम् ॥ ३८ गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नविभः शरैः । हिद विव्याध संकुद्धः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ३९

29 b) Ks Ds [अ]ति- (for [अ]भि-). S ह्या सैन्य-मभितुतं. — °) Ks शरवंशेन; Dns शरवर्षेण; Ca रथ-वंशेन (as in text). — d) Ks Ds. 8 Ts M1. 8. 5 पर्य-वारयन्-

30 °) K2 की हकी कृत्य; K1 B D1. 7. 8 T2 G1-8 को ही कृत्य च (T2 G8 तु); D1 को ही कृत्य तु; D6 को ही कृत्य तु; Ca को हकी कृत्य (as in text). T2 M1 तं चीरा. T1 G1 को ही कृत्य महावीरं — °) D21 घातृं राष्ट्र; G8 घात्राष्ट्रं. K1 महारथः; D1 T1 G ° बळाः (for रथाः). — °) T2 एकस् (for एकं). K3. 5 D2 ते; D3 ते; T2 M तु; G3 सा (for सु-). K4 D2 D11 D5 सुबहुशो (for सुवहुशो). — °) K3. 5 B2 D1-2 T1 G सायके मूं शं; B1 हदशायके:; T2 M साय-को त्रमें:

31 °) Ks. 5 Ds तत्तेवां (for स तेवां). Ši Ko. 1 ओह:; Ms बीर (for बीर:). — °) Ds वितृतुखं.

32 \*) Bs कार्य (for कमें). — \*) Ds पितुः कर्मा तुल्लस्य च; S मातुलस्य पितुत्तथा

33 ") K4 damaged. K1 B Dn2 D4.7.8 वीरो;
G8 राजा (for राजन्). — ") Da Dn1 D5 निजानंस;
D2 निर्विनंस (for विनिनंस). D3 निश्तिः शरेः (for तव सैनिकान्). M4 विनिनंतं च सैनिकान्. — ") K4
D5 पुत्रं प्रेप्सुर; M6 पुरुषेप्सुर. T2 M अरिंदमः (for अमर्षणः).

34: 4) Dns वीरान् (for राजन्). — Gs om. (hapl.) 34<sup>8</sup>-36<sup>4</sup>.

35 Gs om. 35 (of. v. 1. 34). — °) Ks Dat Ds स(Ks च)रथनागाश्च; Ds सनरनागाश्चाः — °) Ko पुत्रस्तव. Ki B Da Dn Ds. 5.7.8 जनेश्वर (Dat °र:) (for विशां पते). — °) Di परिवार्थ (for °वंशू). — ") Das Dni Ds ते (for च). Di स्थितं युद्धासि- ङापिणं.

36 Gs om. 36\* (cf. v. l. 34). — a) D1 सर्वें (for राजन्). — b) K3 परिवत्तुर् (for वार्ष). — d) K0 S दंसिता. D1 सरतोत्तमा:; M सरत्वेकाः.

37 °) \$1 D5 शरद्वसस्. K3.5 D2.6 तुणै (for राजन्). — °) D1 पुरतः (for प्रमुखे). K0.3 शरान्; K3.5 D1.3.6 G1.8 M स्थितः; T2 द्विजः (for स्थितस्). — °) K2 अर्जुने; T2 M1.2-5 आर्जुनि. — d) K3.5 D2 T G2.4 M1.3-5 सम(K3 D2 °मा)-पैयत् (for समाचिनोत्).

38 °) M2 प्रसागम्य. T2 M [आ] शु (for [आ] थ).
D4 विन्याय; T1 G M1.3.4 सहसा. — °) S1 D6
सात्यार्कि. S1 सुशितै:; D1 तु शितै:; D8 निशितै:; D6
श्रिंशता (for तं शितै:). S सात्यिकस्तु (T2 °आ) शरै:
(M2 °नै:) कुपं. — S1 K0.1 om. (hapl.) 38°-39°.
— °) K8.5 D2.6 पार्थस्य (for पाण्डवः): Da1 D6
काम्यार्थ (for कामार्थ).

39 Si Ko. 1 om. 39 db (cf. v. l. 38). — ") Di "मस्तु (for "मोऽपि). Ti M गौतमस्त्वरया युक्तोः — ") Ks Di. a सात्यिक (for माधवं). Ks. s Bi Di-3 S निश्चितः (for नविभः). — ") Ti Gi विद्याधः — ") Bs. s कंकपत्रैरजिह्मगैः

वैनेयोऽपि ततः कुद्धो भृशं विद्धो महारथः ।
गौतमान्तकरं घोरं समाद्र्त शिलीम्रुखम् ॥ ४०
तमापतन्तं वेगेन शकाशनिसमद्युतिम् ।
द्विधा चिच्छेद संकुद्धो द्रौणिः परमकोपनः ॥ ४१
सम्रत्सृज्याथ शैनेयो गौतमं रिथनां वरम् ।
अभ्यद्रवद्रणे द्रौणि राहुः खे शिशनं यथा ॥ ४२
तस्य द्रोणसुतश्चापं द्विधा चिच्छेद भारत ।
अथैनं छिन्धन्वानं ताड्यामास सायकैः ॥ ४३
सोऽन्यत्कार्मुकमादाय शशुन्नं भारसाधनम् ।
द्रौणि पष्टा महाराज बाह्वोक्रसी चार्पयत् ॥ ४४

स विद्धो व्यथितश्रैव ग्रुह्तं कश्मलायुतः ।
निषसाद रथोपस्थे घ्वजयष्टिग्रुपाश्रितः ॥ ४५
प्रतिलम्य ततः संज्ञां द्रोणपुत्रः प्रतापवान् ।
वाणोंयं समरे क्रुद्धो नाराचेन समर्द्यत् ॥ ४६
श्रैनेयं स तु निर्भिद्य प्राविश्रद्धरणीतलम् ।
वसन्तकाले बलवान्बलं सर्पशिश्रुर्यथा ॥ ४७
ततोऽपरेण मछेन माधवस्य घ्वजोत्तमम् ।
चिच्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं ननाद च ॥ ४८
पुनश्रैनं श्रेरधोंरै श्लादयामास भारत ।
निदाधान्ते महाराज यथा मेघो दिवाकरम् ॥ ४९

40 °) K2.4 होनयोपि; D3 सात्यिकश्च (for होने-योऽपि). — °) D1 विद्धा; T3 कुदो (for विद्धो). K5 °र्थै:; D2 °र्थि:; D8 °ह्वे (for °रथ:). K4 B Da Dn D4-8 चापसानस्य (K4 °कुद्य) वेगवत् (Dn2 D4.5-8 °वान्). G0 cites आनस्य. — °) K4.5 B D M5 त्एँ; G2 संघे (for घोरं). — दें) K0 सम-दस; K3-5 B Dn2 D2.4.7.8 M4 समाधत्त; T1 G2.4 M1.8.5 समधत्त; M2 समधत्ते.

41 Ko. 1 om. 41°-42°, — °) K4 B1 S (except T3 M4) "सनं (for "द्युतिस्). '— °) D1 विश्वा (for द्विशा). Da2 D1. 5 समरे (for संकृद्धों). — d) G1. 3 क्षीणिः परबलादेनः

42 Ko. 1 om. 42ab (of. v. l. 41). — ") Ti G M स(M त) मुत्स्त्य तु. Dai होनेयो; Das Ds सैनेयो. — b) Ks. 4 B D (except Di-s. c) वर: (for वरम्). — ") Ds अम्युद्रवद्. Ts द्रोणि. — ") Di समित्र (for राहु: स्रे). श्री हाहिनां (for हाहिनं).

43 °) Ko. 2 ततो (for तस्य). Ks. 5 D2. 6 द्वौणि स्तत्र (for द्वोणसुतज्ञ्). T2 चापि (for चापं). — °) Da1 द्विचाच्छेद (sio) (for द्विधा चिच्छेद). D1 पत्रिणा (for सारत). — °) T2 तथैनं. G2 अथ तस्कार्मुंकं तस्य. — दें) Ks. 5 D2 दारयामास; T2 G2 M छादया (for तादया). Ks B2 ज्ञायकै:; Dn1 साधके:.

44 °) Ks. 5 D2 शरां(Ks °रा)आशीविषोपमान्; Di भारसाधनसुत्तमं — °) T2 द्वीणेखस्य; M1-5. 5 द्वीणे विद्धा (for द्वीणे षष्ट्या). — °) \$1 Ko-2 °िस चार्वेयत्; D1 °स्यताबयत्.

46 °) D1 कार्षोयं. G1-8 समभिकृदो. — °) K8-6 B D समार्पयत: S समर्पयत् (for समर्दयत्).

47 °) Si Ko. i Ds तु स (by transp.); Di Ti Gs. 4 तु वि-; Ds स वि- (for स तु). Ts निर्मिल — °) Ds Ti G दुतिमान् (for बळवान्). — Ki om. 47<sup>d</sup>-49<sup>b</sup>. — <sup>d</sup>) Ks. 5 Ds सिप्तं; Dsi Ds (sup. lin. as in text) विलं; Di. 5 बिलं नाग इव श्वसन्; Ts M बिलं नाग इवाविशत्.

48 K1 om. 48 (cf. v. l. 47). — ") K1 B Da
Dn D1. 5. v. 8 अथापरेण; Ds ततः परेण (for ततोऽपरेण). T2 om. from परेण up to ध्वजोत्तमम् (in
48). डी बह्रेन; K2 वह्रेन; G2 फह्रेन (for सहेन).
K5 ततोस्य निशितिमङ्कर् — ") K2 D2 रयो (for
ध्वजो ). — ") D1 सहसा (for समरे). M2 द्रोणि.
— ") D2 Dn1 D5 सिंहनादान्. K2. 3 B D (except
D1. 8) मुमीच ह (for ननाद च).

49 K1 om. 49° (of. v. 1. 47'). — °) Ks पुन-आन्योः; Dns पुन्रश्चेनं. D1 बोरतरेश्च (for शरैबॉरेश). — T1 G om. 49°—51°. — °) Ks. s Ds वया राजर; D6 सहाराजन्. — °) Ks. s Ds. 6 सहासेबो (Ds 'बा) (for यथा सेबो).

50 Tr G om. 50 (cf. v. l. 49). — \*) Si संत्यकिका: Ks-s B Da Dn Ds-s. v. : Ts सात्यकोपि;

<sup>45 &</sup>quot;) T1 G2.4 चापि (for चैव). — ") K8.4 M करमलान्वित:; B2 "लाहत:; Da Dn1 D5 "लं गत:; G1.5 "लावृतं: (for "लायुत:). — ") K3-5 B D समा- श्रित:; T1 G समाश्रयत (G1-8 "यन्) (for उपाश्रित:).

C. 6.4635 B. 6.101.52 K. 8.101.53

सात्यिकश्च महाराज शरजालं निहत्य तत्।
द्रौणिमस्यपतत्तृणं शरजालेरनेकथा ॥ ५०
तापयामास च द्रौणिं शैनेयः परवीरहा ।
विम्रक्तो मेघजालेन यथैव तपनस्तथा ॥ ५१
शराणां च सहस्रेण पुनरेनं समुद्यतम् ।
सात्यिकिश्छादयामास ननाद च महाबलः ॥ ५२
दृष्ट्रा पुत्रं तथा प्रस्तं राहुणेव निशाकरम् ।
अस्यद्रवत शैनेयं भारद्वाजः प्रतापवान् ॥ ५३

विच्याध च पृषत्केन सुतीक्ष्णेन महामृघे ।
परीप्सन्खसुतं राजन्वाष्णेयेनाभितापितम् ॥ ५४
सात्यिकस्तु रणे जित्वा गुरुपुत्रं महारथम् ।
द्रोणं विच्याध विंशत्या सर्वपारश्चैः शरैः ॥ ५५
तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः श्चेतवाहनः ।
अभ्यद्रवद्रणे कुद्धो द्रोणं प्रति महारथः ॥ ५६
ततो द्रोणश्च पार्थेश्च समेयातां महामृघे ।
यथा बुधश्च शुक्रश्च महाराज नमस्तले ॥ ५७

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तनवतितमोऽध्यायः॥ ९७॥

M सत्यकोपि (M2 °2). T2 M शर(T2 शरेर्; M2 रथ) जातै: (for महाराज). D1 सात्यिकश्चापि राजेंद्र : — °) D6 शरजालान्. K3 D2 विहन्य; K5 T2 M विहत्य (for निहत्य). D5 अनेकथा, and निहत्य तत् (as in text). D6 तान् (for तत्). — °) K2.4 B Da Dn D8-5.7.8 अभ्या(D5 °4्य) किरत्; K8.5 D1.2 M1 (sup. lin.) अभ्यद्भवत्; D6 अभ्याकिरंस्. — B2 transp. 50<sup>2</sup> and 51<sup>6</sup>.

51 T1 G om. 51<sup>a</sup> (cf. v. 1. 49). — a) K2 पातवा; Da Dn1 Ds ताहवा (for तापवा). T2 द्वोणि. — After 51<sup>a</sup>, T2 M1 repeat 48<sup>d</sup> and 49<sup>a</sup>. — B2 transp. 50<sup>d</sup> and 51<sup>b</sup>. — b) Da1 शिनेय:; G1-8 शैनेयं. — a) T2 शर् (for मेव). — d) D1 स्वयं (for तथा). K3.5 D2 शरदीव रविस्तपन्.

52 Ds reads (sec. m.) 52°-53° in marg. — °) S स शराणां (for शराणां च). Т॰ सहस्रेषु. — °) K₄ B Da Dn D₃-३ Т॰ М₂-५ एव (for एनं). K₃-ҍ B Dn D₂-₄. ε-३ Т॰ М समुद्यतः; D1 महाधुतिं. — °) ڹ सलकिश; Dai Dni M² सालकि; G² सालिकिशः. D1 ताडयामास. — °) Ds (m as in text) महमुद्धः; M₄ महाबस्रः.

53 Ds reads (sec. m.) 53ab in marg. — a)
Ds पुत्रस (for पुत्रं). Ks Bs. s Dns Ds. v. s च तं;
T1 Gs तदा (for तथा). — b) Da Dn1 Ds राहुनेव;
Ds राहुणा हि. Ks D1 दिवा (for निशा ). — b)
M1-3. s अन्यद्भवद्भ . Ds सीनेयं; Ms वेगेन (for शैनेयं).

54 a) T1 विद्याथ (for 'घ). B Da Dn D4.

5. र. 8 transp. प्रयत्केन and सुतीक्ष्णेन. Ko T1 G4
प्रयद्केण; K2 प्रथक्तेन; D6 प्रशत्केन (for प्रयत्केन).
K5 D2 सहामति:; T1 G सहाहवे (for "सृषे). — ")
Ś1 Ko T2 G1-3 स; Dn3 वे (for स्व-). K5 D2
सुमोच स्त्रसुतं (D2 marg. 880. m. अमोचयरसुतं); D1
परीप्संतं सुतं; D8 प्रीप्सन्स्त्रसुतं. — ") K3.5 D2.6
अति( K5 अभि-; D8 इव )मर्दितं; K4 अभिताबितं;
B D2 Dn D2-5.7.8 T2 M4 अभिपीढितं; D1 अतिपीडितं; T1 G अभिपातितं; M1-2.5 अभिपीडितः (for अभितापितम्).

55 ° व G2 सात्विकिस्तु. K4 B D (except D2)
T1 G M1-3.5 हिस्वा; T2 निस्वा (for जिस्वा). — °)
K0.1 T1 G द्रोण (for गुरु ). M8.5 °रणे (for 'रथस्). — D4 om. (hapl.) 55°-56d. — °) T1
G4 विव्याथ (for 'घ). K4 D3.6 T1 G M2 सप्तत्या (for विद्याय). — d) K8 Dn2 D1.3.4.6 'पारसवै:;
K5 'वशै:; Da2 'शरै:; D2 'शिवै: (for 'श्वै:).

56 Ds om. 56 (cf. v. l. 55). — \*) Co तदंतरे.
— \*) B2 सितवाहनः; Dn2 D1. 8-8 शञ्जतापनः (for श्रेतवाहनः). — \*) M अभ्यापतद् (for अभ्यद्भवद्).
K3 रणात् (for रणे). S1 K0.1 हुन्दं; K3.5 D2 तृणे; M2 राजन् (for कुन्दो). — \*) G3 द्रोणि प्रति;
M2 सारद्वानं. T2 M2.4 महारथं.

57 \*) M2 कुद्धो (for ततो). \$1 पार्थाश्च. — \*)

K4 B1.4 समेयेतां; T2 समेयानां (for \*यातां). K8

महायुधि; K5 रणे मुधे; T1 G महाह्वे (for \*सूधे).

— \*) T2 M समेयातां (for महाराज). S (except

M5) नमस्यले (for \*स्तले).

30

# घृतराष्ट्र उवाच ।

कथं द्रोणो महेन्वासः पाण्डवश्च घनंजयः ।
समीयत् रणे शूरौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १
प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः ।
आचार्यश्च रणे नित्यं प्रियः पार्थस्य संजय ॥ २
ताबुमौ रथिनौ संख्ये द्रमौ सिंहाविवोत्कटौ ।
कथं समीयतुर्युद्धे भारद्वाजधनंजयौ ॥ ३

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-2. 5 mention only नवसे युद्धदिवसे; Ks नवसेहिन; K4 नवसेहि; D2 नवसे दिवसे; M4 नवसेहिक: — Adhy. name: K4 हंद्धयुद्धं; D1 द्रोणाः र्जुनसमागसः; D8 T3 अलंजुषपराजयः ( to it T2 adds सार्याकेना अश्वत्यामपराजयं); M1-8. 5 द्रोण (M2 द्रोणि)-सार्याकेयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Das ( sec. m. ) 58; Dns M1. 2 98; T1 G 97 ( as in text); T2 M8. 4 99; Ms 100. — Sloka no.: Dns 58; Dns 59; Ds 56; De 61.

### 98

1 D2 om. 1et. — °) Si Ko-2. 5 D3 समेयत्;
K2 D8 M5 समी( K2 °मे )यतु; D4. 6 T1 G समे( D4 °मी) यातां ( for समीयत्). K3 भीमी; K4 B D2
Dn1 D1. 6. 6 S बीरी; K3 धीरो; Dn2 D1. 8 यत्ती
( for द्व्यी). — °) K4 [आ]चक्ष ( for [आ]चक्ष्य).
B D ( except D1-2. 6 ) ताबुमी पुरुष्पेमी ( Da2 °म ).

2 °) D1 वै (for हि). — °) D1 संजय (for धीमतः). — °) D3 हि; T1 G तु (for च). K3.8 D2.8 T2 M तथा नित्यं; D1 महाबुद्धिः. — °) D2 पार्थस्तु. D1 धीमतः (for संजय).

3 °) Ks रिथनां श्रेष्ठी; T1 रिथनां संघे; T2 G1
M1-4 रिथनों संखे . — °) K4 B4 Dn2 D4 8-3 हुष्टी;
T3 इस (for इसी). K5 इसी सिंहाविवोत्करी; B3
Da Dn1 D1.5 सिंहाविव बलो(D1 सदी) रिकटी. Co cites
उत्कटी . — °) S1 K0.2.5 D2.3 समेयतुर; Da1 समी

### संजय उवाच।

न द्रोणः समरे पार्थं जानीते प्रियमात्मनः।
क्षत्रधर्मे पुरस्कृत्य पार्थो वा गुरुमाहवे॥ ४
न क्षत्रिया रणे राजन्वर्जयन्ति परस्परम्।
निर्मर्यादं हि युष्यन्ते पितृभिर्म्नातृभिः सह॥ ५
रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्वस्तिभिः शरैः।
नाचिन्तयत् तान्बाणान्पार्थचापच्युतान्युधि॥ ६

C. 6. 4649 B. 6. 102.6

यतौ (for समीयतुर्). K4 B1. 3.4 Da Dn Ds. 5. 7.8 यत्तौ : B3 तौ तु (for युद्धे).

4 Ks om. the ref. — ") T2 M4 तं द्रोणः; M1-3.5 द्रोणः स (for न द्रोणः). B4 निलं; G3 पार्थं. — ") K5 D1 जानाति (for जानीते). — ") Ś1 K1 B1 क्षात्रं धर्मं; K0 क्षात्रधर्मं. K2.5 D2.6 समास्थाय (for पुरस्कृत्य). — ") D1 पार्थोपि (for पार्थो वा). G2 क्षात्मनः, and क्षाइचे (as in text). B2 पार्थो द्रोणं महाहचे; T2 M द्रोणोयुध्यत पांडवं. — After 4, T2 M ins.:

390\* तथैव पाण्डवो द्वोणं वेत्त्येव प्रियमात्मनः । क्षत्रधर्मरतो नित्यं क्षत्रधर्मेण युध्यते ।

5 Before 5, Ks D2 ins. संजय उवाचः — \*) T2
रणे पिद्व; M पिद्वपि (for प्रस्परस्). — \*) K4
D1 निर्सर्यादा; Co \*बांदं (as in text). D1 पितृशिद्
(for युध्यन्ते). — \*) M1. 2. 5 च ह (for सह). D1
आतृशिः सह भारत; M2 पितृशिः पितृशिक्ष हः

6 °) Ta M तत्र (for रणे). Di पार्थेन धनुरा कृद्य. — b) Ki त्रिमिः शनैः; Ks Da M शरैकिमिः (by transp.); Ti G शितैः शरैः. — °) Si नार्वित यंत; Ki. 2. 4 B Da Dn Di. s. v. 8 Ta ना(Ds न) विंत यद्य; Ks न विंतयत; Gi. 8 नार्वितयस्स (for 'यत). — d) Ks 'ब्युता Ki corrupt. Bi रणे (for युपि). Ti G पार्थवाणासनब्युतान्.

7 के) Ks सत: (for पुनः). Ko. s. s Dn1 Ds. s T1 Gs. s पार्थ (for पार्थक्र). T1 G संयुने (for स रणे). Ts M छाद्य(Ms क्)मानः सरैक्षापि तब पुत्रेण C. 6. 4649 B. 6. 102.7

शरबृष्ट्या पुनः पार्थश्छादयामास तं रणे।
प्रजज्वाल च रोषेण गहनेऽग्निरिवोत्थितः॥ ७
ततोऽर्जुनं रणे द्रोणः शरैः संनतपर्वभिः।
वारयामास राजेन्द्र निचरादिव भारत॥ ८
ततो दुर्योधनो राजा सुश्चर्माणमचोदयत्।
द्रोणस्य समरे राजन्पाणिग्रहणकारणात्॥ ९
त्रिगर्तराडपि कुद्धो भृशमायम्य कार्युकम्।
छादयामास समरे पार्थं बाणैरयोग्जवैः॥ १०
ताम्यां ग्रुक्ताः शरा राजन्तरिक्षे विरेजिरे।

हंसा इव महाराज शरत्काले नमस्तले ॥ ११ ते शराः प्राप्य कौन्तेयं समस्ता विविद्यः प्रमो । फलभारनतं यद्वत्स्वादुवृक्षं विहंगमाः ॥ १२ अर्जुनस्तु रणे नादं विनद्य रथिनां वरः । त्रिगर्तराजं समरे सपुत्रं विच्यघे शरैः ॥ १३ ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । पार्थमेवाम्यवर्तन्त मरणे कृतनिश्रयाः । स्रस्तुः शरवृष्टिं च पाण्डवस्य रथं प्रति ॥ १४ शरवृष्टिं ततस्तां तु शरवर्षेण पाण्डवः ।

भारतः — °) Ks. 4 B Da Dn Ds-8 स प्रजजवाल;
Ks Ds संप्रजजवाल; T1 G स वे जजवाल (for प्रजजवाल च). Bi T1 Gs. 4 वेगेन (for रोषेण). T2 M प्रजजवाल रणे होणोः — °) Ko. 1 रहितोन्निर; Ks महत्तेन्निर; Ks Ds गृहाद्विर; D1 महाकेनुर; T1 Gi Ms गगनेन्निर् (for गहनेऽनिर्). Co. d oite गहने (as in text). Ko-2 Bs. 4 Di. 1.8 इवोर्जित:; Ks Dns इवोव्लित: (for इवोत्थित:).

8 ") K2 द्वीणे (for द्वीण:). Ko.s. 5 D1. 2 T G ततो (G1. 3 तम ) र्जुनो रणे द्वीणं (K3 द्वीणिं; G1 द्वीण:). — ") K2. 4 B Da Dn Di-3 छाद्यामास; K2. 5 D2 T2 M तापया"; D1. 3 ताड्या" (for वार्या"). — ") B1. 2 Da Dn1 D5 अचिराद् (for न"). Dn2 एव (for इव). D3 संयुगे (for भारत). D1 अचिराछयुहस्त- खतः

9 °) Ms. ६ राजन् (for राजा). — T2 om. (hapl.) 9<sup>b</sup>-11°. — b) K2 सुसर्माणस्; M4 सुचर्माणस् (for सुदा°). K8 D6 अनोदयत्; K4 अदेश (for अचोद °). — d) S1 Ko-2 रक्षणाय महात्मनः; Da1 T1 G पार्थिणमाहक (Da1 °माहेण)कारणात्; M8 (inf. lin. as in text). 5 (inf. lin.) °कारकान्.

10 T2 om. 10 (cf. v. l. 9); K1 om. 10°-11°; \$1 K0 lacuna for 10°-11°; K4 illegible. — °) B2 विगर्तराइ. K2 अप. (for अपि). D1 त्रिगर्तिप ततः कुद्धो; T1 G त्रिगर्तराजः संकुद्धो; M त्रिगर्त(M4 'तें)स्तु रणे राजन् (M4 राजा). — °) K5 Dai D8 m. 5 आनस्य; D1 आवृत्त; D6 आदाय (for आयस्य). M रथैर्बंहु भिरावृतः. — °) K8 G8 अघो (for अयो °).

11 Ts om. 11<sup>a</sup>; K1 om. 11<sup>abe</sup>; Ś1 Ko lacuna

for 11abo (cf. v. l. 9, 10); K4 illegible; Da Dni Ds om. 11a-13b. — b) Ks. s D1-s संतरिक्षं; B1 रीक्षं (for 'रिक्षे). Ks. s D2. s वितेनिरे; B1. 2 Dr विने (B1 'रे)दिरे; D1 विनाधिरे; D3. s विभेदिरे (for विरेजिरे). T2 विरेजुर्गहने भूदां; M विचेर्क्गंगने भूदां. — d) K8 D2. s नभस्तलं; T G M1. 8 'स्थलं (for 'सले).

12 Da Dni Ds om. 12 (of. v. l. 11); K4 illegible. — ") K3 तस्य (for प्राप्य). — ") K2-5 B Dn2 D1-4.6-8 T2 G1-3 M समंताद् (for समस्ता). G4 निविद्य:. T2 प्रमो:. — ") K3 D2.8 T G फल-मारानतं (D2 "तनं; T2 "नता); M4 फलमारनतो. T2 वृक्षा:; M वृक्षं (for यहत्). — ") Ś1 K0-2 मधुवृक्षं; K5 स्वादुवृक्षाद्; T2 M स्वादु यहद् (for स्वादुवृक्षं).

13 Da Dni Ds om. 13° (cf. v. l. 11); K4 illegible. — °) Dns स्व (for तु). K2 T1 G राजन् (for नादं). — °) D1 निहत्या; T2 विनज्ञ (sic) (for विनश् ). B2 बिल्जां (for रथिनां). — °) Ko. 1. 8 T1 G4 विदयशे; D1. 8 विविधैः (D8 °थे); D2 विदयशुः (for विदयशे).

14 K4 illegible. — ") D1 समरे (for पार्थेन).
— ") Ko काळेन च; K5 Da1 D5 काळेनेव. Ca oites काळेन. — ") G1-8 M "घावंत (for "वर्तन्त).
— ") B2 D1 समरे (for मरणे). — ") S1 Ko दार-वर्षाणि; K3 D2 दाख्युष्टिं च; D3 दारवृष्टींख; T2 "वर्ष च.

15 K4 illegible. — ") Dai श्ररपृष्टं. — ") B
D (except Di-s. e) श्ररवर्षेः समंततः. — ") Da परि-

त्रित्रज्ञाह राजेन्द्र तोयदृष्टिमिनाचलः ॥ १५ तत्राद्भुतमपश्याम बीमत्सोईस्तलाघनम् । विग्रक्तां बहुभिः ग्रूरैः शस्त्रदृष्टिं दुरासदाम् ॥ १६ यदेको वारयामास मारुतोऽभ्रगणानिव । कर्मणा तेन पार्थस्य तुतुषुर्देनदाननाः ॥ १७ अथ कुद्धो रणे पार्थस्त्रिगर्तान्त्रति भारत । ग्रुमोचास्त्रं महाराज वायन्यं पृतनामुखे ॥ १८ त्रादुरासीत्ततो वायुः क्षोभयाणो नभस्तलम् । पातयन्त्रे तरुगणान्विनिन्नंश्रेव सैनिकान् ॥ १९ ततो द्रोणोऽभिवीक्ष्यैव वायन्यास्त्रं सुदारुणम् । शैलमन्यन्महाराज घोरमसं मुमोच ह ॥ २० द्रोणेन युघि निर्मुक्ते तिसम्बन्धे महामृघे ।
प्रश्रशाम ततो वायुः प्रसन्धाश्रामवन्दिशः ॥ २१ ततः पाण्डुसतो वीरिक्षगर्तस्य रथत्रजान् ।
निरुत्साहात्रणे चके विम्रुखान्विपराक्रमान् ॥ २२ ततो दुर्योधनो राजा कृपश्र रिथनां वरः ।
अश्वत्थामा ततः शल्यः काम्बोजश्र सुदक्षिणः ॥ २३ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ बाह्यिकश्र सबाह्यिकः ।
महता रथवंशेन पार्थस्यावारयन्दिशः ॥ २४ तथैव भगदत्तश्र श्रुतायुश्र महाबलः ।

C. 6. 4467 B. 6. 102. 25 E. 6. 102. 25

जमाह (for प्रति:). — ") Ks Ds सेव" (for तीय").

16 K4 illegible. — ") K3 D6 तन्नान्त्तम्; T1 G2.4 तत्त्रद्धतम्. K3 D8 G2 M4 अपश्यामो • — ") K5 बाहु"; T2 M पाणि" (for इस्त") • — ") S1 विमुक्ता; D3 सुमुक्तां. K2 B D (except D1-3) बोधै:;
T2 M नीरै: (for शूरै:) . — ") Da1 D5 S (except G3) शर" (for शका").

17 K4 illegible. — ") Do य एको (for बदेको).

Ms धार" (for बार"). K5 D2 एको निवारयामाल.
— ") K2.5 D2 पवनो (for मारुतो). Si K0-2 D1
जलदान्; K2.5 D2.3 [S]अधनान्; B2 [S]अगणा (for
"गणान्). Cd oites अअ धनात्. — ") T2 पार्थेन (for
पार्थस्य). — ") K2.5 Dn2 D1-3.6 T1 G तुष्टुबुर; D5
तुष्टेबुर; D8 हरुबुर् (for तुतुबुर्). D1 देवतान्यपि;
T2 देवदानवै: (for "वा:).

18 K. illegible. — ) D1 त्रिगते (for 'तांग्). — ) K: D6 सुसुचार्स. D3 'बाहुर (for 'राज).

19 K. illegible. — ") K. D: वात: (for वायु:). — ") Some MSS. श्रोभयानो; Ds "ने . Ds T G M1. 2. 4 नमस्थलं — ") D1 ध्वज"; Ds सुर" (for तरु"). — ") T2 M1 प्रतिश्रंश; M3. 5 प्रनिश्रंश. Da Dn1 Ds तव; Ds सैव (for चैव). D1 सायकै:; T1 G तावकान् (for सैनिकान्)

20 K4 illegible. — ") K3.5 D2.6 निरीक्ष्यैवं (K5 "व). — ") T1 G2-4 दुरासवं (for सुदारुणम्).
— ") K0 Da Dn1 शैलमन्यं; D6 "मन्नं; T2 शकः मन्यं; M4 शैलमन्धं (for "मन्यन्). — ") M4 शोर

सन्यन् (for घोरमखं).

21 K4 illegible. Ks Ds transp. 21sb and 21st.
— ") K3 अवि; Ds तु वि- (for युषि). — ") K3 अवि; Ds तु वि- (for युषि). — ") K3 अवे (marg. "क्रे) (for अको). B Da Dn Dt. 6-8 नरा थिए; Ds सुदार्थो; Ds रणाधिए (for महासूखे).
— ") K5 हि; T1 G वै (for च). Ks B Das Dn Dt. 8-8 दिशो दश; K3.5 D1.2 S दिशोसवन्; Dai Ds दिशो दिशा (Ds "श).

22 b) K1 रथझजन् (sic); Di रथध्वजान्; T1 रथं झजन् — b) D2 तत्र (for रणे). Ks निरुत्साहाख तक्षके — b) D1 S निष्पराक्रमान् (for विपरा).

23 K4 illegible. — a) K1. 8-5 B D (except D3) M1-8. 5 चैव (for राजा). — b) D3 [ज]न्पम (for ज्यस). D5 वर (for चर:). — b) श्री अश्रत्यासस् (K1. 2. 4. 5 Dn2 D1. 2. 4. 6-8 T3 M1. 2. 4 तथा; M3. 5 ततो (for तत:). श्री शैल्य: — d) श्री K0. 1 T2 कांभोजक्ष; D1 कांबोजस्तु

24 K4 illegible. — 4) Dai Dni (before corr.)
विवानुविवानु - 6) Dai बह्निक:; Di Ti Gi-s Mi. 4
बाह्नीक:; D2 काह्निक: (for बाह्निक:). Ks-s B D Ta
Gi. 2 M सह बाह्निक: (for च सवाह्निक:). Ki वाहिकश्च सवाह्निक: — 6) Das Ds महत्सु- (for महता).
— 4) Da Ds पार्थस् (for पार्थस्). Das Ta Ga
[आ]वारयव् (for [आ]वारयन्). Ms.s दिशं (for दिश:).

25 Ds om. (hapl.) 25. Ks illegible. — ) ।
Ds महावल; Gs °रथ: (for 'बल:). — ') Ks राजा'
(for राजा'). Ks राजानीकमभीमस्य — ') Śi Ko.s

C. 6. 4668 B. 6. 102. 25 K. 8. 102. 25 गजानीकेन मीमस्य ताववारयतां दिशः ॥ २५
भूरिश्रवाः शलश्रैव सौवलश्र विशां पते ।
शरौषैविविधेस्तुर्णं माद्रीपुत्राववारयन् ॥ २६
मीष्मस्तु सहितः सर्वैधार्तराष्ट्रस्य सैनिकैः ।
श्रुधिष्ठिरं समासाद्य सर्वतः पर्यवारयत् ॥ २७
आपतन्तं गजानीकं दृष्ट्या पार्थो वृकोदरः ।
लेलिहन्सृक्तिणी वीरो सगराडिव कानने ॥ २८
ततस्तु रथिनां श्रेष्टो गदां गृह्य महाहवे ।
अवप्रत्य रथात्तूर्णं तव सैन्यमभीषयत् ॥ २९

तम्रद्वीक्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः ।
परिवव् रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः ॥ ३०
गजमध्यमनुप्राप्तः पाण्डवश्च व्यराजत ।
मेघजालस्य महतो यथा मध्यगतो रिवः ॥ ३१
व्यधमत्स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः ।
महाभ्रजालमतुलं मातरिश्चेव संततम् ॥ ३२
ते वध्यमाना बिलना भीमसेनेन दन्तिनः ।
आर्तनादं रणे चक्चर्गर्जन्तो जलदा इव ॥ ३३
बहुधा दारितश्चेव विषाणस्तत्र दन्तिभिः ।

 $D_2$  तावावारयतां;  $D_{81}$  तव बार $^{\circ}$ ;  $M_4$  ताबद्वार $^{\circ}$ .  $D_3$  दिशा;  $T_1$   $G_4$   $M_4$ . 5 दिशां (for दिशाः).  $D_1$  तावका बारयन्दिशः;  $T_2$  राजञ्चावारयदिशः.

26 Ki illegible. — ") Ki सूरिश्रवः; De "श्रवा. T2 सीमदत्तः; M सोमदत्तः (for श्रव्श्रव).
— ") Ti Gi. 2.4 कीसवश्र; G3 कीशलश्र; M5 सीवछस्य (for सोबल्ज्ञ). G8 M2 विशां पति: — After
26<sup>ab</sup>, D8 repeats 24<sup>ab</sup> (with the same v.l.).
— ") Dn2 श्रामीर्; Ti G2.4 मार्गणेर् (for शरीवेर्).
K8.5 B Da Dn Di. 2.4-3 विमलेस्तीक्ष्णेर् (K3.5 D2.6
"राश्च; D1 "स्तूणें). — ") Т2 माद्रीपुत्राय वारयत्;
G2.3 M5 "ववारयतः

27 Ks D2 om. (hapl.) 27; K4 illegible.
— ") Ś1 M5 सीमस्तु. K5 सह तै:; B4 Dn2 D4.

6-8 संहतै:; M2 सहितै: (for सहित:). B Da Dn
D1.4-7 संख्ये; D5 संख्ये (m "ख्ये); G2.3 M5 सर्वे
(for सर्वेद). — ") K3 B D (except D2.3) धार्तराष्ट्रै:
ससैनिकै:. — ") B2 समंतात् (for सर्वत:). Ś1 K1.3
B2 Da1 Dn1 D1.3, 5.5.8 M2.5 पर्ये (M2 "दि)वारयन्.

28 K4 illegible. — ") Ds आपतत्तु (for 'तन्तं).
— ") Gs पार्थ (for पार्थों). — ") K5 विलिद्द (for लेलिंड्न्). Ś1 Ds2 D1.5-7 स्किणी; K5.5 Dn2 Gs स्कि( Gs 'कि)णीं; T2 G1 M स( M5 स्व)कणी; G2 सकणी. M4 रोषान् (for बीरों). — ") K3 D2.6 शार्द्ल इव कानने.

29 Ka illegible. — 6) Ki. 2 Bs. 4 Dns Da. 6-8
भीमस्तु (for ततस्तु). Ks. 5 Bi. 2 Da Dni Di-s. 6 T
G Mi-s. 5 बिल्नां; Ma गहिनां (for रथिनां). Dai
Ds श्रेष्ठां (for श्रेष्ठां). — 6) Ds समाहवे (for महा°).

- After 29°, S (except Ms-5) ins.:

391\* गिर्थेप्रादिव केसरी । तस्थौ स सगदो भीमः सञ्द्रङ्ग इव पर्वतः । सिंहो हष्ट्रा मृगं यहत्.

[(L, 2) T2 G1 M2 सहगदो (for स सगदो). —(L. 3) T2 दिपं; M1 भृगा (for मृगं).]

— <sup>d</sup>) Ks. s. s B D Ts M सैन्यानि (for सैन्यम्). Ks Ds. s Ts Ms भीष(Ms °त)यन्; Ti G विमीषयन् (for अभीषयत्).

30 K4 illegible. — °) M1-8.5 गदापाणि - °) K3.5 D2 सरथा (for ततस्ते). D1 G1.8 गज (D1
रण)योधिनः; T1 G2.4 °यूथपाः (for °सादिनः). — °)
K3.5 D2 थत्तं; T1 G सीमं (for यत्ता). — °)
T1 G4 एकदेव; G1.8 यरनादेव; G2 एकमेब (for सीमसेनं). D6 महाहवे (for समन्ततः).

31 K4 illegible. — ") D1 "प्राप्य (for "प्राप्त:).
— ") K5 पांडवेथो (for "वश्च). B Da Dn1 D4.5.
7.8 T1 G स (for च). K1.2 व्यरोचते (for "राजत).
Dn2 पांडव: स स्वराजतः — ") T2 मध्यं (for मध्यः).

32 K4 illegible. — ै) D1 पांडवोत्तमः; De. पांडुनंदनः; T2 पार्थिवर्षमः. — °) K1 अतुत्यं; Da1 अतुला (for अतुलं). D1 मेघजालमतुत्यं च — d) K8 मातरिष्वेव; K5 मातलिश्चेव. D2.8 M4 संततः (for संततम्).

33 K4 illegible. — \*) G8 विध्यमाना (for वध्य ).
D8 बिल्नो (for 'ना). — b) B2 धन्वनः; D6 दंशिताः (for दन्तिनः). — \$1 Ko. 2 om. ( hapl.)
33°-34b. — b) D8. 6 T1 G M2 शार्तनादान् — b)



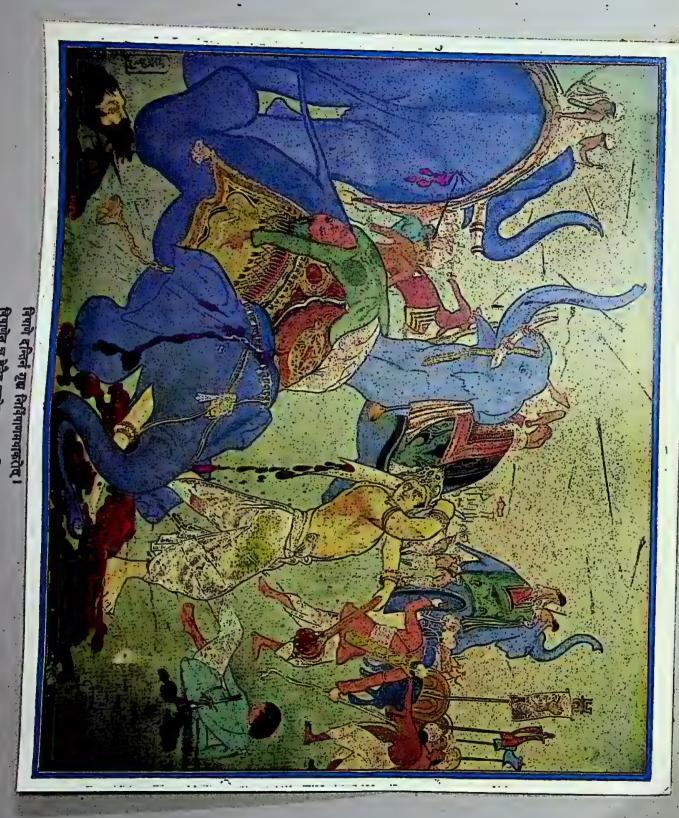

विषाणे दिनिनं गृह्य निविषाणसथाकरोत्। विषाणेन च तेनैव क्रुन्भेडम्याह्ल दिनानम्। पातवामास समरे वण्डवस्त श्वान्तकः॥ १, ९८, १५ फुल्लाञोकनिमः पार्थः ग्रुग्धमे रणमूर्वनि ॥ ३४ विषाणे दन्तिनं गृद्य निर्विषाणमथाकरोत् । विषाणेन च तेनैव कुम्मेऽम्याहत्य दन्तिनम् । पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ ३५ शोणिताक्तां गदां विश्रन्मेदोमञ्जाकृतच्छविः । कृताङ्गदः शोणितेन रुद्रवत्प्रत्यदृश्यतः ॥ ३६ एवं ते वध्यमानास्तु इतशेषा महागजाः । प्राद्रवन्त दिशो राजन्विमृद्रन्तः स्वकं बलम् ॥ ३७ द्रवद्भित्तैर्महानागैः समन्ताद्भरतर्षम । दुर्योधनवलं सर्वे पुनरासीत्पराश्चुखम् ॥ ३८

### इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८॥

Ds गजांतो ( marg. sec. m. युगांते ); M2 गजास्ते ( for गर्जन्तो ). K3 B2 यथा ( for इच ).

34 Ks illegible; Śi Ko. 2 om. 34 to (of. v. l. 33). — ") Di ताडितश; T दारितश; Ms दारि ताश (for दारितश). Ks सोप (for चैव). — ") Gi. s स तु (for तम्र). Ks. 5 D² दंतिनां (for दन्तिसः). B³ विषाणाग्रेगैजैसतः. — ") Śi Ko. 2 फुड्डाशोक (Ko "का) निमा; Ki फड्डाशोक तमः; G² प्रफुड्डाशोक वत्. Śi Ko-2 राजन्; K³ पार्थ; Dɛ (sup. lin. as in text) साक्षात् (for पार्थः). — ") Śi Ko-2 डयराजंत महाहवे. — After 34, S ins.:

392\* सादिनां शस्त्रकृष्टिं च न्यधमद्भदया ततः । वायुवेगसमायुक्तो व्यचरत्पाण्डवो युधि । विषाणोक्षित्रितेर्गात्रैर्विषाणाभिद्वतो सृशम् ।

[(L.1) Ts 'बृष्टिश्च (for 'यृष्टिंच), and व्यचरद् (for व्यथमद्). — (L.2) Ms द्वाचरत् (for व्यच'). — (L.3) Ms विष्णिक्षितिर्. Ms श्रुक्तर् (for गानैर्).]

35 K4 illegible. — ") Ko विषाणं; D1 विषाणं, Ç2 विषाणं — ") D8 विशाणेन जिद्दा प्राप्त स्वाप्त — ") D8 विशाणेन जिद्दा प्राप्त स्वाप्त स

36 Ka illegible. — \*) Ks Ds G1-3 शोणितार्वा;

Ts "तोकां (for "ताकां). Ds गृह्म (for विश्वन्).

— b) Ko सदोसजा: Da Dni Di. s. i मेदोसजा:
Db सेदोसज्या (for सेदोसजा:). Si Ko. i कुलच्छिति:
Di कृतच्छिति: Ds चकुच्छिति: (for कृतच्छिति:). Ks सेदोसयकृत्स्वि (sic). — b) Ks Ds सिकांगदः; Bi. s Ms-s र(Bs a) कांगदः; Di ह्नतांगदः (for कृताङ्गदः).

Ti Gs. i Ms सिकांगः शोणितेरैव; Ts Gi. s Mi रक्तांगः (Gi. s सिकांगः) शोणितेरैव: — b) Ks स च्राइस्यत;
Di त्वभिद्दस्यत (for प्रस्वं).

37 D1 om. 37°-38°. Ki illegible. — °) K2
B D (except D2.6; D1 om.) G1 च (for तु). K5
एवं तैर्वेध्यमानस्तुः — °) Dn2 T1 G2.4 प्राह्नवंति.
K8.8 D2 रणे (for दिशो). — °) ई1 प्रमृद्धन्तः;
K0.1 प्रमृद्धतः; D8 विमर्दतः; D8 विमृद्धंतः; D6
स्त्रंतश्च; T2 विस्थांतः (for विमृद्धन्तः).

38 D1 om. 38<sup>ab</sup> (cf. v. 1. 37). K4 illegible.
— a) Da Dn1 Ds नादै:; M2 वेगै: (for नागै:).
— b) Da1 Ds सरतर्थम:; G8 भैं (for भ). — b)
T2 M कृतम् (for पुनर्).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-s mention only नवसे युद्ध विवसे; Bs Da Dni Ds नवसेद्धि (to it Bs adds संप्रासे); Ds नवसदिवसयुद्धे; Ms नवसेद्धिके. — Adhy. name: Ts सीमसेनगरायुद्धे; Mi-s.s होणार्जुनयुद्धेः — Adhy. no. (figures, words or both): Das (sec. m.) 59; Dns Mi. 2 99; Ds 97; Ti G 98 (as in text); Ts Ms. 4 100; Ms 101. — Śloka no.: Dni Ds 37; Dns 39.

71

99

C. 6. 4662 B. 6. 103. 1 K. 6. 103. 1

### संजय उवाच।

मध्याहे तु महाराज संग्रामः समपद्यत ।
लोकश्चयकरो रौद्रो मीष्मस्य सह सोमकैः ॥ १
गाङ्गेयो रथिनां श्रेष्ठः पाण्डवानामनीकिनीम् ।
व्यथमिशिरीर्वर्वाणैः श्रतशोऽथ सहस्रशः ॥ २
संममर्द च तत्सैन्यं पिता देवत्रतस्तव ।
धान्यानामिव खनानां प्रकरं गोगणा इव ॥ ३
धृष्टद्युद्रः शिखण्डी च विराटो द्वपदस्तथा ।

मीष्ममासाद्य समरे शरैर्जधुर्महारथम् ॥ ४
धृष्टद्युम्नं ततो विद्धा विराटं च त्रिमिः शरैः ।
द्वपदस्य च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥ ५
तेन विद्धा महेष्वासा मीष्मेणामित्रकर्शिना ।
चुक्रधुः समरे राजन्पादस्पृष्टा इवोरगाः ॥ ६
शिखण्डी तं च विच्याध भरतानां पितामहम् ।
स्त्रीमयं मनसा ध्यात्वा नास्मै प्राहरदच्युतः ॥ ७
धृष्टद्युम्नस्तु समरे क्रोधादिप्रिरिव ज्वलन् ।

### 99

1 °) B D (except D2.3) मध्यंदिने (Da1 °न);
T2 M पूर्वाह्ने तु (for मध्याह्ने तु ). — °) K3.5 D1-3
T2 M2.5 समवर्षत; D1 प्रत्यपद्यत (for सम °). — °)
Da1 °करे रोंद्रे; T1 G °करो घोरो (for °करो रोंद्रो ).
— °) T2 श्रीमस्य (for सीकास्य ). K5 सोमके सह

2 °) Da Dn Ds धन्यनां (for रिथनां). — °) Śi Ko.1 हुएएं (for निशितेर्). — Śi Ko.1 om. (hapl.) 2<sup>2</sup>-8°.

3 Si Ko. 1 om. 3 (cf. v. l. 2). — \*) Ks Dai Di Ti Gi. 3.4 स (for सं). Ks. 5 Bi Di. 2 ततः (for च तत्). Ts M मदैयामास तां सेनां. — b) Ds तथा (for तव). — Ms-s om. (hapl.) 3cd. — cd). K4 damaged. K8 Di-s. 6 सुवि; K5 तु वि (for the first इव). Dai खुतानां; Ds Ca सूतानां (for खनातां). Ds प्राकारं; Ds m सगाह (corrupt). T G Mi. 2 मदैयेख यथा राजन्सिंहः प्राप्य स्गवनं (Ts महागजं; Mi. 2 स्गवजान्). Ms repeats 3cd as in text.

4 \$1 Ko. 1 om. 4 (cf. v. l. 2). — a) Ks Dai
Ds च्छ्युक्त; Ks छ्छ्युक्तं. — b) Di तदा (for
तथा). Bs विराटदुपदो तथा. — c) Ti Gi समरे
भीष्ममासाद्य (by transp.). — d) Ks जिल्लां (for
जहार्). Ks Di. 2 Ti G सहारथाः; Ki नराधिप. T2
निजहाश्च महारथाः

5 Si Ko. 1 om. 5 (cf. v. l. 2). — a) Ta gg.

शुक्तस्. K3 D1-3.6 T G1.3 M [s]विध्यद् (for विद्धा).

— °) K5 D2 विराटं तु; T2 G1 विराटक्ष. K2 Da
Dn D3-5.7.8 T1 G1 श्रेरेखिकि: (by transp.). — T2
om. (hapl.) 5°-9°. — °) D3 M4 नाराचान् (for
°चं). — °) D2 प्रेरया° (for प्रेषया°).

6 ई1 Ko. 1 T2 om. 6 (of. v. l. 2, 5). — \*)

K3-5 B1 तेथ; B2 M तेति; Da1 Dn1 तेति; D2

T1 G तथा; D5 तेपि (for तेन). K5 विद्धं. D0 ते
विद्धास्तु महेप्वासाः — \*) K2.4 B4 Da Dn D4.5.8

\*किपिणा; B1-5 D1 M \*धातिना (D1 \*नः); G1 \*कर्शना (for \*किशिना). — \*\*) K4 damaged. D3 तुद्धुद्धः;

D5 T1 G1.4 चुकुद्धः (for चुकुधः). K2 पादस्प्रा;

D8 T1 G4 पदा स्प्रश (for पादस्प्रश). M प्रा( M5

प्र)ज्वलन्समरे शूरा हव्य (M2 गव्य-; M5 हत्य) सिका
इवासयः

7 \$1 Ko.1 T2 om. 7 (of. v. 1. 2, 5). — a)

Ks. 5 D2. 6 शिखंडिना; B1 \* इसपि; D1 \* ही च (for

\*ण्डी तं). D1 प्र-(for च). K2 जप्राद्द; K3. 5 D2. 6

निर्विद्धो (for विद्याघ). B3 D3 S (T2 om.) शिखंडिनं

(B3 \*णं) न विद्याघ (T1 G1 \*थ). — b) K3. 5 D2. 3. 6

T1 G5. 4 M2 भारतानां. K2. 5 B3 D2. 3. 8 S (T2 om.)

पितामहः; D5 पितामहः — D5 om. 7<sup>ct</sup>. — b) K3

D2. 3 जी त्वयं; K1 B जीत्ययं; K5 जियत्वं; D1

जियं हि; D3 जी न्वयं; M1-3. 5 जीत्वं च; Ca जी
मयं (as in text). D5 जीहेरिवयमसौ ध्यात्वा; T1 G

M1 जियं च समनुष्यात्वाः — d) D11 नास्य; M1 नैनं

(for नास्ये). D1 प्रहरद्. K3 D3 G2 जच्युत; M1.

8-5 आधुतै: (for जच्युत:).

पितामहं त्रिमिर्वाणैर्वाह्वोहरसि चार्पयत् ॥ ८ द्वपदः पञ्चविंशत्या विराटो दश्रमिः श्ररैः । शिखण्डी पञ्चविंशत्या मीष्मं विव्याध सायकैः ॥ ९ सोऽतिविद्धो महाराज भीष्मः संख्ये महात्मिभः। वसन्ते पुष्पश्चवलो रक्ताशोक इवावभौ ॥ १० तान्प्रत्यविष्यद्राङ्गेयस्त्रिभिस्त्रिभिरजिह्यगैः। द्वपदस्य च मल्लेन धनुश्चिच्छेद मारिष ॥ ११ सोऽन्यत्कार्ध्वकमादाय भीष्मं विच्याध पश्चिभः। सारथिं च त्रिभिर्वाणैः सुशितै रणमूर्धनि ॥ १२ ततो भीमो महाराज द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः ।

भीष्मवधपर्व ]

केकया आतरः पश्च सात्यकिश्वेव सात्वतः ॥ १३ अम्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरहितेप्सया। रिरक्षिपन्तः पाञ्चाल्यं घृष्टद्यस्रम्भखात्रणे ॥ १४ तथैव तावकाः सर्वे मीष्मरश्चार्थम्रचताः। प्रत्यद्ययः पाण्डसेनां सहसैन्या नराघिष ॥ १५ तत्रासीत्सुमहद्युद्धं तव तेषां च संक्रुलम् । नराश्वरथनागानां यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ १६ रथी रथिनमासाद्य प्राहिणोद्यमसादनम् । तथेतरान्समासाद्य नरनागाश्वसादिनः ॥ १७ अनयन्परलोकाय शरैः संनतपर्वभिः।

B2-4 Das Dns D1-1 केकेया. - d) K1 सात्यकि चैव. Ti G साधव:; Ti M सारत (for सारवत:). सात्यकिश्च महारथः

14 °) Dai Dņi De Mi अस्यह्नवत ; Ds धावंत. — ) K4 Ds 'हितेच्छया; Ks 'हितेप्सवः; Bs. 4 Dns Da. 1. 8 'पुरोगमाः; Ds 'हितेषया; T G 'समाज्ञया; M 'परीप्सवा (for 'हितेप्सवा). - ") KL : रिरक्षिष्यं (K2 'द्य)त:; Da1 विरिक्ष्यत:; D1 रक्षंतश्चापि; Ds विरक्षिषंतः (for रिरक्षिषन्तः). K1 पंचाल्यं; D1.8 पां-चाल्यान् (Ds 'स्यां). S प्रति(Ts भीम-; G1 M परि)-— d) \$1 Ko-2 T2 ध्रष्टद्वन्नस्सारणे; K3. 5 D2. 6 ध्रष्टशुक्तं सहारथाः (K5 'थं); K4 B1 'क्-स्वा रथा:; B2-4 Da Dn D1.4.5.7.8 'झपुरोगमा: (DI 'मान्); Ds 'झ्युखान्रथान्.

15 °) Т भी जारक्षार्थंक चृताः (sic). — °) K в D2 संप्रजञ्जः (for प्रस्युखयुः). D1 'सैन्यं (for 'सेनां), — Da om. (hapl.) 15d-16e. — d) Ka सहसैन्यां; S सहसेना. Ks Bs Ds. s T (Tı after corr.) M न्रा-धिपाः; D1 सहारयाः.

16 Ds om. 16abe (cf. v. l. 15). - a) Ko-s g (K2 स)महायुद्धं. — ) श्री Ko-2 भारत (for संकु-छम् ). — °) Кंड नराश्वतर°; В। रथाश्वनर°; Т2 नराश्वरथि<sup>\*</sup>-

17 °) र्रि Ko तथेतरे; D1 °तराः; D2 °तराः M2. इ तथैतरान . — d) Ko-s D1. 2. ६ रथनागाश्व( D2 °श्च )सादिनः ( D1 °पत्तयः ); Da1 नरनागाश्च सादिनः ; To नरा नागा हवा रथा:; G1 नगरागाश्व"; Mo नरनागा

<sup>8</sup> Si Ko. 1 om. 8abe; T2 om. 8 (cf. v. l. 2, 5). - 4) K3 = (for a). - b) K2.4 B Da Dn Di-8 क्रोधेन (for क्रोधाद). — d) \$1 Ko. 3 चार्दयत्.

<sup>9</sup> T2 om. 9ab (cf. v. l. 5). — a) G2 चोन (for ΨΞ'), — Ś1 Ko. 1, 2, 8 D2 om. (hapl.) 9<sup>δc</sup>. — <sup>δ</sup>) Ds नविभ: (for द्वाभि:). — K4 damaged for 9ed. — °) Ba Da. 3. 6 S चापि (for पञ्च-). — d) Ta Ga विच्याथ. Di om. from सायकै: in 9t up to श्विभिर in 11b.

<sup>10</sup> D1 om. 10 (cf. v. l. 9). — a) M1-3.5 महेब्बासो (for महाराज). - b) G1. 3 संघे; G3 संखे. K4 B2-4 Da Dn D4-3 शोणितीय( Da1 'घा)परिश्वतः (Dal 'ता:): Ta M भीक्मोतीव न्यराजत (Ta न्यजा-यत). — °) Ko. 1 "शबल-; Da. 6 "सबलो; T G1. 8. 4 "হাৰতা (G3 "তা).

<sup>11</sup> D1 om. up to श्विशिर in 118 (cf. v. l. 9). - ") D: तं प्रख"; D: तानख" (for तान्त्रख"). De तांस्र विन्याध गांगेयस; Ta प्रस्वविध्यत गां. - ) Da अजिहाक:. - d) Ks. 5 D2 S सारत (for सारिष).

<sup>12</sup> b) 81 Ko. s पत्रिमिः (for पञ्चिमः). - ") Ts M पंचित्तः (च त्रिसिर्). M1 (inf. lin, as in text). 2. 2. 5 पीतै: (for बाणै:). — d) Si Ko. 5 Ti G निशितै; Ba सुतीक्ष्णे (for सुद्दिते). Ta M विव्याघ परमाहवे.

<sup>13 &</sup>quot;) K2. 4 B2-4 Dns D4. 7. 8 T1 G4 तथा (for ततो). Ds भीष्मो; M1 (inf. lin. as in text). 3-5 भीष्मं (for भीमो). D1 वाहुर; D6 भाग (for 'राज). - ') Dn Ms वा (for च). - ') Ks

C.6.4599 B.6.103.18

अस्त्रैश्र विविधे चों रैस्तत्र तत्र विशां पते ॥ १८
रथाश्र रथिभिहींना हतसारथयस्तथा ।
विप्रद्धताश्वाः समरे दिशो जग्धः समन्ततः ॥ १९
मर्दमाना नरान्राजन्हयांश्र सुबहूत्रणे ।
वातायमाना दृश्यन्ते गन्धर्वनगरोपमाः ॥ २०
रथिनश्र रथेहींना वर्मिणस्तेजसा युताः ।
कुण्डलोणीपिणः सर्वे निष्काङ्गद्विभूपिताः ॥ २१
देवपुत्रसमा रूपे शौर्ये शक्रसमा युधि ।

ऋद्या वैश्रवणं चाति नयेन च बृहस्पतिम् ॥ २२ सर्वलोकेश्वराः ग्रूरास्तत्र तत्र विशां पते । विप्रद्धता व्यद्दयन्त प्राकृता इव मानवाः ॥ २३ दन्तिनश्च नरश्रेष्ठ विहीना वरसादिभिः । मृद्रन्तः स्वान्यनीकानि संपेतुः सर्वश्च्दगाः ॥ २४ वर्मभिश्वामरै श्च्छैतः पताकामिश्च मारिष । कक्ष्यामिर्च तोश्चेश्च घण्टामिस्तोमरैस्तथा ॥ २५ विशीणैविप्रधावन्तो द्द्यन्ते स्म दिशो दश ।

18 \*) Bi Dai Dni (by corr.) अन्यत्; S प्रे-(M2 प्रे) प्यन्. Di प्रेत (for प्र.). — ) Gs स शरै: (hypermetric) (for शरै:). Ds शार्त् लसमिकः सान्. — ) Ks-s Da Dni Di-s. s. e S शक्षेश्च; B Dns Ds. 7. s शरैश्च (for अज्ञेश्च).

19 क) K2. 4 B D (except D1. 2) तु (for च).
D1 भिन्ना (for होना). — b) K1 हते; B2 हव-;
D3 रथ- (for हत-). K4 Da Dn1 D5 तवा (for तव). M2 हता: सारथयोपि च - b) K3. 4 B Da2
Dn2 Dn3 D1. 3-3 T G1. 2. 4 ताख्र; D2 तास्तु (for ताखा:). — b) Ś1 K0. 1 याता:; K2 यात्वा (for बग्धा:).

20 ई। Ko. s transp. 20<sup>ab</sup> and 20<sup>ct</sup>. — a) ई। Ko-s गृह्ममाना (Ks onl); Ks. 4 Das Dns Ds. 4. र. 8 महमाना; Ks महमाना; B Dai Dni मृद्धेतस्ते; Di नदमाना; Ds Gs महमाना; B transp. Ds मृद्देतस्ते; Mi. s. 5 महमाना (for महमाना). Si Ko-s नरे; Ks. 4 Dns Di. s. 4. 6-8 T Gi-s Ms (sup. lin. as in text) नरा; Ds नृणान् (for नरान्). — b) Śі Ko-s ह(Śі क्र)ताथा; Ks. 5 Dns Di. s. 6-8 Gi. 8 Ms. 8 (sup. lin. as in text). 4 ह्याझ. Śі Ko-s. 4 Bi Di. s. 8 Ti G Ms बहुवो रणे; Ks. 5 Ds सुमहारथा; Ts Ma सुमहारणे.

21 b) Ks D2. 8 वर्मितास; D1 चर्मणस् (for वर्मिणस्). K4 मर्दितास्तेजसा सुता; T2 वर्मिणस्ते जवायुधाः. — °) K8 D1-8. 8 T2 M1 द्यूरा (for सर्वे). — °) K2. 6. 8 B Da Dn D2-5. 7. 8 T1 G M5 निष्कां (K6 चित्रां) गदिवसूषणाः (K2 'पितां; Dn2 'पिगः); D1 निष्कांता मदसूषिताः.

22 D: reads (sec. m.) 22 in marg. — a) Kı देवे (for देव'). Ks. 5 D: 6 रूपे:; B Da Dn D4. 5. 7. 8 सर्वे (for रूपे). — b) Ks स्थैये; Ts शौर्या:; M शौर्यात् (for शौथे). K4 समा समा; G1 शके समा; M1. 8. 8 शक्तसमो. — b) Si Ko. 1 वैश्रवणं भांति; K3 B2 D2. 6 oi चापि; K4 oi चामि:; Soi oites वैश्रवणं चाति (as in text). — b) B2 नये-नापि; D1 न्यायेन च. Da बृहस्पति:. D3 S विनयेन बृहस्पते: (D3 oite)

23 °) B2 सर्वे (for सर्वे ). — °) D8 शूरासात्र (for तन्न तन्न). — °) K5 D2 ह्यमहुता; T2 M1.8-5 विप्रकीर्णाः. K2 विदृश्यंत; D1 सा दृश्यंते; D6 S प्रदृश्यंते. — °) K8 मानवा ह्य (by transp.).

24 °) Ks Ds सादिनक्ष; Ds वाजिनक्ष (for दिनतक्ष). K1.sm D1 नरश्रेष्ठा; Ks D2.s रथश्रेष्ठा; Ds रथा: श्रेष्ठा; M1-s.s नरव्याञ्चा (M2.s ° ञ्च). — °) K1 विद्वीनं वरसादिभि:; K4 B Da Dn D4.s.v.s द्वीनाः परमसा ; D1.s.s विद्वीना वीर (D1 रथ)सा .— °) Ko T2 सृष्ट्रांत:; Ds मर्देत:; Ms सृत्नंतः (for सृद्धन्तः). — °) Ś1 K4 B Da Dn D4.s.v.s निपेतुः (for संपेतुः). G1 सर्वशब्दकाः. Cv as in text.

25 °) K² Da Dn² D1. ३-३ चर्मसिश्; Ds श्रनुभिश; Gs वर्मिमिश् (for वर्मामिश्). K1 चमरेश; Ds G1 चापरेश् (for चामरेश). K2 क्षत्रै:; K4 B Da Dn D4. इ. ७. ८ वर्षेश; K4 B Da Dn D4. इ. ७. ८ वर्षेश; (B1 °द्रे:); D1 स्त्रै:; T2 गात्रै: (for छत्रे:). — ) T2 M सारत (for मारिष). — ) K3 D2. ३. ६ कक्षामिरथ (Ds °रिष [ sup. lin. °र्गजः ] ) तोत्रैक्ष; K4 B Da Dn D4. 5. ७. ३ छ (Da1 छ ) है: सि( K4 Da1 Dn1 D5 शि) तेहें मदंदेर; D1 कक्षाभी रथा थोक्रैक्ष; T2 कक्ष्यामिरततोत्रैक्ष. — ) D3 क्षि ( for तथा ). K4 B D2 Dn D4. 5. ७. ३ च। (Da Dn1 D5 तो ) मरेक्ष समंततः

नग्मेघप्रतीकाशैर्जलदोद्यनिखनैः ॥ २६
तथैव दन्तिमिहीनान्गजारोहान्विशां पते ।
प्रधावन्तोऽन्वपश्याम तव तेषां च संकुले ॥ २७
नानादेशसम्बद्धांश्र तुरगान्हेमभूषितान् ।
चातायमानानद्राक्षं श्रतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८
अश्वारोहान्हतैरश्वैर्यहीतासीन्समन्ततः ।

द्रवमाणानपश्याम द्राव्यमाणांश्व संयुगे ॥ २९
गजो गजं समासाद्य द्रवमाणं महारणे ।
ययौ विमृद्रंत्तरसा पदातीन्वाजिनत्तथा ॥ ३०
तथैव च रथात्राजन्संममर्द रणे गजः ।
रथश्रैव समासाद्य पदाति तुरगं तथा ॥ ३१
व्यमृद्रात्समरे राजंस्तुरगांश्र नरात्रणे ।

C. 6, 4713 B. 6, 103, 32

26 क ) Dal Ga विशीणों; Dal t. ह विस्तीणोंर; Ti विशीणों (for विशीणोंर). Ks प्रविधावंतो; Ks Dal Ba दिशा (for विप्ता). Bs दश:; Dal Da दिश: (for दश). Ta M तम्र तम्रेव दश्यंते धावमाना दिशो दश:
— °) Ka. a B Da Dn Da-8 Ta M (sup. lin.). 8. 5 नव (for नग). B Da Dn Dl. 4-8 Ta M मेघप्रतीकाशा. — व ) Ks-5 B D S जलदोपमनिस्तनाः (Ks-5 Dal 8 Ta Gl. 3. 4 को:).

27 °) K5 इसिमिर् (for दिन्तिमिर्). K2.4 B2-1
Dn (Dn after corr.) D3.6.7.3 T3 द्वीना (for दीनान्). B1 तथैव दंतिनो राजन्; D1 दंतिनश्चैव निर्मित्ता. — °) K2 B2.4 Dn (Dn1 after corr.) D4. 3.8 T2 नजारोहा; D1 'रोहेर् (for 'रोहान्). T1 G महासुधे (for विशां पते). — K4 om. 27°-29°. — °) K1 प्रधावंती; D3 प्रधावंतो; S धावमानान् K3 [5] थ पश्चामि; B1 Da Dn1 [5] नुपश्चाम (B1 'मि); B2-4 Dn2 D4.7.8 [5] न्वपश्चंत (D3 'त:); D1 प्रपश्चंते; D2.8.8 [5] न्वपश्चामः; D5 निपश्चामः; T G4 अपश्चामः; G1.3 M अपश्चामः; G2 अदश्चामः (for 5न्वपश्चाम). — D5 om. 27<sup>6</sup>-28<sup>6</sup>. — °) K1 द्राच्यमाणांश्च (for तव तेषां च). T1 G1 M संयुरो (for संकुछे).

28 K<sub>1</sub> D<sub>5</sub> om. 28 (cf. v. l. 27). — ") K<sub>5</sub> "समुत्येश्व; M<sub>2</sub> "समुद्धातांस (for "समुत्यांश्व). — ") Si K<sub>0</sub>. 1 D<sub>1</sub> तुरंगान् (for तुरगान्). T<sub>2</sub> हेमसूषणान् — ") K<sub>0</sub>. 1.8 D<sub>3</sub> M<sub>2</sub> वातायमानान (M<sub>2</sub> "म)द्राहम; K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> सीतायमानान्द्रक्षेत (K<sub>5</sub> "ना दहरो).

29 K. om. 29° (cf. v. l. 27). — ) K. अश्व रोहान्; Gl. s हतारोहान्. Śi Ko. i हतानश्चेर्; Ti Gr. s च तैरचेर्(for हतैरखेर्). — ) Śi Ko. i. s Dr पृहीताक्षान्; Dai Di. s Tr M 'तासीत् (sic); Di हता यांति; Ti G गृहीतांश्च (for 'तासीन्). — ) K. द्वमाणानि पश्चामस्; Das Dni (before corr.) Ds 'मानानपश्चाम; Di. s. s 'माणान(Di 'माणांस्तु)पश्चामो. — ) K. तव तेषां च (cf. 27°); Ds Dni Ds द्वाद्य- मानांश्व (Dai द्रव्यमानाश्च); Di द्रवमाणांश्व; Di द्राख्य-माणाश्च; Ds द्रावमाणांश्व. Si Ko.i संकुले (for संयुगे). — After 29, Ds ins.:

393\* वतोऽन्तरे महाराज भीमसेनः प्रतापवान् । चकार सुमह्युद्धं महाधोरं भयानकस् ।

30 °) B2 Mx. 8. 5 गजां गजं; D1 गजा गजान्; D8 गजो गजान्. — °) K4 T1 G M1. 4 द्वन् (G8 'इन्). साणो; Da1 M2. 8. 5 'साणा; D1. 8 'साणान्; T2 'साणो. र्रंग सहामुखे; B D (except D1. 2. 6) 'हृन् (for 'रणे). — °) D1 M1-8. 5 युपुर् (for युगे). B Da2 Dn2 D4. 5. 7. 8 प्रमुख; Dn1 प्रगुद्ध; D1 विस्क्ष्य; D6 विसर्वस; T2 विस्कृष्य; M विमृद्ध (for विमृद्धंस). K1 युगे विस्वृद्ध्यरसो (sio); Da1 युगे प्रस्वस्तारसा (sio). — d) B Dn2 D4. 7. 8 M1 पादातान्; D1 M2. 8. 5 पदातान् (for पदातीन्). — After 30, D6 ins.;

### 394\* अश्वानशैक्ष संमर्श रथैक्ष रथिनस्त्रशा ।

31 D2 om. (hapl.) 31. — ") D1 रथा; T1 G4
यथा (for रथान्). — ") S1 Ko ममदे ख; K1 संमदे च; K2 B Da Dn D2.4.3.1.8 प्रममदे; T G2.4
स ममदे; D1 ममदुंबा (for संममदे). T1 गुजो रणान्
(for रणे गजः). B2 गजाः; D1 T2 G4 M2 गजान्;
G2 गजा and गजान् (for गजः). — ") K1.2.4 B D
(except D3) T2 रथाश्चेव (T2 "वं); T1 G4 M1-4
रथाश्चेव; G1-3 रथं चैव (for रथश्चेव). — ") K2
D1.6 S पदार्ती(D1 "तां-; D6 "तिं)स्तुरगांस्तथा; K4 B
Da Dn D4.3.1.2 पतितांस्तुरगान् शुवि (K4 जवान्;
B1.3 रणे; B2 नरान्; Da Dn1 D5 चरान्).

32 D1 om. 32° . — °) Ko-2.4 B Das Dn1
D1.7.8 M1.8.5 डप(B8.4 वि) शृह्यन्; Das अस्प्रमृत्;
Dns T1 G2-4 न्यस्ट्रम् ; D5 डपत्रवन्; D6 डयसर्वर्;
T2 डयस्फ; G1 न्यस्ट्रम् ; M2.4 ड्यास्ट्रं (M2 रनन्)
(for ड्यस्ट्रम् ). K3 स्ट्रंतस्तुरगान्नावन्; K3 D2 ड्यद्वर्व (K3 द्युनं)त रणे रा ; D3 समर्द समरे रा . — B2

C. 6. 4713 B. 6. 103. 32 K. 6. 103. 32 एवं ते बहुधा राजन्त्रमृद्धन्तः परस्परम् ॥ ३२ तसित्रोद्धे तथा युद्धे वर्तमाने महामये । प्रावर्तत नदी घोरा शोणितात्रतरिङ्गणी ॥ ३३ अस्थिसंचयसंघाटा केशशैवलशाद्धला । रथहदा शरावर्ता हयमीना दुरासदा ॥ ३४ शीषोपलसमाकीणी हस्तिप्राहसमाकुला । कवचोणीपफेनाद्धा धनुर्द्धीपासिकच्छपा ॥ ३५ पताकाच्चजबृक्षाद्धा मर्स्यकुलापहारिणी ।

क्रव्यादसंघसंकीणी यमराष्ट्रविवर्धिनी ॥ ३६ तां नदीं क्षत्रियाः ग्रूरा हयनागरथप्रवैः । प्रतेर्रुवहवो राजन्भयं त्यक्त्वा महाहवे ॥ ३७ अपोवाह रणे मीरून्कश्मलेनाभिसंवृतान् । यथा वैतरणी प्रेतान्प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ३८ प्राक्रोश्चन्क्षत्रियास्तत्र दृष्ट्वा तद्वैश्वसं महत् । दुर्योधनापराघेन क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ ३९ गुणवत्सु कथं द्वेषं धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः ।

om. (bapl.) 3236. — ) Dr Tr Gs Mi तुरगाझ (for तुरगांझ). Sr रणाल्लणे; Ds रथाल्लणे (for नरालणे). Ks समरे च सहस्रवा:; Ks Dr तुरगांझ सहस्रवा:; Ds Gr तुरगांझ सहस्रवा:; Ds Gr तुरगांझ सहस्रवा:; Ds Gr तुरगांझ रथो रणे. — ) Tr तु (for ते). — ) Kr. s. s B Das Dn Dr-s. s. s प्रसम्हन्त्; Ks प्रसम्हन्त् (hypermetric); Ds प्रसम्बन्द ; Tr G विमृतंत:; Mr प्रमुतनंत:; Ms प्रमुद्ध (for प्रमृत्नन्त:). — After 32, T G Mr ins.:

#### 395\* रञ्चनते सा महाबाहो तत्र तत्र महाबलाः ।

33 <sup>a</sup>) Ks. s Ds Ti G वर्तमाने; Bi. s Di महा-युद्धे; Ds ततो युद्धे (for तथा युद्धे). — b) Ks संप्रामेति; Ks Ds संप्रामे तु (for वर्तमाने). Ks भया-नके; Ks Bs Ds. s Ts M मयावहे (for महामये). Ti G संप्रामे रोमहर्षणे. — d) Si Ko. s. s Ds. s Ts Ms शोणिताव्र (Ts "ताका; Ms "तांत्रि) तरंगिणी; Ds "तांत्र-त्रिरंगिणी; Ti G Ms शोणितीषतरं".

34 °) Śi Ko. 3-5 Di. 3. 6 सस्यसंचयसंघाता (K5 °घट्टा); K1 सस्यसंघयसंघाते (sic); K2 B Da Dn Di. 5. 7. 8 °संघातसंबाघा; D2 °संघयसंविद्धा; T2 °संघयसंनीघा · — °) Śi Ko. 1 'शेवल' (for 'शेवल'). K2 'शाद्वला; K3. 5 Dn Di. 5-8 T2 Gi M 'शाद्वला (for 'शाद्वला). Dai केशशैवलशादला; D3 T1 G2-4 केशशैवलशादला; — °) M2 रथहर् (for रथहरा). T2 Mi. 8-5 रथ(M5 °था)वाजिशता(T2 °महा)वर्ता · — °) Śi ह्यमेना; T2 'मीनो (for 'मीना). K1 हुरासदा; Dai 'सदी (for 'सदा).

35 °) Ks Ds शीर्षोत्परु; Dai Dni Ds 'प्रस्ता' (for 'प्रस्ता'). G2 शीर्षोपरुख संकीर्णाः — ') Ti Gi दंति' (for हस्ति'). — ') Ks क्रवचोटणीस; Ts क्रेवलोटणीयः. Ki.s.s B Ds Dn Ds. s. v. s 'फेनोवा (for फेनाक्या). — ') Si

धनुर्द्वीपात्मकच्छपा; K2.4 B Dn D1.4.6.8 "वेंगासि"; K3 D3 T1 G "मींनासि"; K5 D2 "वेंगोर्मिकच्छपा; Da D5 'वेंलासिकच्छपा; D7 "वेंत्रासिकच्छपा; T3 M' "वींणासि( T2 "घि)पञ्चगा. — After 35, S ins.:

### 396\* शङ्खचकौषसंपूर्णा छत्रकृर्मा रथोद्धपा ।

[Gs "संकीणां (for "संपूर्णां). Тз शंखनका गदामत्स्या; M शंखचकगदापूर्णां (for the prior half). G1 शरोद्धपा (for रथो").]

36 °) K2 Da1 'वृक्षाचा; D1 'वृक्षामा (for 'वृक्षाचा). — ') M1 (sup. lin. as in text). 2-5 मत्यंक्लाभिद्दारिणी. — ') K3 कृष्याच; K5 समाद; T2 कुर्याद (for कृष्याद). K2.4 B Dn2 D1. 4.6-8 'हंस(B1 'नाण'; D1 'जन)संकीणी; K3.5 D2 'संघर्ष्य्णी (for संघसंकीणी). — ') D3 यमदंष्ट्र (for यमराष्ट्र). K1.2.4 B1.2.4 Dn2 D8-5.7.8 T G M1.4 'विवर्धनी; M5 'विवर्धिनी.

37 °) Ks D2.8 घोरां (for जूरा). — °) Ks °रथलजै:; Dai D5 °रथास्रवै: (for °रथस्रवै:). Ks Dn2 D1.7.8 M1-3.5 रथनागह्य (Ks °रथ) स्रवै:; G8 हतना गरथस्रवै:. — °) Dai प्रतस्र (for प्रते°). अ बलवो (for बहुवो). — °) K4 महामृथे; B D (except D1-8) °रथा; (for °हुवे).

38 ") M2 रणाद् (for रणे). Dai मीरुं. — ")

K1 कश्मलेनापि संवृतां; T1 G कश्मलेन समावृतान्;

T2 कश्मले चामिसं". — ") K0 वैतरणं; Dai वेतरणी;

D1 वैतरिणी; D8 वैतरणीं. K4 Da D1.5 T2 M
राजन् (for प्रेतान्). — ") Da Dni D5 "र्थं; G1
"पुरीं (for "पुरें).

39 °) K1 प्रक्रोशन्; K3 ब्यक्रो°; K5 D2 विको" (for प्राक्रो°). — °) T2 M वै (for तद्). G2 वैश-सर्ग (for तद्वेशसं). — °) T1 पांडवा:; G पार्थिवाः कृतवान्याण्डुपुत्रेषु पापात्मा लोममोहितः ॥ ४० एवं बहुविधा वाचः श्र्यन्ते सात्र मारत । 'पाण्डवस्तवसंयुक्ताः पुत्राणां ते सुदारुणाः ॥ ४१ ता निश्चम्य तदा वाचः सर्वयोधेरुदाहृताः । आगस्कृत्सर्वलोकस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव ॥ ४२ मीष्मं द्रोणं कृपं चैव शल्यं चोवाच मारत । युध्यध्वमनहंकाराः किं चिरं क्रुरुथेति च ॥ ४३ ततः प्रवन्नते युद्धं क्रुरुणां पाण्डवैः सह । अक्षच्तकृतं राजन्सुघोरं वैश्वसं तदा ॥ ४४ यत्पुरा न निगृह्णीषे वार्यमाणो महात्मिभः । वैचित्रवीर्य तस्येदं फलं पश्य तथाविधम् ॥ ४५ न हि पाण्डुसुता राजन्ससैन्याः सपदानुगाः । रक्षन्ति समरे प्राणान्कौरवा वा विशां पते ॥ ४६ एतस्मात्कारणाद्धोरो वर्तते स्म जनक्षयः । दैवाद्वा पुरुषच्याघ्र तव चापनयानुष ॥ ४७

C.5.4718 B.6.103.47 F.6.103.47

#### इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥

(for कौरवा:). Ks. s B D Ts M गच्छंति क्षत्रिया: (D1 स्वस्कुलं गच्छति) क्षयं

40 °) K1 damaged. G2 दोषं (for द्वेषं). K5 विस्तु कथां यूपं. — °) K2 B2-1 D (except D1.2.6) T2 G1-3 M1.3-6 छुतं (for धातं ). D6 जनेश्वर. K5 धातंराष्ट्रा जनेश्वराः. — °) S1 'पुत्रेण (for 'पुत्रेषु). — °) T2 M काल्डस्पो नराधिपः

41 °) G1 एवं ते बहुषा वाद:. — B1 om. (hapl.)
41°-42°. — °) Dn2 श्र्यंति; D2.6 T2 श्र्यते. K4
B2-4 Da Dn D4-8 स्म परस्परं; D1 T2 M तम्र सा";
T1 G [5]सासु भारत (for साम्र मा"). — É1 K0.1
D1 om. 41°. — °) B4 Da1 D6 T2 पांडवाः स्तवसंयुक्ताः (Da1 °क्ता). — °) K2 सुदारुणान्; D6 °रुणा.

42 B1 om, 42° (of, v. l. 41). — °) T2 M4 तान् (for ता). K4 B2-4 D (except D2, 3) T2 M ततो (for तदा). K1 दाचा:; Da1 दाच; M4 दावं. — °) T2 सवो (for सवं-). M1. 3-5 -योधेर्. K6 उदीरिता:; M4 उदाहर्तं. — °) D1 जागस्य; T2 अस्तु:; Ca. c. d जागस्कृत् (as in text). D1 सवं-छोकेषु; D5 °छोकानां.

43 °) Dai सीक्सं द्रोणकुषं; T2 सीक्सद्रोणकुषं.
— b) Ds द्राल्यं (for द्राल्यं). — °) Dai Di Gs Ms
अनहंकारा. — °) Si Ko-s Di-s. 6 कुरुतेति; Dai Ds
. कुरुषेति. Si Ko-2 Di ह (for च). Ti G M किं
विरेण (G1. 3 रणेति; G2 रणेन) जनेश्वरा; T2 किंचिद्वीर्याजनेश्वरः. — After 43, S ins.:

397\* इति दुर्योधनीत्स्छाः सर्वे युयुधिरे नृपाः ।

44 °) र्री प्रावसृते; Ds प्रवत्ते. — °) Ko.1 क्रवणिं (for कुरूणों). — °) D1 M1-3.5 'स्वकृते;

Ds 'शूतकरं. — Gs om. (hapl.) 44<sup>d</sup>-46<sup>s</sup>. — d) Ko-s Ds सबोरं (for सु'). Ds सदा (for तदा). Ts M यसराष्ट्रविवर्धनं (cf. 36<sup>d</sup>).

45 Gs om. 45 (cf. v. l. 44). — s) Ki बरपुत्रा (for यरपुरा). Ks तन्; Bs Da Dni Ds S (Gs om.) स्वं (for न). Śi निगृह्णीय; Ko-s नि(Ko. i वि)मृह्णीय; Ks Bs Da Dni Ds S (Gs om.) न मृह्णीय; Ks # मृह्णीय; Bs. 4 Dns Di. v. 8 निगृह्णासि; Di [ज] नुगृह्णासि; Ds गृह्णीत्वेवं. — b) Ki वार्यमाणे; Ms. s. s "माणं (for "माणो). Dai महात्माने (for "मि:). — s) Dai Ds विचित्रवीयं; Gi वैचित्रवीयं. Ti G2. 4 पर्येवं; Gi पर्येवं; Ms तस्येवं (for तस्येवं). — d) Ti Gi. 2. 4 तस्य; Ts स्वद्य (for पर्य). Ki B Da Dn Di-s सुद्रारुणं; Ks Ds यथाविधि; Ds Mi-s. s यथाविधं; Ti Gi. 2. 4 यथावयं; Ts क्यापरं (for तथाविधम्). Ks फलं पर्यं तथाविधि (sic).

46 Gs om. 46° ('cf. v. l. 44'). — °) D1 वीरा: (for राजन्). — °) T2 कुरवः पाण्डवैः सह. — After 46°, T2 ins.:

398\* अयुध्यन्त महारङ्गे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । सात्यिकः कृतवर्माणं विद्धा पञ्चमिरायसैः । नाकम्पयत शैनेयो सत्यवान्सत्यकोविदः ।

— d) K.4 कौरवा वै; S कौरवाणां (for 'वा वा). B D (except D1-8.6) [अ]पि संयुगे (for विशां पते).

47 °) T1 एतस्य (for एतसात्). D1 M1.8 घोराद्; T2 घोरान् (for घोरो). — °) B1.8.4 Da Dn D1.5.7.8 G3 स्व. (B1 सु.); D1 स (for सा). D5 T2 जनक्षयं. B2 वर्तते जनसंक्षयः. — K5 D2 om. 47cd. — °) Da1 देवाद्वा; T2 देवांबा; G2 देवांबा

900

C. 6. 4729 B. 6. 104 1 K. 6. 104. 1

#### संजय उवाच।

अर्जुनस्तु नरच्याघ्र सुशर्मप्रमुखाचृपान् । अनयत्प्रेतराजस्य भवनं सायकैः शितैः ॥ १ सुशर्मापि ततो वाणैः पार्थे विच्याघ संयुगे । वासुदेवं च सप्तत्या पार्थं च नविमः पुनः ॥ २ ताचिवार्य शरीधेण शकस्तुर्महारथः ।

(for दैवाहा). — ") Ks Bs Ms तव वा; Das तवैव (for तव च). Di चाप्यनयान्. Bs विभो; Ds तथा (for नृप). Ti G Mi-s तव पापतया( Gs 'था)पि वा ( Mi-s 'नयाकृप).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si mentions only नवसे दिवसे; Ko-2.5 D2 नवसे युद्धदिवसे; K3 नवसेहिन; K4 नवसेहि; D5 नवसदिवसयुद्धे; M4 नवसेह्निके. — Adhy. name: K4 T2 संकुळयुद्धे; M1-2.5 सीदमा(M2 द्रोणा)- र्जुनयुद्धे. — Adhy. no. (figures, words or both): Da2 (sec. m.) 60; Dn2 T1 G 99 (as in text); T2 M3.4 101; M1.2 100; M5 102. — Śloka no.; Dn1 85; Dn2 D5 47; D6 48.

### 100

1 After the ref., T G read st. 15-26 (T1 G1 repeating 15-16, and T2 G1-2 repeating 15-26 in their proper place). — ") K2.4 B Da Dn D2.5.7.8 तान्; G च (for तु). K4 B Da Dn D2.7.8 T1 G4 M5 नरज्यान्न: — ") B D (except D1.2) सुरामांच्चरान्; T2 सुर्थमंत्रसुखान्. K4 D1.8 T G रथान्; B1 नरान् (for नृपान्). — ") D8 अजयन् (for अनयंत्). T G4 M अजयद्रथिनां श्रेष्टः — ") D6 सितै: (for शिरं). B D8 Dn D4.5.7.8 सदनं (for सवनं). D1 सवनं निशितै: शरै:; T G4 M सर्वान्त्रितिमान्नणे.

2 °) Ds [अ]य; Ds च; Ts M तु (for [अ]पि). Ts M तदा (for ततो). — °) Tı Gı विद्याय. Tı सुशर्मणो रणे योधान्त्राहिणोद्यममादनम् ॥ ३ ते वश्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । व्यद्रवन्त रणे राजन्भये जाते महारथाः ॥ ४ उत्सृज्य तुरगान्केचिद्रथान्केचिच मारिष । गजानन्ये सम्रत्सृज्य प्राद्रवन्त दिशो दश ॥ ५ अपरे तुद्यमानास्तु वाजिनागरथा रणात् ।

G है तदा (for संयुगे). — ") Ks D1 S हारै: (for पुन:).

3 °) K3 B D M1. 3-5 तं (Dai Dn2 तन्); K5. स (for तान्). — b) K8. 5 D2. 6 शक्षपुत्रो (for 'स्तुर्). — K2 om. (hapl.) 3°-4<sup>d</sup>. — °) Dai D8. T2 सुशर्माणो; D5 'र्मा च (for 'र्मणो). T1 G4 M योधान्. — B1 om. 3<sup>d</sup>-4°. — d) T2 M प्रेषयव् (for प्राहिणोद्).

4 K2 om. 4; B1 om. 4° (cf. v. 1.3). — °)

T1 G इन्यमाना: (for वध्य°). — °)

T1 G4 प्रावः

चंत; T2 M4 प्रवः; G2 विवः. S1 K0-2 रणाद्;

K2.5 D2 चतो (for रणे). — °)

K3.5 D6 क्षये; B2

जये (for भये). S महासुधे (for रथा;).

5 \*) D1 संत्रज्य (for उत्स्रज्य). Ds तु रथान् (for तुरगान्). — b) Da Dn1 Ds तु (for च). T G M4 सारत (for सारिष). — b) Da1 प्राद्ववंतो . D2 दिश: (for दश).

6 ") B Da Dn Di. s. r. 8 तु तदा( Das यदा ) दाय; Ds तुदमानास्तु; Gs तुसमानाश्च. Gs अपरेण तुश्ममानास्तु ( hypermetric ). — ") D1 वाजिनस्तु; D2 वाजिनागा ( for "नाग ). Ks. s D1 -रथा रणे; B Da Dn D2-8 रथान्रणे; T G M4 रथा ( G2 रथान् ) नराः; M1-8. s रथेनेराः ( for रथा रणात् ). K4 रथा वाजिगजा रणे. — ") M4 स्वरयन्. K1 युक्तः; D6 युक्ता ( for युक्ताः ). — ") K4 व्यव्नंत ( for प्राव्न "). K5 विशो दश; D1 निरायुधाः ( for विशां पते ). S1 प्राव्नंति दिशो दश. — After 6, 8 ( T2 om. lines 2-5 ) ins.:

399\* कशाभिस्ताडयामासुः पाणिभिश्च महुर्सुहुः । हयारोहा द्रवन्त्येष चोदयन्तो ह्योत्तमान् । त्वरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विश्वां पते ॥ ६ पादाताश्रापि शस्त्राणि सम्रत्युज्य महारणे । निरपेक्षा व्यथावन्त तेन तेन सा भारत ॥ ७ वार्यमाणाः सम बहुशस्त्रैगर्तेन सुशर्मणा । तथान्यैः पार्थिवश्रेष्ठैर्न व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ तद्वलं प्रदुतं दृष्टा पुत्रो दुर्योधनस्तव । पुरस्कृत्य रणे भीष्मं सर्वसैन्यपुरस्कृतम् ॥ ९ सर्वोद्योगेन महता धनंजयग्रुपाद्रवत् ।

त्रिगर्ताधिपतेरथे जीवितस विद्यां पते ॥ १० स एकः समरे तस्थै किरन्बहुविधाञ्चरान् । आत्मिः सहितः सर्वैः शेषा विष्रद्धता नराः ॥ ११ तथैव पाण्डवा राजन्सर्वोद्योगेन दंशिताः। प्रययुः फल्गुनार्थाय यत्र मीष्मो व्यवस्थितः ॥ १२ जानन्तोऽपि रणे शौर्य घोरं गाण्डीवधन्वनः । हाहाकारकृतोत्साहा भीष्मं जग्मः समन्ततः ॥ १३ ततस्तालध्वजः शूरः पाण्डवानामनीकिनीम् ।

तथा तोच्रनिपातैश्च अङ्कशानां च विभ्रमैः । गजारोहा गजांस्तूर्णं स्वरयन्तः प्रदुदुबुः । रथिनश्च प्रतोदैश्च वाग्मिश्चेव पुनः पुनः । [5] भर्त्सयन्तो हयात्राजन्त्राद्ववन्ति दिशो दश ।

[(L.1) T1 क्यांभिस. T2 ताडवंतश्च (for "वामास:). Ta वाग्सिक्षेव पुन: पुन: (for the post. half). — (L. 2) M2 विशंत्येव (for द्रवन्त्येव). — (L. 4) M2 तार्यंतः (for त्वर"). — (L. 6) Ms महान (for हयान).]

7 °) Ko. 2. 3 D2. 8. 6. 3 पदाताझ ; T1 G4 पादा-तांश. T G Ma चैव (for चापि). Da स्वानि स्वानि च शस्त्राणि; M1.8-६ यत्ताश्चैव च श°. -- °) Ti G महासूधे (for 'र्णे). - ') Si Da. e Ms निरपेक्या. Dai [अ]वधावंत; Dn: साधा ; Ds. o Ti G:-4 [अ]-म्यधावंत (Da 'तस्); Ta G1 हाधा' (for व्यधा'). — d) D1 तत्र तत्र महारयाः; D2 तेन तेनास भारत; M तेन तेनैव भा°.

8 °) Ks Ds 3; K4 B Da Dn D1.4.5.7 T G1. 2. 4 M1-s. 5 要; Ds 電 (for 朝). Ds Ms नि( Ms ते )वार्यमाणा बहुशस् - \*) K1 त्रेग-र्भेण; Ks Bi Dai Di. s त्रिगर्तेन; Ts M तेन राजा; Gs त्रेगरींण (for न्रेगरींन). - ") Bs M1. s अय (for तथा). D1 [अ] अमे (for [अ] ची:). Ko Dn: D4 पार्थिवश्रेष्ठ; D1 'श्रेष्ठा. - ") K2 D2 न व्यतिष्ठंति; Ks Ds न व्यतिष्ठत; S नावतिष्ठंत (Ta Ms. 4 'ति). Ds भारत (for संयुगे). — After 8, 8 ins.:

### पुत्रांश्च पतितानभूमी मातुलांश्च पिर्वस्तया । सोदरां मावमर्दन्तः प्रद्वतास्तत्र तत्र वे ।

[(L. 1) G2 अथ (for तथा). —(L. 2) T1 G4 चैव; M: चाप- (for चाव-). T: M दुबुद्धे समंततः (for the post. half).]

9 ") Ma तं बलं. De T G विदुतं (for प्रदुतं). Si तद्दलमपद्भतं द्या (hypermetric). — ) K: पुत्र-(for पुत्रो ). Ts M पुत्रा( T: M4 \*त्र )स्तव विशां पते. - d) Ko स च (for सर्व-). Ks Ds Ti G सर्वसैन्य-परिच्छतं (Ks Ds °तः); Ks B Ds Dn D1.4-8 "पुर-स्कृतः; Ta M 'पुर:सरं ( Ta 'रः ).

10 ") Ks. s Ds. e समरे (for महता). D1 सर्वे ते सहिता राजन. - b) D1 M2. 5 'द्रवन (for 'द्रवत).

11 ") D1 चैक:; G1. s एव; M2 एव (for एक:). To M राजन (for तस्थी). - ) D1.8 विकिरन्बहधा (De 'धान्र) शरान्. — ') Ks सहितै:; Ti Ga सहिताः (for सहित:). Dar Ds Tr Gs सर्वे: Ts M तस्यो (for सर्वै:). - d) Dai Ds तेषां: Ta चेन: M वे च (for होचा). Ks B D (except D1-8.8) हि; Mz [अ]पि (for बि-). Ks Da. 8 Mi-4 नुपा: Di रथा: (for न्रा:).

12 ) K1 सर्वधोगेन(sic); D1 सर्वे धैर्येण. Ko.1 S देसिताः (for दंशिताः). — ') र्श फल्गुणार्थाय; Ko. 2-4 B Dns D1-4. 8-8 फाल्गुना"; Da Dni Ds पांडवा". -- d) B D (except D1-3.6) suided (for sue-स्थितः ).

13 \*) B1. 2. 4 Da Dn1 Ds. 8 जानमाना; जानंतो हि; Ds. 8. 7 ज्ञायमाना; Ts जानंत्योपि om. रणे. B Da Dn Ds. s. v. s बीचं; D1 घोरं (for शीर्य). - ) Bs रणे; D1 शौर्य; T1 Gs सारं (for घोरं ). Ks T1 G1. 4 गांडीवधन्वित:; Das De गांजीव-धन्वनः; Da गांजीवधन्विनः. — ") Ta घोराकाराः (for हाहाकार-). Ds -रथोत्साहो (for -क्रतोत्साहा).

14 a) K1 T2 21(1; Da1 21(1 (for 21(7)). - ) Ks B1. s. 4 D T2 M वरूथिनीं (for बनीकिनीस्).

C. 6. 4742 B. 6. 104.14 E. 6. 104.14 छादयामास समरे शरैः संनतपर्विमिः ॥ १४ एकीभृतास्ततः सर्वे कुरवः पाण्डवैः सह । अयुष्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ १५ सात्यिकः कृतवर्माणं विद्धा पञ्चिमरायसैः । अतिष्ठदाहवे श्रूरः किरन्वाणान्सहस्रशः ॥ १६ तथैव द्वपदो राजा द्रोणं विद्धा शितैः शरैः । पुनर्विच्याघ सप्तत्या सार्थि चास्य सप्तमिः ॥ १७ मीमसेनस्त राजानं बाह्निकं प्रियतामहम् ।
विद्धानदन्महानादं शार्द्रुल इव कानने ॥ १८
आर्जुनिश्चित्रसेनेन विद्धो बहुभिराशुगैः ।
चित्रसेनं त्रिभिर्वाणैर्विच्याघ हृदये भृश्चम् ॥ १९
समागतौ तौ तु रणे महामात्रौ च्यरोचताम् ।
यथा दिवि महाघोरौ राजन्बुधश्चनैश्चरौ ॥ २०
तस्ताश्वांश्चतुरो हत्वा स्तं च नविमः शरैः ।

15 T G repeat 15 (of. v. l. 1). — ") T2 (first time) राजन् (for सर्वे). — ") D12 D2 सह पांडवै: (by transp.). — ") D1 अयुध्यत. T2 G1.3 (all first time) "रंगे (for "राज).

16 Tr repeats 164 only, om. (hapl.) 165-274; T1 G repeat 16 (cf. v. l. 1). — ") M1. 3. 5 सत्यक:; M: सात्यतः (for सात्यिकः). र्डा वतवर्माणं (sic); Ms कृतवर्माणां . - \*) Da Dnı Ds भिस्ता; Ds विध्यात् (for विद्धा). Ks. s D: बहसिद; Dai पंचासिद; Ds नवांभेर (for पञ्चभिर्). Ks. s B D G1-3 (G1. 3 second time ; Gs both times ) आहारी: ; Ti Gi (first time) आयते: (for आयसे: ). Ti Gi (both second time ) कार्यित्वा महारयः. — Ti Ga (both second time) om. 16es. — ) Ts (first time) G1. s (both second time) नाकंपयत शैनेयः. — 4) र्रा किरन्वाण-; G1 (both times). Da Dni Ds. s M 'न्याणी:; 2. s (both second time) कुंतन्याणै: (for किरन्याणान्). D1 किर्ट्सर्शतं बहुन ; Ts (first time) सत्यवान्सत्य कोविदः -

17 T2 (second time) om. 17 (cf. v. l. 16). G1-8
repeat 17 (cf. v. l. 1): — a) D1 M1. 2-5 राजन्
(for राजा). — b) D8 सितै: (for शितै:). T (T2
first time) G1 (first time) शरीक्षिम:; G1 (second
time). 2. 3 M त्रिभि: शरै: (for शितै: शरै:). D1 होणं
विद्याध पंचिम: — d) T (T2 second time) G1. 8
( both first time). 4 च त्रिभि: शरै: (for चास्प सप्तिमः).
K4 B1-3 Da Dn Ds. 5. 7. 8 पंचिम:; G1. 8 (both
second time) पत्रिभि: (for सप्तिमः).

18 Tz (second time) om. 18 (cf. v. l. 16). G1-8
repeat 18 (cf. v. l. 1). — ab) D1 G1. 2 (the last
two second time) बाह्रीकः (for राजानं). K2. 4. 3 B
Dn2 D4. 7. 3 T1 (both times) G2 (both times) M2-4
बाह्रीकं; D1 G1. 3 (the last two second time) -राजानं;

Ds वाह्विक्यं (for वाह्विकं). — ") B1 सहाबाहुं; T (T2 first time) G1. s (both second time). 4 सहाराज (for "नादं). — ") T (T2 first time) G1. s (both first time). 4 गवां सध्ये यथा वृदः

19 T2 (second time) om. 19 (cf. v. l. 16). G1-3
repeat 19 (cf. v. l. 1). — ") Dai M2. 3 अर्जुनश् ; Di
आर्जुनिं ; D1. 3 अर्जुनिश् . K1 चित्रसेनं च. — ") K1
विद्धा (for विद्धो). K1 T1 G2 (first time). 4 नवभिर् (for बहुनिर्). K5 D1. 4 आवसै: (for आशुनै:).
T2 (first time) स विद्धो बहुरायसै: — After 19<sup>ab</sup>,
Bom. ed. repeats 16<sup>cd</sup>. — ") T1 G1 विद्धाय. Dn2
समरे (for हृद्ये).

20 T<sub>2</sub> (second time) om. 20 (cf. v. l. 16). G<sub>1-8</sub> repeat 20 (cf. v. l. 1). — a) D<sub>5</sub> समागतं (for वाते). D<sub>8.6</sub> समारे (for तुर्ण). K<sub>5</sub> समागतं तु तो बाणो; T<sub>1</sub> G<sub>1.8</sub> (G<sub>1.8</sub> first time). 4 तो वे समागतो (T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> के) युद्धे (G<sub>8</sub> बीरो); T (T<sub>2</sub> first time) तो वे समागत्य युधि. — b) K<sub>5</sub> महामात्रा; D<sub>1</sub> वुद्धी; C<sub>0.</sub> d मात्री (as in text). T (T<sub>2</sub> first time) G<sub>1.8</sub> (both first time). 4 पिता(G<sub>8</sub> युद्धे) पुत्री विरेज(T<sub>2</sub> विचेर). तु:. — b) K<sub>5</sub> Da<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> महाधोरो (for 'धोरो). T G<sub>1.8</sub> (T<sub>3</sub> G<sub>1.8</sub> first time) यथा समागतो राजन् — c) Si K<sub>1.8</sub> राजन्युरु; D<sub>5</sub> राजन्युरु (for राजन्युरु). K<sub>6</sub> न्त्रनिक्षरो; T<sub>1</sub> G<sub>1.8</sub> (the last two first time). 4 काले वुधनिशाकरो; T<sub>2</sub> (first time) काले बद्धनिशाकरं.

21 T2 (second time) om. 21 (cf. v. l. 16). G1-8
repeat 21 (cf. v. l. 1). — •) K5 तस्याधाश्चतुरी वाहान्;
D2 सस्य वै चतुरी वाहान्. — •) K5 D2 तं चैव; T2
(first time) रुवं च (sio); M4 सुतं च (for सूतं
च). — •) K1 नानाद (for ननाद). K2.4 B Dn1
(by corr.). n2 D1. 2.6 T (T2 first time) G (G2.3

ननाद बल्बनादं सौभद्रः परवीरहा ॥ २१ हताश्वातु रथात्तूर्णमवप्रुत्य महारथः । आरुरोह रथं तूर्णं दुर्गुखस्य विश्वां पते ॥ २२ द्रोणश्र द्वपदं विद्धा शरैः संनतपर्वभिः । सारियं चास्य विन्याध त्वरमाणः पराक्रमी ॥ २३ पीड्यमानस्ततो राजा द्वपदो वाहिनीमुखे । अपायाज्ञवनैरश्वैः पूर्ववैरमनुस्मरन् ॥ २४ मीमसेनस्तु राजानं मुहूर्तादिव बाह्निकम् । न्यश्वस्नतरथं चके सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ २५ ससंभ्रमो महाराज संशयं परमं गतः । अवपुत्य ततो वाहाद्वाह्निकः पुरुषोत्तमः ।
आरुरोह रथं तृणं रुक्ष्मणस्य महारथः ॥ २६
सात्यिकः कृतवर्माणं वारियत्वा महारथः ।
ग्रेर्वहुविधै राजनाससाद पितामहम् ॥ २७
स विद्धा भारतं पष्ट्या निश्चितौर्लोमवाहिभिः ।
ननतेव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्भनुः ॥ २८
तस्यायसीं महाग्चिकं चिक्षेपाथ पितामहः ।
हेमचित्रां महावेगां नागकन्योपमां ग्रुभाम् ॥ २९
तामापतन्तीं सहसा सृत्युकल्पां सुतेजनाम् ।
ध्वंसयामास वाणोंयो लाघवेन महायश्चाः ॥ ३०

C. S. 4759 B. S. 104, 21

both first time) M बलवासादं; G1-3 (second time) सुमहानादं

22 T2 (second time) om. 22 (cf. v. l. 16). G1-8
repeat 22 (cf. v. l. 1). — ") D1 हताश्वस्तु; D6 श्वासु
(for श्वासु). — S1 om. (hapl.) 22 . — ") K2. 4
B D (except D2. 8) सोव (for अव"). T1 G4 सहारथं;
M2 "रथा: (for "रथः). — ") D8 G1 (second time)
M शीशं; T2 (first time) चित्रं (for त्यां). — ")
M4 दुष्पहस्स (for दुर्गुस्स्स). D2 दुरासदं (for विशां
पते).

23 T2 (second time) om. 23 (cf. v. l. 16). G1-8
repeat 23 (cf. v. l. 1). — ") K5 द्रीणिस्तु (for द्रोणका). D1 T (T2 first time) G1 तु (for च). K2 B
Dn D4. 7. 8 भिरवा (for विद्धा). — ") K1 द्रोरे: सर्ने
तपंचिम: (sic). — ") D3 तस्य (for चास्य). T1 G4
विव्याथ. — ") M1 स्वरमाणं (for "माण:).

24 T2 (second time) om. 24 (of. v. 1.16). G1-8
repeat 24 (of. v. 1.1). — ") G1 (second time) विच्य"
(for पीड्य"). D1 T1 G4 राजन् (for राजा). — ") S1
Ko.1 "पति: (for "मुखे). — ") T2 (first time)
अर्थेयाज्; G2 (second time) अर्थाज्. — ") T1
G1. 3 (the last two first time). 4 रणाञ्चीतो जनेश्वरः

25 Ts (second time) om. 25 (of. v. l. 16). G1-8
repeat 25 (of. v. l. 1). — क ) D1 मुह्तदिव; G1-8
(all second time) मुह्तिसव. D1 बाह्नीकं. G1 (first time) अर्धुनश्च नरव्याम सुशसंप्रमुखान्नथान् = (var.) 1 क .
— d) T (Ts first time) G4 कोकस्य (for कैन्यस).

26 T2 (both times) om. 26 (for first time,

of. v. l. 16). G1-3 repeat 26 (of. v. l. 1). — ")

Ko. 1. 5 D2 G1. 3 (the last two second time) ससंभ्रमं;

D1 ससंशयं (for 'भ्रमो). — ") \$1 परमो (for 'मं). G2 (second time) सर्वसैन्यस्य पश्यतः = 25".

— ") D3 शवमुस्य (for 'भ्रस्य). Dn1 बाहाद; \$(T2 om.) यानाद; \$(T2 om.) यानाद; \$(T2 om.) बाह्यदः. D1 स्थविर-स्तरः; \$(T2 om.) पुरुषपैमः (for 'बोत्तमः). — ")

M1. 2. 4 स्थ्रपास्य. K2 Dn2 D1. 7. 8 महारगे; K3. 5

D2 विशो पते; B3 D1 T1 G4 महारमनः; G1. 3 (both second time) "र्थं (for "र्थः).

27 Ko. 1 T1 G4 om. (hapl.) 27° ; T2 om. 27° (of. v. l. 16). — °) G1 सात्यक: (for °कि:). — °) K2. 4 B Da Dn D4-3 सद्दारणे; D1 सद्दारथं. — °) T2 बहुविधो; M4 °विधा (for °विधे).

28 °) D1 अरतं षष्ट्या; Ds आरतं स्व ; T3 आरतं यथ्याः — °) T3 M1-8.5 विशिष्टेर् (for निशितेर्). Da1 लोमवाहितै:; T G °वापिति:. — °) K2 D1.4.7.8 8 नृत्यश्चिव; K8-5 B1-3 D2.3.6 ननतं च; Dn1 ननतं च (for ननतंव). — °) Ds विधन्यानो; T3 G1-8 M1.8-5 विधन्वानो. Ds G1 महाधनुः (for महद्यनुः).

29 °) Ds अथायसीं; De तस्यायसिं. र्डा Ko.1 हेमशक्ति; De महाशक्तीं. — °) Ti Gi. ३. ई चिक्षेप च • Ms. ३ पितासहं (for 'महः). — °) Ks हेमबेब्रां (for 'चित्रां). Ti महाभोगां (for 'चेगां).

30 b) K: B Da Dn Da. 5. 7. 8 सुदुर्जंगां; Ks Dr दुरासदां; Ds सुतेजसां. Tr G सुत्युकाको(G1-8 करणो)-पमां ग्रुमां. — Ks. 8 Ds om. (hapl.) 30 -32b. — ') C. 6, 4759 E. 6, 104, 32 K. 6, 104, 32 अनासाद्य तु वार्णीयं शक्तिः परमदारुणा ।
न्यपतद्धरणीपृष्ठे महोल्केन गतप्रभा ॥ ३१
वार्णीयस्तु ततो राजन्खां शक्ति घोरदर्शनाम् ।
वेगनदृद्ध चिक्षेप पितामहर्यं प्रति ॥ ३२
वार्णीयभ्रजवेगेन प्रणुका सा महाहवे ।
अमिदुद्राव वेगेन कालरात्रिर्यथा नरम् ॥ ३३
तामापतन्तीं सहसा द्विधा चिच्छेद भारत ।

श्वरप्राम्यां सुतीक्ष्णाम्यां सान्वकीर्यत भूतले ॥ ३४ छित्त्वा तु शक्तिं गाङ्गेयः सात्यिकं नविभः शरैः । आजधानोरिस कुद्धः प्रहसञ्शत्रुकर्शनः ॥ ३५ ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । परिवन्न् रणे मीष्मं माधवत्राणकारणात् ॥ ३६ ततः प्रवन्नते युद्धं तुम्रलं लोमहर्षणम् । पाण्डवानां कुरूणां च समरे विजयैषिणाम् ॥ ३७

#### इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥

Ks. & B Da Dn Ds (marg. sec. m. as in text). s. s v. s M Cd इ्यंसपामास; D1 ध्वंसपित्वा स; Ds G1-s चंचवामास (for ध्वंसपा). — \*) K1 महायशः (for \*शाः).

31 Ks.s Ds om. 31 (cf. v. l. 30). — s) B1 च (for तु). — b) Ds 'दारूजं (for 'दारूजा). — c)
Ts पपात (for न्यपतद्). G1.s घरणीपृष्ठं. — d) Ks
B Dar Dn Ds. v.s सहाप्रभा; T1 G हत' (for गत').
Dal Ds सहोर(Dal 'रा)गलसम्भा; T2 नमोक्केव
समञ्ज्यता

32 Ks. s Ds om. 32 th (cf. v. 1. 30). — b) K1 D1 Ms तां (for स्तां). K1 B D (except D1-s. s) कनकप्रसां (for घोरदर्शनाम्). — b) D2 देगविद्; M1 एकवद् (for देगवद्). K1 देगात्संगृह्म (for देगवद् हुझ).

33 °) Ds बार्कोय° (for बार्कोय°). — °) Ks. 4
T1 G प्रमुक्ता; Ks D2.6 प्रयुक्ता; D1 प्रमुक्ता (for प्रशुक्ता). Ks स्म (for सा). D1 Gs महारणे; T1 Gs. 4 °रवा; T2 °जवा; G1 °धरा (for °हवे). — с)
Some S MSS. काळरात्रिद. Ks यथानलं; Ds यथेतरा (for यथा नरम्).

34 °) K2 Dai तम् (for ताम्). T2 M चिच्छेद (for सहसा). — °) D2 त्रिधा (for द्विधा). K2.4 B Dni D2.7 भारतः (for "त). T2 M द्विधैन भरतः चैभ (M1.2.5 भः). — °) T2 M ख्रुरप्रेण सुतीक्ष्णेन. — वं) \$1 स्वान्वकीर्यत; K0.2 सातुकी ; K4 B Da Dn D1.5-8 सा ज्यकी (B2 °सी °); K5 D2 सा विकी ; T1 G1.4 सा स्वकी °; G3 सात्यकी °; M1 (inf. lin. as in text).8.5 सा ज्यकी ° (for सान्वकी °). K3-5 B

D S (except T: G:) Ca मेदिनीं (for भूतले).
T: सा ज्यनिकत वे भुवि (sio); G: सा क्षितौ त्ववकी यंत

35 °) K1 छिना; B1 M4 मिस्वा (for छिस्वा). B2-4 Dn2 Dr शक्तिं तु (by transp.). — °) G1 सात्मिकर्. B1 बहुनि: (for नविभ:). K1 शनै: (for शरै:). — °) S1 Ko-2 B2-4 °क्पण:; D6 °क्शन; D6.8 °क्शन:; Ca °क्शन: (as in text).

37 ) Ks. 5 Dai Dr. 8. 5. 6 तुमलं (Ks "लं). Ko. 2 8 रोमहर्षणं. — ") Ks. 5 Dr संप्रामे (for समरे). Gr विजिगीषिणां (for विजवे").

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-2.5 mention only नवसे युद्धिविसे; Ks नवसेहिन; Ks Bs Da Dni Ds नवसेहि (to it Bs adds संप्रासे); Ds नवसे; Ds नवसयुद्धिवसे; Ts नवसिविसे; Ms नवसेहिक. — Adhy. name: Ks संकुल्युद्धे; Ts M1-2.5 सुद्यामें (T2 \*मी)पराजय: (T2 \*से). — Adhy. no. (figures, words or both): Dns Ti G 100 (as in text); Das (sec. m.) 61; Ds 99; Ts Ms. 102; M1. 2 101; Ms 103. — Sloka no.: Dni 22; Dns 37; Ds 38; Ds 36.

909

#### संजय उवाच।

दृष्ट्या भीष्मं रणे कुद्धं पाण्डवैरिमसंवृतम् । यथा मेथैर्महाराज तपान्ते दिवि मास्करम् ॥ १ दुर्योधनो महाराज दुःशासनमभाषत । एष शूरो महेष्वासो मीष्मः शत्रुनिषूदनः ॥ २ छादितः पाण्डवैः शूरैः समन्ताद्भरतर्षम । तस्य कार्यं त्वया वीर रक्षणं सुमहात्मनः ॥ ३ रक्ष्यमाणो हि समरे मीष्मोऽसाकं पितामहः । निहन्यात्समरे यत्तान्पाश्चाळान्पाण्डवैः सह ॥ ४ तत्र कार्यमहं मन्ये मीष्मसैवामिरक्षणम् ।
गोप्ता क्षेप महेष्वासो मीष्मोऽसाकं पितामहः ॥ ५
स भवान्सर्वसैन्येन परिवार्य पितामहम् ।
समरे दुष्करं कर्म कुर्वाणं परिरक्षतु ॥ ६
एवग्रक्तस्तु समरे पुत्रो दुःशासनस्तव ।
परिवार्य स्थितो मीष्मं सैन्येन महता वृतः ॥ ७
ततः शतसहस्रेण हयानां सुबलात्मजः ।
विमलप्रासहस्तानामृष्टितोमरधारिणाम् ॥ ८
दिपितानां सुवेगानां बलस्थानां पतािकनाम् ।

C. 6, 4775 B. 6, 105, 1

#### 101

1 \*) Ks तथा (for द्या ). — b) Ms अपि (for अभि-). — ') M महा (for थथा). — d) Da1 दिवि भास्करे; M तपनं यथा। T2 तपंतमिव भास्करं।

2 °) K1 महाराजो; G2 °राजा (for °राज).
— °) K1 अभाषते; G2 अथाव्रवीत् (for अभाषत).
— Before 2° d, D6 ins. दुर्योघन उवाच. — °) T3 M भीष्मो (for जूरो). — d) T2 M जूर: (for भीष्मः).
Ś1 K0-2 D6 M4 शत्रुनिस्दनः; K4 B D7 जूरनिस् ;
D4.3 जूरनिप् ; M1-3 शत्रुविकर्शनः; M6 शत्रुविकर्तनः (for °निष्दनः). K3 D2 भीष्मोस्माकं महारथः

3 D2 om. 3-5. — \*) S1 K1 जूर:. — \*) G2 समं तैर् (for समन्ताद). — \*) G2 कार्या (for कार्य). S1 K0.1 D2.6 जूर; G2 बीरा (for बीर). — \*) K2 स महात्मान:; K3 च महात्मन:; M1.8.5 सुमहात्मान:

4 Ds om. 4 (of. v. l. 3). — a) Ts [S] भि (for द्वि). — b) Si Ko. 1 Di [S] सासि:; Bi लोक-(for इसाकं). Ks महारथ:; Di महामना: (for पिता). — Ks om. (hapl.) 4°-5°. Ds om. 4°°. — a) Ti Gi. s. 4 निहंति (for निहन्यात्). Di. s Ts सर्वान्; Ds बला (marg. sec. m. बलात्); Gi. s बलात् (for बलान्). — a) K4 Bs-4 Mi. s. 4 पंचालान् (for पाञ्चान् ). Di. सह पांडवै: (by transp.); Ts M सह सोमके:

5 Ks D2 om. 5 (cf. v. l. 4, 3). — ") S तस्य (T2 तम्र ) (for तम्र ). B Dn2 D2. 4. 7. 8 कार्यंतमं; Da1 Dn1 (orig.) 'मिसं; Da2 Dn1 m D5 'मिर्व (for 'महं). — ") D1 हि (for [म]िस-). — K2 om. 5<sup>cd</sup>. — ") G2 गुसो होषो. B8 महामागो (for महेव्वासो). — ") B1. 2. 4 D (except D1-2.0) महामतः; B2 अनुमतः; T1 G विशेषतः; M महाबकः (for पितामहः).

6 °) D1 सद् (for स्त ). Ts इ सान् (for भवान्). D1 G2 सह (for सर्व-). — °) K2 वितामहः; M4 महाव्र सं (for वितामहस्). — °) B D (except D1-s. °) समरे कमें कुर्वाणं. — °) B D (except D1-s. °) समरे कमें कुर्वाणं. — °) B D (except D1-s. °) दुष्करं (for कुर्वाणं). B2 परिरक्षतः; D1 रक्ष मानदः; D6 परिरक्षितः; S °पाल्डयः

7 Before 7, Ds ins. संजय उवाच. — ") Ko-2
D2 स (for तु). K1 B Da Dn D1. 5.7.8 स प्वयुक्तः समरे. — ") G2 परिवार्थस्. K3 D2.6 G3 ततो;
B1.2 रणे (for स्थितो). — ") G2 स सैन्येन महावर्तः

8 °) M1-इ. इ चृत: (for ततः). Ko. इ. इ ज्ञार- (for ज्ञातः). ई। Ko-३ -सहस्राणि; K4 B Da2 Dn D4-7 -सहस्राणां; Ds -सहस्रोस् (for -सहस्रोण). — °) ई। Ko-2 साविनां (for ह्यानां). K1 T2 सुबळात्मजाः. — °) Da1 corrupt. — °) K5 D2 T G5. ई यष्टिः; D1 रुष्टिः; D2 द्वाष्टिः; G2 ऋषि- (for ऋष्टि-). D3 -तोसरधारिणं; T2 नोसरधारिणः.

9 \*) Ds वर्मितानां; Ms दंसितानां (for दरिं).

B. 6. 105. 8 E. 6. 105. 9 शिक्षितैर्युद्धकुश्रहेरुपेतानां नरोत्तमैः ॥ ९
नकुलं सहदेवं च घर्मराजं च पाण्डवम् ।
न्यवारयन्नरश्रेष्टं परिवार्य समन्ततः ॥ १०
ततो दुर्योघनो राजा श्रूराणां हयसादिनाम् ।
अयुतं प्रेषयामास पाण्डवानां निवारणे ॥ ११
तैः प्रविष्टेर्महावेगैर्गरुत्मद्भिरिवाहवे ।
स्तुराहता घरा राजंश्रकम्पे च ननाद च ॥ १२
स्तुरशब्दश्च सुमहान्वाजिनां शुश्रुवे तदा ।
महावंशवनस्येव दह्यमानस्य पर्वते ॥ १३

K2 B2.4 Dn2 D8 सुवेशानां; B2 पुरोगानां; D1 सुवो धानां; D4.1 सुवेशाणां (for सुवेगानां). — b) T1 G4 पदाविनां; T2 M तरस्थिनां (for पताकिनास्). — d) D1 संक्षिप्तानां; T2 उपेतांख (for उपेतानां). D1 गजी समै:; T1 G नरे: सह (for नरोत्तमै:). — After 9, T G M2 ins.:

#### 401\* नानाशससमाकीणों युद्धायैवाभिदंशितः ।

[ Ts नानाश्रकी:; Gs नानाश्रक-(for नानाश्रक-). Ts Gs त्तमाकीणां. T1 G [अ]निदंशितः; T2 च दंशिताः; M2 सदंशिताः (for [अ]निदंशितः).]

10 ") T2 नकुछ:. Dai T2 सहदेवझ. — ") Ti G1.8.4 M अमंपुत्रं; T2 "पुत्रज्ञ (for "राजं). Si Ko-2 युचिष्टिरं; T2 च पांडत: (for च पाण्डत्म्). — ") Ks Da Dni Ds.6 Ti G न्यवारयद्; T3 जवार यद्. K2.4 B Dns D4.7.8 M4 नरश्रेष्ठान्; K3 D2.6 रणे श्रेष्ठान्; Da Dni Ds रथश्रेष्ठान्; Di रथश्रेष्ठाः; Ds Mi नरश्रेष्ठः; T G रथश्रेष्ठः (G4 by corr. "ष्ठः) (for नरश्रेष्ठः). — ") Ks सुतं तत्व (for समन्ततः).

11 Da Dn1 Ds om. 11<sup>ab</sup>. — d) Ds Dn1 Ds महारणे; D1 हि बारणे (for निवारणे). S शकुने: प्रिय-कान्यया

12 °) र्डा प्रकृष्टैर्; Ds प्रदृष्टेर्; Gs प्रदिष्टेर्; Gs विस्प्रेर् (for प्रविष्टेर्). K4 महामागेर्; M1-8 राज (for 'वेगैर्). — ') Ko D1 गरुस्मिनिर; K1 गरुस्मिनिर; Cs मरुस्मिनिर; Cs मरुस्मिनिर; Ds मरुस्मिनिर (for गरुस्मिनिर). Ts M मरु-निरिव संयुगे. — ') Da1 सुराहुता; Ms.s पुराहता (for सुराहता). D1 स राजेंद्र; T1 रथा राजेंद्र (for धरा राजेंद्र).

13 \*) Ks D1 G1 'शब्दस्तु; Gs 'शब्दे तु (for

उत्पतिद्भश्र तैस्तत्र समुद्धृतं महद्रजः।
दिवाकरपथं प्राप्य छादयामास मास्करम् ॥ १४
वेगविद्भिर्हेयैस्तैस्तु क्षोमितं पाण्डवं बलम् ।
निपतिद्भिर्महावेगैर्हेसैरिव महत्सरः।
हेषतां चैव शब्देन न प्राज्ञायत किंचन ॥ १५
ततो युघिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।
प्रत्यमंस्तरसा वेगं समरे हयसादिनाम् ॥ १६
उद्घुत्तस्य महाराज प्रावृद्कालेन पूर्यतः।
पौर्णमास्थामम्बुवेगं यथा वेला महोदधेः॥ १७

"शब्दबा). Dai Ms सुमहा- (for "हान्). — ) Dai Dni Ds शुशुमे; Di शुश्रुदुस् (for शुश्रुदे). — ) Ts निशि (for महा-). — ) Ti Gi. s. 4 Mi. s-s सर्वशः (Ms "तः) (for पर्वते).

14 ") T2 ते (for तैस्). — ") र्डा K2. 4. 5 B Dn2 D1-4. 6-8 T G1. 8. 4 समुद्रते; K0 समुद्रतो; Da1 समुद्रते (for समुद्रते). K5 D6 महारज: K1 समुद्रतो महद्रज:; K8 समुद्रतमहारज:; G2 समहद्र्यः -- ") K2. 5 B1. 8 Dn2 D1-4. 7. 8 S (except T2 M4) "र्थं; Ca "एथं (as in text).

15 °) Ks Gs हतेस; D1 ततस् (for हवैस्). Ks तेषु; K4 T2 M तत्र (for तेस्तु). — °) B Da Dn Ds. 5.7.8 क्षोभिता पांडवी चमूः. — °) S (except Gs). प्रविदाद्विर् (for निपतिद्वर्). — °) T3 मत्स्वर् (for हंसीर्). Ko महास्मनः (for महत्सरः). — °) ई1 हेषि-तानां च; Ko-2 हे(K2 है) प्रतानां च; T1 G1.8.4 हेष्णेनैव (for हेषतां चैव). — °) D2.8 S (except M2). प्रज्ञायत (for प्राज्ञा °). — After 15, T G ins.:

402\* अन्तर्दंधे महान्दाब्दस्तेन सब्देन मोहितः ।

[ Ta महाशब्दस् (for महाव्शब्दस्).]

16 °) Ks माहिपुत्री. Ts Ms मारत; M1.8-s आतरी (for पाण्डवी). — °) Da Dn1 Ds अत्यनंस् (for प्रसन्नंस्). Ks वेगात् (for वेगं).

17 Ts om. (hapl.) 17-18. — ") Ko. 8 Daz-Dn1 D1-8 M उद्भातस; K1 उद्भातस; Ks. 5 T1 G उद्भातस; B1 उत्स्तास; Da1 उद्भातस; D5 उध्भातस (for उद्धातस). — ") र्श प्रवृष्टिकेन पूर्वतः (sio); Ks-6 B D प्रानृहकाले (Ks "ला) सि (Ka Bs Dns Ds. ततस्ते रथिनो राजञ्शरैः संनतपर्वभिः।
नयकुन्तज्ञुत्तमाङ्गानि कायेभ्यो हयसादिनाम् ॥ १८
ते निपेतुर्महाराज निहता दृढधन्विभिः।
नागैरिव महानागा यथा स्युर्गिरिगह्वरे ॥ १९
तेऽपि प्रासैः सुनिश्चितैः शरैः संनतपर्वभिः।
नयकुन्तज्ञुत्तमाङ्गानि विचरन्तो दिशो दश ॥ २०
अत्यासन्ना हयारोहा ऋष्टिभिर्भरतर्षम।
अच्छिनञ्जूत्तमाङ्गानि फलानीव महाद्युमात् ॥ २१

ससादिनो हया राजंस्तत्र तत्र निष्ट्रिताः ।
पतिताः पात्यमानाश्च श्चतंशोऽश्च सहस्रशः ॥ २२
वध्यमाना हयास्ते तु प्राद्रवन्त भयादिताः ।
यथा सिंहान्समासाद्य मृगाः प्राणपरायणाः ॥ २३
पाण्डवास्तु महाराज जित्वा शत्रून्महाहवे ।
दध्यः शङ्खांश्च मेरीश्च ताडयामासुराहवे ॥ २४
ततो दुर्योधनो दृष्ट्या दीनं सैन्यमवस्थितम् ।
अत्रवीद्भरतश्रेष्ठ मद्रराजिमदं वचः ॥ २५

C. 6. 4711 B. 6. 105. 24

र. 3 °ित )पूर्णतः; S (T2 om.) प्रावृषीय महोदधेः — °) Si Ko Ms पौर्णमस्याम्; K3. 5 Dai D2. 5 पूर्णमास्याम्; LD6 पूर्णमाः — ") K5 महोदयं (for दिशेः). Ti G1 वेश्वेव हयसादिनां; G1-8 M1. 3-5 यथा वेशा दशार हः

18 T2 om. 18 (of. v. l. 17). — ") Dai रिधना;
Di रिधनां (for "नो). K2 राजा (for राजम्).
— ") Śi Ko व्यकुंतन्; K3 निकृति; Dai D6 न्य-कृतन्; D1 न्यकुंतन्; D2 न्यकुंति. — Śi Ko. 1 om. (hapl.) 18<sup>d</sup>-20°. — ") K2. 4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 शरेण; D1 ह्येश्यो (for कायेश्यो).

19 ई1 Ko.1 om. 19 (cf. v. l. 18). — b) Ko निवहं; M1. s. s निहतं (for "ता). T1 G "धन्विन:; Ms "धन्विभ: (for "धन्विभ:). — Ds om. (hapl.) 19°-20b. — b) T1 G4 नाग इव (for नागैरिव). T1 G4 महानागैर; T2 G1-8 M नगा इसेर्. — d) K2 B Da Da Da Da. v. s यथावद; K4 यथास्य (for यथा स्थर्).

20 \$1 Ko. 1 om. 20<sup>abe</sup>; Ds om. 20<sup>ab</sup> (of. v. 1. 18, 19). — ") D1. 8 ततः (for तेऽपि). D1 तु (for सु-). — b) T1 Gs नराः (for हारें:). D8 हारेश्च नतपर्वेतिः; G1-8 नराणां नतपर्वेतिः. — ") Ks D2 निकृतान्युत्तमांगानिः — ") G2 विचरंति. K5 दशो दिशः; Da1 दिशं दिशं; D2 दिशो दिशः

21 D1 om. 21. — ") K4 B D2 D2 D2. 8 T G अस्पाहता; D11 अत्पाहता; D2 अत्पासञ्च-; D3 अहन्यंत; D4. 5. 7 अव्याहता (for अत्यासञ्चा). — D8 om. from 21 up to ह्या in 22 . — ") K2 इविभिद्; K3 D2 रिष्टिभिद्; S शक्तिभिद् (for ऋष्टिभिद्). — ") K3. 5 D2 अछिदन्; K4 B D2 D1 D8-5. 7. 8 अत्यजन्; T1 G1. 3. 4 अस्यजन्; T2 अञ्चल्, G2 अकृतन्; M अभ्य-

भ्रज् (for सच्छिनन्). D: त्त्तमांगानि . — ') K: B Ds Dn Ds-s. r. s T1 G1. s. : महा(Da1 'ह)हुमा:; M 'इमे (for 'इमात्).

22 Ds om. up to ह्या in 22° (cf. v. l. 21).

— °) Ks Dai Ds ह्यारोहांस (for ह्या राजंस). Ti G ते निपेतुमँदाराज — °) Si Ko-2.4 B Di M निस्दिताः(Ki °दिनः). — °) Dis Ds. 4.7.8 पातिताः. Di पालमानास्तु; Ms °मानक्ष. — d) Ks.2.5 B Da Di Ds. 4-3 S प्रत्यदृश्यंत सर्वशः (Ks. 5 Ds. 8 Ts M संघशः; Ti G भारत); Di प्रादुश्वकुत्र सर्वशः.

23 °) K4 ते च; B Da Dn D. 5. 7. 8 चैव (Bs चापि); D1. 3 तम्र (for ते तु). — <sup>5</sup>) Ds प्रमृदंत; M2. 3. 5 प्रा (M2 प्र ) मृदंतो. K2 ह्यादिता:. — °) K3—3 B D (except D3) T1 G M4 (सिंह; T2 सिंह: (for सिंहान्). — °) K1 Dai प्राणप्रायण: (for च्या:). — After 23, Ds ins.:

#### 403\* एवं त सौबलं सैन्यं प्रमग्नं सर्वतोदिशस् ।

24 °) Ks. 4 B D (except D1-s) S (except Ts Ms) च (for तु). G1.s महाराजञ्ज (for "राज).

— b) Dns Ds T G महासूचे (for "हवे). — b) K1 lacuna; Da D1.s.s M1.s.s मे(D1.s मे) मैं आ; Ds मेरांश (for मेरीआ). — b) Si Ko.1.s D2.s वाद-(K1 om. द; Ks पीड) यासासुराहवे; D1 ताड्यमानाः परस्परं

25 Ms. 5 om. 25°-26°. — °) Ks B Da Dn Ds. 5. 7. 8 M1. 2. 4 दीनो; Ks. 5 D1. 5 राजा; Ts हीनो (for द्या). — °) Si दीनो; Ks. 5 B Da Dn D1. 4-3 Ts M1. 2. 4 द्या (for दीनं). Ks. 5 B Da Dn D1. 4-3 Ts M1. 2. 4 दौन्यं प्राजितं. — For 25, D2 subst.:

404\* उवाच मद्राधिपतिं राजा दुर्योधनस्तवा ।

E. 6. 4792 B. 6. 105. 26 K. 6. 108. 27 एष पाण्डुसुतो ज्येष्ठो जित्वा मातुल मामकान् ।
पश्यतां नो महाबाहो सेनां द्रावयते बली ॥ २६
तं वारय महाबाहो वेलेव मकरालयम् ।
त्वं हि संश्र्यसेऽत्यर्थमसद्यबलविक्रमः ॥ २७
पुत्रस्य तव तद्वाक्यं श्रुत्वा श्रुत्यः प्रतापवान् ।
प्रययौ रथवंशेन यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २८
तदापतद्वै सहसा शल्यस्य सुमहद्भलम् ।
महौधवेगं समरे वारयामास पाण्डवः ॥ २९
मद्रराजं च समरे धर्मराजो महारथः ।
दश्मिः सायकैस्तर्णमाजधान स्तनान्तरे ।

नकुलः सहदेवश्र त्रिभिक्षिभिरिजक्षिगैः ॥ ३०
मद्रराजोऽपि तान्सर्वानाजघान त्रिभिक्षिभिः ।
युधिष्ठिरं पुनः षष्ट्या विन्याध निशितैः शरैः ।
माद्रीपुत्रौ च संरब्धौ द्वाभ्यां द्वाभ्यामताज्यत् ॥ ३१ः
ततो भीमो महाबाहुर्देष्ट्वा राजानमाहवे ।
मद्रराजवशं प्राप्तं मृत्योरास्थगतं यथा ।
अभ्यद्रवत संग्रामे युधिष्ठिरमित्रजित् ॥ ३२
ततो युद्धं महाघोरं प्रावर्तत सुदारुणम् ।
अपरां दिशमास्थाय द्योतमाने दिवाकरे ॥ ३३

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥

26 Dr Ms. s om. 26° (for Ms. s, of. v. l. 25).
— ") Tr एव मातुल पांडोस्तु. — b) Ks-s Dr. e Mr.

2.4 जित्वा मातुलमाहवे; B Da Dr Dr. s. r. s यमान्यां
सहितो रणे; Ds Tr G एव मातुल में (Ds ते) बलं;
Tr सुतो ज्येष्ठो महाहवे. — ") Br Dr. Dr. e-s वो
(for नो). Ks Tr G महाराज (for "बाहो). Dr
पर्यतां सर्वसैन्यानां. — ") Ks Gs सेना; Dr सैन्यं
(for सेनां). Ks द्वावयतो; Kr B D (except Dr-s)
द्वावयति. Ks. s Dr बलात्; Kr B D (except Dr. s)
प्रमो (for बली).

27 Da Dn1 Ds om. 27<sup>ab</sup>. — a) Ts M सहाराज (for 'बाहो). — ') Ks Ds संस्त्यसे; D1 M1-s नः श्रेबसे; Ts क्यातो रणे; G1-s संश्र्यते; Ms निक्षेयसे; Ms न श्रूयसे (for संश्र्यसे). D1 Ts M निलम; T1 G4 [5]त्यंतम; G1 सहाम; G2.s सल्पम् (for असहा-). D5 - विक्रम; T2 - विक्रमं (for - विक्रमः).

28 b) B: श्रुत्वा महेश्वरो बली · - b) K4 B4 D (except D1. 2. 6) स (for प्र-).

29 M2. 5 om. (hapl.) 29°-30°. — °) Da Dni D5 तत्रापतदे; T2 M4 तमापतंतं; M1. 8 तदापतंतं र्डा K0.1 समरे (for सहसा) • — °) D1 च महद्; T1 G वचनाद् (for सुमहद्) • D8 शास्त्रस्य सुमह्च्यं (sic); T2 सशस्य सुमहावर्लं • — °) D1 जायांतं मातुलं वीह्य; S (M2. 5 om.) महौधिमव शैलेंद्रो; Cv as in text. — °) S1 पांडवे:; K1 पांडवा:; M8 पांडवें (for पाण्डवः)

30 Ms. s om. 30as (cf. v. l. 29). - a) Ks

D1. 2 तु (for च). — b) T2 M1. 8. 4 धर्मपुत्रो (for राजो). B2 D1 महावल:; S (M2. 5 om.) शुधिहर: (for महारथ:). — ') K4 B D2 D1 D4. 5. 7. 8 तं सप्तिन्द; D8 त्रिभिवाणिद् (for त्रिभिक्तिनिद्). D2 अजिहाकी:

31 °) Ts महेश्वरो (for महराजो). — °) Ds निजयान (for आज°). — °) D1 तत:; Ds पुर: (for पुन:). Ks श्रेष्ठं (for पुष्ट्या). — °) T1 G4 निज्याथ. — °) Ks Ds Ts सु.; M4 [आ]- (for च). K4 B Da Dn D4.5.7.8 संश्लांतो (for संस्वधो). — ') K1. corrupt.

32 °) Ks Ds महावाहो (for 'बाहुर्). — °) Dns 'र्थ (for 'वशं). Dr प्राप्य; Gs प्राप्ता (for प्राप्तं). — ') K1-s. s B D Ts M1-s. s अस्य (Dns 'मि)प्यत; Ks 'प्रत (for 'द्रवत). — ') Ti G महराजमिन्नहा. — After 32, S ins.:

405\* आपतस्थेव भीमस्तु मद्रराजमताडयत् ।
सर्वपारश्रवैद्धीक्ष्णैर्नाराचैर्मभैमेदिभिः ।
ततो भीष्मश्र द्रोणश्र सैन्येन महता वृतौ ।
राजानमभ्यपचेतामक्षसा शरवर्षिणौ ।

[(L. 2) T2 G2.8 Ms सूर्ष-(for सूर्व-). —(L. 3). G3 ततो भीष्यं च द्रोणं च • — After line 3, G3 ins.: 406\* धृष्टबुस्नसिभिविद्धा राजानमस्यपद्यत ।

— (L. 4) Gs पुनस्तावस्यपद्यताम् (for the prior half).

M अभिपेतत् राजानं (Ms राजानमस्यपद्यतां) मद्राधिपतिमंजसा • ]

## 902

#### संजय उवाच ।

ततः पिता तव कुद्धो निश्चितैः सायकोत्तमैः । आजघान रणे पार्थान्सहसेनान्समन्ततः ॥ १ मीमं द्वादशमिनिद्धा सात्यिकं नविभः शरैः । नकुलं च त्रिभिर्वाणैः सहदेवं च सप्तिमः ॥ २ युधिष्ठिरं द्वादशभिर्वाह्वोरुरसि चार्पयत् । धृष्टद्युम्नं ततो विद्धा विननाद महाबलः ॥ ३

33 °) Dai खद्दों घोरं; D1 सहाराज (for 'घोरं).

— ') K2 प्रवर्तत (for प्रा'). — ') K5 Dai D5.8
विशिम् (for दिशम्). Ti G साक्षित्य (for आस्थाय).

— ') K8.5 B Dai Dni D1-4.7.8 तपमाने; K4 Da2
Dn2 D5 C5 पत'; D5 तप्य'; T2 M छंब' (for घोत').

Colophon om. in Si Ko.i. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ka Da Dni Da mention only नवमोद्धि; Ka नवमे युद्धदिवसे; Ba नवमोद्धि संप्रामे; Da नवम; Da नवमदिवसयुद्ध; Ti Ga.a नवमदिवस; Ma नवमोद्धिके. — Adhy. name: Da गांधारसैन्यपराजयः; Ti Ga.a युधिष्ठिरयुद्ध; Ta Mi-a.a युधिष्ठिरवास्ययुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Ka 94; Dna Ti G 101 (as in text); Daa (sec. m.) 62; Da 100; Ta Ma.a 103; Mi.a 102; Ma 104. — Śloka no.: Dna 35; Da 33.

#### 102

- 1 \*) Ko. s तव विता ( by transp. ); Ks D1. s. s T G M1 वितासह: — \*) Ks महत्सैन्यान्; Ks D1. 2. s T1 G4 सहसैन्यान्. T1 G प्रतप: (G1. s 'तप) (for समन्तत:).
- 2 \*) Ds मीदमं (for मीमं). Ms च दशिंतर् (for द्वाद°). K1 भीदमद्वासृषिभिर्निद्वा (corrupt). Ds om. (hapl.) 2°—3°; Ms om. 2°—3°. °) K4 B D (except D1.3; D2 om.) विद्धा (for बाणै:). d) B2.8 Da T1 G2.4 पंचांभः (for सप्तिः).
  - 3 D2 om. 3ale; M2 om. 3a (cf. v. l. 2).

तं द्वादशार्धेनेकुलो माघवश्र त्रिभिः श्ररैः।

घृष्टद्युम्नश्र सप्तत्या मीमसेनश्र पश्चभिः।

युधिष्ठिरो द्वादश्वभिः प्रत्यविष्यत्पितामहम्॥ ४
द्रोणस्तु सात्यिकं विद्धा मीमसेनमविष्यत।

एकैकं पश्चभिर्वाणैर्यमदण्डोपमैः शितैः॥ ५
तो च तं प्रत्यविष्येतां त्रिभिस्निभिरजिक्षगैः।

तोत्रेरिव महानागं द्रोणं त्राक्षणपुंगवम्॥ ६

C. 5. 4803 B. 6. 106. 7 K. 6. 106. 6

— ") Si Ko. 1. 8 Di. 8 च नविभेद् (for हाद्शिभिद्).
— ") Ds वालो "(for बाह्नो"). Si Ko चार्व "(for चार्य"). — After 3", T Gi repeat line 2, while Gi-3 repeat lines 2-3 (with v. l.) of 405". — ")
Ka Dai Gi-3 स्ट्युक्स; Ms "युक्ते (for "युक्ते).
S त्रिभिद् (for ततो). Ki द्या (for विद्धा). — ")
Ks. 6 B Da Dn Di. 5. 7. 8 S (except Ts) ननाद समहाबद्ध:; Di स ननाद महामना:. — After 3, Ti Gi repeat line 3 of 405".

4 ") Ko. 1 द्वादशारेर्; K:-5 B Da Dn D2.4-3
M Ca. 0 'शाखरेर्; D1 T2 'शिभिर्; D5 'शाक्षर्
(for 'शार्थेर् as in S1). T1 G नकुछ: पंचविंशला.
— After 4", K4 D1.3 M ins.:

407\* सहदेवश्र सप्तत्या पार्थश्र नविभः शरैः ।

- ') K1 ध्रष्टगुझं च; B1. 8. 4 T G सहदेवश्च. ')
  K4 B D (except D1-8) सप्तामीः (for पश्चामीः). D2
  repeats 4<sup>rd</sup> with v. l. सहदेवश्च (for घृष्टगुझश्च).
- 5 °) Ks. s D1 च (for द्व). Ms सालवर्ष. D1 ह्यू (for विद्धा). After 5°, Da Dn1 Ds ins.:

408\* निशितैनैविभः सरैः।

नकुछं च त्रिमिविंदा.

[(L. 2) Das Ds [त्रथा (for त्रिमिर्).]

- ) Ti G M2 भीमसेनमुखानि ; Ti M1.8-3 भीम-सेनमताडयत् — ") Ks शतैः ; Ti G4 श्रुभैः (for शितैः ). Ds यमदंद्वीपमैः सितैः ; Ti वमदंदैरिवाइनत्
- 6 . T G Ms ते च (for ती च). Si Ki तां; Ks Ds. 8 सं-; Ms [बा]पि (for तं). Ks Das Dns

[ 577 ]

C. 6. 4808 B. 6. 108. 7 K. 6. 108. 7 सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः । अमीषाद्याः ग्रूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः । संप्रामे नाजहुर्भीष्मं वष्यमानाः शितैः शरैः ॥ ७ तथैवान्ये वष्यमानाः पाण्डवेयैर्महात्मिभः । पाण्डवानभ्यवर्तन्त विविधायुधपाणयः । तथैव पाण्डवा राजन्परिवञ्चः पितामहम् ॥ ८ स समन्तात्परिवृतो रथौधैरपराजितः । गृहनेऽमिरिवोत्सृष्टः प्रजन्वाल दहन्परान् ॥ ९

रथाग्यगारश्वापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः ।
श्वरस्फुलिङ्गो मीष्माग्निर्ददाह श्वत्रियर्षमान् ॥ १०
सुवर्णपुङ्क्षेरिषुमिर्गार्धपृक्षेः सुतेजनैः ।
कर्णिनालीकनाराचै श्लादयामास तद्रलम् ॥ ११
अपातयद्धजांश्रेव रथिनश्र शितैः शरैः ।
सुण्डतालवनानीव चकार स रथत्रजान् ॥ १२
निर्मनुष्यात्रथात्राजन्गजानश्वांश्र संयुगे ।
अकरोत्स महावाहुः सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ १३

Da. s प्रतिविध्येतां; T G Ma प्रत्यविध्यंत · — °) Ma स्रोत्रीरव (for तोष्रे'). Ma महानादं

7 °) K1 सौवीरः; Dni सौवीरः (for सौवीराः). Si कितवः; K1 किवाः (sic); Ds कितवः (for कितवः). K1 प्राश्चाः; Ds प्राच्या (for प्राच्याः). — ') K1 प्रतीइयोदीइयः; M4 प्रदीच्योदीचः. Si K0.1 'सालकाः; most S MSS. -साळवाः (for -साळवाः). — ') Dai Ds अभी(Ds 'मि) पद्दो; Ds (before corr. as in text) T1 G M अभीषहाः (G3 'साः) (for 'पाहाः). Dai श्रूरसेना (for 'सेनाः). K8.5 D2.6 T3 आ(K3 अ) भीराः सू(K5 D2 T2 श्रू) रसेनाअ; D1 अभीराः श्रूरसेनाअ. — ') K2.4 B Dai Dn Di.6.7 M1.3 शिवयोधः; T2 शिवायोधः B Dn2 D4.6.3 वशातयः (D6 'याः); D3 वसानयः. D2 शैवेषाप्यवसाः तयः. — ') T1 G M1-3.5 न जहुर्; T2 जञ्जतुर्; M4 विजहुर् (for नाजहुर्).

8 °) Da Dni Dr. 5 तथैवान्येर्; Di तथैव ते.

Ki B Dni Di. 6-8 महीपालाः; Ti वाध्यमानाः (for वध्यमानाः). — °) Ki Di. 1 महारथैः (for 'तमिः)ः

Ki B Dni Di. 6-8 नानादेशसमागताः. — °) Ti Gi अञ्चपखंत; Gr. 3 धावंत (for 'वतंन्त). — दे) Si

Ko-1 'युध्यारिणः; Di 'युद्धपाणयः (for 'युधपाणयः).

9 \*) D1 स समंतात्संवृतो राजन् (hypermetric).

- \*) D8 रथोधेर्. T1 G1 स्राभवारि( G1 \*र)तः; T2 स्राप्ताजितं (for \*जितः). K2. ह रथोधेन पराजितः; D2 रथोधेर्नापराजितः; D2 रथोधेर्नापराजितः; D3 रथोधोधेः पराजितः. - \*) K5 महानप्तिर्; D1 गृहानप्तिर् (for गृहनेऽप्तिर्). K0. ३ इवोत्कृष्टः; Da1 D5 इवास्टः; T2 इवोत्सृष्टं. - \*) D1 परान्दहन् (by transp.).

10 के) K2 रथाभिगारक्ष; Dai रथाक्षागारक्ष; Das रथाक्न्यगारक्ष; Dt तथान्न्यगार-; Ds रथान्न्यगार-;

T1 G1 स्थांगार: स; T2 G1-3 M स्थाखांगार-(Ms. \*रञ्च) (for रथाग्न्यगारञ्च). Co oites रथा (as in text). K3 D8 (marg. sec. m.) Cop चापासिद; K5 चापासिद; D3 चापातिद् (for चापाचिद्). D1 रथनागा-धपस्यावि (sic). — ) D1 न्तरशक्तिकृतेंघनः; D6 T2 असि(T2 थ )शक्तिगादेंघनैः. — ) K2 शरास्फुलिंगो; D2 शरः स्फुलिंगो. K0.1 भीत्माचिद्; K2 भीष्माभिद्; K3 भीष्मोप्तिद्; D8 भीमाप्तिद्; T1 दीसाप्तिद् — d) D1 ददहे (for ददाह). K2.5 D2 श्वत्रियान्बहून्; K4 शिखान्युधि (for श्वत्रियवंभान्). — After 10, S ins.:

409\* यथा हि सुमहानग्निः कक्षे चरति सानिलः। तथा भीष्मो महाराज दिव्यमस्मसुदीरयन्।

[(L.1) G1.3 द्व (for हि). Ms चानिल: (for सा").]

11 °) Si 'पुंगैर्; Dai 'पुंपिर् (for 'पुञ्जैर्).

- °) Ks. 4 Bs Di Mi नार्भपत्रै:; Dai Dni Ds. 4
गार्थ (or 'द्धे)पत्रै:; Das Dns Ds. 8 गार्थ (or 'द्धे)पत्रै:;
Di T Gi गुन्नपत्रै:; Ds प्रावपत्रै:; Gi-8 Mi-8. 8 गुन्न
पत्रै:. Dai युत्रजनि:; Di. 2 'जतै: (for 'जनै:).

- °) Ds Ts Gi कुणे (for कुणि'). Some MSS.
'नाळीक' (for 'नाळीक').

12 Si Ko. i om. 12<sup>ab</sup>. — a) Dn: अपातयन् .

Ks D: भुजांक्षेव; B: s ध्वजांक्षापि — b) Dai शितै:
(for शितै:). — b) Ki Ds मंड'; K: मुंदा' (for मुण्ड'). Cc cites पुंदं (sic) and ताल . — b) S स चकार (by transp.). Si रथं ध्वजान्; Ko-s Di Ma रथध्वजान्; Ti Gi. s. a तथा ध्वजान्; Mi-s. a महा-ध्वजान् (for रथवजान्).

· 13 \*) Ds आजन् (for राजन्). — Da Dnı Ds om. (hapl.) 13°-16\*. — °) Sı Ko. 1. 2 Ds राजां (Kı. 2 'जा)आश्राक्षां ; Mı-3. 5 नागां आश्वां अ — °) तस्य ज्यातलिन्धोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः ।
निशम्य सर्वभूतानि समकम्पन्त भारत ॥ १४
अमोवा धपतन्वाणाः पितुस्ते भरतर्षम ।
नासज्जन्त तजुत्रेषु भीष्मचापच्युताः श्वराः ॥ १५
हतवीरात्रथात्राजनसंयुक्ताञ्जवनहियैः ।
अपश्याम महाराज हियमाणात्रणाजिरे ॥ १६
चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्दश ।
महारथाः समाख्याताः कुलपुत्रास्तजुत्यजः ।
अपरावर्तिनः सर्वे सुवर्णविकृतच्वजाः ॥ १७

संग्रामे मीष्ममासाद्य च्यादितास्यमिवान्तकम् ।
निमग्नाः परलोकाय सवाजिरयकुक्तराः ॥ १८
मग्नाक्षोपस्करान्कांश्रिद्धप्रचक्रांश्र सर्वग्नः ।
अपस्याम रथात्राजञ्ज्ञतशोऽय सहस्रशः ॥ १९
सवस्यै रथैभेग्नै रथिमिश्र निपातितैः ।
शरैः सुकवचैिष्ठिक्नैः पट्टिशैश्र विश्वां पते ॥ २०
गदामिर्ध्रसलैश्रेव निस्तिशैश्र शिलीप्रस्तैः ।
अजुकवैरुपासङ्गेश्रकैभेग्नैश्र मारिष ॥ २१
बाहुमिः कार्युकैः खङ्गैः शिरोभिश्र सकुण्डलैः ।

C. 6, 4828 B. 6, 106.24

S (except T2 M4) सुमहा" (for स महा"). — ")
D1 घोर: (for सर्व: ). K2 वर (for वर: ).

14 K2 Da Dn Ds om. 14 (for Da Dn Ds, of. v. l. 13). — ") Ks D2 'निर्धोष]; D1 'निर्धोष. — ") S वि( Ms नि) क्यूजिंतम्. — ") Ms. इ निर्धास्य. De समभूतानि (for सर्वं ). — ") Ks D2. 8 M1-2. इ समस्यत मारत.

15 Da Dni Ds om. 15 (cf. v. l. 18). — °)

Ko-s झमवन्; Ks न्यपतन्; Di Ti G चा(Gs च)पतन्; Ds झपतद्; T² स्थपतन्; M² झचरन्(for
झपतन्). — °) Si Ko-2. ६ पेतुस्ते; S संयुगे (for
पितुस्ते). Di भरतोत्तम (for "तर्षभ). — °) K₄
अमञ्जंत; B² मा सज्जंत; Ds नासज्जत; Ds न सज्जंत;
T Gs. 4 Mi. 4 नासज्यंत. — °) Si द्वारै: (for द्वारा:).

Ki भीष्मचापच्युतः द्वारः.

16 Da Dni Ds om. 16 (cf. v. l. 13). — \*)
Ti G अथ (for इत-). Ds इता; G1-s रणे (for रथान्). — \*) Dai संप्रयुक्ताञ्च (hypermetric); Di संसक्ताञ्च. Bs कवचैर (for जवनैर्). — \*) Ks damaged. Di Gs रणे राजन् (for महाराज). — \*)
Ti Gs जियमाणान्; Ts हियमाणा; Gs व्रवमाणान्. Si Ko-s Gs महारणे (for रणाजिरे). — After 16, Di ins.;

## 410\* मस्यपाञ्चालकैकेयान्पातयामास संयुगे ।

17 a) Dan चेदिकाशी; Dn चेदिकाथ (for चेदिकाश-). Dan जुरूपाणां; S करूशानां (for करूपाणां).
— ") Dan महात्या; S "तथ- (for "तथाः). — ")
De Ma कुळपुत्रस् (for "पुत्रास्). De Ga तनुत्रजाः

18 ) 🖄 व्याधितस्यम्; Kı ब्रादितास्यम्; T व्यादितास्यम्; प्रा

20 Ts om. 20; Di om. 20° (of. v. l. 19). Ti Gs om. 20-21. — ") Ks Gi-s M रधयुरी (for रथेमंग्रे). — ') Ds पथिमिश्र (for रथि'). Di रथिनिस्य पातितै: — ') Ks Da Dni Di-s. s स (for सु '). Ks Dr. s छत्रे:; Ks Bi Das Ds नि(Ks Bi छि)त्रे: (for छिन्ने:). Si Ko. i श्रुरे: सवसनैश्रक्षे:; Ds शरे: सुकवचच्छन्ने:; S(T Gs om.) अमीश्र कवचे श्रित्रे: — ') Ko. i पटि(Ko 'हि)सेश्र; S(T Gs om.) पहसेश्र (for पटिशेश्र).

22 °) Dai Da s बहुमि: (for बाहुमि:). Bi चित्रै: (for सद्ग्री:). — ) Ki सहांकुळे: (for सकुण्डके:);

C, 6, 4225 B, 6, 105, 24 E, 6, 106, 23 तलत्रेरक्किलेत्रेश्र घ्वजैश्र विनिपातितैः ।
चापैश्र बहुधा छिन्नैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ २२
हतारोहा गजा राजन्हयाश्र हतसादिनः ।
परिपेतुर्द्धतं तत्र श्रतशोऽय सहस्रशः ॥ २३
यतमानाश्र ते वीरा द्रवमाणान्महारथान् ।
नाशक्तुवन्वारियतुं मीष्मवाणप्रपीडितान् ॥ २४
महेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचम्ः ।
अमज्यत महाराज न च द्यौ सह धावतः ॥ २५

आविद्धरयनागार्थं पतितच्वजक्रवरम् । अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम् ॥ २६ जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा । प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैववलात्कृतः ॥ २७ विग्रुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । प्रकीर्य केशान्धावन्तः प्रत्यदृश्यन्त भारत ॥ २८ तद्गोकुलमिवोद्धान्तग्रुद्धान्तरथकुद्धरम् । दृदशे पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमार्तस्वरं तदा ॥ २९

Т॰ शिरोमिः सहकुंडलैः — ') Ko. इ ततुत्रेर्. K1 संकुलिनेशः; Ks संगुलीयेशः; Dai संगुचित्रेशः; Dni संगुचित्रेशः; Dni संगुचित्रेशः; Dni संगुचित्रेशः; Dni संगुचित्रेशः). — ') Ks. इ Dni संगुचित्रेशः). — ') Ks. इ Dni स्वानेशः (for चापैशः). Dni बहुमिशः; Dni बहुचेशः (for चापैशः). — ') Dni समसीयं च; Dni समसीयंत.

23 ") D1 ह्यारोहान्गजारोहान्; S गजारोहा गजान्नाः (Ms. 4 "द्रा)जन् . — ") Ko.1 हवाद्ध; D1 गजांश्च (for ह्याञ्च). S1 Ko-2.4 B Dns D1.4.8-8 हयसाः दिनः; Da Dns Ds गजसादिनः; Ds हवसादिनं; Ds सह सादिगिः (for हवसादिनः). S हयांश्च (Ms हयाञ्च; Ms-8 हयाच) हयसादिनः — ") T Gs अभिपेतुर; G1-8 अपि (for परि"). S1 हवास् ; Ko-2 हयास; De जवास् (for दुवं). Ks B Da Dn Ds.8.2.8 न्य (Ks ना) परंत गतप्राणाः; D1 परिश्वहुदुंवं राजन्

Stanzas 6. 102.  $24^{a}-52^{d}$  resur (with occasional v. l.) as 6. 55.  $34^{a}-66^{b}$ .

24 = (var.) 6. 55. 34. — ") T G पतमाना (for बतमानाञ्च). Ks. 5 Das Dn D1-8 [अ]पि; T G M4 हि (for च). Da1 पतमानपते वीरा(sic). — ") ई1 Ko-2 D1 T G ज़्वमाणा महारथाः (K2 "थान्); M1 "माणान्महारथाः — ई1 Ko.1 om. 24"-26". — ") Ks D1.2 न शेकुस्ते (for नाशकुवन्). Ds S धारथितुं (for बार"). — ") D1 T G "प्रपीडिताः (T2 "तः) (for "प्रपीडितान्).

25 = 6.55.35. Ś1 Ko.1 om. 25 (cf. v. 1.24).

— \*) K2 Dal D5 महाचम् (for "चमू:). D1 वच्चमानां महाचमूं. — ") K5 समिन्नत; D1 समज्यंत;
D2 समिचत; D3 समज्यंत; G1 सवव्यत. D6 महाभाग; T2 "राजन् (for "राज). — ") M4 हा (for दी). K5 D3 G2.3 समधावत; T G1.4 सम(T2

सह )धावतां (for सह धावतः). Di विद्वताः सर्वतो विशः

26 = (var.) 6. 55. 36. K4 om. (! hapl.)
26-27. Śi Ko.1 om. 26ab (cf. v. l. 24). — ")
Dai D2.5 आ(Dai अ)विध्य; D3 आविद्य; D6 आविद्य; D7 M2 अविद्य (for आविद्य). Dai
रथनागांद्य; D1 नरनागाश्व-; T G M4 -रथनागाश्व(for -रथनागार्थ). — b) K2 B Da Dn D4-8 पविरथनागार्थ; D1 पविश्वजसमाकुळं; S पदाविध्यजकुंजरं
(T1 G4 "बळसंकुळं; M4 "ध्वजसंकुळं). — ") D1
अतुळं विद्वळं सैन्यं. — d) K1 ह्वासूतम्; S (except
T2) हाहाकारम् (for "सूतम्). M2 अचेतसं (for "नम्).
D1 पांद्यानामथाकरोत्.

27 = 6.55.37. Ki om. 27 (of. v. 1.26). — \*)

Ko [ज]य; Dai [ज]व; S च (for [ज]त्र). — \*)

Bi चथा (for तथा). — \*) Di Ms प्रिय: (for प्रियं).

Śi Ko-2 Ms चाऊंदन्; Ks संऋंदे; Ds चऊंदे; Ti

Gi Ms च(Ms चाॐक्द; Ts आकंदन् (for चाऊन्दे).

— d) Dis (m as in text) Di-1 चथा (for सखा).

Ki Gs देव-; Ti Gi. s. s चैव (for दैव-). Di सखा
चैव प्रियं तथा; Ds सखा दैवथछास्कृताः.

28 = (var.) 6. 55. 38. — °) K4 M2 विमुक्त(for विमुख्य). — °) Da2 D5 केशा (for केशान्).
K1 धार्यतः; K2 धार्यतः; G8 M5 धार्यत (for °तः).
K4 प्रकीणंकेशा धार्यतः. — с ) K1. 3. 5 D2. 6 प्रत्यदश्यतः;
T1 G M2 समदश्यतः; T2 M1. 3-5 संप्रदश्यतः. K3 B
D (except D1-8. 6) सर्वशः (for भारत).

29 = (var.) 6. 55. 39. — °) D1 हाहाकुळस्;
Т2 तत्कछोळस् (for तद्गोकुळस्). Ś1 K1-३ इवोद्धांत-;
G2 M इव आंतस् (for इवोद्धान्तस्). — °) Ś1 K0-2
-संत्रसा-; K3 -संश्रांतस् (for उद्घान्त-). K3 T2 इव

श्रमज्यमानं सैन्यं तु दृष्ट्वा यादवनन्दनः ।
जवाच पार्थं बीमत्सुं निगृह्य रथम्रुत्तमम् ॥ ३०
अयं स कालः संप्राप्तः पार्थं यः काङ्कितस्तव ।
प्रहरास्में नरच्यात्र न चेन्मोहात्प्रमुह्यसे ॥ ३१
यत्पुरा कथितं वीर त्वया राज्ञां समागमे ।
विराटनगरे पार्थं संजयस्य समीपतः ॥ ३२
भीष्मद्रोणमुखान्सर्वान्धार्तराष्ट्रस्य सैनिकान् ।
सातुबन्धान्हनिष्यामि ये मां योतस्यन्ति संयुगे॥ ३३

इति तत्क्रुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम । स्वत्रधर्ममनुस्मृत्य युष्यस्व मरतर्षम ॥ ३४ इत्युक्तो वासुदेवेन तिर्यग्दृष्टिरधोग्रुखः । अकाम इव वीभत्सुरिदं वचनमत्रवीत् ॥ ३५ अवध्यानां वधं कृत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम् । दुःखानि वनवासे वा किं नु मे सुकृतं भवेत् ॥ ३६ चोदयाश्वान्यतो मीष्मः करिष्ये वचनं तव । पातयिष्यामि दुर्धषं बुद्धं क्रुरुपितामहम् ॥ ३७

C. 6. 4841 B. 6. 105. 40 K. 6. 105. 70

कुंजरं; K4 Bs. 4 Dns Ds. 7.8 -रथकूबरं; B1.2 Da Dni -रथसंकुछं; Ds -रथकुंडछं; Ti Gs -हयकुंजरं (for -रथकुक्षरम्). Ks रथकुंजरसंकुछं. — °) Ks Ds. 8 -रदकु: (for 'दो). Di 'पुत्राणो (for 'पुत्रस्य).

30 = (var.) 6. 55. 40. — °) Ks Ds T1 Gs प्र(Ks क्ष)भिद्यमानं; Ts Gs M1-8.8 प्रमुख°; G1.8 प्रतुख'(for प्रभज्य°). D1 S (except Ms) तत्सैन्यं(for सैन्यं तु). — °) Ts झवोच (for उवाच). Ks वाचं (for पार्थ).

31 = (var.) 6. 55. 41. Before 31, De ins. श्रीमगवानुवाच — े ) Ks यः पार्थ (by transp.); Tr Gr. म पार्थवतः; Gr पार्थ यतः; Gr पार्थवतः; Ks तया (for तव). — ') Gr प्राहर (for प्रहर). Ks B Drs Ds-8 [अ]स्पनः; Dar [अ]स्पिः; Dr [अ]स्प (for अग्रें स्वात् (for मोहात्). Ks. 5 B Dr Dr Dr-8 विमुद्ध (Ks. 5 Dr. 4: 'ह्य )से (for प्रमुद्धारे). Dr मा मोहसुप- यास्परिः; S मीक्सायाहवशोसिनेः

32 32<sup>ab</sup> = (var.) 6. 55. 42<sup>ab</sup>, — a) Ks यस्त्व या; Ks. s D1. s G2 यस्त्रया. Ds तात; D5 वीर्ं; T1 G4 तस्य (for वीर). — b) K2. s D1. 2. s पुरा राज्ञां; K4 तदा राज्ञां; B4 D12 D4. v. s राज्ञां तेषां; D5 तथा राज्ञां (for स्वया राज्ञां). — b) K2 B D (except D1-2. s) तात (for पार्थ). — d) K2. s D2. s च अप्यतः (for समीपतः).

33 33° = 6. 55. 42° . — °) Ks वीरान् (for सर्वान्) — 33° = 6. 55. 43° . — °) K1 हरिज्यामि; D6 हनिज्यास (for 'ज्यामि). — °) Si K2 यो (for ये) . Dai मा (for मां) . D2 युद्धांति (for योस्पन्ति) . D12 D4. 8 संगरे (for संयुगे) . D1 यदि योस्पति संयुगे .

34 34<sup>ab</sup> = 6.55.43<sup>ad</sup>. — a) Ms. s तं (for तत्).
— b) D1 सत्य- (for सत्यं). Ks D2 पितामहं (for अरिंद्स). M1.3.5 सत्यं वाक्यविशास्त्रः — After 34<sup>ab</sup>, Ks reads 38. — Ks D2 om. 34<sup>a</sup>-35<sup>d</sup>; G1-3 om. 34<sup>ad</sup>. — b) S1 Ko-4 D1 पुरस्कृत्य (for अनुस्कृत्य).
— d) B Da Dn D1.4.5.7.8 विश्वतंत्रवरः (cf. 6.25.30<sup>b</sup>); D3 पुरुष्पेभ; M2 पुरुषो भव (for भरतपेभ).

35 Ks D2 om. 35 (of. v. l. 34). Dn1 om. 35°-36°. Before 35, Ds ins. संजय उवाच. — °) G1 इत्युक्ते; M4 इत्युक्तवा (for इत्युक्ते). — °) Da1 तियंगुष्टिर्; D1 अवाग्दष्टिर्. S1 अयोक्षज्ञ: D5 अघो- मुखं; G1.8 अर्दिद्म: (for अधोमुखः). — °) D1 स तु (for इव).

36 Dn1 om. 36° (of. v. 1. 35). Before 36, Ks D2. 8 ins. अर्जुन उदाच — ") S बंधूनां च (for अवध्यानां) — ") S च (for दा). Ks T G Ms नरकोपमं; Da1 नरकोप्परं; Ds M1 (sup. lin.) "तमं; Co "तरम् (as in text). D1 राज्यं प्राप्य मधुंदम — ") G1-ड सुखानि (for दु:सानि). Ks Ms वनवासे च; D1 "सेन; T2 "से चै; G1-ड M1. s-6 "सो वा (for "से वा). — ") Ks च; D1. 2.6. र तु (for दु). Ds Dn Ds. 8 M1. s. ६ स्वास्कृतं (Da1 "ते); D1 [s]च कृतं (for सुकृतं).

37 37 37 4 (var.) 6, 55, 46 4. — 4) Ks वाहय;
Ks D1, 2, 6 नोदय (for चोदय). Ks D1 इपीकेश;
Ks वचो सीडमं; Dat Dn1 वतो सीडम; T2 इतो
भीडम: Ms चोदिताबान्यतो भीडमं: — 1) = 6, 40,
73 2. — 37 2 = (var.) 197 2. — 1) Ko. 2, 6 वातविड्यासि (for पात 1). Gs पातविड्यति सूर्यानं: — 2)
Ks B Da Dn Ds. 5, 7, 8 भीडमं (for वृद्धं). St Ko-2
कुरुवृद्धं पितामहं:

C. 6. 4841 B. 6. 106. 40 ततोऽश्वात्रजतप्रख्यांश्रोदयामास माधवः।
यतो मीष्मस्ततो राजन्दुष्प्रेक्ष्यो रिक्मवानिव।। ३८
ततस्तत्पुनराष्ट्रनं युधिष्ठिरवर्लं महत्।
द्या पार्थं महाबाहुं मीष्मायोद्यन्तमाहवे।। ३९
ततो मीष्मः कुरुश्रेष्ठः सिंहवद्विनदन्मुहुः।
धनंजयरथं शीघ्रं शरवर्षेरवाकिरत्॥ ४०
श्वणेन स रथस्तस्य सहयः सहसारिथः।
शरवर्षेण महता न प्राज्ञायत किंचन॥ ४१
वासुदेवस्त्वसंश्रान्तो धैर्यमास्याय सात्वतः।
चोदयामास तानश्वान्वित्वन्नान्मीष्मसायकैः॥ ४२

ततः पार्थो धनुर्गृद्य दिन्यं जलदिनस्वनम् ।
पातयामास मीष्मस्य धनुश्चित्त्वा शितैः शरैः ॥ ४३
स न्छित्रधन्वा कौरन्यः पुनरन्यन्महद्भनुः ।
निमेषान्तरमात्रेण सज्यं चक्रे पिता तव ॥ ४४
विचकर्ष ततो दोम्याँ धनुर्जलदिनस्वनम् ।
अथास्य तदिष कुद्धश्चिन्छेद धनुरर्जनः ॥ ४५
तस्य तत्पूज्यामास लाघवं शंतनोः सुतः ।
साधु पार्थ महाबाहो साधु कुन्तीसुतेति च ॥ ४६
समाभाष्येनमपरं प्रगृह्य रुचिरं धनुः ।
समोच समरे भीष्मः शरान्पार्थरथं प्रति ॥ ४७

38 = (var.) 6. 55. 47. Ks reads 38 after 34ab. Before 38, Ds ins. संजय उवाच. — ")
Bs. 4 Dns Ds. 7. 8 स च (for ततो). Si 'आक्यांज्र.
K1 ततोशांराजमक्यान् (sic). — ") D1. 6 नोद्यामास.
Ks वासविः (for माधवः). — ") D1 वृतो; T1 G4
पया; Ms. 5 ततो (for यतो). S (except M2)
भीष्मरयो (for भीष्मस्ततो). — ") Si Ko. 2 Da2 Ds
T1 G4 दुष्पेक्षो; K1 सुप्रेह्यो; Da1 Dn1 D1. 1—1
दुःप्रेक्षो (D1. 6 'क्यो); T3 दुष्पोष्यो. D4 (marg. by corr.) T1 G2-4 M1-8. 5 रिममानिय. K5 दुःप्रेक्ष्योग्निरिव ज्वलन्; D2 दुष्पेक्योग्निरिवावभी.

39 = 6.55.48. — a) D1 तु (for तत्). K1 आवृत्तो; Da1 आवृत्तो; D4 आवृत्ति; T2 आवृत्ते (for आवृत्ते). — b) K5 D2 बलं योधिष्ठिरं महत्. — d) K1-5 B Da2 Dn D1.3-8 M1-3.5 [उ] बतम् (for [उ] बन्तम्). Da1 भी ज्ञायो बतमहाहवे (hypermetric); T2 M4 भी ज्ञां सुर्धातमाहवे.

40 = (var.) 6.55.49. — a) Ks सहावाहु:;
Dai Ms कुरुश्रेष्ठ. — b) Si Ko. i Ds. s. s Ts प्रणदन्;
Ti Gi. s. s व्यचरन्; Gs Ms व्यनदन्; Mi. s. s व्यनदृद्(for विनदन्). Dai Dni Mi. s. s वहु (Dai हु:)
(for सुद्व:). — b) Ks तुण (for शीघ्रं). — d) Gs
Ms प्रयामास पश्चिमि:

.41 = (var.) 6. 55. 50. — a) Ts Ms सहयस् (for स रथस्). — b) Ko.s सहायः; Ts Ms स रथः (for सहयः). — Ds reads 41es in marg. (sec. m.). — s) Ko प्राज्ञयत; Ks Dai Ds. s. s. e S प्रज्ञायतः Ks. 5 Bl. s. s D (except Ds) Gs Ml. s—s भारत (for किंचन).

42 = (var.) 6. 55. 51. D2 reads 42° in marg. (sec. m.). — °) K1-8 D1. 2. 6 G2 द्व (K8 D1 च) संज्ञांतो; T2 G1. 3 सुसंज्ञांतो (for त्वसंज्ञान्तो): — °) K5 धैर्यमालंड्य; T3 सत्वमास्थाय; G3 धैर्यमालंड्य; K4 कि वीर्यवान् (for सात्वतः). — °) K8. 8 D1. 2. 6 नोव्यामास. — °) K0-3 B2-4 Da D12 D1-5. 7. 8 T2 M2 विज्ञान्; K1 (marg. sec. m.) पीडितान्; K4 वृन्वाज्ञान् (sic); B1 विज्ञान्; D6 विज्ञान् (for विज्ञान्). K4 B4 मीदमशायकः; B1 शायकोत्तमः

43 = (var.) 6. 55. 52. Dns reads 43 in marg. (sec. m.). — b) Some MSS. 'निःस्वनं (for 'निस्व-नम्). — d) Ts भित्त्वा (for छित्त्वा). Ks. s D2 चिच्छेद भीष्मस्य धतुः सोन्यदादत्त कार्युकं (Ks वेगवान्).

44 = 6.55.53. Ks. s D2 om. 44. — ") T1 G1.4 M1-4 संक्रियम्बा. Dns D1.3 कौरस्य (for "ध्य:).
— ") D1.8 निमिषांतरमाश्रेण. — ") Ko D1.4 सजं (for सज्यं). S1 Ko-2 D2.7 T1 G M2 कृत्वा (for सक्रे). T1 G4 M4 पितामहः (for पिता तव).

45 = 6.55.54. — a) B Da Dn Ds-s चकर्ष च; Ds चकर्त च (for विचकर्ष). — b) Ti धनुष्यांतलः निस्तनं; Ms धनुसाजलदस्तनं. Some MSS. निःस्तनं (for निस्तनस्).

46 = (var.) 6.55.55. — ") Ks Ds सं (for तत्). — ") Ks B Das Dn Ds. 1.8 ज्ञां (Bs सां) तनोः (for शंतनोः). — ") Ks B Dns Ds. 1.8 साधु साधु (for साधु पार्थ). — ") Ds कुंति (for कुन्ती).

47 °) Ks Dai Ds Gs Ms समाभाष्येनस्; Ks. 4





क्षेत्री साम महाबोधी प्रचलकर महारेगाइ। जीवहराव सीच्ये त अन्यमहानी ब्रह्मीमान्द्री मतीन्यावित्रकर्ण निहमतिसहत्त्वात्री । अर्थका अदर्शयद्वासुदेवो हययाने परं बलम् ।

मोधान्कुर्वञ्चारांस्तस्य मण्डलानि विदर्शयन् ॥ ४८

श्रुशुभाते नरच्याघ्रौ भीष्मपार्थौ शरक्षतौ ।

गोवृषाविव संरच्धौ विषाणोि सिताङ्कितौ ॥ ४९

वासुदेवस्तु संप्रेक्ष्य पार्थस्य मृदुयुद्धताम् ।

मीष्मं च शरवर्षाणि सजन्तमनिशं युधि ॥ ५०

प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः ।

वरान्वरान्विनिधन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान् ॥ ५१

युगान्तिमव कुर्वाणं मीष्मं यौषिष्ठिरे बले । नामृष्यत महाबाहुर्माधवः परवीरहा ॥ ५२ उत्सृज्य रजतप्रख्यान्ह्यान्पार्थस्य मारिष । कुद्धो नाम महायोगी प्रचस्कन्द महारथात् । अमिदुद्राव मीष्मं स भ्रजप्रहरणो बली ॥ ५३ प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहबद्दिनदन्मुहुः । दारयिनव पद्मां स जगतीं जगतीस्ररः ॥ ५४ क्रोधताम्रेक्षणः कृष्णो जिघांसुरमितद्युतिः ।

C. 6.4659 R. 6.106.58 K. 6.106.58

B Dn Dr M4 'भाव्येवस्; D1.4.3 'भाव्येव (for 'भाव्येवस्). D1.4.3 परमं (for अपरं). Ks Ds स् संभाव्येवसपरं. — b) Ks बळवतुह्य कार्मुकं; Ds प्रयु- इससपरं धनुः (sic). — Ks om. 47°-48b. Tr om. 47°-48². — c²) = (var.) 6.55.57°4.

48 = (var.) 6. 55. 58. T1 om. 48; K5 om. 48<sup>45</sup> (cf. v. l. 47). — b) D1 T2 M1. 2-5 ह्य- जाने (T2 न); D3 ह्यानेव (for ह्ययाने). — c) D13 D1. 4. 5. 7. 8 मोधीकुर्वन् (for मोधान्कु). — d) K2. 4 B D12 D3. 4. 6-3 निद्शीयन्; Da D5 G2. 3 M2. 5 व्यद्शीयन्; D11 G1. 4 M1. 3. 4 व्यद्शीयन्; D2 च दशीयन् (for विदशें). D1 मंडकानीव द्शीयन्

49 = (var.) 6.55.60. — b) Ko सीक्सपायों सुशिक्षितो; K2 भीमपायों सुविक्षतो (sic); K3-5 B Da Dn (Dn1 by corr.) D2-8 तो भीक्सशरविक्षतो (K5.5 D3 विक्षितो; Da Dn1 [orig.] D5 विक्षितो); D1 भीक्सेण शरवीक्षितो; T1 G1.4 M तानुमी शरविक्षतो; T2 G3 तानुमी शरवी (G3 विक्षतो; G2 भीक्स्स शरविक्षतो — b) T1 G M2 नर्दतो (for संस्क्षो) — b) S1 K0.2 D3 T2 G1 M2-5 विषाणो खेलनांकितो; K1.2 D6 G2.3 विषाणोछेल (G3 क्लि)नांकितो; D2 विषाणोछिलिताविव — After 49, D3.6 (om. lines 8-9) ins.:

411\* वतः प्रववृते रौद्रः संग्रामो लोमहर्षणः ।
पाण्डवानां च मुख्यस्य कुरूणां प्रवरस्य च ।
वालमात्रे विकर्षन्तौ तावुभौ रणकर्कशौ ।
धनुषी दृढमुष्टी ताबुभौ पौत्रपितामहौ ।
स्वामस्य पिलतेनासौ संगमः प्रत्यशोभत । [5]
गक्रायमुनयोर्यद्वजलयोः प्रतिसंचरः ।
पार्थनामाद्विता बाणाः पेतुर्भीत्मस्य वक्षसि ।
निर्गुणानां कृतन्नानां मनांसीव हि साधुषु ।

भीष्मस्थापि ततो बाणाः पेतुरर्जुनवक्षासि । महादेवपरिप्राप्तधनुर्विद्यां जिगीषवः । [10]

[(L. 2) Ds प्रमुख्यस्य (for च मु°).]

50 °) T: वासुदेवस्य (for 'देवस्तु). — ') Ks Da Dn1 Ds. 6 T: G:. 3 M1 सृदुयुध्यतां; Ks D: सृदुतां युधि; D1 सृदुधन्वनः; T1 Gs सृदु युध्यतः (for 'युद्धतां स्). — ') D1 सीव्मं तु; T: तं नीव्मं (for नीव्मं च). — ') Ds सुंवंतम् (for सृजन्तम्).

 $51^{-6}$ )  $K_5$  मध्यमारङघमेतयोः (sio). — °) Dai वरान्वीरान्;  $T_1$  परान्परान्;  $T_2$   $G_{1-3}$  M परान्वरान्;  $G_4$  वरान्परान् (for वरान्धरान् ).

52 b) D2 सीक्सो (for सीक्सं). — d) M4 साधवं (for 'ब:). K2 D2 प्रवीरहा: — After 51, D6 T G M1.2 ins.:

### 412\* वासुदेवस्तु संकुद्धी रोषाज्जञ्चाल संयुगे ।

53 b) Dai मारिष: (for 'ष). — ') Ka B Dai Di Di. 5. र. 3 वासुदेवस्त (Dai 'व त )तो योगी; Di फोधादेव महायोगी. — ') Di प्रस्कंच च; Di प्रचस्कंच Ti G Mi रथोत्तमात (for महारथात ). — ') Di. s तु; Ti G Mi च (for स). — ') Di हिरः; Ti वक्तः (for बक्ती).

54 b) Ks Ts Gs M1.3.5 स्थलदन् (for विनदन्).
— °) T1 G पातयक्षित्र; Ts धारपश्चित्र (for दार°).
D1 पादाभ्यां; T2 M2.4 पद्धां च. — d) T1 G जगंति
(Gs °ती) (for जगतीं). B1.2.4 Dn2 D1.6.8 T1 G
M1.3.5 जगदीश्वरः; Da2 D5 जगतीश्वर; D8 T2 M4
°तीपतिः-

55 °) D1 क्रोधरके (for क्रोधवामे ). -- °) Dat

C. 6, 4899 B. 6, 106, 59 K. 6, 106, 57 ग्रसिनव च चेतांसि तावकानां महाहवे ॥ ५५ हृष्टा माधवमाक्रन्दे मीष्मायोद्यन्तमाहवे । हृतो मीष्मो हृतो भीष्म इति तत्र स्म सैनिकाः । क्रोश्चन्तः प्राद्रवन्सर्वे वासुदेवभयाकराः ॥ ५६ पीतकौशेयसंवीतो मणिश्यामो जनार्दनः । ग्रुग्रुमे विद्रवन्मीष्मं विद्युन्माली यथाम्बुदः ॥ ५७ स सिंह इव मातङ्गं यूथर्षम इवर्षभम् । अमिदुद्राव तेजस्वी विनदन्यादवर्षभः ॥ ५८ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे ।
असंभ्रमं रणे मीष्मो विचकर्ष महद्भनुः ।
उवाच चैनं गोविन्दमसंभ्रान्तेन चेतसा ॥ ५९
एक्षेहि पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोऽस्तु ते ।
मामद्य सात्वतश्रेष्ठ पातयस्व महाहवे ॥ ६०
त्वया हि देव संग्रामे हतस्यापि ममानघ ।
श्रेय एव परं कृष्ण लोकेऽभ्रष्मिकिहैव च ।
संभावितोऽसि गोविन्द त्रैलोक्येनाद्य संयुगे ॥ ६१

क्रितिश्रुति; M1 क्रमर्शुति:. — °) B1. 8.4 प्रसंत इव;
B2 Dn2 D4 (before corr.). 7.3 क्रंसंत (B2 °ते) इव;
Da1 प्रासंतिमव; Dn2 Dn1 D5 प्रसंतिमव; D1 मोह-यन्स तु; D2 प्रसंत इव; D8 प्रसंग्रिव; D6 प्रसंबिव स; T2 हरंत इव; M1. 8-5 दहंतिमव (for प्रसंबिव च). D8.5 T1 G M2.4 तेजांसि; T2 तेजस्वी (for चेतांसि). — °) K1.2 D5 महास्थे; M1.8.5 °रणे (for °हवे).

56 ") Si Ko. 1 बाकुद्धं; Ti Gi बाकंदन्; Cd बाक्रन्दे (as in text). Di द्वा स माधवं युद्धे; Ms द्वा च देवकीपुत्रं. — ") Ks. 4 B D (except Ds. 8) Ts [उ] वातम् (for [उ] वान्तम्). Ks. 5 B2-4 D (except Dl. 2) Ts Ms-5 बान्तिके (for बाहवे). — ") Gs भीदम (for भीदमो). — ") Ds तन्तु (.for बाह्र ). Ki B Da Dn Di. 5. 7. 8 तन्न् (Dai Ds तन्न) सत्र वची महत्; Di तन्नपुत्तव सैनिकाः. — ") Ki B Da Dn Di. 5. 7. 8 बाह्र (Dai क्षु )यत महाराज; Ts को बातसाइवस्तवें (sio). — ") Ks. 4 B D Ts Mi. 3-5 तन्न (for नराः).

57 \*) G: पीतं संवीतकोशेयो - \*) Si भेव ; Ca. d सिंग (as in text). -- \*) Bs विश्रमन् ; Dal Dn; Ds. s. s Ti G Mi. s-s [s] सिद्धवन् ; Di [s] स्थ- द्वद् ; T: प्रद्वतो (for विद्ववन् ) -- \*) Di यथांबुदं (for दः).

58 ै) Ks. s Ds सहर्षस; Ti Gt यथर्षस (for यूयर्षस). Bs इवीवधं; G1. s नर्र्षभं; Gs इवावृतं (for इवर्षभस्). Ko. i यूथर्षभयूथपं; Kt यूथपं भरतर्षभ; Dai यूथर्षभरतर्षभं; D1 यूथपो यूथपं यथा; Ds Ts यूथपं यूथप्षभः (Ts भं). — °) Ks B D (except D1-2. s) वेतेन (for तेजस्ती). — °) Dai Dn D2. s. s. s निनद्न; T2 विनद्द. D1 पुरुषोत्तमः (for यादवर्षभः). — After 58, Ds. s ins.:

413\* प्रतोदपाणिर्भगवान्छुछुभे यादवर्षमः । यथांछुनादैयचन्द्रममावास्यौ दिवाकरः ।

[(L. 1) Ds गरुडध्वजः (for यादवर्षमः).]

59 °) Ti G आयांतं तु (for आपतन्तं). — °)

Ko. 2 सर्लभ्रमं; K1 समंभ्रमं (sio); K2 D2. 3 असंभ्रमो;

D1 असंभ्रमाद्; D3 असंभ्रमन्. S असंभ्रमेण (M2 °भ्रेणः
च) भीष्मोणि — °) K2 D1 महाधनुः (for महज्जुः).

— °) K1. 2 B D (except D1-3. 3) चैच (for चैनं).

— ") K5 D2 चक्षुषा; D3 M4 तेजसा (for चेतसा).

60 Before 60, Ds ins. सीच्म उवाच. — b) The G1.4 वासुदेव (for देवदेव). — b) K0.1 समाद्य; Ks बागला (for मामद्य). Ds सालवतः श्रेष्ठ. K2 समादि सलवत्रश्रेष्ठ (corrupt). — b) Ds महारथात्; Dr ममादि हवे (for महादवे).

61 \*) Ta Ga [ज]पि (for द्वि). — ) Da [ज] च (for [ज]पि). — ) Ka इत्वेच तु; D1 प्रज च (for इत्वेच च). B Da Dn Da. s. v. s छोके भवति सर्वतः. Ca cites सर्वतः. — ) D1 Ta M1-8. s नापि; Da 'प्यथ; Ds नाम; Ds क्ये चाद्य (for क्येनाद्य). Ta Ga संज्ञयः (for संयुगे). — After 61, B Da Dn Ds. s (marg. sec. m.) ins.:

414\* प्रहरस्व यथेष्टं वै दासोऽस्मि तव चानघ । [Bs मे (for वै). Ds केशव (for चानघ).]

On the other hand, Ds. s ins.:

415\* निर्गुणेनापि तोश्रेण वासुदेव कृतं मम । यो योगिभिश्च दुष्पाप्यः स घातार्थमिहागतः ।

[(L.1) Ds पौत्रेण (for तोन्नेण), and सगवन्नुपद्धतं सम (hypermetric) (for the post, half). — (L.2) Ds सुदुर्हेग: (for च दुष्प्राप्य:).] अन्वगेव ततः पार्थस्तमनुद्धत्य केशवम् ।
निजप्राह महाबाहुर्वाहुम्यां परिगृद्ध वे ॥ ६२
निगृद्धमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः ।
जगाम चैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः ॥ ६३
पार्थस्तु विष्टम्य बलाचरणौ परवीरहा ।
निजप्राह हृषीकेशं कथंचिह्शमे पदे ॥ ६४
तत एन्मुवाचार्तः क्रोधपर्याकुलेक्षणम् ।
निःश्वसन्तं यथा नागमर्जनः परवीरहा ॥ ६५
निवर्तस्व महाबाहो नानृतं कर्तुमर्हसि ।

यक्तया कथितं पूर्वं न योत्स्वामीति केशव ॥ ६६
मिथ्यावादीति लोकस्त्वां कथिष्यति माधव ।
ममेष भारः सर्वो हि हनिष्यामि यतव्रतम् ॥ ६७
श्रपे माधव सख्येन सत्येन सुकृतेन च ।
अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रृणां शत्रुकर्शन ॥ ६८
अद्यैव पश्य दुर्धषे पात्यमानं महाव्रतम् ।
तारापतिमिवापूर्णमन्तकाले यहच्छया ॥ ६९
माधवस्तु वचः श्रुत्वा फल्गुनस्य महात्मनः ।
निकंचिदुक्त्वा सक्रोध आक्रोह रथं पुनः ॥ ७०

C.6.4876 B.6.106.78

62 Before 62, Ds ins. संजय उदाच. — ") D1 अन्वधावंस; Ga. d अन्वधावं (as in text). — ") K2.4 B Da Dn D1-8 समिमिद्धस; D1 ग्रामिद्धहाव; Ms. 5 तदनुद्धस (for तमनु ). T1 G1 माधवं (for केशवम्). — ") D1 विजयोई (for निजयाह). T2 महाबाईं. — ") T1 G2-1 मुजाम्यां (for बाहुश्यां). M1-3.5 च (for वै).

63 °) D1 स गृह्यसाण: ; M4 विगृह्य°. — °) K1 D6 जगाम वैनम् ; B Da Dn1 D2-5.7.8 जगामेवेनम् ; T2 जगामेव तम् (for जगाम चैनम्). Ś1 Ko-2 आस्थाय (for आदाय). — °) D6 जगाम (for वेगेन). M1. इ. इन्ह्योत्तमं.

64 °) D1 रणे वे (for चरणो). — Ko D2 om. (hapl.) 64°-65°. — °) D8 ऋषी (for ह्यी °).

65 Ko D2 om. 65 (of. v. l. 64). — 4) \$1

K2.4 B Dn2 D4.7 तत एवस्; T2 ततश्रेनस्; M1.3.5

तं तद्नस्; M2 तं तद्वस्; M4 तं तु चैनस् (for तत
एनस्). D1.6 [अ]थ; T2 [इ]दं; G1.8 [आ]तं;
G2 [अ]सी (for [आ]तं:). — 1) K2.4 Dn2 M4 8मणः (for अणस्). — K2 om. (hapl.) 65%. — 6) Some

MSS. निश्चसंतं. — 6) K3 B Dn2 D8.4.7.8 M

प्रणयासस्ता (K3 दा); Da Dn1 D5 प्रणयास्त्या;
D6 प्रणयाद्वः (for परनीरहा). D1 प्रणयास्स सुद्वद्वः;
T2 प्रणयाद्वः सत्ताः

66 Before 66, Ds ins. सर्जुन उवाच · - °) Ks मानृतं (for नानृतं). Gs वक्तुम् (for कर्तुम्). - d) Ks om. (hapl.) from भीति केशव up to इनिच्यामि in 67d. Ds योत्स्वामिति (for योत्स्वामीति).

67 Ks om. up to द्विच्यामि in 674. — 4)

Ds मिध्या बदति; T2 मिध्यावादी च (for "वादीति).

K3.4 B Da2 D1.2.5 M2 छोकास; T G M4 छोके
(for छोकस). M1.2 त्वा (for त्वां). — b) K4 B

Da2 D1.2 S क्यांबिच्यंति (M2 "व्यामि). — ') K8

समेह; D2 मम हि; D7 ममेव (for ममेष). Ś1 K0

स्वल्पोपि; T1 G4 M सर्वोपि (for सर्वो हि). T2

G2 ममेष मा(G2 म)रतः सर्वो. — b) B D4 D1

D4.5.1.3 पितामहं; D3.6 महाइतं (for यतवस्म).

68 °) Ks. 5 B D T G4 M केशव (for माध्व). Ś1 Ko-2 वाक्येन; Ks. 5 D1-3 T G4 M सत्येन; K4 B Da Dn D4-8 शक्येण (for सक्येन). — b) K3 सुख्येन; D1 वाक्येन; D2 सुख्येन; D5 T1 G4 M सख्येन (for सत्येन). M2 सुद्धतेन च. — b) G2 अहम् (for अन्ते). K4 G1-8 अद्य (for यथा). Da Dn1 D5 G1-3 M1-8, 5 करि (for गमि). — b) Ś1 Ko-4 B D1 श्रञ्जक्षे (B1 श्रें)ण; D21 क्ष्यंण:; Dn2 D4.8 ध्युद्दन; D6 क्रशेनं; G1-8 अद्य माध्य (for श्रञ्जक्षेन).

69 °) Si Ko अब ने (for अधेन). D3-5.8 M2. 8.5 दुर्घर्ष. — °) T2 M1.8.5 द्वन्यमानं (for पाल °). K3.5 B D (except D3) T2 M °स्यं (for 'जनस्). — °) T1 G4 [अ]पूर्वम्; C2 [आ]पूर्णम् (as in text). D6 तारापतिर्यथापूर्णम् . — d) D8 पर्वकाले (for अन्त °).

70 Before 70, De ins. संजय उवाच. — \*)
Ds T2 G2 तद् (for तु). — b) K2-4 B D फास्गुन
(K2 on)स्य. — After 70ab, T G ins.:

416\* अभवत्परमधीतो ज्ञात्वा पार्थस्य विकसस् ।
— ') Ks. 5 B1. 2. 4 D (except De) स (for न).
Ks D2 T2 संकुद्ध (for सक्रोध).

E. S. 106.76 K. S. 106.74 तौ रथस्थौ नरच्यात्रौ भीष्मः शांतनवः पुनः ।
ववर्ष शरवर्षण मेघो दृष्ट्या यथाचलौ ॥ ७१
प्राणांश्रादत्त योधानां पिता देवव्रतस्तव ।
गभिताभिरिवादित्यस्तेजांसि शिशिरात्यये ॥ ७२
यथा कुरूणां सैन्यानि वभञ्ज युघि पाण्डवः ।
तथा पाण्डवसैन्यानि वभञ्ज युघि ते पिता ॥ ७३
हतविद्वतसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः ।
निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममप्रतिमं रणे ।

मध्यं गतमिवादित्यं प्रतपन्तं खतेजसा ॥ ७४
ते वध्यमाना मीष्मेण कालेनेव युगक्षये ।
वीक्षांचक्रर्महाराज पाण्डवा भयपीडिताः ॥ ७५
त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पङ्कगता इव ।
पिपीलिका इव क्षुण्णा दुवेला बलिना रणे ॥ ७६
महारथं भारत दुष्प्रध्यं
शरीधिणं प्रतपन्तं नरेन्द्रान् ।
भीष्मं न शेकुः प्रतिवीक्षितं ते

71 \*) Da Ds Ms.s नर्रड्याञ्च. T1 तो नरस्यो रथ-स्थानी. — b) Ms इांतनवः (for द्यांत°). — ') Ds अवर्धत् (for ववर्ष). T1 G दारवर्षाणि. — d) Ks.s D: बृष्ट्या मेघ (by transp.); Ks मेघो वृष्टिम् Ks-s D1-s.s T2 M1-s.s इवाचली (Ks D2 T2 °ले; D1 'लं) (for यथायली).

72 °) Ks. 4 B Das Dn Dt. 1. 8 प्राणानाद (Dt. 8 °घ; Ds m °द् )त्त; Dai Ds प्राणमादत्त. S (except T2) योधानां. — °) Dai Ds गमस्तिरिव चादित्यः. — Ko om. 72<sup>d</sup>-74°. — °) K4 तेजोभिः; Ti G Ms प्रयांसि; Ts जलानि (for तेजांसि). Si K1 प्रत-पन्ने स्वतेजसा; D1 प्रतपस्स स्वतेजसा; D3 प्रतपन्स्वेन तेजसा. — After 72, Si reads 75°.

73 Si Ko. 1 om. 73 (for Ko, cf. v. l. 72). — b)
Ks-s B D (except Da1) Ts M बसंजुर (Ms दीमरसुर)
(for बसंख). Ks-s Bs. 4 Dns Ds-4. 8-8 Ts M1. 8-5
पांडवा:; Da1 Ds पार्थिव; Da2 Dn1 पार्थिवा:; D1
फ़ाल्युन: (for पाण्डव:). — Da Dn1 Ds om. 73. ...
— b) Ds तथैव पांडुसैन्यानि. — b) Ks Ds M4 वर्भजुर (for बसंख). Ks भारत (for ते पिता).
— After 73, Ks reads 75. ...

74 Ko om. 74 abede (cf. v. l. 72). — °) T2
'विकांत' (for 'विद्वत'). Ds 'सेनास्तु (for 'सैन्यास्तु).
Ks इतेति प्रदुताः सैन्या; K5 D2 इता विष्रदुता सेनाः
— b) Da1 निरुत्साइ (for 'हा). K3 विचेतसाः; K4
T1 G हतौजसः (for विचेतसः). — ') T1 G तं (for से). — ') D1 भीवमं प्रति महारणे. — É1 K1. 2 ins.
after 74 st. Ds ins. after 75 st.

417\* कुर्वाणं समरे कर्माण्यतिमानुपविकमम् ।

[ Si Ki कर्म ह्याति" (for कर्माण्यति").]

— Śı Kı om. 74°. — \*) Кы अस्तं (for मध्यं).

— 1) Ko. : प्रतपन्ते (for प्रतपन्तं ).

75 \$1 reads 75° after 72; K2, after 73.

— °) Ko. 2 कालेन च (for °नेच). K4 B D
(except D1-3) शतशोध सहस्रशः — After 75°,
D8 ins. 417\*. — °) \$1 Ko. 1 महास्मानं; K4
°स्मानः; Da1 °राजं (for °राज). — व) K3-5 D2
पार्थिचा (for पाण्डचा). D3 सीच्म; D5 सुधि (for भरा). — After 75, K2 B Dn2 D4.6-8 ins.:

418 तथा पाण्डवसैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ।

[ Dn: द्रव° ( for द्राब्य° ). ]

On the other hand, Ts M4 ins. after 75:

419\* बध्यमाना रणे चापि भीष्मेणामित्रकर्शिना ।

76 6) Ks Ds नाध्यगच्छंतो; S नाधिगच्छंति (M1-3.5 °त; M4 °तो). — °) T G M4 गजाः (for गावः). Ks पंकार्दिता (for पद्धगता). D1 निरयस्था यथा नराः— °) D3 पिपीछका; D8 पिपिछीकाः D6 यथा ध्रुणाखे (sio); T G यथा पद्धां. — °) Ko-2 D5 बिह्ननां (for °ना). Ks D8 दुर्वेळा बिळनां (K8 ळिळेनो) रणे; T G वध्यंते (T3 रुद्यंते; G1.2 मध्यंते; G3 मत्थंते) बळ- वत्तरैः. — After 76, T G ins,:

420\* तथैव योघा राजेन्द्र भीष्मेणामित्रघातिना । समरे मृदिताः सर्वे पाण्डवाः सद्द सक्षयैः ।

77 \*) \$1 K1 दुष्प्रकर्ष (K1 'षे); K1 'ग्रुप्रकर्मा;
B Da Dn D1.3-8 दुष्प्र(०० दु:प्र)कंपं (D1.8 'प्यं);
T2 M दुष्प्रध्यं; G2 दुष्प्रध्यंगं. — ') \$1 K0-2
शरौधिनं (K1 'नां); D4 शरौधिण: K0.2 M2 प्रपतंतं;
D1 से तपंतं (for प्रतपन्तं). K2 नरेंद्रा; K4 D8 'द्रं;
B2.3 D4 T G4 'द्रा: (for नरेन्द्रान्). — ') D1 शरांग्रुसि:; M2 शरार्चितं (for 'चिषं). D8 सूर्यं (for
सूर्यस्). K5 D2 M2 इयापतंतं (for 'तपन्तम्).

श्वराचिषं सूर्यमिवातपन्तम् ॥ ७७ विमृद्गतत्तस्य तु पाण्डुसेना-मस्तं जगामाथ सहस्ररिक्मः ।

## ततो बलानां श्रमकर्शितानां मनोऽवहारं प्रति संबध्व ॥ ७८

इति श्रीमहासारते सीष्मपर्वणि द्यिषकशततमोऽष्यायः॥ १०२॥

## 303

# संजय उवाच । युष्यतामेव तेवां तु भास्करेऽस्तम्रुपागते ।

संध्या सममवद्धोरा नापश्याम ततो रणम् ॥ १ ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संदृश्य भारत ।

C. 6. 4867 B. 6. 107. 2 K. 6. 107. 2

78 °) Ko T² विम्रश्नतस; De विमर्वेथंस (for विस्कृतस्). T² M हि (for न्नु). K5 D².5 पांडवानास; T² पांडुसेना; G² पांडुसेनिकान् (for पाण्डु-सेनास्). — b) K8 गतखाथ (for जगामाथ). — After 78°, T G M1 ins.;

421\* तत्तोऽपि मीष्मः सबकः ससैन्याः
चयवारयत्पाण्डुसुतान्दारीयैः ।
ज्ञष्मन चैतान्सु-मृद्यं महाबको
महात्रतः पाण्डुसुतान्महात्मा ।
रणे करूशाधिपचेदिपैबंकैः [5]

[(L.1) T1 G2 हि (for SQ), and सबलान् (for सबल:). — (L.2) T2 निवारवत्; M1 अवा (for न्यवा). — (L.3) T2 M1 महात्रतो (for वलो). — (L.4) T2 M1 वलः (for त्रतः), and महाली: (for महात्मा). — (L.6) T1 धृतान् (for वृतान्).]

— °) Si Ko. 1 समकंपितानां; Ks. 4 Bs. 8 D1. 5. 6. 8 अम (D6 अनु)कर्षितानां. — °) Ks Da1 D2 [5]वहारे (for °हारं). D4 m (orig. as in text) S मेदोबसास्- क्यु (Ts G1. 8 °क्स्) तिसंभ्रमे सित (G8 °संभ्रमेति). — After 78, Ds. 6 ins.:

422\* उदयगिरितदस्थः पश्चिनीं बोघयित्वा
सृदुतरिकरणाग्रैस्ताः स्वयं चोपशुज्य ।
मिक्कनमञ्जूपसङ्गात्तासु संजातकोपः
कृतरुचिरविरोचिर्मासुमस्तं प्रयातः ।

[(L. 1) Ds 'बरस्थः (for 'तटस्थः). — (L. 4) Ds जगाम (for प्रयातः).]

— After 78, Ti Ga Mi. s. s read 6. 103. 1-11, followed by colophon.

Colophon in Ti G4 M1. s. 4, read after 6. 103.

11. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, \$1 K0-2. 4. 5 mention only नवसयुद्धिवस; 
K8 नवमेहिन; K4 नवमेहि and नवसयुद्धिवस; 
B2 M4 नवमाहिक; Da Dni D5 नवससहः; Dns D6 नवसदिवसयुद्ध; D1 नवसदिवस; D4. 3 नवसदिनयुद्ध; 
T1 G2. 4 नवसदिवस and नवसापहार; T2 G1. 3 नवसापहार. K4 Dns D4. e. 8 T G M4 cont. समास. — Adhy. name: K4 पांडवपराजयः; T1 G प्रवोदो-द्धारः (G8 "रकः); T2 मीप्तार्श्वनयुद्धे वासुदेवस्रतोद्धारं; 
M1-2. 5 मीच्याजयः. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 100; Dns T1 G 102 (as in text); 
Da2 (sec. m.) 64; D6 101; T2 M2. 4 104; 
M1. 2 103; M5 105. — Sloka no.: Dni 114; 
Dns 86; D5 81.

#### 103

1 Tr Gs M1. 3. 4 read st. 1-11 (om. the ref.)
after 6. 102. 78. — ") Gs इति (for एव). Ds
सैन्यानां. — ") K3. 5 D1-3. 5 Ts आस्करोस्त्रसुपागमत्
(K5 D2 Ts "ततः); Da1 "रे ससुपागते; M1 (sup.
lin.) "रेस्त्रसुपागमे. — ") Da Dn1 (before corr.)
D5 M1-4 न पश्याम; D1 अपश्यामस्. S1 Ko-2 तमोमये (for ततो रणस्).

2 For sequence of Ti Gs M1. s. s, of. v. l. 1.
— \*) Das राजन् (for राजा). — \*) K1 संग्रहण;
Ks सन्ध्रहण; D1 संग्रहण (for संदर्ग). Ks Dr

वध्यमानं बलं चापि भीष्मेणामित्रघातिना ॥ २ मक्तशसं परावृत्तं पलायनपरायणम् । मीष्मं च युघि संरब्धमतुयान्तं महारथान् ॥ ३ सोमकांश्र जितान्दृष्टा निरुत्साहान्महारथान । चिन्तयित्वा चिरं घ्यात्वा अवहारमरोचयत् ॥ ४ ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः। तथैव तव सैन्यानामवहारो ह्यभूत्तदा ॥ ५ ततोऽवहारं सैन्यानां कृत्वा तत्र महारथाः।

न्यविशन्त क्रुरुश्रेष्ट संग्रामे क्षतविक्षताः ॥ ६ मीष्मस्य समरे कर्म चिन्तयानास्त पाण्डवाः । नालभन्त तदा शान्ति भृशं मीष्मेण पीडिताः ॥ ७ भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान्सह सुझयैः। पूज्यमानस्तव सुतैर्वन्द्यमानश्च भारत ॥ ८ न्यविशत्कुरुभिः सार्धं हृष्टरूपैः समन्ततः । ततो रात्रिः समभवत्सर्वभृतप्रमोहिनी ॥ ९ तसित्रात्रिमुखे घोरे पाण्डवा वृष्णिभिः सह ।

संदर्य भरतर्षभ . — ") Gi बाध्य" (for बध्य"). Ks बलं वापि; K4 B D (except D1-3) च भी ब्लोण (for बलं चापि). Ks वध्यमानबले वापि. - d) Ks. s D2 किशिना (for 'घातिना). Ka B Da Dn Da-3 त्यक्ता-( Dai 'त्तवा ) सं भयविद्वलं.

3 For sequence of Ti G: Mi. s. i, cf. v. l. 1. — \* ) Śi मुक्तमसूं; Ki B D (except Di-3) स्वसैन्यं च (for मुक्तशस्त्रं). Ko Ta पुरावृत्तं; Ka शरावृत्तं. — ) Ši पालयानं (for प्लायन-). Ds om. from परायणम् up to अनुयान्तं (in d). — c) M1. 3 भीदमक्ष (for भीवमंच). Ts युधि सु (for च युधि). Bs दुर्धर्ष (for संरब्धं). K: भीष्मं तु युधि संरब्धे. - ") Ks-s B D (Ds om.) S (except G2) पीडयंतं (for अनुयान्तं). B1.3.4 D (except Dn D1-3.6) G2 महार्थ; T1 G1 M1 च तहलं; T2 G1. 3 M1-3. 5 स्वकं बर्ल (for महारथान्).

4 For sequence of T1 G4 M1.3.4, cf. v. l. 1. De reads 4 in marg. - 1) Ks De ad; Ti G. सतान (for जितान्). - ) K. द्विपजये; T G1. 3. 4 Mi महाबङान् (for 'र्थान्'). — After 426, T G ins.:

423\* निशामुखं च संप्रेक्ष्य घोररूपं भयानकम् ।

— \*) Ks Ds. 6 चिरं राजन्; Ki B Da Dn Ds-5. 7. 8 ततो राजा; Ks M: महाराज; Di T: M1. 8-5 चिरं राजा; T1 G चिरं राजा (for चिरं ध्यात्वा). — d) \$1 Ko-2 त्ववहारम्; T1 G अप'; T2 M सोप' (for. अव'). Ko-s Bs. s अचोदयत्; D1 (m as in text) अथाकरोत ; T1 G अकारयत ; T2 M अचितयत (for अरोचयत् ) -

5 For sequence of T1 G: M1. s. 4, cf. v. l. 1. Ś1 Ko. 1 om. (hapl.) 5. — \*) K3 आध; K6 D2. €

यथा (for ततो). S [s]पहारं (for sagit). Ta सैन्यस्य ( for सैन्यानां ). — Dai Dni om. 5ed. K4 B1, 2 Das Ds G1.3 om. (hapl.) 5d-6a. - d) T G2.4 M1-4 अपहारो ( for अद ). D: T1 G: 4 [5] अवत्तदा (for 武平°).

6 For sequence of T1 G4 M1. 3. 4, cf. v. 1. 1. Ki Bi. s Das Ds Gi. s om. 64 (cf. v. l. 5). - 4) Ks D: तेवहारं ( D: 'रोहं ) च; T G: 4 M ततीपहारं. — b) B: श्रुत्वा (for कृत्वा). Dni तव (for तत्र). D1 कृत्वा सर्वे महीक्षित:. — D2 reads 6ed in marg. (sec. m.). — °) Ks D2.3.6 न्य(D3.6 नि)वसंत; Dai न्यविशंतु. Ti G1.3.4 कुरुश्रेष्ठा:. — d) Do क्षत्रियाः; T2 M शिथिरं (for संप्रामे ). K8 कतवि-अमा:; Ks Da कृतविक्रमा:; D1.6 क्षतविक्षिता:; T1 G शरविक्षताः (for क्षतवि ).

7 For sequence of T1 G4 M1. 3. 4, cf. v. l. 1. D2 reads 7 in marg ( sec. m. ). — a ) Da2 भीष्मस्तु (for 'स्य). — ) D1 T2 M चिन्तयानाश्च (M2 om. च). — ") De नालंसंत. — ") K4 om. सूत्रं. T1 G ताडिता:; T2 विश्वता: (for पीडिता:).. B D (except D1-3) भीष्मवाणप्रपीदिताः; M1-3.5 भीष्मेण क्षत्रविक्षताः -

8 For sequence of T1 G4 M1. 8.4, cf. v. l. 1. De reads 8 in marg. — ") Ds [s]सि (for sि). - 1) Ks-s B Da Dn D2, 4-8 T2 M सहसंजयात; D1 T1 G संजयै: सह ( by transp. ); D3 सह शुंजयै: — ") Ds स्तुतैर् (for सुतैर्). — ") Dai Ds विध्य-मानश्च (for वन्द्यमानश्च).

9 For sequence of T1 G4 M1. s. 4, of. v. l. 1. Ds om. 946. — 4) Ks न्यवसत्; Ds न्यवसुः (for न्यविशत्). Ti G कुरुशार्द्छै: (for कुरुसि: सार्थ). T: M प्राविशान्छिविरं हुए: (T: सुष्टै:; M: हुए:).

सुज्जयाश्च दुराधर्षा मन्त्राय सम्रुपाविद्यन् ।। १० आत्मिनःश्रेयसं सर्वे प्राप्तकालं महावलाः । मन्त्रयामासुरव्यग्रा मन्त्रनिश्चयकोविदाः ।। ११ ततो युधिष्ठिरो राजा मन्त्रयित्वा चिरं नृप । वासुदेवं समुद्रीक्ष्य वाक्यमेतदुवाच ह ।। १२ पत्र्य कृष्ण महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम् । गजं नलवनानीव विसद्गन्तं वलं मम ।। १३ न चैवैनं महात्मानमुत्सहामो निरीक्षितुम् ।

लेलिसमानं सैन्येषु प्रवृद्धिमव पावकम् ॥ १४ यथा घोरो महानागत्तक्षको वै विषोल्वणः । तथा भीष्मो रणे कृष्ण तीक्ष्णशस्त्रः प्रतापवान् ॥ १५ गृहीतचापः समरे विम्रुश्चंश्व शिताञ्शरान् । शक्यो जेतुं यमः कुद्धो वज्रपाणिश्च देवराद् ॥ १६ वरुणः पाशभृद्धापि सगदो वा घनेश्वरः । न तु भीष्मः सुसंकुद्धः शक्यो जेतुं महाहवे ॥ १७ सोऽहमेवं गते कृष्ण निमग्नः शोकसागरे ।

C. 6. 4903

— 3) T2 M कुरुभि: परिवारित: — 2) S1 K0.1 Dn2
T1 G सर्वभूतप्रमोदिनी; K2.5 Da D2.5 सर्वभूत( Da2
D5 ° छोक )विमोहि( Da1 D5 ° ह )नी; Dn1 'प्रमोहनी

10 For sequence of T1 G1 M1.3.4, cf. v. l. 1.
— ") T2 M निशा" (for रात्रि"). T2 M1.3.4 रौहे
(for घोरे). — ") Da1 संजयाश्च; D3 द्यंजयाश्च;
M2 पांडवाश्च; M4 संजयेश्च (for स्अयाश्च). K1
सुराधर्षा; D6 महाभागा (for दुराधर्षा).

11 For sequence of T1 Gs M1.3.4, of. v. l. 1.
— ") K1 आत्मने श्रेयसं; K5 D1 आत्मनः श्रेयसं (K5 'सं ); S आत्मनिश्रेयसं (T2 M 'सं ). K3 कर्म; B1 D3 सर्व; S (except G2) मंत्रं (for सर्वे). — ") K5 महाबळ; D1 महाबळ:; T2 M विशेषतः. — ") K1 Da1 "कोविदः; K5 मंत्रिभिमंत्रकोविदाः; T1 G2—4 मंत्रनिर्णयकोविदाः.

12 b) Da Dni Di. 3. 5 S चिंतियत्वा (for सम्भ ).

Ks Mi नृप: (for नृप). — d) Ks वाच्यम् (for वाक्यम्). Di एवम् (for एतद्). B Da Dn Di-s वच्नं चेदमाददे (Dai वेदमञ्जवीत्; Das Dni Ds चेदमञ्जवीत्); Ms ततो वाचमुवाच हः Cc cites जाददे.

13 Before 13, De ins. युधिष्टिर उवाच - ")
B D (except D1-2.6) कृष्ण पद्म (by transp.).
- ") Ts गजो (for गजं). Da1 नव-; G1.2 नाळ-;
M1 ताळ-(for नळ-). D1 राजन्पस्मवनानीव - ")
B1 D7.8 सं-; Dn2 D1 स-(for वि-). Ko T2 विस्प्रेतं; K5 विस्ट्रंतं; D5 विसद्तं. K3.1 D2 महावर्छ
(for बर्ल सम).

14 \*) Di वयं चैनं; T2 M नैव चैनं (T2 चैवं). K1 om. (hapl.) from त्मान (in 14 ) up to महा (in 15 ). — ) K3 D2 प्रसहामो; D1 नोत्सहामो; Ds Ts M1 उत्सहिम; Gs उत्संगामों — ") Ds रेरिइत्माणं; Gs लेलिहानं स (for लेलिइमानं). St Ko
सैन्यं तु; T1 Gs सैन्यं च (for सैन्येषु). — ") Dsप्रवृद्ध; T G विवृद्धम् (for प्र"). Ds पर्वतेश्विव
पावकं

15 K1 om. यथा बोरो महा in " (of. v.l. 14).
— ") Ks महाभोगस; Ds महाजागस. Ts M1-4 यथा
नागो महाबोरस. — ") Ko.s [s]यं; Ms.s वा (for दे). Ks.s Ds विवोद्धतः; Ms "ल्वणैः; M4 "ल्वणं
(for "ल्वणः). — ") Ks-s B D (except D1.s)
लुद्धः; M वीर (for कृष्ण). — ") Ks.s Ds उप्रशक्तः; Das D4.s T G1.4 M तीह्णशक्तः (for "शक्तः).
T1 G1.s.4 -प्रतापनः; T2 M -विवोल्बणः (Ms "णैः)
(for प्रतापवान्).

16 °) K3 प्रगृहीतचापः समरे (hypermetric).
— °) K2.4 B Da Dn D1.4-3 प्रमुंचित्रशिताञ्चरान्;
K3 D2.8 M प्रविभुंचित्र्यताञ्चरान् (D2 क्शरान्सितान्);
K5 प्रतिभुंचित्रशराञ्चितान्; T2 प्रतिभुंचित्रताञ्चरान्;
G1-3 विप्रभुंचित्रताञ्चरान् — °) Da Dni D6
transp. जेतुं and कुद्धो. — °) D1 तु (for च). K3
वश्रभुत् (for देवराद्).

17 ") K2, 4. 5 B Da Dni D2. 5 T G1. 2. 4 M2 पाशश्रृञ्चापि; Dn2 "ध्रवापि; D1 "हस्तो वा; D4. 7. 8 "ध्रवापि; G2 "हस्ता (for "शृद्धापि). — ") T1 G1 वै; G1. 3 [S] u (for वा). — ") G2 हि (for तु). S1 Da1 D5 M2 स; D1 T1 G1. 2. 4 M4 तु (for सु). G3 संजुर्खं. — ") K3 जेतुं श्वयो (by transp.). T1 G सहासुधे (for "हवे).

18 ") B2 गत: (for गते). — Ds reads from निसप्त: (in 18°) up to कुछा (in 19°) in marg.

G. 6. 4903 B. 6. 107. 18 K. 6. 107. 18 आत्मनो बुद्धिदौर्वल्याद्भीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८ वनं यास्यामि दुर्घर्ष श्रेयो मे तत्र वै गत्म । न युद्धं रोचये कृष्ण हन्ति मीष्मो हि नः सदा ॥ १९ यथा प्रज्वितं विद्धं पतंगः समिमद्रवन् । एकतो मृत्युमम्येति तथाहं मीष्ममीविवान् ॥ २० क्षयं नीतोऽसि वार्णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । श्रातरश्रेव मे शूराः सायकैर्मृशपीिंडताः ॥ २१ मत्कृते आत्सौहार्दाद्राज्यात्प्रश्रंशनं गताः । परिक्षिष्टा तथा कृष्णा मत्कृते मधुद्धदन ॥ २२ जीवितं बहु मन्येऽहं जीवितं द्यद्य दुर्लमम् । जीवितसाद्य शेषेण चरिष्ये धर्मग्रुचमम् ॥ २३
यदि तेऽहमजुग्राह्यो भ्रात्मिः सह केशव ।
स्वधर्मस्याविरोधेन तदुदाहर केशव ॥ २४
एतच्छुत्वा वचस्तस्य कारुण्याद्रहुविस्तरम् ।
प्रत्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वयानो युघिष्ठिरम् ॥ २५
धर्मपुत्र विषादं त्वं मा कृथाः सत्यसंगर ।
यस्य ते भ्रातरः शूरा दुर्जयाः शत्रुद्धद्वनाः ॥ २६
अर्जुनो मीमसेनश्च वाय्विगसमतेजसौ ।
माद्रीपुत्रौ च विकान्तौ त्रिदशानामिवेश्वरौ ॥ २७
मां वा नियुक्क सौहार्दाद्योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव ।

(sec. m.). - b) Ds विसप्तः (for नि ).

19 °) Ks Ds गोविंद; Das De दुर्घर्ष (for दुर्घर्ष).
— °) K4 Bs-4 Dns D1.8 Gs Ms-5 दे (for मे). B1
पन्न (for तम्न). Ks.4 Das Dns D2.8.5.7.8 Gs Ms-5
मे (for दे). D1 बादव; De देगतः (for दे गतम्).
Ks S गतिः (for गतम्). — °) D1 बोद्धं (for युद्धं).
Ks-5 B D (except Ds.4.8) S रोचते (for °चे). Ts
M महां; Gs मीदमं (for कूळा). — d) Ds देता
(for दुन्ति). Ms.8.8 [S]पि (for हि).

20 °) T2 पतंताः (for "तः). K3 D2. 8. 6 "सम-भिद्धतः; K4 'मिद्रवः; K5 'विश्वतः; Da1 'मिद्धवन्; Dn1 D3 T1 G2. 4 M1. 2-5 'मिद्रवत् (for 'मिद्रवन्). — K5 om. 20°-22°. — °) T3 M इ(M1. 3 ऋ)-च्छेत (for अन्येति). — दे) K8 B1. 2. 4 D T1 G M भीष्ममेविवान् . T2 तथा भीष्मं समेथिवान् .

21 Ks om. 21 (cf. v. l. 20). — \*) Da Dni (m as in text\*) Ds [s]सि; Ds हि (for sिस). — \*) D1 T2 प्राक्रमन् (for क्सी). — \*) T2 स्वाः; G2 चीराः (for शूराः). — \*) M2 साकं तैर् (for साय-कैर्). T2 स्ववंशिताः; G2 ताडिताः; M विक्षताः (for श्रीडिताः).

. 22 Ks om. 22° (cf. v. l. 20). — °) D1 यस्कृते; G2 अकृते (for सस्कृते). M2 'सौहार्दे. — °) K2. s B Da Dn D4-8 8 राज्यश्रष्टा वनं गता:; Ks D1. 2 राज्यश्रंदां समागता: — °) Da Dn1 D5 परिक्षिसा (for 'क्किष्टा). M1. 2 कृष्ण (for कृष्णा).

. 23 \*) Ds इ (for st). — ) Ks त्वस; Dı

चारा; Ds भूशः; Ts M1-3.5 हि सु (for द्यास). Si Ds दुवेलं (for दुलंभम्). — °) Ks D2.3.6 Ti G [झ]च:; Ks वि:; T: [झ]थै:; M1-3.5 [झ]स्य (for [झ]रा). Si K1.3 शेथे च (for शेथेण). — ") Ti Gs.4 करिच्ये (for चरिच्ये). Ds व्रतसुसमं.

24 °) B1 Da1 Dn1 D5 माधव (for केशव).

— Ko-2 om. (hapl.) 24°d. — °) D3 स (for ख-).

K3 [अ]वशेषेण; K5 D2 [अ]वशेषेन; Da1 M2 विशेषेन. — d) K4. 5 D2. 6 स्वमुदाहर; B D (except D1-3.6) हितं ब्याहर; T2 तमुदाहर. K5 B2 D2. 6 माधव (for केशव).

25 Before 25, De ins. संजय उवाच. — •) K: B Da Dn D1. s. r. s एवं (for एतत्). Ks D: एव- सुक्तो (Ks क्त्वा) वचसासी. — •) D1 कारूण्यं यदुः वाहतं. — D: reads 25es in marg. (sec. m.).

26 Before 26, De Ti Gi. 2. 4 ins. श्रीमगवानुवाच (Ti Gi. 4 om. दवाच); Gs श्रीकृष्णः; M. वासुदेवः. — D2 om. 26<sup>ab</sup>. — a) Ki धर्मपुत्रं; Gs राज (for 'पुत्र). Ks सा; Ti G4 च (for स्वं). — b) Ka सत्यविक्रम; Dai सत्यसंगरे (sic); Das Ds सत्यसंगरः; De सत्यराक्रमः; G2 सत्यसंगरं (for 'संगर). Ks कृथा सत्यपराक्रमः — b) K4 Da2 Ds यस्पति (for यस्प ते). K5 सर्वे (for क्र्यूग). — b) Si Ki वात्रु-स्द्नः; K3 Gi-3 'क्र्यंन; Bi D3 'स्द्नः; D8.8 'सद्नाः; Ti G4 Mi-8.5 'क्र्यंनाः; Ti विक्रस्नुना (for वात्रुस्दनाः). Ks वाराः वात्रुनिपूदनाः

27. ") D1 अर्जुनी वासुदेवश्च; G2 "नो वायुपुत्रश्च -- ") D1 अर्थाश्चरी; T1 G1.4 इवाश्विनी (for ह्वेश्वरी).

त्वत्प्रयुक्तो ह्यहं राजन्किं न कुर्या महाहवे ॥ २८ इनिष्यामि रणे भीष्ममाहृय पुरुषषभम् । पश्यतां धार्तराष्ट्राणां यदि नेच्छति फल्गुनः ॥ २९ यदि भीष्मे हते राजञ्जयं पश्यसि पाण्डव । हन्तास्म्येकरथेनाद्य कुरुद्वद्धं पितामहम् ॥ ३० पश्य मे विक्रमं राजन्महेन्द्रस्थेव संयुगे । विग्रश्चन्तं महास्त्राणि पातयिष्यामि तं रथात् ॥ ३१ यः ज्ञत्रः पाण्डुपुत्राणां मच्छत्रुः स न संज्ञयः ।

मदर्था भवदर्था ये ये मदीयास्तवैव ते ॥ ३२ तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च। मांसान्यत्कृत्य वै दद्यामर्जनार्थे महीपते ॥ ३३ एष चापि नरच्याघ्रो मत्कृते जीवितं त्यजेत । एव नः समयस्तात तारथेम परस्परम् । स मां नियुक्ष राजेन्द्र यावद्वीपो भवाम्यहम् ॥ ३४ प्रतिज्ञातसुपप्रच्ये यत्तत्पार्थेन पूर्वतः । घातियव्यामि गाङ्केयमित्युल्कस्य संनिधौ ॥ ३५ 👯 👯

28 B1 missing from 28 up to 53 prob. due to lost fol. — ") Ks नियुक्य (for नियुक्क्ष्व). Si K1 सीहार्थादु: Dai सोहार्दादु: Di अथ वा मां नियुंक्व स्वं. - b) K1 योस्सा; Gs Ms. s योक्ष्ये (for बोस्स्ये). D1 सीहमेण सह पांडव. — Ks G1-s om. (hapl.) 28'-30'. - ') Dai त्वधायुक्ते; Ms तत्प्रयुक्तो. Ki B2-4 D (except D1-3) सहाराज (for हाई राजन्). — Ś1 Ko. 1 om. (hapl.) 28<sup>d</sup>−30<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) Ks च; Dni Ti g (for q).

29 B1 missing. \$1 Ko. 1. 5 G1-3 om. 39 ( cf. v. l. 28). - b) Ks रवं नर्षभं: Dai प्रस्थिभ:: Di. s Tı Ga भरतर्वभ . D: बाह्यंश्च नर्वभ . - d) Ks D: यदिच्छति च; Ds M2 यदि नेच्छसि; M4 यदि नेच्छंति. Ka-4 B (B1 missing) D (except D4) फ़ाल्यनः ( D5 का).

30 B1 missing. Ś1 Ko. 1 om. 30°; Ks G1-8 om. 30ab (cf. v. l. 28). - a) Ms अद्य (for यदि). K4 B2-4 Dna Dr T G4 M4 वीरे : Da Dni Ds. 5, 8 M1-5, 5 बीर (for राजज़). Ks स्वस्त्रयुक्तो दाई राजन् ( = 28°); D1 यदि भीष्मस्त इंतव्योः — °) \$1 Ko-s Das पश्चामि; Ma पश्यति; Ma पश्यंत (for परयसि). M भारत (M+ पांडवा:). - ") G: हंता-स्म्येकरणे'; Ms हंता होकरथे'. - ") Da Dni Ds बृद्धं कुर-(for कुरुबृद्धं). Di T: M महाहवे (for पितामहस्).

31 B1 missing. Ks om. 3145. — 4) Ks प्रशास (for पर्य मे). — \*) Ds. e Ms 'सीव (for 'स्पेव). D1 विम्रहे (for संयुर्ग). - °) D1 क्यमंचंतं; D8 विद्यंचन्यु : T: विद्यंचामि . र्श Ko. 1 शरान्भीकां (for अवास्त्राणि). — d) Ds तात्रथानु; Ma तं रथानु. Ts पातविषये महारथान् ..

32 B1 missing. D1 om. 32<sup>ab</sup>. — a) D8 4553: → b) Ko. s सम शबुर; .Ki स सच्छबुर; Ks. s Ds. 8.1 से मे शत्रुर् (for मच्छत्रः स). Ti G2.4 च (for न ). - De om. 32ed. - ") Bs सदीवा ( for सदर्था ). Ks. 4 Bs-4 D (except D1-3; Ds om.) सवदीया (for अवदर्था). T G: 4 M ते (for ये). Di तवार्थी हि समस्येति . - d) Das Da. व सदर्थास (for महीयास). Das Dn D1. : Ti G1. : तथैव ; G: तदैव ( for तवैव ).

33 B1 missing. — <sup>b</sup>) De चा (for च). — <sup>e</sup>) Ds T: Ms (inf. lin.) मांसानुरकृत्य (for मांसान्य ). Ko वे दखान ; Ka. s B ( Bi missing ) Da Dn Ds-s. 1.8 दास्यामि: Ta Ma (inf. lin.) दास्येहं (for वै वधास्). Ks Ds प्रियान्प्राणानहं जह्यास्; D1 तं पुरस्कृत्य दद्यां वै; De अहं हि जीवितं जहाम: M स्यालंकस प्रदा-खेहम. - d) Ko. 2. 4 अर्जनार्थ: B (B1 missing) D (except D1-3.6) फा(D1 फ )रुगुनार्थे. K2 पराकसी (for महीपते).

34 B1 missing. — ") G2 M2 वापि (for चापि). Si Ko न्रश्नेष्ठो; K: 'श्रेष्ठ; De 'ब्याझ (for 'ब्याझो). - b) Ks सदर्थ: Da Dni Ds समार्थ (for सस्त्रते). — °) Ks Da मे; D1 वा; D8 नौ (for ना). Ms. s समयं; Co समयस (as in text). — d) Ks मार्येनं; D1 तारयेम:; D3 तारयेव: T1 Gs. + रमयेस; T2 तारयाव: G: रमयेयं: M1.: तारयाव:: Ms तारयेयं. — After 34ed, Ks repeats 34ed. — \*) Dan नियुद्ध (for नियुक्ट्व). Ka.s D: सहं ते; Dar राजेंद्री (for राजेन्द्र). To M मां समायंह्य राजेंद्र: - ') Ks. 4 B ( B: missing ) Dn Di. 7. 3 यथा योद्धा; Ks यावदीयो: De प्रतियोद्धा: Ti G यावत्सक्तो; Ti यदि जीवो; M4 यावजीवो (for यावड्डीपो). Gd oites द्वीयो (as in text). Di यावजीदमं वधाम्यहं-

35 B1 missing. Ks D2 om. 3545. - 1) Ko Dai Ds उपप्रवे; Di सहं चिंत्यं; S उपप्राब्धे; Co. d "प्रबंध ( as in text ). — \*) K: T G श्रीमता; D1 C. 6. 4921 B. 6. 107. 35 K. 6. 107. 36 परिरक्ष्यं च मम तद्वचः पार्थस्य घीमतः ।
अजुज्ञातं तु पार्थेन मया कार्यं न संज्ञयः ॥ ३६
अथ वा फल्गुनस्थेष भारः परिमितो रणे ।
निहनिष्यति संग्रामे मीष्मं परपुरंजयम् ॥ ३७
अज्ञक्यमपि कुर्याद्धि रणे पार्थः सम्रुद्धतः ।
त्रिद्ज्ञान्वा सम्रुद्धक्तान्सहितान्दैत्यदानवैः ।
निहन्यादर्जुनः संख्ये किम्रु मीष्मं नराधिप ॥ ३८
विपरीतो महावीर्यो गतसन्त्वोऽल्पजीवितः ।

भीष्मः शांतनवो नृतं कर्तव्यं नावबुध्यते ॥ ३९
युधिष्ठिर उवाच ।
एवमेतन्महाबाहो यथा वदिस माधव ।
सर्वे ह्येते न पर्याप्तास्तव वेगनिवारणे ॥ ४०
नियतं समवाप्सामि सर्वमेव यथेप्सितम् ।

यस मे पुरुषच्याघ्र भवाकाथो महाबलः ॥ ४१ सेन्द्रानिप रणे देवाञ्जयेयं जयतां वर । त्वया नाथेन गोविन्द किसु भीष्मं महाहवे ॥ ४२

पूर्ववत्; M4 पृरस्तः (for पूर्वतः). — °) B2 Da Dn1 D5 T G M4 पात (for घात °). — ") K4 B (B1 missing) Da Dn D4-5 T2 G2 इति स्रोकस्य; K5 इसास्प्रास्य (sic); D1 सृत्युस्तोकस्य (for इत्युस्तस्य).

36 B1 missing. — \*) Ko. 1 Da1 D2. 8 परिरक्षं (for 'र्ड्यं). K2. 4 B (B1 missing) Da Dn D1-8 इदं ताबद्; D8 M4 मम तु तद्; T G M1 (sup. lin.). 2. 3. 5 मम कृतं; M1 (orig.) मया हास्य (for च मम तद्). K5 परिरक्षत महावयं; D1 परिरक्षे समक्षं तु. Co cites ताबत् · — \*) K5 पार्थस्थेव च धीमतः · — \*) K8 D8 अनुज्ञाते तु; K5 D2 T1 G 'ज्ञातेन; D1 'ज्ञातका; T2. 'ज्ञातस्तु (for 'ज्ञातं तु). M4 अनुज्ञातं स्वया तथें · — \*) D1 करिष्येदं (for मया कार्यं). K3. 5 D2 असंश्वयं (K5 'यः); T3 M8. 5 नसंश्वयं ·

37 B1 missing. — ") र्डी फल्गुलस्य ; Ko. 2-4 B (B1 missing) D (except D1) T2 M5 फाल्गुलस्येष (Ko "स); T1 G2.4 फल्गुलस्येष . — ") K2.5 D2.8 मागः; G2 सारं; G2 बाणः (also सारः as in text). Ko. 1.5 B4 Da1 प्रामित्ती; G2 प्रिसितं; M2 "मित्ते; Co "मितः (as in text). — ") K5 D2 G2.8 निह्निच्यामि; B8.4 Da2 Dn2 D4.5.7.8 स वृनिच्यति; T2 निह्निच्यति . — ") K3 मीचमः; D6 पार्थः (for सीच्मं). K2 D2.6.6.8 प्रपुरंजयः; Dn1 जय; D1 T3 M प्रमहुर्जयं; G2 प्रपुरंजयं.

38 B1 missing. — ") G2 निःशेषस् (for अशक्यम्). — ") D3 त्रिदशान्वासवयुतान् — ") K3
D1.6 T2 देव" (for दैसा"). — ") T2 M संखे; G1.2
संखे (for संख्ये). D1 हन्यादेवार्जनः संख्ये — ")
K2 कि तु (for किस्र). K1 नराधिपः; M2 "धिएं.

39 B1 missing. — ") Cd विषरीतं. D1 नष्ट-बुद्धिद्; T2 G2.8 M1-8.5 महावीर्थं (for 'वीर्थो). — \*) M2 मितसरवो; Ms. 5 हत ; Ca. c. d गत (as in text). K1 Do [s] इपजीविनः; K4 B2 Da Dn1 D5 T1 G "चेतनः; B4 D4. 7. 8 "जीवनः — \*) M5 शंतनवो — \*) K5 नान्य ; B1 वा न ; D1 नाजु (for नाव ). — After 39, D1 ins. an addl. colophon [ adhy. name : जनार्दनवानयं ] .

40 B1 missing. — °) D1 एवसेव (for एवसे तन्). — °) T2 M2 यदा (for यथा). D1 केशव (for साधव). — °) Ś1 K0.1.8 D2.3 सर्वेप्ये (K1 °वं ए)ते; D1 सर्वेपि ते (for सर्वे होते). — व) K2 B (B1 missing) D2 D1 D2-3.7.8 वेगविधारणे (D11 by corr. वेगवतो रणे); D1 वेगं विधारितुं; T2 M वेगस्य धारणे (for वेगनिवारणे).

41 B1 missing. Ds reads 41 in marg. (sec. m.). — ") M4 नियस: (for "तं). Т2 नियसं सम्यऋरिस्थामि (hypermetric). — ") K4 B (B1 missing).
D (except D1-8.6) सर्वमेतद् (for सर्वमेत). " G2 सर्वे
(for बर्ये"). — ") K5 ब्या स; M1 (sup. lin.).
2. 8.5 तस्य मे (for बस्य मे). K1 D1 पुरुषस्थामा; B
(B1 missing) Da Dn1 D4. 5. 8 S (except T2 M4).
पुरुषस्थामो. — ") K4 B (B1 missing) Da Dn D4.
5. 8 पक्षे (for नायो). K8.4 D8 T1 G4 M4 महाब्रङ:
B (B1 missing) Da Dn D4. 5. 7. 8 स्यवस्थित:; D2
महाबर्ङी (for "बर्ड:).

42 B1 missing. — a) Da1 D5 संद्विप च (for सेन्द्रानाप). D8 (m as in text) देवान्सदेखगंध्रवीच् .
— d) K8-5 D2. 8. 6 T2 M सहारणे; B (B1 missing)
Da Dn D4. 5. 7. 8 'रथं (for 'हवे).

43 B1 missing. — a) D1 न नु (for न नु).
T2 न कृत्वासनृतं वक्तुम्(sic). — b) K2.4 B2 D12
D4.6-8 स्वात्मगौरवात्; D1 स्वामि; D2 पार्थ; D5

न तु त्वामनृतं कर्तुमुत्सहे सार्थगौरवात् ।
अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुरु माधव ॥ ४३
समयस्तु कृतः कश्चिद्भीष्मेण मम माधव ।
मन्नयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथंचन ।
दुर्योधनार्थे योत्स्यामि सत्यमेतिदिति प्रभो ॥ ४४
स हि राज्यस्य मे दाता मन्नस्यैव च माधव ।
तसाद्देवव्रतं भूयो वधोपायार्थमात्मनः ।
मवता सहिताः सर्वे प्रच्छामो मधुम्रदन ॥ ४५

तद्वयं सहिता गत्वा भीष्ममाश्च नरोत्तमम् ।
रुचिते तव वाणीय मन्नं पृच्छाम कौरवम् ॥ ४६
स वक्ष्यति हितं वाक्यं तथ्यं चैव जनार्दन ।
यथा स वक्ष्यते कृष्ण तथा कर्तासि संयुगे ॥ ४७
स नो जयस्य दाता च मन्नस्य च धृतव्रतः ।
बालाः पित्रा विहीनाश्च तेन संवर्धिता वयम् ॥ ४८
तं चेत्पितामहं दृद्धं हन्तुमिच्छामि माधव ।
पितुः पितरमिष्टं वै धिगस्तु क्षत्रजीविकाम् ॥ ४९

C. 6. 4936 B. 6. 107. 51

त्वार्थं ;  $T_s$  चार्थं ;  $M_{1-s.5}$  स्वा( $M_s$  स्व)र्थकारणात् ;  $M_s$  चाथ गौरवात् (for स्वार्थं ). —  $^d$ )  $K_5$   $D_s$  सथारा ;  $D_1$  सस्त्रोक्तं (for स्थोक्तं).

44 For the event, cf. 6. 41. 38, 43. B1 missing. K2 om. (hapl.) 44<sup>ab</sup>. — a) K5 D2 समय: सु-; D3 T2 M4 'यक्ष. T1 G4 तत: (for इत:). D5 किंचिन् (for कश्चिद्). — b) K3-5 D1. 2.6 T2 M1-2.5 सह (for सम). B (B1 missing) Da Dn D4.5.7.8 सम भीटनेण (by transp.). B (B1 missing) D (except D1-3.6) संद्र्यो (for साधव). — a) B4 Da Dn1 D5 T1 G कदाचन (for कथं). — D2 om. (hapl.) 44°-45′. — b) K3-5 B (B1 missing) Da Dn D4.5.7 T1 G द्व्योधनाथं.

45 B1 missing. D2 om. 45 (cf. v. l. 44). — ")
K1 धाता (for दाता). Cv स द्वि राज्यस्य नो दाताः
— ") K3 मंत्रियद्ये च (for मञ्चस्यैत च). T1 G भारत
(for माधव). — ") T1 G2 M2 जयो" (for वधो").
D3 वध्योपायं महात्मनः. — ") S1 K0.1 D21 D21
(before corr.) T2 सिह्तः. S1 K0.1 सर्वं. — ")
S1 K0.1 पृच्छामि; K2 B (B1 missing) D2 D2
D4.5.7.8 प्रयाम; D3 गच्छामो; T2 M पुच्छाम; G3
वजामो (for पुच्छामो). D21 मधुस्दनः

46 B1 missing. Ds om. 46. — •) Da Ds तं;
D1 ते (for तद्). K5 सहसा (for सहिता). De
T2 सर्वे (for गत्वा). — •) K5 T2 M एव (for
बाग्र). K8 D2 G2 M4 नरोत्तम. D1 मीटमं नरवरोतमं. — •) K5 उचितं; K8 T2 रोचते; K4 B2-4
Da Dn D4. 5. 7. 8 नचिरात्; K5 रुचितं; D1 रुचिस्तु;
De रुचित्ते (for रुचिते). K4 B (B1 missing)
Da Dn D4. 5. 7. 8 सर्वे (Dn1 वं; D8 वं); De यदि
(for तव). D5 वार्णोयं; T1 G पुच्छामि (for वार्णोय).

— D2 om. 46<sup>d</sup>-47°. — <sup>d</sup> ) Ś1 Ko. 2 D1 पुष्छासि (for °म). T1 G मंत्रं वार्षोय माचिरं

47 B1 missing. D2 om. 47 abs (cf. v. l. 46).
— a) K1 Da1 D1.6 वक्षांत (for वक्ष्यंति). K3 दितं वाच्यं; K5 दि तद्वाक्यं. — b) K1 B2.3 Dn2 सत्यं (for तथ्यं). K5 तथा तस्माज्; T2 तथासाकं; M1-3.5 तसान्मझं (for तथ्यं चैव). K2.1 B(B2 missing) D (D2 om.) T1 G1.2.4 M4 असान् (for चैव). Da1 जनादंन: G2 तथ्यमसात्पतामद्दः (inf. lin. "सम्मान्देन:). — T2 M om. 47 ed. — c) Da1 तथा (for यथा). K2.4 B (B1 missing) D (except D6; D2 om.) T1 G च; K5 सं (for स). Da D5 वक्ष्यसे; Dn1 वक्षते. D5 सर्वं; G2 कृष्णस्. — d) G2 कर्तासि (for "सि). T1 G1 स कर्तासीह संयुगे.

48 B1 missing. — ab) S मे (for नो). K4 मंत्रस (for जयस). G3 वात (for दाता). K4 B(B1 missing) Da Dn D4-3 स्थान् ; K5 नो; D2.8 T1 G1.8.4 M [अ]स (for च). K5 [5]मोधमंत्र; D1 राज्यस च (for मज़स च). B(B1 missing) Da Dn D4-3 T2 इदबत: (D5 कत); D2 एतज़त; T1 G सत्वत: (for एत'). — c) K1 बाला; Da1 बाला; T1 G4 बाल्ये; T2 बला: (for बाला:). T2 पितृ-(for पित्रा). K4 B2.8 Da1 विहिनाम; T1 G विही-ना: सा

49 B1 missing. Da Dn1 D5 om. 49° ... ° )
K5 ते; M2 तज्(for तं). K2. 5 D2. 2. 8 ते; T2
M मे (for चेत्). K5 D2 हंतुम् (for हुन्तुम्). — ° )
K1 हर्तुम्; G2 M2 गंतुम् (for हुन्तुम्). K8 B5 Dn2
G1. 3 M1 इरछाम (for °मि). D1 सारत (for साधव).
K5 D2 इरछामि युधि माधव. — After 49° D2
ins.:

C. 6. 4937 B. 6. 107. 52 K. 6. 107. 52

#### संजय उवाच।

ततोऽत्रवीन्महाराज वार्ष्णेयः क्रुरुनन्दनम् ।
रोचते मे महावाहो सततं तव भाषितम् ॥ ५०
देवत्रतः कृती भीष्मः प्रेक्षितेनापि निर्दहेत् ।
गम्यतां स वधोषायं प्रष्टुं सागरगासुतः ।
वक्तुमहिति सत्यं स त्वया पृष्टो विशेषतः ॥ ५१
ते वयं तत्र गच्छामः प्रष्टुं क्रुरुपितामहम् ।

424\* यस्याङ्गे क्रीडितं नित्यं बाल्ये च परिवर्धिताः । अस्ताणि विधिवसैव शिक्षितानि जनार्दन । तं हन्तुसुद्यताः कृष्ण राज्यहेतीर्वयं युधि ।

— °) Ks. s Ds हि; Ks B (B1 missing) Da Dn Dt-s G1. s च (for वै). G2 पितु: पुत्रमनिष्टं च · — d) D1. s T1 G2. s 'जीवितं; M2 'जीवितां (for 'जीविकास्) · G1. s ततो दु:खतरं चु किं (= 6. 23. 36d). — After 49, D1 ins.:

425\* सत्यं बृहस्पतेर्वाक्यं देवानामग्रतः किल ।
भाषितं गुरुणा पूर्वं तक्षिवोध जनार्देन ।
पुत्रः पितरमासाद्य पिता पुत्रं च मानद ।
राज्यार्थे घातयेदेवं क्षत्रधर्मः सनातनः ।

50 B1 missing. \$1 K0.1 om. (with ref.) 50°-51°. G1.3 om. the ref. — °) K4 T2 महातेजा; K5 स वाधोयस (for महाराज). — M5 om. (hapl.) 50°, but writes the same within brackets after 51°. — °) K5 तदा वे (for वाधोय:). Da1 G3 "नंदन:; D3 कुरुनंदन. — °) D1 सु.; T3 M1-4 तत्; G2 ते (for मे). K3 B (B1 missing) Da Dn D4.5.7.8 महाप्राज; D1 T2 M1-4 "राज (for "वाहो). — °) K3 B (B1 missing) D (except D1-3.6) राजेंद्र; M4 सत्यं तु (for सततं).

51 B1 missing. Ś1 Ko. 1 om. 51 abed (cf. v. 1. 50). — a) T2 कृतो (for कृती). Da1 सीहम. — b) M5 प्रेषितेन (for प्रेक्षितेन). K5 निर्देहन्; D8 निर्देहे. K5 प्रहितेनापि निर्देशः — b) D1 गम्यते (for तां). K5 तं; G1-3 M1-3.5 स्त-(for स). K5 D2 गम्यतां साधयोपायं — d) D6 पृष्ठुं (for प्रष्टुं). K3.5 B5 D2.6 T G M1.3-5 सागरगासुतं — d) T2 महिस (for महित). D8 तथ्यं; T1 G सम्यक् (for सत्यं). T2 यत् (for स). — d) K5 ह्यो; G8 पृष्टे

प्रणम्य शिरसा चैनं मन्नं पृच्छाम माधव ।
स नो दास्यति यं मन्नं तेन योत्स्यामहे परान् ॥५२
एवं संमन्त्र्य वै वीराः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज ।
जग्मस्ते सहिताः सर्वे वासुदेवश्च वीर्यवान् ।
विम्रक्तशस्त्रकवचा मीष्मस्य सदनं प्रति ॥ ५३
प्रविश्य च तदा भीष्मं शिरोमिः प्रतिपेदिरे ।
पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतर्पम् ।

(for पृष्टो). K1 विशेषयः (sic); T1 G न संशयः (for विशेषतः).

52 B1 missing. — \*) K6 पृच्छासः; Da1 Dn2
D2.4.5 तच्छास. — \*) T2 द्वष्टुं (for प्रष्टुं). — \*) K1
चैवं; T2 देवं (for चैनं). B(B1 missing) D (except
D1-3.6) गतवा शांतनवं वृद्धं. — \*) K5 D2 पृच्छस्व;
D1.5 पृच्छासि (for पृच्छास). K3-5 B2-4 D T G M4
सारत; M1-3.5 सारतं (for साधव). — \*) K2 B4
Dn1 (by corr.). n2 D4.7.8 स वो (for स नो). \$1
K2 यन्संत्रं; K4 B(B1 missing) Da Dn1 D4.5.7.8
संत्रं थं (by transp.); D6 सन्संत्रं; T1 G संसंत्रं (G4
\*त्र); T2 M तन्संत्रं (for यं सक्रं). — \*) B2 वयं;
M4 चरान् (for परान्).

53 B1 missing 53°. Before 53, Ko-2 ins. संजय उवाच. — ") B2-4 Da Dn D2-8 आमंड्य (for संमन्त्र्य). Ks. 4 B2-4 D (except D1) S (except M1-8) ते (for वै). Ks D2 रात्री (for वीरा:). Ks एवं संमंत्रित रात्री. — G3 om. (hapl.) 53°-54°. — °) Ks. 4 B D2.8 T2 पांडुप्वेंजं (B2 °ज्ञ:); Da1 M2 °प्वेंजा: (Da1 °जा); D1 सहप्वेंजा:. — ") D1 आ-जग्मु:; D3 जग्मुवें. — ") T2 वासुदेवेन ते तदा. — ") T2 M विमुक्तकवचाः सर्वें.

54 Gs om. 54<sup>abe</sup> (cf. v. l. 53). — a) Gs प्रसास (for प्रविद्य). Ts M ते (for च). T1 G1.2.4 ततो (for तदा). — b) Ks. 5 Ds शिबिरे (Ds 'रं) (for शिरोभि:). K4 Bs. 4 Da Dn1 Ds-6.8 T G2.4 प्रणिपेट्(Da Ds 'ति)रे; Co प्रति (as in text). — d) Ks. 4 B D (except Dns) G1-3 M4 भरतवंभं; M1. 8.5 'वंभा: (for 'वंभ). — b) Ks. 5 D2.3 चैव; Da1 Ds चेदं; T2 M भूमो (for चैनं). — b) B1. 8.4 Dns D4. 6-8 अभ्ययु: (for अन्वयु:). D1 भीष्मस्य शर्ण ययु:. — After 54, D1.6 ins.:

[ 594 ]

प्रणम्य शिरसा चैनं मीष्मं शरणमन्वयुः ॥ ५४ ताजुवाच महावाहुर्भीष्मः क्ररुपितामहः । स्वागतं तव वार्णीय स्वागतं ते धनंजय । स्वागतं धर्मपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा ॥ ५५ किं कार्यं वः करोष्यद्य युष्मत्प्रीतिविवर्धनम् । सर्वात्मना च कर्तासि यद्यपि स्वात्सुदुष्करम् ॥ ५६ तथा बुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः । उवाच वाक्यं दीनात्मा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ कथं जयेम धर्मज्ञ कथं राज्यं लमेमिह ।
प्रजानां संक्षयो न स्थात्कथं तन्मे वदािममो ॥ ५८ मवान्हि नो वधोपायं व्रवीतु स्वयमात्मनः ।
भवन्तं समरे राजन्विषहेम कथं वयम् ॥ ५९ न हि ते सक्ष्ममप्यस्ति रन्ध्रं कुरुपितामह ।
मण्डलेनैव धनुषा सदा दृक्योऽसि संयुगे ॥ ६०

C. 6. 4950 -B. 6. 107. 65

426\* चरणोपगतान्गृह्य परिष्वज्य च पाण्डवान् ।

मूर्श्नि चैतानुपान्नाय अङ्कमारोपयत्तदा ।

वाष्पपर्याकुलमुखः समृत्वा पाण्डुं पुनः पुनः ।

[(L. 1) Ds क्ररणो (for चरणो ), and परिरम्य (for ध्वज्य). — (L. 2) Ds चैनम् (for चैतान्).]

55 °) Ks 'भागो (for 'बाहुर्). — Dai Ds om. (hapl.) 55° . Before 55° . Ds ins. भीष्म उवाच . — °) Ba तन्न (for तव). Ds क्रोंतेय (for बार्लेय). — Ds om. (hapl.) 55° . — °) Di युधिष्ठिर (for धनंजय). — °) Ks Ti Gs धमैराजाय; Di भीमिविजयो (for धमैपुत्राय). — °) Di स्वागतं; Ta स्वागता (for भीमाय). Di द्वागतं; Gs तदा (for तथा).

56 °) Ks. 5 कार्य वा; B Da Dn D4. 5. 7. 8 वा कार्य; De वः कार्य (by transp.). — Ks om. 56%. — °) B D (except D2. 8) युद्माकं श्रीतिवर्धनं (Da1 \*नः); T1 युद्मात्रीतिवर्धनं (submetric); T2 युद्मा स्रीतिविवर्धनः; G2 युद्मात्रीतिविवर्धनात् — After 56%, G2 ins.:

427\* युद्धादन्यत्र हे वत्साः प्रीयन्तां मा विशङ्कथ ।

— °) D1 सर्वागम्यं; D2 स चारमना; M2. 5 सर्वा-रमनो. K4 B Da Dn D4. 5. 7. 3 T2 M2. 5 [अ]पि; D1 हि; M1. 8. 4 वि-(for च). — <sup>d</sup>) K4 B Da1 Dn D4. 7. 8 यद्पि (for यद्यपि).

57 Before 57, Di.s ins. संजय उवाच - ")
Ks ततु; Ks D2.s.s एवं; B2 M1 (sup. lin.).
2-5 ततो; T G4 M1 (orig.) इति (for तथा). B2.
gवंतं (for ख्रवाणं). - ") T2 प्रीतियुक्तः; G2 M2
प्रिययुक्तं (for प्रीतियुक्तः). - ") B Da Dn D4.5.7.8
राजा (for वाक्यं). D1 धर्मज्ञो (for वीवालमा). - ")
D6 धर्मराजो (for "पुत्रो). B Da Dn D4.5.7.8

श्रीतिपूर्व( B Dns °युक्त )सिदं वचः - After 57, रि:

428\* यथा पृच्छिस मामद्य क्यं तन्मे च वा विसो ।

58 Before 58, Ds ins. युधिष्टिर उवाच. — ")
Ks T2 M1-8.5 जयेयं (for "म). B1.8 Dn2 D1 T2
सर्वज्ञ (for धर्मज्ञ). — ") D2 जयेमिह ; D5 लगा
महे. — ") G2 प्रजाया: (for "मों). K4 B D2 Dn1
D4.5.7.8 संदायो ; D1 T1 G4 तु क्षयो ; T2 G1.8 M
च (M4 त्व-) क्षयो (T2 "यं). — ") K1 om. (hapl.)
from तन्मे up to कथं (in 59°). K0 बदाविसो ;
K4 B D22 Dn D1.2.4.5.7.8 T1 G वद प्रमो ; D21
om.; M4 सदा विसो (for बदामिसो). K8.4 D2.6°
तन्मे वद पितामह.

59 K1 om. up to क्यं (in 59d) (cf. v. 1, 58).

— 4) Dai मगवान्हि नो (hypermetric); Di य्या
चैव; D2 मवांस्तात; D5 मवानपि; T2 मगवन्हि (for
भवान्हि नो). — 1) K2. 5 अवनिए; M4 अवीति (for
अवीतु). Di प्रव्रवीहि स्वमात्मनः — 1) K4 B Da
Dn D4. 5. 7. 8 वीर; Di स्वां हि; D3 Ti G तात (for
राजन्). — 1) K0 G3 विषयेम; Di विषहाम; T2
न जयामि; M विजयेम (for विषहेम). K5 क्यं जयं;
T2 M1-4 क्यंचन.

60 °) Ks Ts G1. 8 Ms मे (for ते). Dat न हि ते स्वसमय स्वरं (hypermetric). — °) Ks. 5 Ds Ms छिद्रं; Dat झर्सं (sic) (for रन्ध्रं). — °) St Ko. 1 सताछेन; Ks सतार्थेन (for मण्डलेन). Ks Ds Gs [इ]व (for [ए]व). M1-2. 5 घचुघ:. — с ) Ko-2 दश्योपि; Ds (marg. sec. m.) इश्यसि (for इश्योऽसि). Ks-5 B Da Dn Ds. 4-8 Tt G दश्यसे (Ks G2. 8 °ते) संयुगे सदा (Ks तथा; Ks Ds. 8 Gs तथा); Dt सदा स्वं दश्यसे सुधे; Ts M संयुगे (Ts Ms °क्को) दश्यसे स-(Ts त)दा-

C. 6. 4150 B. 6. 107. 65 K. 6. 107. 65 नाददानं संद्धानं विकर्षन्तं धर्नुनं च ।
पत्र्यामस्त्रा महावाहो रथे स्र्यमित्र स्थितम् ॥ ६१
नराश्वरथनागानां हन्तारं परवीरहन् ।
क इवोत्सहते हन्तुं त्वां प्रमान्भरतर्षम ॥ ६२
वर्षता शरवर्षाणि महान्ति पुरुषोत्तम ।
श्वयं नीता हि पृतना भवता महती मम ॥ ६३
यथा युघि जयेयं त्वां यथा राज्यं भवेन्मम ।
भवेत्सैन्यस्य वा शान्तिस्तन्मे ब्रुहि पितामह ॥ ६४

ततोऽत्रवीच्छांतनवः पाण्डवान्पाण्डुपूर्वेज ।
न कथंचन कौन्तेय मिय जीवित संयुगे ।
युष्मासु दृश्यते बृद्धिः सत्यमेतद्भवीमि वः ॥ ६५
निर्जिते मिय युद्धे तु श्रुवं जेष्यथ कौरवान् ।
क्षित्रं मिय प्रहरत यदीच्छथ रणे जयम् ।
अनुजानामि वः पार्थाः प्रहरध्वं यथासुखम् ॥ ६६
एवं हि सुकृतं मन्ये भवतां विदितो ह्यहम् ।
हते मिय हतं सर्वं तस्मादेवं विधीयताम् ॥ ६७

61 \*) B D (except Dz.s) T2 G1-3 M आद-दानं; T1 G4 आद्धानं (for नात्तानं). Ś1 Ko-8 B1 D2 न संधानं (for संद्धानं). — b) K3-5 D2.8 आकर्षतं (for विक'). D1 नवं; M2 न वा; M3 सहत् (for न च). — b) D1 पश्याम; D2.3.8 T1 G4 पश्यामि. K3.4 B D S (except M2) स्वां (for स्वा). — b) Dn2 D4 स्थं सूर्यम्; T2 M4 स्थध्यें (for स्थे सूर्यम्). B4 D2 G2 इवास्थितं; Dn2 इवापरं; D3 इवोदितं; T2 स्थास्थितं; M4 [5] प्रविस्थितं (for हव स्थितम्).

62 °) K: B Da: Dn D: 4. 1. 8 T: M स्थायनर नाताना; K: वर्थ नां; Dai D: स्थाय( D: 'अ) प्रां ; G: च चासरथं. — °) T: श्रायेष्यन् ( for इन्तारं). K: परवीरहा. — °) K: कथं वोत्सहते; B D: Dn D: 5. 1. 8 कोष ( D: Dn 'थं) वो'; D: 6 कः समुत्सहते ( D: 'से); S क इहों ( M: त इवो') ( for क इवो'). K: इतुं; K: त्यं; B D: Dn D: 5. 1. 8 कोतुं; D: गंतुं ( for इन्तुं). Di नैवोत्सि हेत हंतुं त्वां. — दें) \$1 Ko-2 D: त्वां पुनर्; D: हंतारं ( for त्वां पुनान्). D: ( in marg. ) भरतपंसं. D: पुमान्कश्चिन्महावत.

63 °) D1 T2 वर्षतं; D2.6 वर्ष(D8 ° भें)तं; D8 वर्षतां (for वर्षता). — ) D1 महातं (for महान्ति). K2 पुरुषोत्तमं; T1 G पुरुषपंभ. B Da Dn D1.5.7.8 संयुगे (B1 Da Dn1 D5 भवता) वैशसं कृतं; T2 क्षयं नीता नृपा युषि; M1-3.5 संततं भरतपंभ; M4 क्षयं नीता महार्णे. — et ) T2 अयं (for क्षयं). G3 पृतनां. M1-3.5 transp. पृतना and भवता. K1 B D (except D1-3.6) संयुगे (for भवता). G3 महतीं. M1 भवता महती सेना सम या पृथिवीपते.

64 \* ) Ks. s B Das Dn Di-s T G Mi-s. s जयेम; Ds जयेमस् (for जयेयं). Si Ki त्वा; Ks मां; Ksm त्वां (as in text). Dai corrupt; Ms ज्येयं त्वां यथा राज्यं - - b) K3. 2 D2.8 लभेमिद्द; Dn2
D2.7.8 भूशं सम (for भवेन्सम). M2 भवेन्सम महामते - c) K0.1.3.4 D6 भवत् ; B Da Dn D4.5.7.8 सम;
M1-8.6 यथा (for भवेत्). K0 वा शक्तिस; B Da Dn D4.5.7.8 च क्षेमं; D1 नो शांतिस; T2 M1-3.6 चाहानिस; G2 चाशांतिस (for वा शान्तिस). K2
मस्सैन्यस च वा शक्तिस - - d) K1 G3 तं मे (for तन्मे).

65 b) D1 ° वं (for ° वान्). K3.4 B. Da Dns
D1.2.6.8 ° ए्वंज: (for ° ए्वंज). — Before 65° d., De
ins. भीडम उवाच. — °) D1.2 T2 G1 M युडमाकं
(for ° सु). G1-3 बुद्धि: (for बृद्धि:). K4 B Da Dn
D4-3 जयो भवति सर्वज् (Da Dn1 D8.8 धर्मज्; Dn1
m धर्मस्य). — ') K4 B D (except D2) S ते (for
च:).

66 °) K4 B D (except D2. 8) T1 G1 युद्धेन (for युद्धेन तु). — °) B Da Dn D4. 5. 7. 8 रणे (for युद्धेन). K3 D1 T G2. 4 जेल्यिस; M1-3. 5 जेल्यं (M2 ° ल्य) ति (for जेल्यथ). K3. 4 B D T2 M1. 3-5 पांडवाः (K3 D3. 6 T2 °व) (for कौरवान्). K5 ज्यं प्राप्त्यसि पांडवः — °) K4 B3. 4 D12 D4. 6-8 प्रा( D12 D6-8 प्र) हर्ष्वं; B3 प्राहरत (for प्र°). — °) S1 K1 यदीच्छत; K2 यदेच्छय; K3 D2 यदि (D2 °दी) च्छल्वं; D22 D4 यदीच्छथ; B3 तदीच्छल्वं; T G2. 4 यदि (T1 G2 °दी) च्छिस; M3 यदिच्छ ह (for यदीच्छथ). K3 D1 ज्यं रणे (by transp.). — °) K1 पार्थः; K3 G2 पार्था; D21 G3 पार्थं (for पार्थाः). — °) K1 यथामुलं (for भुक्स्म).

67 °) T2 सुखं (for एवं). K2. 5 D2 है (for हि). G2 एवं कृतमहं मन्ये. — °) D4. 8 T2 भवता; G2 भवतो; M3 भवद्भिर् (for भवतां). K2 विहितो; K2. 5 D2 निहतो (for विदितो). D1 [5]स्वहं; D6

युधिष्ठिर उवाच ।

बृहि तसादुपायं नो यथा युद्धे जयेमहि ।
भवन्तं समरे कुद्धं दण्डपाणिमियान्तकम् ॥ ६८
शक्यो वज्रघरो जेतुं वरुणोऽथ यमस्तथा ।
न भवान्समरे शक्यः सेन्द्रैरिष सुरासुरैः ॥ ६९
भीष्म उवाच ।

सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । नाहं शक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः ॥ ७० आत्तशस्त्रो रणे यत्तो गृहीतवरकार्युकः ।
नयस्तशस्त्रं तु मां राजन्हन्युर्युधि महारथाः ॥ ७१
निक्षिप्तशस्त्रे पतिते विग्रक्तकवचध्वजे ।
द्रवमाणे च मीते च तवासीति च वादिनि ॥ ७२
स्तियां स्तीनामधेये च विकले चैकपुत्रके ।
अप्रस्ते च दुष्प्रेक्ष्ये न युद्धं रोचते मम ॥ ७३
इमं च शृणु मे पार्थ संकल्पं पूर्वचिन्तितम् ।
अमङ्गल्यध्वजं दृष्ट्रा न युध्येयं कथंचन ॥ ७४

C. 6. 4983 E. 6. 107. 60

T: [s]स्म्यहं (for ग्राहम्). — °) Dn: हताः सर्वे; D: हते सर्वे; M: हता सर्वे; M: जगस्सर्वे. — <sup>d</sup>) K: D: M: एतद्; M: एव (for एवं).

68 °) T1 G तस्त्रभः T2 यसाद् (for तसाद्).
D3 T2 उपायान् (for °यं). Ś1 K0.1 D1 मे (for नो). — °) K3 D2 युधिः D1 युद्धं (for युद्धे). D1 जया °; M2 जयेमही. T2 विजयो युधि छभ्यते. — °)
D3 एवं तंः T2 निहस्र (for भवन्तं). T2 स्वामद्धं (for समरे). Da Dn1 D3 कूरं (for कुद्धं). — °)
K2.4 B Da Dn D4.5.7.8 T2 M °इस्तम् (for °पाणिम्). K1 दंखपांणिनिवांतकं (corrupt).

69 °) Ks. 4 Ds हंतुं (for जेतुं). — Ko Ms om. (hapl.) 69<sup>b</sup>-70°. — °) Bs. 4 Da Dn1 Ds. 7. 8 [s]िए; Ds T1 G दा (for sa). — °) K4 न तावत्; Ds सवाब (by transp.). K1 हाक्तः (for हाक्यः). K5 नाहं जेतुं रणे हाक्यः (of. 70°). — °) = 6. 84. 43<sup>b</sup>; 103. 70°.

70 Ko Ms om. 70 cbs (cf. v. l. 69). Ms om. the ref. — c) K2 B2 Da Dni D1. s. v. 8 T2 M1—1 सहाराज (for 'बाहो). — b) K1 यथावदस्य पांडवः — ') K2 Dn2 D2. 4. e transp. ज्ञाल्य: and जोतं.

71 K4 B Da Dn D1-3 repeat 71 ab after 81 ab.
— a) Ko. 1 अख्राख़ो; Da1 आत्राख़ो; T1 G2 आतंशक्षो. — b) Si K1 वरकामुँका; T1 G कारकामुँकः
— b) K1 न; T1 G हि (for न). Ko मा (for मां). B2.4 Dn2 D4.7.8 ततो मां न्यस्तशक्षं नु; D1 न्यस्तशक्षः पुमात्राजन्. — d) Si Ko हन्यायदि; K1 हन्या यदि; K2 हन्यायदि; K5 D1 हन्यायुधि; B Da Dn. D4.5.7.3 एते (B2 रुगे; Da Da हते) हन्युर्; D2 युधि हन्युर् (by transp.). Si Ko-2.5 D1 महारथः (for रियाः).

72 °) Bs विश्विस्रशको; D1 विसुक्त ; D3.1 ति-शिष्य शको; D8 निश्चिस्रशका; M2.5 निश्चिस्रशको: (for "शको). T1 G1.3.4 विसुखे (for पतिते). — D3 transp. 72 and 72 . — b) Da1 D3 विसुक्तकवचे ध्वजे. — d) D3 [अ]हिसिति (for [अ]सीति च). M1-3.5 यो वदेव् (for वादिनि). — After 72, G2.8 ins.:

#### 429\* स्त्रीजिते स्त्रीप्रधाने च स्त्रीप्रधायिनि धर्मन ।

73 °) Si सिय; Ko.1. इ. इ सियि; Dai Mi सियं (for सियां). Ks Dai सिनामधेये च. — °) Ks विकल्पे; Ks कपिले; Ti Gi विमुक्ते (for विकले). Ko.2. इ. इ. Bs Dns Di. e Gi चैव (for चैकः). Bs पुत्रक; Dns पुत्रिणि (for -पुत्रके). Ki damaged. — °) Ks अपस्ते; Ksp इतस्ते; Ds (marg.) अपुत्रिते; Ca अपस्ते (as in text). Si Ko-2 [s]य (Ko.2 च) दुष्प्रापे; Ks. इ Ds महाराख; Ki च \*\*\*; Bi-3 Da Dni Ds दुष्कृती (Bs \*तो; Das \*ते) च; Ds च दुःपापे; T G Mi च चंडे च; Mi-s. इ सीते च; text as in Ksp. Cd oites दुष्पेषे. Bi Dns Di. e-s अप्रशस्ते नरे (Ds अने) चैव; Di अप्रश्रद्धे तथा बाले. — °) Ds मा च ते (for रोचते).

74 ") Ko-2. 8 D1. 5 Ts G1. 2 इदं (for इसं). G3 तु; B D (except D1-3.6) से; T1 G1 हि (for च). G2 शूणु च (by transp.). G5 समरे (for शूणु से). B D (except D1-3.6) राजेंद्र (for से पार्थ). M5 om. से. — b) Si Ko-2 सुविनिश्चितं; D6 पूर्वसंचितं (for 'चिन्तितस्). — ') K1 D1.8 M5 समंगल्यं; D6 असंगलः; T1 G M4 असंकल्पः C0 अमंगल्यं; Ca अमक्त्यः (as in text). T2 संकल्पः स्वातं दृष्ट्वा (sio). — ') Si Da2 युधेयं; Da1 D1-3.6 युद्धेयं (for युध्येयं). Dn2 M5 क्वाचन (for क्यंचन). G1.8 न युद्धे रोचते सम (= 73°).

C. 6. 4966 B. 6. 107. 83 K. 8. 107. 80 य एप द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः ।

शिखण्डी समराकाङ्की श्रूरश्च समितिंजयः ॥ ७५
यथाभवच स्त्री पूर्वे पश्चात्पुंस्त्वमुपागतः ।
जानन्ति च भवन्तोऽपि सर्वमेतद्यधातथम् ॥ ७६
अर्जुनः समरे श्रूरः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ।
मामेव विशिखैस्तूर्णमिमद्रवतु दंशितः ॥ ७७
अमङ्गल्यच्वजे तसिन्स्रीपूर्वे च विशेषतः ।
न प्रहर्तुममीप्सामि गृहीतेषुं कथंचन ॥ ७८
तदन्तरं समासाद्य पाण्डवो मां धनंजयः ।

भौरेर्घातयत क्षिप्रं समन्ताद्भरतर्षम ॥ ७९
न तं पश्यामि लोकेषु यो मां हन्यात्सम्रुद्धतम् ।
ऋते कृष्णान्महाभागात्पाण्डवाद्वा धनंजयात् ॥ ८०
एप तस्मात्पुरोधाय कंचिदन्यं ममाप्रतः ।
मां पातयत् वीमत्सुरेवं ते विजयो भवेत् ॥ ८१
एतत्कुरुष्व कौन्तेय यथोक्तं वचनं मम ।
ततो जेष्यसि संग्रामे धार्तराष्ट्रान्समागतान् ॥ ८२
संजय उवाच ।
तेऽनुज्ञातास्ततः पार्था जग्मः स्विश्विरं प्रति ।

75 °) G1 स (for च). Ko Da1 द्वोपदो; Ks Dn1 द्वपदो; Co.d द्वोपदो (as in text). — After 75<sup>ab</sup>, D1 ins.:

430" अपुर्मात्त्व पुत्रस्तु पूर्वमासीद्विशां पते ।

— ") Ds. र शिपंदी. Ko. : समर( Ko 'रे )कांक्षी; Ks-s B D M1. :- समराम( D1 'च-; D5 'ज )वीं; T: M: समरखाधी ( for 'राकाङ्की ). — ") D1 सुतक्ष समितिंजय.

76 ") B2 D1 त्यासवध्य (D1 "द्य:). D1 स्तीपूर्व:.

— ") D1 प्रंत्वम् (for प्रंत्वम्). B D (except D1-2.8) T1 G2 समागत:; M2 उपागतं. — ") Dn1 वापवंतोपि (for व सबन्तोऽपि). — ") G2 पूर्वम् (for सर्वम्). D3.8 यथासवत् (for यथातयम्).

77 \*) B2 T1 G2.4 बीर: (for श्रूर:). — \*) K4 G2 सामेवं (for मामेव). Ko.2 B D (except D1-8) वीहणेर; T1 G क्षित्रम् (for त्णेम्). — \*) G3 अभिकृत्य तु; M4 अभिवृत्य (for देवतु). K1 S दंसित: (G2 M2 'तं); D3 संयुगे (for दंशित:). Ko.2 अम्यद्भवद्दंसित (sic).

78 \*) Dnı reads 78 in marg. T Ga. 4 Ma. 4 ससंकल्प ; Cd असङ्ख्य (as in text). Da Da न अहर्तुमसीप्सास (= 78°). — ) Ta तु (for च). Dı निशां परो (for निशेषतः). — ) Da Mı. a. a असीप्छासि; Da Ta असीप्यासि. Ka न प्रहतुसिहेच्छासि; Da न च प्रहतुसिन्छासि. — After 78°, Daı reads 78° and repeats 78°. — Das om. (hapl.) from गृहीि तेषुं (in 78°) up to प्रयासि (in 80°). — °) Ko. a Da Ta Mı. a. a गृहीतेषु; Ka Da 'तेषी; Ka B Das Dn Da a. Tı G Ma. a 'तेषु:; Ka 'तोषी

(for 'तेयुं). Di गृहीतास्त्रो विशेषतः.

79 Dai om. 79 (cf. v. l. 78). — \*) Т : तद्नं तर्मासाद्य; Ms. s तद्नंतरं समासाद्य (hypermetric).
— \*) Ds. s पांडवानां (for पाण्डवो मां). Si Ko. 1
मा; Gl. s Ml. s. 4 वा (for मां). — \*) Ko. 2. 8
Т 2 घातियतुं; K1 चातियतु; D1 घातयत; Ds. s "मतां;
T1 G1 घातियता; G1-s घातियतुं (for घातयतु).
— \*) D5 भरतर्षभः (for "म).

80 Dai om. च तं पहचामि (of. v. 1.78). — \*)
Di. इ लोकेसिन् (for लोकेसु). — \*) Ki om. यो.
Ks. 4 B Dn Ds. v. 8 मां इन्यादाः (for यो मां इन्यात्).
Śi Ko. 1 समुद्धतं; Ks "जूतं; Dai "शतां; Ms. s. s. "
श्वतः (for "श्वतम्). — ") Ks. s Ds. ह महेच्वासात्
(for महासागात्).

81 °) S पार्षतं तु (T² तसादेनं) (for पृष तसात्).

— °) Ks किंचिदन्यं; Ks D² कश्चिदन्यं; B1. 2 Da
Dn1 Ds पांचास्यं तं; S क्षीबसम्य (for कंचिदन्यं). T²
शिखंडिनं; M1-8. 5 समाप्रियं (for समाप्रतः). — After
81° , K4 B Da Dn D4-8 repeat 71° . — °) G²
मा (for मां). K² M² पात्यति; D1 घातयतु; T²
सादयतु (for पातं). — °) K². 5 D² एष् ते; T²
वंधाई (for एवं ते). K² Dn D1. 2 श्चवं; Da D². 5 T²
M श्चवः (for सवेत्). B D². 6-8 एवं तव जयो श्चवं.

82 Ds om. 82° . — ") Ti G पूर्व (for एतत्). Ks कौतेय. — ") Di. 2 G2 ययोक्त (for °कं). B4 Dn2 Ds. 8-8 सम सुवत (for वचनं सम). — ") D2 T G4 जेटबित; D3 G1 M जेटब्थ (for °सि). B4 Dn2 Ds. 8-8 संप्रामे घातराष्ट्रांश्च. — ") B4 Dn2 Ds. 8-8 हन्याः सर्वान्समागतान्; D1. 8 घातराष्ट्रान्सराजकान् इं T2 "न्सवांधवान्.

अमिवाद्य महात्मानं मीष्मं कुरुपितामहम् ॥ ८३ तथोक्तवति गाङ्गेये परलोकाय दीक्षिते । अर्जुनो दुःखसंतप्तः सत्रीडमिदमत्रवीत् ॥ ८४ गुरुणा कुलदृद्धेन कृतप्रज्ञेन धीमता । पितामहेन संग्रामे कथं योत्स्थामि माधव ॥ ८५ क्रीडता हि मया बाल्ये वासुदेव महामनाः । पांसुरूपितगात्रेण महात्मा परुपीकृतः ॥ ८६ यसाहमधिरुद्धाङ्कं बालः किल गदाग्रज ।

तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डोर्महात्मनः ॥ ८७ नाहं तातस्तव पितुस्तातोऽस्मि तव भारत । इति मामत्रवीद्वाल्ये यः स वध्यः कथं मया ॥ ८८ कामं वध्यतु मे सैन्यं नाहं योत्स्ये महात्मना । जयो वास्तु वधो वा मे कथं वा कृष्ण मन्यसे ॥ ८९ श्रीकृष्ण उचाच । प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा मीष्मस्य संयुगे । सत्रधमें स्थितः पार्थ कथं नैनं हनिष्यसि ॥ ९०

C.6.4982 B.6.107.96

83 M1-3, 5 om. the ref. — ") K1 Das D6 ते तु ज्ञातास; K2 तेनुजात्वा; K4. 5 अनुजातास; B1. 4 D4 ते तु ज्ञात्वा (for तेऽनुजातास). S1 K0.1 तदा; Ds ययु: (for तत:). Da1 पार्थ (for पार्था). — ") D1 स्वं (for स्व-). S1 स्विश्वितं (for स्विधितं ).

84 a) Bi Ti Gi यथोक्तवति; Ds अथोक्तवति; T2 तथोक्तमति. — d) S सबीइ (Ti Gi. 4 Mi-i as; T2 asy) (for सबीइप्). Si सबवीदिदमबवीत् (sio); Di इदं वचनमञ्जवीत्. After 'मिन्, Ki (erroneously) repeats from कुर (in 83d) up to मिन् (in 84d).

85 Before 85, \$i Ko. 1 Di. 6 Ti G M2 ins. अर्धुन उवाच • - ") Ti G4 M1. 3. 4 कुरुणा; T2 M2. 5 कुरुणां (for गुरुणा). K2-4 B Da Dn Di. 3. 5. 6 कुरु-; G2 काल (for कुल-). K1. 2 -मृद्धेण; T2 दिपेन • - ") K3 कृतयज्ञेन; T2 कुरुमृद्धेन (for कृत-प्रज्ञेन). - ") K4 B Dn2 D4. 7. 8 M4 योदासि (for योत्यामि). K1 वाधव (sio); Dn1 माधवं (for "व).

86 °) K2 D1 क्रीडिता; K3 क्रिडता; K5 व्रीडिता (for क्रीडता). M5 [अ]पि (for हि). D1 वयं नाथ (for मया बाल्ये). — °) D1 महामते; T1 G °धुति:; T2 °त्मना (for "मना:). K5 वासुदेवस्य महात्मनः (hypermetric). — °) K2.3 D2 D1 D1-8. 8.6 पांडु(D11 [sup. lin.] °सु)रू (D11 °ह) वित्तगा-(D11 °मा)न्नेण; T2 M4 "कुंडितगान्नेण. — d) D6 महता (for महात्मा). K2 पर्वित्ता; B1.8.4 D5 G8 सुरुवीकृतः; Gc. d पर्वि (as in text).

87 °) \$1 Ko. 1 T G Mi तत्याहम्; Dns तथा (for बत्याहम्). D1 अवि-(for अधि-). Das [अं]गं; Ds [अं]के (for [अ]कं). — °) D1 तदा; T2 बाल्ये (for बालः). T2 Mi काले (for किल). Dai Ms

गदायजः; D1 सहायजः (for गदायज). — °) K2 तातेति वोचं; K5 तातेत्ववाप; D6.8 तातेत्ववोचन् (D8 °चत्); M3.5 तावत्ववोचं. — d) D8 पिता; M2 पितः (for पितः).

88 °) Ko तात (for तातस्). Ks Ds पिता; DLs विमो (for पितुस्). — °) Ks कौरव (for भारत). Ks D1-3 पितुस्तातोस्मि तेनस् (Ks D2 कौरव); B1 तातोस्मि भरतवंभ; Ds ततोस्मिनित भारत (sio); M1-2.5 तातोस्मीति च भारतः — °) Ds बाले; G1.8 बालं (for बाल्ये). — °) G2 यस्य (for यः स). Ts युद्धा: (for बच्चः). D1 क्यंचन; D8 क्यं मम.

89 °) Ks बाधतु; Ds (marg. sec. m. as in text) वर्षतु. Ks-5 B Da2 Dn D2. 4-8 Ms सैन्यं में (by transp.). Da1 कथं वध्यतु सैन्येन; D1 कामं निहंतु सैन्यानि; T G M1-4 सैन्यं में वध्यतां (T2 M4 हन्यतां) कामं (G2 काल्ये). — °) D1 वितामहं (for महास्मना). — °) Ko. 2 वा तु; Ks D2. 8 T2 M4 [5]स्तु वा (by transp.). — After 89, T G M1 ins.:

491\* कथमसाद्विधः कृष्ण जानन्धर्मे सनातनस् । न्यस्तक्षस्रे च मृद्धे च प्रहरेद्धि पितामहे ।

[(L.2)G1 विवृद्धे (for च बृद्धे). G2 प्रहरेयं (for रोहि).]

90 Before 90, Ks. 4 Ds T2 ins. कुछा उताच; B Da Dn Ds. 5. 7. 8 M वासुदेव उवाच; Ds T1 G2. 4 श्रीभगवासुवाच; G1. 3 भगवान् (for अिक्क्षण उवाच).
— \*) T1 Gs स्वया; Ms पुरा (for वधं). — \*) T1 G3. 4 Ms वधं; G1. 2 क्यं (for पुरा). — \*) Ś1 सत्रे धमें; M1 क्षत्रधमें. Ś1 स्थिता; Ks ततः; D3 सतः (for स्थितः). — \*) Ko T2 चैनं; Dat Ds नेदं (for नैनं). Ks इनिस्थितः; Ds विध्यासि (for इनि-ध्यासि).

C. 6.4983 B. 6.107.97 K 6.107.97 पातयैनं रथात्पार्थ वजाहतिमित द्रुमम् ।
नाहत्वा युघि गाङ्गेयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९१
दिष्टमेतत्पुरा देवैभीविष्यत्यवशस्य ते ।
हन्ता भीष्मस्य पूर्वेन्द्र इति तज्ञ तदन्यथा ॥ ९२
न हि भीष्मं दुराधर्षे व्यात्ताननिमवान्तकम् ।
त्यदन्यः शक्रुयाद्धन्तुमिप वज्ञधरः स्वयम् ॥ ९३
जिह भीष्मं महाबाहो ग्रृणु चेदं वचो मम ।
यथोवाच पुरा शक्रं महाबुद्धिर्श्वहस्पतिः ॥ ९४
ज्यायांसमिप चेच्छक्र गुणैरिप समन्वितम् ।

आततायिनमामन्त्र्य हन्याद्वातकमागतम् ॥ ९५ शाश्वतोऽयं स्थितो धर्मः क्षत्रियाणां धनंजय । योद्धव्यं रक्षितव्यं च यष्टव्यं चानस्युमिः ॥ ९६ अर्जन उवाच ।

शिखण्डी निधनं कृष्ण भीष्मस्य भविता ध्रुवम् । दृष्ट्वैव हि सदा भीष्मः पाश्चाल्यं विनिवर्तते ॥ ९७ ते वयं प्रमुखे तस्य स्थापयित्वा शिखण्डिनम् । गाङ्गेयं पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥ ९८ अहमन्यान्महेष्वासान्वारयिष्यामि सायकैः ।

91 Ks D2 om. 91° . — °) B1 रणात् (for रथात्). Si Ko. 1 तात; K2 त्र्र (for पार्ध). — °) B D (except D1-2.8) क्षत्रियं युद्धदुर्मदं; S बज्रपाणि रिवाचलं. Ca cites युद्धदुर्मदं. — °) T2 नागत्वा; G2 निहस्य; M1.2-3 नाहत्य. Da2 यदि (for युधि).

92 M om. 92. — ") Ks, 1 B D (except D1-s.s) T1 G इप्टम; T2 स्पृष्ट्म (for दिष्टम्). D1 एव (for एतत्). Cv दिष्टमेतत् (as in text). — ") D1. 8 (marg. 850. m.) मिविष्यसि (for "ति). K1 अयागम्यते (sio); G2 [अ]पि शस्यते (for [अ]वशस्य ते). Ks. 1 D2. 2. 6 गमिष्यस्यवशोपि सन् (K5 "स्ववशोपि सः); B Da Dn D1. 5. 7. 8 Ca गमिष्यति यमक्षयं. — ") S1 Ko. 1 T2 G8 इंत; K2 इंतु; K5 नाइं (for इन्ता). Ko-2 मीष्मस्तु (for "स्य). K1 स्पृष्टोसि; T1 G1 वाणेन; T3 प्रेण; Cd प्रेन्ट्र (as in text). B D (except D1-2.6) यहुष्टं हि पुरा पार्थ. — ") K4 मिवता; B D (except D1-2.6) वत्तथा; T G2-1 इति (G8 इती-) यन् (for इति तन्).

93 को ) K2 नव (for न हि). K2.5 D2.6 दु: प्रधर्ष; D1.8 नरस्यामं (for दुराधर्ष). D21 स्थानास्तन्म; G2 दंखपाणिम् (for स्थानाननम्). T2 M न चैनं पुरुषस्याम्र समरेष्यनिवर्तिनं . — ") K2 हर्तुम्; B2 गंतुम्; D12 D1.7.8 योद्धुम् (for हन्तुम्). — ") G1.8 चक्रधरः (for वज्र").

94 \*) Ks T G2.4 सीटमं प्रति; G1.8 शिष्यं प्रति; G2 (inf. lin.) शीर्षं प्रति (for सिंह भीष्मं). K2.8 B D T2 M स्थिरो (T2 'तो) सूखा; K4 महाराज (for महाबाहो). — b) T2 M सेमां गिरं (for सेदं बसो). — ') Š1 Ko-3 यदुवास; Ms अथो (for यथो ).

95 \*) Ts मार्यासम्; Co अपांसं (for ज्यायांसम्).

96 °) Ks. 5 Dn Ds. 6 Ts M स्थिरो; Cc स्थितो।
(as in text). — °) Ms. 2 घनंजयः (for 'य).
— °) Ts बोद्धवं (for योद्धवं). — °) Ks. 6 Ds जेतवं; Ts Gs. 3 प्र(Ts प्र) एडवं (for यएडवं). Ko. 8. 8 Das Ds चानु(Ko Das 'न)स्थि(Ks 'यु)भिः; Ds च महास्मभिः; T Gs अ(Ts चा)नस्थिभिः; Gs-8: अनस्युभिः. Ms प्रजाक्षाध्यनस्थिभिः

97 °) Dai Dni (before corr.) Da Ga त्रिसंडि(for 'ण्डी). Di निधने; Ca 'नं (as in text).

- ') Ka सीमस्य (for भीध्मस्य). Da पुरतो (m भविता as in text). Ka भूषां (for ध्रुवम्). - ') Di दृष्ट्रा तं; Ga दृष्ट्रेवं (for दृष्ट्रेव). Di यदा (for सदा).

- ') Ta Gi पांचाळं; Ga पांचाल्ये; Mi-s. 5 पांचाल्याद् (for 'ह्यं). Ta स्नितवर्तते (for विनि').

98 °) Ks वयं च (for ते वयं). Dī संगुले (for प्रमुले). — °) K2.4 B D (except D1-8.6) पुरस्कृत्य (for स्थापियत्वा). — °) K1 पात्रिक्यामि; Ds TG1.8.4 घात्रिक्याम (Ds T2 G1 °मि) (for पात्रिक्याम).

99 °) Т2 M पातियव्यामि (for वार°). K1 मावकै: (sic); K4 B4 शायकै:. — °) D2 शिखंडी च

शिखण्ड्यपि युघां श्रेष्ट्रो मीष्ममेवाभियास्यतु ॥ ९९ श्रुतं ते कुरुमुख्यस्य नाहं हन्यां शिखण्डिनम् । कन्या होषा पुरा जाता पुरुषः समपद्यत ॥ १००

संजय उवाच । इत्येवं निश्चयं कृत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः । श्चयनानि यथासानि मेजिरे पुरुषर्पमाः ॥ १०१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि ज्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०३॥

908

# घृतराष्ट्र उवाच । कथं शिखण्डी गाङ्गेयमम्यवर्तत संयुगे । पाण्डवाश्र तथा भीष्मं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १

संजय उवाच । ततः प्रभाते विमले सूर्यस्थोदयनं प्रति । वाद्यमानासु भेरीषु मृदङ्गेष्वानकेषु च ॥ २

C. 6. 4995 B. 6. 106. 2 K. 6. 106. 2

Ks. 4 B Da Dn Ds. 4. 5. 7. 8 Ts M युघां श्रेष्ठं; Ds. 8 सहेब्बासं; Gs तु घाष्ट्रमे[छ्यें]न; Gs वया श्रेष्ठो. — d)
Bs Da Dns Ds हि (for [अ]िस-). Ks Ds—3 Ts G
Ms वास्पति; Ks B Da Dn Ds. 5. 7. 8 चोघ(Das Ds
"ज )येत; Ds वास्पति; Ms चोत्स्यति (for वास्पत्त).

100 a) K2 B1 Dn2 D1, 7.3 M1 दि; B3 M1-8.5 में (for ते). — b) M1-3.5 हंता (for हन्यां). T2 शिखंडिन: — ') G1.3 जी वै (for कन्यां). D2.7 त्वेषा; T1 G3.4 M होष; T2 होतत् (for होपा). G1 प्रा (for प्रा). B D2 Dn D1.4.5.7.8 भूत्वा; D2 T1 G4 M1-3.5 जात:; T2 मात:; M2 जातं (for जाता). — a) K3 समप्रत् ; T2 जायत (for 'प्रात). — After 100, S ins.:

## 432\* संजय उवाच । अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा भीष्मस्य वघसंयुत्तम् । जह्वषुर्हेष्टरोमाणः सकृष्णाः पाण्डवास्तदा ।

[(L.1) T: M इत्यर्जुन-(for अर्जुनस्य). — (L.2) G: सङ्ख्यां (for सङ्ख्याः). T: G: M: तथा (for तदा).]

101 All MSS. (except D1. 3. 6) om. the ref.
— ") Ds एवं ते (for इत्येवं). Ks. 8 Ds. 6 समयं (for निक्षयं). — ") K1 "साधवः; K2 Ds "बांधवाः; T1 G4 "माधवं (for "माधवाः). K8 पांडवाश्च समाधवाः; D2 पांडवै: सह माधवः — After 101 ", N T G ins.:

# 433\* अनुमान्य महात्मानं प्रययुद्धंष्टमानसाः ।

[Ks Ds अभिजन्मुस्तवरान्तिताः (for the post. half).]
On the other hand, M ins. after 101 : Ts subst.

for 101ed:

434\* स्वान्स्वान्गृहानिभगतास्तां रात्रिमवसन्युखस् ।

— K2 B1.2.4 D1.8.4.7 om. 101ed. — \*) K3 स्वाः
योग्यं; D2 स्तानि; G2 र्हाणि (for यथास्तानि). — \*)

K1 पुरुषवेभाः; D8 पुरुषोत्तमाः; T1 G4 सरवर्षमाः

Colophon om. in Śi Ko. 1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ks Bi mention only नवममहः (Bi क्ष्ण); Bs नवमदिवसयुद्धादिकं; D2. 3 नवम(Ds मोयं)युद्धदिवस; Dr मीदमयुद्धे नवमदिन; Mi दशमेह्निकं. D2 cont. समाप्त. — Adhy. name: D6 पांडवानां सीदमस्य वधो मंत्रस्वनं; T Gi मीदमवधो पायप्रश्रः (T2 विश्वयः); G2 मीदमवधनिश्चयः; Mi-s. 5 मीदमवधोपाय(M2 धोप)श्चवगं. — Adhy. no. (figures, words or both): Das (sec. m.) 65; Dn2 (sup. lin.) Ms 106; D6 102; Ti G 103 (as in text); T2 Ms. 4 105; Mi. 2 104. — Śloka no.: Dn1 98; Dn2 106; D5 107; D6 111.

### 104

1 Ko.1 (K1 with the ref.) om. (hapl.) 1.
— b) Si अभ्यद्वत; K4 अभ्यश्वत; Dns अत्यवतंत
(for अभ्यवतंत). — c) Ks Bi Dns D4.6.7.8 पांडवांक्ष; Ds पांडवा वा; Ts पांडवक. K2-5 B D Ts
M1.4 क्यं; Ti G4 यथा (for तथा). Ks B4.4 Dns
D4.7.8 भीवमस् (for भीवमं).

2 °) K: B1. 2.4 Dn: D4. 7.2 Cd तत्त्वे पांडवाः

76

C. 6. 4998 B. 6. 108.3 K. 6. 108.3 ध्मायत्सु दिवनणेषु जलजेषु समन्ततः ।

श्विखण्डिनं पुरस्कृत्य निर्याताः पाण्डवा युघि ॥ ३
कृत्वा व्यूहं महाराज सर्वश्वज्ञनिवर्हणम् ।
शिखण्डी सर्वसैन्यानामग्र आसीद्विशां पते ॥ ४
चक्ररसौ ततस्तस्य मीमसेनधनंजयौ ।
पृष्ठतो द्रौपदेयाश्व सौभद्रश्वेव वीर्यवान् ॥ ५
सात्यिकश्वेकितानश्च तेषां गोप्ता महारथः ।
धृष्टद्युम्नस्ततः पश्चात्पाश्चालैरिमरिक्षतः ॥ ६
वतो युघिष्ठिरो राजा यमाभ्यां सहितः प्रश्वः ।

प्रययो सिंहनादेन नादयन्मरतर्षम ॥ ७
विराटस्तु ततः पश्चात्स्त्रेन सैन्येन संवृतः ।
द्वुपद्श्व महाराज ततः पश्चादुपाद्रवत् ॥ ८
केकया आतरः पश्च षृष्टकेतुश्च वीर्यवान् ।
जयनं पालयामास पाण्डसैन्यस्य भारत ॥ ९
एवं व्यूह्म महत्सैन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीम् ।
अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १०
तथैव कुरवो राजन्मीष्मं कृत्वा महावलम् ।
अग्रतः सर्वसैन्यानां प्रययुः पाण्डवान्त्रति ॥ ११

सर्वे. — ') Si नारामानासु; K2 B Da2 Dn D4-8 ताड्य'; K2.5 D1 T2 M हुन्य'; D21 ताड्यमानस्तु (for बाबमानासु). Si भीरेपु; D21 मरेपु ( by corr. भरीपु). — ") T2 M1.5 [आ]हतेपु ( for [आ]नकेपु).

3 ") K1. 2. 4 B Dai ध्या( K2 घा) थरसु; Co ध्माय-स्सु (as in text). K3 द्धिवर्षेषु; D5 वृद्धिवर्णे (submetrio) (for व्धिवर्णेषु). S ध्मायमानेषु (G2 घोषमा-णेषु) शंखेषु. — D5 om. 3°-4°. — °) Dai जलेषु च; D5 om. (hapl.); S पांडवे( T1 G2. 4 M1. 2 °रे)-षु; Cc. v जलजेषु (as in text). — ") K3 निर्मताः; T1 G निर्मेषुः (for निर्माताः). T2 M3-5 निर्मेषुः पांडवा रणं (T2 रणे); M1. 2 पांडवा निर्मेषु रणं.

4 Ds om. 4<sup>ab</sup> (cf. v. l. 3). — <sup>a</sup>) K4 B1. 3 इयुद्दें (for इयुद्दें). Ds 'वाद्दों (for 'राज). — <sup>b</sup>) Da1 'हैंग (for 'हैंगम्). — After 4<sup>ab</sup>, D1 reads st. 10-15 and then 4<sup>cd</sup>. — <sup>d</sup>) Ko अप्रम्; D1. 3. 8 मुख (for अप्र).

5 Ds om. 5<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Dai बक्क (for चक्क ). — <sup>e</sup>) Dni द्वीपदेयांका. — <sup>d</sup>) Ks चापि (for चैव). Ts Gs M सीभद्रक्ष महारथः

6 Ks. s om. (hapl.) 6°-9°. — °) Dai साख-कीज् (for °क्ज्र). — °) De तस्य (for तेवां). Dai Ga °रथा: (for °रथ:). — °) Gs तथा (for ततः). — °) Bl. s Dns पंचालेर्; Ds. e Gl. 3. s पांचाल्येर् (for पाञ्चलेर्). Di बहुसिर्वृत: (for अभिरक्षितः).

7 Ks. s om. 7 (cf. v. l. 6). — b) De तदा; G1-s प्रभो (for प्रभु:). — b) Dai प्रयु: (for 'थो). — b) Di विनद्य (for नादयन्). Dai Ms सरतर्षेश: (for भरतर्षम).

8 Ks. s om. 8 (of. v. l. 6). — a) Dai Di. s. s च (for तु). — b) Śi Ko. i रक्षितः (for संवृतः). Di स्वेनानीकेन संवृतः; Ds स्वसैन्येनामिसं — b) Ds स्परक्ष. Ti Gs तु (for च). Ks B Da Dn Ds. s. s. महाबाहो (Dai कु); Di ततः पक्षान् (for महाराज). — b) Ti G तस्य (for ततः). Ti Gs पार्श्वम् (for पक्षाद्). Ki उप[१पा]वहत्; Ms अपाद्रवतः Di महाराजमुपा .

9 Ks. s om. 9ab (cf. v. l. 6). — a) Bs. 4 Da Dn1 D1. s. 4-s केंक्सा; Dn2 D2 केंक्सा(for केंक्सा). — b) Ks स्वयं तं; Ca ज्ञानं (as in text). K1. s. 4 B D (except D2) T G1. 4 M1. 3-5 पालयामासु: — d) D1 घम-(for पाण्डु-). T1 G पांडवेयश्च राक्षसः (G1 तव सैन्यस मारिष).

10 For sequence in D1, of. v. l. 4. — ") Ś1
K2 D2 ड्यूइ; T3 विस्प (for ट्यूझ). K3.4 B Dn2
D2.4.7.8 सहासेन्य; T1 G1 सहाबाहो; T2 M तु
तरसेन्य; G1-3 सहाड्यूइं (for सहस्सेन्यं). — 5) Da
Dn1 (before corr.) D5 M2 पांडवस् (for "वास्).
M2 om. (hapl.) from तव (in 105) up to प्रयु:
(in 11d). K5 तत्र (for तव). — 6) K2 अभ्यद्भवत;
T2 M1.4 "वर्तत; M5 "वर्तत (for "द्भवन्त).

11 For sequence in D1, cf. v. l. 4. M2 om.
11 up to प्रयु: (cf. v. l. 10). Da Dn1 D5
om. 11°-13°. — °) D1 दावका (for कुरवो). D6
सर्वे (for राजन्). — °) D1 दृश्वा भीडमं (by transp.).
K4 B Dn2 D4.6-8 T1 G M1.3.5 महारथं (for 'बलम्). — °) K3 सागल (for सम्रा:). — d) D2
युधि; D6 रणे (for प्रति).

पुत्रैस्तव दुराधर्षे रक्षितः सुमहाबलैः।
ततो द्रोणो महेष्वासः पुत्रश्वास्य महार्थः॥ १२
मगदत्तस्ततः पश्चाद्रजानीकेन संवृतः।
कृपश्च कृतवर्मा च भगदत्तमजुत्रतौ ॥ १३
काम्बोजराजो बलवांस्ततः पश्चात्सुदक्षिणः।
मागधश्च जयत्सेनः सौबलश्च बृहद्भलः॥ १४
तथेतरे महेष्वासाः सुशर्मप्रमुखा नृपाः।
जघनं पालयामासुस्तव सैन्यस्य भारत ॥ १५
दिवसे दिवसे प्राप्ते मीष्मः शांतनवो युघि।
आसुरानकरोद्धृहान्पैशाचानथ राक्षसान्॥ १६
ततः प्रववृते युद्धं तव तेषां च भारत।

अन्योन्यं निष्ठतां राजन्यमराष्ट्रविवर्धनम् ॥ १७
अर्जुनप्रमुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ।
भीष्मं युद्धेऽभ्यवर्तन्तं किरन्तो विविधाञ्चरान् ॥ १८
तत्र भारतं मीमेन पीडितास्तावकाः ग्ररैः ।
स्विरीधपरिक्किनाः परलोकं ययुस्तदा ॥ १९
नकुलः सहदेवश्र सात्यिकश्र महारथः ।
तव सैन्यं समासाद्य पीडयामामुरोजसा ॥ २०
ते वध्यमानाः समरे तावका भरतर्पम ।
नाशक्तुवन्वारियतुं पाण्डवानां महद्धलम् ॥ २१
ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः ।
संप्राद्रविद्यो राजन्काल्यमानं महारथैः ॥ २२

C.6.3013 B.6.106.22

12 For sequence in D1, of. v. l. 4. Da Dn1
Ds om. 12 (cf. v. l. 11). — ") K4 damaged
for पुत्रेसव. K2.4 B Dns D4.7.8 T1 G4 दुरा
घर्षों (for "घर्षें). — ") K2 रक्षतः; D1 रक्षिते.
T2 M2 स (for सु.). K3 D2 T2 सहाबकः (for दि:).
— K5 om. 12<sup>cd</sup>. — ") T2 ह्मपो (for ततो). K1
सहेश्वासः — ") D8 पुत्रसास्य; T2 पुत्राश्वास्य. K1
B2-4 Dn2 D1-4.7.8 T2 M सहाबकः; G1.8 विद्यां पते
(for सहारथः).

13 For sequence in D1, of. v. l. 4. Da Dn1
Ds om. 13ab (of. v. l. 11). — a) K1 भगदेवस् (for
देतस्). — d) Ko अनुद्रती; K2 अनुद्रती; K2-5 D2
डप(D2 पा)स्थिती; D1.6 अनुस्थिती (for अनुस्रती).

14 For sequence in D1, of. v. l. 4. — ") K1 T2 कांमोजराजो. — ") Ms. s सूत: (for तत:). — ") S1 मागदझ; D2 मागधस्तु. — ") T2 M कोसल्यश् (for सौबल्डश्). K2 सु:; D1. s. s स:; D2 तु (for च). K4 बृहद्वश्:; D21 सहद्वलः (for बृहद्वलः).

15 For sequence in Di, cf. v. l. 4. — a) Bi. 4
Dn: Dt. v. s तथैवान्ये; Dai G: तथैतरे; Mi. s. 6
वाथे (for तथेतरे). — b) Da Dni (m as in text)
D: सुदर्शप्रमुखा. Di. : S रथा: (for नृपा:). — °) Śi
वावा (for क्यनं). Dai पाळ्यामास. — d) Ks. :
Ds. : S (except T: Mi) मारिष (for भारत).

16 Ks om. (hapl.) 164-175. — b) Ts तदा (for युधि). 17 Ks om. 17<sup>ab</sup> (cf. v. l. 16). — °) Ko.1 निश्चता (for °तां). D2 T2 M2. 5 तेषां; T1 G4 सैन्यान् (for राजन् ). — °) D5 समदं प्रविवर्धनस्

18 \*) Dai D3 अर्जुन: (for \*न-). Si Ko.1 राजन् (for पार्था:). — \*) De T2 श्रीदमयुद्धे. Ki [s]श्य-वर्तेत; Dai [s]श्यवर्तते; Mi [s]शवर्त्तं तु (for sस्य-वर्तेन्त). — \*) Si विवयधान् (for विविधान्).

19 6) \$1 Ko-2 ततो (for तत्र). K2 भरत (for सा'). K2 भीने तु. — b) K3-5 B D (except D1) S (except G2) ताडितास (for पीडितास). K2 तावकी:; D3 तावकाल्य (for तावका:). K3.3 D2.6 योधपुंगवा: (for तावका: शरै:). — d) K2 ययौसादा (sio); T1 G इतो गता:; T2 ययुस्तया (for ययुस्तवा).

20 b) G1. 2 HERRI: (for "u:). — G1-s om. (hapl.) 20°-22°. — D5 repeats 20° after 21.

21 G1-8 om. 21 (cf. v. l. 20). B2 om. (hapl.)
21°-23°. Ś1 Ko-2 repeat 21° after 23° . — ')
D3 T G4 M1-4 धारचितुं (for वार°). — ')
B1 सावकानां (for पाण्डवानां). K3 महाचसुं; T1 G4
महावकं (for महद्वलम्). — After 21, D5 repeats
20° .

22 B2 G1-8 om. 22 (cf. v.l. 21, 20).
— ") K8 Dn2 D1-5.7.8 T1 G4 M सत्; D6 च;
T2 ते (for त्). — ") T2 हन्य" (for वस्य"). — ")
K0 संप्राह्मवन्; K4 damaged; B8 Dn2 D4.7.8
सुसंप्राप्त (for संप्राह्मवन्). B1.8.4 D (except D1-8.6)

इ. इ. १००० व्यातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतर्षम । वध्यमानाः शितैर्वाणैः पाण्डवैः सहसुञ्जयैः ॥ २३ धृतराष्ट्र उवाच ।

पीट्यमानं वलं पार्थेदृष्ट्वा मीष्मः पराक्रमी। यदकार्षीद्रणे कुद्धस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २४ क्यं वा पाण्डवान्युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः। विनिन्नन्सोमकान्वीरांस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २५

संजय उवाच।

आचक्षे ते महाराज यदकार्पीतिपतामहः ।

दश दिशः (for दिशो राजन्). - d) Ko.1 Cd क्रह्य-सानं; Ks पास्य ; Ds पात्य ; . Ds Ts तास्त्र (for कात्य").

23 B2 om. 23a3 (cf. v. l. 21). — a) Ms आतरं (for त्रातारं). Ks नाधिगच्छंत; Ds नाध्यगच्छंतस् (for 'गडकन्त). — ') Ki Ti G तावकास्तु (Gi. : 'आ ) विशां पते. — After 23ab, र्श Ko-3 repeat 21 st. - ') Si Ko. 1 चा( Ko च )ध्यमानं ( Ki नां ) (for बच्चमानाः). — d) D1 G2 पांडवाः (for वै:). T: M पांड्रपांचालसंजयेः

24 क) Ts युष्यमानं; Ms वध्यमानं. S1 बलै: (for बर्छ). Ks तन्न (for पार्थेर्). Ks तन्न मीप्मो; Ka B Da Dn Ds-s. र. ३ दुष्टा पार्थेर् (by transp.); Da सर्व दशा; Da तत्र दशा. Ks दशा; Dar Ds भीष्म (for मीष्मः). Ds पराक्रमैः (for पराक्रमी). - \*) Ko यदाकाषींद्; Das यदकाष (for काषींद्). — d) Ka Dai संज्ञय: ( for 'य ).

25 Si Ko. i. s om. (hapl.) 25. - ") Ks Bs Ds. 8 स कयं; Bs कयं च; Ds कंयं स; Ts G तं क्यं (for क्यं वा). 8 (except M2) पांडवा (for 'बानू ). Dai युद्ध (for युद्धे ). - ') Di उद्यतास:: D: प्रस्वदात:; 8 बाता: (for बात:). T G Ma परंतपा: M1-3 : सहारथा: - Ks om. 25 d. - °) Bs समरे (for सोमकान्). Ks. + B Da Dn D+-8 बीरस (Bs क़द्धस्) (for बीरांस्). Dr. s विसंचन्साय-कान्वीरस: 8 निष्ठंतो मामकान्वीरांस ( Ta M कल्लांस ). - d) Ka. 4 B Dns Ds. 8-8 तदाचहव ससा( Ks B साम )न्य; Ta M1-8. 5 तन्से ब्रुहि (Ta भीष्म ) यथातथं.

26 ) B: Das आचक्यते; Das आदक्षे ते; Ds आचर्यहें; D: 'स्वे ते; Ds 'स्ये ते; De 'अत: Tı पीडिते तव पुत्रस्य सैन्ये पाण्डवसृद्धयैः ॥ २६ प्रहृष्टमनसः भूराः पाण्डवाः पाण्डपूर्वज । अभ्यवर्तन्त निघ्नन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम् ॥ २७ तं विनाशं मनुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम्। नामृष्यत तदा मीष्मः सैन्यघातं रणे परैः ॥ २८ स पाण्डवान्महेष्वासः पाञ्चालांश्र ससृञ्जयान् । अम्यद्रवत दुर्घर्षस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ २९ स पाण्डवानां प्रवरान्यञ्च राजन्महारथान् । आत्तशसात्रणे यत्तान्वारयामास सायकैः।

T: अ्रुणुष्य सान्; G1-3 G1 M1. 2. 4 आवस्वे तन्: काचक्षे तन्. Si महाराजे; Ds 'भाग (for 'राज). — b) K2 पितामई; K1 B D (except D1. 2. 6) S. (except T2) पिता तब (for पितामह:).

27 \*) Ka प्रहृष्टः सन्तः; Ka Ta प्रहृष्टमान्ताः. Di सर्वे (for शूरा:). - ) Ds पांडुपूर्वजं. - ) Kt. s Ds T1 G युद्धांतस् (G: 'त) (for निव्नन्तस्). — d) Di पुत्रस्य तव (by transp.).

28 4) K3 D2.6 न्राचात्र; D1 तथा ह्या (for मनुष्येन्द्र). — ) T2 तव ( for नर्. ). — ) \$1 ना-सूर्वत; Ks नात्र्यंत; Das नासूर्यत. Ks. & Ds. 6 ततो; D1. 8 G2 रणे (for तदा). — d) K4 damaged. Ka Da सैन्यघात:; Ta परिघातं; G1. 8 सैन्या ; M परं घातं (for सैन्यघातं). Ks D: क्रतः परे:; D: तदा परै:; De कृतं परै: (for रणे परै:). Das परे (for परै:). Ks सैन्यघातकृतं परै:; D1 सैन्यमं तं रणाजिरे.

29 ") र्रा Ko-: पांडवांझ; Dan न पांडवानू; Ma स पांडवानां (hypermetric) (for स पांडवान्). Ko-2. 4. 5 Dn1 D1. 2 T2 G2 महेब्बासान् (for 'ब्बास:). — ) Sı पंचालांश्च; Daı पांचालाश्च (for "लांख). Ks Tı G स(Ks om. स)पांचालान्सस्जयान्; B Das Dn Di-8 पांचालांश्रेव सं ; D1 सोमकान्संजयैः सह ; T2 M सहपांचालसंजयान्. — After 29ab, Ka B Da Dn Da (repeating it in its proper place). 4-s read 30°. — °) Ка अक्ष्यहरति; Ка D1-3 Та М1-8. 5 सम्यवर्त( Ks Ms 'ते)त; B Da Dn D4-8 M4 'वर्ष-(Da 'पं)त (for 'इनत). K1 तुर्धपं; Ks Da1 हुर्धपं (for धैस्). Ti Gs भीष्मो रणे दुराधवैस; GL: मम्यद्भवदुराधर्षस्-

30. <sup>6</sup>) D1 समरे (for प्रवरान्). — <sup>5</sup>) D1 बल

नाराचैर्वत्सदन्तैश्र शितैरङ्गिलैकेस्तथा ॥ ३० निजन्ने समरे कुद्धो हस्त्यश्चमितं बहु । रथिनोऽपातयद्राजत्रथेम्यः पुरुषर्पभः ॥ ३१ सादिनश्राश्चपृष्ठेम्यः पदातींश्र समागतान् । गजारोहान्गजेम्यश्र परेषां विद्धाद्भयम् ॥ ३२ तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महारथम् । पाण्डवाः समवर्तन्त वज्जपाणिमिनासुराः ॥ ३३ शकाशनिसमस्पर्शान्विसुञ्चनिशिताञ्शरान् ।

दिक्ष्यदृष्ट्यत सर्वासु घोरं संधारयन्त्रपुः ॥ ३४ मण्डलीकृतमेवास्य नित्यं घनुरदृष्ट्यत । संप्रामे युष्यमानस्य शक्रचापनिमं महत् ॥ ३५ तदृष्ट्वा समरे कर्म तव पुत्रा विश्वां पते । विस्मयं परमं प्राप्ताः पितामहमपूजयन् ॥ ३६ पार्था विमनसो भूत्वा प्रेक्षन्त पितरं तव । युष्यमानं रणे शुरं विप्रचिचिमिवामराः । न चैनं वारयामासुर्व्याचाननमिवान्तकम् ॥ ३७

C. 6. 3032 B. 6. 106. 38

क्षयमयाकरोत्. — After 30<sup>ab</sup>, D1 ins.:

— D1 om. 30°de, — °) K4 B Dn2 D1.6-8 M1 आत्राखो. B Dn2 D2.4.6.8 M1 यत्नाद् (D2.8 °त्नान्); D2 जित्या; T2 M1-3.8 यत्नो (for यत्नान्). — K8 om. 30°d-31°. — °) K4 B1.4 शायकै: (for सा°). — K4 om. 30°d. K2 B Da Dn D2 (repeating here).4-3 read 30°d after 29°d. — ") D1.7.8 M4 स्तिर (for शि°). \$1 K0-2 आंजल्किस; Ca.d अञ्च (as in text). M2.3.5 अपि (for तथा). — After 30, B Da Dn D4-3 ins.:

## 436\* नानाशस्त्रास्त्रवर्षेस्तान्वीर्यामर्पप्रवेरितैः । [Bs Ds 'प्रवेरितैः (for 'प्रवेरितैः).]

31 Ks om. 31abs (cf. v. l. 30). — a) Ts M स्थहनत्; Gs ज्ञान (for निजन्ने). Dal कुद्ध्-(for कुद्ध्)). — b) Kt B Das Dn Ds-5. v. s को चासितं; Ks क्षमयुतं; Cc. d क्षममितं (as in text). Ko Dal हस्त्यश्वा(Ko स)मितं बहु; Dl क्षरथवाजिनः; Gl damaged; M क्षसमितिं बहु. — b) Ms रथिनं Ko. 1 Dl S पातयन् (Ms पारयद्) (for sunauद्). — d) Ks D (except Dal Dnl) Gs. s पुरुष्पंम; M पोत्तमः (for पूर्णमः).

32 °) K. B Da2 Dn2 D1. 5. 7. 8 T G M1. 5 पदातां(G2 °ता) आ (for °तींआ). T G2. 4 घरातलाद '(T2 °लान्); G1. 8 घरातले; M घरागतान् (for समागतान्). — °) T2 गर्जेंद्रेस्यः; G3 गर्देश्यक्ष (for गर्जेंश्यक्ष). — ") K2 B1 Dn2 D1. 7. 8 जयकारिणः; K4 विदधं भयं; B2-4 Da Dn1 D6 जयकांक्षिणः (B1 °णां); D8 विचरत्रणे; T1 G आदध्यस्यं; T2 M1 व्यध्मद्रणे; M1-8. 8 व्यचरद्रणे (for विदधन्त्रयम्). D1 निजन्ने गर्जें

योधिन: ; Ds. 8 शरांख (Ds परेषां) विकिरज्ञणे .

33 °) Gs तदेकं (for तमेकं). T Gs-1 कुद्धं (for सीकं). — °) T1 Gs.4 चर (for स्वर°). Ds Mi सहारथा: — °) K2 वज्रपाणिर्; Ks-5 B D (except D1.8) S °हस्तम् (for °पाणिस्). T1 G2-4 इवामराः

34 क ) Т 2 M विसुंचित्व(Т 2 दि )शिसान्छितात् (for ). D 3 शक्रशनिसमस्यत्विप्रमुंचित शितांछरात् (sio). — °) ई 1 K 3 Da 1 दिश्च दश्त (sio); Ko. 3 दिश्च दश्यत; Т 2 दिश्वसृङ्येत. K 2 वर्मासु (sio); M संप्रामे (for सर्वासु). — с ) D 1 स धारयन् (for संवार).

35 °) K. Dn: Ds. 6-8 'भूतस् (for 'इतस्).
-- b) M1-8. 6 धनुनित्सस् (by transp.). -- ed.) G1
damaged. Ks संग्रामो; D1 सीदमस्स (for संग्रामो).
D: युद्धमानस्स (for युध्य'). श्री Ко-2 चक्रपाणि(K1
'नि)निमं महत्; Ks. 4 B D T: M क्षक्रचापोपमं महत् (for d').

36 G1 damaged. — \*) Ds T2 Gs से स्था. Ds सीय (for क्सी). — \*) K3-5 B D S (G1 damaged) पुत्रास्त्र (by transp.). — \*) K4 B Ds Dn D4.5.7.8 शस्त्रा; D1.2 जासु: (for प्राप्ता:).

37 G1 damaged. — ") G2 द्या (for मूला).
— ") K2 Da1 D2.8 T M2.8 प्रेक्षंत (K2 D2.8 "स:);
Da.6 प्रेक्षंत (D6 "त) (for प्रेक्षन्त). K4 भरतर्षम;
B4 पितरं रणे; T2 पितरस्तव (for पितरं तव). — ")
K4 B1.2 युद्धमानं (for युद्ध्य'). \$1 K0-2 D1 मीक्षं (for शूरं). Da1 थुद्धमानरणे शूरा. — ") Da1 M2
विप्रवित्तम् (for "वित्तम्). K0.2 इवासुरा:. D1 शूरं परबकादंनं. — ") D2 न सेव (for न सेनं). — ")
M4 इवांतरं (for इवान्तकम्).

38 G1 damaged. — \*) B1 संप्रामे; T G1-4 M

इ.इ.इ.१८८.४० द्यमेऽहिन संप्राप्ते रथानीकं शिखण्डिनः । अदद्दिशिरीतैयाणैः कृष्णवर्त्मेच काननम् ॥ ३८ तं शिखण्डी त्रिमिर्वाणैरम्यविध्यत्तनान्तरे । आज्ञीविषमिव क्रद्धं कालसृष्टमिवान्तकम् ॥ ३९ स तेनातिभृशं विद्धः प्रेक्ष्य मीष्मः शिखण्डिनम् । अनिच्छन्नपि संक्रुद्धः प्रहसन्निद्मन्नवीत् ॥ ४० काममभ्यस वा मा वा न त्वां योत्खे कथंचन । यैव हि त्वं कृता घात्रा सैव हि त्वं शिखण्डिनी ॥ ४१ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शिखण्डी क्रोधमूर्छितः। उवाच भीष्मं समरे सृकिणी परिलेलिहन् ॥ ४२ जानामि त्वां महाबाहो क्षत्रियाणां क्षयंकरम्। मया श्रुतं च ते युद्धं जामदम्येन वै सह ॥ ४३ दिन्यश्च ते प्रभावोऽयं स मया बहुशः श्चतः । जानन्त्रपि प्रभावं ते योत्खेऽद्याहं त्वया सह ॥ ४४ पाण्डवानां त्रियं कुर्वजात्मनश्च नरोत्तम । अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ ४५

निर्धृते. — ") G: द्दाह (for अदहन्). D1 मही: (for and: ). — D. om. (hapl.) 382-39". — d) T: कृष्णवत्येव ( for 'वर्त्सेव ).

39 Ds om. 39° (cf. v. l. 38). - °) De शिवैर (for त्रिमिर्). - ) Ks Dai अस्यविध्य; Ds अस्य बध्यतः T G2-1 M1 प्रत्यविध्यतः M1.2.5 अत्य . \_\_ °) Ks Dai Ds आशिविषम् ( Ds °पम् ); G1. 8 आशीविष. G1-8 क्रूब: (for 'इं). D1 आशीविषसम प्रक्येर्. — d) G: हालाविषम्; M1.8 काले स्प्टम्; Ca कालसृष्टं (for कालस्प्रम् ). D1 निर्देहन्निय चक्षुपा; G1:3 कालस्य इवांतकः

40 \*) Das स्तेना (for स तेना ). Ks D: [अ]पि; Da Ga Ma [आ] भि ; Co [आ] ति ( as in text ). Ta Ga कुद्दः; Ma कुद्धं (for विद्धः). — ") K2. 8 B D2. 8 इस ( for आपि ). Da Dn Ds. s. र. व अभि ( Dat "नि )-इं( Ds 'छ )दल्लिव कुद्दः; D1 ततो भीप्मो महाराज; Ds अनिच्छित्रक्ष संकृतः; T G पुनर्नालोकपत् ( Ta Gs 'यन् ) कुद्धः; M अनावलोकयन्कुद्धः. Co cites अति-छंदन्. - d) Ds अनिच्छन् (for प्रहसन्).

41 Before 41, De ins. भीदम उवाच. - ") 8 (except Tr Ga) neg: Ca. c. d सम्बद्ध (as in text). Ks वामोर; Ts सा वा खं; Gs सा वाहं; Gs सा बांग (for वा सा वा). Ko कासमम्यवसासावा (sic); D1 कासमभ्याहतान्वाणान् ; Ds ( sup. lin. ) स्वं समा-भ्यासगा मा वा (orig. as in text, cancelled). - ) \$1 Ko. 1. 5 T Gs Ms. 5 स्वा ( for स्वां ). Ts शिखंडिनं (for 妄对写明). — Śī Ko-z om. 41ed. — \*) Ks. s D: येन; D: एवं; T: सैव (for येव). Ks शिखं-हिनं; Das यैव हि स्वां; Tz G1-8 M1. s. s. व यैव स्वं हि. Ti Gs Ms यैव त्वं विहिता घात्राः - d) Ks damaged. S स्वं हि ( by transp. ). Ds शिखंदिनं (for 'veal).

42 Before 42, De ins. संजय दवाच - ") K1. 8. 4 Ds. 3 उवाच समरे मीव्मं; B Da Dn Ds. 8. 7. 8 उवाचैनं तदा ( Dns Ds. v. s तथा ) सीष्मं · — d ) 🕄 Ko Das D1. s. e सुक्तिणी (Ko 'णी:); Ds सुकिणी; Ds T G1. 2. 4 M2. 5 सुक्ली; Gs स्विली; M1. 8. 4 सक्तिणी ( for स्किणी ). Ks-4 B Das Dn Ds. 4-8 T G4 M परिसंछिद्दन् ( for 'लेलिद्दन् ). - After 42, D1 ins.:

437 \* सर्वमेव महायुद्धं श्रुतवन्तं महारणे ।

43 Before 43, De ins. शिखंड्यवाच. Si Ki Gs स्वा (for स्वां). Di कुरुश्रेष्ठ (for सहा-बाहो ). - b) Ko. s. s Dai Ds. e S अयंकरं; Ka भयावहं ; Bi क्षयकरं (for क्षयंकरम्). - ") Ma युद्धं तु (for ते युद्धं). - d) Dai Da. 8.0 जासदम्नेन. Ka Dr. 2. 6 चैव हि ( for दै सह ).

44 Ko-2 om. (hapl.) 44. - 4) Ks दिव्यस्त ते; B1. : इप्टब्स ते; B3 दिव्यक्ष यः; D6 दिव्यो हि ते; दिः दिव्यमेतत् (for दिव्यक्ष ते). Si Di. 8 Ti G: M1. 8. 5 प्रभावो यः; K8. 5 प्रतापोर्यः; Bs प्रभावस्ते. — b) B1 Dns D1. 1.8 मया च (for स मया). De बह्वा (for 'इा:). - ") Ks. s त्याहं ते; Dı प्रसावं हि; Ds स्वयाहं ते; Ts M प्रभावं च. - d) Ds [s]याहं (for Sचाहं ). 8 त्वया योत्स्यास्यहं ( Ta G1 M योत्स्ये हाई) सह (Ts M. सदा; T1 both सदा and सह).

45 \*) Ks. 5 Ds कतुन्। Ks damaged (for कर्वन् ). - ) Ks नरेश्वर; D1 परंतप; D2 रथोत्तम: S महिद्ययं ( for नरोत्तम ). — D4 om. ( hapl. ) 45 od. — ") Ks आय (for आय). Ks-i B Da Dn D1-8. s-8 T G1. 4 स्वां (for स्वा). G4 बाघ'; T1 यौध' (for बोघ°). — d) Ti G सरत' (G2 सारत') (for प्रक्ष'). Si रणेन प्रक्षोत्तमः

श्चृतं च त्वा हिनिष्यामि श्रेप सत्येन तेऽग्रतः ।

एतच्छुत्वा वचो महां यत्थ्यमं तत्समाचर ॥ ४६

काममम्यस वा मा वा न मे जीविन्यमोक्ष्यसे ।

सुदृष्टः क्रियतां मीष्म लोकोऽयं समितिजय ॥ ४७

एवग्रुक्त्वा ततो मीष्मं पश्चिभिनतपर्विभिः ।

अविष्यत रणे राजन्त्रणुनं वाक्यसायकैः ॥ ४८

तस्य तद्वचनं श्चुत्वा सन्यसाची परंतपः ।

कालोऽयमिति संचिन्त्य शिखण्डिनमचोदयत् ॥ ४९

अहं त्वामनुयास्थामि परान्विद्रावयञ्ग्ररेः ।

अभिद्रव सुसंरब्धो भीष्मं भीमपराक्रमम् ॥ ५० न हि ते संयुगे पीढां शक्तः कर्तुं महावलः । तसादद्य महावाहो वीर मीष्ममभिद्रव ॥ ५१ अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्ति मारिष । अवहास्योऽस्य लोकस्य भविष्यसि मया सह ॥ ५२ नावहास्या यथा वीर भवेम परमाहवे । तथा कुरु रणे यतं साधयस्य पितामहम् ॥ ५३ अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि प्रंतप । चारयन्त्रथिनः सर्वान्साधयस्य पितामहम् ॥ ५४

C. 6.5049 8. 6.108, 51

46 ") Ks. 4 B D ध्रुवं च त्वां; T G Ms कृषां त्यक्तवा; M1-3. 5 शिप्रं च त्वा. Ks ध्रुवं त्वां निहनिः व्यामि. — ") K1 मेग्रत:. — ") T2 Gs ज्ञात्वा (for ध्रुत्वा). Ks. 4 B Da Da Da Da-8 च (De तु) म(Ds त) द्वाक्यं (for वचो मद्यं). — ") K2. 4 B2-4 Das Da. 3 यत्क्रत्यं; Das De यत्क्षेमं (for यत्क्षमं). T1 Ga ते तदाचर (for तत्त्वमा"). D2 क्षश्चमंत्रं समाचर.

47 6) Ko Ds सम्यव; T2 आश्वासि; G1 M1. 5-5
असिंस; G2 M2 युष्यस्व (for अभ्यस). Ko सा मा
वा; K5 वारमानं (for वा मा वा). Da1 D5 काममन्य (D5 ह्या)समापञ्च (sio); D1 काममभ्यसितान्वाणान्; G3 तं मामंसंग वा मा वा (sio). — b) K2
जीवद् (for जीवन्). K2 D1-5.6 विमोक्षसे; K4 B1.
2.4 Da2 Dn D5.5.8 प्रमोह्यसे (for विमोक्ष्यसे). — b)
S1 D1 सुद्ध ए:; K1 Da1 सु(K1 स) इप्ए; T2 सुदु ए:;
Ca सुद्द ए: (as in text). Da1 भी दिमो; S अव (for
भी दिम). — b) S1 समितिसंजय (sio); K2 मितिसंजय
(sio); S कुरुनंदन (for समितिजय).

48 Before 48, N ins. संजय उवाच - ")

K1 एतम् (for एवम्). G2 तदा (for ततो). -")

K4 damaged. K0 अभिध्यत; K2 M6 अवध्यतः

K1 राजं; B4 Dn2 D4. 1.8 भी हमं (for राजन्).

- ") B1 प्रतुद्धं; B3 प्रतुद्द्; B4 संतुद्धं; D2.8 प्र
जुद्धं; D4 संतुद्धं; D6.7 स नुन्नं (for प्रणुक्षं). K4

वाक्यशायकै:; Da1 वायसायकै: B2 तुन्नं वाक्यश्य
सायकै:; S प्रतुदन्वाक्शरैर्मुशं.

49  $^{\circ}$ )  $^{\circ}$ । धनंजयः;  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

50 Before 50, De ins. अर्जुन उवाच. — 6) De Ti Gi अनुयोत्स्यामि (for "यास्यामि). — 6) Ks. 5 De. 6 परान्विद्वाब्य (De "ध्वाच्य) सायकै:; S परान्वि- जास्यक्रणे. — 6) Ks. 5 Di. 2 Te Gs Ms-5 असि(Di. 2 "स्य)व्रवत्; Gs अतिद्रव (for अभिद्रव). Si Ko. 1 स्व(Ko. 1 स्वं)संरह्यो; Ds. 6 Ti Gi. 2. 4 Mi-1 युसं- कुद्धो. — 6) Ki Bs-4 Ds भीमपराक्रम (for "परा- कमम्).

51 Ks. 5 Ds om. 51<sup>ab</sup>. — ab) D1 शकः पीक्षां (by transp.). M कर्तुं शको (by transp.). T G कर्तुं शका महावलाः (for b). — a) Ks. 5 Ds न हि तेश भयं तसाद् . — a) Ks D1 चीरं; K4 Bs—4 Da Da D4. 5. 7. 8 शत्नाव्; M घीरो (for चीर). Ks अभिव्रवः; D1. 5 दपा (D5 अभि)द्रवत्; T2 अभिवृत्तः (for वृत्त्र). B1 यस्नं साध्यस्त पितामद्वं (= of. 35<sup>cd</sup>).

52 °) Ko. 1 Ds. 8 (the last two before corr.)

T2 अहं स्वा; K5 अहं तु; D6 अह स्वां (for अहस्वा).

-- °) Ko. 1 याखामि; K8 योस्यसि; D6 [अ]पाससि;

T2 हास्यसि; G3 यास्यति (for यास्यसि). Da1 D2

मारिष:; S भारत (T2 G4 M1. 3. 5 °तं). -- °) D3
अवहासो; T G M2-5 अपहास्यो (G2 °सो). T1 G4
सैन्यस्य (for लोकस्य). -- °) D2 भविष्यति (for °सि).

53 a) Das Dni Ds. s नावहास्यो (Ds \*स्वै); Ds न वै हास्या; T G Ms-1 नापहास्या (for नाव ). — ) Ks. s Ds (by corr.). s परनीरहन् (Ds orig. 'हा) (for प्रसाहवे). Ko सबे परममाहवे. — ") Ks यसः (for प्रस्तं). — ") Dni साद्यस्य; Ca. c साघ (as in text). — After 53, T G Mi read (hapl.) 58,

54 Si Ko. i om. (hapl.) 54. — \*) Dai स्थ्रें (for °ण्). — \*) Ks. i B D (except Di-s) सहावर्ड द्रोणं च द्रोणपुत्रं च कृपं चाथ सुयोधनम् । चित्रसेनं विकर्णं च सैन्धवं च जयद्रथम् ॥ ५५ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम् । भगदत्तं तथा शूरं मागधं च महारथम् ॥ ५६ सौमदत्तं रणे शूरमार्थग्रङ्गं च राक्षसम् । त्रिगर्तराजं च रणे सह सर्वेर्महारथै: । अहमावारियज्यामि वेलेव मकरालयम् ॥ ५७ कुरुंश्व सहितान्सर्वान्ये चैषां सैनिकाः स्थिताः । निवारियज्यामि रणे साध्यस्व पितामहस् ॥ ५८

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुरिषक्तवाततमोऽष्यायः ॥ १०४॥

904

# धृतराष्ट्र उवाच । कथं शिखण्डी गाङ्गेयमम्यधावित्पतामहम् । पाश्राल्यः समरे कुद्धो धर्मात्मानं यतत्रतम् ॥ १

(for परंतप). — \*) Ks. 5 D1. 5 T Gs M साधय (Ms क्) रवं; Gs बारय स्वं (for साधयस्व).

55 ) D1 शस्यं; Ds च सु:; S (except M4) च स- (for चाय). — 4) D1 चाहि (and द्वी) कं सैंघवं तथा.

56 °) Si Ko. 1 Ts कांसोजं च; Ds Dni (before corr.) Ds Ms कांबोजक. Ms सुदक्षिण: — °) Ti G सहा- (for तथा). — °) Ki Mi (sup. lin.) साधवं (for सागवं). Ki. s. 4. Bi-s D (except Di. 2. 6) Ts M सहाबकं; Ks वतं; Ti G सनस्वनं (for सहा-रथस्).

57 °) Dai Ds Gi Ma. 4 सोमदित्तं; Di. 6 T Ga. 4 सोमदित्तं. Ki-a. 5 B D (except Di) तथा (for रणे). Ds वीरम् (for श्रूरम्). — °) Si बर्व्यश्रंति; Ko-a. 6 B Dai Dn Di. 6-8 Ti Gi Ma आर्वश्रंति; Ks Das Di. 5 आर्व्यं (Di °विं)श्रंते; Ks आर्विंश्रंति; Da आर्वें. — Si Ko om. 57<sup>cd</sup>. — °) Di समरे (for च रणे). — Mi om. 57'-58°. — ') Ti G साध्य स्वं पितामदं

58 T G M1 read 58 after 53. M4 om. 58 ater 64. V. 1. 57). — ") K2 D2 गुरूं(K2 "रू)आ; K5 गुरून्दि; D3 कुरूआ (for कुरूंआ). — ") K1. 2 पंचेयो (for ये देवो). K2-3 B D T2 M1-2. 5 युध्य (K4 B1-3 युद्ध-; K3 यत )मानान् (Da1 "मान-) महावलान्; T1 G यत (G1 युध्य )मानान्महारथान्. — ") S (M4

केऽरक्षन्पाण्डवानीके शिखण्डिनग्रुदायुधम् । त्वरमाणास्त्वराकाले जिगीयन्तो महारथाः ॥ २ कथं शांतनवो मीष्मः सं तस्मिन्दशमेऽहनि ।

om.) महमाबारियप्यामि - ") K3 D2.6 योधयस्य ; K5 योधस्य प्र-; G2 साधय स्वं (for साधयस्य). B2 महारथं (for पितामहम्)

Colophon om. in Ks Dn1. — Sub-parvan:
Omitting sub-parvan name, Si Ko-s Ds mention
only दशमयुद्धदिवस; K4 Bs Da Ds दशमोद्धि (K4
cont. मीदमाभिपतन; Bs cont. संश्रामे); M1.2 दशमे
हनि; Ds दशमदिवसयुद्ध; Ts दशमदिवस; M4 दशमे
सिद्धेके. — Adhy. name: Ts M1.2 व्युद्धकरणं.
— Adhy. no. (figures, words or both): Ks 101;
Daz (sec. m.) 66; Dn2 Ts Ms. 4 106; De 103;
Ti G4 104 (as in text); M1.2 105; Ms 107.
— Śloka no.: Dn1 Ds 60; Dn2 Ds 59.

## 105

1 Dni reads the ref. in marg., om. 1<sup>ab</sup>. — \*) Śi Ds पंचास्य:; Тз पांचालः. — <sup>d</sup>) Śi खुतझतं; Ks जित<sup>\*</sup> (for खत<sup>\*</sup>).

2 °) D1 पांडवानीकं; T1 G पांडवा शुद्धे (for पांडवानीकं). — °) B1. 2. 4 Dn D4. 7. 8 M8 उदा- युद्धाः. — °) K8 D2. 6 स्वरमाणं (for °माणास्). K1 तदा; K4 तथा (for स्वरा-).

3 \*) Dı चैव (for मीच्मः). - \*) Dı दशमे

अयुष्यत महावीर्यः पाण्डवेः सहस्रुझयैः ॥ ३ न मृष्यामि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिनम् । कचित्र रथभङ्गोऽस्य धनुर्वाशीर्यतास्यतः ॥ ४ संजय उवाच ।

नाशीर्यत घतुरतस्य रथभङ्गो न चाप्यभूत्।
युष्यमानस्य संग्रामे मीष्मस्य मरतर्षम ।
निन्नतः समरे शत्रूष्ण्यरैः संनतपर्विमः ॥ ५
अनेकशतसाहस्रास्तावकानां महारथाः ।
रथदन्तिगणा राजन्हयाश्रेव सुसिक्षताः ।
अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्कृत्य पितामहम् ॥ ६

यथाप्रतिज्ञं कौरन्य स चापि समितिजयः ।
पार्थानामकरोद्भीष्मः सततं समितिक्षयम् ॥ ७
युध्यमानं महेष्वासं विनिन्नन्तं पराञ्ज्ञारैः ।
पाञ्चालाः पाण्डवैः सार्घं सर्व एवाम्यवारयन् ॥ ८
द्रिमेऽहिन संप्राप्ते तताप रिप्रवाहिनीम् ।
कीर्यमाणां जितैर्वाणैः ज्ञतज्ञोऽथ सहस्रज्ञः ॥ ९
न हि मीष्मं महेष्वासं पाण्डवाः पाण्डपूर्वज ।
अज्ञक्षवन्रणे जेतुं पाज्ञहस्तमिवान्तकम् ॥ १०
अथोपायान्महाराज सन्यसाची परंतपः ।
प्रासयन्रथिनः सर्वान्वीभत्सरपराजितः ॥ ११

C. 6. 5066 B. 6. 109. 12

दिने. — ") र्डा Ko-2 महानीरै:; Dai 'दीयें (for

4 °) \$1 Ko. 2 Da1 नामृत्यामि; K3 मृत्यामि न
(by transp.). G1. 3 भीटमे (for भीटमं). T2 नामृत्यमरणे भीटमः (sic). — b) D1 प्रत्यायातं; T2 प्रत्युः
स्थानं; G1 M1. 2. 4 प्रत्युद्धानं; M8. 5 प्रत्याख्यानं (for प्रत्युद्धातं). K8 T2 M1. 2. 4 शिखंदिनः; K4 B D
(except D1. 2. 6) G1. 8 दिना (for 'विदनम्). — ')
K1 M5 कश्चित्र; D2 क्यं न; D3 क्यं नु; T1 G4
सथ वा (for कश्चित्र). \$1 Ko. 1. 3 D2 (K3 D2 marg. sec. m. as in text). 8 रयसंगोस्य. Cd cites रथसिंहो.
— ') \$1 Ko. 1 [स]न्यतः (for [स]स्यतः). K8 घतुर्वास्य शियंत; K5 D3. 8 धनुर्वाशीयंदस्यतः; S घनुर्वास्य (M3 विं न) स्वशीर्यंत.

5 °) Ds नाशीयंत. B1.4 Dns D4.7.8 चास्य (for तस्य). — °) \$1 Ko.1 Ds (marg. sec. m. as in text).8 रथसंगो. Da1 न वाप्यभूत; Ds.8 न चास्य (D2 °म्य-) भूत. — ° ) \$1 Ko-2 वस्य (for युध्य ). Ks. 5 Ds T1 G समरे (for संग्रामे). D1 transp. संग्रामे and मीदमस्य. — D1 om. 5° . — °) \$1 Ko-2 व्यनिमन्; Ks. 5 D2 निमंतं (Ks °त). Ks ग्रूराज् (for राजून्). — °) Das सर्वे: (for शरे:). K1 संमत (for संनत °).

6 °) Ks Ds र्या; K4 B Da Dn Ds-c. s S तथा; D1 महा-; Dr तदा (for रथ·). — d) Ks. s Ds सुसंयता; Da1 सुक्जिंता: (sio); Ds सुसंस्थिताः (for सुसजिताः). S ह्या(G1. s रथा)नामयुतानि च — °) Si Ko. 1 अक्ष्यद्वंत; Da1 M4 वतंत; G1 M5 "वर्धत (for "वर्तन्त). — ") K: पितासह (for "सहस्).

7 °) Ko. 2 Gs. 8 यथा प्रतिज्ञाः; Ks यथाप्रतिज्ञः Ko. 2 T Gs. 4 कौरव्यः — °) Dan समर्तिजयः; Ds समितं ; Gs समितिजयः Ms 'जयत् . Mi (sup. lin. as in text) सन्यसाची धनंजयः — °) Ks समितिजयः; Ms 'तिजयं (for 'तिक्षयम्).

9 ) K4 B D (except D1-s.s) तससां (for तसाप). T1 G1 युधांतं परवाहिनीं — ") K0.1 की पैसाणं; K8.8 D2.8 T2 G2.8 M की (K8 का) चैसाणः; Da D1.5 G1 की (D5 का) पैसाणा (G1 "णाः) (for की पैसाणां). D1 रणे (for शितेर्). D5 किरंतो निसितेर्बाणेः

10 °) Ms च (for हि), and महेच्वासाः (for सं). — °) Ds अशक्तवन् Ds वारवितं (for रणे जेतं).

11 °) K: T: अशोपेयान्; D: अशोप(m 'स) मान् - ') K: E D: महारथः; K: B1 s. : Da Dn D2-5. 7. 8 S (except G1. 3 M:) धनंजयः (for प्रतेषः). - ') B: द्वावयन्; Dai Dni आमं (for जासं). C.8.8967 B.8.109.18 K.9.109.13 सिंहविद्वनदश्चिर्धनुज्या विश्विपन्युद्धः ।

शरीधान्विस्जन्पार्थो व्यचरत्कालवद्रणे ॥ १२

तस्य शब्देन वित्रसास्तावका भरतर्पम ।

सिंहस्येव सृगा राजन्व्यद्रवन्त महाभयात् ॥ १३

जयन्तं पाण्डवं दृष्टा त्वत्सैन्यं चामिपीडितम् ।

दुर्योधनस्ततो मीष्ममत्रवीद्भृश्पीडितः ॥ १४

एष पाण्डसुतस्तात श्वेताश्वः कृष्णसारिशः ।

दहते मामकान्सर्वान्कृष्णवत्मेव काननम् ॥ १५

पश्य सैन्यानि गाङ्गेय द्रवमाणानि सर्वशः ।

पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १६
यथा पशुगणान्पालः संकालयति कानने ।
तथेदं मामकं सैन्यं काल्यते शत्रुतापन ॥ १७
धनंजयशरैर्भगं द्रवमाणमितस्ततः ।
भीमो होष दुराधषीं विद्रावयति मे बलम् ॥ १८
सात्यिकिश्वेकितानश्च माद्रीपुत्री च पाण्डवौ ।
अभिमन्युश्च विक्रान्तो वाहिनीं दहते मम ॥ १९
धृष्टद्युम्नस्तथा ग्रूरो राक्षसञ्च घटोत्कचः ।
व्यद्रावयेतां सहसा सैन्यं मम महाबलौ ॥ २०

\_ \*) Ks Da1 D: बि( Da1 वि )भस्पुर्-

12 °) K3 D2 ननदन्; D3 M1 इसने; T2 G1-3 M3-5 निन° (for बिन°). Śi Ko चैब (for उच्चेर्).

— ³) D8 धनुज्यां; M4 गांडीवं (for धनुज्यां). T2
M1-8.5 इसाक्षिपन्. M4 धनुः (for सुद्वः). — °) B2
Dn1 M4 विक्षिपन्; Da D5 निक्षिपन्; G2 इसकिरत् (for विस्जन्). — °) D5 T2 विचरन् (T2 °त्);
G2 विस्जन् (for इसचरन्). K5 काळविद् (for °वद्).
D1 काळवडाचरत्रणे.

13 \*) K1 वित्रसास; Da Dn1 D5 वित्रेसुस् (for वित्रसास्). — \*) Ś1 तावकान्. Da1 भरतपैश:.
— \*) K5 Dn2 सिंहस्पैव. Ś1 D1 महाराज; M2 महाराजन् (for सुगा राजन्). — \*) D2 व्यद्भवंतो. K1 महासर्थ; D1 वने सुगा; T1 G रणाजिरात्; T2 M महारणात् (for \*भवात्).

14 \*) Ms. इ वृषंतं (for जवन्तं). — \*) Ks. s
D1. 2. s M1 (inf. lin.) खतैन्यं; M1. 3-5 तत्त्तैन्यं (for खत्त्तेन्यं). Ks. s D2 पीडितं तथा; Da Dn1 चा(Da1 वा)तिपी\*; D1. s. s S चापि पीडितं; D8 वामिपी\* (for चामिपी\*). — \*) Ks. s D2. s तदा (for ततो).
— \*) S1 Ko. 1 शरपीडितः; S सृशदुः खितः (for सृश्मपीडितः).

15 Before 15, De ins. दुर्योधन उवाच. — ") . र्डा Ko दक्कते; T: दहतो (for दहते). K: सोमका-न्सर्वान्; D: S मामकं सैन्यं (for मामकान्सर्वान्).

16 \*) T1 G1 M1-2. इ गांगेय सैन्यानि (by transp.).

- \*) M1. 2 संयुगे; M2. इ सर्वतः (for सर्वशः).

- \*) K2. इ D1 T1 G2-1 M युधि श्रेष्ठ; D2 कुरुश्रेष्ठ

(for युघां श्रेष्ठ). De धनंजयशरैश्लेव - d) Ko De कल्पमानानि; Bi वश्यमानानि (for काल्य'). Ki Da सर्वशः (for संयुगे).

17 \*) M3 (sup. lin.). । पशुपाणं. D1 गोप:;
D6 काल:; M3 बाल:; Cd पाल: (as in text). — \*)
Da1 D2.5 T2 M1 स कालचित (D5 om. कालचित ).
— \*) K3.5 D2.6 तथैव; M2 यथैव; M4 तथैतन् (for तथेदं). — \*) Da1 M5 \*तापनः (for \*तापन).
T1 G कालचर्येष फल्गुनः

18 ") Das "शरे (for "शरेर्). D1 शिक्षं; G2
भग्नान् (for भग्नं). — b) G2 द्रवमाणान्. K2-4 B
Da Dn D2-5.7.8 ततस्ततः; D8 समंततः (for इतस्ततः). — ") K2.4 B Das Dn D4.6-8 [5]स्पेवं;
K3.5 D1-8 M1.2 [5]स्पेष; Da1 Ds [5]स्पेव; T1
G4 द्रोवं (for द्रोष). B4 स्वरायुक्तो (for दुराधर्षो).
— d) K2 विद्राव इति; D2 विद्रापयति (for "वयति).

19 ab) Ks सात्यकी (for 'किश्), and माहि' (for माही'). — ') K4 B Dn2 D4. 1. 8 सु (for च). — a) Ko-2 दहतो; K4 B1. 2 Da Dn D4. 6. 1. 8 (m as in text) M1. 8 (sup. lin. as in text). 5 (inf. lin.) हवते; D1 दुहते (for दहते). D3 दहते वाहिनी मम

20. °) Ko चीरो (for जूरो). — °) D1. 2. 6 वि द्रावयेतां; T G विद्रावयेते; M विद्रावयेते (M2 °पयेत) (for स्वद्रावयेतां). D1 समरे (for सहसा). — °) Ks. 4 B Da Dn D2-5. 7. 8 S महारणे; D1 °मते; D6 °स्थे (for °वस्त्री).

21 °) Ds om. सैन्यस . — ) ई1 K1.2 सर्वें-स्तेस्तर; Da Dn1 Ds सर्वेरिभर्; D1 एतै: सर्वेंर् (for वध्यमानस्य सैन्यस्य सर्वेरेतैर्महाबलैः।
नान्यां गति प्रपक्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २१
ऋते त्वां पुरुषच्याच्च देवतुल्यपराक्रम् ।
पर्याप्तश्च भवान्श्चित्रं पीडितानां गतिर्भव ॥ २२
एवम्रुक्तो महाराज पिता देवव्रतस्तव ।
चिन्तयित्वा मृहूर्ते तु कृत्वा निश्चयमात्मनः।
तव संधारयन्पुत्रमत्रवीच्छंतनोः सुतः ॥ २३
दुर्योधन विजानीहि स्थिरो भव विश्वां पते ।

पूर्वकालं तव मया प्रतिज्ञातं महावल ।। २४
हत्वा दश सहस्राणि क्षत्रियाणां महात्मनाम् ।
संग्रामाद्यपयातव्यमेतत्कर्म ममाह्विकम् ।
इति तत्कृतवांश्राहं यथोक्तं भरतर्पम ।। २५
अद्य चापि महत्कर्म प्रकरिष्ये महाहवे ।
अहं वा निहतः शेष्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान् ॥ २६
अद्य ते पुरुषच्यात्र प्रतिमोक्ष्ये ऋणं महत् ।
भर्विपिण्डकृतं राजिन्नहतः पृतनामुखे ॥ २७

C. 6.3083 B. 6.109.2

सर्वेरेतेर्). K. B D (except D1) M महारथै: (Ms 'रथ) (for 'बल्हे:). — ') Ms नान्यं (for नान्यं). D1 हि पश्यामि; D2 प्रपश्याम. T G Ms अन्यां गतिं न पश्यामि. — ') S1 Ko स्थातुं; K1 स्थातं; K6 स्थानं; T1 G स्थिते; T2 स्थितो; Cs. d स्थाने (as in text). Ms स्थिते च त्विथ भारतः

22 \*) Da Ds स ते (for ऋते). Si Ko. 1. 5 स्वा (for स्वां). S स्वामृते (by transp.). Di पुरुषस्यानं . — K3 — b) K4 B D (except D2. 5) T2 "पराक्रमं . — K3 om. 22°-23°. — ') K2. 4 Bi Dn2 Di S पर्याप्तस्तु; K5 परिपूर्णों; B2-4 Da Dn1 D5. 8 Ca. c पर्याप्ते च (B2-4 "सोतु); D2 "सोन्न; D8 "सोसि; D4. 1 "मोतु; D6 "सो हि (for "सञ्च). K2 B1 Dn2 D4. 1. 8 ज्ञानं (for शित्रं).

23 Ks om. 23abed (cf. v. l. 22); Si Ko. 1 Ds om. (hapl.) 23ab. — a) Di ततो राजन् (for महा-राज). — b) Bs तथा (for तव). — b) Di च; Ds स (for तु). — d) Gs नियतम् (for निश्चयम्). — After 23ad, S ins.:

438\* पातियव्ये रिपूनम्यान्पाण्डवान्प्रतिपालयन् । प्रतिज्ञातो जयो द्वाचा पाण्डवानां महात्मनास् ।

[(L, 1) Ms पाछिबच्चे. Ms. इ रथानन्यो; Ms रथा-नन्यान्. Ms. इ परि (for प्रति ).]

— °) Si स प्रीरयन्; Ko. श स प्रेरयन्। Ki संप्रेरयं; Ks संवारयन्; Bs संवोधयन्; Cc. d संधारयन् (as in text). K2. 4 B Dns Ds. 4 (before corr.). र. 8 शांतनी: सुतः; Da Dni (m as in text) Ds इदमेव तु (for शंतनी: सुतः). S (Ms inf. lin.) पुत्रमाश्वास- (Ms sup. lin. Ms orig. श्वाप) यनुस्यं नृपतेः (T Gs Mi शेत) शंतनीः सुतः.

24 Before 24, Ds T2 G1-8 M1.2.4 ins. भीजाः

(De मीध्म उवाच). — b) Ka B D (except D1-8.6)
भूत्वा (for भव). K1 पति (for पते). — e) D1
प्रेकाले; Co कालं (as in text). B2 तम्र (for तव). — d) K1 महाबल:; Da1 T2 वलं; D1 रिय
(for बल).

25 °) Ko-2 कृत्वा (for हत्वा). — D3 om. 25°5.
— °) D5. 3 संग्राममप (D8 °माद्यप-; sup. lin. °माद्यप)यातव्यम्; S संग्रामादपयास्थामि. — त ) T2 G2 होतत्
(for एतत्). S समाद्दितं; Ga. o ममाद्दिकम् (as in text). — °) K3 D1. 3. s T2 G1. 8 M1-3. 5 चापि; G2 चित्रं; M1 (sup. lin.). 4 चासि (for चाहं). K5 इति
तत्कथयांचके; D2 इति तत्कमं कर्वासि. — ') K3. 4
D3. D11 D1. 2. s T2 G1-3 M पुरुषपंस (D31 °स:);

26 °) T Ms वापि (for चापि). — °) Ks. s B
Da Dn D2-s सहावल (Dar °लः); D1 बतो वृतः .
S यथावलं (for सहाहवे). — °) Ks B Ds वास हतः
(for वा निहतः). Ks D2 सं(K2 शं)स्थे; D1 शिष्ये;
T1 Gs Ms शिश्ये; Ca शेष्ये (as in text). — °)
Gs शायिष्ये (for हनिष्ये). Dns चास; Ds Ms
वास (for वास). K1 पांडवं. — After 26, S ins.:

439\* अञ्चल्याः पाण्डवा जेतुं देवैरिप सवासवैः । किं पुनर्मत्यंधर्मेण अन्नियेण महाबळ ।

[(L. 2) G: महावला: (for 'बल).]

27 \*) D1 तत् (for ते). — \*) Das D1. 3 प्रति-मोक्षे; T1 G प्रत (G1-3 क) रिल्पे; G2 प्रतिमोक्ष्ये (as in text). K3 T G रणं; Da1 D3 क्षणं; D1 रणं (for ऋणं). B3 Dn2 D1.4.7 तव (for महत्त्). — \*) D1 कृते (for कृतं). D2 Dn1 D3 राज्यं; T2 वाहं (for राजन्). K3 भर्मप्रासकृतं राजन् — \*) S1 K0 D3 निहस्र; D2 D5 नहतः (for निहतः). D21 \*युक्षे (for \*युक्षे). C.6.5084 B.6.109.30 K.6.109.32 इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठः श्वित्रयान्त्रतपञ्जीः ।
आससाद दुराधर्षः पाण्डवानामनीकिनीम् ॥ २८
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गेयं भरतर्षम ।
आज्ञीविषमिव कुद्धं पाण्डवाः पर्यवारयन् ॥ २९
दश्चमेऽहिन तिसंस्तु दर्शयञ्ज्ञिक्तमात्मनः ।
राजञ्ज्ञतसहस्राणि सोऽवयीत्कुरुनन्दन् ॥ ३०
पञ्चालानां च ये श्रेष्ठा राजपुत्रा महावलाः ।
तेपामाद्त्त तेजांसि जलं सर्य इवांग्रिमिः ॥ ३१
हत्वा दश्च सहस्राणि कुञ्जराणां तरिक्षनाम् ।
सारोहाणां महाराज हयानां चायुतं पुनः ॥ ३२

पूर्णे शतसहस्रे द्वे पदातीनां नरोत्तमः ।
प्रजज्वाल रणे मीष्मो विध्म इव पावकः ॥ ३३
न चैनं पाण्डवेयानां केचिच्छेकुनिरीक्षित्तम् ।
उत्तरं मार्गमास्थाय तपन्तमिव मास्करम् ॥ ३४
ते पाण्डवेयाः संरब्धा महेष्वासेन पीडिताः ।
वधायाम्यद्रवन्मीष्मं सुज्जयाश्च महारथाः ॥ ३५
स युध्यमानो बहुमिर्भीष्मः शांतनवस्तदा ।
अवकीणों महावाहुः शैलो मेघैरिवासितैः ॥ ३६
पुत्रास्त तव गाङ्गेयं समन्तात्पर्यवारयन् ।
महत्या सेनया सार्धं ततो युद्धमवर्तत् ॥ ३७

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चाधिकदाततमोऽष्यायः ॥ १०५ ॥

28 Before 28, Ds ins. संजय उवाच - ")

K1. 2. 4 B D (except Dns Ds) G1-s M1. 2 सरतंत्रेष्ठ.

- ") Ś1 प्रतिपञ् ; B Das Dn Di. 1. 8 Ca प्रवपञ् ;

Dal Ds युत्प(Ds "य)त् (sic); Ds प्रातपत् ; T1

G1 प्रहरूज् ; G1-s प्रकिरज् (for प्रतपञ् ). - ") K4

दुराधपान् ; Dal "धर्षा (for "धर्ष:). - ") Ds (marg."

sec. m. as in text) सनीषिणां (for अनीकिनीस् ).

29 °) K1 खनेकमधे. — °) B4 सरतर्धर्म; Da Dn1 D4-8 पुरुष्पंसं (Dn1 D4 °स) (for सरतर्धम). S पांडवा: पुरुष्पंसाः. — °) D6 आशीविशम्. — °) K8 पांडवः; D2 पांडवं; S गांगेणं (for पाण्डवाः). K8.4 B Da1 Dn D1-4.8-8 प्रस्वारयन् (D2 °यत्) (for पर्थं).

30 °) B Da Dn Di-8 भीष्मस्तु; Ds संप्राप्ते (for वर्सिस्तु). — °) Ds रूपस् (for शक्तिस्). — Śi Ko.1 om. (hapl.) 30<sup>d</sup>-32°. — °) Da Dni Ds यो (for सो). Da Ds S कुरुनंदनः; Ds °सत्तमः (for °नन्दन).

31 Ś1 Ko.1 om. 31 (cf. v. l. 30), — ") K2.5

B D (except D2.4) T2 G2-8 M2.5 पांचालानां. G2

द्व (for च). K5 ज्येष्ठा; 'T1 G2-4 सूरा; T2 बीरा
(for क्रेष्ठा). — ") K2 B D (except D2.5.6) महास्था: K4 "बल: (for "बला:). — ") G2 ज्यलन्
(for जलं). K3 सूर्यम् (for सूर्य).

32 Ši Ko. 1 om. 32° (cf. v. 1. 30). — °) M: स्वया (for इत्वा). — °) D: तरिश्वनां (for 'स्विनास्). — °) Ko. 1 सारोहानां; D: सारोहणां; G: स्वारो

हाणां. Ks ह्यानां च (for महाराज). — d) Tr G रथानाम् (for ह्यानां). Ds T G अयुतं (for चायुतं). Ks Ds. s Ts Gs M अमं; B Da Dn Dt—s तथा; Tr Gr. s. 4 शतं (for पुन:). Ks हत्या चैवायुतं अभं.

33 °) Ks पूर्ण; Dns पूर्ण; D1 पुन: (for पूर्ण). Ks शतसहस्रे च; Dns Ds 'सहस्रेण (for 'सहस्रे द्वे). — b) K1. 2. 4 B D (except D1-3. 5) पदातानां; S पत्तीनां च (for पदातीनां). Bs. 4 Das Dn D1. 8-8 Ts M1. 2 नरोत्तम; T1 G सहाबल्क:; M4 नरोत्तमं (for 'म:). — et ) Ka damaged. T1 G द्वितीय (for विध्न).

34 °) \$1 Ko-s चापि; Dn: D: # चैवं (for चैवं). — °) T1 G Ms कश्चित् (for केचित्). T1 G Ms शक्तो; Da1 शकुर् (for शेकुर्). — °) \$ उत्तरां दिशमास्थाय. — °) Ks दहंतम् (for तपन्तम्).

35 °) Di. 8 पांडवा: सु (for 'वेया:). — ') Ko [आ] भिद्रवन्; Ks Ds [अ] भ्यद्रवद् (for 'द्रवन्). — ') Ks शूंजयाश्च; Ks सूजयाश्च (for सूक्षयाञ्च).

36 °) Ko. 1. 4 B Dns D4. 7. 3 संयुष्यमानो ; D1 अयुष्यमानो ; Ds प्रयुद्धमानो ; S स वध्यमानो : Ś1 Ko. 2. 4 Ds विश्विद् (for बहुिसर्). — ³) B1. 2. 4 Dns D4. 7. 8 तथा (for तदा). — °) Ts विश्वकीणों ; Ms-5 अवतीणों ; Ca 'कीणों (as in text). K1. 2 B Da Dn D4-8 G1 महामेरु: ; Ks D1. 8 T G2-4 M महेब्बासः ; Ds महाराज (for महाबाहु: ). — व ) Ks. 5 हवाशितै: ; K4 Dns T1 G M2 हवाबृत: ; Das D5 हवाभितै:

१०६

### संजय उवाच ।

अर्जुनस्तु रणे राजन्दृष्ट्वा मीष्मस्य विक्रमम् ।
शिखण्डिनमथोवाच समस्येहि पितामहम् ॥ १
न चापि मीस्त्वया कार्या मीष्मादद्य कथंचन ।
अहमेनं शरैस्तीक्ष्णैः पातियष्ये रथोत्तमात् ॥ २
एवम्रक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी मरतर्षम ।
अस्यद्रवत गाङ्गेयं श्चत्वा पार्थस्य मापितम् ॥ ३
धृष्टद्युम्नस्तथा राजन्सौमद्रश्च महारथः।

विराटद्वपदौ चुद्धौ कुन्तिभोजश्च दंशितः ।
अम्यद्रवत गाङ्गेयं पुत्रस्य तव पश्यतः ॥ ५
नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीर्यवान् ।
तथेतराणि सैन्यानि सर्वाण्येव विश्वां, पते ।
समाद्रवन्त गाङ्गेयं श्चत्वा पार्थस्य भाषितम् ॥ ६
प्रत्युद्ययुस्तावकाश्च समेतास्तान्महारथान् ।
यथाशक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ७

हृष्टावाद्रवतां मीष्मं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम् ॥ ४

C. 6.5100 B. 6.110.6 K. 6.110.7

37 °) Śi Ko-s पुत्रस् (for पुत्रास्). Ks Ds तव च; Mi.s तव तु (by transp.). Śi Ks Dai गांगेय (for 'बं). — ') Śi Ks पर्यवारयत् (for 'बारयन्). — ') Ms.s तन्न (for ततो).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-s mention only दशसपुद्ध दिवस; K4 B8 Dai D5 दशमिद्ध (K4 B8 cont. मीध्मिनिपायन); D6 दशमिद्धवसपुद्ध; G2 दशमिद्धवस; M4 दशमिद्धिक. — Adhy. name: T G2.4 M1.2 मीध्मिन् भोत्साह (M2 "द)नं. — Adhy. no. (figures, words or both): K5 103; Da2 (sec. m.) 67; Dn2 T1 G 105 (as in text); D6 104; T2 M3.4 107; M1.2 106; M5 108. — Śloka no.: Dn1 99; Dn2 D5.6 39.

## 106

1 °) D2 अर्जुनश्च (for "नस्तु). D6 महाराज (for रणे राजन्). — °) D6 (m as in text) चेष्टितं (for विकासम्). K4 रङ्घा भीवमं पराक्रमं. — °) Ś1
Ко समस्येख; T2 "स्येति; M4 "होहि (for "स्येहि).

2 °) Gs हि (for भीस्). Ks. 5 Ds स्वयापि भीने वै कार्या; Ds न च भीतिस्त्वया कार्या; Ts न च भीतित्व कार्ये हि. — b) Ts भीदमस् (for भीदमाद्). — b) Ms-5 प्नाञ् (for प्नं). Ks. 5 Ds. 6 आञ्च (for सीक्गोर). — b) Ds Ms रशोत्तमान्.

3 °) K1.2 पार्थेण (for °+). — °) T1 भरतर्षभं (for °+). — °) = 5°. — d)! = 4d, 6f. K2 D2 तत्पार्थ (for पार्थेख). D1 पुत्रस्य तव पश्यतः (=  $5^d$ ).

4 Ms. 5 om. (hapl.) 4-6; Ti Gi om. 4-5; Si Ko. 1 D5 Mi. 3 om. (hapl.) 4. Ds reads 4 in marg. — ") Ds ततो (for तथा). — ") Ki "बतः (for "रथः). — After 4", Gi. 3 read 6. — Gi. 3 om. 4". — ") Dns Di. 7. 3 [बा]द्रवतो (for "तो). Ki द्वारो; Bs इति (for भीवमं). Ki इशे प्राद्रवतो भीवमं; Dai द्वारा चाद्रवतो भीवमं; Di दसा द्रवत भीवमं च; Ds दश्यान्द्रवतो भीवमं; Ts Gs बास्यद्रवंत (Ts "द्वेषं) गारीयं; Mi बास्यद्रवत गारीयं (= 3°, 5°).

5 T1 G4 M2. s om. 5 (cf. v. l. 4). — b) K2
Ds. e कुंतीओजझ. Ko-2 D6 T2 G1-2 M1. 2 दंसि-(D6 'षि)त:; Dn2 M3 दंशि(M3 'सि)ता; Cd
दंशित: (as in text). — b) Ko D2. c. 3 G1. 3 M1. 3
अभ्यत्रवंत; T2 'त्रवेषं (for 'त्रवत). — M3 om.
(hapl.) 5d-6. Dn2 D4 repeat 5d-6 after 6.
— d) D3 तव पुत्रस् (by transp.). T2 G1-2 M1. 4
श्रुखा पार्थस्य भाषितं (= 3d).

6 Ms. s om. 6 (cf. v. l. 4); Ms om. 6 abete (cf. v. l. 5); G1. s read 6 after 4 ab. — b) Dai Dni घमंपुत्रका; T1 G1-3 कुंतिमोजका (for घमंराजका). — b) D1 T1 G4 अयेतराणि (D1 oni) (for तथेतराणि). — b) K2 Dai सर्वान्येव (for vuda). T1 G4 समस्ता (T1 मं ता)ित नराधिए; T2 G1-3 M1. 4 समवेतािन मारतः — b) K3 Dai D1. 5 समाव्रवतः D3 सम्बन्ध्यः K5 ते द्वा (for गाक्षेयं). — After 6, Dn2 D4 repeat 5 d-6 . — b) = 3 d, 4 d.

7 °) Ks. s Ds सु (for ख). — ) Ks. s B Ds Dn Ds-s. r. s Mt-s. s समेवांसान् ; Ks समं तांसान् ; Tr G Ma समवेतान् (for समेवासान्). Dr Ts सम- E. 6. 110. B E. 6. 110. B चित्रसेनो महाराज चेकितानं समम्ययात्।
मीष्मप्रेप्सुं रणे यान्तं वृषं व्याव्रशिद्यर्थथा।। ८
ष्ट्रष्टसुन्नं महाराज मीष्मान्तिकसुपागतम्।
त्वरमाणो रणे यत्तं कृतवर्मा न्यवारयत्।। ९
मीमसेनं सुसंकुद्धं गाङ्गेयस्य वधैपिणम्।
त्वरमाणो महाराज सौमदत्तिन्यवारयत्।। १०
तथैव नकुलं वीरं किरन्तं सायकान्बहृत्।
विकर्णो वारयामास इच्छन्मीष्मस्य जीवितम्।। ११

सहदेवं तथा यान्तं यत्तं मीष्मरथं प्रति । वारयामास संकुद्धः कृषः श्वारद्वतो युघि ॥ १२ राक्षसं क्रूरकर्माणं भैमसेनिं महावलम् । भीष्मस्य निधनं प्रेप्सुं दुर्धुखोऽभ्यद्रवद्धली ॥ १३ सात्यिकं समरे कुद्धमार्थ्यक्षिरवारयत् । अभिमन्युं महाराज यान्तं भीष्मरथं प्रति । सुदक्षिणो महाराज काम्बोजः प्रत्यवारयत् ॥ १४ विराटद्वपदौ वृद्धौ समेतावरिमर्दनौ ।

8 ") G1. इ चिन्नसेनं (for "सेनो). — ") Ś1 K1
चेकितानां; Ds T2 G1. इ "तानः (for "तानं). — ")
Ś1 Da1 G2 भीष्मप्रेष्ट्य; D1 'प्रेप्युर्; D2 'प्रेप्यु; D3
T1 G2. 4 'प्रेप्यु; D6. ह भीष्मं प्रेप्यु; T2 भीष्मं
प्रति (for भीष्मप्रेप्युं). Ś1 K0 D2 रणे यसं;
K1 रणे युतुं (sic); K4 रणे जेतुं; D1 नरव्याम्न (for
रणे यान्तं). — ") Ś1 सिंह-; K0.1 सिंह; K4 वृकं;
T3 गर्ज; G2 खूषो (for वृषं). K3. इ व्यामिशिशुं (for
'सिशुर्). D1 मृगं सिंहशिशुर्यथा; M2 सीमदित्तरपारवर्ष.

9 M2 om. 9. — ") T1 G1.3 प्रमुक्तो. G2 महासागं (for "राज). — K3 om. (hapl.) 93-10°. — ") T1 G1.3 उपाद्रवत् (for "गतस्). — ") B D S (M2 om.) स्वरमाणं (for "णो). K4 जेतुं; D5 यांतं (for बनं). — ") K0-2 D1 T2 G1-3 [स]अयवा( K1 om. वा )रयत्; K4 [स]अयवात् (submetric); M1.2-5 सीमदन्तिरवारयत् (cf. 10°). — After 9, T1 G4 M5 ins:

## 440\* स्वरमाणं रणे बत्तं सौमदत्तिरवारबत् । [C£ 9°, 10². Ms भीमसेनं (for स्वरमाणं).]

10 Si Ko. 1 om. (hapl.) 10; Ks om. 10<sup>abe</sup> (cf. v. l. 9). De transp. 10 and 11; Gs transp. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>ab</sup>. — ") Ti G रणे यत्तं; Di रणे कुदं (for सुसंकृदं). — Ti Gs om. 10<sup>ad</sup>. — ") Ts G1-s त्वरमाणे. G1-s रणे यत्तः (for महाराज). — ") Ks-s Dai D1-s Ts G1. s सो(Ks. 5 D1-s सो)मदित्तर (Dai किया) वारयत; Gs सोमदित्तक वार"; M कृत-वर्मास्यवार".

11 De transp. 10 and 11. - ") Ks. 5 B D

(except D1.5) S द्वारं (for बीरं). — ") Dai विकर्णं; G3 विकीणों; M2 विकर्णं (for "णों). K3 दार" (for बार"). — ") Si Ko-1 प्रेप्सुर् (for इच्छन्). K3 भीमस्य (for भीष्मस्य).

12 °) Ks. s B D तथा राजन् (D1 महाराजन्) (for तथा यान्तं). — b) K1 यतुं (sic); K3-s B Da Dn D1. 2. 4-s यां(K4 Ds या)तं; Ds स्थानं; S राजन् (for यत्तं). — Ks om. (hapl.) 12°-14<sup>d</sup>. — c) D4. 7. s संकुई (for दु:). — d) S1 यदि; K4 यजी (for युधि).

13 Ks om. 13 (of. v. l. 12). — ") Ks Ds. s. c
T G1. 3. a घोरकर्माणं; D1 M1-3. s मीम' (for कूर').
— ") De Ms भैमसेनीं; Gs "सेनिर् (for "सेनिं). Ms
भैमसेनिर्महाबक्तः. — ") Da1 Dn1 D1-8 T2 G2. 8 M3-5
निधन- (for "नं). S1 Da1 प्रेप्सु; M3 (sup. lin.)
प्रेप्सुर् (for प्रेप्सुं). — ") K1 [s]भिद्रवद् (for ऽस्यद्व').

14 Ks om. 14 abei (cf. v. l. 12). — a) \$1 कुद्ध; K1 कुद्ध; Dn2 D4. 7.8 बांतं (for कुद्धस्).
— b) \$1 Ko-2. 8 B2 Da Dn1 D5. 8 आप्येश्वांतिर; B2 आपि ; Dn2 D4. 7. 8 तव पुत्रो; D1. 2 आपि श्वंतिर्. K4 अधावयत्; Dn2 D4. 7. 8 न्यवास्यत्; D2. 8 अवाकिरत् (D0 रह्म). — After 14 ab, T Gins.:

## 441\* मीप्मस्य वधिमच्छन्तं पाण्डवग्रीतिकाम्यया । [ T2 G2 'प्रिय' (for 'प्रीति'). ]

— ") K1.2 कशिसन्यु; M2 "मन्युर् (for "मन्युं). — ") K2 यंतं; D8 यातं (for यान्तं). — ") K0-2 महावाहु:; Da1 "राज:; T1 G4 M2 "वीयं; T2 G1-3 M1.3-5 "वीयं: (for "राज). — ") K0-2 कांभोज:; M2-6 कांबोजं. K1 प्रत्युवारयत्; M2 प्रत्यपातवत् अश्वत्थामा ततः कुद्धो वारयामास भारत ।। १५
तथा पाण्डुसुतं ज्येष्ठं भीष्मस्य वधकाङ्किणम् ।
भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मपुत्रमवारयत् ।। १६
अर्जुनं रभसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ।
भीष्मप्रेप्सुं महाराज तापयन्तं दिशो दश ।
दुःशासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे ।। १७
अन्ये च तावका योघाः पाण्डवानां महारथान् ।
भीष्मायाभिम्रखं यातान्वारयामासुराहवे ।। १८
धृष्टुसुमस्तु सैन्यानि प्राक्रोशत पुनः पुनः ।

अभिद्रवत संरब्धा भीष्मभेकं महाबरुम् ॥ १९
एषोऽर्जुनो रणे भीष्मं प्रयाति क्रुरुनन्दनः ।
अभिद्रवत मा भैष्ट भीष्मो न प्राप्स्यते हि वः ॥ २०
अर्जुनं समरे योद्धं नोत्सहेतापि वासवः ।
किम्र भीष्मो रणे वीरा गतसच्चोऽरूपजीवितः ॥ २१
इति सेनापतेः श्रुत्वा पाण्डवानां महार्रथाः ।
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा गाङ्गेयस रथं प्रति ॥ २२
आगच्छतस्तान्समरे वार्योघान्प्रवलानिव ।
नयवारयन्त संहृष्टास्तावकाः पुरुषर्भभाः ॥ २३

C. 6. 5116 B. 6. 110. 25 K. 6. 110. 25

[ 6. 106. 23

15 °) Ds जुद्धौ (for बृद्धौ). — °) D1. 2 T1 G M ससेनावरिमदंनौ (M 'सुदनौ); T2 सेनया परिवारितौ. — °) S1 ततो कुद्धो; K2. 2 D2 रथश्रेष्ठो; D1. 2. 6 S रणे कुद्धो (for ततः कुद्धो).

16 °) D1. 2 श्रेष्ठं (for ज्येष्ठं). — °) M5 भीमख (for भीष्मख). — °) G1 भारद्वाजं (for °जो). Ks. 5 D2 कुद्दो (for बच्चो). — °) M1-3. 5 धर्मराजम् (for °पुत्रम्).

17 °) D1 रससा; Ca °सं (as in text). T G1.
3.1 M मुद्धं (for युद्धे). G2 अर्जुनं रणसंकुदं — °)
D2 शिषंडिनं (for शिखं). — °) S1 D6 M2. 3.6
भीष्मप्रेप्सुर; K2 Da2 भीष्मे प्रेप्सुं. Da1 महाराजा;
G2 °राजं (for °राज). D1 भीष्मस्य निधनं प्रेप्सुं. — с)
K2 तपयंतं; K4 B2.4 Dn2 D4.7.3 भासं; D1
पातं; D6 त्रासं (for तापं). — °) K0.2 महाबाहुर;
K4 महाराज (for महेष्वासो). — ′) K1 चरयां (for वारयां).

18 °) D1 युद्धे; T1 G M1. 3-5 यौधा: (for योधा:).

- °) Dn2 महातमनां; M1-3. 5 °रथा: (for °रथान्).

- °) B Da Dn D2. 4-8 T G3. 4 M4 मीध्मस्य (for भीध्माय). Ko B Dn2 D4. 7. 8 T G4 M4 [अ]भिमुखान्; D1 विमुखा (for [अ]भिमुखं). Dn1 यावद्; M4 यत्ता (for यातान्). D3 भीष्ममाभिमुखान्यातान्; G1. 2 M1-3. 5 भीष्मं इसिमुखान्यातान्.

19 °) G1. इ स्व- (for तु). — °) K5 D2 T2 प्राकोशंत; B1 Dn2 D4. 7. 8 'शंस्तु; B2 'शंख (for 'शत). K5 समंततः (for पुन: पुन:). — Ś1 om. (hapl.) 19°-20°. — °) K B Da Dn D2. 4. 5. 7. 8 G2 M2 अस्यद्भवत; De T2 असिद्धवंत. K0-2 नेगेन; K4 B2-4 Dn2 D4. 7. 5 संदर्भो; B1 संकुदो; D2

संहष्टो; De Ti G संकुद्धा (for संरच्धा). — \*) Ks भीमम् (for भीक्सम्). Ko. १ एको; Ki एका; De एक:; Mi-१. ६ एव (for एकं). Ko-१ De महाबल:; Ks Di \*बला:; Ki Dai (by corr.). as De Ti G \*रथं; B Dni Di. 7. 8 \*रथ:; Dai (orig.) \*रथान्; Dns De \*रथा: (for \*बलम्).

20 Si om. 20<sup>ab</sup> (of. v. l. 19). — ") Ks बधा; G2 एको (for एवो). D1 कुद्ध: (for भीवमं). — ") S प्रयात: (T2 "यांतं) (for "यांति). K1. 2 Ds M3-2 कुद्वनंदन; D1 T2 G2 "मं (for "म:). — ") K0-2. 4. 8 B3. 4 Da1 Dn2 D4 M4 अभ्यत्वत; T2 अभिद्रवंत. M4 मा भ्येष्ट (sic). — ") Dn2 D1 हि (for न). K2 प्राप्त्यते; Da Dn1 D5 G2 M4 प्राप्यते (for प्राप्त्यते). Dn2 D1 न य:; D2 ह वै; D8 ह न: (for हि न:).

21 °) K1 युद्धं; Ks. s D2 कुद्धं (for योद्धं). D1 कर्जुनेन स संयोद्धं. — b) Ks. s D1-s. s S नोस्सहेदिए (for 'ताए). M4 पाविक: (for बासवः). — b) M4 तिर्देक (for कियु). Ks D6. s T2 G1-s दीरो; D81 राजा; D1 M2 वीरं; T1 सीसो; Ms. s घोरं (for धीरा). — b) D5 रागस्त्वो (sic) (for गत'). B3 D2 G1. 8 M4 'चेतनः; D6 'जीविनः (for 'जीवितः).

22 B4 missing from 22° up to 23°. — °) Da Ds Dn G2 अञ्चल्लत. Da1 संस्था; S संकृदा (for संद्र्ष्टा). B3 अञ्चल्लसंद्र्ष्टा

23 Bi missing for 23° (cf. v.1, 22). — °)
Ks. i Bi-3 Da Dn Di-8 आगच्छमानान्; Ks प्रागच्छतः
सान्; Di आगच्छतांसान् — °) Das Dns Di Gi-8 M
नायोधान्; Ds. i नीयोधान्; Ds नास्नीधान् (for नायों).
Das Ds. c. i m प्रख्यानिनः; Di Ti G M अच्छा इन
( Di °निन ) (for प्रबद्धानिन ). Bs पांडवानां महारथान्

C. 6. 5117 B. 6. 110. 25 K. 6. 110. 25 दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्वा महारथः।
मीष्मस्य जीविताकाङ्की घनंजयग्रपाद्रयत्।। २४
तथैव पाण्डवाः ग्रूरा गाङ्गेयस्य रथं प्रति।
अम्यद्रवन्त संग्रामे तव पुत्रान्महारथान्।। २५
तत्राद्भुतमपश्याम चित्ररूपं विश्वां पते।
दुःशासनरथं प्राप्तो यत्पार्थो नात्यवर्तत ।। २६
यथा वारयते वेला क्षुमितं व महार्णवम्।
तथैव पाण्डवं कुद्धं तव पुत्रो न्यवारयत्।। २७
उमौ हि रथिनां श्रेष्ठावुमौ मारत दुर्जयौ।

उभी चन्द्रार्कसदृशी कान्त्या दीत्या च भारत ॥ २८ ती तथा जातसंरम्भावन्योन्यवधकाङ्क्षिणी । समीयतुर्महासंख्ये मयशक्री यथा पुरा ॥ २९ दुःशासनो महाराज पाण्डवं विशिखेस्निमिः । वासुदेवं च विश्वत्या ताडयामास संयुगे ॥ ३० ततोऽर्जुनो जातमन्युर्वाणीयं वीक्ष्य पीडितम् । दुःशासनं शतेनाजी नाराचानां समाप्यत् । ते तस्य कवचं मित्त्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ ३१ दुःशासनस्ततः क्रद्धः पार्थं विन्याध पश्चिमिः ।

(= 18°; cf. 22°); T2 वायोघास नवानिलं (sio).
— °) K1. s Bs. s Dns Ds. s. r. s लवारवंत; Ds निवार'; Gs न्यवारवंत: (for न्यवारवन्त). — °) Ś1
Ko D1. s Ms पुरुष्पेस; K1 D2 'धंस:; Ks सरत' धंस.

24 °)  $K_4$  जीवनाकांक्षी;  $D_5$  जीविताकांक्षं;  $D_6$  कांक्षि. — °)  $K_4$  अवारयत्;  $B_4$  उपागमत् ( for उपा- द्रवत् ).

25 °) D1 पांडव: शूरो. — °) ई1 अभिद्रवंत; Da Dn1 D1.8 अभ्यद्भवत. — °) Da2 Dn1 सव पुत्राः K2 Da Dn D4.8.1.8 सहारथा:; B2 'बलान्. D1 तव पुत्रे सहारथं. — For 25, S subst.:

#### 442\* अयोघयच समरे सव पुत्रो महारयः । [ T2 अवोधयच .]

26 a) Ks Dal De तम्राम्हतम्. Ds. 8 Ts Gs श्रप्-इयामक्: — b) Bs चित्रयोधी (for क्षं). — b) Bs हु:शासनं रथं. Ko. 5 प्राप्य (for प्राप्तो). — d) Gs स् पार्थो (for यस्पार्थो). Ko. 1, 4 Dl. 2, 4-7, 3 (m as in text) Ts Gs Ms. 5 नास्यवर्तत; Dal नास्यवर्तत; Gs. 8 न स्थवर्तत (Gs d).

27 Ks om. 27<sup>ab</sup>. — a) D1 वातो; D5 माला; G2 वेला: (for वेला). — b) K2 B Da Dn D1. 8-5. 7. 8 T G2. 4 शुक्यतीयं; G1. 8 शुक्यतीयं (for श्रुमितं वे). K8 D2 शुक्यंतम(D3 'तं चा)णैवं महत्; K4 M श्रुटचं (K4 'ट्रच-; M4 'द्रं) तीयाणैवं महत्; D8 श्रुमितं सागरं सूशं. — b) S1 Ko. 1 फ्(Ko फा) हगुणं (for पाण्डवं). S1 Ko. 1 वीरं; M4 कुदस् (for फुद्धं). — d) D3 G1-8 M [5] स्यवार (for स्यवार).

28 Da Dni Ds om. (hapl.) 2843. — 4) Ks. 4

B Dn2 Ds. 7 T G1. 8. 4 M1. 8-5 तो; D8 M2 तु (for हि). — b) Dr Ms भरत; T2 समर-; G1. 8 एरम-(for भारत). — c) D8 'संकाशो (for 'सहशो). — d) Da1 कांखा दीसा; T1 G M दीप्या कांखा (by transp.); T2 दीसा कांत्यो. T1 G तथैव च (for च भारत).

29 ") Ks. 4 Dns Ds. 7.8 तथा तौ (by transp.);
Ds तथैव; G1.2 तौ तदा; M1-8.5 तौ रथी. Ks:
'संरच्या; Ds. 6 Ts Gs M1.8.5 'संरच्याव् (for 'संरनभाव्). — ') Ko Dns [अ]न्योन्यं (for 'न्य-). — ')
Dal महासख्ये; Ds महीसंख्ये; Ts G1-8 M2.5 महा
संखे (for 'संख्ये). — ') Si Ko Dal T G यमशको
(for मय').

30 Dai om. (hapl.) 30°-31°. — °) D2. 2. 5. 5. विशिषेस; De S निशितेस. De Ta शरे: (for त्रिभिः). — °) Si Ki Ka सप्तला; Ta सहसा (for विशला). — °) S सायके: (for संयुगे).

31 Dai om. 31<sup>ab</sup> (cf. v. 1. 30). — \*) Mi-3, 5 महा° (for जात°). — \*) T2 ताडितं (for पीडितम्). — \*) Śi Ko समा(Ko °म)देयत्; K3 Di. 5 सम-पंयत् (for समापं°). — After 31, 8 ins.:

## 443\* यथैव पन्नगां राजंस्तटाकं तृषिता यथा ।

[Ts तटाकस; G1 °कांस् (for °कं). Gs त्र्वितस् (for °ता). Ts तदा; Gs Ms तथा (for वथा).]

32 \*) K2 Dn2 D2.4.7.8 M2 त्रिसि: (for तत:).
Da1 D1 G1 M1 कुई (for कुद:). — b) T1 G4 विव्याय. K2 Dn2 D4.7.8 (before corr.) G2 पश्चिमि:
(for पञ्चिम:). — D1 om. (hapl.) 32 cd. — e) Da

ललाटे मरतश्रेष्ठ शरैः संनतपर्विमः ॥ ३२ ललाटस्थेस्तु तैर्वाणैः ग्रुग्रुमे पाण्डवोत्तमः । यथा मेरुर्महाराज ग्रुङ्गेरत्यर्थग्रुच्छितैः ॥ ३३ सोऽतिविद्धो महेण्वासः पुत्रेण तव घन्विना । व्यराजत रणे पार्थः किंग्रुकः पुष्पवानिव ॥ ३४ दुःशासनं ततः क्रद्धः पीडयामास पाण्डवः । पर्वणीव ग्रुसंक्रद्धो राहुस्त्रो निशाकरम् ॥ ३५ पीड्यमानो बलवता पुत्रस्तव विशां पते । विव्याघ समरे पार्थं कङ्कपत्रैः शिलाशितैः ॥ ३६ तस्य पार्थो धनुष्टिक्वत्वा त्वरमाणः पराक्रमी । आजवान ततः पश्चात्पुत्रं ते नविमः शरैः ॥ ३७ सोऽन्यत्कार्ग्रकमादाय मीष्मस्य प्रमुखे स्थितः।
अर्जुनं पश्चिविशस्या बाह्वोरुरसि चार्पयत्।। ३८
तस्य क्रुद्धो महाराज पाण्डवः शश्चकर्शनः।
अप्रैपीद्विशिखान्धोरान्यमदण्डोपमान्बहून्।। ३९
अप्राप्तानेव तान्वाणांश्विच्छेद तनयस्तव।
यतमानस्य पार्थस्य तद्द्धुतिमवामवत्।
पार्थं च निशितैर्वाणैरिविष्यत्तनयस्तव।। ४०
ततः क्रुद्धो रणे पार्थः शरान्संधाय कार्ग्वके।
प्रेषयामास समरे स्वर्णपुङ्काञ्चित्राज्ञाश्वतान्।। ४१
न्यमजंस्ते महाराज तस्य कार्ये महात्मनः।
यथा हंसा महाराज तहागं प्राप्य भारत।। ४२

C. 6. 5135 B. 6. (10. 45 F. 8. 110. 45

Da Ti Ga Mi. a. इ स्रतश्रेष्टः. — ") श्र Ko. i हाई: सुनिशितकामिः

33 \*) K1 छाछादस्थेस. Ks स तैर्; K4 Dns त्रिमिर्; Da Dni Ds च तैर्(for तु तैर्). Ti Gi बाणिसे: (by transp.). — b) Ko पांडुनंदन:; K2.4 B Da Dn Di. 5.7.8 पांडवो रणे; Di. 8 8 पांडवर्षभः (for पाण्डवोत्तमः). — b) Ko Ti G अलांतम् (for अलांग्र). Gs उच्छितः (for तैः). Di अंगेर्श्रिसमुरिस्ते:; Di अंगेर्श्रिसमुरिस्ते:

34 a) K2 महेब्बास. — b) Ko. 1 तव पुत्रेण (by transp.). — d) Ds किञ्चकः (for किञ्चकः). Bs वथा (for इव).

35 a) Ks Ds तथा (for तत:). Ks Ds कुई.

- b) Ds (by corr. sec. m. as in text) पार्थिव:.

- d) St राहुरुवं; Ko.s Ds.s राहुप्रस्तो (Ko.s स्तं);

Ks B Das Dn Ds-s राहु: पूर्ण (Ds जै-) (for राहु: रुपो).

Ds.s निशाकर:.

37 °) Ks. 4 B D (except D1-8.6) रशं चास्य जिमाः शरै: — °) Ko-2 पुत्रं तं. B4 Dn2 D4.7.8 निशितै: (for नविभ:).

38 °) Dns भीमस्य (sio) (for भीष्मस्य). \$1 Ko-2 Da Dn1 D2.5 Ts G2 स्थितं (for स्थितः). — ") \$1 बाहोर् (for बाह्बोर्). \$1 Ko.1 बादें(K1 "द) यत् (for बापें").

39 \*) Ms सहाराजा (for 'राज ). — ') %x Ko-#

D1.8 क्वंणः (D8 क्वंनः); K4 B Da Dn D1.8.7.8 क्वंपनः (for क्वंनः). — ) B2.3 संत्रेषीद्; D8 क्वंप्रद्; Ca क्वंप्रेषीद् (as in text). K8 अन्यान्; D8 बाणान् (for बोरान्). T1 G M क्वंप्रयच्छरान्धोरान्; T2 प्रेषयस्त्रायकाञ्चाजन्. — ) D2 काळदंडोपमान्; D6 यमदंष्ट्रोप. S1 K0-2 शिलान् (for बहुन्).

40 Ks om. 40. Di om. (hapl.) 40°de/. — d)
Ds असून्महत्; M असून्तद् (for इवासवत्). — ")
Ds पार्थक्ष (for पार्थं च). Bi—s Ds Dni Ds नवसिद्
(for निशितौर्). — ") Dai अविध्य; Ds आविध्य;
Ts अविध्यं (for अविध्यत्). Ds तन्यं (for तन्यस्).

41 °) B1 ततः पार्थों; Da1 damaged; G2 रोषितोपि (for ततः कुद्धों). K2 पार्थं; D2 पार्थं. — °)
K2 Da1 कार्मुकं; T2 °कै: (for °के). — °) T2 G1-8
M निश्चित्र (for समरे). — °) D2 शिखासितान्;
T2 M1-8.5 शिकीमुखान्.

42 °) Ks निमजंसो; D1 व्यराजंत; D2 M6 न्य-मजंत; M8 न्यमज्जुस्ते. K2.5 महावेतास् (for 'राज). — °) D1 सिंहा; T2 हंसो (for हंसा). S1 Ko महा-भोगास; K1 D6 महाभागास् (D6 शा); K4 D2 "भाग (for महाराज). — d) S1 K0.2 तहाकं; D22 D8 तटागं; D1 S तटाकं (for तहागं). D3 प्रतिपेदिरे (for प्राप्य भारत).

43 De om. 43eled. — ") Bs ताहितज्ञ (for पीहितज्ञ्). S चापि (for चैव). Bi पुत्राखे; Bs ते पुत्र: (by transp.). — ") Di स्वस्था; Ts निस्का

८.६.5138 8.6.110.45 पीडितश्रेव पुत्रस्ते पाण्डवेन महात्मना । हित्वा पार्थ रणे तूर्णं मीष्मस्य रथमाश्रयत् । अगावे मजतत्त्वस्य द्वीपो मीष्मोऽभवत्तदा ॥ ४३ प्रतिलम्य ततः संज्ञां पुत्रस्तव विञ्ञां पते ।

अवारयत्ततः ग्रूरो भूयं एव पराक्रमी ॥ ४४ शरैः सुनिशितैः पार्थं यथा वृत्रः पुरंदरम् । निर्विमेद महावीयों विन्यथे नैव चार्जुनात् ॥ ४५

इति श्रीमहाभारते मीव्मपर्वणि षडिंघकशततमोऽध्यायः ॥ १०६॥

900

संजय उवाच । सात्यिक दंशितं युद्धे मीष्मायाम्युद्यतं तदा । आर्च्यश्चिक्तर्महेव्वासी वारयामास संयुगे ॥ १

माधवस्तु सुसंक्रद्धो राक्षसं नविमः शरैः। आजघान रणे राजन्प्रहसन्निव भारत ॥ २ तथैव राक्षसो राजन्माधवं निशितैः शरैः।

(for हित्वा). Gr. 3 Mr-s. 5 पार्थरयं; G: पार्थं रयात् (for पार्य रणे). \$1 Ko-2 दूरं (for तूणे). - d) Ks Bi-s Da Dn Ds. s. र. 3 Ms-s आवजन् (Ds 'न्); Bs जागमत; Gi (also as in text) आययो . \_\_ ') Da Ta M सीव्यो द्वीपो (by transp.). Ca. c cite श्रीपः. D1 भीषास्त्राता तदाभवत्-

44 M om. 44-45. - b) \$1 Ko.1 तव पुत्रो (by transp.). --- °) Ds अवारयंस; Ds अवारयं (for ंबत्). श्रे पुनः; Ko पुरा; Kı पुरः (for ततः). Di कुदो; G: शूरं (for शूरो).

45 M om. 45 (cf. v. l. 44). - a) Das चै: शरेर (for शरै: सु.). र्श सुनिशितं; Dai Da सुनि-सितै: Ds सुविशिसै: (for सुनिशितै:). Gs पार्थों (for पार्थ). — ) Ks-6 B D (except Ds.6) G1 यथा वृत्रं पुरंदर: — ') Ks.5 D: महाराज; K4 B Da Dn D1.4.7.8 G1 'कायो; D6 'काळो; G2.8 तदा अूरो (for महावीयों). — d) G: विव्याय (for विव्यये). Ks B Dns Ds-1.6-8 नैव चार्श्वनः; T G च तदा(T G. 'या )र्जुनः -

Colophon om. in Ši Ko. 1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvau name, Ks. s mention only दशमेहनि; Ks Bs Da Dni Ds दशमेहि (Ks Bs cont. भीष्म[ Bs 'म ]निपातन); Ds दशमयुद्धदिवस; De दशमदिवसयुद्ध ; Ms दशमेद्विके. — Adhy. name : Ds ह्रंद्रयुद्धं; G: योध्यविमागं; M1 ध्तविमागकथनं .

- Adhy. no. (figures, words or both): Ks 104; Daz (sec. m.) 68; Dnz De 105; T1 G 106 (as in text); T: Ms. 4 108; M1. 2 107; Ms 109. - Sloka no. : Dn: 45; Dn: 48; Ds. a 47.

### 107

l \*) Ko.1 दंसितं; S रभसं (for दंशितं). K3 इप्रा (for बुद्धे). — ) र्रा Ds [अ]म्युद्धतं; Ko-ः [अ]म्युदितं (for [अ]म्युवतं ). K. Da Dnı Ds. क रुवा ; B Dns D1. 4. 6-8 T G1. 8.4 M र्ण (for तदा). K8. 5 D: भीष्मं प्रत्युदि( Ks 'श-; D: 'श्रु)तं रुषा; G: भीष्मा-योचतमाहवे (inf. lin. भीष्मायाम्युचतं रणे). - ") 🗓 Ko-1: 4 B Das Dn D1. 3-8 T1 G4 आवर्षश्रंति ; K3 Dan आद्यंश्वंगीर् (Dan 'ग-); Ks आर्षिद्यंगिर्; आर्थशुंगो. Ba Ti Ga. a महाराज; Di. 3. e Ta Gi. 3 M महावीर्यो (for महेव्वासी). - 4) Ti G सायकै:; T: M भारत (for संयुगे).

2 G1 damaged. — a) Ki सात्यकिस्त (for माधवस्तु). Di ततः ऋदो ; G2. 3 महावीयों (for सु-संकुत्रो ). - ) Da निशितैः शरै:; Ta प्रवीरहा ( for नवभिः शरैः). — Ks Ma om. (hapl.) 2°-3°; Da Dni Ds om. (hapl.) 2d-3a. - d) Si Ki प्रस्तर र (for प्रहसन्),

3 Ks M2 om. 3ab; Da Dn1 Ds om. 3a (cf. v. l. 2). De reads up to man in marg. (sec. m.). - ") अर्दयामास राजेन्द्र संक्रद्धः शिनिपुंगवम् ॥ ३ शैनेयः शरसंघं तु प्रेषयामास संयुगे । राक्षसाय सुसंक्रद्धो माधवः परवीरहा ॥ ४ ततो रक्षो महाबाहुं सात्यिकं सत्यविक्रमम् । विच्याध विशिखैस्तीक्ष्णैः सिंहनादं ननाद च ॥ ५ माधवस्तु भृशं विद्धो राक्षसेन रणे तदा । धैर्यमालम्ब्य तेजसी जहास च ननाद च ॥ ६ भगदत्तस्ततः क्रद्धो माधवं निश्चितः शरैः । ताह्यामास समरे तोजेरिव महागजम् ॥ ७ विहाय राक्षसं युद्धे शैनेयो रिथनां वरः।
प्राग्ज्योतिषाय चिक्षेप शरान्संनतपर्वणः॥ ८
तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्भनुः।
चिच्छेद शितधारेण भक्षेन कृतहस्तवत्॥ ९
अथान्यद्भनुरादाय वेगवत्परवीरहा।
भगदत्तं रणे कुद्धो विच्याध निश्चितः शरैः॥ १०
सोऽतिविद्धो महेष्वासः सृक्षिणी संलिहन्युद्धः।
शक्ति कनकवैद्धर्यभूषितामायसीं दृढाम्।
यमदण्डोपमां घोरां प्राहिणोत्सात्यकाय वै॥ ११ दृष्ट

Si Ko. 1. 3. 4 Ds युद्धे (for राजन्). Ts तथैव राजन्विस्थाध. — b) Di. s सात्यिक (for माधवं). B Da Dni Di. 8-3 Ti G Mi. 8-5 नविभि: (for निशितै:). — Si Ko. 1 om. (hapl.) 3°-7b. — ed) Di. 2 संकुद्धो राजेंद्र (by transp.). Ms-5 संकुद्धे (for 'द्ध:).

4 \$1 Ko. 1 om. 4 (cf. v. l. 3). D1 om. 4°-5°.

— ") K8. 5 D2 'संघांस्तु; \$ 'संघातान् (for 'संघं तु). — ') Т2 प्रत्यगृद्धान्मदारथः. — G1 damaged from 4° up to 5°. — ') Т1 स (for तु-). Т2 राक्षसः समरे दृष्टोः — ') D2 सात्यिकः (for माधवः). Т3 माधवं समयोधयत्

5 \$1 Ko.1 om. 5; D1 om. 5<sup>ab</sup>; G1 damaged for 5<sup>ab</sup> (cf. v. l. 3, 4). — <sup>a</sup>) D2.4.6-8 M2-5 सहाचाहु:; T1 G2-1 'बीएँ (for 'बाहुं). — <sup>a</sup>) T1 G4 विव्याय (for 'घ). K2 Da Dn1 D1.6 S निशितै: (for विशिक्तै:). D2 त्एँ; D1.6 S बाजै: (for तिश्कै:). — <sup>d</sup>) K3 सुमोच (for ननाव).

6 \$1 Ko.1 om. 6 (cf. v. l. 3). — a) Ks G1 M2, 3 (inf. lin.) भृतां कुछो; D2 T2 M3. 5 सु-संकुछो (for भृतां विछो). — b) D1 महासमना; S तदा रणे (by transp.). Ks D2 राक्षसाव (D2 'ण; sup. lin. ssc. m. 'स्तु)रणे रुवा; Ks राक्षसाय भृतां रुवा. — G1 damaged from धैर्य in 6° up to शैनेयो in 8°. — b) K2 Dn2 D1. 8 वार्यमाणश्च (K2 'स्तु); K2 B1. 8 धैर्यमाणश्च; D1 वीर्यमालंड्य (for धैर्यमालम्ब्य). — d) K5 महासस्वं (for अहास च).

7 Si Ko. 1 om. 7<sup>48</sup> (cf. v. l. 3). Gi damaged (cf. v. l. 6). — b) Dai (also as in text) साधवोः — d) K: सहागजान्; Di-s S (Gi damaged) 'हिएं

(for 'sisty).

8 G1 damaged up to दोनेयो (in 8<sup>5</sup>). — °)

K4 D1 कुद्ध: (for युद्धे). — °) Da1 D1 दिने (Da1
°नै)यो; D2 सैनेयो (for दो°). — °) K2 चिछेप;

Da1 विक्षिप; G2 समरे (for चिक्षेप). K5 प्राग्योषितः

स चिक्षेप. — °) G8 हारै: (for दारान्). D2 T2 °एवंणान्; G8 °पर्वंजिः (for °णः).

9 °) B1 तसी; D1 ततः (for तसः). — ) D1

M2 माधवस्य महाधतुः; G2 वस्याच्छितद्यतुः. — °)

K4 B Dn2 D8 G2 दात'; D2 सित'; D4 दार';

G1 कृत' (for शित'). — °) B1 छन्नुहस्यवत्; Dn1
कृतहस्यवन् .

10 °) Dr अन्यसः Gr सोप्यन्यद् (for अशान्यद्).
— °) B D (except D1-s) कुद्धं (for कुद्धो). — °)
Tr Gr विद्याय (for °घ). Dr त्रिसः (for करेः).

11 \*) G1. 3 'कुद्धो (for 'विद्धो). K2 Dai सह-हवास (for 'स:). — ') Si Ko. 2. 3 Das D2. 2. 5. दे स्क्रिणी (Ko 'णी:); T G1. 4 M1-8. 5 स्क्रणी; G2 M4 सक्षणी; G8 स्विवणी (for स्विक्षणी). K4 B Da Dn D2. 4. 5. 7. 3 परिसंक्रिहन्; K5 परिक्रेक्ट्रिन्; Di परिसंक्ष्यम् (for संक्रिहम्पुट्ट:). — ') K8 D2 T2 G2. 8 M2-5 'वैद्ध्यों (K2 'यां; M8 'यां); K4 B D4. 6 T1 G4 M1 'वैद्ध्यें (for 'वैद्ध्यें-). — ") Dai दृढे (for हवाम्). T1 G2. 4 -हेमचित्रविराजितां; T2 M1-8. 5 'हेमचित्रां महायसीं; G1. 3 -हेमचित्रामयस्रायीं; M4 -हेम-चित्रां विद्धां पते. — ') K3-5 D1. 2 S काळवंडोपमां; D8 यमवंडोपमी. D1. 8. 6 T2 M रीद्धां; T1 G4 सारां (for घोरां). — ') D8 ह (for वे). B Da Dn D4. 5. 7. 8 चिश्लेप परमाहवे C. 6.3151 B. 6.111.12 K. 6.111.12 तामापतन्तीं सहसा तस्य बाहोर्बलेरिताम् ।
सात्यिकिः समरे राजंक्षिधा चिन्छेद सायकैः ।
सा पपात तदा भूमौ महोल्केव हतप्रभा ॥ १२
शक्तिं विनिहतां दृष्ट्रा पुत्रस्तव विशां पते ।
महता रथवंशेन वारयामास माधवम् ॥ १३
तथा परिश्रतं दृष्ट्रा वाणेयानां महारथम् ।
दुर्योधनो भृशं हृष्टो भ्रादन्सर्वानुवाच ह ॥ १४
तथा कुरुत कौरन्या यथा वः सात्यको युधि ।
न जीवन्प्रतिनिर्याति महतोऽसाद्रथवजात् ।

असिन्हते हतं मन्ये पाण्डवानां महद्रलम् ॥ १५ तत्त्रथेति वचस्तस्य परिगृद्ध महारथाः । शैनेयं योधयामासुर्भीष्मस्यं प्रमुखे तदा ॥ १६ अभिमन्युं तदायान्तं मीष्मायाम्युद्धतं मृघे । काम्बोजराजो बलवान्वारयामास संयुगे ॥ १७ आर्जुनिर्नृपतिं विद्धा ग्रौः संनतपर्विमः । पुनरेव चतुःषष्ट्या राजन्विच्याध तं नृपम् ॥ १८ सुदक्षिणस्तु समरे कार्षिं विच्याध पश्चिमः । सारिथं चास्य नविभिरिच्छन्मीष्मस्य जीवितम् ॥ १९

12 \*) Ds तम् (for ताम्). Dai तामापतंतीयं सहसा(sio). — b) Ki बाह्नोर् (for बाह्नोर्). Ks बाहुवरितितां; Ks. s B Dai Dn Di. 2.4-s S बाहुवर्छो ; Dai बाहुवर्छोरितं; Ds बाहुअवरितां. — b) Ks Dai Ms सात्यिक (for 'कि:). — d) K4 B D (except Di. s) Co द्विषा (for त्रिधा). Dai विच्छेद. K4 Cc शायकै:. — After 12ed, T G ins.:

444\* सा हेमविकृता शक्तिर्माधवस्य मुजच्युतैः ।

— \*) Ko-2 स (for सा). Ks B D (except D2)
M ततः पपात सहसा (D8 सा भूमौ); T1 G निपपात
शरेश (G1-8 हता) छिन्ना (G3 छना); T2 पपात सहसा
छिना (sic). — \*) K2.5 D2 नमञ्यु (K3 \*च्यु)ता;
D1 T2 गतप्रमा; T1 G2 महीतले (for हतप्रमा).

13 ") Ds विनिद्धितां (for 'हतां). K1 हष्टा (for हथा). — ') Ši पुत्रास् (for पुत्रस्). — ') Ma आरत (for माधवस्). Ds सात्यकिं पर्यवारयन्-

14 \*) Ko ततः (for तथा). — ) T1 G2.4 वार्णीयं तं (for 'यानां). Bs महावलं (for 'रथस्). — ) K2.5 [5]य संहष्टो; B1 Dn1 m. n2 D1.4.7.8 भूशं कुद्दो; D2 [5]य संहष्टा; G1 भूशं रुष्टो (for भूशं हृष्टो). — d) K2 D41 ज्ञातृन्.

15 °) ईं। वा (for व:). ईं। Ms ससको; Di सात्मिकेर् (for सात्मको). Ks. 5 Ds यथा वच्चेत सात्मिकेर — °) Ts राजवत् (for न जीवन्). — °) Di महतोस्मद् (for महतोस्साद्). — °) Ks B D (except Di-s) Ms-s त्रसिन् (for ससिन्). Dai हते (for हतं). Bi हते (for सन्ये). — ') Di वहं सहत् (by transp.).

16 \*) Ks B D (except Ds. 8) तथेति च (for सत्तथे-

ति). T1 G वच: श्रुत्वा. — ) D1.8 प्रति (for परि ).

K4 सहारथात्; B4 "र्यः; G2 "रथं (for "रयाः).
— ") D2 सैनेयान् (for द्येनेयं). D2 योघयामासः — ")

B4 Dn2 D8 (marg. 800. m.) सीवमाय (for सीवमस्य).

K2 D8 प्रमुखा (D3 "खास्); B Da Dn D4.5.7.8

[अ]स्युयतं; D1 प्रमुखं (for "खे). K4 स्थिता; K5

तथा; B Da2 Dn1 D5 वधे; D21 वधः; Dn2 D4.
7.8 रणे (for तदा).

17 B Da Dn Da. 5. 7. 8 om. (? hapl.) 17<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>)

K² तदायातं; K²-5 D1-2. 6 T1 G² तथायां(K² °या)तं
(for तदायान्तं). — <sup>b</sup>) D1 G1. 8 M4. 5 भीक्सास्य (for भीक्साय). Ko. 2 [अ]त्युचातं; T² शुचातं (for [अ]४युः चातं). K4 D1 T² M वधे; T1 G युधि (for मृधे).

K². 5 D² भीक्सं प्रति महारथं; D². 6 भीक्सायोधतमाहवे. — G² om. 17<sup>c²</sup>. — <sup>e</sup>) Ś1 Ko-² कांभोखराजो. — <sup>d</sup>)

D1 योधया (for वारया ). B Da Dn1 D². 5. 6 S
(G² om.) भारत (for संयुगे).

18 °) K1-4 B Das Dn D1.4-8 Ti Gs.4 M जा(Ds Gs M2 जा) जुँनि; Dai T2 अर्जुने (for आर्जुनिर्). K1.8.4 B Dns D1.4.6-8 T G4 M4 ज्यतिर्;
Da Dni Ds नृपते; M1-8.5 दशिभर् (for नृपति).
K2 विद्धाः; Da Dni Ds भित्त्वा; D1 विद्यत्; D2 वृद्धं
(for विद्धाः). — °) Dai राजा (for राजन्). Ti G4
विद्धाय (for द्धा). K1.8 B1.2.4 Dai D5 T2 तं नृपः;
Das Dn D4.7.8 तं नृपः; Ti G M पंचितः (for तं
नृपस्).

19 G1-s om. (hapl.) 19ab. — ") Dai सुदक्षि णास; T G4 M1-4 'क्षिणं (for 'क्षिणस्). Ti G4 स्व (for तु). — b) B D (except D2.8) पुनर्; T2 G4 M कार्षिए (for कार्षिण). K8 विन्याद; G4 'थ

तद्युद्धमासीत्सुमहत्तयोस्तत्र पराक्रमे ।
यदम्यधावद्गाङ्गेयं शिखण्डी शत्रुतापनः ॥ २०
विराटद्वपदौ दृद्धौ वारंयन्तौ महाचमृम् ।
मीष्मं च युधि संरब्धावाद्रवन्तौ महारथौ ॥ २१
अश्वत्थामा ततः क्रद्धः समायाद्रथसत्तमः ।
ततः प्रवद्वते युद्धं तव तेषां च भारत ॥ २२
विराटो दशिमभिष्ठैराजधान परंतप ।
यतमानं महेष्वासं द्रौणिमाहवशोभिनम् ॥ २३

द्वपदश्च त्रिमिर्बाणिविंच्याघ निश्चितस्या । गुरुपुत्रं समासाद्य भीष्मस्य पुरतः स्थितम् ॥ २४ अश्वत्थामा ततस्तौ तु विच्याघ द्व्याभः ग्रुरैः । विराटद्वपदौ दृद्धौ भीष्मं प्रति समुद्यतौ ॥ २५ तत्राद्धतमपश्याम दृद्धयोश्चरितं महत् । यद्रौणेः सायकान्घोरान्प्रत्यवारयतां ग्रुघि ॥ २६ सहदेवं तथा यान्तं कृपः शारद्धतोऽम्ययात् । यथा नागो वने नागं मचो मचम्रुपाद्रवत् ॥ २७

C. 6.3168 B. 6. 111. 28

(for  $^{\circ}$ ध).  $^{\circ}$ 1 अभिविन्याय पंचितिः. —  $^{\circ}$ )  $^{\circ}$ 1 नृपतेर् (for नवभिर्). —  $^{\circ}$ )  $^{\circ}$ 2 हुन्छन् (for इन्छन् ).  $^{\circ}$ 3 निप्तस्य वधकांक्षयाः

20 °) G2 तुमुछं (for सुमहत्). — °) K3 B
Da Dn Di-8 समागमे; D1 पराक्रमं; D8 महारणे
(for पराक्रमे). S तथोः पुरुषसिंहचोः. — °) K5
B2 D2. 3. 5. 7. 8 G1. 2 M यदाभ्यधावद्; T1 G2. 4
ययाभ्य°; T2 तथा तथावद्. — °) Da1 Dn1 (before
corr.) शिखंडि. B1 Da2 Dn Di-1 शतुक्शनः; B2-1
Da1 क्ष्रणः; D8 क्ष्रनः (for त्वापनः).

21 °) D3 चोमौ; T2 युद्धे (for वृद्धौ). — °)
Da D6 वारयंतं; D3 दारयंती (for वार °). — °)
D3 तो भीषमं; S भीष्मस्य (for भीषमं च). T2 वध(for युधि). K1 संरव्धा; K2 व्धो; Da1 व्धः;
D1 व्धं (for व्धाव्). — व) Ko-3 प्र(Ko.3 प्रा)व्यंतौ; Da Dn1 D5 उसव °; D1 प्रहरंतौ; D6 वारयंतौ; D7 द्रावयंतौ; T G2.4 M1-8.5 आ(T3 प्रा)व्रवेतौ; G1.8 वारयेतौं (for आव्रवन्तौ). G2 महारणे
(for °रथौ).

22 °) KA B D (except Ds) S रणे (for ततः).
— °) KA B Da Dni Mi. 3-5 समीयाद्; Dns Di. 4.
6-8 Ms समि"; Ts Gi सम"; Gs समे" (for समा").
Ds Ms. 5 रथसत्तमं; Ti रथिसत्तमः. — °) Dai प्रवयुतं (for "युते). Gi. 3 तयोः समभवयुद्धं. — ") K4
B D (except Ds) Ts M तयोस्तस; Gi. 3 ततस्तस्य
(for तव तेषां). Ti Gi. 4 तुमुछं रोमहर्षणं.

23 °) M1-2. 5 विरादं (for °दो). K5 D1. 2 बाणैर् (for अहैर्). — K0-2 om. (7 hapl.) 23°-24°. — °) D1 T2 स्त्रनांतरं; T1 G1. 2. 6 M परंतपः (for परंतप). É1 विष्याच निशितेस्तदा (of. 24°). — É1 transp. 23° and 24° . — °) T2 पत्रमानं (for यत°). D5 रणेखासं (for महे°). — For 23° , G2 subst.:

445\* ततो द्रोणसुतं योधान्द्रवमाणं महारणे । विस्जन्तं शरान्द्रप्ताः

— d) Ts द्रोणिम्; Ms द्रौणिर् (for द्रौणिम्).

24 Ko-2 om. 24° (cf. v. l. 23). Śi transp. 23° and 24° . — °) Śi K4. s Di M5. s तु (for च). Śi K4 शितेर् (for जिलिर्). Śi K3-s D2. s Ti G M3-s महोर् (for चाणेर्). — °) Śi पुरुढं; Co निशितेस (as in text). K4 B3-4 D (except D1-s. s) तदा; K5 Bi T G4 शरे:; G1-3 M तदः (for तथा). — °) K3 समास्याय (for 'साच). — °) Di S प्रमुखे (for पुरुत:). K4 B Da Di D4. s. 7. 8 प्रदरंती महावली.

25 Gs transp. 25 and 25 ... b) Ti Gs विक्याय (for 'घ). Ks S निशितः; B D (except Ds) बहुमि: (for द्यामः). — ') Ks B Da Dn Di. 2.4-3 T Gi. 2.4 M बीरी; Ds चोमी; Gs इंदी (for ब्दी). — d) Gs जानतः समरे शृशं.

26 \*) T G1. 8.4 Ms तद् (for तन्न). Ks Dai [अ]द्भृतस्. Ks Ds Ts M1. 8.5 अपश्यामो (for 'म). G2 महात्मनोमंहाबीर. — ") K2.4 B Ds Dn D1. 6-8 यद्गीण:; Ks यत्तस्य; D2 G1.8 यद्गीण:; D3 यद्गीण:; Ts यद्गीणे (for यद्गीणे:). Ks शायकान्. — ") D1 वारयामासतुर् (for प्रत्यवारयतां). É1 रणे (for युधि).

27 a) Dai तथा वातं; Ds वशा वातं; Ds तमा.

— b) Ks [s] न्वयात्; Di युधि (for sम्यवात्).

— b) Ls transp. नागो and नागं. Gs महानागं;

Mi-s.s वने मसो (for वने नागं). — d) Mi-s.s

नागं मसस् (for मस्तो मसस्). Di इव द्विपं; Ds G

इवावयत् (for उपा). Ks Ti Ms मस्तो मस इवा
(Ms उपा)व्रवसः

C. 6.5168 B. 6.111.29 X. 6.111.29 कृषश्च समरे राजन्माद्रीपुत्रं महारथम् ।

आजघान शरैस्तुणं सप्तत्या रुक्मभूषणैः ॥ २८

तस्य माद्रीसुतश्चापं द्विधा चिच्छेद सायकैः ।

अयैनं छिनधन्वानं विच्याध नविभः शरैः ॥ २९

सोऽन्यत्कार्ग्वकमादाय समरे मारसाधनम् ।

माद्रीपुत्रं सुसंहृष्टो दशिमिनिशितैः शरैः ।

आजघानोरिस कुद्ध इच्छन्मीष्मस्य जीवितम् ॥ ३०

तथैव पाण्डवो राजञ्शारद्वतममर्पणम् ।

आजघानोरिस कुद्धो मीष्मस्य वधकाङ्क्षया ।

तयोर्थुद्धं सममवद्धोररूपं मयावहृम् ॥ ३१

28 ") D1. ३ क्र्पस्तु; G2. ३ क्र्पं च (for क्रुपक्ष).

B2 स रणे (for समरे). K3 B Da Dn D1. ३-३ S

ग्रूरो (M2 वीरो) (for राजन्). K5 D2 क्रुप: ग्रूरो रणे
राजन्. — ") D3 माहि" (for माही"). G1-३ माहीपुत्रो महारथ: — ") T G M2-4 निजधान; M1 विजधान (for बाज"). K2 शतैस् (for शरैस्). K5 D2

क्षित्रं; S तीक्ष्णै: (for तुणं). — ") K1 संतला (for समला). D8 ऋत्रमभूषणै:; T G3 M रुक्म (M1. ३. 4

"4म) भूषितै: -

29 ") Ds माहि" (for माही"). — ") Dai विश्वां विच्छेद सायकै:; M1-s. s चिच्छेद निशितै: शरी:. — ") K1 अच्छेदं छिनदन्दानं (sio). — ") T1 G1 विच्याय. K8-s B2 D1. 2 T1 G M2. 8. s नि(M2 वि)शितै: (for नविमः).

30 K2.3 om. (hapl.) 30 det. — b) Gs समये (for समरे). — ') B1 माद्रीपुत्र:; D1 'सुतं (for 'पुत्रं). S1 Ko सुसंद्रष्टं; K5 D2 सु तं इन्हें; Da1 सुसंद्रष्टों. — ') K5 D2 एंचिसिर् (for दशिसर्). K0.1 निहित्ते:; Da1 निश्ते: (-for निश्तिः). — ') = 31°, 36°. B2 एंगे (for [उ]रासे). K5 क्षित्रम् (for इन्हें). — S1 K1 om. (hapl.) 30′-31°. — ') K0 om. (hapl.) from मीटमस्य up to कुद्धों in 31°. T2 निश्तमं (for जीनितम्).

31 Si Ko. i om. 31 sbe (cf. v. l. 30). — b)

Dai शरहतम् (for शा ). Ks शरवर्षेरमर्थणः; S

म्राह्मणं वेदपारगं. — °) = 30°, 36°. M2 स्राजगाम

(for 'धान). Ts Gi. s M रुणे (for डि]रसि). Ks

क्षित्रं (for इदो). — d) Si Ko-2 वधकास्थया (for
'काङ्क्षया). — °) Ks Da Dm Ds. s ततो (for तथोर्).

नकुलं तु रणे कुद्धं विकर्णः शत्रुतापनः ।
विक्याध सायकैः पृष्ट्या रक्षन्मीष्मस्य जीवितम् ॥३२
नकुलोऽपि भृशं विद्धस्तव पुत्रेण धन्विना ।
विकर्णं सप्तसप्तत्या निर्विभेद शिलीमुखैः ॥ ३३
तत्र तौ नरशार्द्लौ मीष्महेतोः परंतपौ ।
अन्योन्यं जम्रतुर्वीरौ गोष्ठे गोष्ट्रपमाविव ॥ ३४
घटोत्कचं रणे यत्तं निम्नन्तं तव वाहिनीम् ।
दुर्मुखः समरे प्रायाद्भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३५
हैडिम्बस्तु ततो राजन्दुर्मुखं शत्रुतापनम् ।
आज्ञधानोरसि कुद्धो नवत्या निश्चितैः शरैः ॥ ३६

K1 युद्धे (for युद्धं). Ks S समभवद्युद्धं (by transp.).
— ') D1.3 M1-3.5 विशां पते; T2 G1.8 M4 भयानकं; G2 महाभयं; Ca भयावहम् (as in text).

32 °) Ks T1 G2.4 च (for तु). Ds समरे (for तुरणे). Ks B D (except D1-8) झुद्धो; S शूरं (for झुद्धं). — °) G2 'पातन: (for 'तापन: ). — °) T1 Gs विद्याय. Ks D2 वर्षन् (for घट्ट्या). — व) G1.8 इच्छन् (for रहान्). Ks B D (except D2.6) T1 G2.4 M रहान्मीटमं महावर्षं.

33 °) \$1 Ko.1 नकुछस्तु; D1 ° छक्ष (for ° छोऽपि). Ka S सृत्यं कुद्धस्. — °) B D (except D1-a.s) धीमता (for धन्त्रिना). S तद पुत्रं नरे( G2 M2 जने): धर. — After 33°, G2 ins.:

446\* तयोः समभवशुद्धं तुमुखं रोमहर्षणम् ।

— ") G: विकर्णः (for "मैं). — ") T: G शिलाशितेंः (for शिलीमुकेः).

34 °) Dai नरशार्द्छ; Ds पुरुषशार्द्छौ (hypermetric); S पुरुषच्यात्रौ (for नरशार्द्छौ). — °) अ सतक्षतुसादा (Ts °तो-; M1-s. व्या) न्योन्धं. — द) K3 गोष्ट्रपमा इद (for °माविव). Ca cites गोष्ट्रपमी (as in text).

35 °) K4 B D (except D1-s) Gs बांतं (for बचं). — ') Ds विनिधंतं च (for निधन्तं तव). — ') T1 G [s] इयायाद् (for प्रायाद्). D1 दुर्मुंको वारयामासः

36 °) Ks. 5 Da D2. 5 है बंबस; D6 है बंबिस; T G M4 है डिंगं (for है डिग्बस्). Ks. 5 समरे; B Da भीमसेनसुतं चापि दुर्गुखः सुमुखैः शरैः ।

पष्टमा वीरो नदन्हृष्टो विच्याघ रणमूर्घनि ॥ ३७

घृष्टसुद्धं रणे यान्तं भीष्मस्य वधकाङ्किणम् ।

हार्दिक्यो वारयामास रक्षन्भीष्मस्य जीवितम् ॥ ३८

वार्णेयः पार्षतं शूरं विद्धा पञ्चभिरायसैः ।

पुनः पञ्चाश्चता तूर्णमाजघान स्तनान्तरे ॥ ३९

तथैव पार्षतो राजन्हार्दिक्यं नवभिः शरैः ।

विच्याघ निशितैस्तीक्ष्णैः कङ्कपत्रपरिच्छदैः ॥ ४०

तयोः समभवसुद्धं भीष्महेतोर्महारणे ।

अन्योन्यातिश्रयेर्धुक्तं यथा वृत्रमहेन्द्रयोः ॥ ४१ मीमसेनमथायान्तं भीष्मं प्रति महाव्छम् । भृरिश्रवाम्ययात्त्णं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ ४२ सौमदिचरथो मीममाजधान स्तनान्तरे । नाराचेन सुतीक्ष्णेन रुक्मपुङ्खेन संयुगे ॥ ४३ उरःस्थेन वभौ तेन मीमसेनः प्रतापवान् । स्कन्दशक्त्या यथा क्रोञ्चः पुरा नृपतिसत्तम् ॥ ४४ तौ शरान्स्र्यसंकाशान्कर्मारपरिमार्जितान् । अन्योन्यस्य रणे कुद्धौ चिश्चिपाते सुहुर्मुहुः ॥ ४५ क्ष्मिः । अन्योन्यस्य रणे कुद्धौ चिश्चिपाते सुहुर्मुहुः ॥ ४५ क्ष्मिः ।

Dn D1. 4-8 T2 M तुर्थे; D3 तंर्थे (for तुत्ततो).

— b) K1 सुदुः (sio); T G दुर्मुः (for दुर्मुः ).

Da1 T G वाञ्चतापन: (for 'नम्). — b) = 30°, 31°.

— b) B D (except D1-3. 6) वारेणानतपर्वथा.

37 °) D1 मैमसेनिं चापि शरेर्; T G M2.4 भीम-सेनसुत्रश्चापि — °) T G M4 दुर्मुंखं (for 'ख:). É1 Ko-2.5 सायके: शितै:; K4 Da D5 प्रमुखे: शरे:; D1 सुमुखे: शितै:; T1 G2.4 M4 निशितै: शरे: (for सुमुखे: शरे:). — °) Da1 Dn1 D5 दृष्ट्या (for पृष्ट्या). Dn2 [5]नदद् (for नदन्). K3 कुद्धो (for दृष्टो). — °) T1 G4 विद्याथ (for 'ध).

38 a) K3 B D (except D1.2) तथा; S ततो (for रणे). K1 यतुं; Ds यातं (for यान्तं). — b) र्था कांक्षिनं; K5 Ds S कांक्षया (for कांक्षिणम्). — b) K1 हार्दिको. — b) K2 राजन् (for रक्षन्). B D (except D1-3) रथक्षेष्ठं (Bs को) महारथ: (Bs रणे).

39 °) Ks. 4 B Da Dn D1-3 S हार्दिक्यः (B1 Da D1. 5.8 हार्दिक्यः (B1 Da D1. 5.8 हार्दिक्यः (B1 Da D1. 5.8 हार्दिक्यः (B2 D2. 5.4 D2. 6 हार्दिक्यः (For विद्याः) B3. 4 D D2. 6 हार्दिक्यः (For विद्याः) B3. 4 D D2. 6 हार्दिः (For हार्दः) — 5) K2 विद्याः (For विद्याः) D1 S आशुरीः; D3 सायकः (For आयसः) — °) K0. 2 पंचायता; T2 पंचायता; G2 पंचायतां (For पञ्चायता) — 6) = 43°. K3 D3 T2 G2 सहार्यः; D1. 2 T1 G1. 3. 4 M °रथः (For स्तान्तरे) — For 39°, K4 B Da Dn D1-3 subst.:

447\* तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् । आजघान महाबाहुः पार्षतं तं महारथम् । [(L.1)=424. —(L.2) Ba जवान स (for आजधान).] 40 °) B D (except D2.8) तं चैव (B2 तं चापि) (for तथैव). Tr पार्षदो (for "तो). B2 राजा (for राजन्). — °) T2 हार्दिक्यो (for "क्यं). — °) Tr G2 विक्याथ (for "घ). K0-2 दीसै: (for तीह्णै:). — °) K1 काक (for कक्क °). K2 B D (except D2) S कंक पत्रेर जिह्म गै:

41 °) D: ततः (for तयोः). — °) Dn: D: M:-8. 5 सहाहवे; T: सहद्रणे (for सहारणे). — °) K: D: "शरै:; B Da Dn D:-7 'शये (for 'शयैर्). K: एकं; K: सुसं; G:: अुद्धं (for सुकं). T: G: अन्योन्यं निश्रतो बाणैर्. — °) K: तथा (for यथा).

42 °) K.s. B Da Da D1. 2.4-7 T G1. 8.4 M1.4 तथायांतं; Ds तथायांतं; Gs तदायांतं; Ms. 8.5 ततो यांतं (for अथायान्तं). — °) Ks D2 भीष्महेतोर्. Ks B D (except D2) S महारथं (for "बल्स्). — °) Ds सूमि" (for भूरि"). Si Ko-s त्वियात्; Ks Ds S ययो (for [अ] अथयात्). Ds सूरिश्रवस्तमभ्ययात्.

43 °) K1 सौमदंतिर्; Ks Dai Ts Gi-s Ms. s सोमदितर् (for सौमदितर्). Dr ततो (for अथो). K1 G1 M1 मीदमस्; Ts राजन् (for भीसस्). — b) = 39°. — c) M1. s. s राम (for रुक्म ).

44 \*) S स बाणेन (for बभी तेन). D1 बाजधान तथा शक्ता. — \*) Ks D1 स्कंद: शक्ता. Ks पूर्व; Ks क्रोंचे; Da1 क्रोंच; D1 क्रोंचं(for क्रोंख:). — \*) Ks क्रोंचो (for पुरा). Ks चुपतिसत्तमः; Ks D2 पुरुषसत्तमः S विवभी नृपते पुरा.

45 °) D1 M4 ते शराः सूर्यसंकाशाः — °) G2 कार्मार-(for कर्मार-). Da1 D4 परिवर्जितान्. D1 M4-परिमार्जिताः; D8 परमार्जितान्. T2 कर्माशुपरिमार्जि-

C. 6. 5187 B. 6. 111. 48 K. 6. 111. 48 मीमो भीष्मवधाकाङ्की सौमदितं महारथम् ।
तथा भीष्मजये गृष्ठः सौमदित्रश्च पाण्डवम् ।
कृतप्रतिकृते यत्तौ योधयामासत् रणे ॥ ४६
युधिष्ठिरं महाराज महत्या सेनया वृतम् ।
भीष्मायाभिग्रुखं यान्तं भारद्वाजो न्यवारयत् ॥ ४७
द्रोणस्य रथनिधीषं पर्जन्यनिनदोपमम् ।
युत्वा प्रमद्रका राजन्समकम्पन्त मारिष ॥ ४८
सा सेना महती राजन्याण्डुपुत्रस्य संयुगे ।

द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदम् ॥ ४९ चेकितानं रणे कुद्धं भीष्मं प्रति जनेश्वर । चित्रसेनस्तव सुतः कुद्धरूपमवारयत् ॥ ५० मीष्महेतोः पराक्रान्तश्चित्रसेनो महारथः । चेकितानं परं शक्त्या योधयामास भारत ॥ ५१ तथैव चेकितानोऽपि चित्रसेनमयोधयत् । तसुद्धमासीत्सुमहत्त्रयोस्तत्र पराक्रमे ॥ ५२ अर्जुनो वार्यमाणस्तु बहुशस्तनयेन ते ।

तान् - Ks Ds om. 45°-46′. - °) Ks अन्योन्येन; D1 T2 अन्योन्यं च (for 'न्यस्य). Ks Ms फुद्धो (for फुद्धो). Ds अन्योन्यमरणे फुद्धों. - व ) S1 K1 चिक्षिपते; Ko चिक्षेपते; K2 चिक्षिपतेर; K3 चिक्षापाते; K4 D4 चिक्षेपते; B5 चिक्षिपतु; Da1 विक्षेपाते; D1 चिक्षिदाते (for चिक्षिपते). Dn2 D4.7.8 नरवंभो (for सुदुर्सुदु:). S प्रेषयेतां (M तुस्यवेगो) नरोत्तमो (T2 सुदु-सुदु:).

46 Ks Ds om. 46 (cf. v. 1. 45). S reads 46° before 46° — ") S मीनो भीष्मजये यत्तः (Т² यांतं; M1-2. इ यतं; M2 युक्तं). — ") Da1 सोमदित्तं. M3 युक्तं). — ") Da1 सोमदित्तं. Dn1 om. (hapl.) from महारयम् up to सोमदित्तं (in 46°). — ") Gs मीष्मं जये (for मीष्मजये). Ko युद्धं; K2 युद्धं; K3 कुद्धः; K4 युद्धः; Da1 युप्तः; Da2 D8 M4 Ca युद्धः; Dn2 युप्तः; D5 युद्धः; D5 युद्धः; D6 युद्धः; M1-2. इ यतं (for युद्धः). D1 तथा मीष्मस्य जीवेष्युः; T2 तथा भीष्मजये यत्तः. — ") K3 Da2 G1-3 M2. इ सोमदित्त्यः. K0. 2 B D (except D1-3) त (for द्य). — After 46° , T1 G M2 ins.:

448\* अयोधयेतां समरे तुत्यवेगी नरोत्तमी ।

— Ks om. 46°. — °) Ks 'कृतो (for 'कृते). Ms
युक्तो (for बची). — ') S चे (T2 Gs वे) एमानी (G2
°णी) परस्परं

47 °) B1.8 Da Dn1 Ds तु कौरब्य (B8 Dn1 व्यं); B2.4 Dn2 D4.6-8 तु कौरबं; T1 महाराजं (for महाराजं). — °) G1.8 महत्या सेनवीयतं. — °) K0-2 D2 भीष्मत्या(K1 भीष्मा)भिमुखं यांतं; K4 B Da Dn D4-8 भीष्माभि(Dn2 °ति)मुखमायांतं; D1 भीष्मत्य प्रमुखे यांतं. — °) S [s]स्यवारयत् (for न्य-वारं). — After 47, T G M2 ins.:

449\* तत्र युद्धमभूद्धोरं तयोः पुरुषसिंहयोः ।

48 °) Ks द्रोणस्य रथजं घोषं — Ds repeats 48 वर्धाः 49. — °) M1 (sup. lin.). इ. इ प्रद्रवतो ; M2 प्रद्रवतो ; M4 प्राद्रवतो (for प्रसद्गका). — व ) Ks Dal D4 T1 G4 M1-इ. इ समकंपत (for कम्पन्त). T1 G सैनिका: ; T2 M भारत (for मारिष).

49 °) Ko. इ बलान्; Ks बांति; D1 बांती; T2 युक्ता; Gs बांता (for बक्ता). — d) T2 (inf. lin. as in text) चचार. D1 भयात् (for पदात्). Ks चचाळ न पदात्परं. — After 49, D5 repeats 48ed.

50 °) K1 चेदितानं; Gs Ms चेकितानो (for °नं).
Bs. 4 Dns Ds. 8. यत्तं (for कुद्धं). — °) Ks Dal
सनेश्वर:; K4 Ds. 4. 7. 8 Tl Gs Ms °श्वरं (for °श्वर).
— Ds om. 50° . — °) K2 चित्रसेना; K5 चित्रसेनं
(for °सेनस्). K5 Das तव सुतं; S सुतस्तुत्रसं (for तव सुत:). — व) K1 सवारयम्; K2 अवासवान् (for सवारयत्). D1 कुद्धसात्र न्यवारयत्; D3 कुद्धस्तो
सवारयत्.

51 °) Ks T G2-4 पराऋतं ; D1 महाराज (for पराकान्तक्). — b) Ko-s D8 चित्रहस्तो (for "सेनो). Dns D4. e-s पराक्रमी (for महारथः). — a) D8 चार (for बोध°).

52 G1-8 om. 52ab. — b) D1 चेकितानम् (for चित्रसेनम्). K4 B Da Dn D1.4.5.7.8 अवारयत् इ. T1 अयोध (for अयोध ). — ') S तदासीनुमुर्छ युदं . — d) Ko प्राक्रमी ; K2.4 B D (except D2) समागमे ; S महासानोः (for प्राक्रमे).

53 ") Ds वर्षमाणस्तु. — ") Ks Ds बहुवा (for "बास्). Ks तु (for ते). Ks B Ds Dn D1.4.5.7.8 बहुवास्त्र भारतः — ") K1 Da1 Ds विमुसी (K1 "से)- इत (for "सीकृत्य). Ks सुनुं ते; Ks तरपुत्रं; D1

विम्रुखीकृत्य पुत्रं ते तव सेनां ममर्द ह ॥ ५३ दुःश्वासनोऽपि परया शक्त्या पार्थमवारयत् । कथं मीष्मं परो इन्यादिति निश्चित्य भारत ॥ ५४

सा वध्यमाना समरे पुत्रस्य तव बाहिनी। लोड्यते रथिभिः श्रेष्टेंस्तत्र तत्रेव मारत॥ ५५

इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः॥ १०७॥

#### 900

## संजय उवाच । अथ वीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । समादाय महचापं मत्तवारणवारणम् ॥ १ विधुन्वानो धतुः श्रेष्ठं द्रावयाणो महारथान् ।

पृतनां पाण्डवेयानां पातयानो महारथः ॥ २ निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान् । प्रतपन्तमनीकानि द्रोणः पुत्रमभाषत ॥ ३ अयं स दिवसस्तात यत्र पार्थो महारथः ।

C. 6. 5201 B. 5. 112, 4 E. 6. 112, 4

ते पुत्रं (by transp.). — 1) Ks. 4 B Ds Dn Ds-s T G M1. 3-5 सेनां तब (by transp.); D1 तब सैन्यं; M2 चित्रसेनं. K5 अमर्देयत्; G8 समदे चत्.

54 D1 om. 54. — 6) T2 संकुद्ध: (for प्रया).
— 6) Da Dn1 Ds अधारयत् (for अवा°). — 7) D2
M2 शीदमो (for °दमं). K2.4 B Dn2 D2.6-8 T2
G1.8 M न नो; K3 D2 तु नो; Da2 D4.5 ततो;
Dn1 च (by corr.) नो; T1 G2.4 नरो (for प्रो).
T2 M यायाव् (for हन्याव्). — 6) 8 संचित्य (for निश्चित्य).

55 °) T2 सा वार्यमाणा समरे · — °) Ko. 4 D2 T2 G1-8 M2. 5 तव पुत्रस्य (by transp.). Dn1 T2 वा-हिनीं · — °) T G8 M बहु मिर् (for रथिभि:) · 8 घीरैस (for श्रेष्टेस्) · K2 लोक्सते तत्र तत्रैव · — व) Ko. 1 तव (for the first तत्र) · K2 तव पुत्रैव भारत (sio); K2 श्रेष्टेरायमहारथै: ·

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko. 2. s mention only दशसयुद्ध दिवस; Ks Bs Dai Dni Ds दशसिद्ध (Ks Bs cont. शीव्मनिपातन); Ds दशसयुद्ध; Ds दशसिद्ध त्यस्थ ; Ms दशसिद्धिः — Adhy. name: Ks Ds T G2. s Mi-s. s दृद्धयुद्धं - — Adhy. no. (figures, words or both): Ks 105; Das (sec. m.) 69; Dns Ds 106; Ti G 107 (as in text); T2 Ms. s 109; Mi. s.

108; Ms 110. — Śloka no.: Dn2 57; D6 58; De 59.

#### 108

1 \*) Ko-s शूरो (for वीरो). — ) Ka सत्तवार णिवक्रमं; Ds 'द्विरद्विक्रमः. — ') S आद्दानो (for समादाय). — ') Ms 'वारणः (for 'णस्).

2 D1 om. 2<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) S (except M2) विभूत्वा-नो. Si घनु: अष्टो; K8 B1.2.4 Da1 Dn1 D2.1 रथ-अष्टो (Da1 °g); Da2 Dn2 D4-c. 3 नरअष्टो (for घनु: अष्टे ). — <sup>b</sup>) Si Ko-2 द्वावयन्त्रे; K2 Dn2 D2.2.6-8 T2 M द्वावयानो; T1 G वार्यानो. K2 सहार्यः; B4 Dn2 D4.1.3 वरूपिनीं. — <sup>d</sup>) K1 पात्याना; K2 पत्यानो; K3 Da Dn D2-3 S गाहमानो. K8 सहावला:; K4 B Da Dn D2-8 °क्ल: (for °र्यः). — For 2<sup>cd</sup>, D1 subst.:

450\* युक्तः प्रीत्या पाण्डवानां गाहमानो महाचसूस्।

3 D2 reads 3 marg. (sec. m.) — ") D1 निर्मित्तं हि (for निर्मित्तानि). — ") K4 सर्वतो वाक्यमञ्जवीत् ; D2 समुद्रीक्ष्य च वीर्यवान्. — ") K5 B (except B1) Da Dn1 D2-8 S झनीकाग्रे ; D1 झरीन्द्रष्ट्वा (for झनीकाने). K8 प्रत्तंतमनेकाग्रो (sic).

4 Before 4, De ins. होण उदाच. — De reads

C. 6. 9201 B. 6. 112. 4 K. 5. 112. 4 जिवांसुः समरे मीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४ उत्पतिन्ति हि मे वाणा घतुः प्रस्फुरतीव मे । योगमस्त्राणि गच्छिन्ति कृरे मे वर्तते मितः ॥ ५ दिश्च शान्तासु घोराणि व्याहरन्ति सृगद्विजाः । नीचैर्गृप्ता निलीयन्ते भारतानां चम् प्रति ॥ ६ नष्टप्रम इवादित्यः सर्वतो लोहिता दिशः । रसते व्यथते भूमिरनुष्टनित वाहनम् ॥ ७ कङ्का गृष्टा बलाकाथ व्याहरन्ति सुहुर्स्रहुः ।

शिवाश्राशिवनिर्घोषा वेदयन्त्यो महद्भयम् ॥ ८ पपात महती चोल्का मध्येनादित्यमण्डलात् । सकबन्धश्च परिघो मानुमानृत्य तिष्ठति ॥ ९ परिवेषल्या घोरश्चन्द्रभास्करयोरभृत् । वेदयानो भयं घोरं राज्ञां देहावकर्तनम् ॥ १० देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः । कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च स्दन्ति च ॥ ११ अपसव्यं ग्रहाश्चक्ठरलक्ष्माणं निशाकरम् ।

4<sup>45</sup> marg. sec. m. — \*) Dnº हि (for स). Ks प्राप्तो (for तात). — b) Tº शत्रु (sic) (for यत्र). Ks-s B D M महाबक्षः (D1 धतुर्धरः) (for महारथः). — b) K1 परे यत्ने; Tº महत्कर्म (for परं यत्नं).

5 \*) K1 इस्तिति हि; Ks.s Ds S उत्पतितीय (Ts उत्पतित्व); Ks "तंते हि; D1 "तंति च. Ks प्राणा (for दाणा). — ") Ks प्रस्कृत्तीय; Bs Ds Dn1 Ds विस्फुर". Ks.s B1.s Ds Dn Ds-s च; D1 न; (for मे). — ") Ts मंत्राणि (for सकाणि). Ko-s.s Ds वेच्छंति; Ks B Ds Dn1 D1.s.s.r.s S नेच्छंति. — ") Ks.s Dn2 D1-s.e कूरा मे; B Ds Dn1 Ds.r.s S सन: (Ts "तः); Ds पुन: (for मेति:).

6 Ks Ds om. 6. — \*) Ks. 4 Bs Co. d दिश्च शांतानि; B1. 4 Dns Ds. 4. 6-8 S (except Ts) दिश्व- शांतानि; Bs Das D1 दिश्वशांतासु (for दिश्च शान्तासु). — \*) M (except Ma) ब्याहरेते. K1 सुना द्विका; Ds द्विजातस; Ts सुनद्विका (for दिश्वाः). — \*) S1 नीचः गृदः; Ts नीचेंद्रेश (for नीचेंगुंशा). K1 निशी- संते; D1 विकी (for निखी). — S1 Ko-s om. from चर्मु in 6<sup>d</sup> up to रन्ति in 8<sup>b</sup>. — d) B1 Da1 Dn1 D1 T2 G1.8 M सरवानों.

7 Si Ko-s om. 7 (of. v. l. 6). — ) T G1. s. s.

M1. s-s लोहिता: सर्वतो (by transp.); Gs लोहिता:
सहिता. Ms लोहित: सर्वतोदिशं. — °) Dai सरते;
D1 असते; D2 रसने; D5 सरक्षे; T1 G4 रवते; T2
समते; G1-s नदते; Ca. o. d रसते (as in text).
D5 व्यसते; D6 व्यवते; S चलते; Ca. o. d व्यथते
(as in text). — d) D1 रुद्ते चैव; D2 (marg. sec.

m.) अनुअवति; D5 'तिष्ठति; T2 'स्ललति; M4
अभिष्टनति (for अनुष्ठनति). K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8
अंपतीन च सर्वशः (D8 'तः); M1-s. 5 निष्टनंति च

बाह्नाः. Cd cites अनुष्टनंतिः

8 ई1 Ko-s om. up to रान्ति in 8° (cf. v. l. 6).

— ") B1. 2. 4 D3 कंक- (for कङ्का). Ks D2. 8 बडास्रेव; K4 वलाखेव; K5 वसुस्रेव; B2 Da Dn1 D5
बला: इयेना; D5 वलाखेव; D3 वलाखा; M व(M2. 5
व)लाखेव (for वलाकाक्ष). D1 T2 G3 कंकगुप्रवलाखेव
(D1 "बलाखापि; T2 G2 "बलाखेव); T1 G1. 2. 4 काकगृप्रवलाखेव · — ") T2 व्याहरंत (for "रान्ति). — ")
К2-5 В D5 8 शिवाखेवा (К5 D21 "स्रेव; S "आप्य)शिवा घोरा · — ") K1 वेदयला ; K3 D6 G1 "यानो ;
K5 D2 "यंती; D2 D11 D1. 2. 5 T G2-4 M "याना ·
D3 D11 D5 सहासयं •

9 °) Ks "मंदले; Ks Ds. s Ts G1-3 M "मंदलं.
— Ks Ds om. 9<sup>cd</sup>. — °) Ko सकरंश्रश्न; Ds कर्मवंधश्च (for सकवन्ध्रश्न). Ks D1. s ठ स- (for च). K1
मकरध्वज्ञन्न परिघो (hypermetric); Cv as in text.
— d) S भाजुमाजुदिवष्ठित (T2 "मानिद्विष्ठतः; G1. s
Ms "जुद्विष्ठत).

10 a) \$1 Ko. 2 De. 8 "वेशस्. Ks ततो (for तथा). Ks om. (hapl.) from बोर in 10 to अयं in 10°. — °) \$1 Ko. 1 वेत्यन्ये; Ds Dn1 Ds "बंती (for "यानो). Ks Ds T G महद् (Ks Ds Ts महा-) (for अयं). Ms बोरो (for "रं). Ks वेद्यानाः क्षयं घोरं. — d) S राजसुक्यावक (Gs Ms "व) तैनं.

11 °) Ks 'स्थासु; Ds 'स्थास्तु(for 'स्थाआ). — ')
Ks भरतेंद्रस्य. S देवताः कीरवे पुरे. — '') Ds lacuna
for नृत्यन्ति च. Dai corrupt. Ks प्रनृत्यंते प्रकंपंति
इसंती च पुनः पुनः; Ds कंपंते च प्रनृत्यंति इसंति च प्रस्परं

12 Ks Ds om. 12. — b) Ks अलक्षाणं; Ks नलक्षाणं; B1-s वीक्षमाणा (Bs 'णो); Bs Dns Ds.

अवाक्शिराश्र मगवाजुदितिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२ वपूंषि च नरेन्द्राणां विगतानीव रुक्षये । धार्तराष्ट्रस्य सैन्येषु न च आजन्ति दंशिताः ॥ १३ सेनयोरुमयोश्रेव समन्ताच्छूयते महान् । पाञ्चजन्यस्य निर्घोषो गाण्डीवस्य च निस्तनः ॥ १४ श्रुवमास्थाय वीमत्सुरुचमास्नाणि संयुगे । अपास्यान्यात्रणे योधानस्यस्यति पितामहम् ॥ १५ हृष्यन्ति रोमकूपानि सीदतीव च मे मनः । चिन्तयित्वा महानाहो मीष्मार्जनसमागमम् ॥ १६ तं चैव निकृतिप्रज्ञं पाश्वाल्यं पापचेतसम् । पुरस्कृत्य रणे पार्थो मीष्मस्यायोधनं गतः ॥ १७ अत्रवीच पुरा मीष्मो नाहं हन्यां शिखण्डिनम् । स्त्री होषा विहिता धात्रा दैवाच स पुनः पुमान् ॥ १८ अमङ्गल्यष्वजञ्चैन याज्ञसेनिर्महारथः । न चामङ्गलकेतोः स प्रहरेदापगासुतः ॥ १९ एतद्विचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदित मे भृशम् ।

C. 6. 5217 B. 6. 112. 20

ा. इ. अलक्षण्यं; Da Dnı ईक्षमाणा (Dai "ण-); Da इक्ष्यमाणा; Ms-5 सलक्ष्माणं; Ca अलक्ष्माणं (as in text). B Da Dn Ds. s. r. s दिवाकरं (Dai "र:); Ms. s प्रभाकरः. — ") Dai अर्वाक्-; T G Ms अषः-; Ca. o अवाक्- (as in text). — ") Śi Ko. 2. s Da G2 M उद्तिष्ठति; Ki Bs Dn2 Ds. s. r. s Ti Gs उपा- (D5 "दा) तिष्ठतः

13 4) K2.8.5 D2 वर्षुषि; Cc वर्षुषि (as in text).

— b) B Da Dn D4-8 विगतासानि; D1 निर्गतानीव (for विगतानीव). K4 छक्ष्यते. S धार्तराष्ट्रस्य यो (M2 यौ)धिनां. — b) D1 सैन्ये तु. Da D5 धार्त (Da1 क्रें)राष्ट्राणि (Da2 क्रें) सैन्ये तु; Dn1 धार्तराष्ट्राः ससै ; S निष्प्रसाणि च गान्नाणि. — D6 वि- (for च).

T2 आजंते न च. Ko.1 S दंसिताः (for दंशिताः).

14 °) Ks मध्ये; K4 B Da Dn D1-2 चापि;
D3 चैच (for चैच). — T2 om. (hapl.) 143-195.
— b) K3 स्त्रन:; K5 D2 पुन:(for महान्). — b) G1 विज्ञायस्य. — b) K5 D2 पुमहत्यां(K5 हान्यां)चन्यस्य. — b) K5 D2 पांजीवस्य. D3 T1 G2.4 सारत (for निस्त्रन:). G1.8 विवृद्धस्य भारत. — After 14, D1 ins.:

## 451\* तथा किलकिलाशब्दः श्रूयते वानरस्य च । यस्य काङ्गुळशब्देन स्फुटतीय नभसालं ।

15 Ts om. 15 (cf. v. l. 14). — \*) D1 रयस् (for भ्रुवस्). S (Ts om.) अभ्येति (G1.3 'प्येति; M1-8.5 'स्पेति; M4 अभ्येत्य); Ca आस्थाय (as in text). — \*) S (Ts om.) दर्शयन् (for संयुगे). — \*) Ši [आंन्या; D1 तु; S (Ts om.) च (for आंन्यान्). M1.2.4 योधान्. — \*) K8 अभ्येत्यति; K4 B1-8 Das Dn1 D4.6.7 अभ्येष्यति; Da1 यभ्ययं ज्याचित (sio); D1 आगच्छेति; D5 अभ्येष्यंते; T1 G

अम्येति च; M: अम्यधास्यन् (for अम्यस्यति ). — Kı erroneously repeats 15 after स्य in अम्यस्यति .

16 T2 om. 16 (cf. v. l. 14). — ") K1 रोस-रूपानि; Ks-5 B D (except D2.3) T1 G M1 रोमक् पाणि. — ") S1 K1 सीदले (K1 "ते) व; K3 सिदलीव; D1 कंपतीव; Dc G2 M4 सीदंतीव (for सीदलीव). — ") D1 महाघोरं (for "बाहो). — ") D1 मीप्मार्जुन-समागमे; D5 M4 भीमार्जुनसमागमं.

17 Ts om. 17 (cf. v. l. 14). — ") Ks B D (except D1-3) तं चेह; Ks ते चेव; Gs तं चेव; Gs तं चेव; Gs तथेव (for तं चेव). Ds. ह निकृतः. — ") Si Ko. 2 Ms "चेतनं. — ") Dai पार्थं. — ") Ks "स्यायोधने. Cd oites आयोधनं (as in text). Ks नुप; Ds नृप: (for गतः). Ds भीष्ममायोस्यते मूकं. — After 17, Ti G read 20.

18 Ks om. 18-21. T2 om. 18 (cf. v. l. 14):
— \*) K4 ततो; B2 D1 रणे (for पुरा). — D2 om.
18\*-21\*. — \*) T1 G विहितः (for स पुनः). D3
पुनः (for पुमान्).

19 Ks Ds om. 19 (of. v. l. 18). Ts om. 19° (of. v. l. 14). — °) S (except M1. s. s; Ts om.) ससंकल्प°; Cd समझस्य° (as in text). — °) B D (Ds om.) S 'बल: (for 'र्य:). — °) Ks 'केलो सं (for 'केलो: स). Ko-s स च मंगलकेलु: स; Ks B D (Ds om.) S न चामं(Das Ds 'मां)गलिके (T G Ms चासंकल्पिये) समिन्; text as in Ss only. — द) Ks Ds. s प्राप्त प्राप्त

20 Ks D2 om. 20 (cf. v. l. 18). Ti G read 20 after 17. — \*) Śi Ko Dns Mi. 3-s quite 180° C.6.3217 B.6.112.20 अद्येव तु रणे पार्थः कुरुद्वद्वसुपाद्रवत् ॥ २०
युघिष्ठिरस्य च क्रोघो मीष्मार्जनसमागमः ।
मम चास्नामिसंरम्भः प्रजानामश्चमं ध्रुवम् ॥ २१
मनस्वी वलवाञ्शूरः कृतास्रो दृढविक्रमः ।
दूरपाती दृढेषुश्च निमित्तद्वश्च पाण्डवः ॥ २२
अजेयः समरे चैव देवैरिप सवासवैः ।
बलवान्बुद्धिमांश्चैव जितक्केशो युघां वरः ॥ २३
विजयी च रणे नित्यं भैरवास्तश्च पाण्डवः ।

तस्य मार्ग परिहरन्द्वतं गच्छ यतव्रतम् ॥ २४ पश्य चैतन्महाबाहो वैशसं समुपस्थितम् । हेमचित्राणि श्रूराणां महान्ति च श्रुभानि च ॥ २५ कवचान्यवदीर्यन्ते शरैः संनतपर्वभिः । छिद्यन्ते च व्वजाप्राणि तोमराणि धनंषि च ॥ २६ प्रासाश्र विमलास्तीक्ष्णाः शक्तश्र कनकोष्ण्वलाः । वैजयन्त्यश्र नागानां संक्षद्धेन किरीटिना ॥ २७ नायं संरक्षितुं कालः प्राणान्युत्रोपजीविभिः ।

(for एतद्विचिन्त'). — b) Śi Ki संज्ञा; Ko. 2-4 B D (D2 om.) मजा (D3 प्राणा:) (for प्रज्ञा). K3 शीदति; D3 Mi. 2. 8 सीदंति. — M ins. after 20<sup>ab</sup>: Ti G4, after 24<sup>ab</sup>: G1-3, after 23:

452\* . अम्युखतं रणे दङ्का भैरवासं च पाण्डवम् ।

— M om. (hapl.) 20°-24°. — ') Ks Ds अधैव च; K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 अम्यु (Da1 'म्य ) धतो; D1 अयुध्यत; Ds अव्युध्य तं; T G अयं भीदमं (for अधैव तु). Dns कुद्धः (for पार्यः). — ") Ks कुळ बुद्धम् (for कुद्"). K1 उपाद्यवेतः; D1 पितामहं. T1 G पातयेश्व (G1-8 'येत) स्थोत्तमातः; T2 पातयेश्व स्थोत्तमातः

21 Ks D2 M om. 21 (cf. v. l. 18, 20). Before
21, Ko. 1 read युधिष्ठित उवाच Ko. 1 has lacuna
for 21. — \*) Ks. 4 कोशाद S1 reads from कोशो
up to श्रुवस in d in marg. — \*) K2 B Da Dn
D1. 8-8 सीटमक्षा(D6 'स्या) श्रुनसंगतः (K2 D1 'मः);
T2 सीटमार्श्वनसमागमं — \*) K3 D3 चास्राविः;
K4 चास्राणि; D8 चास्रेषु; T G चाट्यति (for चाः
सामिः). K2 B Da Dn D4-7.8 m मम (D5 समा)
चास्र (K2 Dn2 D4.8 m 'त्र)समारंभः; D1 मम वापि
समारंभो Ca cites अस्रसमारंभः — d) K2.8 B Da
Dn D2-3 T2 अशिवं; T1 G नाइनं (G3 'यद्) (for
अञ्चमं). Dn1 दढं (for श्रुवम्). Cd cites प्रजा: and

22 M om. 22 (cf. v. l. 20). — ") T G चैव (for जूर:). — ") Dar कृताको; T: कृतको (for कृताको). Ks युद्धुभैद:; K: B Da Dn D1. 4-8 T G लखु(D1: झाति)विकमः. — ") Ks Ds दूरापाती; Dar दूरपाते (for "पाती). — ") Dr भारत (for पाण्डन:). — After 22, G1-8 ins. 452\*. 23 M om. 23 (cf. v. l. 20); G1-3 om. (hapl.)
23°-24°. — °) K3 B D (except D2) चापि; T
G4 चाथ (for चैव). — Ś1 Ko-2 om. 23°².
— °) Dn2 चापि (for चैव). — व) T G4 तीणैपारो
(T2 भावो) युघा पतिः

24 G2-8 M om. 24 to (of. v. l. 23, 20). — to K1 विजये; K2 ti (for til). K5 D2 रते (for रणे). D5 जूरो (for निलं). — b) K5 भैरवाश्चेव (for क्श्ना). — After 24 to T1 G4 ins. 452 to T2 परिहर (for परिहरन्). — T2 परिहर (for परिहरन्). — b) K1 परहरं; Dn: T2 परिहर (for परिहरन्). — b) K1 K0-2 तूरं (K2 to T2); T2 तूर्व (for हतं). B5 यतो श्रुवं; D2.5 यतज्ञत; S पितामहं (M1-3.5 महाज्ञतं) (for यसज्ञतम्).

25 °) Ko. 2 चेतान्; Ks Ds चेव (for चेतन्).
K1 पश्य चैनां महा-(corrupt); Ks B Das Dn D1.
5-8 S पश्यायेतन् (Ks D1. s. c T2 M पश्य चैनं; T1
G पश्येतहे ) महावोरं (Bs Dns Ds. r. s °१). — °)
K1 चेशसमुपस्थितं (submetric); Ks. 4 D1-s. c G2. s
M चेशसं संयुगे महत्; B Da Dn Ds. s. r. s T1 G1. s
संयुगे चेशसं महत्; T2 तचेव शरसंयुगे. — °1) T2
महद्येमविचित्रानि शूराणामश्चमानि च

26 °) D1 कवचानि विदिधित ; T G कवचानि विशी-यंत ; M कवचान्यवशीयते (M2 °त ; M2.5 °त:). — °) K1 शरं (for शरे:). — °) K3 छिरांते स-; B1-8 Da1 Dn1 Ds M निरांते च (Da1 °तेव). — °) K4 B Da Dn D1-7 तोमरा(D8 °रां) आ D3 तोम-राश्च कनकोञ्चला: (hypermetric).

27 Ks Ds om. 27. Ds reads 27th in marg.
— ") M1. s विपुद्धास (for विस"). — ") T1 Gs
विसङ्केष्ण्यकाः. — ") S1 Ko-s कुद्देन हि (for संकुद्धेन).

28 °) Ks शस्त्रोपजीविनां; Ks D: पुत्रोपजीविनां



याहि स्वर्गं पुरस्कृत्य यश्से विजयाय च ॥ २८ हयनागरथावर्तां महाचोरां सुदुस्तराम् । रथेन संग्रामनदीं तरत्येष किष्ध्वजः ॥ २९ ब्रह्मण्यता दमो दानं तपश्च चरितं महत् । इहैव दश्यते राज्ञो श्राता यस्य धनंजयः ॥ ३० मीमसेनश्च बलवान्माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । वासुदेवश्च वाणांयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३१ तस्थेष मन्युप्रभवो धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः । तपोदग्धश्चरीरस्य कोपो दहित भारतान् ॥ ३२

एष संहर्यते पार्थे वासुदेवन्यपाश्रयः।
दारयन्सर्वसैन्यानि धार्तराष्ट्राणि सर्वश्नः॥ ३३
एतदालोक्यते सैन्यं श्लोम्यमाणं किरीटिना।
महोर्मिनद्धं सुमहत्तिमिनेव नदीसुखम्॥ ३४
हाहाकिलकिलाशन्दाः श्रूयन्ते च चम्सुखे।
याहि पाश्चालदायादमहं यास्ये युधिष्ठिरम्॥ ३५
दुर्लमं ह्यन्तरं राज्ञो न्यूहस्यामिततेजसः।
सम्रद्रकुश्विप्रतिमं सर्वतोऽतिरथैः स्थितैः॥ ३६
सात्यिकश्वामिमन्युश्च धृष्टसुम्नश्वकोदरौ।

C.6.5234 8.6.112.37

S युद्धोपजीविनां . — °) D1. 2. 6 यो हि; T2 यांति ( for याहि ). — <sup>d</sup> ) D2. 3 G1. 2 M वा ( for च ).

29 Ks Ds om. 29. — \*) Ks B Da Dn Ds.
7.8 हत(B1 कृत )नागरथावता; Dns Ds रथनागहया;
Gs ह्यानागरथा. — \*) Da1 'घोरा. Ks B Da Dn
Ds. 5.7.3 S सुदुर्गमां (Ts 'मं); Ks दुरासदा; D1.3
सुदुर्जया; Ds सुदुर्गदां (for सुदुस्तराम्). — \*) Ts
तरंखेव (for तरखेष). — After 29, D1 ins.:

453\* पूर्व चैन मगाश्रावि तपसा घोररूपिणा । श्रह्मचर्येण महता फाल्गुनश्चरते तपः । वत्तपः सफलं चेह कैराते सब्यसाचिना ।

30 °) D1 ब्राह्मण्यं च; T2 अञ्चल्यानि (for ब्रह्मण्याना). S तपो (for दमो). K5 ब्राह्मणानां दमोपानं (sio).
— °) K5 D2 तप: पु. (for तपक्ष). D1 चरते (for चरितं). S स्वाधीनं (T2 स्वधीत-; G1.8 स्वाधीनं ; M1 स्वाधीतं ; M2.2.5 °त )ज्ञानमेव च (T1 G2 था). — °) K2 राज्ञे ; B Dn1 (by corr.) D3.5.6-8 पार्थे ; Da Dn1 (before corr.) D5 पार्थे ; D1 पार्थे (for राज्ञे). K3 इद्देव तस्य द्रश्येते ; S परिसन्प्रतिष्ठितं (M3-5 °ते) पार्थे. — °) M2 तस्य (for यस्य).

31 °) Ks माद्रि". — ") Ds यस गोप्ता; Ts नायो यस (by transp.); G1 यस नागो

32 D: om. 32. — °) B1. 2 G2 तस्येव. Ma मन्यु: (for मन्यु-). — °) D6 तया भासि शरीरस्य; S तपोभावितदेहस्य; Cd तपोदावशरीरस्य; Co as in text. — °) M1. 3. 5 तपो; Cd कोपो (as in text). K8 B2. 4 D (D2 om.) T2 M Co भारती; B1 भारत; B3 T1 G वाहिनी.

33 °) B1 एवं (for एव). Gs व्यकुंभते (for सं-

दश्यते ). — °) D1 'देवस्यपाश्रयात् ; D3 M3 'देवस्य पाश्रयः ( corrupt ) ; M5 'देवस्य चाश्रयः . — °) É1 K5 धारयन् . — °) B1. 2 Da Dn1 D3. 5. 6 धार्त्राष्ट्रस्य पाञ्चतः ( D3. 6 सर्वेदाः ) .

34 °) K4 आलोक्य तत्; G3 °क्यसें. — °) Some MSS. श्लोभ्यमानं; D3 संकुद्धेन (for श्लोभ्यमाणं). K1 किरीटिन:. — K5 D2 om. 34°-36°. — °) S1 K0-2 महोमिविद्धं; Dn2 °बद्धं; T2 'नादं; C0 'युदं. — °) B Da Dn1 D4-3 महाजलं (for नदीमुसम्). Dn2 विमिनकसमाकुलं.

35 Ks D2 om. 35 (cf. v. l. 34). — ") Śı महा; Ko-2 महान् (for द्वाहा-). Ds G1-8 M -किलि-किला-. K1.8 B4 Da1 T2 M1.8-5 -हाडद:. — ") Ko.1 B4 T2 M5 अूचते (for अूचन्ते). T1 G [s]अ (for च). — ") Ds पांचाल्य"; T G पांडव"; Co पंचाल ". — ") K8 Ds. 8 S बोत्स्ये (for बास्ये). T2 "हिर:.

36 Ks Ds om. 36 (of. v. l. 34). Ds reads 36<sup>ab</sup> twice, first as in S and secondly as in N. — ")

Ks. 4 B Da Dn Dl. 4 (second time). 5-5 G1 Cc
दुर्गमं; Gs दुर्गा (for दुर्छमं). Ks दुर्गमसंतरं; Ds
(first time) T Gs. 4 दुर्गमाम्यंतरो (T² "रं); M
दुर्गमम्यंतरा (Ms "रं; Ms "रं). Dns
D1 द्वांतरे. Co विज्ञो; Cd राज्ञो (as in text).
— ") S1 Ko-2 D1. 8 द्वाहम (D1. 8 "ज्ञ )स्य महास्मनः;

Ks D4 (first time) T G M2. 5 द्वाहसस्या (Ks "रं
कुरवा; T2 M2. 5 "हज्ञस्या; G1. 8 "रं तस्या)मित्रोजसः
— ") Ks T1 G "प्रतिमा: — ") Ks सर्वरितरियः; Ds
Dn1 Ds G2 सर्वतोभिरयः (Da1 "भिरयः; Ds "भिरयः;
G2 "तिरथे). Ks द्वाः; Da1 स्थितः

E. 6. 8234 B. 6. 112. 37 K. 6. 112. 37 परिरक्षन्ति राजानं यमौ च मनुजेश्वरम् ॥ ३७ उपेन्द्रसद्यः स्यामो महाशाल इवोद्गतः । एप गच्छत्यनीकानि द्वितीय इव फल्गुनः ॥ ३८ उत्तमास्त्राणि चाद्गत्स्व गृहीत्वान्यन्महद्भनुः । पार्श्वतो याहि राजानं युष्यस्व च वृकोदरम् ॥ ३९ को हि नेच्छेत्प्रियं पुत्रं जीवन्तं शास्त्रतीः समाः । क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य ततस्त्वा विनियुज्महे ॥ ४० एष चापि रणे भीष्मो दहते वै महाचमूम् । युद्धे सुसद्दशस्तात यमस्य वरुणस्य च ॥ ४१

इति श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि श्रष्टाधिकदाततमोऽध्यायः॥ १०८॥

909

## संजय उवाच । मगद्त्तः कृपः श्रुल्यः कृतवर्मा च सात्वतः ।

37 °) T: घष्टद्युक्तो वृकोदरः. — °) Ko परिरक्षांति; Ks. 5 B D (except Ds. 6) पर्यरक्षं(Ks 'क्ष)त. — °) Ks B1 Da Dn1 Ds. 6 'जेसरी.

38 °) \$1 Ko. 1. 4. 5 D1. 2 सहँद्रस्ट्याः (K6 D2 'प्रतिमः). — °) K1 T1 G M महासाक; T2 'बल (for 'शास्त्र). K6 ह्वोपातः; K5 'हमः; D2 'ब्रुतः; T1 G 'च्छितः. — °) K3 B D (except D1) S सनीकाभे; G2 (sup. lin.) सतीकायो (for सनीकानि).

39 °) Ko. 2. 4 Da Dn D4-8 चाधरस्त; D2 चाद् स्त ; S चादाय. — °) K2 'स्तान्यान्; K4 B Dn1 (sup. lin.). n2 Ds. 6. 1 गृहीत्वा च; D8 'स्ता तन्; T2 'तान्यं (for 'स्तान्यन्). D6 महाधनुः. B4 गृहीत्वा वर्ममृद्युः. — °) K4 B D (except D1-3) पार्षतं (for पार्यतो). D1 जहि (for बाहि). — °) K5 D2 युश्चंतं (for बुध्यस्त).

40 °) Dan Ds क्षियं (for प्रियं). — °) Ks. 4
Dan D2. 5 T1 G1. 2.4 जीवितं; T2 G2 जीवितुं (for जीवन्तं). — °) Sn Ko-2. 4 क्षात्रं (for क्षत्र-). B
Da Dn D4-8 तु सं(Ds में)प्रेक्ष्य; T G समाभित्य
(for पुरस्कृत्य). — °) Dan Ds तेन (for तत्स्).
Ks. 4 B D T G4 त्वां (D2 तां). Ko. 2. 4 Dn. 2
विनियुंहमहे; K2 Ds (marg. 860. m.) विनियुहम्यहं;
K5 युनियुंहमहे; B Da Dn D5-7 नियुनसम्यहं; D2. 4. 3
वियुनं (D8 °न)हम्यहं; T G4 नियुजाम्यहं; G1. 3 सं.
युजाम्यहं; M [म]मियुजाम्यहं. G2 तत्त्वतस्त्वायुजाम्यहं.

## विन्दानुविन्दावावन्त्यौ सैन्धवश्र जयद्रश्यः ॥ १ चित्रसेनो विकर्णश्र तथा दुर्मर्षणो युवा ।

41 °) Bs Dns Ds. 1.8 चातिरणे (Dr 'यो); Ts चापरणे; G1 चापि रणे. Ks D1.3 सीसो. — °) Dr दहसेव; Ds दहते व; Ds इहते वै; Ts सहते च (for दहते वै). Ks Ds सहाचसू: — °) Ks युद्धे स; Ks-s B Ds Dn Ds-s Ms युद्धेषु; D1 युद्धेच्य-; T G M1-s युद्धे हि (for युद्धे सु-). — °) Si चा (for च). — After 41, Ti G Ms ins.:

454\* संजयः । पुत्रं समनुकार्येव भारद्वाजः प्रतापवान् । महारणे महाराजं धर्मराजमयोधयत् ।

Colophon. — Sub-parean: Omitting sub-parean: name, Ko-2. s D2 mention only दशमयुद्ध दिवस; K4 B8 दशमेद्धि भीष्मनिपातन; D5 दशमदिवसयुद्ध; M4 दशमेद्धिके. — Adhy. name: K4 B8 अञ्चतदर्शनं; Da Dn1 D1. s द्रोणाश्वत्यामसंवादः; M1-2. s दुर्निमियावयः; T2 द्रोणाश्वत्यामसंवादः; M1-2. s दुर्निमियावयः — Adhy. no. (figures, words or both): K5 106; Da2 (sec. m.) 70; Dn2 106; T1 G 108 (as in text); T2 M2. 4 110; M1. 2 109; Ms 111. — Śloka no.: K1 Dn D3. 8 41.

### 109

1 Ms om. the ref. — After the ref., \$1 Ko-s'ns.:

दश्चेते तावका योधा मीमसेनमयोधयन् ॥ २
महत्या सेनया युक्ता नानादेशसम्रत्थया ।
मीष्मस्य समरे राजन्प्रार्थयाना महद्यशः ॥ ३
श्वल्यस्तु नवमिर्वाणैभींमसेनमताडयत् ।
कृतवर्मा त्रिमिर्वाणैः कृपश्च नविमः शरैः ॥ ४
चित्रसेनो विकर्णश्च भगदत्तश्च मारिष ।
दश्मिर्दशभिर्मेह्वभींमसेनमताडयन् ॥ ५
सैन्धवश्च त्रिमिर्वाणैर्जेश्चदेशेऽम्यताडयत् ।
दिन्दानुविन्दावावन्त्यौ पश्चिमः पश्चिमः शरैः ।
दुर्मर्षणश्च विंशत्या पाण्डवं निशितैः शरैः ॥ ६

स तान्सर्वान्महाराज आजमानान्यथक्पृथक् ।
प्रवीरान्सर्वलोकस्य धार्तराष्ट्रान्महारथान् ।
विव्याध बहुभिर्वाणैर्भीमसेनो महाबलः ॥ ७
अल्यं पश्चाश्चता विद्धा कृतवर्माणमष्टमिः ।
कृपस्य सर्शरं चापं मध्ये चिच्छेद भारत ।
अथैनं क्रिन्नधन्यानं पुनर्विच्याध पश्चिमः ॥ ८
विन्दानुविन्दौ च तथा त्रिभिस्निमिरताडयत् ।
दुर्मर्पणं च विंशत्या चित्रसेनं च पश्चिमः ॥ ९
विकर्णं दश्भिर्वाणैः पश्चिमश्च जयद्रथम् ।
विद्धा मीमोञ्नदद्धृष्टः सैन्धवं च पुनस्निमिः ॥ १० कृष्टिः ।

455\* एतज्छुत्वा वचसास द्रोणस च महात्मनः।
-- \*) Bi. 2.4 D (except Di-2.6) तथैव च (for च सात्वतः). -- \*) Di विंदानुविंदान्।

2 Si Ko-2 om. (hapl.) 2-4. — b) Dns Di.
6-3 'वंणादयः (for 'वंणो युवा) - — ) Ks द्शैय;
Ks Ds तथैते; Ts नेशते (for द्शैते). Gi M
(except Ms) यौधा. — b) Ds Ms. s (inf. lin.)
आयोधयत; Mi अयोधयन; Mi अताडयन.

3 \$1 Ko-s om. 3 (of. v. l. 2). Ks. s Ds om. 8-4; Ms om. 3\*-6\*. — \*) D1. s. s गुला; M (Ms om.) युक्तो (for युक्ता). — \*) Ds 'स्सुच्छिया. — \*) M1. s. s प्रार्थवानो

4 Si Ko-s. s D2 M4 om. 4 (cf. v. l. 2, 3).
— ") D1 दशसिर् (for नविसर्). — D4 om. 4<sup>ed</sup>;
G2 Mi-2. s om. (hapl.) 4<sup>e</sup>-5<sup>d</sup>. — ") G1 कृषश्च नवसिविणि:. — T2 om. (hapl.) 4<sup>d</sup>-6<sup>a</sup>. — ") G1 कृतवर्मा तथैव च.

5 Ts Gs M om. 5 (cf. v. l. 4, 3). — °) Šī Ko-s दुमंषेणो (for चित्रसेनो). — °) Šī Ko-s चित्रसेनेश (for सगदसञ्ज ). Tī Gī. 2.4 बीर्यंबान् (for सारिष). — °) Dīs Dī. 4.8-3 Tī Gī. 2 बाणेर् (for सहैर). — °) Šī Ko. 2 Daī Dīs Dī अताहबन्

6 Ks Ds Ma om. 6ab (for Ma, cf. v. l. 3); Ts om. 6a (cf. v. l. 4). Ti Ga transp. 6ab and 6ad.
— b) Ka B D (except Di. 2. c; Ds om.) S (Ma om.) भीमसेनमसाडचर् (= 4b). — Si Ko-2 om. (hapl.) 6ab; Gs om. (hapl.) 6a-9b. — b) Bs

Dn2 D4.8-8 तु (for च). M1 सप्तला (for विंशला).
— f) Da1 पांडवा. Da Dn1 D5 नविंशता (for विशित्ते).

7 Gs om. 7 (cf. v. l. 6). — \*) Dai समंतात् (for स तान्). Ds तांश्व सर्वात्मना राजन्. — \*) Ks. 4 B Da Dn Di-s. 8 M राजमानान्; Ks Ds. 3 सतमानान्; T² युध्यमानान् (for आजमानान्). — \*) Dai प्रवरान् (for प्रवीरान्). — \*) Ks Ds. 3 महा बलान् (for 'रथान्). — \*) Ks. 4 Bi-s Da Dn Di-s. s. 6 S (Gs om.) निशितेर् (for बहुसिर्). Bi Di. v. 8 ज्ञान समरे वीरो. — \*) Ko-2. 5 D² महारयः (for 'बल:). Bi Di. v. 8 पांडवः परवीरहा; M² (before corr.) सीमसेनमताहयत् (= 4 ).

8 Gs om. 8 (cf. v. l. 6), — ") Ks Da D1.2.5

Ms पंचराता; Dn1 च ससिन्; De पंचरातेर; T2

पंचरातान्(for पञ्चाराता). Ko— ज्ञाल्यं(K2 "ल्ये)

पंचरातान्वदा (Ko "द्धा); Ks B1—8 Ms शल्यं पंच

(B2 "चा)शताविध्यत्; B1 Dn2 D1.7.8 G2 ससिनः

शल्यसाविध्यत्; G1 शल्यं च पंचित्रत्याः — ") Da2

D3 कृपश्च; D2 (m as in text) अकृत्य (for कृपस्य). D1 समरे (for सहारं). — ") M पांडवः

(for भारत). — ") K1 तथैनं (for अथैनं). Ko

सिक्षधन्यानं — ") G2 पृष्ठे (for धुन्र्). B D

(except D1—8) M2 सहिनाः (for पञ्चितः).

9 Gs om. 9° (cf. v. l. 6). — °) D1 विदास विदास कियो. T G2.4 [आ] पंत्री (for च तथा). — °) T2 G1.2.4 तथा श्रि (G1 त्रिभिक्षि) भिरजिद्यगै: — °) D1 तु (for च).

10 Ki om, 100-115, - \*) Ko. s. s Dai Di. z.

C.6.3251 B.6.113.12 K.6.113.12 अथान्यद्वतुरादाय गौतमो रथिनां वरः।

मीमं विच्याध संरच्धो दशिमिनिशितैः शरैः॥ ११

स विद्धो बहुमिर्वाणैस्तोत्रैरिव महाद्विपः।

ततः कुद्धो महाबाहुर्मीमसेनः प्रतापवान्।

गौतमं ताहयामास शरैर्वहुमिराहवे॥ १२

सैन्धवस्य तथाश्वांश्र सार्राथं च त्रिभिः शरैः।

प्राहिणोन्मृत्युलोकाय कालान्तकसमद्युतिः॥ १३

हताश्वातु रथानूर्णमवप्रुत्य महारथः।

शरांश्रिक्षेप निशितान्भीमसेनस्य संयुगे॥ १४

तस्य मीमो घनुर्मध्ये द्वाम्यां चिच्छेद भारत।

मल्लाम्यां भरतश्रेष्ठ सैन्धवस्य महारमनः॥ १५

स च्छिन्नधन्ता विरयो हताथो हतसारिथः ।
चित्रसेनरयं राजनारुरोह त्वरान्तितः ॥ १६
अत्यद्भुतं रणे कर्म कृतवांस्तत्र पाण्डवः ।
महारथाञ्गरैविद्धा वारियत्वा महारथः ।
विरयं सैन्धवं चक्रे सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ १७
नातीव ममृषे शल्यो मीमसेनस्य विक्रमम् ।
स संघाय शरांस्तीक्ष्णान्कर्मारपरिमार्जितान् ।
मीमं विच्याध सप्तत्या तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ १८
कृपथ कृतवर्मा च भगदत्तश्च मारिष ।
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ चित्रसेनश्च संयुगे ॥ १९
दुर्मपंणो विकर्णश्च सिन्धुराजश्च वीर्यवान् ।

1.8 T2 M (except M2) नदन् (for Sनदत्). — 2)
G3 सैंघवश्च. B2 तत्तिसिम:; Da Dn1 D3 पुन: पुन: (for पुनक्सिमि:). — After 10, G3 ins.:

456\* द्वोणस्य च घतुर्भीमश्चिमिर्वाणैरचिच्छिदे ।

11 K1 om. 11<sup>ab</sup> (of. v. l. 10). — °) T1 G2-4 विद्याय. Ks सरथो; D2 सरथं (for संदर्धो). — <sup>d</sup>) Ks D2 दशिस:; D8 निशतै: (for निशितै:).

12 D1 om, 12<sup>ab</sup>; T2 om. (hapl.) 12<sup>a</sup>-13<sup>b</sup>.

— \*) Ks B D (except D2. s; D1 om.) S (T2 om.) दशसिर (for बहुसिर्). — \*) Da1 Ds सहार चिप:; G1 सहादिएं. — \*) K1 सहायाहुं; B D (except D2) S (T2 om.) सहाराज. — \*) K5 D2 सहावछ: (for प्रतापवान्). — \*) G2 गौतामं. — \*) D3 M (except M4) आयसै: (for आहवे).

13 T2 om. 13° (cf. v. l. 12). — °) K8 Da2
M2 सेंधवक्ष; D1 सास्वतस्य (for सैन्धवस्य). K8 M2
रथामांश्च (for तथामांश्च). K5 D2 तथामां(K6 °मा)
मतुरज्ञास्य — °) D1 च ततः; G2 पंचितः (for
च त्रिसि:). — °) K8 सृत्युलोकस्य — °) G2 M
(except M5) °यमञ्जतः

14 °) K+ चिच्छेद (for चिक्षेप). K1 निशितैर्;
T1 G सहसा (for निशितान्). — °) Ks Ds. 8. 8 S
(except M1. 8. 8) मीमसेनाय (for °सेनस्य).

15 °) Da Dni Ds ततो (for तस्य). — °)
Ks. 4 B Dns Di. s. 4. 6-8 S (except M4) मारिष (for सारत). — °) Di सहारथ: (for 'स्मनः).

16 °) S (except M2) संक्रित्रधन्या — °) T2 गतायो (for इतायो). — °) B1 त्ववाहितः (sic); M2 रथान्वितः (for स्वरान्वितः).

17 °) T1 G2. 4 खल्यकुतक (G2 °त ) रं कर्म. — °)
Da1 तव (for तव ). — °) D2 महारथं; G2 महराजं
(for महारथाझ्). M1. 2. 5 भिरता (for विद्धा). — °)
K2. 4 B Da Dn D2. 3—8 च मारिष; K5 [अ]थ
मारिष; S च भारत (for महारथ:). D3. 4 वारथाः
मास मारिष.

18 °) Ks. 5 D2 T G1. 4 M स तु तन्; K4 D1. 8 G8 स तु तं; B1. 2. 4 Da Dn D4-8 तदा न; B3 ततो न (for नातीय). D5 सम्खुषे; D6 समुशे. G2 नदंतं चापि दुधेषों. — °) S1 Ko-2 D1 चित्रान् (for तीक्ष्णान्). — d) D8 'परमाजितान्. — G8 om. 18'. — °) T1 G4 विद्याथ. K2. 8. 5 B D (except D1) T G1. 2. 6 M4 समारे (for सहत्या). M1-8. 5 विद्याध समारे भीमं.

19 b) B D (except D1-s. e) G1. s वीर्यवान्; T G2. 4 M भारत (for मारिष). — b) D1 बिंदा विदान्

20 °) G2 महाबाहुर् (for विकर्णक्ष). — °) T G

M4 दुष्क (G2 विक) णैश्वापि; M1-8.5 दुष्कणैश्वेव (for सिन्धुराजश्व). D1 मारिष (for वीर्यवान्). — °) G8

तु (for ते). K8 विविधुस; T1 G8.4 विव्यथुस; T2 विव्यधास (for विव्यधुस). — व) K8.5 D2.6 मीचम (for श्वंथ). D2.8 T2 आर्दिस; G8 दस:; M (except M4) अजिझ्मो:.

मीमं ते विच्यघुस्तुणं शल्यहेतोरिरंदमाः ॥ २० स त तान्त्रतिविच्याध पश्चिमः पश्चिमः शरैः । शल्यं विच्याध सप्तत्या पुनश्च दश्मिः शरैः ॥ २१ तं शल्यो नवभिविद्धा पुनिविच्याध पश्चिमः । सारिथं चास्य मक्केन गाढं विच्याध मर्मणि ॥ २२ विशोकं वीक्ष्य निर्भिनं मीमसेनः प्रतापवान् । मद्रराजं त्रिमिर्वाणैर्वाह्वोक्ररिस चार्पयत् ॥ २३ तथेतरान्महेष्वासांस्त्रिभिस्तिभिरिज्ञिगैः । ताडयामास समरे सिंहवच्च ननाद च ॥ २४ ते हि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्धदुर्मदम् ।

त्रिमिस्निमरकुण्ठाप्रैर्भृशं मर्मस्रताडयन् ॥ २५
सोऽतिविद्धो महेष्वासो मीमसेनो न विव्यथे ।
पर्वतो वारिधारामिर्वर्षमाणैरिवाम्बुदैः ॥ २६
श्राल्यं च नविभवीणैर्मृशं विद्धा महायशाः ।
प्राज्व्योतिषं शतेनाजौ राजन्विव्याध वै दृढम् ॥ २७
ततस्तु सशरं चापं सात्वतस्य महात्मनः ।
श्रुरभेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद कृतहस्तवत् ॥ २८
अथान्यद्वतुरादाय कृतवर्मा वृकोदरम् ।
आजवान श्रुवोर्मध्ये नाराचेन परंतप ॥ २९
मीमस्तु समरे विद्धा शल्यं नवभिरायसैः ।

C. 6. 5272 E. 6. 113. 34

[(L.1) Bs Dns Ds. र. s पांडवानां महारकः (for the post. half). — (L.2) After the prior half, Dan repeats (hapl.) 23<sup>d</sup>-24<sup>a</sup>.]

27 Di. v. s om. (hapl.) 27° . — °) K. B Da Dna Ds. s कुएं (for बाल्यं). Dna महेश्वरं विभिन्निए. — °) Ta Ga. s भिरना (for निद्धा). K1 महायशः; Ka B (except Bs) Da Dna Ds समं ततः; Ks महावलः; Da महावलः (for महायशाः). Da अवां ममंस्वताव्यतः — °) K1 वातेनासी; Ks वाते राजवः; B1-2 Dna Dr शतेराजी; D1 M1. s-s वारेणाजी; G2 वातेराजी (sic); M2 रणे राजन् (for वातेनाजी). — °) K1 वारेर् (for राजन्). Ta G2-1 निन्याय. K3. s B D (except D1) सा(B1 वा) यकेः; S संयुगे (for वे रवम्).

28 \*) Ks ततस्त्रत्; Ks Ds ततोस्य (for ततस्तु).
— \*) S (except Ts) पातवामास भारतः

29 \*) B Dn: D1. s. s T1 G4 तथा (for अथा) - ) Dai Dni (before corr.) इतकर्मा. - ) K1
अजधान; G: निजधान. - ) K1 B Das Dn Ds-s
T1 G प्रतप:; D1 T2 "तएं. - After 29, S ins.:

458\* विरराज महाबाहुर्लं लाटस्येन पत्रिणा ।

प्रकश्वको महाराज यथा पर्वतसत्तमः ।

स्य मीमो महाबाहुः कुद्धः सर्वान्महारथात् ।
विम्रुस्तीकृत्य बाणौबैसास्यौ गिरिरिवाचकः ।

[(L. 3) Ti G सर्वानेव (for क्रुद्धः सर्वाव्).]

<sup>21 °)</sup> Ko साखतान् (for स तु तान्). Bi Dns
Ds. 4. 7. 8 च (for तु). Ti Gs. 4 "विद्याय. — b) Ki
पशुमि: (sio) (for the first पञ्चमि:). — Śi Ko-s
om. (hapl.) 21 cd. — e) Ti Gi विद्याय. — d) Ds
Gs M (except M4) नविभ: (for दशिम:).

<sup>22 °)</sup> T² स (for तं). . D6 [S] प्यष्टिसर् (for नवित्). Śi B Da Dn Dn. 4. 7.8 Ti G². 4 मिरवा; Ki विद्यात्; Ks विद्धा (for विद्धा). D6 ततः शस्यो नवं भिरवा: — °) Ti G4 विव्याय. Ti G². 4 सप्तभिः (for पञ्चभिः). D8 नविभः सायकैसाथा. — °) Śi बहुन. — °) S पुनर् (for गाढं). Ti G4 विक्याय. Śi Ko-2 पत्रिणा; G2 M4 वर्मणि (for मर्मण).

<sup>23 &</sup>quot;) K4 B D (except D1-3.8) M प्रेह्य (for वीक्ष्य). T2 G1-3 M निर्मिण्णं. — ") Š1 बाहोर् (for बाहोर्). Š1 K0.2 चाहैयत (for चार्षं).

<sup>24 °)</sup> Dai Ms. s तथैतराज्; Dr स्रथेतराज्. Ts महेशासस. — Si Ko-s om. (hapl.) 246-25°. — d) Ks B D (except Ds) विननाद; G2 ड्यन् (for च ननाद). Bs Ds ह; Ti G2. s स; (for च).

<sup>25 \$1</sup> Ko-2 om. 25° (of. v. l. 24). — °) D1
8 [s] पि (for द्वि). — °) Ks युद्धकोपनं; B D
(except D1. 2. 8) °कोविदं (for °दुर्मद्म्). \$1 Ko-2
समरे युद्धयुर्मदान् — °) D2 अकुंठोप्रेर्; S अजिह्याग्रेर् (for अकुण्ठाग्रेर्). — °) D1 मर्माणि; D2 सर्वसु; G2 मर्मणि (for मर्मसु). \$1 Ko, 4 Da1 Dn1
M2. 5 [अ] ताडयत्; K2 ताडयत् (for [अ] ताडयत्).

<sup>26 °)</sup> D4 सोपि (for सोऽति-). — °) K2 सर्वतो (for पर्वतो). — °) S सिच्यमान (for वर्षमाणैर्).

<sup>-</sup> After 26, K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 ins. :

<sup>457\*</sup> स तु क्रोधसमाविष्टो भीमसेनो महाबकः । मन्नेश्वरं श्रिमिर्वाणैश्वैद्यं विद्या महाबकाः ।

C. 6. 5273 B. 6. 113. 34 K. 6. 113. 34 भगदत्तं त्रिभिश्चेन कृतवर्माणमष्टभिः ॥ ३० द्वास्यां द्वास्यां च विन्याध गौतमप्रभृतीत्रथान् । ते तु तं समरे राजन्विन्यधुनिंशितैः शरैः ॥ ३१ स तथा पीड्यमानोऽपि सर्वतस्तैर्महारथैः । मत्वा हणेन तांस्तुल्यान्विचचार गतन्यथः ॥ ३२ ते चापि रथिनां श्रेष्ठा मीमाय निशिताञ्शरान् । प्रेषयामासुरन्यग्राः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ३३ तस्य शक्ति महावेगां भगदत्तो महारथः ।

चिक्षेप समरे वीरः खर्णदण्डां महाधनाम् ॥ ३४ तोमरं सैन्धवो राजा पट्टिशं च महाग्रुजः । श्रतन्नीं च कृपो राजञ्शरं शल्यश्च संयुगे ॥ ३५ अथेतरे महेष्वासाः पश्च पश्च शिलीग्रुखान् । भीमसेनं सम्रद्दिश्य प्रेषयामासुरोजसा ॥ ३६ तोमरं स द्विधा चक्रे क्षुरप्रेणानिलात्मजः । पट्टिशं च त्रिभिर्वाणिश्चिच्छेद तिलकाण्डवत् ॥ ३७ स विमेद शतन्नीं च नविमः कङ्कपत्रिभिः ।

30 M om. 30-41 here and reads the same after 6. 110. 21 in the following sequence: 36, 459\*, 38°-41<sup>d</sup>, 30-32<sup>b</sup> (om. 32<sup>c2</sup>), 33 (om. 34, 35, 37°-38<sup>b</sup> and 41<sup>cf</sup>). — a) D2 सीमसेनस्तु समरे — b) K3 T2 M बाशुगै: (for बायसै:). T1 G शस्यं च नवसि: शरै:. — d) M बाशुगै: (ईक्शसमजं

31 For sequence in M, of. v. 1. 30. — ") Ka
Bi Dns D1. s. s. v. s S तु; Ks हि (for च). T1
G2-i विद्याय. — b) Ks. s D2 अपि; Mi नुपान्
(for स्थान्). — b) Ki B Dns Di-s तेपि तं; D1
सतस्ते (for ते तु तं). — b) Ko विविधुर्; D2 अविद्यान्; T1 G2-i विद्याधुर्; T2 विद्याच. D1 अतिमं
विविधुरायसैं:

32 For sequence in M, cf. v. l. 30. K1 om. 32°-33°. — °) B2 Da Dn1 D5 T1 G2.4 तदा (for तथा). T G मिद्यमानस्तु (T2 °नोपि) (for पीड्यमानोऽपि). M1-2.5 तु (for [अ]पि). — °) B Dn2 D6 सर्वशक्ति; D1 सर्वस्तिक्ष; D3 सर्वशक्ति; M2 सर्व-तस्तिर. — M om. 32° . — °) D2 m बाणान् (for तस्यान्). Ca as in text.

33 For sequence in M, cf. v. l. 30. K1 om. 33 to (cf. v. l. 32). — 4) K2 तेथापि; Ds तन्नापि (for ते चापि). Ds रिथनो (for ैनां). — 5) Т2 मीध्माय (for मीमाय). — 6) D1 अस्प्राञ्; G2 अध्यप्राञ्. — After 33, M reads 6. 110. 19-21, repeating the same at the proper place.

34 M om. 34-35. — ") T1 G2.4 तसी (for तसा). — ") Dns Ds. 1.8 सहासुर: (for रथ:). — ") Bs शूर: (for बीर:). — ") T G हेम (for स्वर्ण). Ks D2 सहास्वर्गा; B1-8 Da Dn1 D5 सही-पते; Bs Dn2 Ds. 1.8 सहासते; D8 सहास्वर्णा (for

'धनाम् ) -

35 M om. 35 (cf. v. l. 34). — b) Ko पहिलं (for 'शं). Ds महाबल: (for 'भुजः). T G पहलं चैव सारवतः. — b) Ks शतशी च क्रपं राजन्. — b) D1 शूलं; T1 G2.4 शराज् (for शरं). Ds शल्यसः K4 Bi-3 Da Dn1 Ds वीर्यवान् (for संयुगे).

36 For sequence in M, cf. v. l. 30. — a)
M तथेतरे. — b) Ds T G अंजसा (for ओजसा).
— After 36, M ins.:

459\* ततः कुद्धो महाबाहु मींमो भीमपराक्रमः । विच्याध समरे वीरिक्षिभिक्षिभिरिजिद्याः । गौतमप्रेरितं चापि तोमरं स्वनिकासम्बः । श्रुरप्रेण द्विधा चक्षे प्रहस्तक्षिव भारत । हार्विक्यप्रहितं चापि पट्टसं तिलकाण्डवत् । [5] विच्लेद समरे वीरो श्रसंभ्रान्तरयः हारैः । स विच्लेद सत्तर्भी च सैन्धवेनेरितां सृशम् । भीमसेनो रणस्राधी नविभः कक्कपन्निभः ।

[(L.5) M. चैव (for चापि). — (L.7) M3.5 शरै: शक्ति (for शत्री च).]

37 M om. 37°-38°. — °) Ks. 5 Ds. 6 तं; B
Da Dn D1.3-5.7.8 T G च (for स). — °) Ks. 5
Ds Ts झुरेणाथ (for झुरप्रेण). — Ś1 Ko-s om.
37°-39°. — °) Ds पहिंच; T G पहसं (for पहिंचं).
— °) T G तिल्हास्तथा (for °काण्डवत्).

38 M om. 38<sup>43</sup>; Śi Ko-2 om. 38 (cf. v. l. 37).
— ") Ks Ds. s सं (for स). Ks शतकी. — Dn2
om. (hapl.) 38°-39<sup>4</sup>. For sequence in M, cf. v. l.
30. — ") Ks. s Dz 'प्रयुक्तं तु; B4 G2 'प्रयुक्तांका;
Dn2 D8 'प्रमुक्तं च; Dr 'प्रमुक्तांका; T G4 'प्रयुक्तां

मद्रराजप्रयुक्तं च शरं छिन्ता महाबलः ॥ ३८
शक्तिं चिच्छेद सहसा मगद्त्तेरितां रणे ।
तथेतराज्यरान्धोराज्शरैः संनतपर्विभः ॥ ३९
मीमसेनो रणश्लाघी त्रिधैकैकं समाच्छिनत् ।
तांश्र सर्वान्महेष्वासांस्त्रिमिस्त्रिभिरताडयत् ॥ ४०
ततो धनंजयस्तत्र वर्तमाने महारणे ।
जगाम स रथेनाजौ मीमं दृष्टा महारथम् ।
निमन्तं समरे शत्रुन्योधयानं च सायकैः ॥ ४१
तौ तु तत्र महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ ।
नाश्रशंसुर्जयं तत्र तावकाः पुरुषर्वम ॥ ४२

अथार्जुनो रणे मीष्मं योधयन्वै महारथस् ।
मीष्मस्य निधनाकाङ्की पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ ४३
आससाद रणे योधांस्तावकान्दश्च भारत ।
ये सा भीमं रणे राजन्योधयन्तो व्यवस्थिताः ।
बीभत्सुस्तानथाविष्यद्भीमस्य प्रियकाम्यया ॥ ४४
ततो दुर्योधनो राजा सुश्चर्माणमचोदयत् ।
अर्जुनस्य वधार्थाय मीमसेनस्य चोभयोः ॥ ४५
सुश्मन्गच्छ श्रीघ्रं त्वं बलौधैः परिवारितः ।
जहि पाण्डुसुतावेतौ धनंजयवृकोदरौ ॥ ४६
तच्छुत्वा श्वासनं तस्य त्रिगर्तः प्रस्थलाधियः ।

C. 6. 5289 B. 6. 113. 52

45 ) Ks. & D1. 2 अनोदयत्; Ks अदेशयत् (for अचोद<sup>°</sup>).

46 °) Gs न हि (for जिहि). — °) ईर रा बुको-दरधनंजयों

47 °) K4 B D (except D2, 8.6) वचनं (for ज्ञासनं). — °) Ko त्रिगतं-; K8-8 B Das Dn D1. 8.4.8 T1 G M2 त्रेगतं:; D2 त्रेगतें:; D1 त्रेगतं- T2 प्राक्थळा (for प्रस्थळा ). — °) D1 T1 G झिमेडुल (G2 'पल); T2 M परिवार्थ (for अभिद्वल). K0-2 भीप्सस् (for भीसस्). — °) D8 S (except T2 M4) घन्विनः

च. — d) Bs Dr T1 G2. s शरांश; T2 शार्क (for शरं). Ds हित्वा (for जिस्वा). K3. s B Da Dn1 D2. s-8 G1. s सहारथ: (for "बल:).

<sup>39</sup> For sequence in M, of. v. l. 30. Ši Ko-s Dns om. 39 (cf. v. l. 37, 38). — •) Ds T2 M (except Ms) तरसा (for सहसा). — •) Ks भगाः द्वेरितेरिणा (sic). — •) Ks. s Dl. 2 तथैव ताब्यू; Ds हयूव ताब्यू (for तथेतराब्यू). Ks रथान्; Gs शतान् (for शरान्). Ks T2 Gs राजव्यु; D2 तीक्षणाब्यु; T Gs. 4 राजव्यु (for घोराज्यु).

<sup>40</sup> For sequence in M, cf. v. l. 30. — \*)
Ko. 2 मीमसेन- M महाबाहुस् (for रणश्लाची). — \*)
Ks द्विचैकैकं समाचिनोत्

<sup>41</sup> For sequence in M, cf. v. l. 30. — b) T1 G1. 2. 4 सहाहवे (for 'रणे). — ') K3-5 B D T1 G M2. 4 सहाहवे (for 'रणे). = ') K3-5 B D T1 G M2. 4 साजगाम; T2 M1. 3. 5 साजधान (for जगाम स). D5 T1 G2 रणेनाजो; G1-5 रणे राजन् (for रथेनाजो). — ') T2 M (except M2) मीटमं (for सीमं). D8 महाबर्छ (for 'रथम्). — D1 om. 41'-42' ; M om. 41''. — ') S1 युधमानं; K0.1 युध्यमानं; T2 योधयानं (for योधयानं).

<sup>42</sup> Dr om. 42 (cf. v. l. 41). — ") T1 G1. 3. 4

M सहेष्वासी (for सहारमानी). — ") S1 K1 समीती;

B1 समरे. T G तज्ञ (for वीह्य). — ") B4 Da2

Dn1 D4. 8. 8 G1 न वाशंदुर; D1 न सेहिरे; D8 नाशंसंख्र (for नाशशंदुर). D3 युद्धे (for तज्ञ). K8

नाशंदुर्वुजयं तज्ञ. — ") K8 M1-8. 8 मरतर्षम; K5 B

D (except D1. 8. 6; D1 om.) G1. 8 प्रक्षवंभा:

<sup>43 &</sup>quot;) Ks अधार्जुनं; Ks D1 तथार्जुनो; S स्ट्रा जुनो (T2 'तमनो; G2 'जुनं). Ks. 8 D2 तम्र; B Da Dn D1. 3-8 S (except T2) भीमं (for भीकां). — b) Ks D2 योधवंस्तान्; K4 B Da Dn D2-8 G2 M योधवंतं; D1 T1 G1. 2.4 योधवानं; T2 रोदवंतं (for योधवन्ते). K3-8 B D (except D1) S महारवान् (for 'रथम्).

<sup>44 °)</sup> Ks B D S वीरां( Dns 'र)स; Ks वीरास् (for योधांस). — °) Si Ko-2 स च (for दश). — °) Ks तु (for सा). S transp. मीमं and राजन्. — °) Ks D2-8 योधयाना; Ks योधयानं; Ms योध्यंति (for योधयन्तो). Dai D5 रणे स्थिताः; T2 व्यवस्थितः (for स्थवस्थितः). — °) D2 बीमस्युश्च तथाविध्यद्. — ') Ks D2 सीस्मस्य (for सीमस्य). Ks. s. D8 पुरतः स्थितान्; Ks प्रियकांक्षया; D2 पुरतः स्थितः; D3 T2 M हितकांक्ष्या; D8 प्रियकांक्षया; T1 G2. s हितकांक्षया; 'G1. 3 हतकांक्षया.

र्शः । अभिद्वत्य रणे मीममर्जुनं चैव धन्विनौ ॥ ४७ रथैरनेकसाहस्नैः परिवत्रे समन्ततः । ततः प्रवृतते युद्धमर्जनस्य परैः सह ॥ ४८

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि नवाधिकराततमोऽध्यायः॥ १०९॥

990

संजय उवाच ।

अर्जुनस्तु रणे शस्यं यतमानं महारथम् ।
छादयामास समरे शरैः संनतपर्विभिः ॥ १
सुशर्माणं कृपं चैव त्रिभिक्षिमिरविष्यत ।
प्राग्ज्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम् ॥ २
चित्रसेनं विकर्णं च कृतवर्माणमेव च ।
दुर्मर्पणं च राजेन्द्र आवन्त्यौ च महारथौ ॥ ३
एकैकं त्रिभिरानर्छत्कङ्कविहेंणवाजितैः ।

शरैरितरथो युद्धे पीडयन्वाहिनीं तव ॥ ४ जयद्रथो रणे पार्थे भिन्ता भारत सायकैः । मीमं विन्याध तरसा चित्रसेनरथे स्थितः ॥ ५ शल्यश्च समरे जिल्णुं कृपश्च रथिनां वरः । विन्यधाते महाबाहुं बहुधा मर्ममेदिभिः ॥ ६ चित्रसेनादयश्चैव पुत्रास्तव विशां पते । पश्चिमः पश्चिभिस्तुणं संयुगे निशितैः शरैः । आजष्ठरर्जुनं संख्ये मीमसेनं च मारिष ॥ ७

48 ) K2 परिवार्थ; D2 परिचक्के; T2 परिच्छु: B Da Da D3. 4. 5. 1 समंतात्पर्यवास्यत्

Colophon om. in Ks. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Si Ko-s mention only दृश्यम युद्धित्वस; Ks वृश्यमेद्धि मीष्मिनिपातन; Bs मीष्मिनिपातन; Ms वृश्यमेद्धिके. — Adhy. name: Ks Bs मीमयुद्धं; Ts भीमसेनयुद्धं; Mi-s. s मीमवशकयुद्धं (Mi 'द्धक्यनं). — Adhy. no. (figures, words or both): Ks 107; Das (sec. m.) 71; Dns 107; De 108; Ti G 109 (as in text); Ts Ms. s 111; Mi. s 110; Ms 112. — Sloka no.: Dni 42; Dns Ds 53.

### 110

1 Before the ref., Śi ins. श्रीगणेशाय नमः.
— Di Ts om. the ref. — b) Dai Ds शातयंतं (for यतमानं). Di Ts महारथ:.

2 °) Ds शरूपं (for चैन). — °) Bs अताडयत्;
Da Dni Ds अजिज्ञातै:; Mi.s.s अयुध्यत (for अविध्यत). — द ) Ts M महारथं (for जयद्रथम्).
— After 2, Ko (hapl.) repeats 1<sup>cs</sup>.

- 3 d) B Ds. 1. 3 ह्यावंस्यौ; Ds अवंस्यौ.
- 4 b) Ko कंकयिंशवा\*\*; Ks Di 'वाजिसि:; Bs फंक्पत्रैरजिद्धारी:; Ds.s कंकवर्द्धणवाजितै:. ') Ks शितेर्(for शरेर्). Di 'रथैर्(for 'रथो). ') Ds [s]पीडयद्.
- 5 b) Ks-5 B D (except D1.s) S विद्धा (for निस्ता). Ks सरत. Ks सामकै:. Si writes 5°-6° in Devanägari characters. °) Ti Gs विद्याय. Ti G सहसा; M (except Ms) समरे (for तरसा). °) M1.s.5 चित्रसेनो (for "सेन-). Ks स्थितं.
- 6 °) Ko. श शाल्यस्तु; Ds शाल्यस्य; Ms शाल्यं च. Ks. s Ds Ms जिल्णु:. — b) Ms कृपं च (for 'पश्च). Ks Ms. s वरं; Ds वर. — ') Ks Ds विल्याधाते; Ks Ds Ti G विल्याध (Ks Ds Gi. 2 'ध) तं; Di वि-विधाते; Ts विल्याधान्च; M विल्याध च (for विल्याधाते). Si Ko-s. i Ds महावाहु (Ko Ds 'हू); B Da Dn Ds-s महाराज; Ds Ms. s महावाहुर्.
- 7 \*) Da Dn1 Ds पुत्रा( Das 'त्र) श्रेव; M1 पुत्रां-स्तव — d) G1. s विब्यशुर् (for संयुत्). — ") Ds T2 G1-8 M संखें (M5 संघे). — ") Da1 भीमसेने . T2 M सारत (for मारिष).

तौ तत्र रथिनां श्रेष्टौ कौन्तेयौ भरतर्पभौ ।
अपीडयेतां समरे त्रिगतीनां महद्भलम् ॥ ८
सुशर्मापि रणे पार्थं विद्धा बहुभिरायसैः ।
ननाद बलवनादं नादयन्वे नुभस्तलम् ॥ ९
अन्ये च रथिनः शूरा भीमसेनधनंजयौ ।
विव्यधुनिंशितैर्वाणै रुक्मपुक्कैरजिस्रगैः ॥ १०
तेषां तु रथिनां मध्ये कौन्तेयौ रथिनां वरौ ।
अतिसमानौ रथोदारौ चित्ररूपौ व्यरोचताम् ।
आमिषेप्द गवां मध्ये सिंहाविव बलोत्कटौ ॥ ११

छित्त्वा धनंति वीराणां शरांश्व बहुधा रणे।
पातयामासतुर्वीरौ शिरांसि शतशो नृणाम्।। १२
रथाश्र बहवो मग्ना हयाश्र शतशो हताः।
गजाश्र सगजारोहाः पेतुरुव्या महामुधे।। १३
रथिनः सादिनश्रेव तत्र तत्र निम्नदिताः।
हश्यन्ते बहुधा राजन्वेष्टमानाः समन्ततः।। १४
हतैर्गजपदात्योधैर्वाजिमिश्र निम्नदितैः।
रथैश्र बहुधा मग्नैः समास्तीर्यत मेदिनी।। १५
छत्रेश्र बहुधा छिन्नैर्ध्वजैश्र विनिपातितैः।

O, om. B.6. 114.17 K.6. 114.17

8 °) \$1 Ds रथिनी (for रथिनां). — °) Ks Bi भरतर्षभ; Mi रथिनां वरी. — °) \$1 Ko. 1. i. s G1 आपीडयेतां. — व) G2 श्रेगर्तानां (for न्नि°). Ks D2. s T1 G2-i Mi महाबळं; M1-3. 5 महारथं (for मह-इलम्).

9 ° ) Ds T1 G तु; T2 च (for [झ]पि). K1 पार्थ. — °) K4 B1-3 Dns D4 शरेर् (for विद्धा). K4 B Da Dn D4.5.1 नविभर्; M4 पंचिमर् (for बहुसिर्). B4 D (except D2.3.6) M (except M4) आशुरी: (for आयसे:). — °) D2-4 S (except G1) चलवान् (for वन्). — °) K3-5 D1-3 G1-3 नाव्यानो; B Da Dn D4-8 T1 G4 आस्यानो (for नाव्यन्वे). K8 न लक्ष्यते; B D (except D1-2.6) सहस्तं; S (except G1 M5) नमस्त्रलं (for नमस्त्रलम्).

10 Si Ko-2 om. 10. — ) Da Dni Ds बहुव: (for रशिन:). Ds बीरा (for शूरा). — ) Ti Gs-4 विक्यथुर्; Ts विक्यधन्; M4 विच्याथ (for विक्यथुर्). — ) Mi. 8.4 रुस्स (for रुक्स).

11 °) Śi Ki B D (except Di-s) तथा ख; Ko तथा तु; K² तथा तौ (for तेषां तु). — K5 om. (hapl.) 11 bede. — b) Bi Dn² De-3 सरतवंशों (for रिथनां वरों). — ") K² फ़िडमानौ; D² फ़ीडमाणौ; D³ 'यानौ; T² 'मानो; G² 'मानं (for 'मानौ). Ki रणोदारौ; T G रथोदारैश् (for 'वारों). — b) Di 'सेनौ (for 'इपों). K3.4 B D T² Mi-8.5 व्यवद्यतां (D² T² 'त); Ti G Mi अद्यतां (for व्यरोचताम्). — ") Ko आमियुष्यु (sio); K² Da आमियाय; Di.2 'वार्थे (for 'वेप्यू). Di वने मध्ये; M यथा दसौ (for गवां मध्ये). Ti G गजसंवातमध्यस्थे. — ") K4 रणोत्कटौ; Dn² Di.1.6 कर मदोल्कटौ; Ti G मदोखती (for बलोत्कटौ). M

सिंहच्याञ्जी तथा नूप-

12 \*) K2 धनुषि. K (except K4) B D (except D1) M4 शूराणां (for नीराणां). — ) K3 श्राम ; T2 M धनां आ; G1.3 नपूंचि (for श्रामं ). — D2 om. (hapl.) 12<sup>cd</sup>. — d) Ks—5 B D (except Das D5; D2 om.) रणे; T1 G च तो; M तथा (for नुणां).

13 °) Ko. 1. 4 D1 T1 Gs. 4 बहुशो (for बहुबो).

- °) Ks हताझ; T2 राजाझ (for हवाझ). D2 T1
G बहुशो; T2 M बहुबो (for शतशो). Ks हया;
Da1 हत: (for हता:). — °) T2 हवाझ सहवा: पेत्- °) D1 पादाताझ; T2 राजधुक्यों (for पेतुरुव्यो).
B2, 8 Da Dn D4, 5, 7 T1 G महाहवे (for 'मुशे).

14 \*) B Dns D1. 4. 7. 8 चापि (for चैव). — )

Ks B1. 2. 4 D (except Dr. s) T G निष्दिता:. — M
(except Ms) om. 14 et. — °) Da Dn D1. 8 बहुवो
(for बहुधा). — दें) Ks. 8 B1 Das D1-8. 8 चेष्टमानाः;

B2-4 Dn D1. 7. 8 चेप्; Da1 श्रेष्ठ ; D6 इन्साणाः
(for वेष्टमानाः). D1 T G Ms सहीतले (for समन्ततः).

15 a) \$1 Ko. 1 T2 ह्यैर् (for हतेर्). Ko Das Ds. 8 T1 G1. 8. 6 M गजपदात्यों वेर्; Ks. 8 पदातों वेर; D2 गजैः पदातों वेर; D3 गजैः पदातों वेर; T2 गजपदात्यों वेर् (for "पदात्यों वेर्). — ") K2-8 B1. 2. 4 D (except D1. 8) T G च निष्द्विते:; T2 चापि स्विते: — ") T2 M कीणैं: (for मजै:). — ") K3. 8 D1. 2. 6 समाकीयेत; Da Dn1 (before corr.) D5 श्रीयेत (for स्तीयेत).

16 Ts om. 16°-17°. — °) Ti Gs. । सिह्नैर् (for छिद्नैर्). Gi. । छ (Gs चि )देवहुविधाकरेर् — After 16°, Ti G ins.:

460\* चामरैर्हेमदण्डैश्र समासीर्यंत मेदिनी !

C. 013. B. 6. 114. 17 K. 6. 114. 17 अङ्करीरपिवद्धेश्च परिस्तोमेश्च मारत ॥ १६ केयूरैरझदेहीरे राङ्कविमृदितेस्तया । उणीपरपिवद्धेश्च चामरच्यजनैरपि ॥ १७ तत्र तत्रापिवद्धेश्च बाहुभिश्चन्दनोश्चितैः । ऊरुभिश्च नरेन्द्राणां समास्तीर्यत मेदिनी ॥ १८ तत्राद्भुतमपत्रयाम रणे पार्थस्य विक्रमम् । श्चरैः संवार्य तान्वीराभिज्ञघान वलं तव ॥ १९ पुत्रस्तु तव तं दृष्ट्या मीमार्जनसमागमम् । गाङ्गेयस्य रथाम्याश्चमुपज्ञम्मे महासये ॥ २० कृपश्च कृतवर्मा च सैन्धवश्चं जयद्रथः ।
विन्दानुविन्दावावन्त्यावाजग्धः संयुगं तदा ॥ २१ ततो मीमो महेष्वासः फल्गुनश्च महारथः ।
कौरवाणां चम्नं घोरां मृशं दुद्धवत् रणे ॥ २२ ततो विध्णवाजानामयुतान्यर्नुदानि च ।
घनंजयरथे तूर्णं पातयन्ति सा संयुगे ॥ २३ ततस्ताञ्शरजालेन संनिवार्य महारथान् ।
पार्थः समन्तात्समरे प्रेषयामास मृत्यवे ॥ २४ शल्यस्तु समरे जिष्णुं क्रीडिनव महारथः ।

461\* घण्टाभिश्र कशामिश्र समासीर्यंत मेदिनी ।

17 Ks om. 17ab; Ts om. 17ab (cf. v. l. 16).
— b) Ks सवचेर; Ds कांचनेर; Ds सायुधेर; Ts G बलचेर; M (except Ms) आकल्पेर (for राइचेर).
Ks अपि (for तथा). — After 17ab, Ts G ins.:

462\* कुण्डलैर्मणिचित्रैस समासीर्यत मेदिनी ।

— °) Ks Ds जाप विदेश; K4 B Da Dn D8-5.7.8 M ऋष्टिभिक्षेव; Ts कचकैश्चेव (for अपविदेश). Ca cites. अपविदेश. — Da Ds om. (hapl.) 17<sup>d</sup>-18<sup>a</sup>. — d) T1 Gs.4 चामरेर् (for चामर-). Si Ko-s च ह (for अप).

18 Da Ds om. 18° (cf. v. l. 17); Dn1 M1. 8-5 om. 18° . — °) Bs तनुत्रैरपविद्येश्व; Ds तन्न तन्नोप-विद्येश्व: — °) Ks Ds. 8 उरुभिश्व; D1. 2 उरूभिश्व: S1 नरींद्राणां; K1 र्णेद्राणां; D1 नार्गेद्राणां: — °) D1 समाकीर्यंत; D5 °शीर्थंत (for °स्तीर्थंत).

19 M reads (for the first time) 19-21 after 6.
109. 33. — \*) Ds G2 अपश्यामोः — \*) M1. 2. 4
(second time) भीमस्य; M2. 5 भीदमस्य (for पार्थस्य).
— \*) Ds वीरो; De T1 G सर्वान् (for वीरान्).
— \*) K1. 4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8 (before corr.) यज्ञावान; M (second time) आजधान (for निजधान).
B4 Dns Dr. 5 सहाबल्डः (for बलं तव). T2 M1. 8. 4
(the last three both times). 5 (first time) जधान

20 \*) Ks. s D2. s. e T G2-1 पुत्रास्तु. T2 शर्जेद्र (for तं दृष्ट्या). M (first time) तत्राद्भुततमं दृष्ट्याः 21 °) Dn2 D1 विदानुनिंदान्. — d) K4 B D (except D2) Ca नाजहु:; S(M both times) न जहु: (for आजगु:). K5 D2 संयुगं प्रति; S(M first time) संयुगेजुने. — After 21, M (om. 6. 109. 34-35) reads 6. 109. 36, 459\*, (om. 6. 109. 37\*-38\*) 6. 109. 38\*-41\* (om. 6. 109. 41\*\*), followed by 6. 109. 30-32\* (om. 6. 109. 32\*\*), 6. 109. 33.

22 °) T1 G महाबाहु: (for महेच्वास:). — °)

Ko. 3-5 B D फाल्गुनझ. K (except K3) B3 D1 S

महाबल: (for 'रथ:). — °) K5 च क्रूरांश्च; T2 चम्
घोरं. — d) G1. 3 दूरं (for भूवां). Ko-2 प्रदुवत्;

K3 D2 T G2. 4 M4 दुझावत्; D3 दुझवत्; D4 दुझु
बुत्; M1. 2 डयहवतां; M8. 5 विह्नवतां (for दुसुवत्).

23 °) Ko बर्हिणवाजानान् ; Ks Ds बर्हेणवाजानाम् ; Ks वर्हेणवाज्ञानाम् ; Cd °वाहिनाम् ; Ca °वाजानाम् (as in text). — °) D1 T1 G प्रयुता (for अयुता °). — °) D1 D1 धनंजयर्थं. D11 तूर्णे ; T2 [s]ज्ञाणि (for तूर्णे). — °) T3 पात्रयंतः. K1 स; T2 तु (for सा). K2-5 B1-3 D (except D1) भूमिपाः ; S पार्थिवाः (for संयुगे).

24 °) D1 ततस्तच्छरजालानि - °) M2 स (for सं·) - °) S1 K0-2 समस्तान् (for समन्तात्) T2 M समंताद्रथिनश्चैव •

<sup>— °)</sup> Ks D: Ms अपि विदेश (for अपविदेश).
— Ks om. (hapl.) 16<sup>4</sup>-17°. — <sup>d</sup>) Ks परिस्तोत्रेश.

<sup>-</sup> After 16, Ti G ins.:

<sup>— \*)</sup> K2. 8. 8 B D (except D1) T2 M (both times)
भीसार्श्वनप्राक्षमं. — \*) K8-8 B1. 2. 4 Da D2. 8. 5-7
रथाभ्यासम्. — \*) K8. 8 D1. 8. 6. 7 T G उप(K8 \*पा)ज्ञासुर्; M (second time) अपयातो (for उपजासे). K4
B Da Dn D4. 8. 7. 8 महाब्छ:; D1. 2. 8 S (M second time) महाहवे (for \*भये). M1-8. 5 (all first time)
ज्ञाजगुस्ते महारथा:; M4 (first time) उपागच्छन्महारथा:

आजघानोरित कुद्धो मह्हैः संनतपर्विभिः ॥ २५
तस्य पार्थो धनुश्चित्वा हस्तावापं च पश्चिभिः ।
अथैनं सायकैस्तीक्ष्णेर्भृशं विव्याध मर्मणि ॥ २६
अथान्यद्वनुरादाय समरे भारसाधनम् ।
मद्रेश्वरो रणे जिष्णुं ताडयामास रोषितः ॥ २७
त्रिभिः शरैर्महाराज वासुदेवं च पश्चिभः ।
सीमसेनं च नविभवीह्वोक्ररित चार्पयत् ॥ २८
ततो द्रोणो महाराज मागधश्च महारथः ।
दुर्योधनसमादिष्टौ तं देशसुपजग्मतुः ॥ २९
यत्र पार्थो महाराज मीमसेनश्च पाण्डवः ।

कौरन्यस्य महासेनां जझतुस्तौ महारथौ ॥ ३० जयत्सेनस्तु समरे मीमं मीमायुषं युवा । विन्याध निशितैर्वाणैरष्ट्रिभर्भरतर्षम ॥ ३१ तं भीमो दशिभिविद्धा पुनर्विन्याध सप्तिमः । सार्थि चास्य महोन रथनीडादपाहरत् ॥ ३२ उद्धान्तैस्तुरगैः सोऽथ द्रवमाणैः समन्ततः । मागधोऽपहृतो राजा सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ ३३ द्रोणस्तु विवरं लब्ध्वा मीमसेनं शिलीप्रुसैः । विन्याध वाणैः सुशितैः पश्चष्ट्या तमायसैः ॥ ३४ तं मीमः समरक्षाधी गुरुं पितृसमं रणे ।

C. 6.5323 8. 6.114.34

<sup>25 &</sup>lt;sup>45</sup>) T2 शल्यश्च समरे भीष्मं क्रीडन्निव महारथान् .
— ') % कुद्धं; K1 कुद्धौ (for कुद्धो).

<sup>26 °)</sup> Bi घनुष्कोदी; Di [s]तिसंकुद्धो; Ds महाबाहुर् (for घनुष्टिक्वा). — °) Ks हत्वा चापं (for हसावापं). Mi.s (inf. lin.) पंचकं (for पञ्चिमः). Bi अधान पंच पंचिमः; Di घनुश्चिक्छेद सायकैः; Ds धनुष्टिक्तवा विनद्य च; Ds हसाञ्चापं च पंचिमः — °) चित्र तथैनं (for अथैनं). — d) Ti Gi विद्याध. Ki वर्मणि; M मर्मसु (for मर्मणि).

<sup>27 °)</sup> K: अथान्यधनुर् (for °न्यह्ननुर्). — °)
K: transp. महेश्वरो and रणे.

<sup>28 °)</sup> K4 B1.3 धर्मराजं (B1 °ज) (for महाराज). ह स्त्रिमिगाँडीवधन्यानं — °) Ks. 5 D2 सप्तिमः (for पञ्चिमः). — °) ई1 Ko. 3 चार्ययत् (for चार्ययत्).

<sup>29 °)</sup> D1-8 T2 M महेब्बासो (for महाराज). — °)
D1 माधवश्च (for मागधश्च). T2 M महाबळ: (for 'र्थ:). — °) K2 'समाविष्टी; K8 'समाविष्टी; D5 'समाधिष्टी; M2 'समुद्दिष्टी. — d) T2 M अभिजग्मतु: (for उपजग्मतु:).

<sup>30 °)</sup> D1 सहरसेनां; Ds laouna; Ms सहासेनाः
— d) Ds जरमतु:; Ds laouna (for जन्नतुस्). Ks
नु; K4 B2-4 Da Dn D1.4.5-8 G1 सु; Ds स-;
Ds सा; Ds laouna (for तौ). B1 T2 M जन्नतु:
सुमहाबकी.

<sup>31 °)</sup> D2 जयसेनस्तु. Ko. 2 D2 च (for तु).

— °) K3 मीम-(for भीमं). D1 भीमायसैर्; T2
भीमायुषे (for "युषं). K2-4 B Da2 Dn D1-4. ए-8

G1. 3 युधि; T: M रणे (for युवा). Dai Ds भीमं भीमो युधिष्टिर:; Ti G2. 4 भीमं भीमपराक्रमं (G2 \*म). — °) Ti G1 -विच्याथ; G2 विच्यथे. — °) K3 D2 S (except G3) अष्टाभिर् (for अष्टभिर्). D1 भरतपैसः

<sup>32 °)</sup> Ko. ३ भीमं. M² निशितेर् (for दशमिर्).
Ks बाणै: (for विद्धा). — °) Ti Gi विद्धाय. Ks. s
B D (except Di) T² M पंचित्र: (for सहिमः).
— °) Bi सार्थि च रणे राजन्. — °) T Gi M
(except Ms) रथनीळाद् (for °नीडाद्). Ki B D
(except Di. s) अपातयत् (for अपाहरत्).

<sup>33 °)</sup> Dai Ds उन्हांतेस्तु रणे पार्यं - °) T2 M द्रावितो रथसत्तमः - °) Dai माधवो; Ds मगधो (for मागधो). K4 B1-3 D (except D2.2.7)[5]प स्तो; B4 [5]पस्कृतो; M पृष्ठतो; Ca[5]पृद्धतो (as in text). K2.3.5 Da Dni D2.5 राजन्; T2 M [5]पा(M4 ह्या)सीत् (for राजा).

<sup>34 &</sup>quot;) Ki तं; B1-3 D (except D1-2.6) G2 च;
T1 G1.8.4 [अ]पि (for तु). Ki विर्थं (for विवरं).
Bi Dn2 D1.4.6-3 दृष्ट्वा; G2 कृत्वा (for ज्ञञ्जा).
— b) B1-3 Da Dn1 Ds सीससेनसथायसेः — ") T1
G1 विव्याय. K2.5 Bi D2.6 S निशितविंगिः; Ki
B1-3 Da Dn D3.4.7.8 बाणैनिशितैः (for बाणै: सुशितैः).
— d) K3.6 Bi Dn2 D1-1.6-3 पंचपष्टिभिरायसेः; B1-3
Da Dn1 Ds पंचपष्टवा शिलीसुसेः; S पंचिमः पद्धिराः

<sup>35 °)</sup> Dar Dnr T2 सीस (for भीस:). T2 M1. 2. 5 समरे कोधी. Mr तन्नीस परमकुखो — ) K1. 2 Dar गुरु (for गुरुं). T2 M2. 5 नृप (for

C. 6, 3323 B. 6, 114, 38 K. 6, 114, 36 विन्याध नविभर्भे छैस्तथा पष्ट्या च भारत ॥ ३५ अर्जुनस्तु सुशर्माणं विद्धा बहुभिरायसैः । न्यधमत्तस्य तत्सैन्यं महाश्राणि यथानिलः ॥ ३६ ततो मीष्मश्र राजा च सौबलश्र बृहद्भलः । अभ्यद्रवन्त संकुद्धा मीमसेनधनंजयौ ॥ ३७ तथैव पाण्डवाः शूरा धृष्टद्युप्तश्र पार्षतः । अभ्यद्रवन्नणे मीष्मं न्यादितास्यमिवान्तकम् ॥ ३८ शिखण्डी तु समासाद्य भारतानां पितामहम् । अभ्यद्रवत संहृष्टो भयं त्यक्तवा यतत्रतम् ॥ ३९

युघिष्ठिरमुखाः पार्थाः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । अयोधयत्रणे मीष्मं संहताः सह सुञ्जयैः ॥ ४० तथैव तावकाः सर्वे पुरस्कृत्य यतत्रतम् । शिखण्डित्रमुखान्पार्थान्योधयन्ति स्म संयुगे ॥ ४१ ततः प्रवद्वते युद्धं कौरवाणां भयावहम् । तत्र पाण्डुसुतैः सार्धं मीष्मस्य विजयं प्रति ॥ ४२ तावकानां रणे मीष्मो ग्लह् आसीद्विशां पते । तत्र हि द्युतमायातं विजयायेतराय वा ॥ ४३ धृष्टद्युन्नो महाराज सर्वसैन्यान्यचोदयत् ।

रणे). — °) Ti Gi विद्याय. Ks. i Di निशिते-र्बाणिस; Ki निक्षतमें हुँस; Bs. i Dn Di. i-s पंचिम-भंहुँस; Di Ti G नविभवणिस; Ds दशिमवणिस (for नविभभंहुँस). — °) Ši Ko-s चतुःषष्ट्या तथा नुप

36 \$1 Ko-2 De om. 36° . — ) Da Dn1 Ds. 5 नविभिद्द; Ds बाहुसिद् (for बहुसिद्). — ) T1 G1 स्थान. Ds सैन्यं स; T1 G सैन्यानि (for तस्सैन्यं). — ) T2 वयात्राणि (for महास्राणि).

37 \*) M4 सीव्यस्तु. Ds द्रोणझ (for राजा च).
— \*) Si सीवलः स; K2.4 B Dr Ts Gs M2.4 कोसह्यझ; K8.5 Das Dn D1.2.4.6.3 कोशह्यझ; Das
Ds कोश्यक्ष; Ti G1.2.4 कोसलझ; M1.8.6 कोरव्यझ (for सीवलझ). K1 बृह्स्थलः; B1 बृह्द्रथः.
— \*) K2.4 B Da Dn D4-8 समवर्तत; K5 D2.8 Ts
M4 सम्यवर्तत; Ti G2.4 'वर्षत; G1.8 'वर्षत (for
विवन्त). T G संकृद्धो (Ts 'द्यो).

38 \*) G: अधैव. G: 4 शूरो (for शूरा). — \*)

K: 4 Dai D: G: 3 M: अस्यद्भवद् (for 'द्भवन्).

— \*) Śi Ko-: D: ब्यावृतास्यस् (for ब्यादि\*).

39 <sup>8</sup>) Ks. 4 B Das Dns Ds. 5-8 T2 Gs. 8 M भरतानां — <sup>e</sup>) T2 अभ्यवर्ततः K1 संहरी; T2 M संत्रामे (for संहरो). — <sup>d</sup>) K2 महारथान्; K2 B4 Dn D4. 6-8 महारथान्; K4 यतव्रतान्; B1. 3 महारथाः; B2 Da D5 M4 महारथः; D2. 3 महाव्रतान्; M1. 8. 5 महाव्रतं; M2 महाव्रतः (for यसव्रतम्).

40 Ko om. (hapl.) 40°-41°. — °) Ks D2 G8 अशोधयद्. G1. 8 शाणी: (for भीकां). — G1. 8 om. 40°-42°. — °) K1 संहत:; K2. 8 B D T G2. 4 M सहिता:. K:-5 B D T: M सर्व-(for सह). K1. 2. 5 B1. 2. 4 Da1 संजये:; B: -संजया: (for स्वज्ये:).

41 Ko om. 41<sup>ab</sup>; G1.8 om. 41 (of. v. 1.40).
— ") T2 कौरवाश्च ततः सर्वे; M कौरवाः सिहताः (M2 तयेव कौरवाः) सर्वे. — ") B2 महाव्रतं; Da Dn1 D5 जयद्वथं (for यतव्रतम्). — ") K2 Da1 D2 शिखंडीं (for शिखण्डि-). S1 Ko-2 योधान्; D2 सर्वान् (for पार्यान्).

42 G1.8 om. 42° (cf. v. l. 40). — b) K3 T2° M सर्यकरं (for सयावहस्). — °) T1 G4 तथा; T2 ततः (for तत्र). D3 शूरेर् (for सार्थ). K3 D2 सं- जयेः पांडवैः सार्थ. — d) K4 निधनं; T2 M च जयं। (for विजयं).

43 °) Bs. ६ जये; Dn2 Ds. 7. 8 जयं (for रणे).

— b) K2. 8. 5 D2. 5 Co. d ब्रह्व; D1 एण; S द्रवा
(for क्लह). Cv as in text. — e) K1 दूतम्;
K5 D2 हुतम्; Co यूत (for यूतम्). K2. 5 D2
आयांतं; K4 आपश्चं; B Da Dn D4-8 आसक्तं; D3.
आयतं (for आयातं). K2 तत्र यं तं तमायातं; T1
G1. 6 M2 तत्र हि यूत आसक्तो; T2 G8 तत्रामि (G8:

"पि) यूत आसक्तो; \_G2 तत्राम् शुद्ध आसक्तो; M1. 8-5.
तत्र हि ब्यूह (M4 sup. lin. यूत) आसक्तोः — d).
Da1 D2. 5 च (for या). K2 विजयायेति राधवा
(sio); K5 विजयायेपराजय: (sic).

44 a) K3.5 D2-4.6 T2 M ध्रष्टधुस्रोपि राजेंद्र; B
Das Dn D1.8 धुन्नस्तु राजेंद्र; Das D5 धार्तराष्ट्रस्तु
राजेंद्र. — b) Si K0-2 सर्वेसैन्यमचोद्यत्; K8.5
न्यान्यनोद्यत् — b) K B2.8 D2.8,7 G2 M (except M4) सम्यद्रवत; T2 सम्यद्रवंत. — d) K4 B

अभिद्रवत गाङ्गेयं मा भैष्ट नरसत्तमाः ॥ ४४ सेनापतिवचः श्रुत्वा पाण्डवानां वरूथिनी । मीष्ममेवास्ययात्तूर्णे प्राणांस्त्यक्त्वा महाहवे ॥ ४५ मीष्मोऽपि रथिनां श्रेष्ठः प्रतिजग्राह तां चम्नृष् । आपतन्तीं महाराज वेलामिव महोदधिः ॥ ४६

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥

999

### घृतराष्ट्र उवाच ।

कथं शांतनवो भीष्मो दशमेऽहिन संजय । अयुष्यत महावीर्यैः पाण्डवैः सहसृद्धयैः ॥ १ कुरवश्र कथं युद्धे पाण्डवान्प्रत्यवारयन् । आचक्ष्य मे महायुद्धं भीष्मस्याहवशोभिनः ॥ २

#### संजय उवाच।

कुरवः पाण्डवैः सार्घं यथायुष्यन्त भारत । यथा च तदभूद्यद्धं तत्ते वक्ष्यामि ग्रुण्वतः ॥ ३ प्रेषिताः परलोकाय परमास्तैः किरीटिना । अहन्यहिन संप्राप्तास्तावकानां रथवजाः ॥ ४

C. 6, 5130 B. 6, 115, 4

D (except Ds. s) M2 रथसत्तमाः; T2 कुरसत्तमः; M1. s-s कुरुसत्तमः G2 मा मा भैष्टत रहसाः

45 ") K1. श्रेनापतिर्; T1 G "पतेर् (for "पति-).
— ) K3 Da1 वरूथिनीं; K5 अनीकिनी. — ") B
Da Da Da-8 समस्ययात्; D2 एवास्ययास् (for एवास्ययात्). — ") K3 स्यक्त्वा प्राणसर्य महत्; K6 D2
स्यक्त्वा मरणजं सर्थः

46 °) Ks. s Dn1 आपतंती. — d) Ks. s B1. s. s Da1 D1. s महोदधे:; Ks महोदधी. D3 Ts वेळेव मकराळ्यं; M1. s वेळा इव महोदधि; Cv वेळामिव महोदधे:

Colophon om. in Śi Ko-s. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ks Ts mention only दशमेहि (Ks cont. भीटमनिपातन); Ks Di. ह दशमगुद्ध-(Ds om. गुद्ध)दिवस; Bs भीटमनिपातन; Ms दशमेहिंदि- — Adhy. nams: Ks गुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both): Ks Dns 108; Das (sec. m.) 72; Ds 109; Ti G 110 (as in text); Ts Ms. s 112; Mi. s 111; Ms 113. — Sloka no.: Dns Ds 47; Ds 45.

#### 111

1 ° ) Ks-5 B D (except Ds.7) G2 महावीय:; T2 ° वीरे: (for ° वीरें:). 2 \*) K2 Dai कुरुवक्ष; T2 कौरवाझ (for कुर वक्ष). — \*) G1 पांडवा (for 'बान्). T1 G पर्व' (for प्रख'). — \*) K6 आचक्रमे; Dai आचक्ष मे; T2 आचक्षेमे (for आचक्ष्य मे). D3 सु-(for मे). K2 महायुद्धे; K4 तथा युद्धं; K8 महालाहो; B2 Dni D8 महयुद्धं; D1 T1 G2.4 यथा युद्धं; G1.2 यथा वृत्तं (for महायुद्धं). — \*) Dai 'शोभनः (for 'शोभनः).

3 °) D2 पांडवश्लेव (for पाण्डवे: सार्थ). — °) B
D (except D2.6) S (except G1.3) यद् (for यथा).
Ks भारतः (for °त). — °) T1 G2.4 यदा (for यथा).
Ks भारतः (for °त). — °) T1 G2.4 यदा (for यथा).
Ks B4 यथा तदभवश्चदं; B1.8 सर्वभेतदश्येण.
— °) B5 तात; B4 Dn2 D2.8.7.8 ततु; T2 ततो (for तत्ते).
Ks.4 B2.4 Da2 Dn D4-8 T2 सांग्रतं;
B1 तत्ततः; M भारत (for श्रुण्वतः). — Da1 om.
from वस्थामि up to 31° on the missing fol. 266;
a different fol. 266 is subst. in its place, which is here ignored.

4 Das missing (cf. v. l. 3). — \*) B Das Dn D1. 5. 7. 8 गतिवा: (for प्रेषिवा:). — \*) B1 Das Dni D1. 5. 7. 8 किरीटिन: — K5 cm. 4°-5°. — \*) K8. 4 Das Dni D2. 2. 5 T2 M संस्कास (M4 \*क्या); B Dni D1. 7. 8 संक्रदास; D6 T1 G संप्रासे; D1 संप्रासा (for शास्). — \*) K1 रथझजः; B1 Dni D1. 4. 7. 5 T1 G सहारथा: (for रथझजाः). C. 6.8399 B. 6.115.8 K. 6.115.8 यथाप्रतिज्ञं कौरन्यः स चापि समितिजयः ।
पार्थानामकरोद्भीष्मः सततं समितिश्वयम् ॥ ५
कुरुभिः सहितं भीष्मं युष्यमानं महारथम् ।
अर्जुनं च सपाञ्चाल्यं दृष्ट्वा संश्चिता जनाः ॥ ६
दशमेऽहिन तिसिस्तु भीष्मार्जनसमागमे ।
अवर्तत महारौद्रः सततं समितिश्चयः ॥ ७
तिसन्नयुतशो राजन्भ्यश्च स परंतपः ।
भीष्मः शांतननो योघाञ्जघान परमास्ववित् ॥ ८

येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पार्थिव ।
ते हतास्तत्र भीष्मेण ग्रूराः सर्वेऽनिवर्तिनः ॥ ९
दशाहानि ततस्तात्रा भीष्मः पाण्डववाहिनीम् ।
निरविद्यत धर्मात्मा जीवितेन परंतपः ॥ १०
स क्षित्रं वधमन्विच्छन्नात्मनोऽभिम्रखं रणे ।
न हन्यां मानवश्रेष्ठान्संग्रामेऽभिम्रखानिति ॥ ११
चिन्तयित्वा महाबाहुः पिता देवत्रतस्तव ।
अभ्याश्चशं महाराज पाण्डवं वाक्यमत्रवीत् ॥ १२

5 Dai missing (cf. v. l. 3). Ks om. 5<sup>cb</sup> (cf. v. l. 4). — a) Ko. 2 T2 यथा प्रतिज्ञा (Ko T2 को);
Dns तथाप्रतिज्ञं. Ki कोरव्या:; Ks D2. 2. 8 Mi. 3-5
कोरव्य (for 'व्य:). — b) Ki. 2 स वापि; Ds स
सवै; T2 सदा च; Mi. 4 सदा हि; M2. 5 सभा हि
(sic) (for स वापि). — ') Si भीवम; Di भीवमं;
T2 सीमं (for भीवमः). — Di om. (hapl.) 5<sup>d</sup>-6<sup>d</sup>.
— d) M2 संततं. K5 Mi-3. 5 समितिजयः (M1 adds
सर्थ after 'ज्यः).

6 Dai missing (cf. v. l. 3). Di om. 6 (cf. v. l. 5). Mi. 2 om. (hapl.) 6 - 7. Mis om. 6 - 8. — 4) \$1 (orig.) Ko-2 पाविक्:; \$1 (by corr.) तावक: (for कुरुसि:). \$1 Ko. 1.4 Bi सिहतो भीवमं (Bi किमो); B2.8 Das Dni Ds T2 Mi सिहते भीवमे; G2 सिहता भीवमं (for सिहतं भीवमं). Co cites भीवमं. — 4) B2.8 Das Dni Ds T2 Mi युद्धमाने; Ti G2.4 व्यथमाने (for युद्धमाने). K3-5 B Dns D3-4.5-8 Ms प्रंतप (K3 D3 पं); Das Dni Ds T2 Mi प्रंतप (K3 D3 पं); Das Dni Ds T2 Mi प्रंतप (for महारथम्). — K5 D2 om. (hapl.) 6°-86. — 4) K1 सपंचाल्यं. B2.8 Das Dni Ds T2 Mi अर्थुने च सपांचाल्यं; Ti Gi अर्थुनं सहपांचाल्यं. — 4) B Das Dn Di-8 T2 Mi. 5 संदायो (Das Dni [orig.] 4; D5 संदाये (विजये (T2 भो) भवत् (B2-4 भवेत्).

8 Dai missing (cf. v. l. 3). Ks D2 om. 8<sup>ab</sup>; Ms om. 8 (cf. v. l. 6). — b) Ks B1. 2 Da2 Dn D1. 3-5. 7. 8 सूयका(D3. 7 °स) आ; T2 सूयश्चापि (for भूयश्च स). Dn1 D3 परंतप; M4 °तपं (for °तपः).
— °) S1 शंतनवो. S1 K0.1 राजञ् ; K5 धीमाञ् ;
G3 योधाञ् (for योधाञ् ). — ") T3 M1. 4 जवान समितिजयः

9 Dai missing (cf. v. l. 3). — °) D3 M1. 8. 6 वेषास्; M2 एषास् (for वेषास्). D1. 8. 8 (before corr.) अज्ञानकल्पाणि. — °) D1 स मे मात्राणि (sio). K1 G2 पार्थियः; K3 B2 D3. 6 T2 M भारतः; D1 मारिष (for पार्थिय). — दे) T2 वर्तनं (for वर्तिनः). T1 G शूरेण सह संयुगे; M3 शूराः सर्वेविवर्तिनः; M5 शूराः सर्वे निपातिताः

10 Dai missing (of. v. l. 3). — ") Dns तपस;
Ti Gi. s. 4 Ms तथा (for ततस्). Ts दशाहाँनि तदा
सूत्वा. — ") Ks भीष्मं (for भीष्मः). — ") Ks
Ds. 4 Ti Gs. 4 निरवधत; Ks "वीचत; Ks "भिधत;
Ts "विद्धात; Co. d "विद्यत (as in text). — ") Ti
G Ms जीविते स; Mi. s-s "ते च (for "तेन). Ks. 4
B Das Dni Di. 2. 4-8 Ms प्रत्तप (for "तपः).

11 Dai missing (of. v. l. 3). — a) Ds इपिनं (for क्षित्रं). Ks Ds धर्मस् (for वधस्). — Ks om. 11b-12a. — b) Ks [s]सीमुखं; Bi. s. 4 Das Dr Ds. s. 8 [s]सिमुखं; Bi. s. 4 Das Dr Ds. s. 8 [s]सिमुखं; Di T Gs [s]सिमुखान्; Ms विस्मुखं. — b) Ks Ds न इन्यात्; Ks न्यहनत्; Das Dri Ds. s अहनन्; Ts महात्मा; Mi. s निहन्यान्; Ms न्यहनन् (for न हन्यां). Si Ko. i आहवे अधान्; Ks Ds पांडवअं ; Ds ताक्षर्भे ; Gi. s मानवान्भे . — d) Ks. s Ds संप्रामा(Ds h) सिमुखानिष; Ks B Das Dr Ds-s. s. s Ts M संप्रामे सु(Drs h) में सुनित (Mi-s. s निष्); Di संप्रामे तु बहूनित .

12 Dan missing (cf. v. l. 3). Ks om. 12<sup>s</sup> (cf. v. l. 11). — b) Ks सञ्चा (sic) (for विदा). — b)

युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ।

श्रूण में वचनं तात धम्यं खर्ग्यं च जल्पतः ॥ १३

निर्विण्णोऽसि मृशं तात देहेनानेन भारत ।

प्रतश्र में गतः कालः सुबहुन्प्राणिनो रणे ॥ १४

तस्मात्पार्थं पुरोधाय पाश्रालान्मुज्जयांस्तथा ।

मद्रधे कियतां यसो मम चेदिच्छसि प्रियम् ॥ १५

तस्म तन्मतमाज्ञाय पाण्डवः सत्यद्रश्चनः ।

मीष्मं प्रतिययौ यत्तः संग्रामे सह मुद्धयैः ॥ १६

ष्ट्रश्चम्रस्ततो राजन्पाण्डवश्च युघिष्ठिरः ।
श्चत्वा मीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुर्वलम् ॥ १७
अभिद्रवत युघ्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे ।
रिक्षताः सत्यसंघेन जिष्णुना रिपुजिष्णुना ॥ १८
अयं चापि महेष्वासः पार्पतो वाहिनीपतिः ।
मीमसेनश्च समरे पालियेष्यति वो श्चवम् ॥ १९
न वै मीष्माद्भयं किंचित्कर्तव्यं युघि सञ्जयाः ।
श्चवं भीष्मं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ २० हिर्दाहि १९

K2 D6 अभ्यासक्तं; K3.5 Da2 Dn1 (before corr.)
D2.8.5.1.8 अभ्यासस्यं; T2 अभ्याश्यं. D2 महाबाहुं
(for 'राज). — d) D3 (m as in text) आसम् (for वाक्यम्).

13 Dar missing (cf. v. l. 3). Before 13, De ins. मीटम उवाच. — °) Mr युधिहिरो. ईर Dr महा- अज्ञ; De Mr क्षाज्ञ; De राज (for प्राज्ञ). — °) Kr श्रवंशाख-; Kr Ge Mr. ह संवंशाख-. De Mr निव- शारवः. — °) B Dar Dn Dr. s. s. र ऋणुब्द; De ऋणुष्दं (m ° ट्व) (for ऋणु मे). — ईर reads 13<sup>d</sup>-14<sup>a</sup> in marg. — <sup>d</sup>) De धरमें स्वर्ग; Tr धर्म कीति; Gr. ह धरमें तथ्यं; Mr स्वर्ग धर्म; Mr स्वर्ग धरमें (by transp.). Dr m Tr तस्वतः; Gr M ज्ञ- Mr क हिएतं; Gr कह्य्य तं (for ज्ञस्यतः). Kr धर्म युक्तं च मारतः

14 Dai missing (cf. v. l. 3). Śi reads 14° in marg. (cf. v. l. 13). — °) T2 [5]ई (for ऽसि). — °) M2 देहनाशेन (for देहेनानेन). G8 M2 सुझत (for सारत). — °) Śi Ko-2 transp. झत: and गत:. M5 इंतक्ष मे.

15 Dai missing (of. v. l. 3). — ") B2 T2 G2.4 पार्थ; M4 पार्थ: (for पार्थ). T2 परोधाय. — ") D2 पांचाला; T1 G पांडवान्; T2 M पांचाल्यं. D2 रणे (for तथा). — ") K1 सद्वचे.

16 Dai missing (cf. v. l. 3). Before 16, De ins. संजय उदाच. — °) Ks T G1.4 पांडवा:. Ks. s D2 सत्यविक्रमः (Ks °माः); Das Dn Ds. v. s T G1. s. 4 Ms सत्यविक्रमः; De प्रियद्शैनः. — °) T1 G2. 4 °ययुर् (for °ययो). Ks तत्र; Ks यञ्च; B Das Dn D4-s राजा; T1 G1. s. 4 यत्ताः; T2 यस्तः; G2 युक्तः (for यत्तः). — °) Ks संयुरो (for संग्रामे). K1

सहस्रात्यः : Ks सह स्रात्यः

17 Dan missing (cf. v. l. 3). — ") Dan Dnn Ds राजा (for राजन्). — ") Ko तां वाचो (sic); Ks. s Dn. c तद्वाक्यं; Tn वचनं (for तां वाचे). — ") Ks Dn. s. c नोदया"; Ka देशया" (for चोदया").

18 Dai missing (of. v. l. 3). — ") K2.5 सम्या(K5 "म्य)अवतः; B2 Dn2 D2.7.8 समिज्ञवर्षः; D2.3 "ज्ञवतः; T2 ससज्ञवतः T2 M संयोद्धं (for युष्य-ध्यं). — ") D2 रक्षिताः; T2 रोक्षिताः. %1 सति संधेनः; D8 सस्यसन्तेनः — ") D2 विष्णुना (for जिष्णुना). D1 रिपुषातिनाः; D2 अपि जिष्णुनाः; T1 G सर्वेजि ; M1.2. (sup. lin.).5 वरजि (M2 [orig.] 5 'थि"). M2.4 पर्जि .

19 Dai missing (cf. v. l. 3). — •) De अर्थ यापि; Ti G2. 4 आरोपित- (for अयं चापि). — •) Śi पार्शितो; K2 पार्थितो; T2 पार्थितो (for पार्थतो); — •) K5 D2 तु (for च). — •) Śi पाळ्यिच्यंति (for •ज्यति).

20 Dar missing (cf. v. l. 3). — a) Ks-s B D (Dar missing) To M मा वो (Ms मां वा); To G न वो (for न वे). Do भीदमातियं; Do भीदमात्रयः; To G भीदमात्रयं (for भीदमात्रयं). Ks Ds कश्चित् (for किंचित्). — b) Ks हस्त्यकः; Ks B Dno Do-1.6-3
To अस्त्यवा; Ks To G M अस्त्यवा; Das Dno Ds अवास्तु (for कर्तेंंंंंंंंं). To इति (for युवि). Kr. s संज्या; To संज्या; Go संज्या; Ms संज्यान् (for स्त्रयाः). — Ks Do om. 20°-22°. — ") Ko. s विजि (Ko "जी) ध्यामः; Dr विजिध्यामः; Ms जये ध्यामः; Ds विजेध्यामः; T G विशिध्यामः; Ms जये ध्यामः (for विजेध्यामः). — After 20, To Mr. s ins. r

463\* ते तथेति प्रतिज्ञाय पुरस्कृत्य शिसण्डिनस् ।

C, 5, 5355 D, 6, 115, 21 K, 5, 115, 21 तथा तु समयं कृत्वा दशमेऽहिन पाण्डवाः ।

ब्रह्मलोकपरा भृत्वा संजग्धः क्रोधमृष्ठिताः ॥ २१
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य पाण्डवं च धनंजयम् ।

सीष्मस्य पातने यत्नं परमं ते समास्थिताः ॥ २२

ततस्तव सुतादिष्टा नानाजनपदेश्वराः ।

द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महाबलाः ॥ २३

दुःशासनश्च बलवान्सह सर्वैः सहोदरैः ।

भीष्मं समरमध्यस्यं पालयांचिकिरे तदा ॥ २४

ततस्तु तावकाः श्रूराः पुरस्कृत्य यतव्रतम् ।

शिखण्डिप्रमुखान्पार्थान्योधयन्ति स्म संयुगे ॥ २५
चेदिनिश्च सपाश्चालैः सहितो वानरध्वजः ।
ययौ श्वांतनवं मीष्मं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ २६
द्रोणपुत्रं शिनेर्नप्ता षृष्टकेतुस्तु पौरवम् ।
युधामन्युः सहामात्यं दुर्योधनमयोधयत् ॥ २७
विराटस्तु सहानीकः सहसेनं जयद्रथम् ।
युद्धश्चत्रस्य दायादमाससाद परंतपः ॥ २८
मद्रराजं महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः ।
मीमसेनाभिगुप्तश्च नागानीकम्रुपाद्रवत् ॥ २९

21 Dai missing (cf. v. l. 3). Ks Ds om. 21 (cf. v. l. 20). Ts M om. 21 ab. — a) Ks Ds तं तथा; Ks B Das Dn Ds-s. v. s ते तथा; Di ते चातु- (for तथा तु). Ki घत्वा (for कृत्या). — Gi. s om. 21 al. — a) T Gs. s M अक्ष (Ts M ह्रंब) छोकं जेतुकामाः — After 21°, Ds erroneously repeats 21 ab.

22 Dai missing (cf. v. l. 3). Ks D2 om. 22ab (cf. v. l. 20). T2 M transp. 22ab and 22cd. — a)
T2 M पांचास्य ते (for शिखाण्डनं). — b) S1 Ko. 1
पास्त्रने; K3 D2 T1 G1 M1.2.4 पतने (for पातने).
G1 पत्तं (for बरनं). — d) K5 D2 तं (for ते).
B1 समाहिता: (for शिखाता:). D1 परमं योगमास्थिता:

23 Dai missing (cf. v. l. 3). — \*) Ds Ts Gs
सुता दृष्ट्वा (for सुतादिष्टा). — \*) Ds 'जनपदेश्वराज्;
Gs 'पदजनेश्वरा:. — \*) Ti G सद्रोगः (for द्रोणेन).
Ts सहिता सुद्धे (for सहपुत्रेण). — \*) Ks. s Ds. c
सहितात्वे; Dns सहसेनो; Di सहसैन्या (for 'सेना).
Ki Dns महावलः.

24 Dai missing (cf. v. l. 3). — ) Ka स हि (for सह). — d) Ti G2.4 तथा (for तदा).

25 Dai missing (of. v. l. 3). — \*) Śi Ko-2 ततस्ते. Ks. s Ds सर्वे (for जूरा:). — \*) Ks-s Bi-s D (except Di. s; Dai missing) Ts M सहा (for सत ). — \*) Ds शिखंडी (corr. from 'टि-). Ks सर्वान्; Ts जूरान्; M बीरान् (for पार्यान्). — \*) Ki योधयांते समं युगे; Gi-s योधयामासुराहवे.

26 Dai missing (cf. v. l. 3). — ) D (Dai missing) तु (for च). Ks B सर्पचालै: Mi. 8-5 सर्पार्चाल्यै: Ks चेदिभिक्षेव पांचाल्यै: T G चेदिभि: सहपां-

चाछै:. — ) Ks सह तैर्; Ds सहितैर् (for सहितो). — ") Ks यतवतं (also शिखंडिनं as in text).

. 27 Dai missing (cf. v. l. 3). — a) Di क्रोज पुत्रः; Do 'पुत्रे (for 'पुत्रं). Ks. 6 Ds शतेर् (for शितेर्). — b) Ks Das Dni Di. 2. 6. 6 Ti G Mi-s. 5 च (for तु). Bi Dni Di. 8 Mi-s. 6 कौरवं; Di पौरुषं; Di कौरवान् (for पौरवस्). Ds सात्यिकः समयोधयत्. — b) Ks. 4 B D (Dai missing) Ts M अभिमन्युः; Ks अभिमन्युं (for युधामन्युः). Ko-s महा-मात्यं; Ds समासाद्य; Ti Gs. 4 सहामात्यो (for 'त्यं).

28 Dai missing (cf. v. l. 3). — °) Ks सु; Ds Ti G च (for तु). Ko-2 Dz. i T2 सहानीकः (K2 क); K4 सहामासं. — °) Ks. s D2 सहसैन्यं; Ds 'सेने; Ti G सबेंद् (for 'सेनं). Ko-2 जयद्वलं (for 'त्रयस्). — °) Ks Dr वार्धक्षत्रस्य; K4. s B1. 2. 4 Da2 Dn Di. 5 वार्धक्षेत्रे (K3 'क्षेम; Da2 Ds 'क्षेमि; Dn2 'क्षमें)स्तु; D1 वार्धक्षत्रस्तु; D2 वार्धक्षत्रस्य; M1 बुद्धक्षेत्रस्य (for बुद्धक्षत्रस्य). B2 Da2 Dn1 Ds दायाद (for 'द्म्). — °) Ks. 4 B D (Da1 missing) परंतप; M4 'तपं (for 'तप:). — After 28, Dn2 Dn1 Ds ins.:

### 464\* चित्रसेनखव सुतं विचित्रशरकार्मुकम् ।

29 Dai missing (cf. v. l. 3). — •) Da महराजं महे:खांसं (corrupt). — •) Ti Gs. 4 सह सैन्येर् (for 'सैन्यं). Ki Ma युधिष्ठरं; Di Ma. 5 'ष्टिरं (for 'ष्टिरं). — •) Ki B Dna Di. 4. 7. 8 Ga Ma. 6 'सेनो सिगुसः; Das Dni Ds. 3. 6. 6 'सेनोसि (Ds. 8 'सेनोतिः; Ds 'सेनोसि )गुसं. Ki B Das Dni Ds. 6 M तु (for च). Ki सीमसेनो महाराज- — • ) Ta M गजानीकम्; Gs नगां (for नागां).

अप्रभृष्यमनावार्यं सर्वशस्त्रभृतां वरम् ।

द्रोणं प्रति ययौ यत्तः पाश्चाल्यः सह सोमकैः ॥ ३०
कर्णिकारघ्वजं चापि सिंहकेतुरिंदमः ।
प्रत्युज्जगाम सौमद्रं राजपुत्रो चृहद्भलः ॥ ३१
शिखण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च घनंजयम् ।
राजिभः समरे सार्धमिभपेतुर्जिघांसवः ॥ ३२
तिसन्नित्महाभीमे सेनयोर्वे पराक्रमे ।
संप्रधावत्खनीकेषु मेदिनी समकम्पत ॥ ३३
तान्यनीकान्यनीकेषु समसज्जन्त भारत ।

तावकानां परेषां च दृष्टा श्रांतनवं रणे ॥ ३४ ततस्तेषां प्रयततामन्योन्यमभिषावताम् । प्रादुरासीन्महाञ्ज्ञब्दो दिश्च सर्वासु भारत ॥ ३५ शङ्कदुन्दुभिषोषेश्च वारणानां च दृंहितैः । सिंहनादेश्च सैन्यानां दारुणः समपद्यत ॥ ३६ सा च सर्वनरेन्द्राणां चन्द्रार्कसद्दशी प्रमा । वीराङ्गदिकरीटेषु निष्प्रभा समपद्यत ॥ ३७ रजोमेषाश्च संज्ञज्ञः शस्त्रविद्युद्भिराष्ट्रताः । धनुषां चैव निर्धेषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८

C.6.5372 B.6.115,30

- 30 Dai missing (of. v. l. 3). ") K1 अप्रएएस्; K2 "घर्षम्; D3 "एक्यम्. D6 M1 अनाचीर्य; T3 महादीर्थः. K6 अहर्यमानमाचार्यः ")
  ई1 K0. l. s. s D2 T2 M2 वरः; K3 वर (for वरम्).
   ") B1 Dn2 D. s द्रीणि (for द्रोणं). \$1 K0-2
  द्रोणानीकं प्रति वयौ. ") G1 M2 पांचाछः (for क्यः).
  K0. 2 सोमकः; K4 B Dn2 Dn D4. s. v. 3 सोवरैः (for सोमकः).
- 31 Dai missing up to 31 ab (cf. v. l. 3). a)

  Ks कार्डिणकार (for कर्णिकार ). T2 M1-3.5 'ध्वजञ्च
  (for 'ध्वजं). B Das Dn D1.5.7.8 चैव (for चापि).
   b) B2 सिंहकेतुम्. D1 अरिंदमं; D4 'दम. a)

  T2 M4 सौमन्नो (for 'म्नं). Da1 प्रस्थुजंगाम सौपुत्रं
  (sic). b) T2 राजानं तु; M1-3.5 राजपुत्रं. K2

  सहन्नल:; T3 M4 बृह्युलं.
- 33 °) S अतिसये (for अतिसहा-). K1 -सीम; D1 -दीवें (for -सीमे). °) M1 हि; M2-6 व: (for वें). D6 सीमे सीमपराक्रमे. °) K6 D2 सुप्रधाव-स्वनीकेषु; D21 प्रसाव-स्वनीकेषु; D21 प्रसाव- K3 om. (hapl.) 334-34°. °) D2 (marg. sec. m.) T2 समकंपत मेदिनी.
- 34 Ks om. 34<sup>a</sup> (of. v. l. 33); T2 om. 34<sup>ab</sup>; D2 reads 34<sup>ab</sup> in marg. (sec. m.). <sup>a</sup>) De तान्य-नीकेषु सततं — <sup>b</sup>) D21 समसज्जत; T1 G सम-युष्यंत

- 35 °) Ts M पुनस् (for ततस्). Ks B Dns D1. 4. 6-8 प्रतप्तानाम्; Ts M प्रयातानाम् (for प्रयत्ताम्). °) Tı प्रति (for अभि ). °) K B D (except Ds) महाशब्दो; Ts महच्छव्दो (for महाः क्वव्दो ).
- 36 °) K1 B Das Dn1 D1. 4. 5. 7. 8 T1 Gs. 4 M4 ° बोषश्च; K4 Dns Ds M1-4. 5 ° घोषाञ्च; Da1 Ts विविधि (for ° घोषेञ्च). b) B2. 4 Da Dn1 Ds T Gs. 4 खंहित; D1 M1. 2 बंहता; Ds बृहणं; M3-6 बंहिता: (for बंहिते:). b) K1. 4 B Ds Dn D1. 8. 4. 6-3 Ts G1. 2 M1. 2. 4 (सहनाद्य; Ds विविध् (for विविध ). T1 G1 घनुषां वैविधिषेषे (=38°). b) K3 D3. 6 व्यक्णं. Ts M3-5 समजायत (for ° व्यत ).
- 37 Dns Ds om. (hapl.) 37. ") Tr G वा तुः
  Tr या च; M यावत् (for सा च). Ko सर्वे (for सर्वे-). ") Dar "सहशी प्रमां (sio); Tr G "सहशप्रमाः ") T G Ms हारांगद्" (for वीराङ्गद").
   ") Ds निःप्रभाः Tr M समजायत (for "पग्रत).
- 38 Ko. 2 om. (hapl.) 38-40. ") Ks राजा
  मेघाञ्च; D1 रजोमेघाञ्च (for रजोमेघाञ्च). B3-4 दुः
  Dn2 D4 सु. (for स्व). Ks B2. 8 D1. 8 T G4 M
  संजग्मः; Da1 सं\* जुः; Da2 D5 संजहुः. D6 राजानस
  संजग्मः; Da1 सं\* जुः; Da2 D5 संजहुः. D6 राजानस
  संजग्मः; D1 साइसं (for साहताः). D4
  शक्तविद्याद्याः; T1 G शक्तविद्युद्यमाद्याः; M4
  शक्वविद्याद्याः; ") K2. 4 B D (except D1) T2 M4
  "श्वविवाद्याः ") K3. 4 B D (except D1) T3 M4
  वापि; K5 वापि (for सेव). D2 विधाये (for द्याः).
   ") = 36". D2 द्यारुणाः; D1 द्यारुणं (for व्यारणः).
- 39 Ko. 2 om. 39 (cf. v. l. 38). ) Ks Da बाणशंखप्रणादभाः Ti G रणे शंखप्रणादभाः Mi. 2. 4

C. 6. 3373 B. 6. 115. 39

बाणशङ्कप्रणादाश्च मेरीणां च महास्रनाः । रथघोषश्च संजग्धः सेनयोरुभयोरिप ॥ ३९ प्रासश्चर्यृष्टिसंघैश्च बाणौषेश्च समाकुलम् । निष्प्रकाश्चमिवाकाशं सेनयोः समपद्यत ॥ ४० अन्योन्यं रथिनः पेतुर्वाजिनश्च महाहवे । कुझराः कुझराझ्रष्टुः पदार्तीश्र पदातयः ॥ ४१ तदासीत्सुमहस्रुद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । मीष्महेतोर्नरच्याघ्र क्येनयोरामिषे यथा ॥ ४२ तयोः समागमो घोरो वभूव युधि भारत । अन्योन्यस्य वधार्थाय जिगीष्णां रणाजिरे ॥ ४३

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १११॥

## 992

# संजय उवाच । अभिमन्युर्महाराज तव पुत्रमयोधयत् ।

बाणसंघप्रणादाश्च. — b) Ks D2. s 'खन: (for 'खना:).
T1 G भेरीणां चैव निखनै:. — ') Ks D1. s M रथ-घोषाश्च; T1 G 'घोषेश्च (for 'घोषश्च). S1 K1 D1. s संजञ्ज:; Ks. s Bs Da Dn D2. s— T G संजञ्ज: Ds संजन्ये (for संजग्म:). — b) T1 G सेनयोश्च महन्त्रयं.

40 Ko. 2 om. 40 (cf. v. l. 38). — ") Ka B1. 2. 4 Dn2 Da. 6-8 पाश्च- (for प्रास-). Dn2 D1 -शक्त्यष्टि-; T2 -शक्त्यष्टि- (for -शक्त्यृष्टि-). S1 -संगैक्ष (for -संबैक्ष). — ") B2 बाणोधै: (om. च); D1 गदा-मिक्ष; T2 बाणोधैक्ष. T1 G बाणसंधै: समावृतं (G1 "श:). — ") T1 G निष्यमाणम् (for "काशम्). — ") T2 M समजायत (for "पदात).

41 °) K4 B Dns D1.4.5.1.8 G1 कुंजरान्कुंजरा (by transp.); Dai कुंजरान्कुंजराज्. Ds (sup. lin. as in text) S (except G1) जरमु: (for ज्ञृष्ट:), — d) Ks. 5 Dns पदावां(Ks °ता)आ; K4 Bs—4 Ds T2 G2 Ms. 5 पादावां(G2 Ms. 5 °ता)आ; Ds. 5 पदावांआ; T1 G1.2.4 पदावेंआ; M1.2.4 पदावांआ (for पदावेंक्आ). Ds G2 M1.8-5 पदाविज्ञ:; Ms °विभि: (for °वय:).

42 \*) B D1.4.7.8 तत्रा°; Dn2 यत्रा° (for सदा°). T2 M तुमुळं (for सुमहद्). — K5 D2 om, 42°-43<sup>d</sup>. — d) K8 इयेनानाम् (for इयेनयोर्). Ko आमिषं: B1.8 आमिषा (for आमिषे).

43 Ks Ds om. 43 (cf. v. l. 42). Gs. s repeat 43<sup>ab</sup> after the ref. in 6. 112. 1. — \*) Ks ad:

### महत्या सेनया युक्तो भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ १ दुर्योधनो रणे कार्ष्णि नवभिनेतपर्वभिः ।

B D (D2 om.) तेषां (for तयो:). G3 (first time) समागमे (for "गमो). — b) G3 (first time). 4 वभृतुर् (for "य). B4 Dn2 D4.7.8 संगतः (for भारत). G1 damaged. — cd) G1 damaged. K3.4 B D4-8 महाहचे; Da1 महारथः (for रणाजिरे).

Colophon lost in G1 on a damaged fol. — Subparvan: Omitting sub-parvan name, Ś1 Ko-2. s
mention only दशमयुद्धदिवस; K2 D2 दशमदिवसयुद्ध; M4
B2 दशमेहि भीष्मनिपादन; D6 दशमदिवसयुद्ध; M4
दशमेहिके: — Adhy. name: T2 परछोकाष्यवसानं;
M1. 2 भीष्मनिवेदवाक्यं. — Adhy. no. (figures, words
or both): Da2 (sec. m.) 73; Dn2 109; T1
G2-4 111 (as in text); T2 M2.4 113; M1.2
112; M5 114. — Śloka no.: Dn1 D3.6 44;
Dn2 43.

#### 112

1 After the ref., Gs. s repeat 6. 111. 43° ... G1 damaged. — °) M2 दुर्योधनस् (for तव पुत्रस्). — °) K2 युद्धो; K8.4 B Da2 Dn D1.8-8 T1 G2-4 युद्धे (K8 °कः); Da1 युद्धे; T2 M सार्थं (for युद्धो). — °) S1 K0-2 प्रतप (K2 °तपः) (for प्राक्षसी).

2 G1 damaged, — ") B1 बधे (for रणे).
— ") K5 नविभिनंबिसः झाँरे: · — ") K4 B D (except D2) T2 M [उ]रसि (for रणे). — ") D3 चैबं

आजवान रणे कुद्धः पुनश्चैनं त्रिभिः शरैः ॥ २ तस्य शक्ति रणे कार्ष्णर्मृत्योधोरामिव स्वसाम् । भ्रेषयामास संकुद्धो दुर्योधनरथं प्रति ॥ ३ तामापतन्तीं सहसा घोररूपां विद्यां पते । दिधा चिच्छेद ते पुत्रः क्षुरप्रेण महारथः ॥ ४ तां शक्तिं पतितां दृष्टा कार्ष्णः परमकोपनः । दुर्योधनं त्रिभिर्वाणैर्वाह्वोरुरसि चार्पयत् ॥ ५ पुनश्चैनं शरैघोरैराजवान स्तनान्तरे । दश्मिर्मरतश्रेष्ठ दुर्योधनममर्पणम् ॥ ६ तद्युद्धमभवद्धोरं चित्ररूपं च मारत । ईक्षितृपीतिजनुनं सर्वपार्थिवपूजितम् ॥ ७

मीष्मस्य निधनार्थाय पार्थस्य विजयाय च ।

युप्रधाते रणे वीरौ सौमद्रक्करपुंगवौ ॥ ८

सात्यिकं रमसं युद्धे द्रौणिर्ज्ञाक्षणपुंगवः ।

आजधानोरिस क्रुद्धो नाराचेन परंतपः ॥ ९

शैनेयोऽपि गुरोः पुत्रं सर्वमर्मसु भारत ।

अताडयदमेयात्मा नविभः कङ्कपत्रिभिः ॥ १०

अश्वत्थामा तु समरे सात्यिकं नविभः शरैः ।

त्रिश्चता च पुनस्तूर्णं बाह्बोरूरिस चार्पयत् ॥ ११

सोऽतिविद्धो महेष्यासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः ।

द्रोणपुत्रं त्रिभिर्वाणैराजधान महायशाः ॥ १२

पौरवो धृष्टकेतं च शरैरासाद्य संयुगे ।

C. 6.5386 B. 6.116.13

(for चैनं). Ks Tı G₃-s ग्रिभिश्चेनं शितैः (Ks पुनः)

3 °) Ks. 5 Ds. 5 ततः (for तस्य). — b) Ks om. (hapl.) from घोरा (in 3b) up to सहसा (in 4a). Ko.1 इवानुजां; B Da Dn Ds-3 स्वसा(Bs सुता)मिव; D1 इवायसीं; D2 इवासुरीं (for इव स्वसास्). Cop सुतास; Co oites स्वसास् (as in text). T1 G मृत्योजिङ्कामिवायसीं; T2 M मृत्योः स्वसीयसंनिमां (Ms 'माः). — ax) Gs 'रणं (for 'रथं). G1. 8 दुर्योधनरथं प्रेक्ष्य प्रेषयामास मारत.

4 Ks om. 4<sup>a</sup> (cf. v. l. 3). — b) \$1 पते: (for पते). — c) G1. s पुत्रस्ते (by transp.). — d) K1 'र्थ (for 'र्थ:).

ं 5 Ts om. ( hapl.) 5-6. — ) Dai काळा (for काळा:). Ks कोपना (for कोपनः). — ) Śi Ks बाहो (Ks हो) इरसि. Śi Ko.s चादैयत् (for चापै).

6 Ts om. 6 (of. v. l. 5). — °) Ks Dns भरत-अंद्रं (for °द्र). — d) Ks. 5 B D (except Ds) M स(Ks Dns Ms भा)रतानां महारथः (M °र्थं).

7 °) Ks Ds Ts M विशा पते (for च सारत).
— °) Ko इंक्षिल-; Ks. 4 B Dns D1. 4. 8-8 इंक्षित-;
Ks. 5 Ds इंक्षित-; Ds अन्निय-; Ds इंक्षित-(for इंक्षित-).

8 ") G1. 8 निधनाकांक्षी ( for 'शांच ). - ") Das

Ds अयुध्यत; Dn1 अयुध्येतां (for युयुधाते). Da1 अयुध्यत रणे वीर: — ") Ko "पांडवी; Da1 'धुंगकै (for 'धुंगवी).

9 ") K2 युक्ते; Dan De कुद्धो (for युद्धे). Ta सौभदं सहसा युद्धे: — ") K1.2 Dan द्वो (K1 द्वौ) जि (for द्वौणिर्). K5 D2 "सत्तमः; Dan "संयुगे (for "युंगयः). — ") T2 M क्षित्रं (for कुद्धो). — ") Dan प्रंतपं; Dan Dn. 5 G1 M2-5 "तप् (for "तपः).

10 °) K3 दौनेयश्च; K5 D2 दौनेयोथ (for 'योऽपि).
Dai गुरुपुत्रं. — °) T2 सर्वं मर्मसु; M2 सर्वं कर्मसुः
K4.5 Da Dni D2.8.5 [अ]ताडयत् (for भारत).
— °) D2 अपातयद्; D8 विनवंस्त्रस्; M1.2 अपीडयव्
(for अताडयद्). — °) B D (except D1-8.8)
"वाजितै:: T3 M8-5 वाजिसि: (for 'पत्रिसि:).

11 °) \$1 Ko-2 च (for तु). — °) \$1 Ko-2.5 Ds विंश्वा; Ks श्रिशतां (for श्रिशता). Dal Dz तु (for च). Tz श्रिशता निशितविंगीय. — °) \$1 Ko-5 चार्दयत् (for चार्प ).

12 Ts om. 12°-14°. — °) K1 सत्वतः; Dai शास्त्रतः; T1 G सात्यिकः (G1 °किं) (for सात्वतः). — °) B2 द्रोणं पुत्रं. — °) S1 K1 महायशः; G1. 8 °रथः (for °यशाः).

13 Ts om. 13 (cf. v. l. 12). Dai reads 13 twice consecutively. — ") Ko कौरवो. Ds Ds Ms एटकेतुञ् (for 'केतुं). Ks Ds. 8 Gl. 8 M हु; Ti Gs. 4

C. 0. 3388 W. 6. 176. 13 X. 6. 116. 13 बहुधा दारयांचक्रे महेष्वासं महारथम् ॥ १३ तथैव पौरवं युद्धे षृष्टकेतुर्महारथः । त्रिंशता निशितैबणिविंव्याध सुमहाबलः ॥ १४ पौरवस्तु धनुश्कित्ता षृष्टकेतोर्महारथः । ननाद बलवन्नादं विव्याध दश्वभिः शरैः ॥ १५ सोऽन्यत्कार्म्वक्रमादाय पौरवं निशितैः शरैः । आजधान महाराज त्रिसप्तत्या शिलीस्रवैः ॥ १६ तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्रौ महारथौ । महता शरवर्षेण परस्परमवर्षताम् ॥ १७
अन्योन्यस्य धनुश्कित्त्वा ह्यान्हत्वा च मारत ।
विरथावसियुद्धाय संगतौ तौ महारथौ ॥ १८
आर्षमे चर्मणी चित्रे शतचन्द्रपरिष्कृते ।
तारकाशतचित्रौ च निस्त्रिशौ सुमहाप्रभौ ॥ १९
प्रगृह्य विमलौ राजंस्तावन्योन्यमभिद्धतौ ।
वाशितासंगमे यत्तौ सिंहाविव महावने ॥ २०
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च ।

तं (for च). — °) K. B D (except D1-3) आवस्त्राय (for साताय). — °) B2 धनुषा (for बहुधा). Dn2 धारयांचक्रे. Ks. 5 D1-s. 6 दारयां (D1 'यन्) बहुधा चक्रे; T1 G M व्यदारयत्तदा राजन्. — ") Ks. 5 D1-8 M महेत्वासो; Da1 (both times) "त्वास (for "त्वासं). Ks. 6 B Da Dn D1-8 महारयः; Ks "रथाः; D1 'चमूं; M1. 2 'वलः (for 'रथम्).

14 T2 om, 14<sup>ab</sup> (cf. v. l. 12). — \*) K1 पौरवो; M4 'दा (for 'वं). K5 संख्ये; D2 चके (for युद्धे). — \*) D1 सहायका: (for 'रथ:). — \*) S1 K0-2 विंशला; K5.5 D2.2.6 त्रिंशतिर; Da2 त्रिंशला (for त्रिंशला). K0.2 नविभिर; K1 निश्तेर; Da Dn1 (m as in text) D3 निहतेर् (for निश्तेर्). — \*) T1 G4 विंखाया (for 'च). K4 B Dn2 D4.2.8 [का] चु; Da Dn1 D5 स (for चु.). K1.5 B Dn Dn D1.3-4.7.8 M2.2.5 'युज:; K2.5 D2.6 T G M1.4 'युजं (G2 'चलं) (for 'चलः).

15 °) Si Dai Gs एष्टकेतुर्. Ks. 5 Ds सहाबलः; Di. 8 'रणे; Ds 'हमनः (for 'रथः). — ') Ds निनाद (for ननाद). Si Ko-2. 4 सुमहानादं; Dni T G Mi. 2. 4 सलवाखादं. — ") Ks Ds T G Mi-3 निशितैः; Ks. 5 B Ds Dn Di-5. 7. 8 Ms. 5 च शितैः (for दक्षभिः).

16 Dr om. (hapl.) 16°, — ) Ks G1.8 कीरवं (for पी°). B1 च शितै: (for निश्तै:). — °) G1 महाराजं; Gs 'राजंस् (for 'राज). — द) T2 शितै: शरै: (for शिलीसुक्तै:).

17 °) Ds द्या (for तन्न). Ks. 5 Ds. 6 महाराज (for महेप्वासी). Ts शिलीमुसैस्तु ती तन्न. — b) Ko-s महापुन्नी; Ds 'संत्री; Ds 'सत्वी; Ts Gs. 6 'स्मानी; Ts महेब्बासी (for महामान्नी). Ds Ts M 'रणे (for 'रसी). — Ko-s Ts om. (hapl.) 17°-18°; Ks reads 17°-18d in marg. (sec. m.). — d)
Ks B D (except Di-s) अविध्यतां; Gs अवर्षती
(for अवर्षताम्).

18 Ko-s T1 om. 18 (of. v. l. 17). — °) Do. अन्योन्यं च (for °न्यस्य). Ds Ms. 6 अन्योन्यं च चुवी छिस्वा. — °) Gs छिस्वा (for इस्वा). Ds तु मारिष. (for च भारत). — °) Si अपि; G1. 8 अथ; G2: वीर (for असि-). — Ks Ds om. 18<sup>4</sup>-20°. — °) Ds समेती; M1. 8-5 गती तौ (for संगती). Ts M तु (for तौ). Ks B Da. Dn Ds-8 समीयतुरमर्षणी. (B1 °विणी; Ds °वेणं).

19 Ks D2 om. 19 (of. v. l. 18). Ds reads 19 twice consecutively. — ") Śi Ko. i चर्मणे; K2. s T2 "लि (for "ली). B1-s चित्र-; T1 G4 चोसे (for चित्रे). — ") Dn2 दार- (for दात-). Śi K4 B1-s Da2 D2. s (both times). s "परिस्कृते; K2 "परिस्कृते; B4 Dn D1. 4. 7. 8 "पुरस्कृते; Da1 "परिकृते (for "परिस्कृते). — ") Ko. 2 तावका- (for तारका-). K2. 8 B8 Dn2 D1. 4. 5-8 T G2. 4 M - दातचित्रे च (M5 "त्रेण) (for -दातचित्रो च). — ") D8 T G M3-5 च (for खु-). D5 (both times). 6 -रयो; T2 G1. 8 M1. 2. -स्जो; M8-5 चर्छो (for -प्रसो).

20 Ks Ds om. 20% (of. v. l. 18). — ") Ko-2
Tı Gı. s. s M विपुली; Da Ds विपुले; T2 मेखली
(for विमली). — ") Dı तदान्योन्यम्; Tı Gs तव
सैन्यम् (for तावन्योन्यम्). Gı. s अयुध्यतां (for अभिद्वतो). T² अन्योन्यं समिभद्वतो. — ") Sı Ks. s B
D (D² om.) वासितासंगमे; T² वाशितासंगरे; M²
वाशितासंग्रो. Co cites वासिता. Ko यंता; Kı. ²
वंतो; Ms यत्तो (for यत्तो). — ") Sı Ko-2 Dı
गोग्रुषावि (K² "धा ह) व कानने; K³ नृषाविव महावने;
Ds सिंहाविव महाहवे.

चेरतुर्दर्शयन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम् ॥ २१ पौरवो धृष्टकेतुं तु शङ्कदेशे महासिना । ताडयामास संक्रद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत् ॥ २२ चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुवर्षभम् । आजवान शिताग्रेण जञ्जदेशे महासिना ॥ २३ तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महाहवे । अन्योन्यवेगाभिहतौ निपेततुरिंदमौ ॥ २४ ततः खरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । जयत्सेनो रथे राजन्यपोवाह रणाजिरात् ॥ २५

षृष्टकेतुं च समरे माद्रीपुत्रः प्रंतपः ।
अपोवाह रणे राजन्सहदेवः प्रतापवान् ॥ २६
चित्रसेनः सुशर्माणं विद्धा नविभराश्चगैः ।
पुनर्विव्याध तं षष्ट्या पुनश्च नविभः शरैः ॥ २७
सुशर्मा तु रणे कुद्धस्तव पुत्रं विशां पते ।
दशिभदेशभिश्चेव विव्याध निशितैः शरैः ॥ २८
चित्रसेनश्च तं राजंस्त्रिश्चता नतपर्वणाम् ।
आजधान रणे कुद्धः स च तं प्रत्यविष्यत ।
मीष्मस्य समरे राजन्यशो मानं च वर्धयन् ॥ २९ कृष्टिः विश्वः

' (except M1. 2) पराक्रमी (for प्रतापवान्).

27 T2 om. 27-29; M1.2 om. 27-30<sup>b</sup>; M2-5 om. 27-28<sup>b</sup>. — °) T1 G सहदेव: (for चित्रसेन:). S1 Ko.2 सुवर्माणं; K2.5 D2.6.7 सुघन्वानं; D2.8 (m as in text) सुधमाणं. Ca as in text. — b) K3 B3 D3 T1 G दशिमर्; K4 B1.2.4 Da Dn D1.2.4-3 बहुभिर् (for नविभर्). B D (except D1-3.6) आयसै: (for आधुनै:). — °) T1 G4 विव्याय. D6 पष्ट्या च (for सं पष्ट्या).

28 Ds T2 M1, 2 om. 28; Ms-5 om. 28th (for T2 M of. v. l. 27). — a) S1 Ko सुनर्मा; Ks D2. 0.7 सुधन्ता; D3 (marg. sec. m. as in text) सुधर्मा. K3 D2. 6 [अ]पि (for न् ). — Ko. 2 om. (hapl.) 28th-29th. — b) K3 D2. 6 चित्रसेनं (for नव पुत्रं).

29 T2 M1. 2 om. 29 (of. v. l. 27). Ko. 2 om. 29abo (of. v. l. 28). — a) Dn2 D1. 4 T1 G4 M8. 2 विन्नसेनं (for "नश्), B2 तु (for च). D5 ते राजंस; T1 G4 राजानं; G1 M8-5 तं राजा (for तं राजंस). — b) K3 त्रिंशसा; K5 D2 त्रिंशसिंद; Da1 त्रिशसा; D3 T1 G M8-5 विंशसा (for त्रिंशसा). K4 damaged. K5 B D (except D1. 2) T1 G M8-5 नतपर्विभिः (B3 on) (for "णास्). — b) K8. 5 D2 सुदं (for कुदः). — d) K4 सततं; D2 सर्वतः (for स च तं). — b) G4 सीमस्य (for नीक्सस्य). — b) S1 K0-2 अवधेयन् (for च वर्धयन्).

30 M om. 30° (for M1. 2, of. v. 1. 27). — ")
Ks. s Da Dni Ds राजपुत्र: (for "त्रं). Ks Ds Ti G
च; Ds हि (for तु). — ") Ts अयोध" (for स्पोध"). — After 30°, Ks-s B D T G ins.:

<sup>21 °)</sup> S तौ (G2 M2 तु) (for च). — d) D2 पात्रवंती; S (except M4) प्रार्थवानी (for 'बन्ती). D1 बद्दाः परं (for परस्परस्).

<sup>22 °)</sup> Ta पौरवे (for 'बो). Ta पृष्टकेतुक् ; Ga 'केलोक्स (for 'केलोक्स (for 'केलोक्स (for 'केलोक्स (for केलोक्स (for सहा'). — Sa चरासिना (for सहा'). — Sa Ta Ga om. (hapl.) 22°-23°. — ') Ko. a संकुद्धं (for 'द्धस्).

<sup>23 \$1</sup> T1 G1 om. 23 (cf. v. l. 22). — \*) D1
तु (for [s]पि). — \*) Ko-2 D5 पुरुषपैसः; K2 सरतपैसं; G2 पुरुषपैस. — \*) D2 सिता (for शिता ).
— d) D3 (sup. lin. sec. m. as in text). 5 सञ्जदेशे.
K1. 2 महाशिना; K4 शितासिना; S (T1 G1 om.)
बरासिना (for महासिना). — After 23, M2 erroneously repeats 22°.

<sup>24 °)</sup> Ds समास्थाय (for "साथ). Bs Ti G महारणे (for "इवे). — ") Ds अन्योन्याभिहतैः खङ्गैर्— ") Si Ko.s निपेतुरिमर्दनौ; Ki निपेतुरिपमचृनौ (sic).

<sup>25 \*)</sup> Ts स (for स्व·). Ks. 5 Ds आरूत: (for आरोप्य). — °) Si पौरवस (for 'वं). Gs तनयं (for 'वस्). — °) K1. 3 जयत्सेनं; Da Ds. 5 Ts जयसेनो; M1 जयत्सेनो. Si Ks. 4 B D (except Da Ds) S रथेनाजी (for रथे राजन्).

<sup>26 °)</sup> Ts धृष्टकेतुञ्च (for °तुं). Bs-4 Dns D4.7.8 तु (for च). — °) Ks साद्रिपुत्र:. Ks-5 B D (except D1) S मतापवान् (for प्रंतप:). — °) G1.3 Ms.4 रणाद् (for रणे). B1.8.4 Dns D4.7.8 कुद्ध: (for राजन्). — °) Ks-5 B D (except D1) S

C. 6, 8405 B. 6, 116, 30 K. 6, 116, 20 सीमद्रो राजपुत्रं तु चृहद्धरुमयोधयत् ।
आर्जुनि कोसलेन्द्रस्तु विद्धा पश्चिमरायसैः ।
पुनर्विच्याध विश्वत्या शरैः संनतपर्विभिः ॥ ३०
चृहद्धरुं च सौमद्रो विद्धा नविभरायसैः ।
नाकम्पयत संग्रामे विच्याध च पुनः पुनः ॥ ३१
कौसल्यस्य पुनश्चापि धनुश्चिच्छेद फाल्गुनिः ।
आजधान शरैश्वेव त्रिंशता कङ्कपत्रिभिः ॥ ३२
सोऽन्यत्कार्ध्वकमादाय राजपुत्रो चृहद्धरुः ।
फाल्गुनि समरे कुद्धो विच्याध बहुभिः शरैः ॥ ३३

तयोर्थुद्धं सममवद्भीष्महेतोः परंतप ।
संरब्धयोर्महाराज समरे चित्रयोधिनोः ।
यथा देवासुरे युद्धे मृयवासवयोरभूत् ॥ ३४
मीमसेनो गजानीकं योधयन्बह्वशोभत ।
यथा शको वज्रपाणिर्दारयन्पर्वतोत्तमान् ॥ ३५
ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा गिरिसंनिभाः ।
निपेतुरुव्यां सहिता नादयन्तो वसुंधराम् ॥ ३६
गिरिमात्रा हि ते नागा मिन्नाञ्जनचयोपमाः ।
विरेज्जवसुधां प्राप्य विकीणां इव पर्वताः ॥ ३७

465\* पार्थहेतोः पराकान्तो सीष्मस्यायोधनं प्रति । [T G निधनं (for [आ]योधनं ).]

— °) Dai आर्जुनं; Di अज्ञानन्; Ms अर्जुनि; Ms आर्जुनि: (for आर्जुनि). Ši Ks Bs. 4 Da Dn Ds. 3 कोशलेंद्रस; Ki कोमलेंद्रस; Di-1. 7 कोशलेंद्रस; T G Ms. 5 कीसलेंद्रस (for कोसलेन्द्रस). — ") Ks विद्धाः (for विद्धाः). Ti G नविभिर् (for पञ्चिमर्). Gs आग्रुगै: (for आयसै:). — Ši Ko-2. 5 D2 Ti om. (hapl.) 30°-31°. — ") G सहस्या (for विश्वस्य).

31 Si Ko-2. 5 D2 Ti om. 3146 (cf. v. l. 30);
K4 damaged for 3146. — ") B Da Dn D1-3
सौमज़: (Dai "ज़-) कौश(B कोस-; D8 कोश) छंद्रं तु.
— ") K3 D1. 3 बहुिभिर्; G M5 पंचिभिर् (for नवभिर्). T2 G2 बाद्धुनै: (for बायसै:). — ") Da
Dn D5 नाकंपत च (D5 "सज़). — ") K3. 5 D2 शि(D2 श)तै: शरै:; B Da Dn D1. 3-8 पुन: शरै:; T2
M पुन: शितै: (for पुन: पुन:). T1 G विद्धा सं (G1. 8
विद्याध ) निशितै: शरै:-

32 Gr repeats 32° after 33. — ") Ko. 2 Ti Gr (both times). 4 कीस(Ko "स)छस; Ks Ba Das Dr.-5. 1. 8 कीशल्यस; Dan कीशलस; Dnn कीशलस; Dn कीशल्यस; Tr Ms कीशलस; Dnn कीशलस; Dn कीशल्यस; Tr Ms कीशलस (for कीशल्यस). Ks B Dnr Dr. 4. 6-8 घनुआपि; M1. 2 सहस्रापं (for पुनआपि). — ") B Dnr Dr. 4. 7. 8 M1. 2 पुनश् (for घनुश्). Gr (both times) फाल्गुने:; Ms फल्गुनि: (for फाल्गुनि:). — ") Ks. 5 Dr. 72 M1. 2 शरी(Ms पुन)भैने; B Dr. 3. 4. 7. 8 Tr G शरीआपि; Dnr शरी: प्रभाद; Ds शरीस्तूणं (for श्रीव). — ") Ko. 2 श्रिशला; K1 श्रिशला; Ks. 5 Dr.-2. 6 Tr

G M1 त्रिंशिक्तः (G2 °िमः); T2 M2-5 विंशिक्तः (for त्रिंशता).

33 °) Dai 'पुत्रा; De Ge 'पुत्रं; Te 'पुत्रों (for 'पुत्रों). Ke सहावलः; Dne बृहद्धतुः; De Ge Ms 'इलं; Te 'हलों (for 'इलः). — ') Ke फाल्गुणि; Dai 'नी; Te Ge फल्गुणि; Ge फाल्गुनिः (for 'नि). — ') Ti Ge विद्याय. Ke. 5 De M बहुधा; De दश्तिः; Ti G निशितैः (for बहुिसः). — After 33, Ge repeats 32°.

34 ab) D2 ततो (for तयोर्). G3 मीम° (for मीटम°). K5.5 D2 परस्परं (for परंतप). T2 M3-6 तयोस्य असमवद् (for °). T1 G2.4 युद्धं समभवज्ञीवमः वध (G2 °दोरं भीटम) हेतोः परंतप . — °) T1 G4 °सेन थोः; M8.5 'योधिनौ (for 'योधिनौः). — °) K4 damaged. D4 दैवा° (for देवा°). — У) K4 damaged; B D (except D1-8) G2 बिछ ; T1 G1.5.4 M2 बङ (for मय°). K5 D6 इव (for अमृत्).

35 °) Dn² स्थानीकं; G1. ३ राजानीकान् (for राजानीकं). — b) T² योधयद् (for 'यन्). Dnı यह्व-शोभतः; G1 बहु शोभतः — d) Ko द्रयन्; Tı G2. 4 शातयन् (for दारयन्). Ko पर्वतोपमान्; D3 पर्वतोत्तमं (for 'मान्).

36 °) K1 श्रीमेण. — °) K1 मातंग (for 'गा).
— °) T2 दुव्यों (for दुव्यों). K4 बहुधा; D1.8 व्यस्तो; T1 G सहसा; T2 संशीता (for सहिता).
— d) K4 दावयंतो; D8 (sup. lin. as in text) माद °. D1.8 नभसळं (for बसुंधराम्).

37 ं ) Ts M 'मात्रस्तु (for 'मात्रा हि). - ')

युविष्ठिरो महेष्वासो मद्रराजानमाहवे ।
महत्या सेनया गुप्तं पीडयामास संगतः ॥ ३८
मद्रेश्वरत्र समरे धर्मपुत्रं महारथम् ।
पीडयामास संरव्धो मीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३९
विराटं सैन्धवो राजा विद्धा संनतपर्विमः ।
नविमः सायकैस्तीक्ष्णैक्षिशता पुनर्दयत् ॥ ४०.
विराटत्र महाराज सैन्धवं चाहिनीमुखे ।
त्रिश्चता निश्चित्वीणैराजघान स्तनान्तरे ॥ ४१
चित्रकार्म्वकिनिस्त्रिशो चित्रवर्मायुधध्वजौ ।

रेजतुश्चित्ररूपी ती संप्रामे मत्स्यसैन्धवी ॥ ४२ द्रोणः पाञ्चालपुत्रेण समागम्य महारणे । महासग्रदयं चक्रे घरैः संनतपर्वभिः ॥ ४३ ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य महद्भुः । छिन्वा पञ्चाक्षतेष्णां पार्पतं समविष्यत ॥ ४४ सोऽन्यत्कार्धकमादाय पार्पतः परवीरहा । द्रोणस्य मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान् ॥ ४५ ताञ्चाराञ्चारसंवैस्तु संनिवार्य महारथः । द्रोणो द्रुपद्पुत्रायं प्राहिणोत्पञ्च सायकान् ॥ ४६

C. om. E. S. 118.46 E. S. 118.48

B Dn: Da. 7. 8 प्राप्ता ( for प्राप्य ). — \*) M प्रकीर्णा; Co विकीर्णा ( as in text ).

38 °) T1 G सहाराज (for महेप्नासो). — °) T1 G महाराजं महाहवे; T2 M महाणामीश्वरं रणे. — °) B1 Da Dn1 D5 T G2-4 युक्तं; D1 युक्तो; M युक्तः (for गुप्तं). — K0-2 om. 38<sup>d</sup>-39°. — <sup>d</sup>) K8 B2.4 D T G2.4 M4 संगतं; K4 नदेतः; K5 B1.8 M2 संयुगे (for संगतः).

39 Ko-2 om. 39° (of. v. l. 38). — °) Ds महे-श्वरख; M2 महेश्वरख (for 'रक्ष). — ') G1. 3 'राजं (for 'पुत्रं). T2 धमेपुत्रः सहारथं (sic). — ') T2 साड' (for पीड'). Ks. 5 D2. 7 संरटधं; Da Dn1 D5 G1. 2 समरे; T1 G2. 4 M1-3. 5 संकुद्धो (for संरटधो). — ') K1 पराक्रमे (for 'मी).

40 °) Ks विराद्यः (for °दं). — b) Ms-5 विज्याध नतपर्वितः — G1 om. (hapl.) 40°-43°. — d) Ds (by corr.). 5 त्रिंशस्या (for °ता). Ko-2 De पुन-राद्यत्; K4 B Da Dn D1.4.5.7.3 T1 G2-4 पुनरा-(K4 T1 G2-4 "इ) पैयत्; T3 M च पुनः पुनः (for पुनरदेयत्).

41 G1 om. 41 (of. v. l. 40). — ") D6 सुसंकुदः (for महाराज). — ") K1 सेंचनो (for "नं). B Dns Ds. 6-5 नाहिनीपति:; Da Dn1 D1. 8. 5 "पतिं (for "मुखे). — ") Ks. 5 B D T1 G2-4 जिंनाजिद; T2 M नवसा (for जिंनाता).

42 G1 om. 42 (cf. v. l. 40). — \*) K2 \*नि ज़िशो; K8 \*निस्तृंशैद्य; K4 Dai M4 \*निर्देशैद्य; D3 \*निर्देशेसी (for \*निर्देशेस). — \*) Da Dni \*दमाँसर; Ds 'वर्मा वर (for 'वर्मायुघ'). Ka Ma -ध्वजै: (for -ध्वजौ). — ') Da Dnı Ds चेरतुश् (for रेजतुश्). Gs चिर' (for चित्र'). Ms विरेजतुश्चित्ररूपौ. — ') Tı Ga M सारख'; Ts सद्द' (for सरख').

43 G1 om. 43 (cf. v. l. 40). — ") Š1 K4 Da Dn1 D2.5.7 पंचाल" (for पाञ्चाल"). — ") K1 corrupt; K4 "हवे (for "र्णे). — ") Da1 "समुद्ये; M1.2 "समुद्यं (for "रमुद्यं). Cc. d cite समुद्यं.

44 \*) Da Dn1 तस्य (for ततो). Ds द्रोणे (for "णो). T1 G महाबाहु:; T2 महेन्द्रासः (for महाराज).

- b) B1 महात्मनः (for महज्जुः). — ') T2 मित्त्वा (for छित्ता). Ko.4 T G पंचरातेषूणां. — ') Ds पार्थतः; Ms.5 पर्वतं (for पार्थतं). K5 समरेवधीत्; S प्रतिस् (Gs "ह्वा) प्रवान् (for समविध्यत).

45 ab) S संहतं (Ts संघत्तः; Ms तस्यस्य) सोन्यदाः (Ms. s "मा)वत्त कार्मुकं पृतनापितः — ") Ś1 Ko मर्चितो; K1. s [अ]मर्चितो; D1 पश्यतो; G2 शतशो (for मिचतो). — ") Da Dn1 Ds वार्याः (for मेचयां). K4 B1 शायकान्; D1 सायकं (for सायकान्).

46 Ks D1 om. (hapl.) 46. — ") र्डा कारसंगैझ ;

Ks कारसंघीत; Ks कारसंघातै:; B Da Dn1 D1-8

कारघातेन; D2 बाणसंघातै:; T2 कारवर्षेतु (for कारसंघेत्तु). D8 T1 G च (for तु). Dn2 ताब्छराब्छरसंघेत्तु. — ") K1 संनिर्वार्थ; K4 स निवार्थ; B Da

Dn D1-8 चिच्छेद स; G2 सोतिवार्थ (for संनिवार्थ).

S1 सहन्रथ:; Da1 सहारथा: — ") K2 प्राहिणोत् (for

प्रा"). K4 B1 ज्ञायकान् (for सा").

C. OD. B. 6. 116. 49 K. 6. 115. 49 तस्य कुद्धो महाराज पार्षतः परवीरहा ।

द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदण्डोपमां रणे ॥ ४७
तामापतन्तीं सहसा हेमपट्टविभूषिताम् ।

श्रीः पञ्चाश्रता द्रोणो वारयामास संयुगे ॥ ४८
सा छिन्ना बहुधा राजन्द्रोणचापच्युतैः श्रीः ।

चूर्णीकृता विशीर्यन्ती पपात वसुधातले ॥ ४९
गदां विनिहतां हृष्ट्रा पार्षतः शृतुद्धद्दनः ।

द्रोणाय शिंक चिक्षेप सर्वपारश्रवीं श्रुभाम् ॥ ५०
तां द्रोणो नवभिन्नीणैश्रिच्छेद युधि भारत ।

पार्षतं च महेष्वासं पीडयामास संयुगे ॥ ५१

एवमेतन्महद्युद्धं द्रोणपार्षतयोरभूत् ।

मीष्मं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम् ॥ ५२
अर्जुनः प्राप्य गाङ्गेयं पीडयिक्षिशितैः शरैः ।
अभ्यद्रवत संयत्तं वने मत्तिमव द्विपम् ॥ ५३
प्रत्युद्ययौ च तं पार्थं भगदत्तः प्रतापवान् ।
त्रिधा भिन्नेन नागेन मदान्धेन महाबलः ॥ ५४
तमापतन्तं सहसा महेन्द्रगजसंनिभम् ।
परं यत्नं समास्थाय बीमत्सुः प्रत्यपद्यत् ॥ ५५
ततो गजगतो राजा भगदत्तः प्रतापवान् ।
अर्जुनं शरवर्षेण वारयामास संयुगे ॥ ५६

47 °) B D (except D2.8) ततः (for तस्य).
B2 महाबाहु: (for 'राज). — ') K1 पार्षताः; K2
पार्षितः. D3 परविरद्धाः. — ') K2 चिच्छेप (for
चिक्षेप). Dai मदाय (sic) (for गदां). M1.2 ततो
होणाय चिक्षेप. — ') K3 D2 काल (for यम-). D6
व्हंष्ट्री (for -दण्डी). T2 M8.5 जुमां (for रणे).
M1.2 गदां वै घोरदर्शनां.

48 °) K3 हमपहेर् (for 'पह.). श्री Ko-2 हम पहो(K1 'पंटो)पशोभितां; T1 G हमपह(G1.3 'दंड) परिष्कृतां. — ') Ko.2 G1 पंचशता; K1 पंचाशतो; T1 G1.4 Ms-5 'शतेर्; T2 'शतां (for 'शता). — ') K3 शारवा'; T2 Ms-5 हारवा' (for वारवा').

49 °) Da Dni Ds. 8 सा (Ds स) छिस्वा; Ta Ms-s सा मिन्ना; Gi. 8 संछिन्ना (for सा छिन्ना). Ta सहसा; Ga बहुमी (for बहुधा). — °) Ga साधू जिंता (for चूर्णीकृता). Ks. 8 D2. 6 विशीर्णा च; Dai विशीर्थति; Di Ga स्वशीर्थती (Ga °त). — d) Ks वसुधातलं; D1. 8 धरणीतले (for वसुधातले).

50 °) Dai Dni विनिद्दितां (for 'इतां). — b)
Ki श्रमुस्चनः; Ks. s B Da Dn Di. s. 4-s श्रमुतापनः
(Ds 'न); S परवीरहा (for श्रमुस्दनः). — d)
Ks-4 Bi. s. 4 Di. s. s 'पारसर्थां; Ks Ds 'भारसहां (for 'पारश्वां). Di (sup. lin. as in text) हतां.

51 °) Ks Ts तं (for तां). Ts दशमिर् (for नवभिर्). — °) Ts पार्षतक्ष (for 'तं च). — °) Ds सायकै:; M1.2 भारत; M8.5 भूपते; M4 भूतले (for संयुगे).

52 °) Ko. 2. 4 B2-4 Dai Dn2 D1. 2. 4-8 G2. 3 M1. 2 महायुद्धे; T1 G4 महाराज; T2 G1 महायुद्धे (for महयुद्धे). — °) T2 द्वीणौ (for द्वोण-). — °) T1 G4 महयुद्धे (for महाराज). — °) K2-5 D2 मया-वहं (for "नकम्).

53 °) Ks Ds अर्जुनं (for °नः). Ks. s Ds शर-वर्षेण (for प्राप्य गाङ्गेयं). — °) Ks. s Ds वारयानः (Ds °नं) पितामहं. — °) Si संयंतं; Ks Das Dn Di-s. s संयत्तो; Ks B Ds. v. s संमत्तो; Dai संयु-द्वाको (sio); Ds संयुत्तो; Mi-s. s संकुद्धो (for सं-यत्तं). Gs अभ्यद्भवस्युसंकुद्धोः — d) Ts मत्तोन्मत्त-मिव; Mi. s-s मत्तो मत्तमिव; Ms मत्तो मत्त इव । Ds द्विषं (for द्विपम्).

54 Ks D2 om. 54<sup>ab</sup>. — a) Da Dn1 D5 अस्यु-स्वयौ (for प्रस्यु°). D1 तत:; D5 सनं (for च तं). K1.2 पार्थ; K4 B Da Dn D1-3 M राजा; D3 T2 राजन् (for पार्थ). — b) = 56<sup>b</sup>. D3 सगदनं; D6 दत्त (for दत्तः). — K3 om. (hapl.) 54°-56<sup>b</sup>. — b) K5 B2 D2 द्विचा; Da1 श्रिष्ठों (for श्रिष्ठा). — d) T1 सहाबळं; G4 °चळं (for °चळः).

55 Ks om. 55 (cf. v. l. 54). — b) Ks D: महें इसमिविक्रमं. — b) Dai Ds समासाद्य (for 'स्थाय). — d) Ms. s बीभरसुं (for 'स्सु:). Ko प्रतिपद्यत; Bs प्रस्ववारवत; Bt Ti G 'विष्यत; Di 'युध्यत; Ds 'इइयत (for 'पद्यत).

56 Ks om. 56<sup>ab</sup> (cf. v. l. 54). — \*) Dai Ds जगाम तं ('Ds तां) (for गजगतो). Ds Gs राजन् (for राजा). — \*) Ti G (Gi damaged) पीडयां अर्जुनस्तु रणे नागमायान्तं रज्ञतोपमम् ।
विमलैरायसैस्तीक्ष्णैरविष्यतं महारणे ॥ ५७
शिखण्डिनं च कौन्तेयो याहि याहीत्यचोदयत् ।
मीष्मं प्रति महाराज जह्येनिमिति चात्रवीत् ॥ ५८
प्राग्ज्योतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डपूर्वज ।
प्रययौ त्वरितो राजन्द्वपदस्य रथं प्रति ॥ ५९
ततोऽर्जुनो महाराज भीष्ममम्यद्रवद्वतम् ।
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य ततो युद्धमवर्तत् ॥ ६०
ततस्ते तावकाः श्रूराः पाण्डवं रभसं रणे ।

सर्वेऽभ्यधावन्क्रोशन्तस्तद्भुतिमवामवत् ॥ ६१ नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप । अर्जुनो व्यधमत्काले दिवीवाभ्राणि मास्तः ॥ ६२ शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम् । इषुभिस्तूर्णमव्यग्रो बहुभिः स समाचिनोत् ॥ ६३ सोमकांश्व रणे भीष्मो जन्ने पार्थपदानुगान् । न्यवारयत सैन्यं च पाण्डवानां महारथः ॥ ६४ रथाझ्यगारश्वापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः । श्ररसंघमहाज्वालः क्षत्रियान्समरेऽदहत् ॥ ६५

C. 6.5437 B. 6. 114. 68

(for वार्या°). M1.: भारत (for संयुगे).

57 °) B Da Dn Ds-8 ततो (for रजे). — °)
Kı आयंतं; Ts आहंतुं (for आयान्तं). Ko-3 राजतोप्रमं (Kı 'मै:); B Da Dn Ds. 8 रजतोपमै:; Tı G
पर्वतोपमं; Ts M पर्वतप्रमं (for रजतोपमम्). Ks. 6
Ds यांत(Ds मत्त)मैरावतोपमं — °) Ds तं शरैर्
(for विमलेर्). — °) Ms अविश्वंत; Ms अविद्धंत
(for 'ध्यत). Gı. 3 महाहवे (for 'रजे).

58 °) Da Ds तु (for च). — °) K1.2 चोद-यत्; K3.5 D2 [अ]नोद°; K4 [अ]देश° (for [अ]चोद°). — °) Dn1 न होनम्; Ds यह्येनम् (for जह्येनम्). T2 M घोररूपं भयावदं

59 °) Ks प्राग्योतिषस् . Ks Ds ततः कुद्धः; Ts Gs Ms ततो भिरवा; Gs Ms. द्रा हित्वा; Gs. 3 ततो (Gs °दा) राजा; Ms. 5 ततो गत्वा (for ततो हित्वा). — °) Ks पांडुपूर्वजः; Das °वैजं. Ds हित्वा पांडवपूर्वजं. — °) Gs त्वरितं (for °तो). Ts राजा (for राजन्). — °) Ds श्चपदस्य (for हु°).

60 °) T: M रणे राजन् (T: राजा) (for महाराज)

61 °) B तु (for ते). Ti Gs पांडवा: (for तावका:). — b) Gs पंडरं (for पाण्डवं). Ki भर्सं; Ds रमसो; Cc °सं (as in text). Ks B Da Da Ds-8 8 युधि; Di प्रति (for रणे). — ') Ks-5 B D (except Di) Ts Gi. 2 Mi. 2. 5 समस्यधावन् (Ks Ts Ms 'वत्); Ti Gs. 4 Ms. 4 समस्यधावन् (for सर्वे- भ्य'). — d) Ki. 8 Dai तत्न्द्रतम् (for 'द्रुतम्).

62 ") D2 'विद्यानि (for 'विधानि). - ) D1

Ti Gs. 4 नरा (for जना ). — °) Dai Ds कार्ल (for कार्ल). — <sup>d</sup>) Ks Ds. 8 Ms दिबि वा ; Dai दिवि चा ; Ms. 6 दिवि पत्राणि (for दिवीवाझाणि). M4 सारत (for मारुत:).

63 b) Ko. 2. 3 Dai Ds. 6 Ti Gs. 4 आरतानां (for भरतानां). — ") Ds इक्षिस (for इपुनिस्). Ds सम्प्रमं . — ") Dai बहु भित् (for "सिः). Dai [‡] Ti G तं; Ds Ts M च (for स). Ki. 2 Di समाचिनोत्; Dai Ds समाधिनोत्; Ts M "वृणोत् (for "चिनोत्).

64 K4 B Da Dn D1-3 read 64 after 66.
— 65) Ko. 2 तु (for च). Dan श्लीचम (for "इसो).
M1. 2 transp. श्लीचम: and जाते. K4 damaged for सोमकांश्र रणे. — Ko. 5 read 64° after 66.
— ') Dan D5 नावारयत; D1 अवार' (for न्यवार').
Ko-2 सैन्ये च; K4 सत्सैन्यं च (hypermetric); B
Da Dn D1-5 तत्सैन्यं; D2 सैन्यं स; M1. 2 सैन्यांत (for सैन्यं च). — ') K4 B D (except D1-8)
पांडवस्य (for "वानां). S1 Ko-2 महारथान; D1 "र्यं (for "र्यः).

65 65° = 6. 102. 10° . — ") Ko रयाग्न्यागार दश्; Ks रयाग्न्यागार ; Dai रयाश्रगारश्; Dns Ds. 7.8 Ti Gi. 8.4 Mi. 4 र्याग्न्यगार (Dns Ds. [before corr.]. 7.8 "रश्); Di. रथगांगार (sic); Ts अयांगारस्तु (for रयाग्न्यगारश्). Ks. 5 Ds. 8 चापाप्तिर् (for चापाचिर्). Gs भीवभाग्निरचरखापि. — ") Dni असिशकिर; Ts शक्तिंभ (sic); Gi. 8 शरशकि (for असिशकि:). Ks -श्रेंशनः; T गरेंथनं. — ") Si Ki श्रसंग (for "संव"). Ks -समज्वाळः; Dai महाज्याळः; Ds -महाज्याळः; Ds -महाज्याळः; Ds -महाज्याळः; Ds -महाज्याळः;

C. 6. 5438 B. 6. 116. 67 K. 6. 116. 67 यथा हि सुमहान्तिः कक्षे चरित सानिलः ।
तथा जन्नाल भीष्मोऽपि दिन्यान्यस्नाण्युदीरयन् ॥६६
सुवर्णपुक्षेतिषुभिः शितैः संनतपर्वभिः ।
नादयन्स दिशो भीष्मः प्रदिशश्च महायशाः ॥ ६७
पातयत्रथिनो राजन्गजांश्च सह सादिभिः ।
सुण्डतालवनानीव चकार स रथत्रजान् ॥ ६८
निर्मनुष्यात्रथात्राजन्गजानश्चांश्च संयुगे ।
चकार स तदा मीष्मः सर्वशस्त्रभृतां वरः ॥ ६९
तस्य ज्यातलिनिर्धोषं विस्फूर्जितमिवाशनेः ।

ड्याङ: ). — ं ) Ši Ko-2 B2 Dai Dni Di G4 M1 (inf. lin. as in text) दहन् (for डदहन् ). De क्षत्रियान्त्रदहन्नणे.

66 ") Ks तथा (for ब्या). Ks B D (except D1.2) T2 M [ज] जि: (for हि). B D (except D1.2) M इद्ध:; T2 इंद: (for जाज़:). — ") Si K1 कह्ये (for "हो). — ") K1 जज्वल (for जज्वाल). Ks M भीष्मो हि; T1 G M2 भीष्मोग्निः (for मीष्मोऽपि). — ") Ks. 5 D2.8.6.6 T2 दिच्याणि; B1 दीसानि (for दिच्यानि). D8 [ज] जारयन् (for उ] दीरयन्). — After 66, K4 B Da Dn D1-8 read 64; while Ko. 5 read 64°d.

67 ") Śi Ko विशिषोः; Ks आशिसिः; Ca इपुसिः (as in text). — ") Ki शितः; Ks. 5 Das Di (sup. lin.). 2. 5 T G Mi. 4 हारैः; Di (orig.) शतैः (for शितैः). — ") Ti Gi. 2. 4 छादयन्स; T2 M छादयन्ति (for नादयन्स). G8 छादयन्समरे सीक्षां. — ") Ki सहायशः; Ks. 5 Bi. 2. 4 Dn2 D2. 4. 1. 8 "हते; B2 Da Dni D5 "ब्हः (D6 "ह्न); D8 G8 "रथः; D8 T2 M "सुधे (for "यशाः).

68 M om. 68<sup>ab</sup>. — \*) D1 तापयन् (for पात\*).
— Ds om. (hapl.) 68<sup>b</sup>-69<sup>a</sup>. — b) Ks गजाश्च; K4
B Da Dn Ds. 5.7.3 ह्यांश्च; D2 T2 प्वजांश्च; T1 G
गजाश्चान् (for गजांश्च). K3 गजसादिभिः; B2 सहसा
दिनः; Da Dn1 D5 ह्यसादिभिः; T2 सहसारयीन्
(for सह सादिभिः). — \*) K0-2.5 D2 T1 G स
चकार (by transp.). \$1 K0-2 D1.3 रथप्वजान्; T2
हसारथान् (sic); M हयाज्ञयान् (for रथवजान्).

69 Ds om. 69° ( of. v. l. 68 ). — ° ) 'K1 निर्म-जुब्यानुजान्नाजन्; Ms निर्मनुब्याद्रथाद्राजन्. — b ) Ds सन्यांस ( for समांस ). Ts M सप्तानन्यां( T2 ° श्वां )श्च निश्चम्य सर्वतो राजन्समकम्पन्त सैनिकाः ॥ ७० अमोघा धपतन्वाणाः पितुस्ते मजुजेश्वर । नासजन्त शरीरेषु भीष्मचापच्युताः शराः ॥ ७१ निर्मजुष्यात्रथात्राजन्मुयुक्ताञ्जवनिर्देयैः । वातायमानान्पश्याम् हियमाणान्विशां पते ॥ ७२ चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्दश । महारथाः समाख्याताः कुलपुत्रास्तजुत्यजः ॥ ७३ अपरावर्तिनः शूराः सुवर्णविकृतष्वजाः । संग्रामे भीष्ममासाद्य सवाजिरथकुञ्जराः ।

संयुरो. — ") Ds क्रीडते (for चकार). K1 स बदा; Ks-5 B D T2 M समरे (for स तदा). — ") T2 सर्वेशञ्जनिवर्दणः

70 <sup>a</sup>) K<sub>2</sub> ज्याघात:; Dal D<sub>5</sub> बातलः (for ज्या-तलः). — <sup>b</sup>) S विष्फू (for विस्फू °). — K<sub>2</sub> om. (hapl.) 70°-71<sup>d</sup>. — <sup>d</sup>) Ko Dal Dn<sub>2</sub> समकंपत.

71 Ks om. 71 (cf. v. l. 70). — a) Ks. 8 B
Das Dn Dl. s. s. s. v. 8 न्यपतन्; Tl Gs च्यप ; Ts
चाप ; Gs क्यप (for द्यप ). — b) Ks पेतुस्ते.
Dal मनुजेश्वर:; Dl Tl G सरतपंभ; Ds मनुजर्षभ
(for मनुजेश्वर). — b) Dal नासज्जत; Ds Gs. s ना
सज्यंत; Ts M न सर्जा (Ml क्यें) ते (for नासज्जन्त).
Ms मनुज्येषु (for द्यारिषु). — b) Kl. s. s Dl-8 Tl
G तस्य (for भीष्म-). Ks. s D2 (before corr.)
चापच्यू (Ks eयु) तान्दारान्.

72 °) Ks. 5 Ds युद्धे (for राजन्). — b) Ks. Dai Dni Ts Mi. 2 संयुक्ताञ् ; Ks Ds संसकाञ् ; Ds सुयुक्तेर् ; Ds समुकाञ् ; Ti (orig.) G संयुक्तेर् ; Ti (by corr.) संयुगे (for सुयुक्ताञ् ). Ti ज्वलनेर् (for जवनेर्). — b) Ks भागानि ; Ks. 5 Ds. 8 भागेः ; Gs पतायमानान् ; Ca वाताय (as in text). Ks. 6 Da Dn Di. 4—8 अत्राक्षं ; Ks Ds. 8 पर्यामि ; Ks पर्यामो (for पर्याम). — b) Si हियमानान् ; Ks हियमानान् ; Ks हियमानान् ; Mi हीय (for हिय").

73 °) Ks चेदिकासं (for °काशि-). S करूशानां .
- °) Ks मद्दारथा; Ts M °रथ- (for °रथा:). - °)
Ks कुळयुकास (for °युत्रास). Ks तनुस्त्यज्ञ:; Ds Gs तनुस्त्यज्ञ:

74 Ks om. 74<sup>ab</sup>; Ds om. 74<sup>abed</sup>. — ) Tर्ड स्ववर्णविकृतस्वजः (sio). जग्रस्ते परलोकाय च्यादितास्यमिवान्तकम् ॥ ७४ न तत्रासीन्महाराज सोमकानां महारथः । यः संप्राप्य रणे भीष्मं जीविते स्म मनो दघे ॥ ७५ तांश्र सर्वात्रणे योधान्त्रेतराजपुरं प्रति । नीतानमन्यन्त जना दृष्ट्या भीष्मस्य विक्रमम् ॥ ७६ न कश्चिदेनं समरे प्रत्युद्याति महारथः । ऋते पाण्डसुतं वीरं श्वेताश्चं कृष्णसारिथम् । शिखण्डिनं च समरे पाश्चाल्यममितौजसम् ॥ ७७ शिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य भरतर्षम । दशिमद्शिमर्शणिराजघान महाहवे ॥ ७८
शिखण्डिनं तु गाङ्गेयः क्रोधदीप्तेन चक्षुषा ।
अवैक्षत कटाक्षेण निर्दहिन्नव भारत ॥ ७९
स्नीत्वं तत्संस्मरत्राजनसर्वलोकस्य पश्यतः ।
न जघान रणे मीष्मः स च तं नावबुद्धवान् ॥ ८०
अर्जुनस्तु महाराज शिखण्डिनमभाषत ।
अभित्वरस्य त्वरितो जिह चैनं पितामहम् ॥ ८१
किं ते विवक्षया वीर जिह भीष्मं महारथम् ।
न ह्यन्यमनुपश्यामि कंचिद्यौधिष्ठिरे बले ॥ ८२

C. 6. 5456 B. 6. 117. S

75 °) T1 G तम्र न (by transp.). K8 D2 एणे कि शित् ; K1 B Da Dn D1-5 T2 M एणे राजन्; D3 रथो राजन् (for महाराज). K5 ततत्वासीद्रणे काशित् (sic). — °) K5 M3-5 महारथा:; G3 °रथं (for °रथः). — °) K5 असंप्राप्य; D1 यशः प्राप्य; T2 संप्राप्य यो; M संप्राप्य तु (for यः संप्राप्य). K1 रणी; D1 रथे (for रणे). — °) K2.5 D2 M2 जीवित्तस्य; K3 जीवितस्य; Da Dn D5 जीविते स्वे; D1 जीविति सा; T G जीविताय (for जीविते सा). D1 महाइवे (for मनो देथे).

76 T1 om. 76. — ") Ms. 4 योधान् (for योधान्).
— ") Ks D2 "वनं (for "पुरं). — ") Si Ko जनान्.
K2 नीतानि मन्यंत जनान् (sic); S (T1 om.) नीता(G2 हता) नभीष्मेण मन्यंते. — ") T2 कस्य तु; M
तस्य तु (for भीष्मस्य).

77 De om. 77ab. — a) Ms. s किंचिय (for किंधिय). — Ks om. (hapl.) 77beds. — b) G1. 2
Ms-s 'रथं (for 'रथ:). — ') K2 Ms ऋतं (for ऋते). Dal चीरे (for चीरं). — ') Si K1. 2 पुरस्कूल (for च समरे). — ') B2 झामितोजसं; M3
झामितोजसः (for 'सम्). After 77, all MSS. (except Si Ko. 1 T2) ins. an addl. colophon. [Subparvan: Omitting sub-parvan name, K4 B5 Da
Dn1 D5 mention only दशमेहि (K4 B8 cont. मीक्सनिपातन); K5 दशमेहिने; D6 दशमदिवस; M4 दशमेकिंके. — Adhy. name: D6 दृद्धं युद्धं; M1. 2 द्रोणपार्वतयुद्धं. — Adhy. no. (figures, words or both):
Da2 (sec. m.) 74; Dn2 110; T1 G 112; M1. 2
113; M3. 4 114; M5 115. — Śloka no.: Dn2
80; D5. 6 81.]

78 Before 78, all MSS. (except Ta) ins. संजय

उवाच . — \*) K1 Dai Dni (before corr.) Ds शिखंडि. K4 च (for तु). T1 G ततो (for रणे). — \*) K3 B D T2 M युद्धधं (K3 D2.2.6 \*म); G1:3 मरतर्षमं . — \*) K4 B Da Dn D4-8 T2 M नि(Dai ना)शितेर् (for the second दशसिर्). K2.8 B1 3 Dn2 D4.6-8 T2 M सहिर् (for नाणेर्). — \*) K4 B D (except D1-3) T2 G1.3 M स्तनांतरे (for सवाहवे).

79 °) K2 गंगेय: (for गाङ्गेय:). — °) Co कालो-शिसेन चक्षुषा. — °) K3 D2 M अप्रै(M3-5 °प्रे)क्षत; K5 अप्रेक्षत; B D2 D1 D1-3 संप्रैक्षत; T2 प्रेक्ष्य तत्र; G1-3 अवीक्षत (for अवै°).

80 °) K4 B Da Dn D1.4-8 T G1 M त(Da1 का)स्य सारन्; G1.3 स संसारन्; G2 सुसंसारन् (for तत्संसारन्). — °) K4 B D (except D2.3) नाजधान; T2 निज' (for न जधान). — d) Ś1 तान्; Da1 D5 ते (for तं). K5 तन्नाव' (for तं नाव'). D3 नाव-सुध्यत (for खुद्धवान्). T G1 M बाणगोच (M5 'प)-रमागतं.

81 °) \$1 Ko.1 D1 रणे राजम्; K4 बलराजन् (sic) (for महाराज). — °) B1 सयात्रवीत् (for समापत). — °) K1 B Dn D1.6-8 समिद्रवस्य (for स्थरस्य). K1 स्वरितौ; K4 B Dn2 D1 स्थरितौ; D1 सरसा (for स्वरितौ). S समित्वरस्यास्य वर्षे (T2 रथे). — °) K2 जह (for जहि). S शिसंडिन् (T1 °डीन् [sup. lin. °डिन्] रथसत्तम.

82 \*) Ds (marg. sec. m. as in text) विवक्षितं;
Ds विश्रवा; Ca. c विवक्षया (as in text). Ts
वीरम् (for वीर). — \*) Ts मभी (sic) (for जिल्ली).
Da Dni Ds चैनं (for भीकां). Ds हनिक्येदं (for जिल्लि).
भीकां). Ds. 4 Ti G पितामदं; Mi महारथ; Ms. s

C. 6. 3457 B. 6. 117. B K. 6. 117. B यः शकः समरे मीष्मं योधयेत पितामहम् ।

ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र सत्यमेतद्ववीमि ते ॥ ८३

एवम्रुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतर्पम ।

शरैर्नानाविधैस्तूणं पितामहम्रुपाद्रवत् ॥ ८४

अचिन्तयित्वा तान्वाणान्पिता देवव्रतस्तव ।

अर्जुनं समरे ऋदं वारयामास सायकैः ॥ ८५

तथैव च चम्ं सर्वां पाण्डवानां महारथः ।

अप्रैपीत्समरे तीक्ष्णैः परलोकाय मारिष ॥ ८६

तथैव पाण्डवा राजन्सैन्येन महता वृताः ।

मीष्मं प्रच्छाद्यामासुर्मेचा इव दिवाकरम् ॥ ८७
स समन्तात्परिवृतो भारतो भरतर्पम ।
निर्ददाह रणे श्रूरान्वनं विद्विरिव ज्वलन् ॥ ८८
तत्राद्भुतमपश्याम तव पुत्रस्य पौरुषम् ।
अयोधयत यत्पार्थ जुगोप च यतत्रतम् ॥ ८९
कर्मणा तेन समरे तव पुत्रस्य धन्विनः ।
दुःशासनस्य तुतुषुः सर्वे लोका महात्मनः ॥ ९०
यदेकः समरे पार्थान्सानुगान्समयोधयत् ।
न चैनं पाण्डवा युद्धे वार्यामासुरुल्बणम् ॥ ९१

<sup>&#</sup>x27;रथे (for 'रथस्). — K2 repeats 82 ster 83 ste

<sup>83 &</sup>quot;) Ks Ds यः सक्तः (Ks "कं); Ms अशक्यं (for यः शक्तः). — b) Ks Ds योधयीत (for योधयेत). B Da Dn Di-8 प्रतियोद्धिमिहा(Bi.s "द्धुमहा"; Dn "द्धुमहा"; Ds "द्धुमिवा)हवे; Ds प्रतियोद्धं महा कंं; Ts M विजेतुं वे प्रत्तपं (Ms.s "प). — After 83° , Ks repeats 82° . — Gs om. 83°-85°. — °) Ši Ko.1 Dai Ms-5 स्वा (for स्वां).

<sup>84</sup> Gs om. 84 (cf. v. l. 83). — °) K2 पार्थेण;
Ds पांचाल्य: M1-s. इस एवसुक्तः पार्थेन · — °) K3
पुरुष्पेम; Dai पुरुष्पेम: (for भरतर्षभ). — °) K2. 5
D2 शरैनांनाविधाकारै: — दें) K4 देवझतस् (for पितामहस्). B Da Dn D1-s अवाकिरत् (D21 D6 °रन्);
M2 द्वपागमत् (for दपाइवत्).

<sup>85</sup> Gs om. 85<sup>ab</sup> (cf. v. l. 83). — a) M1. s. s तद्वाणान् (for तान्बा"). — a) K1. s Dn2 G1. s कुद्धो; Da1 श्रीर; Ds श्रीरं (for कुद्धं). — a) K4 B1. 4 शायकै:; T2 M संयुगे (for सायकै:).

<sup>86</sup> Gs om. (! hapl.) 86. — ") Ks सन्नैव (for सर्थेव). G1 कुरून्सर्वान् (for चस्ं सर्वा). — ") र्डा Ko.1 D1.3 सहारणे; Ks. 5 D2 "स्मनां; D5 "रथ (for 'रथ:). — ") Ds (marg. sec. m. as in text) प्रेषीश. Ki B Da Dn Ds-7.8 (marg. sec. m.) सन्नारेस; Ds (orig.) समरेस. Ki तीर्जा: (sic); T1 G2.4 मीब्मः (for तीहणे:). T2 M तीहणे: शरेस्त्वा (M5 "था) मैचीव. — ") D1 T2 M मारत; T1 G1.2.4 सायके:; Ca मारिष (as in text).

<sup>87 )</sup> D1 बृतं; G4 बृत: (for बृता:). - °) K4

B D (except Ds. s) सं' (for प्र').

<sup>88</sup> b) Ks. 5 भरतो; D1 पिता ते; T1 G मीष्मो हि (Gs भीष्मोभिः [sic]) (for भारतो). Da1 Gs भरतपंभः. — b) D2 निर्देहाह; D3 तां ददाह (for निर्देहाह). T2 योधान्; G2 शूरो (for शूरान्). — b) K1.2.4 B D (Da1 om.) T1 G2-4 वने (for वने). Da1 D2.5 इवाज्वलन् (for इव ज्वलन्).

<sup>89 °)</sup> Ks Dai De तन्ना(Dai न्त्र) न्द्र्तस्; Bi. तद्भुतस्. Ks Ds T2 G2.3 M4 अपश्यासस. — De om. (hapl.) from पौरुषस् (in 89°) up to पुन्नस् (in 90°). — °) K2-5 B D (except D2; De om.) T2 M अयोधयच (for "यत). K3 G2 तत्पार्थ; T1 G4 M1. 3-5 यत्पार्थम्; T2 पार्थं च (for यत्पार्थं). — व ) K6 B D (except D3; De om.) पितासम् ; T1 G2.4 सहानतं; T2 M सहार्थं (T2 "थान्) (for यतन्तस्). — After 89, Dn1 reads 92°-93°.

<sup>90</sup> Ds om. up to पुत्रस्य in 90° (cf. v. 1, 89).

— ") K1 M1-s.s कमेणा(K1 "ना)नेन (for कमेणा तेन). — K2 om. 90°-91". — ") K0.1.5 Dns.
D1.5 S सर्व- (for सर्वे). K1 D1 M4 कोक; D5 कोकान् (for कोका). B2 Da Dn1 D5 सहीपते;
D1 M4 सहारशा: (for सहारसनः).

<sup>91</sup> K2 om. 91 (cf. v. 1. 90). — \*) D6 य एक;;
T2 स एक (for यदेक:). K1 पार्था:; D1 पार्थ (for पार्थान्). — \*) K2-5 B Da Dn D2-8 T2 M सार्जुः नान् (M4 \*नं); D1 सातुनां (for सातुनान्). K16 समयोदयत्; K5 'योधयन् (for 'यत्). — \*) D1 वारयामासुः; D5 पांडवान्युद्धे; T1 G पांडवा राजन् (for पाण्डवा युद्धे). — \*) T1 G4 उद्दर्णं (for उल्बन्ध्यम्). D1 पांडवा युद्धदुर्मदाः

दुःशासनेन समरे रिथनो विरथीकृताः ।
सादिनश्च महाराज दन्तिनश्च महाबलाः ॥ ९२
विनिर्भिन्नाः शरैस्तीक्ष्णैर्निपेतुर्धरणीतले ।
शरातुरास्तथैवान्ये दन्तिनो विद्वता दिशः ॥ ९३
यथाप्रिरिन्धनं प्राप्य ज्वलेदीप्तार्चिरुल्बणः ।
तथा जज्वाल पुत्रस्ते पाण्डवान्वे विनिर्दहन् ॥ ९४
तं भारतमहामात्रं पाण्डवानां महारथः ।
जेतुं नोत्सहते कश्चिनाप्युद्यातुं कथंचन ।
ऋते महेन्द्रतनयं श्वेताश्चं कृष्णसारथिम् ॥ ९५

स हि तं समरे राजन्विजित्य विजयोऽर्जुनः।
मीष्ममेवाभिदुद्राव सर्वसैन्यस्य पत्र्यतः॥ ९६
विजितस्तव पुत्रोऽपि मीष्मबाहुव्यपाश्रयः।
पुनः पुनः समाश्रस्य प्रायुध्यत रणोत्कटः।
अर्जुनं च रणे राजन्योधयन्स् व्यराजत॥ ९७
शिखण्डी तु रणे राजन्विव्याधैव पितामहम्।
श्रौरश्चितसंस्पर्शैस्तथा सपिविषोपमैः॥ ९८
न च तेऽस्य रुजं चक्रः पितुस्तव जनेश्वर।
स्मयमानश्च गाङ्गेयस्तान्वाणाञ्जगृहे तदा॥ ९९

C.6. 8474 B.6. 117. 25

92 °) K2 विरथे (for समरे). — b) K5 D2 विरथा: कुता: — After 92°, Dn1 reads 94. — For the sequence of 92° in Dn1, of. v. l. 89. D1 om. 92°. — ') K4 B D (except D2. 3; D1 om.) महिस्सा (for महाराज). — ') K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 M2 हिस्तिश्च (for दन्तिनश्च). Т2 M सपत्त्वा: (for महायका:).

93 For the sequence of 93 in Dn1, of. v. l. 89.

— ") T G2.4 M1.8-5 बिनिर्सिणणा: (T2 "णणा); G8
विनिर्सिण्णा: D1 तीव्रेट्; G1 तीक्ष्णा (for तीक्ष्णेट्).

— ") T2 निषस (for निषेतुट्). K4 B D (except D1-8) बसुधा" (for धरणी"). — ") K1 T1 G4 तथा चा(K1 चा)न्ये. — ") T1 G2.4 सर्वे चै (for चन्तिनो).

D1 विदता: Ś1 K0-2 दिशं; D3 मुशं; M4 दाता: (for विदा:).

94 Dn1 reads 94 after 92°°. — °) Ks उवाले (sio); D2 उवाला-; Ds T G2.4 M उवलन्. Da Dn1 D2.5 दोसासिर् (for "चिर्). Ks B1.2.4 Dn2 D8.4. 7.8 G2 उद्ध्यां; Ks D2 उद्धवलः (for उद्ध्याः). D1 च्याकेर्द्सि निरुश्चलेः. — °) K1 जञ्चल (for जञ्चाल). Da Dn1 (before corr.) Ds पुत्रासो. — d) K2 पांड-वाल्यो; Ks.5 D2.6 पांड्सिन्यं; K4 B Da Dn D8-5. 7.8 8 पांड्सिनां; D1 पांडवानां (for पाण्डवान्वे). Da Dn1 D5 च निर्देहन्; D1 विमर्दयन्; D4 विनिर्देहत् (for "व्हेन्).

95 °) Dai -साहासार्थ; Gs -सहारमानं (for -सहा-सार्थ). — °) Ks G1. ह सहारथा; Da Dni (before corr.) D1. 5 °रथं (for °रथ:). — °) K1. s. 4 B Dns D1. 4. 6-8 M नाञ्चुचातुं; Da Ds. 5 प्रत्युचातुं; Dni प्रयातुं च; D2 नामियातुं; T2 नाज्युत्यातुं (for नाप्यु- बातुं). — <sup>67</sup>) T₂ रथे (sic) (for ऋते). K₄ B Da Dn D4. 8. 7. 8 <sup>\*</sup>तनयाच्छ्रेताश्वारकृष्णसारथे: (K₄ <sup>\*</sup>थिस्).

96 °) K. B Da Dn Da. s. v. 8 Ti Gi निर्जिस; K. विचित्य; Di. 2 विचित्य (for विजित्य). — ") Ts M "स्लोकस्य (for "सैन्यस्य).

97 °) Das Ds न्द्रापाशितः; M1-2.5 न्द्राशितः(for न्द्रापाश्रयः). D1 सीच्मबाहुस्त्रतिश्रियः (sic). — °) Ši K4 B2.4 Da Dn1 D5 T2 G1.8 M1.2.5 समाधासः; K3 D2 स निश्चस्य (for समाधासः). — d) D1 अयुध्यतः; T2 प्रयुध्यतः (for प्रायुः). K4 B Das Dn D4.6-8 सत्तिस्हरः; Da1 D5 सत्ते (for र्योः). — D1 om. 97 °. — °) Ši K1 T2 M2.4 अर्जुनश्रः; K0.2.5 B Da Dn D4-8 M1 (sup. lin. as in text) "नस्तः; D8 "मं तु (for "मं च). — Ši K0-2 om. (hapl.) 97 1-98 °. — ') K4 B1.2.4 Dns संस्थराजतः; B3 साध्यराञ्जतः; D2 वे स्थराजतः; T2 M बहुशोसत (for सम्बराजतः).

98 \$1 Ko-2 om. 98°(of. v. 1. 97). — ") Ks. s D2. s शिखंड्यपि; Ds. s "खंडि तु; T2 M1-s. s "खंडी च (for "खण्डी तु). Ks D2 T2 M1-s. s महाराज (for रणे राजन्). — ") G1 विस्थाय (for "घ). Ks. s D2 च (for [ए]च). — ") Da Dn1 Ds T1 G संकाशेस (for संस्परोंस).

99 a) K4 तस्य; B1 Dn2 D4 सा ते (for तेडस).
D2.6 रुपं; D2 T1 G1.2.4 M4 रुजां; T2 स्वयां (for रुजं).
— b) S1 K0-2 निपतंतो (for पितुस्तव). K2
D21 जनेश्वर:. — After 99ab, D2 (marg. 260. m.) ins.:

466\* अधान बाणान्माक्रेयस्त्रथा युक्तान्सिसाण्डिकः। — ') K3-1 B D T2 G1.3 M सु (for च). — Ks C. 6.5475 B. 6.117.24 K. 6.117.24 उष्णातों हि नरो यद्वजलघाराः प्रतीच्छति ।
तथा जग्राह गाङ्गेयः श्वरधाराः शिखण्डिनः ॥ १००
तं श्वत्रिया महाराज दृदद्युर्घोरमाहवे ।
मीष्मं दहन्तं सैन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम् ॥१०१
ततोऽत्रवीत्तव सुतः सर्वसैन्यानि मारिष ।
अभिद्रवत संग्रामे फल्गुनं सर्वतो रथैः ॥ १०२
मीष्मो वः समरे सर्वान्यालयिष्यति धर्मवित् ।
ते भयं सुमहत्त्यक्त्वा पाण्डवान्त्रतियुष्यत ॥ १०३

एष तालेन दीप्तेन भीष्मित्तिष्ठति पालयन् ।
सर्वेषां धार्तराष्ट्राणां रणे शर्म च वर्म च ॥ १०४
त्रिदशापि सम्रद्धका नालं भीष्मं समासितुम् ।
किम्र पार्था महात्मानं मर्त्यभुतास्तथावलाः ।
तस्माद्रवत हे योधाः फल्गुनं प्राप्य संयुगे ॥ १०५
अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि फल्गुनम् ।
सहितः सर्वतो यत्तैभैवद्भिर्वसुधाधिपाः ॥ १०६
तच्छुत्वा तु वचो राजंस्तव पुत्रस्य धन्विनः ।

om. 99d-100d. — d) M तहाजाज्ञ (for तान्वा). Da Dni (m as in text) Ds तथा (for तदा).

100 Ks om. 100 (cf. v. l. 99). — a) Ds तृष्णातों; G1.s उदणांते (for उदणातों). — b) T1 G1 जलकारां. Ks Dai प्रतिच्छति; Ds प्रतीक्षति. — b) D1 न च (for तथा). Dai जगृह (for जग्राह).

101 ") K: महाराजे; G: "राजन् (for "राज).

102 b) Ta Mi. s-s सारत (for मारिय). — °)
Ka क्षामिद्रवंत; Ka Da Ta क्षम्यद्भवत. Ti G सैन्यानि
(for संप्रामे). — d) Si Ki. a फल्गुणं; Ka-s B D
(except Da) फाल्गुनं (for फल्गुनं). Gi. a सर्वतः
फल्गुनं (by transp.). Ka Ba. a D (except Di-s)
Ta रणे; Ka मुस्तैः (for रथैः).

103 T2 repeats 103 to . — ") K2 वा; D2 नः; D5 वो; T2 (first time) [5]मि (for वः). T2 (second time) मोहयन्समरे (for भीषमो वः). K1 सर्वाः (for सर्वान्). — ") G2 अपालयति (sic) (for पालयव्यति). — ") K0 तं; T1 G2.4 M2 तद् (for ते). Dn1 तु (for सु-). T2 मोहं सर्य समं स्वक्त्वा; G1 तद्भयं सुमहांस्यक्त्वा (sic). — ") श्रा K0-2 पांडवं; G3 पांडवा (for पाण्डवान्). श्री K0-2 प्रतिविध्यत; K2.8 B Da Dn1 D2.3 (before corr.).1.3 प्रत्यपुष्यत (K5 "युध्यतः; B5 "योधयन्); D1 संप्रयुष्यतः; D5 प्रत्युयु" (for प्रतियु").

104 ") K<sub>4</sub> B D (except D<sub>2.8.6</sub>) हेम<sub>;</sub> G<sub>8</sub>
एक (for एच). K<sub>0.2</sub> ते(K<sub>2</sub> ते) छेन (sio); B<sub>2</sub>
जालेन; T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>1</sub> कालेन (for तालेन). K<sub>4</sub> B D
(except D<sub>1-8.6</sub>) महता (for दीसेन). — b) G<sub>1.8</sub>
दंसित: (for पालयन्). — d) K<sub>4</sub> B D (except D<sub>1-8.6</sub>) समरे शर्म (B<sub>8</sub> सर्व-) वर्म च; T<sub>1</sub> G रणे वर्म
च शर्म. च. C<sub>8</sub> cites शर्म and कर्म.

105 ") Si Ko-s S देवा अपि (for त्रिदशापि). Da Dni Ds समायका; Ti Gs. 4 Ms. 8 समुद्रक (for ैं चका ). - °) Ks समासितः (sic); Da विनाशितः; Do समास्थितं; Mi 'हितं; Ca 'दिसतुं (sio); Co 'सितुम् ( as in text ). - ') Ds किं तु ( for किस् ). K1 पार्थ; K3 D6 T2 पार्थ; D3 सर्वे (for पार्था). Ds G1. 3 महात्मानो ; T G2. 4 M दुरात्मानो ( for महा-स्मानं ). - ") Si मर्खभूत्वा; Ts G1.3 M 'इत्पास ; Ca. c 'भूतास (as in text). K1 तथाबल:; 'Ks. s Da. र सहाबलं; Ka B Da Dn Da. 6-8 सहाबला: (De ैला ); D1 तथाधमाः ( for तथावलाः ). — Dn: om. (hapl.) 105°-107d. - °) K4 B1-3 Da Dn1 D8.5 कसाद्; Ms-s तदा (for तसाद्). Ta द्रवत्; 'Ca द्भवत (as in text). B. Dr. सा; D. 8. 8 से; M भो (for है). M बौधा: (for बोधा:). - ') \$1 Ko फल्युणं; Ka-4 B D ( except D4; Dna om. ) फाल्यानं (Ka vi).

106 Dns om. 106 (ef. v. 1. 105). — ") Ds वीरं (for बच्चों). — ") D1 धारिष" (for बोधिय"). 51 फल्गुणं; Ks D1.3 फाल्गुनं (K2 "णं); K8-8 B Da Dn1 D2.4-8 T2 M पांडवं (M4 माधवं) (for फल्गुन्मू). — ") D1 संधित:; D2 सिंद्वता:; T2 अदितः (for सिंद्वतः). Ks T2 बस्तेर्; D3 बन्ता; D5 बन्तों (for सिंद्वतः). Ks T2 बस्तेर्; D3 बन्ता; D5 बन्तों (for बन्तेर्). — ") K1 वसुधाधिपः; K2 B2.4 D (except D1-8; Dn2 om.) T2 "धिपै: (for 'धिपा:).

107 Dn2 om. 107 (of. v. l. 105): — °) Si Ko-2 D1.8 एतच्छुत्वा (for तच्छुत्वा तु). D3 च (for तु). D1 महाराज; G2 ततो राजंस (for वचो राजंस). K3 शुत्वा तु वचनं (marg. sec. m.; orig. वसुधा)राजंस — ') B2 पुत्रस तव (by transp.). D5 धीमत: (for धन्विनः).

अर्जुनं प्रति संयत्ता बलवन्तो महारथाः ॥ १०७
ते विदेहाः कलिङ्गाश्च दाशेरकगणैः सह ।
अभिपेतुर्निषादाश्च सौवीराश्च महारणे ॥ १०८
बाह्रिका दरदाश्चैव प्राच्योदीच्याश्च मालवाः ।
अभीषाहाः श्रूरसेनाः शिवयोऽय वसातयः ॥ १०९
शाल्वाश्रयास्त्रिगर्ताश्च अम्बष्टाः केकयैः सह ।
अभिपेतु रणे पार्थं पतंगा इव पावकम् ॥ ११०

स तान्सर्वान्सहानीकान्महाराज महारथान् । दिन्यान्यस्त्राणि संचिन्त्य प्रसंघाय धनंजयः ॥ १११ स तैरस्त्रेर्महावेगैर्ददाहाञ्च महावलः । शरप्रतापैर्वीभत्सुः पर्तगानिव पावकः ॥ ११२ तस्य बाणसहस्राणि सृजतो दृढधन्वनः । दीप्यमानमिवाकाशे गाण्डीवं समदृश्यत ॥ ११३ ते शरार्ता महाराज विप्रकीर्णरथध्वजाः ।

C. 6.5488 B. 6.117.18 K. 6.117.38

— °) Ks संकुद्धा; Ks Ds Gs संयुक्ता; M1-8.5 संरहधा (for संयक्ता). Ks B Da Dn1 Ds.5.7.8 सर्वे (Ds °वे ) योधाः सुसंरहधाः — °) Ks Bs.4 Da Dn1 Ds.5.7.3 महाबलाः; B1 °जवाः; B2 महोजसः (for महारथाः).

108 Dn1 om. 108°-109°. — ") Ko-s. 5 Bs
D1. 2 T2 G. M सं (for से). Ks D2 विदेह (for
"हा:). Ko कालिंगाश्च. — Bs om. (hapl.) 108°.
— b) K2 द्वोरक ; Ks. 5 D1. 3 दासेरक ; T2 M2
कशेरक ; M1. 8 (sup. lin.). 4 द (M4 दा)शेरक ;
Ms (orig.) दावोरम ; Ms दावोरह (for दावोरक ).
K4 B1. 2. 4 D2 D2 D8-8 दासे (D21 दसे ; D8 दावो )रक्तापा (D22 देणा)श्च ह . — ") K2 निशादाश्च — ")
T1 G2. 4 सौराष्ट्राश्च (for सौबीराश्च ). D8 महारथा:

109 Dn1 om. 109 t (cf. v. l. 108). — a) K4
B Da Dn2 D1.4.8-8 G1-3 M2.5 बाह्री (Da1 है) का.
K2 द्रव्हेंब; T1 G1.3.4 द्रदेश (for द्रव्ह ). — b)
S1 Ko.1 G2 मानवा: (for मालवा:). K2.4 B Da
Dn2 D2.4-8 T2 M प्रती (D5 ति:) D6 दी:; T2
"ची )च्योदी (K2 D5 दि) स्थमालवा: — b) Da1 D2.5
समिपादा:; S अभीपद्वाः. K1 शूरमेषा:; K2 Dn1 D2
स्रतेना:; Da1 D5 सुर (for शूर ). — b) S1 Ko
Dn2 M1.8-5 शिवयो; D2 शवयो; T2 शिवलो (for शिवयो). K4 B D4.7.8 वशातयः; M1.8 वसातयाः (M5 व्या).

110 \* ) Ko. 4 G1.8 M साहवाश्रयास; K2 ह्याह्वा ; Ks. 8 Dn2 D4. 6.8 काल्वा: शकास; Da
Dn1 D5 शाह्वा(Da2 D5 ह्वा:)श्रेया (Da1 'यान्;
Dn1 'यो ); D1 शाह्वा: श्रयास; D2 शाह्वा: कंकास;
T G2.4 साह्वा: श्र्रास् (for शाह्वाश्रयास). Da1 विगलीश्र - ") K5 संबुद्या:; D3 संबका: (for सम्बद्धा:).
K3.8 Da Dn2 D2-8 केंक्ये:; D1 केरलें: (for केंक्ये:).
- ") Cc [5]पार्थ (for पार्थ). - ") T2 पावकें

शलमा इव. Cc cites पर्तगाः. — After 110, Ka B D (except Ds) M ins.:

467\* वालमा इव राजेन्द्र पार्थमश्रतिमं रणे । [Cc cites सलमा: , D1.8 बले (for रणे).]

111 K2 om. (hapl.) 111-112. — ") K4 B1.2
Dni प्तान्; Dai तान् (for स तान्). B: सर्वान्स तान् (by transp.). Ko D4 Ti G4 सहानीकान्; K5 महावीरान्; B3 G1.8 महाराज; Dai D5 महीकामान् (for सहानीकान्). — ") K5 महानीकान्; B3 राज-मानान्; G1.8 क्षत्रियांक्ष; G4 महाराजन् (for "राज). D4 महारथा:; T3 "रथः (for "र्यान्). — ") K8 D2.8 T2 दिव्याणि (for "नि). Ti G4 संजिय (for संचिन्त्य). — ") S1 प्रसंघायं; Ko संप्रधायं; Dai D5 प्रसंगाय; M1-8.5 प्रससार (for प्रसंघायं). Ti (before corr.) G4 धनंजयं.

112 Ks om. 112 (of. v. l. 111). — \*) Ks Ds तैरकी: सुमहावेगैर्. — \*) K1. s. 4 B D1. 2 ददाह सु; D6 ददाह च (for ददाहाश्च). M1-s. 5 महारथः (for \*बलः). — \*) Ś1 शरप्रवातो; K1. 8 D1. 2 G2-8 Ms \*प्रतापो; D21 \*प्रतापि; D3 ततो ददाह; T1 G4 शरप्रवातो; M1. 3 \*प्रपाते; M8 \*प्रसाते (for \*प्रपातेर्). T2 शरप्रपातो वीमत्सोः. — \*) M2 प्रतंगा (for \*गान्). T1 पायकं (for पावकः).

113 \* ) M1 (sup. lin.) इस्स (for तस्त ). — \*)

Ks. s G1. s स्कंतो; Da Dn1 Ds स्वच्यतो (Das ता)
(for स्वतो). \$1 K1 'धन्दनः (for 'धन्दिनः). — \*)

Da Ds दीप्यसान; Ds "मानान् (for "मानस्). — \*)

Ks D2 गांजीवं; Da Dn1 Ds पांडवं (for गाण्डीवं).

K: समदद्यते; Da Dn1 Ds समप्रात (Ds 'तः) (for 'द्रश्यत).

114 °) K2 दाराते; Dan दारावर्ता (hypermetric); T2 दारास्तान् (for दाराती). — ) Ks Ds विप्रकीर्णा; C. 6. 3480 B. 6. 117. 28 K. 6. 117. 29 नाम्यवर्तन्त राजानः सहिता वानरष्वजम् ॥ ११४
सध्वजा रथिनः पेतुईयारोहा हयैः सह ।
गजाः सह गजारोहैः किरीटिशरताडिताः ॥ ११५
ततोऽर्जुनग्रजोत्सृष्टैरावृतासीद्वसुंघरा ।
विद्रवद्भिश्च वहुघा बलै राज्ञां समन्ततः ॥ ११६
अथ पार्थो महावाहुर्द्रावियत्वा वरूथिनीम् ।
दुःशासनाय समरे प्रेषयामास सायकान् ॥ ११७
ते तु भित्त्वा तव सुतं दुःशासनमयोग्जस्वाः ।
घरणी विविशः सर्वे वल्मीकमिव पन्नगाः ।

हयांश्वास्य ततो जम्ने सार्थि च न्यपातयत् ॥ ११८
विविंशतिं च विंशत्या विरथं कृतवान्त्रमो ।
आजधान भृशं चैव पश्चिमिनंतपर्विमिः ॥ ११९
कृपं श्रत्यां विकर्णं च विद्धा बहुमिरायसैः ।
चकार विरथांश्वेव कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ १२०
एवं ते विरथाः पश्च कृपः शल्यश्च मारिष ।
दुःशासनो विकर्णश्च तथैव च विविंशतिः ।
संप्राद्रवन्त समरे निर्जिताः सन्यसाचिना ॥ १२१
पूर्वाके तु तथा राजन्पराजित्य महारथान् ।

D. कीर्णम् (for कीर्णः). K2 न्यध्वजः; K8-5 B
D. Dn D1-2.5-8 -महा(Dan है) ध्वजाः; D1 ह्व
ध्वजाः; G1.8 न्यद्विपाः (for न्यध्वजाः). T2 M
विशीर्ण(T2 विकृत्त )कवचध्वजाः. — ") T1 G नात्य";
T3 नान्य" (for नात्र्य"). — ") K3 संहिता; T2
साहित्वा (for सहिता).

115 \*) Ks Bi सर्था (for संख्वजा). Ki रथिना;
Ks ध्वजिन: (for रथिन:). — \*) Dai 'रोह-(for 'रोहा). — \*) Ki गजाः सहगजारोहाः; Ks. 4 B Das Dn Di. 4-8 सगजाश्च गजा(Ds वरा)रोहाः; Ks. 5 Ds. 8 गजाश्च (Ks 'श्चा) सगजारोहाः; Dai सगजाश्चाश्च चरारोहाः (hypermetric). — d) Ks. 8 Gs Ms किरीटी-(for 'टि-). Ks नाडिवा; Ks. 5 Di-s. 6 S (except Ma) -पीडिवाः (for नाडिवाः).

116 ") Ks De Ti Gs "शरोत्सृष्टेर्; Da Dni Ds Ts "करोत्सृष्टेर्; D2 "शरोत्कृष्टेर्; G1-3 "शरे: सृष्टेर् (for 'भुजोत्सृष्टेर्). — ") Ds जाबृत्तासीद्. Ks बसुं भरों. — ") Da Dn Ds. s बसुधा (for बहुधा). S विद्वतं दिश्च सर्वासु. — ") Dai राजा; Di राजन् (for राजां). S शरेबंकमदश्यतः

117 \*) K1 महाबाहुं; K4 B1. 8. 4 Dn: D4. 6-8
\*राज (for 'बाहुर्). — ') D1 द्रव' (for द्राव').
— ') K8-4 B D T: M सु(D8 स; D5 om. सु-)बहुन् (for समरे).

118 \*) M2 तेन (for ते तु). K3 मीला; T2 हिला (for भिस्ता). D2 तब सुतान्. — \*) K1 अयो- मुल:; K3.4 B1-8 D2 D11 D3.8 G3 अधोग्रला; K3 अयोधयन् (for अयोग्रलाः). D2 दुःशासनग्रलात्रणे. — M1.8-4 om. 118 . — \* (K2 घरणं; K3 D8

घरिणीं (for घरणीं). Ko वास्मीकम्; Ca वस्मी (as in text). G1. 8 प्रावेशयंत वसुधामास्यातुं गजगान्प्रति.
— ') T2 M वाहांश्चास्य; G1. 8 स्थां (for द्वयां ).
Da Dn1 तथा जसे; T2 विनिर्जधुः; G2 महाराज; M निजधुर्हि (for ततो जसे). — ') Da1 सार्थीं. K2. 5
D1. 2. 6 M2 चास्य पा(K6 \*भ्यपा)तयत्; T2 M1. 8. 6
च न्यपातयन्; G2 च डयपातयन्.

119 \*) Ko. 2 विविश्वतिक्ष; D3 श्रेतं च. D2 श्रिंश्वाला (for विं). — b) T1 G1.2.4 विर्थी (for थं). Ks. 5 D2 सुवि; K4 B2.4 Dn2 D1.4.6-8 T G प्रसु:; B1.2 Da Dn1 D5 युधि; D3 M विसु: (for प्रसो). — b) M4 चैनं (for चैव). — b) T1 G नवसिर् (for प्रसोर्).

120 \*) Si Ko~s. & Di. 3 Ti G शरूं (K2 'स्यं) च शस्यं (K1 om. शस्यं); Da Dni Ds T2 M विकर्ण शस्यं (by transp.); D2 शस्यं च शास्यं (for शस्यं विकर्ण). — ') D2 आशुरी: (for आयसै:). — ') T2 M सर्वान् (for चैव).

121 \*) D1 एते; T2 M तथा (for एवं). K4 B Dn2 D4. 7.8 सर्वे; D1 तत्र (for एवं). - \*) Da1 वृषः; D5 वृषा (for कृषः). T2 M सारत (for सारिष). - \*) K2 संप्रद्रावंत; K5 तं प्राद्र\*; D3 ते प्राद्र\*; D3 स प्राद्र\*. - \*) Da1 निर्विता; G2 दुर्गताः (for निर्विताः).

122 °) K2. 5 Da D1. 2. 5-7 G2. 2 M2 पूर्वाह्ने (for "ह्ने). K2. 5 D2 च (for तु). K2 ततो; D1 तदा (for तथा). K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 भरतश्रेष्ठ; S तु महाराज (for तु तथा राजन्). — °) D1 परायुख (for "जित्थ). M पराजितमहारथ:. — D2 om.

प्रजन्वाल रणे पार्थो विधूम इव पावकः ॥ १२२ तथैव शरवर्षेण भास्करो रिश्मवानिव । अन्यानिप महाराज पातयामास पार्थिवान् ॥ १२३ पराखुखीकृत्य तदा शरवर्षेर्महारथान् । प्रावर्तयत संप्रामे शोणितोदां महानदीम् । मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ १२४ गजाश्च रथसंघाश्च बहुधा रिथिभिहताः । रथाश्च निहता नागैर्नागा हयपदातिमिः ॥ १२५ अन्तरा छिद्यमानानि श्ररीराणि शिरांसि च ।
निपेतुर्दिश्च सर्वासु गजाश्वरथयोघिनाम् ॥ १२६
छन्नमायोधनं रेजे कुण्डलाङ्गदधारिमिः ।
पतितैः पात्यमानेश्च राजपुत्रैर्महारथैः ॥ १२७
रथनेमिनिकृत्ताश्च गजैश्वैवावपोधिताः ।
पादाताश्चाप्यदृश्यन्त साश्चाः सहयसादिनः ॥ १२८
गजाश्वरथसंघाश्च परिपेतुः समन्ततः ।
विज्ञीणिश्च रथा भूमौ भग्नचक्रयुगध्वजाः ॥ १२९ द्वर्षः ।

122°-123°; Si reads it in marg. — ") Ki प्रजन्नल (for 'ज्वाल). Ds रूथे (for रूपे).

123 D2 om. 123; S1 reads it in marg. (of. v. l. 122). — a) D1 द्वारवर्षाणिः — b) D5 भारतो (for मास्करो). T1 G M रहिममानिव; Ca रहिम वानिव (as in text). — d) K3 D (except D1.3; D2 om.) T2 G3 M2.4 तापया°; M1.3.6 ताड्या° (for पात्रया°).

124 ° ) Ks Ds पराख्युखान् (for पराख्युखी-).
Ks-s B D (except D1) T1 Gs M तथा; Gs पराज्र्
(for तदा). — °) Bs Da Dn1 Ds अवाकिरत्; Ts
महावलः; M1.3-s °र्यः (for °रथान्). — °) D1.4
Ts शो(D1 शौ)णितो(Ts °तो)भां; Ms शोणि-तोर्द. Ks शोणितार्द्रा महानदी. — Ts M1.3-s om.
124°. — °) Da Dn1 मध्ये च (for मध्येन). — ')
Ks मारिष (for मारत). — T1 G read 6. 113.
11°-15° after 124; T2 (which om. 124°), reads
the same after 124°s.

125 °) Ks Dni D1. 2. 4. 6-8 Ti G2-1 M1. 3-5
गजाश्व (for 'आ). Si रथसंगाआ; Gs 'संबांआ.
- 5) Ti G सहसा (for बहुधा). Ks वृता: (for हता:). -- ") Dai D2. 3 रथाआ; Ts रथाआ; Gi हताआ; Gs हताथ:; M1-3. 5 तथाआ (for रथाआ).
Si निहिता (for निहता). -- ") K4 B D (except D1-2. 6) हवाऔव पदालिभि:; Ts नानाभयपदा".

126 °) Ks D: अंतरा भिय°; Ds तन्न संछिए° (for अन्तरा छिए°). Cc cites अंतरे; Ca अन्तरा (ss in text). — °) Dai शरांसि; Gs शितांसि (for शिरांसि). — °) К: गजाश्वा रथयोधिना; Кs श्व-रथयोधिनः; Dai गजश्च रथयोधिना; Ds रथाश्वगञ्ज योधिनां.

127 <sup>4</sup>) Ks Ds.s छिन्नस् (for छन्नस्). Ko (before corr.).4 B D (except Ds.s.s) राजन्; S जज्ञे (for रेजे). — Gs om. (!hapl.) 1275–130°. Ts M transp. 1275 and 1275. — ) Ks (sup. lin. as in text) 'धारिणः; Ti Gl.s.4 कोदंडांगदधारिभिः— ') Ds. ( before corr. ) पातितैः; Gs प्रातैः (for प्रतितैः).

128 Gs om. 128 (cf. v. l. 127). - 1 K1 - 1 कृत्वास: Ks निकंतास: Ks B Da Dn Di-8 M 'निकृत्तेश्च; D1 'निकृतांगा; D2 'निकृतिश्च: T1 G4 -निमि (T1 -निमी ) सांगा; G1. 3 -निकृतांगा (for निकृ त्ताश्च). — ) Ko गजैश्चेव विपोधिताः: K1 गजैश्चेवः पोथिताः ( corrapt ); K. गजैश्रीवापयोत्थिताः ( sic ); K. B Dn D. 6-8 गजैश्रेवाव( Ds 'भि )पोथितै:; Dai गजैश व्यवपोथितै:; Das गजैश्रेव व्यपोथितै:; Di तथा वाश्वैर्विपोथिताः: Ds गर्बोधेश्चेव पोथिताः; Ds गर्बेश न्यवयोषितै: : T1 G1. 2. 4 स्यासीरवपोयिताः : गजैश विनिपातितै: - ') Ko. 2. 8 Ds पदाता( Ks "था)आ; Ks Ds पदातयो; Gs पताकाआ (for पादा-ताखा). K: [अ]पदस्यंत; K: [अ]स्य दस्यंते; K: B Dns Ds. र [अ] व्यथावंत ; Ks Ds. s. s T Gs. s. s Ms डयर्ड्यंत ; Da Dn Ds. s [क्ष] त्यवध्यंत (Ds 'ते) (for [अ] प्यह्यस्त ). — Ds om. 1284-1324. — d) Dr. 4 T1 G1. 2. 4 च हव ( for सहय ). Ks-s B Da Dn Ds. 5-8 M साम्राभ हययोधिनः (Dal 'योधिनै:; Di 'योषितैः ): Ts सहयाः सहयोधिनः -

129 Ds Gs om. 129 (of. v. l. 128, 127).
— ") K1. 8-5 B Dn2 D1. 2. 4-7 T2 Ms. 4 गजाझ (for क्ष.). Si K1 -रथसंगां( K1 "गा)सा; Ks. 5 Dn2
Ds. 4-8 -रथयोघास (for -रथसंगांसा). Mi. 2. 8 रथासगजसंघासा. — ") K4 B D (except D1. 2. 6; D2 om.)
T2 विकीणांसा; M3 विशीणांसा. Si K1. 2 D1 तथा (for

C-8.**5507** B-6-117.58 K-6-117.61 तद्रजाश्वरथौघानां रुघिरेण सम्रक्षितम् ।
छन्नमायोधनं रेजे रक्ताश्रमिव शारदम् ॥ १३०
श्वानः काकाश्र गृश्राश्र दृका गोमायुमिः सह ।
प्रणेदुर्भक्ष्यमासाद्य विकृताश्र मृगद्दिजाः ॥ १३१
वर्जुर्वहृविधाश्रेव दिश्च सर्वासु मारुताः ।
दृश्यमानेषु रक्षःसु भृतेषु विनदत्सु च ॥ १३२
काश्रमानि च दामानि पताकाश्र महाधनाः ।

धूमायमाना दृश्यन्ते सहसा मारुतेरिताः ॥ १३३ श्वेतच्छत्रसहस्राणि सध्वजाश्च महारथाः । निनिकीर्णाः स्म दृश्यन्ते शतशोऽथ सहस्रशः । सपताकाश्च मातङ्गा दिशो जग्मः शरातुराः ॥ १३४ श्वत्रियाश्च मनुष्येन्द्र गदाशक्तिधनुर्धराः । समन्ततो व्यदृश्यन्त पतिता घरणीतले ॥ १३५ ततो मीष्मो महाराज दिव्यमस्मम्रदीरयन् ।

रथा). Ks. s D: सूयो (for सूमों). — ") Ks. s. s D: T: M सम्रचकायुध (K: "चक्रयुध; M: "चक्रायुग) ध्वजा:; B: T: G: s. s सम्रचक्रा रथध्वजा:; 'Ds सम्र चक्रयुग'

130 Ds om. 130; Gs om. 130° (cf. v. 1. 128, 127). K2 om. ( hapl.) 130-131. — ") K1 तद्र ताख; Dai सद्रशाख; Di मातंगाख; T1 G2. 4 तद्र ताख; (for तद्रशाख). K2. 5 D2. 5. 7 न्योघाणां. — ") Di M2 समुक्षिताः; T2 सुश्रुक्षितं (for समुक्षित्रस्). — ") D2. 5 M5 हिज्ञस् (for हज्ज्ञस्). T2 M कहें (for रेजे). — ") Dai अबि (for ह्व् ). K0 रक्षाआमिव; T2 रक्षाभूमिव. Di सादरं; T1 G M2 वांबरं (for हारदस्).

131 K2 Ds om. 131 (cf. v. l. 130, 128).

— ") Ko श्वानाः. K2. इ श्वानकंकाश्च; Dan श्वानकाकाश्च; D2 श्वानाः कंकाश्च. — ") G1. इ चळा; G2 थुको; M1-2. इ थुक- (for युका). — ") K5 प्रनेदुर्. ई1 K8 निह्यम्; Da D1. 2. इ G1-3 M अक्ष्म् (for अक्ष्यम्). — ") Dan Dnn विद्वताश्च; D8 विकृताश्च. Ko. 1. 5 D2 (orig.; m 25 in text) सुगध्वनाः (for "द्विजाः). T1 G M2 विनेद्वर्स्तुगपक्षिणः.

132 Ds om. 132° (cf. v. l. 128). — °) Ks नेतुर् (sio); Ks बसुर्; M1. s-s एवं (for बबुर्). Ts M1. s-s मयंकराश्चेव (for बहुविघा°). B1 विवतु-बंहुधाश्चेव; Dns बहुसिबंहुधा°. — °) Da1 मारुत:; Ds भारत (for मारुता:). — °) T1 Gs. 4 भूतले; Cs भूतेषु (as in text). K4 Bs. 4 च; Dns Ds. 7 [हु]ब; Ds [क्र]शि-; Ds Ts M1. s-s नि-(for वि-).

133 °) Ts कांचनामिव (for 'नि च). B1 नामानि (for दा'). — ') Da1 पातकाझ (for पताकाझ). Ds ध्वजोद्धता:; Ds महाध्वजा:; Ca 'धना: (as in text). Ks पदाताझ \* \* धनाे. — ') K1 मूमायमाना (for धू'). Ks Bs Da Dn1 D1-s. 5 M1 (sup. lin.).

2. 8. 5 वि(D2 स्थः; D8 स्था)भूषंती स्थर्द्यंत (K8: °ते; Da1 विरद्धंत); K4 B1. 8. 4 Dn2 D4. 6-8 भूय-माना स्थर्द्द्यंत; K5 स्थभूषंत स्थर्द्द्यंत (Sio); T1 G भूयमाना प्रदर्श्यंत; T2 M1. 4 विभून्वंतो स्थर्द्द्यंत.— K3 om. (hapl.) 1334-1344. — 4) M4 संहता; M5 सहता (for सहसा). K5 D2 मारुतेरिय (for मारुतेरिया:)

134 Ks om. 134 abe (cf. v. l. 133). — b) Dan सम्बद्ध . K1 महारथ: — °) D2.8 M4 विनिकीणी (for 'णी:). K1 स; K8 T2 M1-8.5 च (for स1). K1 D2.8 इस्पेत. K4 B Da Dn D1.4-8 T1 G विकीणी: सम(D1 चैव) इस्पेत. — d) T1 G तम्र तम्र (for सतकोऽथ). Dn1 पतिता घरणीतले. — After 134 d, M1.8 read 6. 113. 9 d, 17, while M4 reads 6. 113. 10 d, (om. 10 d, 11), 11 d, 17 d followed by 6. 112. 134 135, 468 136 6. 113. 1-8. — Dn1 om. 134 ; D1 reads 134 in marg. — e) Dan सपाताकाक्ष; T2 पताकाक्षेत्र (for सपताकाक्ष).

135 G1-8 om. 135<sup>ab</sup>. For sequence in M1. 8. 4 of. v. l. 134. Dr reads 135<sup>ab</sup> in marg. — a.) D1. महाराज (for मजुल्पेन्द्र). — b) K1 गदाशांकियन्वलाः (sio); Dai गदाशक्तियनुषेरः. — ed) K8. 4 B Da Dn D8-8 T3 M8. 5 च (K8 D8 स्थ-; T2 M2. 5 स्थ) स्ट्यंते; T1 G2-4 प्रह्म्यंत (for स्थह्म्यन्त). For 135<sup>cd</sup>, M1. 8. 4 subst.:

468\* समदृश्यन्त समरे घावमानाः समन्ततः । [ Ma ततस्ततः (for समन्ततः ).]

— After 135, T G read 6, 113, 9°-10<sup>b</sup> (om. 10°-11<sup>b</sup>; for 11°-15<sup>d</sup>, cf. v. 1, 124), 16, 17; M<sub>1</sub>, a read 6, 113, 9°-10<sup>b</sup> (om. 10°-11<sup>b</sup>), 11°-17<sup>d</sup>; M<sub>2</sub> reads 6, 113, 9°-10<sup>b</sup> (om. 10°-11<sup>b</sup>), 11°-13<sup>b</sup> (om. 13°-15<sup>b</sup>), 15°-17<sup>d</sup> followed by the repetition of 6, 112, 134°-135<sup>b</sup>, 468\*; M<sub>5</sub> reads 6, 113, 9°-10<sup>b</sup>

अभ्यधावत कौन्तेयं मिषतां सर्वधन्यनाम् ॥ १३६ तं शिखण्डी रणे यत्तमभ्यधावत दंशितः । संजहार ततो भीष्मस्तदस्रं पावकोपमम् ॥ १३७

एतसिनेन काले तु कौन्तेयः श्वेतवाहनः। निजन्ने तावकं सैन्यं मोहयित्वा पितामहम्॥ १३८

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥

## 993

# संजय उवाच । एवं व्युढेष्वनीकेषु भूयिष्ठमनुवर्तिषु ।

बह्मलोकपराः सर्वे समपद्यन्त भारत ॥ १ न ह्यनीकमनीकेन समसञ्जत संकुले ।

C. 6. 3516 E. 6. 118. 2

(om. 10°-11°), 11°-17° followed by the repetition of 6.112.134°-135°, 468\*, 136-6.113.1-8.

136 For sequence in T G and M MSS., of. v. l. 134, 135. — ") T1 G महाबाहुर् (for "राज). — Dn1 om. 136". — ") B2 दिव्यमंद्रम् (for "मस्तम्). M1 उदीरयत्. — ") K1 अभ्यक्षावंत; K5 D2 S "द्ववत (for "धावत). T1 G2 तान्सर्वान्; T2 G1-3 गांगेयो (for कौन्तेयं).

137 For sequence in T G and M MSS., cf. v. l.
134, 135. — ") K2 शिषंडी. K2.4 B Da Dn D1.4.
5.7 M4 यांतम्; D8 यातम्; T2 G2 यत्तः (for यत्तम्).
— ") Ko. 2 अभिवायत; K3 अम्यवतंत; K4.5 B D
G2 अम्यव्यतः; T2 M अभितुद्धाय (for अम्यवायत).
Ko. 2 S दंसितः; K1 वंसितः; B1 दंशितं (for "तः).
— ") K5 असंहतं (for संजहार). K3 D1-3.8 T1 G
M असंहर(G3 "रं)त्ततो भीष्मस् (G3 भीष्म); K4 B
D2 Dn D4.5.7.3 ततः समाहरजीष्मस्; T2 स जहार रणे
भीष्मस् — "") T2 तमकं. Ko. 2 M1.3-5 पायकोत्तमं
(for पायकोषमम्).

138 For sequence in T G and M MSS., cf. v. l. 134, 135. — ") Dn2 D1. v. s त्वरितः पांडवो राजन् — ") Dn2 D1. v. s मध्यमः (for कौन्तेयः). Ks. s D2. s सेतासः कृष्णसार्थिः — ") K1 निजडवे; Dn1 विजन्ने (for निजन्ने). — ") T1 G2. 1 मोद्ययित्वा (for मोद्द").

· Colophon . — Sub-parvan : Omitting sub-

parvan name, Ši Ko-2 Di mention only दशसयुद्धदिवस; Ks. s Ds दशमेहिन (Ds cont. युद्धे); Ks
भीव्मानिपातन; Bs Da Dni Ds दशमेहि (Bs cont.
भीव्मानिपातन); De दशमदिवस; Ms दशमेहिके— Adhy. name: T2 Mi-3.5 अर्जुनपराक्षम:— Adhy. no. (figures, words or both): Ks Dns
111; Das (see. m.) 75; De 112 (as in text);
Ti G 113; T2 Mi. s 114; Ms. 4 115; Ms 116.
— Śloka no.: Dni 63; Dn2 Ds. e 65; Dz 31.

#### 113

2 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. l. l. — ") K1 न हानेकम्; D8 (marg. sso. m.) तव्यनीकम् (for न हानीकम्). Da1 D1. s S अनीकेषु. Ks Ds न हानीकेन समरे. — ") Ks D2 T2 M2 समसजंत; T1 G1. 2. 4 "सज्यत (for "सजत). G1. 3 संयुगे (for संकुछ). — ") B1 D4. s. 3 रियनो; Dn2 रवा न

5. 6.3316 8. 6.118.2 8. 6.118.2 न रथा रिथिमिः सार्थं न पदाताः पदातिमिः ॥ २ अश्वा नाश्वेरयुध्यन्त न गजा गजयोधिमिः । महान्व्यतिकरो रौद्रः सेनयोः समपद्यत ॥ ३ नरनागरथेष्वेवं व्यवकीणेषु सर्वशः । श्वये तिसन्महारौद्रे निर्विशेषमजायत ॥ ४ ततः श्रल्यः कृपश्चेव चित्रसेनश्च भारत । दुःशासनो विकर्णश्च रथानास्थाय सत्वराः । पाण्डवानां रणे श्वरा ध्वजिनीं समकम्पयन ॥ ५

सा वध्यमाना समरे पाण्डसेना महात्मिनः । त्रातारं नाध्यगच्छद्वै मञ्जमानेव नौर्जले ॥ ६ यथा हि शैशिरः कालो गवां मर्माणि कुन्तति । तथा पाण्डसुतानां वै मीष्मो मर्माण्यकुन्तत् ॥ ७ अतीव तव सैन्यस्य पार्थेन च महात्मना । नगुमेधप्रतीकाशाः पातिता बहुधा गजाः ॥ ८ मृद्यमानाश्र दश्यन्ते पार्थेन नरपृथपाः । इषुभिस्ताङ्यमानाश्र नाराचैश्र सहस्रशः ॥ ९

(by transp.); D1 न रथान्. Ks रथिन: (for रथिन्छ). — <sup>6</sup>) K1 om. पदाता:. 'K3 B4 Dn2 D4.6.8 पा(K3 D8 प)दाताआ; K5 D2 पत्तयक्ष; B1 D1 पादाता न; B3 T1 न पादाता:; D1 पादाताआ: (for न पदाता:).

3 For sequence in D<sub>1</sub> T G and M MSS., cf. v. l. l. — \*) Ś1 Ko-s Ds T Gs M1. s. s अधानधेर्; Ks अधा अधेर्; Dn2 Ds. v. s \*आसेर्(Ds \*चामे); D2 स्था रथेर् (for अधा नाभेर्). Ds अधु (for अधु ). G1-3 अधानों चैन युज्यं(G2 \*घं)ते. — \*) Ks नागआ; Ks. s गजाम-; Ks Bs D1. 2 M2 गजा न (by transp.); B1 Dn2 Ds. c-8 गजा(B1 \*जां)आ. — After 3°, Ks. s B D (except D1-s) ins.:

469\* उन्मत्तवन्महाराज युष्यन्ते तत्र भारत ।
— D1 om. 3°-4<sup>d</sup>. — °) K1. 3 D2. 1 T2 G2 महा-व्यतिकरो

4 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. l. l. — ") Ś1 Ko-2 [ए]च (for [ए]चं). K4 B Da Dn D4. 5. 1. 8 नरनागगणेट्येंचं (K4 D4 'च); K5 D2 S 'रयायेषु; D3 'गणेश्चेंचं. — ') Ko. 1 ड्यवली-नेषु; K5 ट्यायेषु; K5 विनिकीणेषु; K5 B1 D5 T1 वि(K5 प्र)कीणेषु च; D2 प्रविकीणेषु; D3 ड्यपकीणेषु. — ") T2 G1-8 M क्षयस; T1 G6 क्षयं (for क्षये). D3 सहायोरे; T2 M1-8. 5 सहारोद्रो (for महारोद्रे). — ") K5 D2 विशेष: समजायत; T G निर्विशेष: समजायत;

5 For sequence in D<sub>1</sub> T G and M MSS., cf. v. l. l. — \*) D<sub>5</sub> शस्य-(for शस्य:). — \*) D<sub>1</sub> सारिष; D<sub>5</sub> शीर्थवान् (for आरत). — \*) D<sub>1</sub> रथा-सारिष; D<sub>5</sub> शीर्थवान् (for आरत). — \*) D<sub>1</sub> रथा-सारकारा. K<sub>5</sub>. s B D<sub>12</sub> D<sub>5</sub>. s. v M<sub>4</sub> आस्वरान्; K<sub>5</sub> D<sub>5</sub>. s M<sub>1</sub>-s. s आरत (D<sub>5</sub> \*त:); D<sub>6</sub> D<sub>11</sub> D<sub>1. 5</sub> Ca भासुरान्; Ds भास्करान्; T G दंसिताः (Ts \*तः) (for सत्वराः). — \*) Ds Dn: Ds बोधा (for झूरा).

6 For sequence in D1 T G and M MSS., of. v. l. l. — °) K2 नाधगच्छध्वे (sic); K2. s नाध्य (K5 "धि)गच्छंत; D1. c T1 "गच्छन्वे; D2 नाधिगच्छंती; G2 नाध गच्छंद्वे; G3 नाधि"; M नास्य (for नाध्यगच्छंद्वे). K4 B Da Dn D2. 5. 7. 8 आस्यते बहुधा राजन् (D21 राज). — °) K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 राज्य राजन् (D21 राज). — °) K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 मास्तेने (D21 राज). — °).

7 For sequence in D1 T G and M MSS., of. v.l. 1. — ") G4 [अ] जि (for हि). Ko Dan सशिर:; Ks B2 D6 T1 G2.4 शिशिर: (for शैशिर:). D6 M4 काले (for काले). — b) Ks कमाणि (for मर्माणि). — K2.8 D2 om. (hapl.) 7<sup>65</sup>. — ") D1.8 च (for है). — ") D21 मर्मानि (for "णि). K2 D8 T2 कुंतत; K4 B1.2.4 D22 D1.4.6-8 M1-3.5 कुंतति (for [अ]कुन्तत). — T1 G1.2.4 ins. after 7:

470° सोमकाः स्अयैः सार्धं सर्वे ते युद्धुर्मदाः । — After the above, G1. s repeat 17°d.

8 For sequence in D1 T G and M MSS.; of. v.l.l. — ") K3-5 B Da Dn1 D1.2.5.6 G1 त्येवर (for अतीव). — ") D3 सु (for अ). — ") K0 नाग"; K2.4 B D (except D1-3.6) G1 M5 (inf. lin.) नव (for नग"). — ") Ś1 K0-2 Da1 M4 पतिता; K8.5 D2 मर्दिता (for पातिता). — After 8, D2 reads 10<sup>ed</sup>, repeating it in its proper place.

9 T G M1-s. s om. 9<sup>ab</sup>; M4 om. 9. — •) D स्थमाणाश्च रहवंते — <sup>b</sup>) K5 B1 D2 Dn1 D1-2. s. s रथ<sup>°</sup>; D6 कुरु<sup>°</sup> (for नर<sup>°</sup>). — T G M2. s read पेतुरार्तस्वरं कृत्वा तत्र तत्र महागजाः ।
आबद्धाभरणैः कायैर्निहतानां महात्मनाम् ॥ १०
छन्नमायोधनं रेजे शिरोमिश्र सकुण्डलैः ।
तिसन्नितमहामीमे राजन्वीरवरक्षये ।
मीष्मे च युधि विकान्ते पाण्डवे च धनंजये ॥ ११
ते पराकान्तमालोक्य राजन्युधि पितामहम् ।
न न्यवर्तन्त कौरच्या ब्रह्मलोकपुरस्कृताः ॥ १२
इच्छन्तो निधनं युद्धे स्वर्गं कृत्वा परायणम् ।

9°-10° after 6. 112. 135. — °) Ds इक्षुमिस् (for इप्रमिस्). Dal ताड्यमानैश्च. — °) Ds नराश्चेष (for नाराचेश्च).

10 For sequence in D1 T G and M MSS., of. v. l. l. — \* b) K1 'स्वनं (for 'स्वरं). K4 B1. s. 4 Dn2 D2. v. 8 घोरं कृत्वा (for कृत्वा तन्न). K1 महा-गडाः — T G M om. 10°-11°. — \*) K4 B D (except D1-s) आनज्ञां (for आवज्ञां). D2. s. s कार्येर् (for कार्येर्). K1 आजुधाः वरणेः कार्ये (sic). — \*) D4 निहितानां (for निहं). D1 महासुधे; D2 धतात्मनां. Si K0-2 निकृते(K0 'से) निहतात्मनां.

11 For sequence in D1, cf. v. l. 1. T G M om. 11<sup>ab</sup> (cf. v. l. 10). — a) Kb Db जिल्लस् (for जलस्). Ca लायोधनं (as in text). Ks राजन्; Ds जले (for रेजे). — b) B1 चारकुंडले:; Db च समंडले: (for च सकुण्डले:). — T1 G read 11°-15<sup>d</sup> after 6. 112. 124; T2, after 6. 112. 124<sup>est</sup>. — e) Kb B2-4 Da Dn D4-7 M4 प्व; D8 पूर्व (for जाति). K2 जीसो; Ks D2 चोरे; Kb B Da Dn D4-8 राज (for जीसे). — d) Kb B Da Dn D4-8 महा (for राजन्). G2 राजवर्ष वरक्षये. — Da Db om. (hapl.) 11°-13°; Dn1 om. 11°-13°. — e) D1 निःकांते (for विकान्ते). T3 G1-3 M2.5 जीवमं प्रति परा (M2 क्रा) क्रांता: (T2 क्तः). — f) K2 पांडवेव; B4 पांडवेथे (for पाण्डवे च). T2 G1-3 M2.5 पांडवा: सह संजये:

12 For sequence in D1 T G and M MSS., of. v. l. 1. Da Dn1 Ds om. 12 (cf. v. l. 11). — ") Ks. s D2 तं (for ते). Ks पराक्रांतिस् — ") T2 G1-8 M अधि राजन् (by transp.). — ") K2 नश्चित्तेत; Ks M नास्य"; K4 B Dn2 D4-8 सम्य"; K5 T2 G2 नान्यवर्तत; D2 संन्यवर्तत. K8-5 B Dn2

पाण्डवानम्यवर्तन्त तसिन्वीरवरक्षये ॥ १३ पाण्डवापि महाराज स्मरन्तो विविधान्बहुन् । क्षेत्रान्कतान्सपुत्रेण त्वया पूर्वं नराधिप ॥ १४ मयं त्यवत्वा रणे ग्रूरा ब्रह्मलोकपुरस्कृताः । तावकांस्तव पुत्रांश्र योधयन्ति स्म इष्टवत् ॥ १५ सेनापतिस्तु समरे प्राह सेनां महारथः । अभिद्रवत गाङ्गेयं सोमकाः सञ्जयैः सह ॥ १६ सेनापतिवचः श्रुत्वा सोमकाः सह सञ्जयैः ।

C. 6. 5532 B. 6. 118, 18

D2-4.6-8 T2 G1-3 M ते पुत्रा; D1 कौरव्य (for कौरव्य) · - d) = 15°. Dn2 D4.6-8 सर्वे (D4.7.8 सर्व-) सैन्यपुरस्कृताः

13 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. l. 1. Da D5 om. 13; Dn1 om. 13<sup>cb</sup> (cf. v. l. 11). D1 om. (hapl.) 13<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>. — b) T2 G1-3 M स्वर्गकोकपरायणाः — M2 om. 13<sup>c</sup>-15<sup>b</sup>. — d) T2 G1-8 M1. ३-5 ताबका युद्धमेदाः — For 13<sup>cd</sup>, D2 subst.:

471\* पाण्डवानां ययुः सेनामात्मनो जयगृद्धिनः ।

14 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. l. 1. D1 M2 om. 14 (cf. v. l. 13). — 6) S1 Ko-2 T2 G1-3 M1.8-5 च (for [朝]印). — 6) D6 च-; D8 T2 및-(for ਦ-).

15 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. l. 1. D1 M2 om. 15<sup>ab</sup> (cf. v. l. 13). — °)
D8 महाराज (for रणे शूरा). — b) = 12<sup>d</sup>. K4 B
D (except D2. 3; D1 om.) जहालोकाय तरपराः; T2
G1-8 M1. 8-5 स्वगंलोकपुरस्कृताः Ga cites जहालोकायः
— °) K2 पुत्राक्ष (for पुत्रांक्ष). K4 B1-8 Da Dn1
D5 समर्थवसमापना; D1 M1-2. 5 तावकास्तव (D1 का
पांहु-) पुत्राक्ष. — d) K2. 5 D2 योधयानाः (for बन्ति).
K8. 5 B2. 4 D (except D21 Dn1) S q- (for सा).

16 For sequence in D1 T G and M MSS., of. v. l. 1. — °) Bs M1-8.5 च (for सु). — °) Ks Da1 Gs महारथा:; D1 नराधिए (for महारथ:). — É1 om. (hapl.) 16°-17°. — °) Ks. 5 सम्य (for सि"). — ं ) Ko-8.5 D2 किं सु(K1 सु)तेन व:; D1 सह संजये:; M किं दुतेन व: (M4 विलंबना) (for सुआये: सह). D8 सोमका सहसंजया:; T2 सोमको किं चिरेण व:; G1-8 सैनिका: किं कृतेन व:

C. 6. 3333 B. 6. 118.19 K. 6. 118.19 अम्यद्रवन्त गाङ्गेयं शस्त्रदृष्ट्या समन्ततः ॥ १७ वष्यमानस्ततो राजन्यिता शांतनवस्तव । अमर्षवश्चमापन्नो योधयामास सृद्धयान् ॥ १८ तस्य कीर्तिमतस्तात पुरा रामेण धीमता । संप्रदत्तास्तशिक्षा वै परानीकविनाशिनी ॥ १९ स तां शिक्षामधिष्ठाय कृत्वा परवरुश्वयम् । अहन्यहिन पार्थानां दृद्धः कुरुपितामहः । भीष्मो दृश्च सहस्राणि जधान परवीरहा ॥ २०

तिसंस्तु दिवसे प्राप्ते दशमे भरतर्षम ।

मीष्मेणैकेन मत्स्रेषु पाञ्चालेषु च संयुगे ।

गजाश्वममितं हत्वा हताः सप्त महारथाः ॥ २१

हत्वा पञ्च सहस्राणि रथिनां प्रिपतामहः ।

नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुर्दश्च ॥ २२

तथा दन्तिसहस्रं च ह्यानामयुतं पुनः ।

शिक्षाबलेन निहतं पित्रा तव विशां पते ॥ २३

ततः सर्वमहीपानां क्षोभियत्वा वरूथिनीम् ।

17 For sequence in D1 T G and M MSS., cf. v. 1. 1. Ś1 om. 17ab (cf. v. 1. 16). — ") Ko. 1 सेनापतेर् (for "पति.). — ") K1 B5-4 Da Dn D4-3 संजयाक्ष ते; K3 सहसंजयाः; B1 संजयेः सह. — ") Ś1 Dn2 क्षाभिद्वयंतः; K0 क्षस्यवर्ततः; K3 Da1 D8.3 क्षस्य(D6 "भि)द्रवत (for अस्यव्यवन्त). — ") K1. 8.5 D (except D1. 8.4) T2 हार्"; T1 G4 अख" (for क्षस्य). K2.5 D.6 प्रंतप (K2.5 "पाः); Dn3 D4. v. 8. समाहताः (D1 "तः) (for समन्ततः). — After 17, M2.5 repeat, while M4 reads 6. 112. 134-135°, followed by 468\*, 6. 112. 136-6. 113. 8.

18 For sequence in D1, of. v. l. 1. — ") K2. G3 व्यवसानास. — ") T1 G देववतस् (for शांत-नवस्). — ") K2 "वसम् (for "वशम्). — ") Š1 Ko-2 सोमकान् (for सुअवान्).

19 For sequence in D1, of. v. l. 1. — °) K3 D2.8 या (D2 या:) प्रदत्ता (for संप्र°). K5 D2 [अ]. खशिष्या थे; Da1 Dn1 (before corr.) [अ]आशिक्षाये (Dn1 by corr. °क्षा या). T1 G2.5 सम्बग् दत्ता (G2 कृता) शकशिक्षा; T2 G1.8 M सम्बन्धवृत्ताकशिक्षा:
— 6) K2 B1.2 Da Dn D2.5.7.8 °विनाशनी (Da2 [before corr.] °शिनी as in text).

20 For sequence in D1, cf. v. l. l. — ") Ks. s
Ds शिल्याम्; S विद्याम् (for शिक्षाम्). — ") Ks. s
Ds चक्के; K4 B Da Dn D4-8 S कुर्वन् (M4 कुर्वे)
(for कृत्वा). Ks. s D2 कुर्वकक्ष्मणं; D1 प्रमुक्क्षणं.
— D2 om. 20<sup>claf</sup>. — ") B1 शहन्यवहीत् (for शहन्यहिति). — D1 om. (hapl.) 20<sup>d</sup>-24<sup>d</sup>. — ") S1
Ko-2. s D3 G2 कुर्वृद्धः; M1-8. s मीच्मा कुर्- (for
बृद्धः कुर्-). — K2 om. (hapl.) 20<sup>d</sup>-22<sup>d</sup>. — ") Ça
प्रविरह्म (as in text).

21 K2 D1 om. 21 (cf. v. l. 20). — ab) B1 Da Dn1 Ds. s च (for तु). K2. s B D (except D2. 3; D1 om.) S (except T2) transp. दिवसे and दशमे. — b) S1 Da1 Dn1 (before corr.) Ds Ms मिन्मेंकेन; T1 G एको मीन्मों हि. D3 T1 G4 M1-8. s मारखेपु. — b) K4 B D1 पंचालेपु; D5 पांचाल्येपु (for पाज्ञालेपु). — b) K5 गाजांश्च; T2 M1-2. s गाजाश्चान् (for श्वम्). S1 K0. 1. s D2 अयुतं; D8 क्षतिनं (sio); S चामितं (T2 M2 तान्) (for अमितं). — b) K3 हताः समशता रथाः; K5 D2 हताः परशता रथाः; S हताः समशता रथाः;

22 K2 om. 22<sup>ab</sup>; D1 om. 22 (of. v. l. 20).
— a) Ko. 1 कुत्वा (for हत्वा). — b) K4 B D (except D2; D1 om.) S (except G3) रथानां (for रियनां). S प्रथिवीपते (for प्रियतामहः). — ') Š1
Ko-2 श्रूराणां (for नराणां). T1 G2. 4 [अ]युतं; T2
G1. 8 M तथा (for महा-). Da1 महास्वाणि (for महायुद्धे). D3 पदातीनां तथा युद्धे, — d) Da1 om.
सहस्वाणि.

23 D1 om. 23 (of. v. 1. 20). — •) K4 B1. 2. 4
Dn2 D4. 7. 8 दंतिनां च (B2. 4 घट्ट) सहस्राणि; B2 D2
Dn1 D5 दशहास्तिसहस्रं च. — •) G1. 8 यानानाम् (for हयानाम्). K5 D2 तथा (for पुन:). — •) K5 D2
शिष्याबळेन; T1 G शिक्षावशेन. K0. 2 D21 D8
निहता; K8. 5 D2 T G न्यह(K8 निह-; G2 स ह)नत्;
D1 निहितं (for निहतं). — •) K5 D22 D2. 5 T G.
M2 पिता (for पित्रा).

24 For sequence in D1, cf. v. l. 1. D1 om. 24 (cf. v. l. 20). — ") Ko ततः सर्वमहीपाछानां (hypermetric); S ततः सर्वान्महीपाछान् — ") K1. 4 B Dns D4. 6-8 क्षप (for क्षोभ"). T G विशा पते; M महीपते (Ms 'ते:) (for वरूथिनीस्). — ") Ts

विरादस त्रियो आता शतानीको निपातितः ॥ २४ शतानीकं च समरे हत्वा मीष्मः प्रतापवान् । सहस्राणि महाराज राज्ञां मह्नैन्यपातयत् ॥ २५ ये च केचन पार्थानाममियाता धनंजयम् । राजानो मीष्ममासाद्य गतास्ते यमसादनम् ॥ २६ एवं दश्च दिश्चो मीष्मः शरजालैः समन्ततः । अतीत्य सेनां पार्थानामवतस्थे चमुमुखे ॥ २७ स कृत्वा सुमहत्कर्म तिस्यन्यै दश्मेऽहिन । सेनयोरन्तरे तिष्ठनप्रगृहीतश्चरासनः ॥ २८

न चैनं पार्थिवा राजञ्जोकः केचिनिरीक्षित्यम् ।
मध्यं प्राप्तं यथा प्रीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि ॥ २९
यथा दैत्यचम् अकस्तापयामास संयुगे ।
तथा मीष्मः पाण्डवेयांस्तापयामास मारत ॥ ३०
तथा च तं पराक्रान्तमालोक्य मधुसद्दनः ।
उवाच देवकीपुत्रः प्रीयमाणो धनंजयम् ॥ ३१
एष् शांतनवो मीष्मः सेनयोरन्तरे स्थितः ।
नानिहत्य बलादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३२
यत्तः संस्तम्भयस्यैनं यत्रैषा मिद्यते चमुः ।

C. 6. 3849 B. 6. 118. 36 K. 6. 118. 34

प्रियं पुत्र (for प्रियो ज्ञाता). — d) K1 निपातिताः . Da Dn1 Ds T2 ज्ञातानीकस(T2 °कं स्य)पातयत् .

25 For sequence in D1, of. v. l. l. — " > D1 श्वातानीकं तु; Ms. s "नीकेन. — " > D1 महाराज्ञां (for राजा). — " > D1 महोराज्ञां (for राजां महोर्). K3.4 B D अपातयत्; K5 G8 नि(K5 न्य)पातयन् (for न्यपातयत्). — After 25, K4 B1.2.4 Da Dn1 D5 M4 ins.:

472\* उद्विप्ताः समरे योधा विश्वोशन्ति धनंजय । [B2 नहवो (for समरे ). Da Dni Ds धनंजयं.]

26 For sequence in D1, cf. v. l. l. \$1 Ko. 1 om. 26<sup>ab</sup>. — a) Ds T2 केन च (for केचन). S पंड्नास् (for पार्थानास्). — b) Ks. 5 D1-s अनुयाता; D5 अभिमानो; S अन्वरी(T1 'ते-; T2 'शी)युर् (for अभियाता). — d) Ds त (for ते).

27 °) Ti G किरन्; Ta चरन् (for एवं). — °)
Ta M सैन्यं (for सेनां).

28 After 28ab, Tr Ga (both in marg.) ins.:

473\* यानायवाभ्यां ग्राचिश्चक्रयोगे स्रातानतता इव वाणसंघाः ।

> भीष्मस्य चापच्युतबाणसंघैः पार्थस्य सेना कृशतामवाप ।

— °) Dai Ds Co अंतरं; Ts Gi.s अंतरा (for अन्तरे). Dns Gi [s]तिष्टत्; Ds (marg. sec. m. as in text) विष्टः.

29 °) Ks. 5 Ds क्षत्रियाः (for पार्थिवा). Ko-4 B Da Dn Ds. 4-3 केचित्; Dt. 8 सर्वे; S तन्न (for राजम्). — ) Ko-2 Dt. 8 शेक् राजन्; Ks. 5 Dt. 6 शेकुराजो; K. B Da Dni Da. 7. 8 शका राजन्; Dna रणे शका; D4 राजन्केचिन्; Ti G केचिंच्छेकुर; M4 शेकुर्सींदमं (for शोकुः केचिन्). — K5 om. 29°—49°. — °) K5 Dn2 D4. 8 मध्य-; K8 D1. 2 मध्ये (for सध्यं). Ti प्राप्ते (for प्राप्तं). K1 om. (hapl.) from यथा (in °) up to दिवि (in d). Dn2 सींदमं; D8 सी( marg. seo. 78. भी) दम; T2 श्रीदमं; M दीशं (for श्रीदमे). — d) S1 पतंतं; K3 तपतं; D5 पततं (for तपन्तं). Dai दिवं; T1 G2. 4 यथा; G1. 3 जना: (for दिवि).

30 Ks om. 30 (cf. v. l. 29). — °) Ko. 1 चक्कस; S स्कंदस (for शकस). Ks अमे दैसचमु चक्कस (corrupt). — °) Ko ततः (for तथा). धा Ko-2 शितेबाणिस; Da Dni Ds पांडवानां; S पांडुसेनां (for पाण्डवेयांस). — °) T2 पातवासास (for तापयां). G2 वाडयामास संयुगे.

31 Ks om. 31 (of. v. 1. 29). — ) Ks B1-s. Das Dri D1. s. v. s तथा चैनं; Bs सरीवैनं; Das तथाचेनं; Ds तथाचेनं; Ds परि- फ्रांतम्; Ko-s परिक्रांतम्. — ) श्र Ko. s प्री(Ks प्रि)यमानो; D1. s Ts G1 Ms. s प्रियमाणो. Das चनंजय (for "जयम्).

32 Ks om. 32 (cf. v. 1. 29). Before 32, De ins. अक्रिका उनाच. — \*) S प्कः (for प्ष). — \*) Tr G अंतरा (for अन्तरे). — \*) K2 नानाहल; K8 D2.4 T G M4 तं निहला; K4 B Da Dn Ds. 7. 8 सं(Dal स)निहल (for नानिहला). Dr घातवस्त बळादेव.

33 Ks om. 33 (cf. v. l. 29). — \*) K1. इ ब्रह्म ; K4 B Dns. Di. v. इ ब्रह्म ्यु; Da Dni Ds रणाद; Ds ततः; T2 यसं (for यसः). Ko संसंवयस्तिन; K1. C.6. 3750 B.6. 116 36 न हि मीष्मश्ररानन्यः सोद्धग्रत्सहते विमो ॥ ३३ ततस्तसिन्थणे राजंश्रोदितो वानरघ्नजः । सघ्नजं सरथं साथं मीष्ममन्तर्दधे शरैः ॥ ३४ स चापि कुरुष्ठ्रष्ट्यानामृषमः पाण्डवेरितान् । श्ररत्नातैः श्ररत्नातान्वहुषा विदुधाव तान् ॥ ३५ तेन पाश्चालराजश्र धृष्टकेतुश्र वीर्यवान् । पाण्डवो मीमसेनश्र धृष्टद्यम्रश्र पार्षतः ॥ ३६ यमौ च चेकितानश्र केकयाः पश्च चैव ह । सात्यिकश्र महाराज सौमद्रोऽश्र घटोत्कचः ॥ ३७

द्रौपदेयाः शिखण्डी च कुन्तिभोजश्च वीर्यवान् ।

सुशर्मा च विरादश्च पाण्डवेया महावलाः ॥ ३८

एते चान्ये च बहवः पीडिता मीष्मसायकैः ।

सम्रुख्ताः फल्युनेन निमग्नाः शोकसागरे ॥ ३९

ततः शिखण्डी वेगेन प्रगृद्ध परमायुधम् ।

मीष्ममेवामिदुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४०

ततोऽस्यानुचरान्हत्वा सर्वात्रणविभागवित् ।

मीष्ममेवामिदुद्राव वीमत्सुरपराजितः ॥ ४१

सात्यिकश्चेकितानश्च षृष्टद्युम्नश्च पार्षतः ।

संसंभयत्त्रेया; Ks संसाभयस्त्रेनं; Ts संभयत्र्रेवनं; M1.

5-5 संसंभयस्त्रेनं. — b) K1 om. यत्रैया. Ko यत्रेषा.

Dai चस्ं; Das Ds चस्. Ds संनिवार्य महास्थान्;

S यत्रेषो(Ts 'त्रेवा:; M1.8 'त्रेषो) अपे(Ts स्रे) ति ते

चस्ं. — b) Si Ko-s न हि भीष्मसमो नान्यः. — b)

Di चिरं; Ds [s]भिमो; S पुमान् (for विभो).

34 Ks om. 34 (cf. v. l. 29). Before 34, Ds ins. संजय उवाच - - \*) Si Ko. 2 तसिंसतः (by transp.); T2 तेन तसिन्. Da Ds क्षये; M4 एणे (for क्षणे). D1 तसिंसत्त तरक्षणे राजन्. - \*) K2 चोदिते; Dan खेलादिता (sic); D1 नोदितो (for चोदितो). - \*) S सर्थ सच्दर्ज (by transp.). K1 om. सार्थ. Si (sup. lin. as in text) Ti Gs चार्थ; T2 वार्ड (for सार्थ).

35 Ks om, 35 (of. v. l. 29). — °) T: स्वापः;

Ms न चापि (for स चापि). — °) Dnı पांडवो वली;

T: पांडवेरितः. — Dnı om. (hapl.) 35°-36°. — °)

Daı दारे दृते शरवृतां (sic); M1-s. s शरवातान्यरवातेर् (by transp.). — °) Sı Ko-a विप्रधावतां; Ks

D: s. c. s विद्वा( Ds °धा)र तान्; B: विद्वाव तान्;

Dı चिन्छिरे शरैः; T: विद्यता वधान्; G: विदुधूप तान् (sic); G: विदुधास तान्; M1-s. s विद्धे च तान् (for विदुधाव तान्). B1. s Da D: चिन्छेद बहुधा च (B1 Dai च) तान्.

36 Ks om. 36 (cf. v. l. 29). Dni om. 36<sup>ab</sup> (cf. v. l. 35). Ds om. 36<sup>a</sup>-45<sup>b</sup>; Ds om. (hapl.) 36<sup>ab</sup>. — <sup>a</sup>) Ks. 4 B Da Dns Ds. 6-8 Ti G ततः; Ts M तेषां (for तेन). Ks Bi Da Ds. 6-8 पंचाल (for पाञ्चाल). Ms तु (for च). — Gs om. (hapl.) 36<sup>bo</sup>. — <sup>b</sup>) Gs Mi-s. 6 प्रमुख्य (for

\*केतुश्च ). G: पार्षतः (for वीर्यवान् ). — ") M1-8. 5 धष्टकेतुश्च वीर्यवान् ( = ").

37 Ks Ds om. 37 (cf. v.l. 29, 36). — b)
Ks. 8 Bl. 3 कैंकया: D (except Ds. 1; Ds om.)
कैंकेया: (for केंक्या: ). Bl पांडवै: सह; Ds पंचिम:
सह (for पञ्च चैंव ह). Ks Dl दि (for ह). S
सात्मिक्ष महारथ: — est ) Bl सु (for च). Ks B
D (except Dl; Ds om.) महाबाहु: (for 'राज).
Ks Dl. 6 8 सोमज्ञ (for 'द्रोडथ). S सोमज्ञ रियनां
लेखे राक्षसञ्च घटोत्कच:

38 Ks D2 om. 38 (of. v. l. 29, 36). — b) Ks Ds कुंती' (for कुन्ति'). — ') Ds पुरुजिय; Dr. s सुधर्मा च (for सुशर्मा च). 8 विराटश्च महाराज") Ks पांडवाश्च (for पाण्डवेया). 8 च सर्वेश: (for महाबला:). Si Ko. 1 पांडवेन महाराना (K1 न:).

39 K. D. om. 39 (cf. v. l. 29, 36). — \*)
Т. प्ते च बहवो राजन् • — \*) ८ निकृत्ता (for पीडिता).
К. В. भीष्मशायकै: • • \*) ८ समुद्धतः; Dni समुत्थिताः; ८ \*दूताः Ca \*द्धताः (as in text). К.В Das Dn D1. г. 6-8 फाल्गुनेन; ८ महाराज (for फल्गुनेन). — \*) К. सखसागरे (for शोक \*).

40 Ks D2 om. 40 (cf. v. l. 29, 36). ई। Ko-2 om. (hapl.) 40°-415. — d) D4-6. 8 दक्षमाण: (D4 °णा:) (for रङ्गमाण:).

41 Ks Ds om. 41; Si Ko-s om. 41° (of. v. 1. 29, 36, 40). — ") Ks ततोष्यानंतरं गत्वा; Ds. 6 M ततोस्या(Ds ततः सो) तुर्यं गत्वा; Ti G ततोस्य तुरगान्हस्वा; Ts तथास्य तु रथं गत्वा. — ") Ks 8 सर्वातर"; Ds. 6 सर्वयुद्ध (for सर्वाज्ञण"). — ") Ks

विराटो द्वपदश्चेव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।
दुद्ववुर्भीक्ममेवाजौ रिक्षता दृढधन्वना ॥ ४२
अभिमन्युश्च समरे द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः ।
दुद्ववुः समरे मीष्मं समुद्यतमहायुधाः ॥ ४२
ते सर्वे दृढधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः ।
वहुधा मीष्ममानर्छन्मार्गणैः कृतमार्गणाः ॥ ४४
विध्य तान्वाणगणान्ये मुक्ताः पार्थिवोक्तमैः ।
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम् ।
कृत्वा शरविधातं च क्रीडिमिव पितामहः ॥ ४५
नाभिसंधत्त पाश्चाल्यं स्मयमानो मुहुर्मुहुः ।

स्नीत्वं तस्यातुसंस्यत्यं मीष्मो बाणाञ्चिखण्डिनः ।
जघान द्वपदानीके रथान्सप्त महारथः ॥ ४६
ततः किलकिलाशब्दः क्षणेन समपद्यत ।
मत्स्यपाश्चालचेदीनां तमेकमिभघावताम् ॥ ४७
ते वराश्वरथवातैर्वारणैः सपदातिभिः ।
तमेकं छादयामासुर्भेघा इव दिवाकरम् ।
मीष्मं भागीरथीपुत्रं प्रतपन्तं रणे रिपून् ॥ ४८
ततस्तस्य च तेषां च युद्धे देवासुरोपमे ।
किरीटी भीष्ममानर्छत्पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् ॥ ४९ हिंदिनिः

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३॥

Ds विमत्सुर्. 🖄 Ko वीमत्सुक्षापराजितः; Ks वीम-स्तव पराजितः

42 Ks Ds om. 42 (cf. v. 1. 29, 36). — b)
B1 इष्टकेतुझ (for "धुस्तझ). — d) T1 Gs "पुन्नो
(for "पुन्नो). S युधिहर: (for च पाण्डवो). — ")
T2 दुद्राव (for दुदुवुर्). Gs सीमम् (for सीडमम्).
— ") Ko. s B1-s Da Da D1. s. s. s T G M3 "धन्वना
(for "धन्वना).

43 Ks Ds om. 43 (cf. v. 1. 29, 36). — °) 8 ददशु: (for दुबुद्धः). — °) Ks Ms °महायुर्धः, T G M1. 8-5 °ददायुर्धे (for 'महायुधाः).

44 Ks Ds om. 44 (cf. v. 1. 29, 36). Gs om. 44°. — ") Ks सर्वे ते (by transp.): Ts इड़ घन्यानं. — ') Śi Ki. s प्रहायिनः (Ki 'न) (for [अ]-प्रहायिनः). — ') Ds च्यार्थं (for बहुधा). Ki-4 B D (except Ds; Ds om.) आनर्छुर; Ts Ms 'छै (for आन्म्हेन्). "— ') Ks. 4 B Dni Di. 4. v. s सत्तमार्गणैः; Da Dns Ds Ca. o कृतमार्गणैः; Ts सर्वमार्गणैः; M सर्वमर्मगैः.

45 Ks om. 45; Ds om. 45° (cf. v. l. 29, 36). — ") Ko. 1 बल (for बाण). — ") Śi Ko-a बेयु ते पार्थिवोत्तमाः. — ") Ts वरूथिनी (for "निस्). — ") K4 Bs-4 Dns Ds. 6-8 Ms चके (for कृत्वा). Ks "विकांतं (for "विवातं). — ") Dai Ds पितामद्दं; T G Mi-s. 5 महारथः (G "रथान्) (for पितामद्दः).

46 Ks om. 46 ( of. v. l. 29 ). — \* ) Ds नास्य

संघत्त; Tr Gs न हि संघत्त; M नामिसपैत (for नामिसंघत्त ). Ks. s B Da Dn Ds. s. s-s Gr-s पांचाल्ये; Dr पांचालं (for पाञ्चाल्ये). Ds समधत्त न पांचाल्ये; Ds नामिसंघत्य पांचाल्ये — ") Ks क्षितं. Ks Dr. s तस्य तु संस्मृतः Tr G M च समजु (for तस्यानुसं). Ts कीत्व तं चास्मनुस्मृत्य (corrupt). — ") S मीष्मसञ्ज (for भीषमी बाणाञ्च). Si Ks Dns Ds. s. v. s शिखंदिने; Ks Ts Gs "नं; Ks B Da Dnr Ds. s "नि (for "नः). — ") Dr निजन्ने (for ज्ञ्चान्). Ko. s द्वीपदानीके — ") Kr Das Ds Ts रथा (Das "थाः); Dr वीरान् (for स्थान्). Dr महारथान्; Ms "स्थाः (for "सः).

47 Ks om, 47 (cf. v. l. 29). — ") T G Ms. 6. 8 किलिकिल।" (for किलिकिल।"). — ") K1 समप्रवरे; K4 Bs. 4 D (except Ds. 8. 6) "सूचदा; S "जायत (for "प्रवत). — ") S मध्ये (for मस्स्र-). Ś1 Ks D2 -पंचाल"; G3 -पांचाल्य" (for -पाञ्चाल"). — ") T2 तस्मेकमिन"; M1-8. 6 तमेनमञ्ज".

48 Ks om. 48 (cf. v. 1. 29). — \*) Ks. 4 Bs. 4
D T1 G1. 2. 4 M1—4 ते नराश्वरथ"; B1 ते नराश्वनर";
B8 तेन साग्वरथ"; T2 ते नराश्व रथ"; G3 ते रथा
सनर"; M5 ते नराश्वरर - \*) B1 Dn2 D1. 4. 6—6
सार्गणैः (for वारणैः). K2. 4 B D S च (for स-).
K4 B2—4 Da Dn D1—8 प्रतेष (Da1 "ए:); B1 सर्मततः; D3 प्रताकिसिः (for प्रदाविसिः). — \*) Ko. 2
तमेनाच्छाद". — \*) K2 प्रपतंत (for प्रवपन्तं).

49 Ks om. 49ab (of. v. 1. 29). — a) Ds om.

### 338

C.6.3369 B.6.119.1 K.8.119.1

#### संजय उवाच।

एवं ते पाण्डवाः सर्वे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम् । विन्यधुः समरे मीष्मं परिवार्य समन्ततः ॥ १ श्रतिश्रीमः सुघोराभिः पट्टिशैः सपरश्रद्धैः । सुद्ररेश्चेसलैः प्रासैः क्षेपणीभिश्र सर्वशः ॥ २ श्ररेः कनकपुत्तेश्व शक्तितोमरकम्पनैः । नाराचैर्वत्सदन्तैश्र श्रुशुण्डीभिश्र भारत ।

सतस्त्रस्य च . Ms तस्य तु . Ks Ds तेषां तु . — b)
T1 देवासुरोत्तमे . — b) Ks आनर्छः ; T Gs M1 (sup.
lin.) 2. 2. 5 आगच्छत् ; Ms आनर्छः (for आनर्छत्) .
— Ks Ds om. (hapl.) 6. 113. 49 - 6. 114. 1 ...

Colophon om. in Ks Ds (cf. v. l. 49). — Subparvan: Omitting sub-parvan name, K1.2 mention only दशमयुद्धदिवस; Ks दशमेहिन; Bs Dan
Dni दशमेहि (Bs cont. भीष्मिनिपातन); D2 दशम;
Ds दशमदिवसयुद्ध; M4 दशमेहिके. — Adhy. name:
M1-3.5 सर्युनप्रोत्साहने. — Adhy. no. (figures,
words or both): Dax(sec. m.) 76; Dnx 112;
De 113 (as in text); T1 G 114; T2 M1.2
115; Ms.4 116; Ms 117. — Śloka no.: Dnx
53; De 54.

#### 114

1 Ks Ds om. (hapl.) 1 with the ref. (cf. v. l. 6. 113. 49). — ') Dan Ds Ms विविधः (for विक्युः). — ') Gs पुरस्कृत्य शिसंदिनं (= ').

2 \*) Gs च; Ms स- (for स-). — °) Ko पहिसै:; K1 पंटिशै:; Bs Dns Ds. 5-8 परिशै:; S पहसै: (for पहिशे:). K4 B D (except D1. 8) S च (for स-). K8 Da Dn1 D1. 2. 4. 8. 8 प्रस्कें! (for अशे:). — °) S1 Ko मुसुले:; K2. 8 Das Ds. 8. 5. 6. 8 मुशलें: (for मुसलें:). — d) Ks B D (except D2. 8. 6) T1 G Ms क्षेपणीयैश्व (for भिन्न). Cc cites चक्कामि: (1).

3 Ks om. (hapl.) 3ts. — ) S क्येंगे. — ) Ds वित्स (for बस्स ). — Ks Ds om. 3ts. — d)

अताडयत्रणे मीष्मं सहिताः सर्वसृद्धयाः ॥ ३ स विशीर्णतनुत्राणः पीडितो बहुमिस्तदा । विन्यथे नैव गाङ्गेयो मिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ४ स दीप्तशरचापार्चिरस्त्रप्रसृतमारुतः । नेमिनिह्यिसंनादो महास्रोदयपावकः ॥ ५ चित्रचापमहाज्वालो वीरक्षयमहेन्थनः । युगान्ताग्रिसमो भीष्मः परेषां समपद्यत ॥ ६

Ko. 1 सुबंदिशिक्ष ; B1-3 सु(B2 सू)धंदी ; Dai सुवंदी ; Das D5. 6 सुवंदी ; S सुबंदी (for सुवाण्टी ). K2. 4 B2 Da Dn D4. 5. 7. 8 सर्वशः (for भारत). D8 तथा ऋष्टिभिरेव च — ") Ko. 2 सताहबद् ; T2 अताप्यम् (for अताहबद् ). D5 भीष्मे (for भीष्मं). — D5 om. 3/-4". — ") K2. 5. D2 विव्यक्षः (for सिद्दाः). K5 D3 (by corr.) S सर्वसंज्यैः (for "थाः).

4 Ds om. 4<sup>abs</sup> (cf. v. 1. 3). — a) Ks विकीण ;
Ds विकीप ; Ts विकण (for विकीण ). Das Ds त्रज्ञाण (for -त्रज्ञाण:). — b) Si Ki Di ततः;
Ko. 2 Ds तथा; Bs Ti G क्रेर (for तदा). — c)
K4 B Da Dn Di 7. 8 न विकथथे (Dai विक्याधस; Ds विक्थथे) तदा भीका — After 4, Di reads 6.
113. 1-26.

5 ") Ks B Das Ds. 3 M1. 3. 4 सं-; D1 प्र-; T G Ms. 5 सु- (for. स). Ks B Da Dn D1. 3-8 G1 Ms - वापाविद्; Ts जालाविद् (for - वापाविद्). Ks. 5 Ds स दीर्घशरसंघाभिद्. Co oites दीसः, श्वरः, and अप्तिः. — ") Da1 "मस्तन-; Ms "मस्त- (for "मस्त-). Ts शस्त्रमस्तमाञ्चतः. — ") S1 Ko. 3. 5 नेमिनिहांदसंत्रस्तो (Ks "तसो); K1 नेमिनिहांवसंत्रस्तो ; Ks T1 G M1-3. 5 नेमिनिहां(G2. 3 Ms "हा)दसंनादो; Ks B Das Dn D1. 4-3 नेमिनिहां(D5 "रा-; D8 "हा)दसंतापो; Da1 निमहादसंतापो (sio); D2. 8 नेमि(D2 "मे)निहादसंतापो; Ts G2. 8 M5 नेमिनिहां(Ts "सा)-दसंनादो; M2 नेमिसंनादनिहांदो. — ") D1 महाश्वादय-पावकः; Ts महास्रोदयपावकः.

6 b) G1. 2 - नरेंघन: (for -महेन्घन:). — b) K4 B D (except D2. 2. 6) Ca 'समप्रस्य:; G2 'शिस्तो भीष्मः (for 'समो भीष्मः).

निपत्य रथसंघानामन्तरेण विनिःसृतः ।

इश्यते स नरेन्द्राणां पुनर्मच्यगतश्चरन् ॥ ७

ततः पाश्चालराजं च षृष्टकेतुमतीत्य च ।

पाण्डवानीकिनीमच्यमाससाद स वेगितः ॥ ८

ततः सात्यिकिमीमौ च पाण्डवं च धनंजयम् ।

दुपदं च विराटं च षृष्टद्युम्नं च पार्षतम् ॥ ९

मीमघोषैर्महावेगैवैरिवारणभेदिभिः ।

पडेतान्यिद्धरान्धद्धास्करप्रतिमैः शरैः ॥ १०

तस्य ते निश्चतान्याणान्संनिवार्य महारथाः ।

दशिमर्दशिमर्भाष्ममर्दयामासुरोजसा ॥ ११
शिखण्डी तु रणे वाणान्यानसुमोच महाव्रते ।
ते मीष्मं विविशुस्तूणं स्वर्णपुङ्काः शिलाशिताः ॥ १२
ततः किरीटी संरव्धो मीष्ममेवाम्यवर्तत ।
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घनुश्रास्य समाच्छिनत् ॥ १३
मीष्मस्य घनुषञ्छेदं नामृष्यन्त महारथाः ।
द्रोणश्र कृतवर्मा च सैन्धवश्र जयद्रथः ॥ १४
भूरिश्रवाः शलः शल्यो भगदत्तस्त्यैव च ।
सप्तेते परमकुद्धाः किरीटिनममिद्धताः ॥ १५

C. 6.2364 8.6.119.16 E. 8.119.18

7 °) K1 निष्य; K8 विवर्ष; K4 B Da Dn D1.4-8 विवृत्य; K6 Ds T2 M4 निवर्ष; D2 M2.8 निर्वर्ष; T1 G निवृत्य; M1 निर्वृत्य; M3 निर्वृत्य (for निपत्य). B2 Da रथसंघातम; D1 रणसंघातम; D3 रथसंघातम; D5 रथसंघातम; C0 'संघानाम् (as in text). — 3) D1 अतीरण (for अन्तरेण). K0.1 Da1 T2 विनिस्मृतः; K8 D2.3 विनिस्तः. — 4) S1 दर्यते (for दर्यते). — 4) K1 पुरं. K5 मध्ये; D2 संघ-; T1 G मध्यं (for मध्य-). Da1 D5 T1 G2.4 च सः (for चरन्).

8 ") Gs पुनः (for ततः). Ks. 4 B Da Dn Ds. 4. 5. 7. 8 Gs पंचालराजं च ( Das Ds "जआ; Ds "जं तु ). Ks तु (for च). — ") Ks इष्टकेतुं; Ts ष्ट्रधुम्नस्. Si Ko-2 आचितवन्; Ks. 5 Ds च मीषयन्; Ks B Da Dn Ds-8 Ti Gs आचित्य च; Di प्रतीत्य च; Gs अन्त्य च (sio) (for अतीत्य च). — ") Gs पांडवानीकः मध्यस्थम्. — ") Ks स वेगिनः; Ks Di Ti G [अ]तिवेगि(Di Gs "ग)तः; Ks Bi. 8. 4 Dns Ds. 7. 8 विशां पते; Ks Ds. 6 विशेषतः; Bs Da Dni Ds Ts M विवेश (Bs "स) च; Ds [अ]विवेगितः (for स वेगितः).

9 °) Ts G1. s M सात्यिक भी मसेनं च - - °) M1-s. s 'केतं (for 'खुनं).

10 °) Ks B1. ३ भीमघोरेंद् (Ks °रेद्); D2 सीटम बोचेंद् D3 महामीमेंद् (for 'वेगेंद्). — ') Ks. 5 D1-3 T3 M वरवारणमेंदि (Ks D2 'वेगि) भि:; K4 B Da Dn D4-8 Ti G मर्मा (T1 G सर्वा) वरणमेदि भि: Ca cites मर्मावरणं. — ') Ko-2 वर्षते; D1 T1 वर्षेतान्; T3 पदेतान् (sic) (for वर्षतान्). K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 निश्चिमींटम: (D5 'टमं); K5 पद्मिन्सुर्द; D1 छद्मिरानर्छद्; D2. 3 पद्मिरानर्छ; T3 G

Ms. s बह्दिरानच्छद् (G1. s °च्छन्; G2 °चद्). — Ds om. (hapl.) 10<sup>4</sup>-11<sup>4</sup>. — <sup>d</sup>) Ks B Da Dn Ds. r. s प्रविध्याधोत्तमैः शरैः

11 Ds om. 11abe (cf. v. 1. 10). — a) Si Ko-s Ds तस्य तान्; Ks. s Ds ते तस्य (by transp.). — Ds om. (hapl.) 11b-12b. — b) Si Ks. s स्विचार्थ. K1 सहारथ; Gs 'रथा; Gs 'रथात्. — K1 om. (hapl.) 11c-12b. — d) Ko. s आत्या'; Dss Ts सदया'; Ds वर्षया'; G1. s छात्या'; G2 द्शैया' (for अत्या'). Ts M आहवे (for ओखसा).

12 K1 Di om. 12<sup>ab</sup> (cf. v. l. 11). — ") De. च (for तु). K4 B8.4 Da1 Dn D1.8 T1 G महा (Dn2 महाच्); T2 M ततो (M2 दा) (for रणे). — b) K2.5 D2 प्रमुमोच; D1 मुमोच स; T1 G मुमोचान्यान्; T2 M1-4 स मुमोच (for चान्युमोच). K4 B1.8.4 Dn2 D2.7.8 महारथः (for "वते). — ") K1 त्णें; Da2 तीणें (for तृणें). K3.5 D2 न चक्रुसे रुवं तस्य — d) K8 शिळीमुसाः; D2.7 शिकासिताः (for 'शिताः).

13 ) K² [ज] भिवर्तते; K4 B D (except D1-3)
Т² M [ज] स्पधावत (for °वर्तत). — °) ई। इन्लंडिनं
पुरस्कृत्य; B1 अवद्भुत्य तथात्पार्थों; B2 अभिद्भुत्य तथा
पार्थों; Da Dn1 D6 अवद्भुत्य तथा धन्वी. Co cites
अवद्भुत्य. — d) Ko. 2 समाचिनोत्; K8. 6 D2 तथा
चिन्नन्त् (for समाचिनन्त्).

14 °) Ks उद्धुत तसुनुकेदं; Ds उत्तासे धनुश्केदं- °) Si नामृदंत; Ds नामृद्यत. Ds महाह्दे (for 'रथा:). Ks नामृद्यत महारथ:. — Si Ko. 1 om. (hapl.) 14°-16°; Ks om. (hapl.) 14°-19°.

15 Si Ko-s om. 15 (cf. v. l. 14). - 4) Dr

C. 6. 119-16 B. 6. 119-16 K. 6. 119-15 उत्तमास्नाणि दिन्यानि दर्शयन्तो महारथाः ।
अभिपेतुर्भृशं क्रुद्धाञ्छादयन्त सा पाण्डवान् ॥ १६
तेषामापततां शब्दः श्रुश्चे फल्गुनं प्रति ।
उद्घृत्तानां यथा शब्दः समुद्राणां युगक्षये ॥ १७
हतानयत गृह्णीत युष्यतापि च क्रन्तत ।
इत्यासीतुमुलः शब्दः फल्गुनस्य रथं प्रति ॥ १८
तं शब्दं तुमुलं श्रुत्वा पाण्डवानां महारथाः ।
अम्यघावन्परीप्सन्तः फल्गुनं भरतर्षभ ॥ १९
सात्यिकिर्भीमसेनश्र षृष्ट्यमुश्च पार्षतः ।

विराटद्वपदी चोमौ राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २० अमिमन्युश्च संकुद्धः सप्तेते कोघमूर्छिताः । समम्यघावंस्त्वरिताश्चित्रकार्ग्वकघारिणः ॥ २१ तेषां सममवद्धद्धं तुग्रुलं लोमहर्षणम् । संग्रामे भरतश्रेष्ठ देवानां दानवैरिव ॥ २२ शिखण्डी तु रथश्रेष्ठो रक्ष्यमाणः किरीटिना । अविष्यदश्चमिभीष्मं छिन्नघन्वानमाहवे । सार्राथं दश्चमिश्चास्य घ्वजं चैकेन चिच्छिदे ॥ २३ सोऽन्यत्कार्ध्वकमादाय गाङ्गयो वेगवत्तरम् ।

भूरिश्वचा — \*) M1-s.s च मारिष् (Ms 'ष; ) (for तथेव च). — \*) ठ झाजमु: (for समेते). Ks.s D1-s समरे (for परम-). Ks Da1 -क्रुद्धा (for कुद्धाः). — d) Ks D2 धनंजयम् (for किरीटिनम्).

16 र्डा Ko.1 om. 16 कं; K2 om. 16 (cf. v. l. 14). — ") Dn2 D8 तत्र श(D8 शा)आणि; D3 एते चाआणि (for उत्तमाआणि). G1.8 सर्वाणि (for दिव्यानि). — ") D8 नरव्याशा; T1 G च संरक्षाश्; M2.8 स संकुदाश् (for भूशं कुदाश्). Da1 Dn1 भृशं कुदाश्वरंतः स; T2 M1.2.4 स संरक्षाशहयंति स. Ko.1 छाद्यंतः स:; K4 B1.2.4 Dn2 D1.2.4.7.3 "यंतस; Da Dn1 "यंतः स; D8 सम्बेणेव; D6 छाद्यंति स (for "यन्त स). K2.4 B D (except D1) S पांडवं.

17 K2 om. 17 (cf. v. l. 14). — ") K5 तसा परंतं तान्त्र हुं. — Ko om. (hapl.) 175-18". — ")
D3 संस्तः (for ग्रुश्चने). श्री फल्गुनं; K4 B Da Dn
D1. 2. 3-3 फाल्गुनं (for फल्गुनं). K2. 5 D2 फाल्गुनस्य
रथं प्रतिः — G3 om. (hapl.) 17°-184. — ") K4
B1. 2. 4 Da Dn1 D1. 2. 3. 5. 8 S (G3 om.) उद्ध्(D1
T2 G1 उद्ध-; D2. 3 उद्ध)तानो (for उद्ध्तानों). श्री
सहाशब्द:: D5 स्थाशब्दं (for स्था शब्दः). — ")
श्री K1 D1 स्था स्थे (for स्वां).

18 K2 G8 om. 18; Ko om. 18<sup>abs</sup> (cf. v. l. 14, 17). — ") K2. 5 Da Dn1 D2. 5. 5. 6. 8 अतानयत; S (G8 om.) अत स्वरत (for इतानयत). — <sup>b</sup>) K3. 5 D2 युध्यतां च नि( K5 "ताभिनि )कुंतत; K6 B8. 4 Dn2 D4. v. 8 विध्यस्वसवकर्तत; B1. 2 Da Dn1 D5 विध्यत ध्यव (Da1 D5 "नि )कुंतत (Da1 "त:); D1. 6 युध्यतां च नि( D6 "ताससि )कुंतत; D8 T1 G (G8 om.)

M युद्धाताव(G2 M5 °q)चकर्ततः; T2 युद्धातेति निक्नंततः:
— °) Some MSS. तुमलः: — °) N (except Ś1.
Ko.1; K2 om.) फाल्गुनस्य:

19 K2 om. 19th (cf. v. l. 14). — ") Some MSS. तुमलं. K3 कृत्वा (for श्रुत्वा). G1.8 तेषां तद्भवनं श्रुत्वा. — ") G1.3 पांडवाश्च. T2 महारथ: — ") T2 सम्यधावत्. K2 Dai परिपतंते. — ") K2-4 B D ( D4 before corr.) फाल्गुनं. D6 मरतवंभं. 8 फल्गुन (T1 G2.4 पांडव)स्य रथं प्रति.

20 °) K1. 2 सार्खाकं; K5 सार्खकी · - ³) D2 'शुक्तस्तु · - °) S1 K0-2 चैव (for चोसी) ·

21 °) Т श्संयत्तः; Gs संकुद्धाः. — °) Kı समैते. — °) Kı Mı तमभ्यधावंसः; Dı समाययुस्ते. — °). Gs शक्तकार्युकः.

22 °) M2 अभि- (for सम-). — °) Ko S रोम-इवंगं. — Ko. s erroneously transp. 22° and 23°. — °) S (except T2) पुरेव (for संशामे). D2 भारत-श्रेष्ठ; D6 भरतश्रेष्ठ; T3 G8 श्रेष्ठं. — °) G1 M2. 8 सह (for इव).

23 ") Ks. 5 Ds रणे कुद्धो; Ks B Dns Ds. 6-8 रणे अष्ठो (for रथक्षेष्ठो). Da Dns Ds शिखंडी भरत-अष्ठो: — ") Ds तं: विद्याच शरैमींडमं: — ") Tr Gs. 4 मीमधन्वानम्: Gs. 8 छद्धया( Gs छिन्नवा)नं महाहवे: — Ko. 2 transp. 22° and 23'. — ") S एकेन (for चैकेन). Ko. 2 चिच्छेद (for चिक्छिदे). — After 23, Gs ins.:

474\* धनुश्रीकेन याणेन चिच्छिदे समरे तदा । 24 °) Ks Bi Da Dni Ds-s. r. s S (except Ts Gs) जादत्त (Dai 'ते) (for जादाय). — b) Ti Gs तद्व्यस्य शितैभेक्षेत्रिमिश्रिच्छेद फल्गुनः ॥ २४ एवं स पाण्डवः कुद्ध आत्तमाचं पुनः पुनः । धनुर्भाष्मस्य चिच्छेद सव्यसाची प्रंतपः ॥ २५ स च्छिनधन्वा संकुद्धः सृक्षिणी परिसंलिहन् । शक्ति जग्राह संकुद्धो गिरीणामपि दारणीम् । तां च चिक्षेप संकुद्धः फल्गुनस्य रथं प्रति ॥ २६ तामापतन्तीं संप्रेक्ष्य च्वलन्तीमश्चनीमिव । समाद् शितान्मह्णान्पश्च पाण्डवनन्दनः ॥ २७ तस्य चिच्छेद तां शक्ति पश्चधा पश्चिमः शरैः ।

संक्रद्धो भरतश्रेष्ठ भीष्मवाहुबलेरिताम् ॥ २८
सा पपात परिच्छिन्ना संक्रद्धेन किरीटिना ।
मेघवृन्दपरिश्रष्टा विच्छिन्नेव शतहदा ॥ २९
छिन्नां तां शक्तिमालोक्य मीष्मः क्रोधसमन्वितः ।
अचिन्तयद्रणे वीरो बुद्धा परपुरंजयः ॥ ३०
शक्तोऽहं धनुपैकेन निहन्तुं सर्वपाण्डवान् ।
यद्येषां न भवेद्रोप्ता विष्वक्सेनो महाबलः ॥ ३१
कारणद्वयमास्थाय नाहं योत्स्थामि पाण्डवैः ।
अवध्यत्वाच पाण्ड्नां स्त्रीभावाच शिखण्डिनः ॥ ३२ कृष्टा गाण्डना

वेगसुत्तमं; G1.8 बलवसरं; G2 वेगवत्तमं. — °) T2 ततस्त्रस्य; M2 तदस्य नि- (for तद्यस्य). Ś1 बलैस; Ko (by corr.) बल्लैस; Ko (before corr.).4 B Da Dn D1.4.5.7.8 G1.3 बाणैस; T1 G4 इस्लैस (for सल्लैस). — °) S श्रिधा (for त्रिसिइ्). Ś1 फल्गुणः; K2-4 B D फाल्गुनः; K5 फाल्गुनिः.

25 °) Ds (inf. lin. sec. m.) ततः (for एवं). Gs च (for स). — K2 om. (hapl.) 25°-26°. — °) Si Ko. 1 Di Ca आतमात्रं; T2 आतमार्वं. — °) Bi पुनर् (for अनुर्). Ks. 5 Bs. 4 Dns Ds. e-3 S transp. भीष्मस्य and चिच्छेद. Ks. 5 Ds कार्मुकं तस्य चिच्छेद. — °) K1 परंतप; S धनंजयः.

26 K2 om. 26° (of. v. l. 25). — ") 8 सं (for स). Та Ма संरह्य: (for संकुद्ध:). — Ds. 6 om. (hapl.) 26° (st. v. l. 25). — ") Ко स्किणी:; 8 (mostly) स्कणी; Са स्किणी. D1 T1 G2.4 परिलेल्य रू. — ") Ка В Da Dn Da. 7.8 तरसा; D1 संरह्यो; 8 देगेन (for संकुद्धो). — ") \$1 इव दारिणी; Ко अवदारिणी; К1.5 अवदारणी; К2 अवदारणी; D2 G8 अपि दारिणी; T2 अपि तारणीं. — ") К8.5 D2.8 स; 8 (except T2) तु (for च). К3 चिच्छेद (for चिक्षेप). Da Dn1 तां चिक्षेप सुसंकुद्ध: — ") N (except \$1 K1) फा( K0 फ) स्गुन( K0.2 "ण) स्थ. — After 26, D8 ins.:

### 474\* प्रेषयामास शक्तिं च यमदंष्ट्रीपमां रहाम् ।

27 °) \$1 K1 अज्ञानिस्; D1 चपछास्. — °) Da Dn1 D1.8 T2 समाधत्त; T1 G1.2.4 M समधत्त; G3 समदत्त. K5 D2 सितान्; Da1 शिलान्. K5 5 D2.6 T1 G4 बाणान् (for मञ्जान्). B1 संदर्ध निशिता न्याणान्.

28 °) Ks Ds S तत्र (for तस्य). — °) Ko.s transp. पञ्चधा and पञ्चिम: — °) Si Ko Ds.s ° अंद्रों . — °) Ks °समीरितां; K4.s B Da Dn D1-s.4 (before corr.). 5. 1. 8 'प्रवेरितां (D4 by corr. ° प्रचोदितां); Ds 'प्रणोदितां. Ca cites प्रवेरितां.

29 °) Ko. 2 स (for सा). Si परं छिन्ना; Ks. 5 Di-s घरां छिन्ना (Ks °स्ता); Ks B Din (by corr.) Ds. र तथा छिन्ना; Da Din (before corr.) Ds तथा छिस्ता; Din (before corr.). 8 स्थाच्छिना; Di (by corr.) S अति च्छिन्ना. — °) Bs मेघबुंदात (for °बुन्द-). — °) Ds संछिन्नेव.

30 °) 8 छि(T1 G2.4 मि) सां शक्तिमथा छोक्य •
— °) G2 सीव्मः कोधवशं गतः — °) धा K0.1 रथे;
D1 रथं (for रणे). B1 मीव्म-; D1 बुद्धा; D2 मीव्मो (for वीरो). — °) B1 M3 युद्धा; D1 बीरः (for बुद्धा). K3 पुरपुरंजयः; D3 परमयुक्तया; D6 परपुरंदरः

31 \*) Da1 शक्त्याई. — \*) D1 सह (for सर्व ).
— \*) Some MSS. विश्वक्सेनो. K3-5 Da2 D2. 5. 6 जनाईन: (for सहाबळ:). S विष्णु: कारणमानु (T2 M °पूर )प:. — After 31, S ins.:

475\* अजय्यक्षेव सर्वेषां छोकानामिति मे मतिः।

[ Ts M अजेय(Ts "जेया-; Ms "नय ) श्रेव. Ts M transp. सर्वेषां and लोकानां.]

32 4) ई1 कारणं. Ks आसाध (for आस्थाय). Dns Ds. र कारणं सहदास्थाय. — ) Ks B Dns Ds. र. ह पांडवान्; Ts वं. — () K1. इ सीभावास; Ds. सीनामाच.

33 For the event, cf. 1. 94. 94. - 4) G2

C.6. 2601 B. 6. 119. 34 K. 6. 119. 34 पित्रा तुष्टेन मे पूर्व यदा काली प्रदावहत्।
स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा।
तस्मान्मृत्युमहं मन्ये प्राप्तकालिमवात्मनः ॥ ३३
एवं ज्ञात्वा व्यवसितं मीष्मस्मामिततेजसः।
ऋषयो वसवश्रेव वियत्स्या मीष्ममञ्जवन् ॥ ३४
यत्ते व्यवसितं वीर अस्माकं सुमहत्प्रियम्।
तत्कुरुष्व महेष्त्रास युद्धाहुद्धिं निवर्तय ॥ ३५
तस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीच्छिवोऽनिलः।
अनुलोमः सुगन्धी च पृषतेश्र समन्वितः ॥ ३६
देवदुन्दुभयश्रेव संप्रणेदुर्महास्त्रनाः।

चावासं (for से पूर्व). — ") ई। Ko-2 यदा काली;
D1. इ यदा काले (D2 "लं); T1 G2 यदांबां खाम;
T2 स्वयंवरम्; G2. इ यदंबां खाम; G2 यदा दाशां;
M यदा चांबाम् (for यदा कालीम्). Cc cites काली;
Cd कालीम् (as in text). ई। ह्या तदा; Ko-2
हता तदा; B2 T2 उदाहरत्; Dn2 D6.8 M1.2-5
उदावहं; D1. इ युदावहं; D3. 5 उदावहन्; G2 युदा-वहन् — ") ई। स्वच्छंदं मरणं; D3 स्वच्छंदरमणं
(sio); M3 "मारणं; Ca "मरणं (as in text). D2 चेदम्; D3 यत्र (for दत्तम्). — ") D3 तथा रणे
(by transp.). K3 G1. इ तदा; D31 यथा (for तथा). —") D3 S (except M1) इह (for ह्य).

34 °) Ks. 5 Ds. 6 S (except Mi) एतज्; Ds एव (for एवं). Ts श्रुखा (for ज्ञास्वा). — °) Ko बासवश्रेव; S देवताश्रापि. — d) Ko अववीत्; Ks बर्जुनं (for अञ्चवन्). Gs. 3 यथार्थमिति तं ज्ञुवन्.

35 °) All MSS. (except \$1 Ko-2.5 D1) तात (for बीर). — b) \$1 K1.2 हासाकं (for असाकं). K3-5 B D (except D1) S तदसाकमणि (K5 'मिव; G1.2 'मिति) प्रियं. — ') K1 B3.4 Dn D1.7.8 महा-राज (for महेष्वास). — d) K1 B Da Dn D1 (before corr.).5.7.8 युद्धे; D2 युद्ध- (for युद्धाद्). Da1 D5 युद्धे; Dn2 भावं (for बुद्धि).

36 °) K3-5 B D (except D1) S Cv झल (for तला). B1.3 Da Dn1 Ds Ca विरती; Cd. v निधने (as in text). — °) K3 D4 शिवोनलः; T2 सवीनिलः; M3.5 शिवानिलः. — °) श्री अनुलोपः; K0.1 °लोपः; K3.8 Da1 Dn1 D1 °लोमः; D1 °वार्चं (for °लोमः). — °) Some S MSS. पृथितैश्व. K3 B4 G1

पपात पुष्पवृष्टिश्च मीष्मस्रोपिर पार्थिव ॥ ३७ न च तच्छुश्चेने कश्चित्तेषां संवदतां नृप । अते भीष्मं महाबाहुं मां चापि म्रुनितेजसा ॥ ३८ संभ्रमश्च महानासीश्चिदशानां विशां पते । पतिष्यित रथाद्भीष्मे सर्वलोकिप्रिये तदा ॥ ३९ इति देवगणानां च श्चुत्वा वाक्यं महामनाः । ततः शांतनवो मीष्मो वीमत्सुं नाम्यवर्तत । भिद्यमानः शितैर्वाणैः सर्वावरणमेदिभिः ॥ ४० शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहम् । आजयानोरिस कुद्धो नवभिनिशितैः शरैः ॥ ४१

समंततः; D1 विवर्धितः (for समन्वितः).

37 D1 om. 37<sup>ab</sup>. — ") K2 देवदुंदु भियश्चेव; D3
"दंदु भयश्चेव. — ") K0.1 महामना:; K2 "रमना:;
Dn2 "रमन:; T G2.4 M अनेकश: (for महास्वना:).
G1.3 प्रणेदुश्चाप्यनेकश:. — ") D1 शर" (for पुष्प").
— ") K2 भीष्मस्थोपरि; G2 "स्थोर्सि. K4 B D (except D1-3) मारिष (for पार्थिव).

38 °) Ks. 5 Ds. 5 च तं; D1 वच:; T G Ms च ता:; M1-s. 5 च तां (for च तत्). Ds ग्रुश्चमः. Ks Ds केचित् · — °) Ks संवदतो; Cc °दतां (as in text). Ds चृपः; S गिरः (M1-s. 5 °रं). — °) Si ऋती. — с ) Ks मा. S (except Ts Ms) वापि (for चापि). Ts °तेजसः; Ms °तेजसः; Ca °तेजसा (as in text).

39 D1 repeats 39 (with v. l.) after 61. — a)
D1 (second time) संभ्रम: सु (for संभ्रमभ्र). — b)
Ks. 5 D2. 5 महीपते. — ") S1 Ko-2. 5 तदा; D1
(second time) S रणे; D5 रणाद; Cv रथाद् (as
in text). D1 (second time). 2 T1 G2 M4 सीहम:.
— a) K2 पियं तदा; D2 प्रियः द्वाचि:; T1 G2 प्रियं
रतः. D1 (second time) स्वर्गंडोक्शियसत्ता.

40 D2 om. 40° . — °) K4 B Da Dn D4.5.
7.8 transp. श्रुत्वा and वाक्यं. K1 महात्मनः; B2
Da Dn1 D5 "यदाा:; Dn2 D4.6-8 "तपा:; S "त्मनां.
— ° = 49° . K4 B Dn2 D2.4.7 M1.8.5 नात्य"
(for नाभ्य"). D1 बज्राहत इवादिराट् (for ").
— °) K8 D2 विध्य"; K8 वध्य" (for भिर्म्य"). K5
D2 सितेर्. — ′) T2 "होतिभि:.

41 \*) D: च (for तु). र्श Ko-: सहाबाहुं (Ko. :

स तेनाभिहतः संख्ये मीन्मः क्रुरुपितामहः ।
नाकम्पत महाराज क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ ४२
ततः महस्य बीमत्सुर्व्याक्षिपनगाण्डिवं घनुः ।
गाङ्गेयं पश्चिवंशत्या क्षुद्रकाणां समर्पयत् ॥ ४३
पुनः श्वरशतेनैनं त्वरमाणो धनंजयः ।
सर्वगात्रेषु संकुद्धः सर्वमर्मस्रताडयत् ॥ ४४
प्वमन्येरपि भृशं वध्यमानो महारणे ।

न चक्रस्ते रुजं तस्य रुक्मपुङ्काः शिलाशिताः ॥ ४५ ततः किरीटी संरुधो मीष्ममेवाभ्यवर्तत । शिलाण्डनं पुरस्कृत्य धनुश्रास्य समाच्छिनत् ॥ ४६ अथैनं दशिमिविद्धा ध्वजमेकेन चिच्छिदे । सारिथ विशिलेश्रास्य दशिभः समकम्पयत् ॥ ४७ सोऽन्यत्कार्ध्वकमादत्त गाङ्गेयो बलवत्तरम् । तद्प्यस्य शितैर्भक्षैस्त्रिधा त्रिभिरुपानुदत् ।

E. 6. 119. 53

- हुर्). \*) Ds. 6 T1 G1. 2-4 M2 सारतानां · °) S1 Ko-2 ज्ञचानोरसि संकुद्धो ; D1 आजधान सुसंकुद्धो · — d) D1 सुपक्षेर् (for नवभिर्). — After 41, T G read 45<sup>cd</sup>.
- 42 °) S संखे. °) Śi Ki. 2 Di भरतानां पिता-सह:. — After 42°°, Ti G read line 4 of 476\*, and read 42° after 45°°. — °) K2 नाकंपंत. — °) Śi क्षिते कंपे (sic); Т2 भूमिकंपे.
- 43 ") D1 सतः प्राणान्परिप्रेप्सुर. ") Dar Dn1
  Ds Ms न्याक्षिपद्; Mr विक्षिपन्; Mr आक्षिपन्.
  Ks. s Dr विक्षिपन्कार्मुकं सुद्धः (Ks Dr बहु); G1. s
  गांडियं विक्षिपन्धतुः. ") Ko श्रुद्रकानां; Dr श्रुरप्राणां; Ca श्रुद्रकाणां (as in text). Si समर्दयत्;
  Ks. 4 B D समार्पयत्. After 43, Tr reads
  50-53.
- 44 °) T1 G4 M4 ततः (for पुनः). K1 शरशतेनेमं; K2 °शतेनेनं; K2.5 D2 °शतेनेनं (K5 °न);
  K4 B Da Dn D1.4-3 T1 G2.4 शर(Dn2 D4 पुनः)शतेरेनं; D3 T2 G3 (also as in text) M2 °शतेनेन.
   °) K5 धरमाणो. °) D1 शरमातेषु (for सर्वगात्रेषु). S1 K0 D1 संरव्धः; K3 संमूदः (for संशुद्धः). °) K2.5 D2.3 S तथा (for सर्व-). S1
  सर्वममंसु ताडयत्.
- 45 °) Ds तदा (for चृशं). °) K1 वध्यमाणो ; K2 'माने; K4 B D (except D1-2) M1-3. 5 विध्य-सानः. K4 B D (except D1-2) सहस्रशः; S महारथः (M1-3. 5 'थै:). After 45°, T1 G read 42° . N ins. after 45°: T1 G (all om. lines 1-3) ins. after 42° :
  - 476\* तानप्याञ्च शरैर्भीष्मः प्रविच्याघ महारथः । तैश्च सुकाञ्कारान्मीष्मो सुधि सत्यपराक्रमः । निवारयामास शरैः समं संनतपर्वभिः । शिखण्डी तु रणे वाणान्यान्सुमोच महारथः ।

- [(L.1) Ko.s तानाप्याञ्च; K1 तानस्याञ्च; D1 तम°; D2 न तथा तै:. Ś1 Ko-s D1 महामित:; Ks.s D2.s.6 महारणे; D8 महायञ्चाः. —(L.2) Ks.s B Da Dn1 D5 तैनिं-(for तैक्ष). D8 जुक्ताम्. K2 सत्यं(for सत्य-). —(L.3) Ś1 Ko-s.s D1-s शि(D2 सि)तै: शरैः; D6 शरैः शितैः (for शरैः समं). Co cites समं as above. —(L.4) Da1 Ds.s शिखंडि तु; D1 शिखंडी च; T1 G शिखंडिनि (for शिखण्डी तु). D1 तथा (for रणे). K2 बाबान् (for बाणान्). Ks.s D2 प्र-; D1 T1 G न (for यान्). Ks.s D1.2.6 महाजते; D3 रिथ; T1 G नराथिष (for महारथः).]
- T G read 45° after 41. °) D2 जर्य; T1 G4 रुजा; T2 रुदं (for रुजं). दे) K1 रुज्ययुंगः (sic); M1. 2. 4 रुग्मधुंसाः. K1 शिलाशितः; Da1 शिलासिताः.
- 46 ") Ks शिखंडी (for किरीटी). N (except \$2 Ko-2) संकुद्धो (for संरच्धो). ") G3 महा-(for समा-).
- 47 Dr om. 47° . °) Śi Ko. १. इ त्योनं. Ka B Dns Ds. ६. इ नविभिद्; Di शतिभिद्(for दशिभिद्). S विद्धा च (Gi. इ स विद्धा) नविभविणिद्. — °) Ka Bs. ६ चाच्छिनत्; S चाक्षिपत् (for चिच्छिदे). — ° ) S transp. विशिष्तै: and दशिभि:. Ks तस्म (for चास्म). Śi Ks समक्षेयत्.
- 48 °) K1 शादतु; K8-5 B1.8.4 Dn D1-4.6-8
  T G शादाय; M2 शादते. °) B4 D4.1.8 पार्थ तु
  (B4 °थेस्तु) नि-; D2 तदप्यश्म-(for तदप्यस्य). K4
  B1-8 Da Dn1 D5 वाणेस् (for शह्येस्). °) B4 T1
  G त्रिभिस् (for त्रिशा). K8-5 B1-8 Da Dn1 D2.8.
  5.8 शपात्यत्; B4 Dn2 D4.1.8 शघात्यत्; D1 अपातुदत्; S शथाच्छितत् (G1 °वं). °) K8-5 B Da
  Dn D2-8 S निमे( K3 D2.3 °मि)शार्धेन कातेय- °)
  \$1 K0-3 ह्यात्त( K2 °तं)मात्रं; Dn2 D2.6 शासमात्रं
  (D5 °गं). T1 G सहार्थः

C. 6. 5520 B. 6. 119. 53 K. 6. 119. 53 निमेषान्तरमात्रेण आत्तमात्तं महारणे ॥ ४८
एवमस्य धनूंष्याजौ चिच्छेद सुवहून्यपि ।
ततः शांतनवो मीष्मो वीमत्सुं नाम्यवर्तत ॥ ४९
अथैनं पश्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समर्देयत् ।
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत ॥ ५०
एष पार्थो रणे कुद्धः पाण्डवानां महारथः ।
शरैरनेकसाहस्नमिनाम्यसते रणे ॥ ५१
न चैष शक्यः समरे जेतं वज्रभृता अपि ।

न चापि सहिता वीरा देवदानवराश्वसाः ।

मां चैव शक्ता निजेतुं किम्र मत्याः सुदुर्बलाः ॥ ५२

एवं तयोः संवदतोः फल्गुनो निशितैः शरैः ।

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य मीष्मं विच्याघ संयुगे ॥ ५३

ततो दुःशासनं भूयः समयमानोऽम्यभाषत ।

अतिविद्धः शितैर्बणिर्भृशं गाण्डीवधन्वना ॥ ५४

वजाशनिसमस्पर्शाः शिताग्राः संप्रवेशिताः ।

विम्रक्ता अच्यवच्छिका नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५५

49 °) T1 G1. 8.4 एवमेव; T2 M4 एवमेष. Ko. 2.8 घतुष्याची; T2 M घतृष्यष्टी. Da1 एवमस्य घतुः प्याची मादत (corrupt). — °) G3 विच्छित् (for विच्छेद). Ko. 2 खवलाम(Ko "न्य)पि; K8-5 B1. 2 D1. 2.7 खबहुन्यथ; B2.4 D2 D1 D4. 5.8 S खुबहुन्युत्त; M4 "महान्छरै:). — K8. 5 D2 om. 49°. — °5) = 40°. D2.8 यतमानोपि गांगेयो (for "). K4 B D12 D2.4.7 M1. 8.5 नात्य" (for नाम्य").

50 Ts reads 50-52 after 43. — \*) Ks. 5 Ds तथैनं (for अथैनं). S बीमत्सुरेनं विंशत्या. — \*) Ko सुद्रकानां. K1 समर्देशन्; Ks-5 Bl. 2. 5 Da Dn Ds-3 समर्पथत्; Bs समाचिनोत्; D1 S समर्पं. — After 50° , D1 ins.:

477\* पर्यतां कुरुवीराणां सर्वेषां तत्र भारत ।

51 For sequence in T2 (cf. v. l. 50). Before 51, Ds reads भीष्म उवाच — ") T2 एषमन्यो (sic); Ms. s एवं पार्थों (Ms 'घें). — d) Ks B Da Dn D2—s सामेवास्यहनद्; D1 सामेवास्यखते; S 'बास्यपतद् (T2 'इवद्) (for 'वास्यसते).

52 For sequence in Ts (of. v. l. 50). Dai reads 52 in marg. — ") Śi चेष; Ki चेड; Ks Ds Ti Gs-4 चेब. Ks B Da Dn Ds. s. v. s T Gs. s M transp. हाक्यः and समरे. Gl. s समरे जेतुं (for हाक्यः समरे). — ") Gl. s हाक्यो (for जेतुं). Śi Ko-2 वज्रसृतापि हि; Ks "घरा अपि; Bs Ds "मृता हापि; S "मृता स्वयं. — ") Ds तज्ञापि. Kl. s Di दीर (for कुदो). S समरे कुदो (for सहिता वीरा). — ") Ds. s S "राक्षसै:. — ") Ks-5 B Da Dn Dl. 2.4-3 मां चापि (Ks. s Ds मामेव) (for मां चेव). Ds ज च हाका विनिजेंतुं; S एय हाक्यो रणे जेतुं. — ") S मलेंर् (for मलां:). Ks Bl. s. s Dns

Ds. 4. 7. 3 T G: सहारथा: (T G: 'थ:); K: D: सहा-बला:; B: Da Dn: Ds सहारणे; G:-3 M सहारथे:. — After 52, S (G:-3 om. line 1) ins.:

478\* न चाहमि शक्तस्तु सर्वेरिय महारथैः । ऋतेऽर्जुनं सुसंकुद्धैरेतस्सत्यं ब्रवीमि ते ।

[(L, 1) M शक्यस्तु (for शक्तस्तु).]

53 Before 53, Ds reads संजय उवाच · — \*)
S तयोः संवदतोरेवं (T: M1-3.5 °व). — \*) K1
फल्गुणो; K2-6 B D (Di by corr.) फाल्गुनो · Di
[s]पि (for नि ·) · — \*) Ti Gi विव्याय ·

54 °) Bs S भीदम: (for भूय:). — b) Ks बीड-मान; T1 Gs. 4 श्रस्तान; Gs स्त्रयमानम्. All MSS. (except Śi Ko-2 D1) इवाबवीत् (for अभ्यमायत). — b) Ks. 5 Ds समिनिद्ध:; S सर्वितो नि- (for अति-विद्धः). Ks Ds सितैद्. — b) Ks Dai गांजीव-Ki Da Dni -धन्वन:; Ks. 5 D1-2. 6 -धन्वना. — After 54, Bi Ds read 60°°; while Dai Dni read 60°° shows a show while Dai Dni read 60°° shows a show while Dai Dni

55 Ds om. 55; Dai Dni om. 55<sup>ab</sup>. — a)
Di "समं स्पर्शा:; Ds "समस्पर्शा: — Ms. 5 om.
(hapl.) 55<sup>b</sup>-57<sup>a</sup>. — b) Ki सिवाधाः संप्रवेः शिरैः
(sic); Ks Di शि(Di सि) ताप्रास्तिग्मतेषसः; Ks B
Das Dni Ds-3 अर्थुनेन शरा युधि; Ks सिवाधाः समतेषसः; Di शिताधाः सुप्रवेशिताः; Di सिताधाः समतेषसः; Di शिताधाः सुप्रवेशिताः; Di सिताधाः सुप्रवेशिताः; Di स्वप्रवेशाः दुरासदाः (= 57<sup>b</sup>); T G Mi. 2. 4 सुपुंसाः
सुप्रवेजनाः (Mi सुप्रवेषिताः; Mi सुवेशिताः [submetric];
Mi सुप्रवेगिताः). — After 55<sup>ab</sup>, Dai reads
60<sup>adab</sup>. — Di om. 55<sup>a</sup>-56<sup>b</sup>. — b) Ks. 5 Di. 3 T G
Mi. 2. 4 सु- (for वि-). Gi-1 Mi. 4 सप्प"; Ca
सम्बद्ध (as in text). Ki B Da Dn De-3 Ca सुक्ताः
सर्वेब्यविक्रशाः — d) Ko. 2 न मे; Ks. 5 Bi Di

निकृत्तमाना मर्माणि दृढावरणमेदिनः ।

ग्रुसलानीव मे झन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५६

ब्रह्मदण्डसमस्पर्शा वज्जवेगा दुरासदाः ।

मम प्राणानाङ्गन्ति नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५७

ग्रुजगा इव संकुद्धा लेलिहाना विवोल्बणाः ।

ममाविशन्ति मर्माणि नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५८

नाशयन्तीव मे प्राणान्यमद्ता इवाहिताः।
गदापरिघसंस्पर्शा नेमे बाणाः शिखण्डिनः ॥ ५९
क्रन्तन्ति मम गात्राणि माघमासे गवामिव।
अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणाः शिखण्डिनः॥ ६०
सर्वे द्यपि न मे दुःखं कुर्युरन्ये नराधिपाः।
वीरं गाण्डीवधन्वानमृते जिष्णुं कपिध्वजम्॥ ६१

नैते (for नेसे). — After 55, Ks reads 57ab; Ds, 59ab; T1 G, 58 and 60.

56 Ms. s om. 56 (cf. v. l. 55). Ds. s om. 56 to for Ds, cf. v. l. 55). — ") Ko. s वि(Ko वि)कृतः माणा; K4 B Ds M1 विकृत्तमाणा; Da1 Dn1 Ds-3 Ms विकृत्तमाना; Gs विकृत्तनानां. T1 Gs. s नात्राणि (for सर्माणि). — ") Ko-2 द्वा वारण"; Bs "वरणभेविमि:. — ") Si Ko. 1 मुसुलानी(Ko "न्ये) च; Ks मुशलान्येव; K4 B Da Dn Ds-3 मुसला (Bs अलसा; Da1 Dn1 Ds. s मुशला) इव; Ks मुशलानीव; T3 "लानिव: K5 मां (for मे). Ds सम प्राणानारुजीव (= 57°). — ") Ks Ds न मे; Ks नैते (for नेमे). — After 56, Ts reads 60 and G1-s, 61.

57 G1-s om. (hapl.) 57. Ms. s om. 57° (cf. v. 1. 55). K2 reads 57° after 55. — °) K1-s. s Dn D2. 4. 6-s चुल्र (for ब्रह्म °). — °) K4 B Da2 Dn2 D5. 6 चुल्लेग; M2 °वेगे. S (G1-2 om.) दुरावरा: ·(for दुरासदा:). — °) D1 आहजंते; D8 (marg. 280. m. as in text) न क्षजंति; T1 G4 M निकृतंति (for आहजन्ति). — °) K5 नैते (for नेसे).

58 Ti G read 58 after 55. K4 B Da Dn Ds-s transp. 58 and 59. — °) Di S (except G2) सुनंगा. G2 संकुद्धोः — °) K8 लिलिहाना; G2 लेलिहाणा. D2 विषोहवणी; Ti G4 'हणा: — °) K1-4 Da Dn D1.5-3 समा(D1 समं)विशंति; K5 D2 विशंति मम; D3 T2 M2 मामाविशंति; Ti G इमे विशंति; M5 ममापि शक्ति-(for ममाविशन्ति). — After 58, Ti G read 60.

59 G1-s om. 59. K4 B Da Dn Ds-s transp. 58 and 59. Ds reads 59° after 55. — °)
T1 G1 'बंखेद. K5 मे बाणा; M3 मे बाणान् (for मे आणान्). — °) K2 इद्योदिता:; K5 इ्याह्दे; T G1 इ्चागता: Ca cites बाहिता:. — °) M1-3.5 'संकाशा. — °) Da1 न मे (for नेमे).

60. Ko. 1. 4 Bs-4 Dt. 2. 7 om. (hapl.) 60. Ti

G read 60 after 56. B1 Ds, om. 60<sup>ab</sup>, read 60<sup>cd</sup> after 54. Śi (marg. sec. m.) Da Dn Di. c. 3 Cv transp. 60ab and 60ed (Dai Dni reading the st. after 54 and Das, after 55 4). - 1) \$1 तरंति: Ks मिद्यंत ; Ds ( marg. sec. m. ) छिट्ंति ; M मिट्रंति (for क्रन्तन्ति). Ks Ds सर्माणि (for गात्राणि). T G एते (T1 G4 इसे) कुंतंति (T2 फंदंति) गात्राणि-— ) Cf. B. 12. 139. 89. र्धा मागमामेघवारिव (sic); Ka सावसा सेगर्व यथा; Ka Da Dn Da Ma सावसा ( Da 'गमा-; Dn1 'गमां )से गवा इव; De. s ( marg. sec. m.) माघसां सेगवा (Ds orig. मां च मां योगवा) इब · % Ca: मागमा बुश्चिकी प्रोक्ता तदपत्मानि सेगवा। यथा मागमां बृश्चिकीं यथा तदपत्मानि सेगवा वृश्चिकीं मातरं क्रन्तन्ति । उदरस्थान्यपत्यानि पृष्ठं विदार्थं बहिर्निर्गच्छन्ती-सर्थः. 🛞 — Ks. 5 Ds om. 60ed. — ) Ks इसं; Су as in text. — d) Ds न मे. 🛠 Cd: अर्जुनसा घव-लख चन्द्रस्थेति यावत् । वणन्ति शव्दं क्रुवंन्ति वणाः सिके लानि तेषामिमे विकारा वाणाः शरीराणि माधमासे शिक्षिर्तुः प्रथममागे गवां सूर्यरङ्मीनां गायत्रीव गात्राणि शरीरावयवान् ····· फ्रन्तन्ति छिन्दन्ति ···· । अत्र चेदं विवक्षितस् । यथा सूर्यरङ्मीनां कारणभूतानां कार्यरहिमामिश्रन्द्ररहिमामिः कर्तनम् । कार्यत्वं च रश्मीनां सूर्यरश्मीनामेव चन्द्रे अनुप्र-वेशात् । तथा द्रोणाद्यध्यापकद्वारेण ब्राहितैरसात्कार्यभूतैरर्जुन बाणैरसात्कार्थभूतैरसान्मर्भणां कारणभूतानां छेदनस् । अथ वा। वणन्ति शब्दान्कुर्वन्तीति वाणाः पुत्राः । आसेगर्वी[वां]कर्कः टानां गात्रं कृत्तन्ति । माधं मधाभावो यथा भवन्ति[ति] । कर्केटानां मधाभावास्तिर्यक्तवात् । अर्जुनस्य तु युद्धेनाववायिः वधस्य विद्वितःवात् । Cv: माघमा सेगवां स्वमातृभूतां कर्केटीमिव । सेगवा कर्केटीसंत्रतिः खमातृपृष्ठमेव निर्मिध जायत इति प्रसिद्धिः 🍪

61 G1-3 read 61 after 56. — \*) G2 सर्वेषि चT2 सद्-(for मे). - \*) D1 खनाधिप (for नराधिपाः)— \*) D1 एकं; M3 तीर-(for तीरं). K3 नांजीव - - \*)
B1 जेतुं; Da1 जिल्ला; T M2 दिल्लुं (T2 \* क्लु-) (for जिल्लां). — After 61, D1 repeats (with v. 1.) 39.

62 Before 62, De ins. संजय उवास - ") Di

C. 8. 3634 B. 6. 119. 47 K. 6. 119. 68 इति ज्ञुवञ्ञांतनवो दिधक्षुरिव पाण्डवम् ।
सिवण्फ्रिलिङ्गां दीप्ताग्रां शिक्तं चिक्षेप भारत ॥ ६२
तामस्य विशिखिन्छिच्चा त्रिधा त्रिमिरपातयत् ।
पत्रयतां कुरुवीराणां सर्वेषां तत्र भारत ॥ ६३
चर्माधादत्त गाङ्गयो जातरूपपरिष्कृतम् ।
खङ्गं चान्यतरं प्रेप्सुर्मृत्योरप्रे जयाय वा ॥ ६४
तस्य तच्छत्वा चर्म व्यधमद्द्शितात्मनः ।
रथादनवरूढस्य तद्द्भुतिमवाभवत् ॥ ६५
विनद्योचैः सिंह इव स्वान्यनीकान्यचोदयत् ।
अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्तु भयमण्यपि ॥ ६६

अथ ते तोमरैः प्रासेर्वाणौषेश्व समन्ततः ।
पिट्टिशैश्व सिनिस्तिशैर्नानाप्रहरणैस्तथा ।। ६७
वत्सदन्तैश्व मह्नैश्व तमेकमिमदुद्वयुः ।
सिंहनादस्ततो घोरः पाण्डवानामजायत ।। ६८
तथैव तव पुत्राश्च राजन्मीष्मजयैषिणः ।
तमेकमम्यवर्तन्त सिंहनादांश्व नेदिरे ॥ ६९
तत्रासीतुम्रलं युद्धं तावकानां परेः सह ।
दशमेऽहिन राजेन्द्र मीष्मार्जनसमागमे ॥ ७०
आसीद्राङ्ग इवावतीं मुहूर्तमुद्धेरिव ।
सैन्यानां युष्यमानानां निम्नतामितरेत्रस् ॥ ७१

इत्यव्रवित् ; Ds इति व्रवन् . — \*) Ki Bs. i Dns Di.
7. s पांडवान् (for पाण्डवम् ). Ds Dns Ds दिश्वक्षः
विव पावकः . — \*) Śi Ko-s. s D1-s. s सविस्फुर्लिः
(Ks \*लिं)गां ; Ts सस्फुर्लिगां तु. M1-s. s तीक्षणमां
(for दीसामां ). Ks B D (except D1-s. s) शक्तिं
भीष्मः स पार्थाय . — \*) Ki B D (except D1-s. s)
वतस् (for शक्तिं).

63 \*) D1 सा तस्य (for तामस्य). Ks. 5 D2. 2. 6 निशितैश् (for विशितेश् ). Da Dn1 D1 छिन्नां (for छिन्ना). — \*) Ś1 Ko-8 D1 ज़िसिस्; Dn2 तथा; D2 श्रतेस् (for ज़िथा). Ś1 Ko-2 D1 अताइयत् (for न्या). — \*) K4 B2. 4 Dn2 D4. 7. 8 तव (for तन्न).

64 °) Ks. s Da Dni Dl. s. s. ड चर्म चा(Ks. s चा)दत्त; Ts 'मादत्त. — °) Some MSS. 'परिस्कृतं. — °) Ks Da Dn Ds. s Ts Ms. s चान्यतरप्रेप्सुर् (Ts 'प्सुं); Di Co अन्यतरं प्रे'; Ds चार्यंतरप्रे'; G1-3 चार्यंतरप्रे'. — °) Si अग्न: Ko-s अग्नं; Ds अर्थे; Ti आस्थे (for अग्ने). Ks. s D1-s. s ज्ञयाय च; Ts ज्योग चा; G1 ज्यावहा. Co cites ज्ञयाय (as in text). Ca as in text.

65 \*) Ts स तच (for तस तत्). Ds भीत्मो;
Ds. 8 Ts Gs वर्स; Ds (sup. lin. as in text) कर्स
(for चर्स). — \*) Ks व्यथमा; Ks व्यवसद् (for व्यथमद्). Ko.s दंसितात्मजः (Ko \*नः); Ks Ds. 8 शंसितात्मनः; Ks Bs. 2.4 Ds. Dn Ds-8 सायकेस्तथा (Ds. Dns Ds \*दा); Bs सायकोत्तमः; S संशिताः सनः. — \*) Ks तद्दू

66 \*) \$1 Ko-2 D1 विनदंतं; K2 D2 विनद्य (D2

'यं)तः; Ks विनाशंत (for विनशोधैः). Ko-2 Dr सिंहम् (for सिंह). Ks B Da Dn Ds-8 ततो युधिष्ठिरो राजा; D3 ध्रष्टयुक्तस्ततः कुद्धः; .Tr G स सिंहवद्विन योधैः; Ts विनशोधैः सिंहनादं . — °) K1.2 °कानि. चोदयत्; Ks °कान्यचोदयन्; D1.8 °कान्यनोदयत्; D4.1 °कान्ययोज (D1 °ध)यन् . — °) Ks D1.2 अभ्यक्व (D2 °वं)तः — व) G8 मा च वो; Ms मा वोस्ति. Tr Gs.4 अथ वै; Ts अन्वपि (for अव्यपि).

67 °) Ts बाणेर् (for प्रासैर्). — Ks. 5 Ds om. 678. — °) Ši Ko-2 बाणेश्रेव (for बाणोधेश्व). — °) Ko पहिसेश्व; S पहसेश्व. Ki. 4 B D (except Ds; Ds om.) सु. (for स.). — с) Ks. 5 Ds वाराचेश्व सुशंसितै: (Ks 'संशते:; Ds 'संशितै:); K4 B Da Dn Di. 5-3 नाराचेश्व तथा शितै: (Bs. शिला शितै:; B4 Dai Ds तथा सितै:); S नानाश्वे (Gs नाशनावे) स्तथा शितै:

68 b) G1.3 M2 तमेवम्. B3 अभिविव्यधु:. — b)
T2 सिंहनादं तथा घोष:. — b) K4 B D (except.
D1-8.6) अभूतदा (for अजायत).

69 °) S पुत्राणां (for पुत्राक्ष). — °) K4 B D (except D1-8.6) नेदुर् (for राजन्). S 'धिणां. — °) K4 B D (except D1-8.6) S 'रक्षंत (for 'वर्तन्त). — व) K5 सिंद्दनादश्च. K4 B D (except D1-8.6) चिकरे (for नेदिरे). S कुरवः सनुणा रणे.

70 \*) Ds. s. s तुसलं. Ks. s Ds ततः समभवद्यदं

71 °) Dai Ds गीर; S धोर (for गाङ्ग). Sx Ko. 1 'सहावतों; Bs इवावातों; Ms इवावृत्तो (for इवावतों). — ) Ti उदये नुप; M1-8. 5 उदधेसादा.

अगम्यरूपा पृथिवी शोणिताक्ता तदाभवत् । समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किंचन ॥ ७२ योधानामयुतं हत्वा तसिन्स दशमेऽहिन । अतिष्ठदाहवे मीष्मो मिद्यमानेषु मर्मसु ॥ ७३ ततः सेनामुखे तसिन्थितः पार्थो धनंजयः । मध्येन कुरुसैन्यानां द्रावयामास वाहिनीम् ॥ ७४ वयं श्वेतह्याद्गीताः कुन्तीपुत्राद्धनंजयात् । पीड्यमानाः शितैः शक्कैः प्रद्रवाम महारणात् ॥ ७५ सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यमालवाः । अभीपाद्याः श्रूरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥ ७६ शाल्वाश्रयास्त्रिगतीश्र अम्बष्टाः केकयैः सह । द्वादशैते जनपदाः शराती वणपीडिताः । संग्रामे न जहुभींष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ७७ ततस्तमेकं बहवः परिवार्य समन्ततः ।

C. 6.5650 B. 5.119.64

— °) Ds सेनानां. D: 5 युद्ध ; S (except T:) निज्ञ (for युध्य ). — °) S युध्य (T: हन्य )ताम् (for निज्ञताम्).

72 °) K4 B D (except D1-s) असीम्प° (for अ-सम्प°). — b) Ks शोणिसोक्ता. K3 तरंशिणी; K4.5 B D (except D1) S [अ] समस्तवा (by transp.). — °) B4 समंतु (for समंच). M2 समश्र विषमश्रीय. — °) Ko न प्राज्ञयत; K2.8.5 D2.5 S न प्रज्ञायत; Dn1 नाप्राज्ञायत.

73 \*) M यौधानाम्. — b) Ks. 5 D2 M4 transp. तसिन् and स. D5 च (for स). K2 तसिन्दशसमे इनि. — c) D1 अतिष्ठचाहवे; D2 श्वताहवे.

74 \*) T1 G पार्थ: (for तसिन्). — \*) T1 G तसिन् (for पार्थों). Ks B D (except D1.3.6) धनुः धेर: (for धनंजयः). — \*) D1 सध्ये च; T G M4 सध्ये त (for सध्येन). D3 'सेनानां. — After 74, S ins.:

479\* सत्राद्धतमपश्याम पाण्डवानां पराक्रमम् । द्रावयामासुरिपुनिः सर्वान्मीय्मपदानुगान् । [(L.1) Ta Ga. 8 Ms अपश्यामः.]

75 क) Ts भीतात्. — b) K1 धनंत्रयः; Dai धनंत्र सात्. — After 75 क, Ts Gi read lines 3-5 of 480 %. Ti Gi om. (hapl.) 75 क. — ') Ko-s Di छिद्यः; Ks. s Ds. s S (Ti Gi om.) सिखं (for पीट्यः). Ds सितेर् (for शितेः). Ds. s Ts Mi-i बाणेः; Bs अञ्चेः (for शितेः). — ' ) Ks Ds भादुतास; Ki B Da Dn Ds-s Ts Gi Ms. i भाद्रवास; Di अर्थसाना. Ks Ds. s रणात्तवा; Ki B Da Dn Di. i. s. r. s S (Ti Gi om.) रणे तदा; Ds रणांततः (for महारणात्). Ks भद्रता महत्ता रणात्.

76 = 6. 102. 7abod. 76ab = 6. 18. 13ed. — a)

D2 सिंघवा: (for कितवा:). K1 प्राह्या: (sio).
— b) S1 D8 "मानवा:; K1 प्रतीशोदीच्य"; K2 D5
प्रती(D5 "ति)च्योदिच्य"; T2 प्रदीच्योदीच्य". — T2

G<sub>1-3</sub> (G<sub>1.2</sub> om. from the post, half of line 4 up to  $77^a$ ) M<sub>1.4</sub> ins. after  $76^{ab}$ : Ti G<sub>4</sub> (both om.  $75^{c4}$  and lines 1-2) ins. after  $75^{ab}$ :

480\* पाण्डवैः पञ्जभिः साधै सात्यकेन च धन्दिना । एएशुम्नमुखैः सर्वैः पाञ्जालैश्च समन्ततः । मिचमानाः शरैस्तीक्ष्णैः सर्वे कार्ष्णिपुरोगमैः । द्रोणद्रौणिकृपैः साधै सर्वे शक्यकृपादयः । तावकाः समरे राजश्रहुर्मीच्मं महासुधे । [5

[(L.1) G2 सात्विकेन; M1.4 सत्यकेन. — (L.3) M1.4 सवें: (for सर्वें). G1 पुरोगनाः. — (L.4) T2 G1 द्रोणद्रोणि-; G2 द्रोणद्रौणिस्. G1-3 -त्रिगर्ताञ्च (for कृषे: सार्थ). — (L.5) M1 महारणे (for महासूधे).]

— After 480\*, T2 G2 M1.4 repeat 76° , 76° = 6.18.12° , — °) D5 अभिषाद्याः; T2 M2 अभीषद्याः. K3 स्र्सेनाः. — °) = 6.47.14° , Ś1 K0 D1.7 शिवयो; D2 श्वयो. K4 B (except B1) D12 D1.4.6-8 बशातयः.

77 G1. s om. 77° (of. v. 1. 76). — °) Ko. 2

सा( Ko सा) स्वाश्रयास; Ks शास्त्रसेयस; D2 T2 शा( T3 सा) स्वेयाझ; D3 शास्त्रसञ्जास; T1 G1 शास्त्राः
शूरास; G2 M सास्त्राश्रयास (for शास्त्राः). B1
शास्त्राश्चां स्वार्धाः — °) B1 शकाझ; Da2 Dn1
शांवशः. Ks B1 D (except D1) कैक्ये:; G1. 3

सास्त्रेः — °) K1 B Da Dn D1. 5. 7. 8 सर्वे ए( B1
सर्वत्र )ते महात्मानः — d) D3 झणतापिताः; T G2. 1

M2 प्राणपीडिताः — ") T2 ससरे (for संप्रासे).
K3. 5 D1-8. 6 प्राजहुर; B1 Da Dn1 D5 T2 G1. 3 M

Ga प्रजहुर; T1 G2. 1 विजहुर (for न जहुर). — ")
K3. 8 D2. 8. 6 T1 G1 व ( K3 वा )ध्यमानाः; D1 G1-3
युध्यमानाः

78 °) Ks तमेवं. — °) Si Ko-s परिवार्थ; Ds परिपाल्य; S परि( Cs °री )ता( Ts °त )त्य ( for परि-काल्य). Ti Gs कुरुश्रेष्ठं ( for कुरून्सर्वाज्). — °) C. 6. 5641 B. 6. 119. 84 K 6. 119. 87 परिकाल्य कुरून्सर्वाञ्यायवैरवाकिरन् ॥ ७८
निपातयत गृहीत विध्यताथ च कर्षत ।
इत्यासीत्तुम्रुलः शब्दो राजन्भीष्मरथं प्रति ॥ ७९
अमिहत्य शरौषेत्तं शतशोऽथ सहस्रशः ।
न तस्यासीदिनिर्मिनं गात्रेष्यङ्गलमात्रकम् ॥ ८०
एवं विभो तव पिता शरैविशकलीकृतः ।
शिताग्रैः फल्गुनेनाजौ प्राक्थिराः प्रापतद्रथात् ।
किंचिच्छेषे दिनकरे पुत्राणां तव पश्यताम् ॥ ८१
हा हेति दिवि देवानां पार्थिवानां च सर्वशः ।
पतमाने रथाद्भीष्मे बभूव सुमहान्सनः ॥ ८२

तं पतन्तमिमेश्रेश्य महात्मानं पितामहम् ।
सह मीष्मेण सर्वेषां प्रापतन्हृदयानि नः ॥ ८३
स पपात महावाहुर्वसुधामनुनादयन् ।
इन्द्रच्यज इवोत्सृष्टः केतुः सर्वधनुष्मताम् ।
धरणीं नास्पृश्चापि शरसंघैः समाचितः ॥ ८४
शरतल्पे महेष्वासं श्र्यानं पुरुषर्वमम् ।
रथात्प्रपतितं चैनं दिव्यो मावः समाविश्चत् ॥ ८५ः
अम्यवर्षत पर्जन्यः प्राकम्पत च मेदिनी ।
पतन्स ददशे चापि खर्वितं च दिवाकरम् ॥ ८६
संज्ञां चैवालमद्वीरः कालं संचिन्त्य भारत ।

Ds 'किरत्. Ts पांडवेयास्त्रयोधयन्.

79 ") Ks निपातयश्चद् (for निपातयश्व). — ")
Ks. 5 Ds यु(Ks Ds व) ध्यताभिनिकृंतत; Ks B Ds
Dn Di-s यु(Bi Ds Dni Ds वि)ध्यस्तमवकृंतत; Di
यस्यतैवावकृंतत (corrupt); Ds Ti G यु(Ds वि)ध्यताव-(Gs "वि)चक्रतंत (Gs "तं च); Ts विविध्यत च कृंतत;
Mi-s. 5 वध्यत द्वाप(Ms "व)कृंतत; Ms विध्यता-थावकृंततः — ") Some MSS. तुम्हः.

80 °) D1 च (for तं). K1 अभिद्दल गरै राजज्; K2.4 B Da Dn D4.5.7.8 निद्दल समरे राजज्; K3.5 D2 विभिन्नल शरेषोरे:; D8 विभिन्नः शरसंपेश्च; D6 विभिन्नः स शरीपेश्च; S शरीपेरिम्पू (T2 'पि वि)ष्टल — D4 om. 80°-81°. — °) K3 तज्ञ (for तल्ल). D1 सनामिन्नं; S अनिर्मिणं. — ") K2.4 B D (D4 om.) T1 G M गान्ने श (D1.8 'मं शं-; D2 'न्नमं)गुल्मंतरं (D1 "मण्वपि); K6 गान्नं शंगुलमान्नतः; T2 गान्ने-व्वंतरमंगुर्लि. Co cites अंतरं.

81 Ds om, 81° (cf. v. 1. 80). — °) Ś1 Ds पूर्व विमोस; Ko-s पूर्व वै भोस; Ks B Da Dn Ds-s पूर्व प्रमुत्तस; Ds प्रवंविधस; M1.2.s पूर्व हि भो. — °) Ds च (for वि·). — °) Ds सिताजै: Ks-4 B D (Ds before corr.) Gs फाल्गुनेनाजौ; Ms फल्गु-नेराजौ: — °) Ks प्राक्तरान्; Ds प्राक्तराः. Da1 Ds प्रपतद्. — Ds om. 81°-82°. — °) Ś1 Ko.1 D1 किंचिचिछ्छ; Ks °च्छेष्टे (sio); Cc °च्छेषं.

82 Ds om. 82<sup>ab</sup> (cf. v. l. 81). — b) Ds सुदि राज्ञां (for पार्थिवानां). Bs Dns Ds. 6-8 सारत (for सर्वेश:). — b) Si Ki, s तदा (for रथाद्). — d) Ks च; G1 स (for सु.). Ks.4 B D (except Dns D1.3) T1 G4 सुमहास्वन:.

83 °) K1 B D (except D1-8) M2 संपर्ततम् — °) T1 G2. ६ भारतानां; T2 G1. 3 M भरतानां (for महात्मानं). — Da Dn1 D5 om. 83° .— °) D8 च. (for न:). D2 M2 प्रापतङ्ख्यानि न: (M2 °निङः).

84 °) Bi Dns Di-s वसुधां सम (Bi Dns संप्र) कंपयन् . — °) D1 वेह:; Co केतु: (as in text). K5 D2 "महीमृतां (for "धनुष्मतास्). — °) K1: धरणी; D8 स भूमिं . K2. 5 नास्पृश्च (K5 "शं)आणि; K4 B Da Dn Di 5. 7. 8 न स (B1 तु न) पस्पर्श . — ') K3 समाहित:; K5 Dns Di 5. 6-8 "वृत:; D8. "चिंत: D1 शरसंश: समंतत:

85 °) \$1 Ko-3 महात्मानं; D3 S (except T2) महेब्बासः — b) D2 S शयानः (T2 'नं) पुरुषपैमः (T2 'म) D4 Dn1 D5 निपतितं; D2 प्रपतिनं कि1 Ko-2.5 चैव; D2 सर्वं; S मीदमं (for चैनं) — b) K2 दिव्यामावः; D1 दिव्या भावाः; Cc दिव्यो भावः (as in text). D5 समादिशत्; G2 स्त्रमाविशत्; M1.8.5 समस्प्रशत्.

86 °) K4.5 B Dns Ds-4.6.7 S (except G2), सम्यवर्षस्य. — °) K5 Ds Ts प्रकंपतः K5 स प्राकंपतः मेदिनीः — °) K5 Da1 Ds पतत्; D1 पतत् (for पतन्). K5 प्रपतन् (for पतन्स). K5 Dn1 सं; Da1 च (for स). Ds सापि (for सापि). K2 यतनस्दशे चापि (sic); D2 पतन्दृष्टवां आपि — व ) K0 सचितं च (sic); K5-5 B D S दक्षिणेन (for स्वितं च).

87 °) K2 संज्ञा. K4 B Da Dn D1.4-8 M चो-

अन्तिरिक्षे च शुश्राव दिच्यां वाचं समन्ततः ॥ ८७ कथं महात्मा गाङ्गेयः सर्वशस्त्रभृतां वरः । कालं कर्ता नरच्याघः संप्राप्ते दक्षिणायने ॥ ८८ स्थितोऽसीति च गाङ्गेयस्तच्छुत्वा वाक्यममवीत् । धारयामास च प्राणान्पतितोऽपि हि भृतले । उत्तरायणमन्विच्छन्मीष्मः कुरुपितामहः ॥ ८९ तस्य तन्मतमाञ्चाय गङ्गा हिमवतः सुता । महर्षान्हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र वे ॥ ९० ततः संपातिनो हंसास्त्विरता मानसौकसः । आजग्धः सहिता द्रष्टं मीष्मं कुरुपितामहम् । यत्र शेते नरश्रेष्टः शरतल्पे पितामहः ॥ ९१

ते तु मीष्मं समासाद्य ग्रुनयो हंसरूपिणः।
अपश्यञ्शरतलपश्यं मीष्मं क्रुरुपितामहम्॥ ९२
ते तं दृष्ट्वा महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्।
गाङ्गेयं भरतश्रेष्ठं दक्षिणेन च मास्करम्॥ ९३
इतरेतरमामन्त्र्य प्राहुस्तत्र मनीषिणः।
मीष्म एव महात्मा सन्संस्थाता दक्षिणायने॥ ९४
इत्युक्त्वा प्रस्थितान्हंसान्दिक्षणामिनतो दिश्चम्।
संप्रेक्ष्य वै महाबुद्धिश्वन्तयित्वा च भारत॥ ९५
तानव्रवीच्छांतनवो नाहं गन्ता कथंचन।
दक्षिणावृत्त आदित्ये एतन्मे मनसि स्थितम्॥ ९६
गमिष्यामि स्वकं स्थानमासीद्यन्मे पुरातनम्।

C.6.5971 B.6.119.105

पालमद् Ds संज्ञां चैवाप्य बलवत् — b) Ms काले; Co कालं (as in text). Ks संचित्य. — f) Ds अंतरीक्षे . — d) Ks B1.8 D दिव्या वाचा . Ks B2.4 दिव्यदुंदुभिनिस्तनं ; S (except Ts) दिव्या (G1.8 देवा)-नां च छुभा गिरः (M जुमं वचः).

88 °) D1 एज्यति (for सहातमा). — °) D1 आछं; T G काल:; Cs. c कालं (ss in text). Ks Ts नर-ध्याद्र; M1-3. s सहात्राज्ञ: — °) T1 G4 पतिनो (for संग्राप्ते). Cv संस्थितो दक्षिणायने.

89 °) D1 कुट्यं संसार (for स्थितोऽसीति च). Т2
गांगेय (for 'यस्). — °) S धारयिष्याम्यद्वं प्राणान्
— °) Ks. 4 B Da Dn Ds—8 S महीतले; D1 स भूतले
(for द्वि भूतले). D2 पतितो धरणीतले. — °) Ds. 5
सत्तरायनम् Da1 Dn1 सन्विच्छद् — ′) T1 G सुगतिप्रतिकांक्षया.

.90 व) G: आदाय (for आज्ञाय).

91 \*) Ks तत्र; K4 B1-8 तेथ; Da Dni ते ख; Ds तेन (for ततः). Di समागता; Ds T2 G1.8 M संपतिता; Ds संपातितो; T1 G4 तं प्रति ते; G2 तं पतितं; C0 संपातिनो (as in text). — b) S त्वरमाणा महोजसः (G1.8 "णाः समंततः). — ') K0 सिंहतान्; D2 T1 G4 सहसा (for सिंहता). K0 प्रष्टुं; K2 पूष्टं; G3 हिंदं; M1.8-5 तत्र; M3 पुत्रं (for प्रष्टुं). — K2 om, 914-93°. — d) M1-8.8 प्रष्टुं (for भीष्मं). — ') K5 तत्र. K2.5 D2.3 कुरुशेष्टः (K3 "ष्ट्र); B1 नरस्थात्र. — ') K5 D3 सीष्मः कुरुपितामहः (= 89').

92 K2 om. 92 cf. v. l. 91). — ") D2 तम्र (for ते तु). Ś1 K0. 1 D2 समागम्य; G1 तमासाच. — ") K4 B D (except D2. 3) ऋषयो (for मुनयो). — ") K2 अपस्यत्; Dn2 T2 अपस्यं. — ") = 91". K2. 4 B D (except D1-3) "कुलोह्रहं (for "पितामहम्).

94 °) G1.2 (sup. lin.). इ याखामेति (for प्राहु-स्तंत्र). — °) K2.4 B D (except D1-8) क्यं; K8 एष (for एव). K2.8 D1.2 [अ]सी; D2 वै (for सन्). S अयं भीष्मो महाबुद्धिः (T2 व्हुः). — °) K0 संस्थिता; K2 संस्थातो; S संस्थितो; C0 'स्थाता (as in text).

95 D1 reads 95 after 100. — ") K1 प्रास्थिता; K4 B D (except D2. 2. 6) प्रस्थिता; S प्राप्तवन् K1.4 B D (except D2. 2. 6) S हंसा (for हंसान्) - ") D4 दक्षिणाभिमतो दिशं. — ") D2 स प्रेस्थ M1-2. 5 च (for है). T2 "हुद्धि. S1 K0-2 संप्रेस्थैव च वहांणि. — ") D6 महारथः; T2 तु भारत

96 M om. 96 . — ") Ti G तत्तोत्र" (for तानता"). — ") Ti Gi हात्ये (for गनता). — ") Śi Ki. 2 Dai Ds दक्षिणावृतः Ks. 5 Dz "शित (Ks "तस्); Dn2 Di. 6. 8 Gi. 3 Mi. 2. 5 "वर्तः Di "सन (for "वृत्तः). Ko Ds Ti Gi सादित्यः Ks सादित्यः Ks सादित्यः

:. 6. 5672 B. 6. 519. 105 K. 6. 119. 108 उदगावृत्त आदित्ये हंसाः सत्यं अविभि वः ॥ ९७ धारियव्याम्यहं प्राणानुत्तरायणकाङ्क्षया । ऐश्चर्यभूतः प्राणानामुत्सर्गे नियतो सहम् । तस्मात्प्राणान्थारियव्ये मुमूर्षुरुदगायने ॥ ९८ यश्च दत्तो वरो मह्यं पित्रा तेन महात्मना । छन्दतो मृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा ॥ ९९ धारियव्ये ततः प्राणानुत्सर्गे नियते सति । इत्युक्त्वा तांस्तदा हंसानशेत शरतव्यगः ॥ १०० एवं क्ररूणां पतिते शक्ते मीष्मे महौजसि ।

— Śi Ks om. (hapl.) 96<sup>d</sup>-97°. — <sup>d</sup>) Di प्तन्से नैव रोचते

97 Si Ks om. 97° (cî. v. l. 96). — b) Ks मासीयन; Ds (m as in text) मासीयान; Ds (before corr. as in text) मासायन्मे. — °) Ki उद्यावृत; K4 Bi-s Dns Ds. s-s उदगायन; Di 'दिख; Ds. s 'बृत; Ts उत्तरावृत्त; Gi. s उदगायतं. Ts मारिको. — ") Ki इंस:; Mi-s. s हंसान्. Ks सान्यं (for सत्यं). S (except Ts) इति वचोत्रवीत् (for सत्यं)

98 ") Т श प्राणानि. — Ks om. (hapl.) 98 -100 ".
— ") В "क्षस्ययाः — ") Ś " सूता; all comm. " सूतः (as in text). Ks ऐश्वर्यप्राणसूतानां; S प्राणानां च स्मुस्सर्ग (Mr. s. s "में). — ") Ś 1 Ks. s B D (except D1-s) उत्सर्गों. Ks B Ds. s-s हि यतो; Ks D2 नियसे (for नियतो). Ks B Da Dn Ds-s सम; Ks D2 तथा (for ब्राह्म्). S ऐश्वर्य नियतं सम. — Т2 M om. 98 . — ") Ds. s इत्थं (for तसात्).
— ") Ks Dn D2 "यनं; G1-s उत्गा(G8 "या)-यनात्.

99 Ks om. 99 (of. v. l. 98), — ") G2 यं च. G3 वरं; Ms वयो (for वरो). — '') Ks छांदतो; G2 छन्दतो (as in text). श्री इत्येव. B1. 4 Da Dn1 D1-8. 5 वचस (for वरस). B1 तदा. S छंदतसो भवेन्युख्रिति सस्सत्यमस्तु से (T2 M1 [sup. lin.]. 2. 3. 5 ते; G1. 3 वे).

100 Ks om. 100° (cf. v. 1. 98). K1 om. 100. T2 M om. 100° . — °) D1 सोच° (for धार°). Cc. ततः (as in text). Ks D2. र धारविष्यास्य हं (D7° तः) प्राणान्. — °) D2. ह नियमें (for नियते). Ks D2 तथा (for सिते). — °) D21 तं (for तांस्).

पाण्डवाः सुझयाश्रेव सिंहनादं प्रचिकरे ॥ १०१ तिसन्हते महासन्त्वे भरतानाममध्यमे । न किंचित्प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्ते भरतर्पभ । संमोहश्रेव तुम्रुलः कुरूणामभवत्तदा ॥ १०२ नृपा दुर्योधनम्रुखा निःश्वस्य रुरुदुस्ततः । विषादाच चिरं कालमतिष्ठन्विगतेन्द्रियाः ॥ १०३ दुध्युश्रेव महाराज न युद्धे द्घिरे मनः । जरुग्राहगृहीताश्र नाम्यधावन्त पाण्डवान् ॥ १०४ अवध्ये शंतनोः पुत्रे हते मीष्मे महौजसि ।

Ks. s Ds. s. e तथा (for तदा). S इत्युक्तास्ते गता (G1 तदा) हंसा:. — d) Ks. 4. s B D (except D1. 3) स शेते (for अशेत). Ks श्रास्त्रह्मपा:; Da1 तह्मपान्. — After 100, D1 reads 95°°.

101 D1 om. from 1016 up to 6, 115, 106. — 6)
D3 संजयेश्वेव. — 6) Ks. 5 D2. 8. 6 सिंहनादान्.

102 D1 om. 102 (cf. v.l. 101). — °) S (except T2) लोककांत (for मदासर्च). — °) Cf. 6. 115. 14°, 42°. Ks D2. 3. 6 T1 G2. 4 भारतानां. Ks च मध्यपे; Ks. 6 D2 D2 D2. 4-8 T1 G पितामहे; D3 मवचपे; M1. 3 अमद्यवे; M2 अमद्यमे; M4. 5 अमद्यपे (for अमध्यमे). — °) K2 कश्चित् (for किंचित्). 51 प्रतिपद्यंत; D4 प्रत्यविंद्यत; D5 तमप्यंत. — °) K2 स मोह्म; G2 संमोहं; M3. 5 संमोद्यू. 51 Ko—2 चापि (for चैव). G1. 3 ततः संमोहनं चैव. — °) G3 संम° (for अम°).

103 D1 om. 103 (of. v. l. 101). — ") K4 B
D (except D2. s. 6; D1 om.) क्रुप- (for चूपा).
— ") Some MSS. तिश्वस्थ. Ko रुर्धुस् (for "दुस्).
M2 तदा. — ") D3 विषादाचरितं काळम्. — ") D4
G3 अतिष्ठद्; M2 व्यतिष्ठद्. D3 अतिष्ठंत गतेंद्रियाः;
T2 तिष्ठन्विगळितेंद्रियाः

104 D1 om. 104 (cf. v. l. 101). T2 om. 104-105. — ") Da Ds महातेजा (for 'राज). S (T2 om.) दीवें च कालं (G2 दिएं च कालं; M1-8.5 दीवेंकालं च) ध्यायंतो. — ") K5 पक्षे (for युद्धे). K5 मदिवेर (hypermetric); S (T2 om.) दिविरे. — ") K5 Da1 Dn D2.8-3 Cd उत्(D2 रुज:; D6 कुरु)-आह-; S (T2 om.) अरुसंस:; D3 अरुआहा. — ") B1 Da D5 नाम्यवर्तेत. B1 संयुगे.

अभावः सुमहात्राजन्कुरूनागादतिन्द्रतः ॥ १०५ हतप्रवीराश्च वयं निकृत्ताश्च शितैः शरैः । कर्तव्यं नाभिजानीमो निर्जिताः सव्यसाचिना ॥ १०६ पाण्डवास्तु जयं लब्बा परत्र च परां गतिम् । सर्वे दघ्युर्महाशङ्खाव्याराः परिघवाहवः । सोमकाश्च सप्त्र्ञालाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर ॥ १०७ ततस्तूर्यसहस्रेषु नदैत्सु सुमहाबलः । आस्फोटयामास सृशं भीमसेनो ननर्त च ॥ १०८

## इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११४॥

105 D1 T2 om. 105 (cf. v. l. 101, 104). — ) K4 B D (except D2. 3. 6; D1 om.) शांतनो: (for शं°). — After 105°, T1 G ins.:

481\* दुःखार्तास्ते तदा राजन्कुरूणां पतयोऽभवन् ।

— °) र्डा अभावं; T1 G4 विमोहः; G1.3 अभवत् .
K3-5 B D (except D3; D1 om.) S (T2 om.)
सहसा (for सुमहान्). — d) K2.4 B D (D1 om.)
कुरुराजस्य (K3 D2.3 कुरुनागाद-) तर्कितः (D21 तर्केयत्);
S (T3 om.) कुरुणामभवत्त (G1 °णामभवंस्त-; G3 °णां
संभवत्त )ता. Cc cites तर्कितः, Cd अतर्कितः.

106 D1 om. 106 (of. v. 1. 101). — ") K1. 2. 4

B2-4 D (except D2. 2; D1 om.) तु (for च). S
विश्वस्ता (for च वर्ष). — ") K2 Dn1 D2 निकृताश्च.

S निश्चि (G2 "कू)तै:; D2 च सितै: (for च शितै:). K2
श्वानै: श्वनै:. — ") K2 नाम्यजानीमो; D3 नाभिजानानि;
G1. 3 "जानंतो. — ") T2 निकृता: (for निजिता:).

107 D1 om. 107 (cf. v. l. 101). — ") K4 B
Dns D4-8 M1-8.5 पांडवाश्च; T2 "वांस्तु. K1 जये.
— ") Co परां गतिस्(as in text). S प्रह्रष्टमनसोमवन्
(M1 inf. lin. "त्); Cd परत्र च परा गति:. — ")
S1 महाशंखा; Da Dn1 D8.5 S (except G1) सुदा
शंखाव्. — ") S1 K1.2 ह(K1 ह)ष्टा: (for शूरा:).
— ") D8 सोसकांश्च. K0-2.5 D (D1 om.) S सपांचाकाः. — ") K0.2 D2 T G4 M1.5 प्रहृष्यंत (D2
"ते); K1 प्राद्रव्यंतं. K8 D2 G8 जनेश्वराः; Da1 "श्वरं.

108 D1 om. 108 (of. v. 1. 101). — ") B1 "सहस्रे च. — ") Ko. 2 B1. 3 De नदत्सु च; K4 B2 Dn3 D4. v. 8 नदत्सु स; S प्रणदत्सु ( T2 "दं सु-).

— ') Ds स्फोटयामास च मृद्यं. — ') K4 B2.4 Dn Ds. 8-3 S ननाद; B1.8 Ds. Ds. 5 ननदें (for ननतें).

109 D1 om. 109 (of. v. l. 101). — \*) D2 चैव;
D3 राजन्; S मध्ये (for चापि). — \*) K2 D2 च्र
निपातिते; K4 B Ds Dn D4. 5. 7. 8 निहते (D5 \*तो)
विभो (B2 युवि; Da विभो; D4 सति). — \*)
K3 धीरा: (for धीरा:). — \*) K8 प्राध्मायंत; T1
G2. 4 M1-2. 8 प्रधावंत; T2 G1. 3 M1 (inf. lin.)
प्रध्यायंत (Gs \*त:); M4 प्राध्यायंत:.

110 D1 om. 110 (cf. v. l. 101). — ") K2
D4.6 जाक्रोबान्. K2.8 Da Dn1 D2.2.8 प्राक्ट्ंब्रान्थे
(D3 'श्रेंच); K4 B Dn2 D4.6-8 प्राव्वंब्रान्थे; T G
M4 विप्रमुद्धाञ्च; M1-3.5 च विमुद्धाञ्च. — ") K0.1
होसं (sic); G3 सोहात्. T1 G4 तद्युपरे. — T2 om.
(hapl.) 110°-1114. — ") K1 वज्ञं; K2 छन्नं; K3
शाज्रेश; D2 क्षाज्ञं. K5 विनिदंत; D2 विनंदंत; D3
व्यनिदंत; D6 [5]अ्यनंदंत. S (T2 om.) शुद्धा(G8
"ज्ञां) श्रेके विनिदंत्ति (M1 [sup. lin.].2.2.3 "तो).
— ") K0 चैको; K3-5 B D (D1 om.) चान्ये (for चैके). G1.3 शुप्ज "(for Sस्यप्ज").

111 D1 T2 om. 111 (cf. v. l. 101, 110). — ) K8 D3 प्रश्तंसन्यु . — ") K8 D2 T1 G2.4 M2 भारतानां. D5 अयो; M2 तु थे (for स्थे). K2 D8 पूर्व (for पूर्वे). — ") K1 ते चैवं; T1 G2.4 तथे (G2 "ते)व; G1 M1.3-5 ते चैव.

112 D1 om. 112 (of. v. l. 101). — \*) B1. इ संयोपनिषदं; D2 महीप'; T2 M4 सांगोप'; M2 मही पनिषद्श; Cd सहोपनिषदं (as in text). K8. 8 D2. इ सापि (for चैव). — \*) K2 सहर्थ; M1. 8. 8 स्वप्य;

# 994

C. 6. 5589 B. 6. 120. 1 K. 6. 120. 1

# धृतराष्ट्र उवाच ।

कथमासंस्तदा योघा हीना मीष्मेण संजय । बिलना देवकल्पेन गुर्वेथे ब्रह्मचारिणा ॥ १ तदैव निहतान्मन्ये कुरूनन्यांश्र पार्थिवान् । न प्राहरद्यदा मीष्मो घृणित्वाद्रुपदात्मजे ॥ २ ततो दुःखतरं मन्ये किमन्यत्प्रमविष्यति ।

Ms शिक्षे; Co जपम् (as in text). Ks S भीष्मः (for धीमान्). — d) Dar Ds कालाकांक्षि; T Gs कालकांक्षी. Ds स्थिरो; Tr Gs ततो. M वसुनामष्टन्मो वसः

Colophon om. in D1. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Ko-s mention only दशसयुद्धदिवस; Ks. s T2 दशमेहिन; B3 दशमेहि भीवमनिपातन; D2 दशमे; D8 दशमदिवसयुद्ध; M4 दशमेहिके. — Adhy. name: D8 भीवमपतन; T2 G1-s
(G2 with prefixed भी) M1-s. s भीवमिन (T2 M3 om. नि)पात: — Adhy. no. (figures, words or both): Ks Dn2 113; Da2 (sec. m.) 77; De 114 (as in text); T1 G 115; T2 M1.2 116; Ms.4 117; Ms 118. — Śloka no.: Dn2 121; Ds 120.

## 115

1 D1 om. 1-10° (cf. v. l. 6. 114. 101). — °) ई1 क्यमाखंदादा; K2 °मासंख्तो; T2 G1. 2 'मासंख्या. M1. 3-5 योधा. — °) T2 विना मीष्मेण; G4 मीष्मेण सह (for हीना मीष्मेण). K3 D2 संयुगे. K5 हीना मीष्मे महाबळे. — d) S कौमारवस्वारिणा.

2 D1 om. 2 (cf. v. l. 1). — \*) G2 M1.3.5 तदेव; M4 तथैव (for तदेव). — \*) K4 B Da Dn D4-8 पांडवे: (for पार्थिवान्). — \*) K5 D2 नाप्राहर्ग्; D5 T2 न प्रहार (for न प्राहरङ्). T1 G2.4 समा; G1.8 तदा (for यदा). — \*) K5 घृणस्वाद; T2 G4 M2.5 घृणी च; G2-8 घृणीवान् (for घृणिस्वाद्). K4 B Da Dn D4-8 द्भुपदारमजं.

यद्य पितरं श्रुत्वा निहतं मम दुर्मतेः ॥ ३ अक्ससारमयं नृनं हृदयं मम संजय । श्रुत्वा विनिहतं मीष्मं श्रुतथा यन्न दीर्यते ॥ ४ पुनः पुनर्न मृष्यामि हतं देवव्रतं रणे । न हतो जामदम्येन दिन्यैरह्नैः सा यः पुरा ॥ ५ यद्य निहतेनाजौ भीष्मेण जयमिन्छता ।

3 D1 om. 3 (cf. v. l. 1). — ") Ś1 बन्नो (sio); Ko. 2. 5 D2 अतो; K3 D3 S इतो (T2 इदं) (for तवो). Dan ततो दु:खेतरं मन्य (sio). — "") K2 यद्यद्य; K3. 5 बन्देह; K4 B1-5 Da Dn D4-8 अद्यादं; B4 यदहं; D2 अद्य तं; D3 यथेह; S अद्येव (T2 M4 अद्य यत्) (for यद्य). T1 G transp. पितरं and निहतं. K4 B D (except D2. 3; D1 om.) स सुदुर्मतिः (for मम दुर्मतेः).

4 Cf. 6. 15. 53. D1 om. 4 (cf. v. l. 1). — b)
Ks. 5 D2 हृद्यं सुदृढं मम (D2 मतं). — Ś1 Ko-2
read 4cd after 5. — b) Ś1 Ko-2. 5 तं; G3 [अ]पि
(for वि.). — d) G3 शततो (for आ). K3 स
च (for यक्ष). G1 दीयैत (for ते).

5 D1 om. 5 (cf. v. l. 1). K3-5 B D (D1 om.)
Ta transp. 5 and 6. — a) \$1 K0.1 हृत्यामि; B4
सृद्याम (for सृद्यामि). — b) B4 हृति (for हृतं).
— b) G1. 8 सहतो (for न हृतो). — b) Ka दिव्योकीः
(sio); T1 G4 दिव्योः शक्तः (for दिव्येस्कीः). K2.4 B
Da Dn D4-8 अयं; D8 M4 च यः; T1 G तु यः; T2
सा यतः; M2 स्वकः (for सा यः). — After 5, \$1
K0-2 read 4 del; while K4 B Da Dn D4-8 ins.:

## 482\* स हतो द्रौपदेयेन पाञ्चाख्येन शिखण्डिना ।

6 D1 M om. 6 (for D1, cf. v. l. 1). K2-5 B D (D1 om.) T2 transp. 5 and 6. — a) K4 B Das Dn2 D4. 6-3 यदम्यन् (Da2 \*न्य-) (for यदय). G2 निहतान् (for निहतेन). K1 यदच निहतेजानी (by metathesis); G1. 3 स खब निहतश्राजी. — b) G1. 3 सीध्मस्तु (for भीडमेण). — b) K3-5 B D (D1 om.) T2 कुन् (for नर'). — d) D5 तसी (for नस्मे). K4 B D (except D2. 3; D1 om.) सुनत (for संजय).

चेष्टितं नरसिंहेन तन्मे कथय संजय ॥ ६ संजय उवाच ।

सायाहे न्यपतद्भमा धार्तराष्ट्रान्त्रिपादयन् । पाञ्चालानां दद्धपं कुरुष्टद्धः पितामहः ॥ ७ स शेते शरतलपस्था मेदिनीमस्प्रशंस्तदा । भीष्मा स्थातप्रपतितः प्रच्युतो धरणीतले ॥ ८ हा हेति तुम्रुलः शब्दो भूतानां समपद्यत । सीमात्रक्षे निपतिते कुरुणां समितिक्षये ॥ ९ उभयोः सेनयो राजन्क्षत्रियानभयमाविशत् । मीष्मं शांतनवं दृष्ट्वा विश्वीर्णकवचच्चजम्।

कुरवः पर्यवर्तन्त पाण्डवाश्र विश्वां पते ॥ १०

खं तमोष्टतमासीच नासीक्रानुमतः प्रमा ।

ररास पृथिवी चैव मीष्मे शांतनवे हते ॥ ११

अयं ब्रह्मविदां श्रेष्टो अयं ब्रह्मविदां गतिः ।

इत्यभापन्त भूतानि शयानं भरतर्पमम् ॥ १२

अयं पितरमाज्ञाय कामाते शंतनुं पुरा ।

ऊर्ध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुषर्पमः ॥ १३

इति सम शरतल्पस्थं भरतानाममध्यमम् ।

C. E. 5703 B. 6, 120, (S

7 D1 om. 7 (cf. v. l. 1). K3 T2 om. the ref.
— ") T2 स होते (for सायाह्ने). K1 नापतद्; K2
G3 निपतद्; K4 B Da Dn D1-1 T2 निहतो; K5
नापतन्; D3 निहते (for न्यपतद्). — Dn2 om.
7°-8°. — ") K4 B1-3 Da Dn1 D5 S पांचालान्हपंदं(Da1 "यां-; T2 "न्येषयं)श्चेन; B1 D2.4.6-3
पां(D4.6 पं)चालानां ददौ (D3 द्धान्) हुपै. — ")
K3-4 B Da Dn1 D2-3 सीहम: कुत्रपितामहः (Da1
"सह).

8 D1 om. 8 (cf. v. l. 1); Dn2 om. 8<sup>ab</sup> (cf. v. l. 7). — a) B1.8 Da Ds अशेत (for स शेते).

— b) Si K1 मेदिनी (for 'नीम्). Si K0-2 संस्पृशंस (for अस्पृशंस). — Before 8<sup>cs</sup>, T2 ins. संखयः.

— b) T2 M2 मीदमे (for मीदमो). K4 B Da Dn D4-8
भीदमे रथाद्यपतिते; D3 रथाद्यपतितो भीदमः. — b) K2
विच्युतो; K4 B Da Dn D4.8-8 प्रच्युते; D5 प्रमुख्य (for प्रच्युतो). Da Dn2 D5 घरणीतरुं. S प्रच्छक्षो (T1 G2-4 संछिको; G1 संछक्षो) बहुमिः शरेः.

9 D1 om. 9 (cf. v. l. 1). — ") G1-s हते तु;
Ms ह हेति. Ks. s Ds. s. c. s तुमलः (for तुमुलः).
— ") T1 G समजायत (for "पश्चत). — ") Da1 Ds
T2 समावृक्षे; Ga. c. d सीमावृक्षे (as in text). — ")
Ks-s B D (D1 om.) समिति (Da1 "त्य)जये (D8
"जय); T2 M समिति ध्वजे (for "तिक्षये).

10 D1 om. 10<sup>abe</sup> (of. v. l. 1). — ") Ki B1.3.4 Dns Di.7.8 सेनयोरुमयो (by transp.). — ") Ks.5 Ds सुमहद् (for क्षत्रियान्). G2 क्षत्रिया मयमाविशन्: Cap महत्रयसुपाविशन्. — ") Mi मीवमं निपतितं दृष्टाः — ") K5 Ds Mi विकीण" (for विशीण"). — ") Ks क्रवः; Ks उरवः (for क्रुत्वः). S प्रयंतप्वंत; Ca

°वर्तन्त (as in text). — ') Ds खांडवाझ (for पाण्डवाझ)

11 D2 reads 11<sup>ab</sup> in marg. (sec. m.). — a)

K.1 B2-1 Da Dn1 Ds खं तम:संवृतं द्वासीन्; B1 Dn2

D1. 7. 3 खं तम:संवृतमभून्. — b) K0 भानुगतः. K1

B Da Dn D1-3 आसीद्वानुगैतप्रभ:. — After 11<sup>ab</sup>,

D2 ins.:

483\* कुरुपाण्डवयोश्छन्ने आधारे च धनुस्मतास् ।

— ") Ds भूतानि; Co रहास (as in text). Ts सर्वा (for चैव).

12. a) Ds श्रेष्ठ (for श्रेष्ठो). — b) Si Ko.1 त्वयं;
K2 स्विष; K4 B Da Dn Ds-8 द्वायं; K5 D2
चायं; T G M1 (orig.). 4 सदा; M1 (sup. lin.).
2. 3. 5 सतो (for अयं). K5 तार्ति; B1.2 Dn2 Ds. 8
चरः; D2 पतिः (for गतिः). — b) D2 G8 M1 (sup. lin.).
2. 3. 6 सतो (for गतिः). — D2 G8 M1 (sup. lin.).
2. 5 सतो (for गतिः). — b) सतो (for श्राचनत).
2. 5 सतो (for श्राचनत).
2. 5 सतो (for श्राचनत).
2. 5 सतो (for श्राचनत).
3. 6 सतो (for श्राचनत).
3. 6 सतो (for श्राचनत).
4. 6 स्वाचने (for श्राचने (for श

13 6) T2 आस्थाय (for आज्ञाय). — ) Dni कासाय. K4 B Das Dn Dt. 8 शांतचुं (for शंतचुं). — d) St K1. 2 G2 पुरुष्वंभ; K4 B Ds Dni D2. 8 T G1. 8. 4 M4 सहतवंभः (T G4 भा) (for पुरुष्वंभः).

14. Ts M om. 14. — 6) Ds श्रतस्परें — 6) = 42. ; of. 6. 114. 102. Ko. 2 Tr Gs. 4 सार्-तानाम् (for भरतानाम्). Ks अपवर्षः K4 B Da Dn D1-3 सहत्तमं (Br "तरं); Ds विभूषणे; Ds असवर्षः D1 Tr G पितासहं (for असव्यसम्). — 6) Ks. 8 D2. 8 पर्यसापंत (Ks "ते); K4 Br. 8. 4 Dns D4

. 6. 3704 3. 6. 120. 15 6. 6. 120. 15 ऋषयः पर्यधावन्त सहिताः सिद्धचारणैः ॥ १४ हते शांतनवे मीष्मे भरतानां पितामहे । न किंचित्प्रत्यपद्यन्त पुत्रास्तव च भारत ॥ १५ विवर्णवदनाश्चासन्गतश्रीकाश्च भारत । अतिष्ठन्त्रीडिताश्चैव हिया युक्ता झघोम्रखाः ॥ १६ पाण्डवाश्च जयं लब्ध्वा संग्रामशिरसि स्थिताः । सर्वे दध्मुर्महाशङ्खान्हेमजालपरिष्कृतान् ॥ १७ भृशं त्र्यनिनादेषु वाद्यमानेषु चानघ । अपद्याम रणे राजन्मीमसेनं महावलम् ।

आक्रीडमानं कौन्तेयं हर्षेण महता युतम् ॥ १८ निहत्य समरे शत्रून्महाबलसमन्वितान् । संमोहश्चापि तुम्रुलः कुरूणाममवत्तदा ॥ १९ कर्णदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां मुहुर्मुहुः । तथा निपतिते मीष्मे कौरवाणां घुरंघरे । हाहाकारमभूत्सर्वं निर्मर्यादमवर्तत ॥ २० हष्ट्रा च पतितं मीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । उत्तमं जवमास्थाय द्रोणानीकं समाद्रवत् ॥ २१ स्रात्रा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीकेन दंशितः ।

स्वस्वभाषंत; Bs Da Dni Ds-s S प्रस्वभाषंत (Dai 'त:); Di पर्यधावंतः (for 'वन्त). — ') Gs सुनयः (for सहिताः). Ds सर्वचारणै:

15 \*) Ko. s होते (for हते). — \*) Ds T1 G2. s भारतानां (for भर\*). — \*) Gs कश्चित् (for किंचित्). — \*) Ks विशां पते; Ks. s B D हि (Ks D1. s च; Ds तु) भारिष (for च भारत).

16 °) Ka Ba Da Das Da. 5. 7. 8 Gs विषणण (for विवर्ण). D1 सर्वे (for चासन्). — े) Ka Ba Da Dn Da-3 Gs Ma इसश्रीकाञ्च; Ts रातकीकाञ्च. D1 कांतिहीना विद्यां पते. — °) Ds श्रतिष्ठद्; Ts सर्वेति (for अतिष्ठन्). S (except G1 M5) श्रीळिताञ्च. Ca cites श्रीडिताः. Ds चैवं. Ks. 8 Ds आसन्सुनीडिताः चैव. — डै) Ks बजायुक्ता (sio); Dns Da (before corr.). 7. 8 कियायु (Dr 'सु)क्ता; Ds लजायुक्ता; Ds विद्या सुक्ता; Gs श्रिया युक्ता. Ks. 8 Ds अधा'; Ds विद्या सुक्ता; Gs श्रिया युक्ता. Ks. 8 Ds अधा'; Ds विद्या सुक्ता; Ts [अ]न्यद्यों (for हाधों).

17 ") Ks Ds तु (for च). Ds om. from जयं up to तूर्ष (in 18"). Ts छडधा: (for छडध्या).
— ") K1 महाशंखं; S (except G2) मुदा शंखान् (T2 M युक्ताः). — ") K2.5 D1-8.1 देमजाङपरिस्कृतान्; K4 B1-5 Da Dn1 D5 "विमूपितान्; S शंखान् (T1 G तप्तः) हेमपरिष्कृतान्.

18 Ds om. up to मुशं त्यं (cf. v. 1. 17). — ")

K4 Bi इप्रास; Dns इप्यत्-; Di इप्यंस; Dr इप्टं;

Ds इप्ट-(for मुशं). Bi Ds -सहस्रेषु; Di -निनाद्स्स

(for -निनादेषु). Ks शंखत्यंसहस्रेषु; Da Dni Ds

इप्टं (Dai Ds "प्ट-) त्यंनिनादेश — ") Ds सिय";

Ti G वर्त (for नाय"). Ks वा पुनः; Ks

Ds. s. s Gs Mi-s. s सारत; Ts चानवाः (for चान्ष)

- ") D1 अपश्यामो . K4 B D (except D1-8.6)
महाराज (for रणे राजन्) . - ") K5 D2 महारथं (for
'बलस्) . - ") K1 D5 लाकीडमानां (D5 "यानं);
Dn2 D4.6-8 विकीडयानं . - ') K2 D1 S (except
G1) वृतं (for युतस्) . K5 D2 हपेंणोत्फुल्लोयनं .

19 °) Ks. 4 B D (except D1) G1 तरसा (for समरे). K4 B Da Dn Di-8 G1 हार्डु (for हात्रून्).

- °) K4 B Da Dn Di-8 "समन्वितं (Da1 "स:) (for "तान्). — °) M1-8.5 चैव (for चापि). Ks. 5 D2.
8.6.8 तुमळ:; T2 तुमुळं (for तुमुळ:). — °) D4.
1.8 सत: (for तदा).

20 °) Si Ko न्यस्तितां; Ks निश्वसंतां; G1-8 निश्वसंतां; some MSS. निश्वसंतां. Bs पुनः पुनः (for सुदुर्मुंदुः). — ") Ks D (except D2-3.8) निपातिते (for निप"). Ks तथा पिनतिते मीक्से (sio). — ") Ks कुरूणां च; Da1 कौरवानां. Ks Ds धनुर्धरे; Ks B Da Dn D4-8 Ts पितासद्दे (Ts also धुरंधरे as in text). D1 कुरूणां प्रपितासद्दे . — ") Ks Da Dn1 D2.5 S हाहाकृतम्; Ks B Dn2 D1.8.4.6-3 "सृतम् (for कारम्).

21 a) Ks नि; Ma तु (for च). — b) Ks Ds Gs Ms दुर्योध (Ds 'स) नस् (for दु:शासनस्). — d) Bs Da Dn1 Ds द्रोणांतिकम्; Da रणानीकम् (for द्रोणानीकं). Ks. a B D (except D1) G1. s उपाद्रवत्; T G2. a M उपागमत् (for समाद्रवत्). — After 21, D1 ins.:

484\* आगतस्त्वरमाणस्तु बलेन महता वृतः । समेख पुरुषन्यात्र त्वरमाणी महारथः । ; while Ds ins.;

485\* दुःशासनं द्वततरं द्रोणविज्ञापनाय तत् ।

प्रययो पुरुषच्याघः खसैन्यमभिचोद्यन् ॥ २२ तमायान्तमिष्रेक्ष्य क्ररतः पर्यवारयन् । दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति वै ॥ २३ ततो द्रोणाय निहतं भीष्ममाचष्ट कौरतः । द्रोणस्तदित्रयं श्रुत्वा सहसा न्यपतद्रशात् ॥ २४ स संज्ञाम्रपलभ्याथ भारद्वाजः प्रतापनान् । निवारयामास तदा खान्यनीकानि मारिष ॥ २५ विनिष्ट्तान्कुरून्दष्ट्वा पाण्डवापि खसैनिकान् । द्तैः श्रीष्ठाश्वसंयुक्तैरवहारमकारयन् ॥ २६

विनिद्वतेषु सैन्येषु पारंपर्येण सर्वशः ।
विग्रक्तकवचाः सर्वे मीष्ममीयुर्नराधिपाः ॥ २७
च्युपारम्य ततो युद्धाद्योधाः श्रतसहस्रशः ।
उपतस्थुर्महात्मानं प्रजापतिमिवामराः ॥ २८
ते तु मीष्मं समासाद्य श्रयानं भरतर्षमम् ।
अमिवाद्य च्यतिष्ठन्त पाण्डवाः क्रुरुभिः सह ॥ २९
अथ पाण्ड्रन्कुरुंश्वेव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान् ।
अम्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः शांतनवस्तदा ॥ ३०
स्वागतं वो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः ।

C. 6. 5721 B. 6. 120, 33

22 D1 om. 22. — ") ई। आता; T2 आतृ-(for आता). ई। K2 M3 दीर(for दीर:). — ") K2 स्वेनानेकेन. ई। K0-2 संवृत:; S दंसित:. — ") K3 Dal D2.8 पुरुषस्याञ्च (for "ञ्च:). — ") K3.5 D2 असिनोदयन्; K4 B Da Dn D1-8 स निषाद (Dal "इ)यन्; D3 असिनोदयन्; S असिहर्षयन्.

23 Si om. (hapl.) 23%. — °) Ks बुशासनं; Di दुःशासनो; Gs दुर्योधनं (for दुःशासनं). Т महा-राजं. — °) Ko वीक्ष्यतीति; Ks वक्षतीति (for वक्ष्य-तीति). Ks B D (except Di-s.c) च (Bi ह) (for वे).

24 b) Ks कौरव; D2 कौरवं; S सारत - ')
K. B1. 3. 4 Dn2 D. 7. 8 G1 तज्ञाप्रियं; Da1 तत्।
(for तद'). B2 कृरवा (for अरवा). - ') Ks
D1. 3 प्रापतव्; D2 प्रपतव् (for न्यपतव्). K4 B Da
Dn Di-3 सु(B2 सु)मोह भरतपंभ; S सहसा मोहसागतः (G1. 3 माविशत्).

25 °) K4 B Dn2 D4.6-3 [आ] श्रु (for [अ] थ).

- °) D1 शोकसंविप्तमानसः -- °) D2 निवर्तयामास;

T1 G4 निवासया (for निवारया ). B2 तथा (for तवा). -- °) S भारत (for सारिष).

26 D1 om. (hapl.) 26. — ") K5 स; D2 सं{ for वि-). — ") Ś1 Ko-8 B2 D2 T2 G2 M4
यांडवाआ; T1 G1. 8.4 M1-8.5 "वा दि (for "वापि).
Ś1 Ko-8 ससैनिका: (K1 "क्:; K2 "का) (for
स्वसैनिकान्). — ") K8.5 D2 T1 G2.4 रथै: (for
वृतै:). Ś1 शींझाशु-; K5 D2 शींझेआ (for शींझाश-).
T2 जीमृतै: शींझसंयुक्तै:. — ") K8-5 B Da Dn
D2.4.5.7.8 S Cv समंताल्पर्यं (Da Dn1 D5 "द्रात्य)वारयन्;
D8.6 समंतादवडारयन्.

27 °) Si Ks-s B Das Dn Di-4. e-3 Ms विवृत्तेषु च (Si Ks. s Di. s तु); Dai Ds विवृत्तेषु; Ts पाति तेषु च (for विविवृत्तेषु). — °) Gs परं ; Ca. c पारं (as in text). — °) Ko विषक्त ; Ks Bs. s Dns Ds. 7. s विश्वक (for विश्वक ). — d) Di 'धिए (for 'धिपा:).

28 In Ds, the portion from रस्य in 28° up to द्वि in 39° is missing, the fol. being blank. — °) Ko Ms स्यपारस्य; Ks स्थपारस्य; Ks स्थपारस्य; Ks स्थपारस्य; Ks स्थपारस्य; Ti Gs. 4 उपरस्य; Ts Mi-s. 5 उपारस्य (for स्थपारस्य). — Ki om. from ततो (in 28°) up to समासाय (in 29°). Di तदा (for ततो). Ks Ds योघा: (for युद्धाद). — °) Ks योधा; Ti Gs. 4 M योधा:. Ts तत्र (for हात-). Ks Ds दातशोय सहस्रशः. — °) Bs देवा इव प्रजापति.

29 Ds missing; K1 om. 29° (cf. v. 1. 28).

— °) K6 तेषु; S (except G2) ततो (for तेषु).

— °) D1 संप्रामे; D6 हायने (for हायाने). K4 B
Da Dn1 D1. 5.6 T2 M पुरुषपंशं (D1. 8 °भ); D1. 8
G2 सरतपंभ. — °) K4 B Dn2 D4. 7.8 [स]वतिद्वंत (for व्यति°).

30 Ds missing (cf. v. l. 28). — \*) Ds पांहु-कुरूंद्र. — \*) Ds प्रतिपद्म (for प्रणिपत्म). D1 समा-छोक्य समागतान्.

31 Ds missing (cf. v. l. 28). Before 31, Ks Bs-4 Do Dni Ds ins. सीका उवाच — \*) Ks महासागा; Ds \*राजा: (for \*भागाः). — \*) Ms. s समरोत्तमाः

32 Ds missing (cf. v. 1 28). - \*) K2. Ds

C. 6.5722 B. 6.120.33 K. 6.120.23 तुष्यामि दर्शनाचाहं युष्माकममरोपमाः ॥ ३१
अमिनन्द्य स तानेवं शिरसा लम्बताब्रवीत् ।
शिरो मे लम्बतेऽत्यर्थग्रपथानं प्रदीयताम् ॥ ३२
ततो नृपाः समाजहुत्तन्ति च मृद्नि च ।
उपधानानि ग्रुख्यानि नैच्छत्तानि पितामहः ॥ ३३
अब्रवीच नरच्याद्रः प्रहसन्तिव तान्नृपान् ।
नैतानि वीरशय्यासु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३४
ततो वीक्ष्य नरश्रेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम् ।
धनंजयं दीर्घवाहुं सर्वलोकमहारथम् ॥ ३५

धनंजय महाबाही शिरसो मेऽस लम्बतः।
दीयताग्रुपधानं वै यञ्चक्तमिह मन्यसे।। ३६
स संन्यस महचापमिभवाद्य पितामहम्।
नेत्राम्यामश्रुपूर्णाभ्यामिदं वचनमत्रवीत्।। ३७
आज्ञापय कुरुश्रेष्ठ सर्वश्रसभुतां वर।
प्रेष्योऽहं तव दुर्धर्ष क्रियतां कि पितामह।। ३८
तमत्रवीच्छांतनवः शिरो मे तात लम्बते।
उपधानं कुरुश्रेष्ठ फल्गुनोपनयस्व मे।
ध्ययनस्यानुरूपं हि शिघ्रं वीर प्रयच्छ मे।। ३९

सिनपूज्य; Ka Bl. s. s Dn2 D1-3 "मंज्य (for "नन्स). Ka B Da Dn D1-3 [अ]थ तानेवं (Da1 "स); T2 सुतानेवं; M1 स तानेव. — After 32<sup>ab</sup>, B2 Da Dn1 Ds S ins.:

486\* परिपार्श्वे तब सुतान्स्थितानुद्दीक्ष्य भारत ।

— \*) D1 वीरा (for sलर्य). D21 शिरो मे छंबतोलर्थे (sio). — \*) K2 उपाधानं; C2. c. d उपधानं (as in text). G1. 2 प्रकल्पा (G1 क्ष्य)तां (for प्रदीयताम्).

— After 32, B2 D3 ins.:

487\* एतब्ह्र्स्वा तु वचनं भीष्माद्वागीरथीसुतात् ।

33 Ds missing (cf. v. l. 28). Before 33, Ds ins. भीचम उवच (aic). — ") Da Dnı Ds तमा-बहुस (for समा"). Gs ततः समाहरंसात्र. — ") Ko. 2 तन्ति (for तन्ति). — ") Dı तै: श्रतानि (sic); Tz नैच्छसानि (sic) (for नैच्छसानि).

34 Ds missing (of. v. l. 28). — ") Ka B D (except Ds; Ds missing) अधावनीन् (for अवनीस). Ks Gs न्रव्यात्र. — ") Ds स इसन् (for प्रइसन्). — ") Śi Ko. 2 Tz वीरशस्यायां (for "सु).

35 Ds missing (cf. v. l. 28). — is) S (except M2) ततस्तु (T2 "आ) सरतश्रेष्ठस् (T2 "हो). — T2 om. (hapl.) 35<sup>ed</sup>; Ds reads it in marg. (sec. m.). — e) K3 D2 S (T2 om.) महाबाहुं (G3 "सार्ग) (for दीवंबाहुं).

36 Ds missing (cf. v. l. 28). — b) D1 ह्वंबते (for छम्बत:). K1 शिरो मेस्य छंबत: (submetric); K4 B Dn2 Ds. 6-8 S शिरो मे तात (T G2.4 प्रति-; G1.8 [5]ति प्र-; M1-3.5 प्रवि-; M4 विप्र-) छंबते; K5 शिरसो मेबळंबते. — T1 G repeat 36ed after

39cb. — \*) Ks Da Dni Di. s S (Ti Gi. s. s both times; G2 second time) 氧 (for 氧). — d) Ms 夏豆 (for 夏夏). — After 36, Śi Ko. s ins. an addl.: colophon.

37 Ds missing (cf. v. l. 28). — Before 37, N' (Ds missing) G1-8 M ins. संजय उवाच . — ") K4-B2 D (except D2; D8 missing) समारोप्य; B1. 4 स बारोच्य; B5 अनारोप्य; G1. 3 स वै न्यस्य; some MSS. स सन्यस्य . Cc cites आरोप्य . — ") D1: दु:खितो वाक्यमञ्जवीत् .

38 Ds missing (cf. v. l. 28). Before 38, Ds ins. अर्जुन उवाच. — b) Ko. 2 Dai Dr स( K2 का)वैशासमृतां वर; K1 शासशासमृतां वर; Ks. 4 D2 अर्थं प्रियमिविदां ( K2 D2 अर्थं) वर. — b) Ti दुर्धं (for कि). — b) Ds T2 कं (for कि). Dai पितासह;; D5 M2 अर्थं (for अर्थं).

39 Ds missing up to हि (in 39°) (of. v. 1. 28). Before 39, Ds ins. संजय उवाच. — °) Ks तद् (for तस्). — °) D1 [s]र्जुन; T1 G2.4 प्रति; G1.8 [s]ति प्र- (for तात). — After 39°, T1 G repeat 36° . — G1.8 om. 39°-40°. — °) Ší फलगुण; K2 फालगुण (for फलगुन). K2-5 B1.2.4 D12 D2.4.6-8 फालगुनोप (B1 °नान्न)दघरस्व (K5 °स्व) भे; B2 D2 D11 D5 फालगुनोहो (D5 °या)पपादय; D1 फालगुनापादयस्व मे. S (G1.8 om.) उपधेहि ममार्जुन; C2 cites इह. — °) Ko.2 शयानस्वानुरूपं K1.4 B D2 D1 D4.3 वै; K5 D2 में (for हि). Si (G1.8 om.) वीरवाययानुरूपं मे. — ") D2 D11 D5 स्वयं (for वीर). M वै (for मे). D1 यदि त्वमनु-मन्यसे.

त्वं हि पार्थं महाबाहो श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् । श्वत्रधर्मस्य वेत्ता च बुद्धिसत्त्वगुणान्वितः ॥ ४० फल्गुनस्तु तथेत्युक्त्वा व्यवसायपुरोजवः । प्रगृद्धामन्त्र्य गाण्डीवं श्वरांश्च नतपर्वणः ॥ ४१ अनुमान्य महात्मानं भरतानाममध्यमम् । त्रिमिस्तीक्ष्णैर्महावेगैरुद्गृद्धाच्छिरः श्वरैः ॥ ४२ अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सच्यसाचिना ।

अतुष्यद्भरतश्रेष्ठो मीष्मो धर्मार्थतत्त्वित् ॥ ४३ उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्धनंजयम् । कुन्तीपुत्रं युधां श्रेष्ठं सुद्दृदां प्रीतिवर्धनम् ॥ ४४ अनुरूपं शयानस्य पाण्डवोपहितं त्वया । यद्यन्यथा प्रवर्तेथाः शपेयं त्वामहं रूपा ॥ ४५ एवमेतन्महाबाहो धर्मेषु परिनिष्ठितम् । स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजौ शरतल्पगतेन वै ॥ ४६

C. 6. 5728 B. 6. 120. 49

40 G1.3 om. 40 (of. v. 1. 39). — a) Ko. 2 च (for हि). T G1 M तात (for पार्थ). K3-5 B D (except D1) T G1 M समर्थों वे (K5 ह) (for महाचाहो). G2 स्वं हि तातः सतां श्रेष्टः. — K1 repeats 40°-42° after 43°. — c) K5 तत्र (for सत्र-). D3 वक्ता (for वेचा). K5 D2 स्वं (for च). D1 अत्रधमेमवेह्याद्यः — d) D1 दुद्धि मनसि सारिवकीं; M1-3.5 सरवदुद्धि (M2 °दिए)गुणान्वितः.

41 K1 repeats 41 (cf. v. l. 40). — ") K2
फल्गुणस्तु; K3. 8 B1-8 Da2 Dn1 D2. 8. 8 फाल्गुनी(D8 "ना)थ; K4 B4 Dn2 D4. 6-8 फा(D4 फ)
ल्गुनीपि; Da1 फाल्गुनस्तु; D1 फाल्गुनस्तु; S
फल्गुनीथ (for फल्गुनस्तु). — ") K3. 8 स्ववसायं पुरीजवः (K6 "राजवं); K4 B Da Dn D4. 8. 7. 8 स्ववसायमरोचयत्; D1 व्यवसायपरी जवात्; D8. 6 "प्रीभवत्; T1 G4 व्यवसायं पुरंजयः (T1 "वं); M1 (3up.
lin. as in text). 8-5 व्यवसायपुरीगमः. Cd glosses
निम्नयपुरःसरः. — ") K8-5 B Da Dn D2. 4-8 T2
G1-8 M गु(K5 गु) ब्रानुमंद्रयः (K5 "त्र्या); D3 गृहीस्वामंत्र्य; T1 G4 गृद्धानुमृद्यः K5 D2. 8 गांजीवं; Da1
गांदेयं; Da2 D5 गांगेयं (for गाण्डीवं). — ") K8
T1 सराश्च. K1 (both times) नतपर्वणाः; T1 नरपर्वणः.
K4 B D (except D2. 8) शरान्संनतपर्वणः

42 °) M2 अनुमान्ये (for °च्च). — After 42°, K1 repeats 40°-42°. — °)=14°; cf. 6. 114. 102°. K0. 2. 3 T1 G2. 4 मारतानाम् (for भ°). K3 D3 M अमयपं; K4 B Da Dn1 D5 T2 G1. 3 पितामहं; D2 अथाधिपं; D3. 6-8 महारथं; T1 G4 महत्तमं; G2 महास्रवित् (for अमध्यमम्). — °) D1 अतितीक्ष्णेर्- — °) K1 उद्युह्मत्; K2 उदंयुह्मात्; K4 B1. 3. 4 D7 अन्तर्युः; B2 Da Dn1 D4. 5. 8 Ca. c अनुयुः; Cd उद्युः (as in text). Da1 शिरे: शरे:; T2 शिते: शरे: (for शिर: शरे:).

43 b) Ds. e Gs सन्यसाचिनः. — b) Bs Da Dn1

D2. 5 अह्नस्यद्; S आश्वास्य (for अनुस्यद्). — d)
T2 हितो (for भीक्सो). Dn2 D4. 7. 8 ह्यूच्य (D8
'थै-) (for धर्माथै-). — For 43, D1 subst.:

488\* उपधाने तथा दत्ते भीष्मस्य सम्यसाचिना । भीष्मोऽपि भरतां श्रेष्ठः सर्वधर्मार्थंतस्ववित् ।

44 b) Ks धनंजय: (for 'यस्). — After 44 b, K2 Dn2 D4. 8 ins.:

489\* प्राह सर्वान्ससुद्वीक्य भरतान्मारतं प्रति ।

— Before 44° d, De ins. सीध्म उवाष - ") Ks श्रेष्ठ (for "हं). Ks Dn D1.2.6.6.8 कुंतीपुत्र युवां (Dn1 युवं; D1 सवाज्) श्रेष्ठ (D1 "ह:). - ") Ks.2 Dn D2.4.6.8 प्रीतिवर्धन; M1 प्रति वर्धनं. D1 सर्वशस्त्र-सृतां वरः

45 °) K4. 8 B DT2 G1. 3 M दाय(M2 °या)नस्तालु रूपं से (B4 वै). T1 G2. 4 वीरहारपानुरूपं से . — °) S1 K0-2 [उ]पहृतं ; D8 [अ]सिहृतं ; Ca. 6 [उ]पहृितं (as in text). S उपधानं त्वया कृतं . — °) K0 G2 M2. 8. 8 यदन्यथा ; K8. 5 D2 अन्यया चेत् (for यशःन्यथा). K8 D8 प्रयच्छेथा: (K8 °था); K4. 5 B D8 Dn D2. 4-8 T G1. 8. 4 M प्रपद्येथा: (for प्रवतेथा:). G2 अन्यथा प्रतिपद्येथा: . — °) S पुरा (T2 °तः) (for रुवा). Da1 D1 दापेथं त्वां सहारुषा.

47 Ts om. 47°-48°, — °) \$1 Ko.s B1 स (for तु). D1 प्रमुक्ता कुरुबेड. — °) D2 राजपुत्रे च. — °) Ks B1. 2. 4 Dns D1. 6. 8 Ca पांडवानिकः C. S. 3739 B. S. 120.50 K. S. 120.50 एवग्रुक्त्वा तु वीभत्सुं सर्वास्तानब्रवीद्रचः ।
राज्ञश्र राजपुत्रांश्र पाण्डवेनाभि संस्थितान् ॥ ४७
श्रोयपस्यां श्रय्यायां यावदावर्तनं रवेः ।
ये तदा पारियेष्यन्ति ते मां द्रक्ष्यन्ति वे नृपाः ॥ ४८
दिशं वैश्रवणाक्रान्तां यदा गन्ता दिवाकरः ।
अचिष्मान्प्रतपल्लोकान्नथेनोत्तमतेजसा ।
विमोक्ष्येऽहं तदा प्राणान्सहृदः सुप्रियानिष ॥ ४९

परिखा खन्यतामत्र ममावसदने नृपाः । उपासिष्ये विवखन्तमेवं शरशताचितः । उपारमध्वं संग्रामाद्वैराण्युत्सृज्य पार्थिवाः ॥ ५० उपातिष्ठनथो वैद्याः श्रन्थोद्धरणकोविदाः । सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुशलास्ते सुशिक्षिताः ॥ ५१ तान्दृष्ट्या जाह्ववीपुत्रः श्रोवाच वचनं तदा । दत्तदेया विसृज्यन्तां पूजियत्वा चिकित्सकाः ॥ ५२

Ba Da Dnı Da. s. र सर्वास्तानाभि; D2 पांडवेनाथि-; S (T2 om.) पांडवेरिभ (for पाण्डवेनाभि). Si Ko. 1. a D2. इ संधितान्; K2 संख्यितं; Da Dnı Da वीक्षितान्; D1 संदितान्; S (T2 om.) संदृतान् (for संस्थितान्).
— After 47, K3 B Da Dn Da. 5. 7. 3 ins.:

### 490\* पश्यध्वसुपधानं मे पाण्डवेनामिसंधितम् ।

[B1. 8 Da Dn1 Ds प्र(B1 प्रा)पद्दयत (for पद्दयद्वम्). Ks B1-8 [अ]सिसंहितं; Da Dn1 Ds [छ]पपादितं (for [अ]सिसंधितम्).]

48 Before 48, De ins. भीदम उवाच. Ts om. 48° (cf. v. l. 47). — °) K1 M4 श्रयेहम्; Ks Da Dn Ds. e. 7 M1-8. s शेल्ये(Dai शिल्य)हम्; K4 B Ds शिल्येहम्; D1-3. s शिल्येहम् (for श्रयेयम्). — °) Ks. s Ds. s 8(Ts om.) आवर्तमाद् (for "तैनं). — °) Ks. s Ds. s 8(Ts om.) आवर्तमाद् (for "तैनं). — °) Ks गमविल्यंति; Ks. s D1-5 T Gs M शार्थि; Ks B Da Dn D1-7 मां गिम"; Ds त्वा(marg. sec. m. मां)गिम"; G1-2 वर्तथि (for पारिथ"). Ca cites ये गिम्ब्यंति — व ) Ko. 1 तेथां; Ks. s D2 ते ते; K4 B Da Dn D4. s. r. s ते च; D6 G2 M1. 8-5 ते मे (for ते मां). Ks B Dns प्रेह्यांति; Ds रक्षांति; Ds रक्षांति; Ds रक्षांति; Ds रक्षांति; Ds रक्षांति; Ds स्वयंति (for हह्यान्ति). Ks. s B Da Dn D2. 4-8 मां (Ds मा) (for ह्रे ). D1 मां ह्रक्षांति च ते नृपा:

49 Tr om. (hapl.) 49°-50°. — °) Śi °कांतं; Ds 'आंतं (for 'कान्तां). — °) Ks आंतांतां (for 'कान्तां). — °) Ks आंतांतां ( Ks Da Dni Ds. 5 Gs M प्रतप (Ms प्रचत ) छोकान् . Dns Ds. 6-8 न्वं स (Ds हा ) साध्युक्तेन . — °) Śi Ko-2 'वर्चसा (for 'तेजसा). — °) Ks विमोक्षे (for 'इये). S (Ts om.) रक्षे (G1.8 M1.4 'इये) हं ने मम प्राणान् . — ') Ks D (except D1-5.6) Ti G सुप्रियानिव (G2 'दिव); M सहदासिव (for सुप्रियानिप).

50 T2 om. 50<sup>ab</sup> (of. v. 1. 49). — a) K1.4 B Ms-s परिसा:, K2 परिपा (for परिसा). T1 इसन्य- ताम्; G1 खान्यताम् (for ख°). Cv परिषच्छान्यताम् .

D2 मेत्र (for अत्र). G2 परिधं मन्यखा तत्र (sio).

— b) Da1 M1-3.5 मम वा सद्ने; D1 ममाधःशयने;
Ca.n ममावसदने (as in text). Co.v oite अवसदने (as in text). K3 नृप (for नृपाः). — D1 om. (hapl.) 50° . — b) K0.2.3 B2 Da2 Dn1 D2-4.7.8 उपा(D2 उप)शिष्ये (K3 क्ये; B2 क्रे); D8 उपाविस्थे; Co.d उपासिक्ये (as in text). — b) Da2 D1.5 श्वानिवतः; T2 श्वािवतं (for श्वािवतः).

B2 एवमेवं सराचितः; G2 एवं शतशराचितः. — b) K2 श्वादे सराचितः; G3 एवं शतशराचितः. — K3.5 M1 (sup. lin.).2.2.8 संप्रामे; T G2.4 M1 (orig.) संप्रामं (for संप्रामाद्). — b) K4 B D (except D2.3) T G3.4 M1-2.5 वरम् (for वर्गाण). D1 पांडवाः; D2 वीयेवान् (for पार्थिवाः).

51 Before 51, K2.4 B D (except D1-3) S ins. संजय उवाच. — ") K2 D1.2 ततो; T1 G2.4 तथा; T2 G1.2 M तदा (for अथो). K5 उपातिष्ठं सदा पूज्याः. — ") K2.5 D2 शरोद्धरणको"; D1 सर्व-कर्मसु को "; G2 शत्योद्धारणको . — ") D1 सुस्रोपकरणे; D5 सर्वोपकरणे. D1 हृष्टाः (for युक्ताः). — ") K2.5 D2 D1 D2.2.5 S कुश्राकाः साधु शि (G2 र)-श्रिताः; K4 B Dn2 D4.6-8 कुश्राकैः साधु; D1 कुश्राकाः सुर्थे.

52 b) Ks-s B D (except D1) S प्रोबाच तनवं तब. — Before 52cd, Ds ins. भीडम उवाच. — °) Ks घनदत्ता; Ks B Da Dn Ds-s धनं दत्त्वा (for दत्त्वेया). Ko.s विस्तृजंतां; Dns Ds.r विस्तृजंतां (for विस्तृज्यन्तां). — d) Ks Bs चिकित्सकान्; Bs Da Ds विशां पते (for चिकित्सकाः). — For 52cd and 53cd, Ds subst.:

491\* भवन्तः कुशका नित्यं भिषजो वेदनाहराः । उवाच पुत्रो गंगाया न वैद्यैः कार्यमस्ति मे । एवंगते न हीदानीं वैद्यैः कार्यमिहास्ति मे ।
श्वत्रधर्मप्रश्नस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम् ॥ ५३
नैष धर्मो महीपालाः शरतल्पगतस्य मे ।
एतेरेव शरैश्राहं दग्धन्योऽन्ते नराधिपाः ॥ ५४
तन्छुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव ।
वैद्यान्विसर्जयामास पूजमित्वा यथाईतः ॥ ५५
ततस्ते विस्तयं जग्मुनीनाजनपदेश्वराः ।
स्थिति धर्मे परां दृष्टा मीष्मस्थामिततेजसः ॥ ५६
उपधानं ततो दन्ता पितुस्तव जनेश्वर ।

सहिताः पाण्डवाः सर्वे क्ररवश्च महारथाः ॥ ५७ उपगम्य महात्मानं शयानं श्चयने शुमे । तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम् ॥ ५८ विधाय रक्षां भीष्मस्य सर्वे एव समन्ततः । वीराः स्विशिविराण्येव घ्यायन्तः परमातुराः । निवेशायाम्युपागच्छन्सायाह्वे रुघिरोक्षिताः ॥ ५९ निविद्यान्पाण्डवांश्चापि प्रीयमाणान्महारथान् । भीष्मस्य पतनाद्वृष्टानुपगम्य महारथान् । उवाच यादवः काले धर्मपुत्रं युघिष्ठिरम् ॥ ६०

C. 6. 3755 E. 6.120. 66

53 For subst. for 53ab in D1, cf. v. l. 52. — a)

K1 B1. 3. 4 Dn D1-3 मरे(Dn2 'यी) दानीं; T1 G2-4

M न चेदानीं; T2 च नेदानीं (for न दीदानीं). — b)

K0 वैदा:; K2 वैदो; K3 T G1 M1. 3-5 वैदा (for वैद्ये:). G3 कालम्(for कार्यम्). K5 D2 दै; Dn2

D1. 7. 3 विं (for मे). Da2 D5 न वैद्ये: कार्यमिति मे.

— G1 damaged from 53° up to 55°. — e) K1 B

Da Dn D1. 5. 7. 3 क्षत्रधर्में (for 'धर्म-). Da1 प्रकारतं;

D6 प्रवास्ता (for प्रवास्तां). K0. 2 च (for दि). T2

क्षत्रधर्में पुरस्कृत्य. — e) D2 परां (submetric) (for परमां).

54 G1 damaged. — <sup>a</sup>) T1 G2-4 एव (for नैव). Ks. 5 D2.6 महाभाग:; Dat महीपाङ (for <sup>a</sup>पाङा:). — For 54<sup>ab</sup>, D1 subst.:

492\* एतान्यूजय राजेन्द्र वस्त्रालंकरणादिभिः । — After 54, Da Da Ds ins.:

493\* विद्यास्तिष्ठन्ति कुशलाः सदा व्याधिचिकित्सने ।

— ') Ks-5 B Da Dn Dr-8 S (G1 damaged) Cv एसिरेव; D1 प्रविभिद्ध: (for एसैरेव). — ') D1' प्रशिव्यां (for दरधव्यो). Ks हि; K4 B Da Dn D4-8 [S]सिं; K5 D1.2 है; S (G1 damaged) [S]सौं (for इन्ते). Ks D2 नराधिष (for 'पा:).

55 Before 55, Ds ins. संजय उवाच. G1 damaged for 55ab. — b) Ds दु:शासनस् (for दुर्योधनस् ).
— d) D1 विशां पते (for यथाईतः ).

56 °) \$1 Ko-2 स क्षयं; D2 G8 विजयं (for विस्मयं). D1 भीष्मसंदर्शनार्थाय. — °) K1 नानादान पदेश्वराः; K2 ता वा जनपदेश्वरः; G8 नानापद्जनेश्वराः. — K2 om. (hapl.) 56°-57°. — °) Dai T G2.4 M

57 Ks om. 57° (of. v. 1. 56). — °) Kı उप-धामं (for 'धानं). Mı-s द्या (for दस्ता). — °) Gı. s सीव्मस्य च (for पितुस्तव). Kı. s जनेश्वरः (for 'र). Ka B Da Dn Ds. s. r. s पितुस्ते मजुनेश्वराः (Bı Ds 'र); Dı स्वस्थानं द्यार्जुनो यथो. — Dı om. 57°-60°. — °) Ko. 2 पांडवै:; Daı 'बान् (for पाण्डवाः). Do चैव (for सर्वे). — दे) Ks कौरवाझ (for कुरवश्च).

58 D1 om. 58 (cf. v. l. 57). — °) Ks. s D2
T2 अभिवाद्य (for तेऽभिवाद्य). G2 महास्मानं (for ततो भीष्मं). — °) Ks. s D2 T G2.4 M1-8.5 आपि:
K4 B Da Dn D4-3 च त्रि: (Da1 त्रि.) (for चामि-).
G3 भीष्मं कृत्वा प्रदक्षिणं

59 D1 om. 59 (of. v. 1. 57). — °) B1 घीराः (for चीराः). Da1 D2 च (for स्व.). K2 -शिबिराः न्येव; K2 -शिबीराण्येव. — °) K2.5 D2 निवासाय (for निवेशाय). K0 [अ]म्युपायमन्; K2.5 D2.8 [अ]म्युपायमन्; T1 G4 कुरु सत्तम; G1-3 M2 प्रमातुराः (for रुघिरोक्षिताः).

60 D1 om. 60° (cf. v. l. 57). — °) Ka B1.
8.4 Dn2 D4. 7.8 चैव; B2 Da Dn1 D5 सर्वात् (for चापि). — °) Ds. 6.8 T Ms प्रियमाणात्; G2 प्रीयः
माणो (for °भाणात्). B4 °बढ़ात् (for °र्यात्).
— K1 repeats 60° after 61. — °) Ka B Dn2 D4.
6-3 पत्ते (Dn2 D5-3 तपने) इप्टान्; Da1 D2 S पत्ते
इप्टा; D1 पत्ततः पश्चाद् (for पत्नाव्हान्). — °) \$2

C-6.5756 B-6.120.66 K-6.120.65 दिष्ट्या जयसि कौरन्य दिष्ट्या मीष्मो निपातितः ।
अवध्यो माजुषैरेप सत्यसंघो महारथः ॥ ६१
अय वा दैवतैः पार्थ सर्वश्रसास्त्रपारगः ।
त्वां तु चक्षुईणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा ॥ ६२
एवस्रक्तो घर्मराजः प्रत्युवाच जनार्दनम् ।
तव प्रसादाद्विजयः क्रोधाचव पराजयः ।

त्वं हि नः श्ररणं कृष्ण भक्तानामभयंकरः ॥ ६३ अनाश्रयों जयस्तेषां येषां त्वमसि केशव । रिक्षता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः । सर्वथा त्वां समासाद्य नाश्चर्यमिति मे मितः ॥ ६४ एवग्रक्तः प्रत्युवाच स्मयमानो जनार्दनः । त्वय्येवैतग्रुक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ ६५

# इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥

K1. s. s Ds. s उपागस्य. Ks. 4 B Da Dn Ds-s. v. s महावलः; D1 [अ]य माधवः; Ds 'वलाः; T1 G1. s. 4 'र्थः; T2 G2 M1. s. s 'र्थः; M2. 4 'र्थः (for 'र्थान्).
— ") K4 B Da Dn D4-s माधवः काले; D3 S देवकीपुत्रो (for यात्वः काले). — ") D1 G3 धर्म-राजं; M2. 5 धर्मात्मानं (for धर्मपुत्रे). D1 यशस्तिनं (for युविधिरम्).

61 Before 61, Ds ins. श्रीवायुदेव उवाच. — ")

Ms कौरन्यं (for 'न्य). D1 बलिना चार्जुनेनायं; D3
दिश्या ते विजयः प्राप्तोः — ") D1 रणे (for दिश्या).
— ") Ko माजुषो क्रेष; K1 माजुष्यो क्रेष; K2 माजुषे-देष (sic); K4 B Dn2 Ds. 4. 6. 7 "वैरेष; D2 "वैरेकः (for "वैरेष). — ") D3 सत्यं संघो. K1 महारथान;

B3 महावलः; M4 जितेहियः (for महारथः). — After 61, K1 repeats 60°4.

62 °) D2 T2 G2.8 देवतै: (for दै'). B3 सर्वे:;
B4 D1 G2 पार्थ:; Dn2 D4.8-8 M8 सार्थ; T2 पुत्र:
(for पार्थ). — ') S1 D2 Dn1 सर्वशास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्राः;
K6-2 B2 T2 M1.2-5 शास्त्रार्थपारगः (M1.8.5 शीः);
K8.5 D2 B1 M2 शा(B1 शा)स्त्रास्त्रपारगः; K4 B3.4
Dn2 D4.7.8 शास्त्रस्य पारगः; D1 द्वावध्योगं महारथः;
G1.8 सर्वशस्त्रस्तां वरः — ') S1 K0.2 चहुईगं (as in text). K1 स्वां नुषंक्षुईगं प्राप्य (corrupt); D1 निर्वः
हिन्नेव लोकांसीन् — ') K2 दग्धा (for दग्धो). D1
कुद्धोगं तिगमचक्षुवा

63 Before 63, Ds ins. संजव उवाच - - ab)

Ko. a महाराजः; K1 धर्मराजाः; D2 , धर्मराज (for
राजः). T1 G Ms प्रत्युवाच धर्मराजो (by transp.).

Dai जनाईन: (for 'नम्). — Before 63° , De ins. युधिष्ठिर उवाच . — ') Ks. s Ds. e सवत् (for तव). Gs स्वत्सादादि विजय: — ') K4 Bl. 2 Da Dni Ds तव कोधात् (by transp.). — ') Śi णः (for नः). — ') K5 Bl D2 अभयप्दः (D2 द); Bi Das Dn Dl. s. s T G2. 1 M अभयंकर.

64 °) Ks. 5 D1-8 अनाक्षर्य (for °चों). D1 [s] सर्थ (for जयस्). — °) Ko M1 (sup. lin.) अपि (for असि). — °) Ks रक्षता. — ") T2 रत (for रत:). — °) D1 सनाथास् (for सर्वथा). S1 Da1 स्वं (for खां). M समाल (M5 °र) म्य (for °साथ). — ") Das Ds नाक्षर्य इति. S रक्षिता (G2 °त) सन्व तेजसा.

65 Before 65, Ds ins. संजय उवाच. — °) K4
B Das Dn D4.5.7.8 तवैवैतव्; Dan न चैवेतव्; Ds
स्वं द्वोवैतव्; Gn Ms.5 स्वर्यवैतव् (for स्वर्यवैतव्).
Dn स्वयैत्रशुक्तरूपं च; Ds यसेत्रशुक्तरूपं द्वि; Ds स्वरयेव
युक्तरूपं च. — \*) Ko पार्थिवोत्तमे; Dn पार्थिवर्षम
(for °वोत्तम).

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, si mentions only दशमयुद्धियस; Ks D2 दशमेद्दिन; Bs Dai दशमेद्धि (Bs cont. मीदमनिपातन); Das Dni दशममद्दः; Ds दशमदिवसयुद्धः; M4 दशमेद्दिकः — Adhy. name: Ti Gs. 4 Mi-2. 5 उपधान-प्रदानं — Adhy. no. (figures, words or both): Das (sec. m.) 78; Dns 114; Ds 115 (as in text); Ti G 116; T2 Mi. 2 117; Ms. 4 118; Ms 119. — Śloka no.: Dni 72; Dns 70; Ds 74; Ds 71.

# ११६

### संजय उवाच।

च्युष्टायां तु महाराज रजन्यां सर्वपार्थिवाः । याण्डवा धार्तराष्ट्राश्च अभिजग्धः पितामहम् ॥ १ तं वीरशयने वीरं श्चयानं क्रुरुसत्तमम् । अभिवाद्योपतस्थुर्वे क्षत्रियाः क्षत्रियर्पभम् ॥ २ कन्याश्चन्दनचूर्णेश्च लाजैर्माल्येश्च सर्वशः । स्त्रियो बालास्तथा दृद्धाः प्रेक्षकाश्च पृथग्जनाः । समम्ययुः शांतनवं भूतानीव तमोतुदम् ॥ ३ तूर्याणि गणिका वारास्तथैव नटनर्तकाः । उपानृत्यञ्जगुश्चैव वृद्धं कुरुपितामहम् ॥ ४ उपारम्य च युद्धेम्यः संनाहान्वित्रमुच्य च । आयुधानि च निश्चिप्य सहिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ५ अन्वासत दुराधर्षं देवव्रतमरिंदमम् । अन्योन्यं प्रीतिमन्तस्ते यथापूर्वं यथावयः ॥ ६

C.6. 3748 3.6. 121. 7

### 116

1 ") Ks. 5 Das Dn1 Ds. 6 प्रवृत्तायां; Bs प्रभातायां; Das प्रावर्तायां; Ds प्रवर्तानां (for ध्युष्टायां तु).
T Gs. 4 M त( Ms य) था राजन्; Gs. 8 रजन्यां ते (for
महाराज). Cd as in text. — ") K4 B D (except
D1-8.6) हार्वयां (for रजन्यां). Gs. 3 तथा सर्वे द्वि (Gs
[S]पि) पार्थिवाः. — ") Si Ko-3 प्रतिजयमुः; K4
B Da Dn D4. 5. 7. 8 उपातिष्ठन्; Ds समुजरमुः (for
प्रति").

2 Ko-2 om. (hapl.) 2ab. — a) K3. s D2 ते (for तं). Gs जूरं (for बीरं). — b) Ds नाशने (for श्वानं). B1. s. s Da2 Dn1 Ds कुरुसत्तमाः; D1 "सत्तम; T2 पुरुष्पंगं. — b) T2 G1. s ते (for ते). D2 अभिवाद्य तत्त्वस्थुः; G2 अभिवाद्याभितः सर्वे — d) D2 भरतपंगं; M (except M2) अत्त्रियपंग.

3 °) G2 कन्या (for कन्याज्ञ्). K3 D2 कन्याचं (D2 °न्याखं) इनपूर्णेक्ष; K5 कन्याक्ष इतचूर्णेक्ष — °) D8 भाजैर्माल्येज्ञ्; T1 G लाजमाल्येज्ञ्. Co cites लाजै: (as in text). — After 3°, all MSS. (except S1 K1 G1-3) ins.:

# 494\* अवाकिरन्दाांतनवं तत्र गत्वा सहस्रकाः।

[ T1 G1 पितामहं (for सहस्रशः).]

— °) Ks.4 B D (except D1-3.6) transp. बाला:
and बृद्धाः. M (except Mi) श्लियो बालाश्च बृद्धाञ्च.
— ') D1 समस्येत्यः S (except Ms) तमस्ययुः; Cd
सम (as in text). — ') D1 मूतानां च (for 'नीच).
Ca.c. d cite मूतानि and तमोनुदम् (as in text).

- 5 °) K8.4 T G1.4 उपागम्य च; K6 D2 G2.3 M उपगम्य च ( M8.5 द्वा); D1 उपारमंत; D6 उपारंम च ( for 'रम्य च). S राजेंद्र ( for युद्धेम्य: ). °) K8 सन्मोहान्; M2.2 ह संनाहं ( for संनाहान् ). K4 प्रविमुख्य ते; B4 D21 D2 D4.8 विप्रमुख्य ते; D2 M1-8.5 प्रविमुख्य च; D6 प्रविमुख्य ( sio ); T G प्रतिमुख्य च ( G4 ते ). B1-8 D22 D4.7 संनाहानि प्रमुख्य च ( D7 ते ); D1 सर्वे क्षत्रियपुंगवाः; M4 संनाहान्यवमुख्य च . °) B1.3 T1 G2.4 विनिक्षित्य; T2 समुक्षित्य ( for च निक्षित्य). D1 शक्षाणि च विनिक्षित्य; M4 क्षायुधान्यपि निक्षित्य.
- 6 °) Ks. & B D (except Das Ds) Cd अन्वासंत; Gs प्रयुक्तं; Co अन्वासत (as in text). T Ga कुरुर्धर्षं (for दुराधर्षं). Gs वीक्षांचकुर्दुर्धर्षं (submetrio); M अन्वधावंत दुर्धर्षं. b) Bs अरिंद्साः. d) Dal Ds यथायोग्यं (for यथापूर्वं). Ko-s नवं वयः; Dl यथासवन् (for यथावयः).
- 7 °) Bi पार्थिवानां शताकीणां; Di विशता कीणां समिति (sic); S सा पार्थिवसमा(G1.8 शसुत्)कीणां-

;, 6, 5769 B. 6, 121. 8 K. 6, 121. B सा पार्थिवञ्चताकीणी समितिर्भीष्मशोमिता।
शुशुमे भारती दीप्ता दिवीवादित्यमण्डलम् ॥ ७
विवमौ च नृपाणां सा पितामहसुपासताम् ।
देवानामिव देवेशं पितामहसुपासताम् ॥ ८
सीष्मस्तु वेदनां धैर्यान्निगृह्य भरतर्पम् ।
अभितप्तः शरैश्रव नातिहृष्टमनात्रवीत् ॥ ९
शराभितप्तकायोऽहं शरसंतापमृष्ठितः ।

— <sup>5</sup>) D1 महती; Ca.c समितिर् (as in text). Ds 'संनिधी; S 'संयुता(for 'शोभिता). — <sup>f</sup>) K1 शुग्रुमी; Bs वभूव (for शुग्रुमे). Gs भारतं. — <sup>d</sup>) K2.8 दिवि वादित्यसंडळं; D1 दिवि देवसभा यथा; M4 दिवि चादित्यसंडळं. — After 7, D1 ins.:

#### 495\* उपासांचिकिरे सर्वे कुरुपाण्डवस्त्रीनिकाः ।

8 D1 (hapl.) om. 8ab, — a) Ds ग्रुगुमेति (for विवसी च). D2 च (for जा). — Ko-2 D3 om. (hapl.) 8bc. — b) K4 B Da Dn D4-3 गंगासुतस् (for वितासहस्). D2 उपासनं; T2 'सित:; M' स्तां. — Da Dn1 D5 M4 om. (hapl.) 8cd. — d) D1 उपासितं; D2 'सनं; M (M4 om.) 'स्तां.

9 ") Tr G तीवां (for धैयान्). — ) Tr G Mi अरतपेस: — After 9 ", Dr ins.:

### 496\* नानाप्रहरणैर्विद्धः शरतस्पगतस्तथा ।

— D1 om. 9es. — °) M4 अभित्रसं शरेश्वेनान् · — °) Ks D2. ह नातिष्ट इवाजवीत्; K4 B Da Dn D4. 5. र. ह नि:(some MSS. नि)श्वसञ्चरगो यथा; D8 नाति-रिष्टमनाअवीत्; M4 अप्रहृष्ट °.

10 \*) K. B D (except D1-2.6) S शरामितस्कायोपि (T1 G1 कायोसि; G1-8 M1 कायो हि).

- \*) Ks शस्त्रपातेन सूर्छित:; K4 B Da2 Dn2 D2-8
G1.2 M1 शस्त्रसंपात ; D2 Dn1 T G1 M1-2.5 शस्त्रसंत्रप ; D1 शस्त्रशंतसमन्वित:; D2 शस्त्रतापेन सूर्छित:; G3 शस्त्रसंत्रस - \$1 om. (hapl.) 10°-11°. - \*)
K0.2 D1 अभिकांक्षेयं; K8 D2.2 किंक्ष्यंहं; K1 B D2 D2 D4.5.7.8 S इति संप्रेक्ष्य; D6 अपि कांक्षेयं.

- \*) K2 राजंस; T2 रात्रिस (for राजस).

11 ई1 om. 11<sup>ab</sup> (cf. v. l. 10). — ") De सर्वे (for राजन्). — <sup>b</sup>) Ks. a B Dns उपाजहु:; Dai पानीयमिकाङ्केडहं राज्ञस्तान्प्रस्थभाषत ॥ १० ततस्ते क्षत्रिया राजन्समाजहुः समन्ततः । भक्ष्याजुचावचांस्तत्र वारिकुम्भांश्र शीतलान् ॥ ११ जपनीतं च तदृष्ट्वा भीष्मः शांतनवोऽत्रवीत् । नाद्य तात मया शक्यं भोगान्कांश्रन माजुषान् ॥ १२ जपभोक्तं मजुष्येम्यः शरशय्यागतो ह्यहम् । प्रतीक्षमाणस्तिष्ठामि निष्टत्तं शशिह्ययेथोः ॥ १३

समाजन्मु:; D1 जलस्थानात् (for समाजहु:). Ko-2 T G1 M (except M4) ततस्ततः (for समन्ततः). — °)
K5 मक्षान्. K2.5 D2.8 S चोचावचांस् (for उचावचांस्). Cd eites उचावचान्. K2.5 D2 M1-3.5 चैव;
K4 B Da Dn D1-3 राजन् (for तत्र). D1 सानिन्युस्वितिस्ताः. — दे) Ko-2 सु-(for च).

12 °) K4 B Da Dni Ds उपानीतांस्ततो ह्याः Dns Ds. 7.8 उपानीतं तु पानीयं; Di S उपानीतं तु (Di च) तद् (T G Ms. 4 तं) ह्याः — b) Dns Ds. 7.8 ह्यां (for मीप्मः). — b) K5 नाच मोकुं; Ds नादांतान (sic); G1-8 नाच तावन् (for नाच तात)- K4 B1-8 Da Dni Ds M4 शक्या; M1-3.8 भोज्याः Co शक्यं (as in text). B4 Dns D4.6.7.8 नाथातीता मया शक्याः Ti G4 न मेच सेवितुं योग्याः — d) Si Ko-2 कांचन (for कांक्षन). K8-3 B Da Dn Ds-3 M1-2.8 भोगाः केचन (K3.8 D2 द्येते च) मानुषाः; T G मोग्याः केचलमानुषाः (T2 [also as in text] मन्वयुः)ः — For 12<sup>r3</sup>, D1 subst.:

### 497\* नेदं सम जलं योग्यं पातुं नैव क्षमो झहस् ।

13 a) K3. 6 B Da Dn D8-8 S अपकांता (T2 ता) (for उपमोक्तं). K5 D2 अपकांत मनुष्येषु. — b) K8. 6 B Dn2 D8 T G2. 6 M4 शरशस्यां गतो. T1 G [s]स्यहं (for झहस्). — b) K0. 8 Da1 D2. 8. 5. 7. 8 प्रतिक्ष (for प्रतिक्ष ). — b) Ś1 K0. 2 विद्वतिं ; K5 निवृत्तीं ; G3 निवृत्तें . — After 13, S ins. :

498\* प्रसुक्त्वा ततीवाच भीष्मः शरशतैश्चितः । पयः पास्त्रामि गोपाळा गोमयं न तु गोमयस् । गोमयेनाभिवर्णेन गोमयं न तु गोमयस् ।

[(L.1) T2 G1.8 M2.8.5 ततो वार्च. — (L.2) M2: गोपाल. Cv cites line 2 as above. — (L.3) M1.8 गोमवेनानि .]

14 \*) Ks. 5 D2, 8 T1 G2 M एवं प्रोक्स्वा; G1. 8

एवम्रुक्त्वा शांतनवो दीनवाक्सर्वपार्थिवान् । धनंजयं महावाहुमभ्यभापत भारत ॥ १४ अथोपेत्य महावाहुरिमवाद्य पितामहम् । अतिष्ठत्प्राञ्जलिः प्रह्वः किं करोमीति चात्रवीत् ॥ १५ तं दृष्ट्या पाण्डवं राजन्निमवाद्याप्रतः स्थितम् । अभ्यभाषत धर्मात्मा भीष्मः प्रीतो धनंजयम् ॥ १६ द्यातेञ्दः शरीरं मे संस्यूतोञ्खा महेषुिमः । मर्माणि परिद्यन्ते वदनं मम् ग्रुष्यति ॥ १७ ह्यादनार्थं शरीरस्य प्रयच्छापो ममार्जुन ।

त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुमम्मो यथाविथि ॥ १८ अर्जुनस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुद्ध वीर्यवान् । अथिज्यं वलवत्कृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्धनुः ॥ १९ तस्य ज्यातलिनिर्वाषं विस्फूर्जितमिवाशनेः । वित्रेसुः सर्वभूतानि श्रुत्वा सर्वे च पार्थिवाः ॥ २० ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां वरः । श्र्यानं मरतश्रेष्ठं सर्वशक्तभृतां वरम् ॥ २१ संधाय च शरं दीप्तमिमनन्त्र्य महायशाः । पर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पश्यतः ।

C. 6. 5784 B. 6. 121 . 23

एवं प्रोक्तः. D1 न चोवाच (for शांतनवो). — T2 om. 146. . — 6) K3. 5 D2 दीनांस्तान्सर्वपार्थिवान्; K4 B Da Dn D4-5 निवृत्वाक्येन पा°; D1 चोदितापि च पा°; M4 दीनान्कर्मणि पा°. — °) K3-5 B D S (T2 om.) अर्थुनं ब्रष्टुमिच्छामि. — с) K4 B D3. 6 [इ]सम्बसायत; Da2 D4. 5. 7. 8 T1 G M इसमायत; T2 इप्रस्य (for अर्थ). K3. 5 D1. 6 T1 G M पांडवान्; D2. 3 T2 पांडवं (for आरत).

15 °) T2 M2 अधोरात्य. T2 महाबाहून. — <sup>5</sup>)
K2 अभ्यवाद्य (for अभि°). — Da1 om. 15°-16°.
— °) D3 प्रातिष्ठत् (for अतिष्ठत्). K3.5 D2 S
सूरवा; D1 प्राह (for प्रह्ल:). — °) T2 किंकरो-सीतिः

16 Dai om. 16<sup>ab</sup> (cf. v. l. 15). — a) K2 झ-इट्टा (for तं इट्टा). Ds पार्थिवं; T2 पांडवो (for पाण्डवं). — b) Da2 Dni Ds अभिवाद्य पितामहं; Di 'वाद्य व्यवस्थितं. — b) श्रेष्ठ अभ्यभाषितः S अभवीत्सर्वे-चभैज्ञो. — s) श्रेष्ठ श्रीक्ष्य; Ko-2 श्रेक्ष्य (for श्रीतो).

17 Before 17, De ins. सीक्स उवाच. — ")

Ko-2 वहातेश:-; Ks.s Da Dnı Dı-3.s T2 M वहा(Dı "ह)तीदं; Ks B Dns Ds.6-8 "तीव; Tı Gı "ते
च; Gı.3 "तेदं (for "तेऽदः). G2 दहाते मे शरीराणि.
— ") Ks संस्यूतोस्ता. Ks.s Cd रयेपुमिः; Dı तथे"
पुनिः; Da तवेषुमिः (for महेपुमिः). Ks B Dn2

Ds. र.8 संद्रतस्य तवेपुभिः; Da Dnı Ds संस्यूतस्य
तवे"; De संद्रतस्य तवेपुभिः; Tı Gı.3.4 तापितोस्य
तवेषुभिः; T3 M पातितोस्मि रणेषुभिः; G3 पीवितोस्मि तवे". Ca.c cite संस्यूतस्य. — ") Sı Ko.1

परिभूयंते; Dı "तूथंति; Da "हीयंते; De "ह्य्यंते;
Ca "तूयन्ते (as in text). Da ममाहिरपि द्यंते (sio).

— d) K3-5 B D1-1.6 S बदनं परिशुप्यति (Ts G1.5 °ते); Da Dn Ds. r. 5 सुखं (Da1 Ds °धं) च परि- शुप्यति (= 6.23.29).

18 \*) Ks. 4 B Dns Ds. 7.8 बेदनातैशरीरख; Ts सोदनार्थं शरी - \*) Śi प्रयच्छासो; Ds Ti Gs \*च्छांभो; Ds \*च्छांबु; Gs \*च्छाख (for \*च्छापो). Di [आ]हरस्व जलसर्जुन - After 180, Ks ins.:

499\* गोसुबैः पीड्यमानस्य गौनंष्टो सम गोपते । गोरसं पातुमिच्छामि गोभियंश्व न दूषितस् ।

— °) Dai Ds दाक्यो (for हाको ). — d) Ks.s दातुं सम; Ks B Dai Dns Di. s. 4-8 Ts Gi-8 M दातु-मापो; Das Dni दातुं मेपो (for दातुसम्मो ).

19 Before 19, Ds ins. संजय उवाच - - 5) \$1 Ko-2 वेगवान् (for वीरं ). - 5) \$ गांडिवं (for बलवत्). - T2 G1-3 M om. (hapl.) 19<sup>4</sup>-21<sup>5</sup>. - d) \$1 ड्याक्ष्यपद्; K4 B1-2 चाक्षि (for ब्याक्षि). Da Dn1 Ds. 5 चा (D3 ड्या)क्षिपद्रांडिवं घनुः; D2 गांडिवं ब्याक्षितसूनुः (sic); T1 G4 ड्याक्षिपस्सनुमैंहत्.

20 T2 G1-8 M om. 20 (cf. v. l. 19). — ")
Ko. 2 ज्याघातनिर्धोषं. — ") T1 G4 विष्कृतितम्. K2
इवासने: — ") K2. 5 D2 सर्वभूतानि संत्रेषु: — ")
K4 B D (except D1-2. 6) transp. श्रुखा and सर्वे.

21 Ts G1-8 M om. 21s (of. v. l. 19). — b)
Ks.s र्थिनं (for रथेन). Bs Das G1 वर्; Ds वर.
— o) Ks Ds शांतचुं (for श्र्यानं). Ds G1 सर्तभेष्ठ— d) Ks Ds वर.

 $22^{-a^2}$ )  $K_{8..5}$   $D_8$  संघाय स;  $B_1$  स संघाय  $D_8$  संघाय शरसंवीसस् (for  $^{\circ}$ ).  $S_1$   $K_1$  महायशः;  $K_{8-6}$ 

C. 6. 8785 B. 6. 121. 24 K. 6. 121. 25 अविष्यत्पृथिवीं पार्थः पार्श्वे मीष्मस दक्षिणे ॥२२ उत्पपात ततो घारा विमला वारिणः शिवा । श्रीतस्यामृतकल्पस्य दिन्यगन्धरसस्य च ॥ २३ अतर्पयत्ततः पार्थः श्रीतया वारिधारया । मीष्मं कुरूणामृषमं दिन्यकर्मपराक्रमः ॥ २४ कर्मणा तेन पार्थस्य शक्रस्येन विक्वर्वतः । विस्मयं परमं जग्मुस्ततस्ते नसुधाधिपाः ॥ २५ तत्कर्म प्रेक्ष्य वीमत्सोरतिमानुषमञ्जतम् । संप्रावेपन्त कुरनो गानः शीतार्दिता इन ॥ २६ विस्मयासोत्तरीयाणि न्याविष्यन्सर्वतो नृपाः । शक्कदुन्दुमिनिर्घोषेस्तुग्रुलं सर्वतोऽभवत् ॥ २७ त्यः शांतनवश्रापि राजन्वीमत्सुमश्रवीत् । सर्वपार्थिववीराणां संनिधौ पूजयिषव ॥ २८ नैति त्रित्रं महाबाहो त्विय कौरवनन्दन । कथितो नारदेनासि पूर्विर्षिरमितद्युतिः ॥ २९ वासुदेवसहायस्त्वं महत्कर्मं करिष्यसि । यन्नोत्सहित देवेन्द्रः सह देवैरिप श्रुवम् ॥ ३० विदुस्त्वां निधनं पार्थ सर्वक्षत्रस्य तदिदः । धनुर्धराणामेकस्त्वं पृथिच्यां प्रवरो नृषु ॥ ३१ मनुष्या जगित श्रेष्ठाः पक्षिणां गरुडो वरः ।

B1.8 D1-8.6 'र्य:; B2.4 Da Dn Di. s. 7.8 स् पांडवः (for महायक्षाः). S प्रदक्षि(T1 G4 'क्ष)णीकृत्य तदा स संसंत्र्य (T1 G4 समामंत्र्य; G2 संसंत्र्य च) महार्यः (G1.2 M4 'गं). — ') B2 Da1 Dn1 D1 पार्जन्याक्षण. T1 G4 सीमत्सुः; T2 G1-3 M बीमत्सुः (for संयोज्य). — ') D1 सर्वतो वीह्य पांडवः. — ') D5 जवस्थात्; T1 G4 जामिनत्; G2 जामिद्यत् (for अविस्थत्). S1 K3 पार्य; D2 वीरः. T2 M समधत्त्र शितं वाणं तेन पृथ्वीं विभेद (T2 वीर्य विभेति [sio]) च.

23 \*) M (except Ms) तहा (for ततो). — b)
Bs D (except D1-s.s) transp. विसला and वारिण:.
Ko शिवा:; K1 शिव:; Ks.s Bs D (except D1.s)
Ts M1.2.s (sup. lin.) ग्रुसा (for शिवा). — °) श्री
Ko.1 D1 दिवस्थामृतकस्पस्य (Ko.1 'गंधस्य); D2 शिवः
स्थामृत'; D1 शीतलामृत'.

24. ") Ks D1.2 T2 G1-8 M तदा; T1 G4 तथा (for तत:). Ks पार्थ. — ") Ks. 5 D2 पयःशीतलः धारया; K4 B Da Dn D1.8-8 T G2.4 M शीतया (T1 G2.4 स तथा) जलधारया; G1.8 स तथामलधारया. — ") K2.5 D2 कुल्लासिष्यं. — ") K3.5 D2 दिन्यधर्मपराक्रमं; K4 B Dn D1.2.4.6-3 "कर्मपराक्रमं; Da D5 "कर्मा पराक्रमं; S दिन्यं दिन्यपराक्रमं

25 °) Ti Gi सस्य (for तेन). Ds द्या तत्कर्म पार्थस्य. — °) Ti Gi शक्तसेवाथ कुर्वतः; Gi 'स्प्रेवाधि' कुर्वतः; Cv as in text. Ca.'o cite विकुर्वतः (as in text). — d) Di ततस्त सर्वपार्थिवाः; S सुतास्तव नराधिप (Mi-s. s जनेश्वर; Mi जनाधिप).

26 Ds om. (hapl.) 26°-27°. — °) र्था श्रीम

स्तुर्; Ks विभास्तोर्. — b) K4 B1. 8. 4 Dn2 D4. 7. 8: Co "मानुषविक्रमं; M2 "मानुष्यमञ्जूनं. — ") K2 D1 संप्र(D1 "प्रा)कंपंत; K2 समकंपंत; T2 G1. 2 M5 सं- प्रवेपंत. — ") K3 यथा (for इथ).

27 D2 om. 27<sup>ab</sup> (of. v. l. 26). — b) \$1 Ko. 2: D1 डसपुन्तन्; T2 डसाविध्यत्; Cd डसप्रमन्; Ca डसाविध्यत्; Cd डसप्रमन्; Ca डसाविध्यत् (as in text). — c) K1. 4 B Da Dn D4-8: T G1 M4. 5 शंखदुंदुमिनिघोषस्; D2 दिव्यवादित्रघोषेश्वः; G1. 8 शंखदुंदुमिघोषेश्वः; G2 'भिघोषश्च. — d) K8: D2. 2. 5 तुमळं; K4 B Da Da2 D4. 7. 8 तुमुळ:; D6 तुमळ:.

28 \*) D1 तम्र; Ds तप्तः (for तृप्तः). — ) Ks: Ds विभत्युम्. — ) Ks संनिध्ये. Ks Ds पूजयंस्तदा; Ms पूजयंस्तदा;

29 Before 29, Ds ins. भीष्म उवाद. — °) Ds कथितं. ई1 Ko. s नारदेनैव; Ds Ms. 4 'नापि; Ts 'नासीत्; Ms 'नासि. — ") K1. s. 4 B Dns D4. 7. 8 G1-8 M1. 4 पूर्वं पिरामितद्युते; Ds Ms पूर्वं वीरामितद्युति (Ms 'ते); T Gs पूर्वं मेवामितद्युते; Ms. s पूर्वं पित्रामितद्युते (sic).

30 °) Ks तु (for हवं). — °) K1 D2. 8 करि-प्यति. — °) K2. 5 D2 S यक्षोत्सहेत ; D5 यत्योत्स-हति (sic). — °) T2 सह देवैरपालयन्

31 a) M (except Ms) विदुस्ता. Ds निधनं पार्थः;
Ds क्षात्रियाः इता. Ca cites निधनं (as in text).

- b) Dı तद्विदं; T G धन्यनः (Gs 'नं); Ca तद्विदः (as in text). Ds धनुष्यनयमं सुवि - c) Ds त्वा (for स्वं). - d) Sı Ko-s प्रवरेद; Ca प्रवरो

सरसां सागरः श्रेष्टो गौर्वरिष्टा चतुष्पदाम् ॥ ३२ आदित्यस्तेजसां श्रेष्टो गिरीणां हिमवान्वरः। जातीनां ब्राह्मणः श्रेष्ठः श्रेष्ठस्त्वमसि धन्विनाम् ॥३३ न वै श्रतं धार्तराष्ट्रेण वाक्यं संबोध्यमानं विदुरेण चैव। दोषोन रामेण जनार्दनेन ग्रहर्भुहः संजयेनापि चोक्तम् ॥ ३४ परीतबुद्धिई विसंज्ञकल्पो दुर्योधनो नाभ्यनन्दद्वचो मे । स शेष्यते वै निहतश्चिराय शास्त्रातिगो मीमबलामिभृतः ॥ ३५

ततः श्रुत्वा तद्वचः कौरवेन्द्रो दुर्योधनो दीनमना वभूव। तमब्रवीच्छांतनवोऽभिवीक्ष्य निवोध राजन्भव वीतमन्युः ॥ ३६ दृष्टं दुर्योधनेदं ते यथा पार्थेन धीमता। जलस धारा जनिता शीतसामृतगन्धिनः। एतस्य कर्ता लोकेऽसिनान्यः कश्रन विद्यते ॥ ३७ आग्नेयं वारुणं सौम्यं वायव्यमथ वैष्णवम् । ऐन्द्रं पाञ्चपतं त्राह्मं पारमेष्ट्यं प्रजापतेः । धातुस्त्वष्टश्च सवितुर्दिव्यान्यस्त्राणि सर्वश्चः ॥ ३८ सर्वसिन्मानुषे लोके वेच्येको हि घनंजयः।

(as in text). Ś1 Ko-2 चूपै:; K3 D1, 2, 6 चूप:; Ks Bs Ds नृप; Ds हासि (for नृषु).

32 °) Ks. 5 Ts जगत:; Ca. 0 जगति (as in text). Ds मनुष्येपु द्विजः श्रेष्टः; Ds Gs Ms. 4. 5 मनुष्यो जगति श्रेष्टः. — ) B: Da Dn D: 5. 1. 8 पक्षिणां पत्रगेश्वरः; D1 पक्षिणां वे खगेश्वरः; S गरुडः पक्षिणां वर:. - °) Ks. s B D (except D1. 2) M4 सरितां. — 4) Ka वरिष्ठश्च. B Da Dn1 Da. 5. 7. 8 S श्रेष्ठस्त्वमसि (Ds 'पि) धन्विनां (= 33d). — Das Ds repeat (hapl.) 32d-33d.

33 \*) Ks. 5 Ds. 8. 6 avai (for तेजसां). - b) T: गिरिपु (for गिरीणां). Ks. 5 Ds. 3 तथा; Bs इव; D1 गिरि: (for बर:). - °) D1 जातीनां च द्विजन्मा वे. — d) Ks तथा (for श्रेष्ठस्). K1 अपि; M सर्व- (for आसि).

34 b) K1 यं बाष्यमानं (sio); K3-5 B D मयो-ष्यमानं (for संबोध्य°). Ti G M मया चौक्तं (G1-8 मयापि चो ; Ma मया वचो ) विदुरेण चासकृत्; Ta वाचोक्तं विदुरेणैव चासकृत् — d) S संजयेनैव (for 'नापि). Ds गांघार्या सुद्धदेश्वापि चान्यैः

35 क) Ds परेतद्वादिर्; all comm. प्रीत (as in text). T: द्वितसंज्ञकल्पो. — ) K: B (except B1) Da Dn D4-8 दुर्योधनो न च तच्छूइ( D2 तत्सुद)धाति • - °) \$1 Ko. 1 सं (for स). Ks. s B: वै निहती; Ks विनिह्तो; B1 न हतो; D2.8 8 निह्तो; D5 विनि-इतञ् (for वै निइतञ् ). K. B1 निचराय; Ks D2.8 वै चिराय; B. Co नो चिराय; S [s]थाचिरेण (for चि-

राय). — ") K2. 3 दाखातिगो; T2 द्वाखादिगो. M2 भीष्म (for भीम ). D1 शस्त्राहतो भिन्नवलानिसूतः

36 Before 36, De Ta M ins. संजय: • - \*) Ks. 4 B D (except D1.3) पुतत् (for तत:). B2 om. तह्य:. G2 वचनं (for तह्य:). T2 तत: श्रुत्वा कौरवेंद्रो महात्माः — ) Ks द्वीनमना; Da सीममना (for दीन'). — Ds om. 36°-37°. — °) T1 G1 हि वीक्ष्य (for sिमवीक्ष्य). — d) T2 नित्यं राजनभव भीत-सन्य: ( sic ) .

37 Ds om. 37ab (cf. v. l. 36). Before 37, S ins. मीब्म: - ") K1 हुए; T2 हुए (for हुए). K1 D1 दुर्योधनेनेदं; Ks. 4 B Da Dn Ds-8 T1 G1. 8. 4 "धनैतत्ते (for 'धनेदं ते). G: दुर्योधन निबोधेदं. — ') D1 चानीता; G2 जनित:. D2 जलघारा च जनिता; Ds जलस्य धारां जनितां . — \*) Ts एकस्य (for एतस्य). G1. 3 कोकेषु (for कोकेडिसन्). — 1) T2 पार्थाञ्च (for कश्चन).

38 Ko om. 38 cb. — क) Ds जागन्येंसं. Ms वरुणं (for बारुणं). Gs सूर्यं (for सौस्यं). - ) Ts वायव्यं च ततः परं. — ') G1. इ रौद्रं (for ऐन्द्रं). Da1 Drs. ह आहर्य; Ts आहां (for आहां). — 4) ध्र Ks. 4 Das पारमेर्ड; Ds 'मैट्डां; Dr परमेष्ठि-- After 38d, Ds repeats 37ef, - ') Day Ds धनुस् (for धातुस्). Gs सोमस्य (for सवितुर्). — ") Ti G सर्वाणि (for दिव्यानि). K: B D (except D1-8) वैवस्वतमथापि वा (B2.8 स).

C.6.5803 B.6.121.42 K.6.121.43 कृष्णो वा देवकीपुत्रो नान्यो वै वेद कश्चन ।
न शक्याः पाण्डवास्तात युद्धे जेतुं कथंचन ॥ ३९
अमानुषाणि कर्माणि यस्थैतानि महात्मनः ।
तेन सत्त्ववता संख्ये शूरेणाहवशोभिना ।
कृतिना समरे राजन्संधिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४०
यावत्कृष्णो महाबाहुः स्वाधीनः कुरुसंसदि ।
तावत्पार्थेन शूरेण संधिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४१
यावचम् न ते शेषां शरैः संनतपर्वभिः ।
नाशयत्यर्जनस्तावत्संधिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४२

यावित्तष्टन्ति समरे हतशेषाः सहोदराः ।

नृपाश्च बहवो राजंस्तावत्संधिः प्रयुज्यताम् ॥ ४३

न निर्दहिति ते यावत्कोधदीप्तेक्षणश्चमूम् ।

युधिष्ठिरो हि तावद्वै संधिस्ते तात युज्यताम् ॥ ४४

नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः ।

यावचम् महाराज नाशयन्ति न सर्वशः ।

तावत्ते पाण्डवैः सार्धं सौआत्रं तात रोचताम् ॥ ४५

युद्धं मदन्तमेवास्तु तात् संशाम्य पाण्डवैः ।

एतत्ते रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयानघ ।

39 \*) Ko प्रासिन्; Ks सर्वेसिन्; Ds सर्वाणि (for सर्वसिन्). — \*) Ds वेत्ति कोन्यो घनंजयात्; S प्रको वेत्ति घनंजयः. — \*) Ks.s Ds कृष्णाद्वा देवकी-पुत्रान्. — \*) Ks न चान्यो (for नान्यो वै). Ks B Ds Dn Ds-s M वेदेह; Ds वेद न; G (Gs damaged) वेत्तीह (for वै वेद). Ds नान्यो वेत्ति कथंचन. — \*) M अशक्याः (for न शक्याः). Ks Gs पांडवस्. Ts जेतुं (for तात). Ks B Dns Ds.s.s-s अ(Bs Ds.s-) शक्यः पांडवस्तात. — \*) Śs Ko-s युधा जेतुं; Ts तात युद्धे; Ms जेतुं युद्धे (by transp.).

40 Ds om. 40<sup>ab</sup>. — b) Si तस्यैतानि; Ks यस्येमानि. K4 B महामते (for 'समनः). T G (G1 damaged) Ms याच्येतानि महास्मनि. — °) Gs Ms. 5 सस्यवतां. S (except Gs) संखे (for संख्ये). Ds तेन ते सह पार्थेन. — °) S जिज्जुना (for कृतिना). Ks. 5 Ds सततं (for समरे). — °) K4 B1. s. 4 Dns Ds. 6-8 संधिभेवतु माचिरं.

41 Si Da Ga om. (hapl.) 41; Da om. (hapl.) 41-42. — a) Di महाबाहो. — b) Ka संवृतः; Ka संवृतः; Di स्वं घाता (for स्वाधीनः). Co cites आधीनः. Ka B D (except Di; Da.s om.) कुत्ससम्

42 K2 Ds. 4 om. (hapl.) 42 (for Ds, cf. v. l. 41). — ") T1 G4 चसूर् (for चसूं). Ks नाति (for न ते). Ds सर्वाः (for शेषां). K1. 4 Bs. 4 Dns Dr. 8 यावस ते चसूः सर्वाः; B1. 2 Da Dn1 Ds यावस ते चसूं सर्वाः; D1 यावद्विशिनीराजः (sic); D2 यावच्यमूं ते निःशेषाः; T2 यावसमूं न नश्येतां. — B1 om. 42°-43°, — ") B2 क्षिप्रं (for तावत्). D1 तावस्पार्थेन शरेण.

43 B1 om. 43 (of. v. l. 42). — ) K1 इतशेप:

सहोदर: — °) Ds क्षत्ये च (for नृपाश्च). M (except M1) समरे (for बहवो). B1 सर्वाञ्च हंति वै राजंस — व ) Ds तात (for तावत्). K1.4.8 B1.3.4 D2.3.8. T2 संधि (for संधि:). B2 Da Dn1 G1.3 संधि तात युज्यता; D8 संधि तां नराधिप (corrupt); T1 G2.4 संधिसावस्त्रयुज्यतां.

44 °) Dai Ds वै (for ते). Ks Ds म ध निर्देहते यावत् (Ds राजन्); T G निर्देहत्विय द्वि (G1.8 च) श्रत्रं; M1-3.5 यावत्र निर्देहत्क्षत्रं; M4 निर्देहिद्द न क्षत्रं. — °) Si कोधदीप्रक्षणञ्च; Ks दिश्वेक्षणं; Ds कोधादिप्रक्षणञ्च. Di च भू:; Ds चसुं (for चसूम्). S कोधात्संरक्तकोचनः. — °) Ks.4 Da Dn Ds-8 S युधिष्टिरो रणे तावत्; Di 'ष्टिरेण तावद्वे. — °) Ts तेन (for तात). Ko.2 संधिसोत्र प्रयुज्यतां.

45 b) B4 D1 पांडवा: — After 45 ab, S ins.:

500\* यावत्क्षत्रं न निम्नन्ति तावत्संधिर्विधीयताम् ।

[G1.8 क्षत्राणि; G2 सैन्यं न (for क्षत्रं न). G2 M1-8.5 प्रयुज्यतां (for विधीयताम्). G1.3 संधिस्ते तात युज्यतां (for the post. half).]

— T2 M1. 3-5 om. 45 etc. — °) K8. 5 D2 न ते शेषां (for महाराख). — d) K3 नाशयंती; D1 नाशयं हि (sic). K3 D2. 5 सा (for न). Si K0 संशय:; D1 सर्वत:; T1 G M3 पांडवा: (for सर्वश:). — °) D3 अजेथे: (for तावचे). K4 B2-4 D21 D21 D24. 6-8 वीरे: (for सार्थ). — °) Si damaged. Cc सौआतं (as in text); Cop सौहार्द. K2. 5 B1. 4 D1-5 सम रोचते; T1 G1. 2. 2 अभिरोचतां; M2 अनुरोध्यतां (for तात रोचतास्). K4 B2. 3 D2 D2 D4-8 सौहार्दं मम रोचते; G2 संधिस्ते तात युज्यतां.

एतत्स्रेममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च ॥ ४६

त्यक्त्वा मन्युग्जपशाम्यस्य पार्थैः

पर्याप्तमेतद्यत्कृतं फल्गुनेन ।

मीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहृदं वा

संप्रश्लेषः साधु राजन्प्रसीद ॥ ४७

राज्यस्यार्थे दीयतां पाण्डवाना
मिन्द्रप्रस्थं धर्मराजोऽनुशास्तु ।

मा मित्रध्रक्षपार्थिवानां जधन्यः

पापां कीर्ति प्राप्ससे कौरवेन्द्र ॥ ४८

ममावसानाच्छान्तिरस्तु प्रजानां संगच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । पिता पुत्रं मातुरुं भागिनेयो स्राता चैव स्रातरं प्रैतु राजन् ॥ ४९ न चेदेवं प्राप्तकारुं वचो मे मोहाविष्टः प्रतिपत्स्यस्यबुद्ध्या । मीष्मस्यान्तादेतदन्ताः स्य सर्वे सत्यामेतां भारतीमीरयामि ॥ ५० एतद्वाक्यं सौहृदादापगेयो

C. 6. 3816 B. 6. 121. 36 K. 6. 121. 37

46 °) G2 युद्धं तद्वत्तवेवास्तु (sic). — b) S ता (G2 या) वत् (for तात). Dn2 संशम्य; D1 वंशाम्य (sic); M (except M4) संगम्य; Co संशाम्य (as in text). — ') K4 B1-8 Da Dn1 Da एवं ते; M2 हितं ते (for एतसे). D1 एवं तव हितं राजन्; T2 एतद्रोच यतां वाक्यं. — ') D1 संप्रोक्तोसि; D3 T2 यदुक्तोसि र्श Ko-2 नराधिप (for मयानघ). — ') Š1 damaged. Ko. 2 Ds. 4. 7. 8 T1 G M क्षममद्दं; K2 अक्षमदं; K5 क्षेमतरं; D2 क्षमतरं; T2 कृत्यमदं (for क्षेममदं). Ca cites क्षेमम् (as in text).

47 \*) ई। Kı. ६. в В D2-4. с. в ब्युपशास्यस्य; Ко
Da Dnı Ds व्यवशास्यस्य; Ка ब्युपश्यास्य; Тı त्पः
शास्य; Та उपाशास्य; Сі. з स्वयुब्हास्य; Са त्पः
शास्यंतु; М त्वयुषशास्य (for उपशास्यस्य). Ка (two
Anustubh pādas) त्यवस्या सन्युं ब्युपाशास्य शमं कृस्या
च पांडवैः; Dı श्रवस्या मन्युं शास्य पार्थैः; Са त्यवस्या
च मन्युमापशास्य पार्थैः — °) ई। damaged. Ка-5
В D (except D4) फाल्गुनेन. — Before 47<sup>e‡</sup>, Та
(erroneously) ins. सीवसः. — °) Ко भीवसस्यातीव् .
Сv cites मीवसस्यातः. Кал Da Cd सीह्यानां; Ка
В Da Dn D4-8 सीहदं च; Da सीहदोन् (for 'दं
चा). Dı भीमस्यासादत्र ते सीहदानां; S भीवसस्याते
सुमृशं (Та Мі. 2. в भूयान्वः; Ма भूयः स) सीहदोन्तुः
— с) Ка В Da Dn Dı. 4-8 नीवंतु (D4 'ति) शेषाः;
Тı С Ма न ते प्रकोमः; Та Мі. 8. в न प्रकोमः (for संप्रकेषः). Da प्रसीद नः (for प्रसीव).

48 \*) \$1 Ko-2 इंद्रप्रस्थं (for राज्यसार्थं) - - \*)
Ks. 4 Bs. 8. 4 Da Dn Ds-c. 8 धर्मराजोभियातु; Ks Bs Ds
M \*राजोभिपातु; Ds "राजोभ्यपेतु (for "राजोऽजुशास्तु) T G इंद्रप्रस्थो (Ts Gs. 8 स्थे) धर्मराजो निवासः
- Ts om. 48\*-49\*. - \*) Ks. 8 Ds. 8 मित्रद्रोही

(for सा सिम्रधुक्). Ks Gs पांडवानां (for पार्थिवानां): Ks Ds ज्ञान्य; Cs.o 'न्य: (as in text). — ') Śi Ko-s वै नरेंद्र; Ds पार्थिवेंद्र (for कौरवेन्द्र).

49 T2 om. 49 (cf. v.l. 48). — 6) S (T2) om.) ममावसाने (for ममावसानात्). — 6) D3 संग्राह्मतां. T1 G1. 2. 4 M1 (sup. lin. as in text). 4 पांडवाः (for पार्थिवाः). D2 कीर्तिमंतः (for प्रीति ). — 6) Da Dn1 D5 मातुको भागिनेयं. — 6) B1 चापि; B3 T1 G2. 4 चैवं; Da2 Dn1 D5 चैनं (for चैव). K3 Da1 D3 प्रेतु; K5 प्रैति (for प्रीत्).

50 °) Ks न चेदिदं; Ks Ds महोदयं; T G न चेदेतत् (for न चेदेवं). Ks नो (for मे). D1 न चेदेवं मोहाविष्टः करिच्ये • °) Ts मोहादेतत् (for मोहाविष्टः). Ds 'पह्यन्स बुद्धाः; T G M1.8.5 प्रतिपद्यस्य बुद्धाः; D1 प्रतप्ससे सुसुः सुसं प्रविष्टः • After 50°, Ds Dn1 Ds ins.:

501\* तप्स्यस्यन्ते जोभभावास्त्रमेवं ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेताः ।

- For 50°, S subst.:

502\* विष्टं गन्ता त्यक्तधर्मार्थकामः
पुत्रभातृज्ञातिसंवान्धिहीनः ।
पुत्रं वोऽस्तु विदितं कौरवेवाः

— °) K. B1. 2. 4 Dns D4. 8-8 तप्स्रसंते (for मीमा स्थान्ताद्). Ds च (for स्थ). Ko. 2 मीध्मस्याते देव दत्ताः (Ko °र्तादेतदंतः )स्य सर्वे; Ks भीध्मस्याते देवस्या :. 6. 5816 8. 6. 121. 56 K. 6. 121. 57

# मध्ये राज्ञां भारतं श्रावियत्वा । त्रणीमासीच्छल्यसंतप्तमर्मा

यत्वात्मानं वेदनां संनिगृह्यः।। ५१

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षोडंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥

# 990

# संजय उवाच । ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्धः खानालयान्पुनः । तूर्णीभृते महाराज मीष्मे शंतजुनन्दने ॥ १ श्रुत्वा तु निहतं मीष्मं राधेयः पुरुषर्पमः ।

ईषदागतसंत्रासः त्वरयोपजगाम ह ॥ २ स ददर्भ महात्मानं शरतल्पगतं तदा । जन्मशय्यागतं देवं कार्त्तिकेयमिव प्रश्रम् ॥ ३ निमीलिताक्षं तं वीरं साश्चकण्ठस्तदा दृषः ।

सर्वे (sio). Cd cites एक्ट्न्काः स्थ (as in text). Co cites अंते. — Ks om. 50<sup>s</sup>-51°.

51 Before 51, Tr G Ms. s ins. संजयः. Ks om. 51° (cf. v. 1. 50). — °) Ds एतद्वाक्येः. — °) Ks राज्ञां मध्ये (by transp.). Śi Ko-s ते सुतं; Da Dni Di. s-i भारत; Tr Gs. s भारतीं; Gr भारताञ्च. Tr Gs. s आहिषित्वा. Ds राज्ञां मध्ये आविषत्वा च तूर्णां. — °) Dr शक्ससंत्रसमर्मा; Ds शल्यसंत्रसगात्रोः. — °) Kr. s-s B Da Dn Dr. s. s-s Cs. d योज्यात्मानं; S स्मृत्वात्मानं. Ks. s Ds संनियम्यंद्वियाणि; Bs धेदः वादानियम्य (for बेदनां संनिगृद्धा). Ks Br. s. s Ds मंत्रियस्य (corrupt) (for संनिगृद्धा). Ds योगात्माभूत्संनिगृद्धां द्वियाणि. — Ks B Dns Ds. s-s ins. after 51; Da Dni Ds, after the ref. of 6, 117, 1;

# 503\* धर्मार्थंसहितं वाक्यं श्रुखा वितमनामयस् । नारोचयत पुत्रस्ते मुसूर्पुरिव भेषजम् ।

[ Before line 1, K4 B Dns Di. 7.8 ins. संजय उवाच. ]

Colophon. — Sub-parvan: Omitting sub-parvan name, Da Dni Ds mention only दशनरात्री; Da दशमे दुव्यं प्रति हो। Ms दशमेहिके. — Adhy. name: Bs मीप्मवाक्यं; De दुर्योघनं प्रति मीप्माजुशासनं; Ti G2.4 पानीयप्रदानं. — Adhy. no. (figures, words or both): Das (sec. m.) 78; Dns 115; Ti G 117; Ti M1.2 118; Ms.4 119; Ms 120. — Śloka no.: Dnz 55.

### 117

1 After the ref., Da Dni Ds ins. 503\* (cf. v. l. 6. 116. 51). — ") G1. इ राजक् (for सर्वे). — ') Ks Gs साक्षिल्यान्; Ks स्वान्याल'; Das Dni Ds स्वान्यालगृहान्; Ms नानाल्यान्; Ms स्वानाल्यान्। Bs अभान्; S प्रति (for स्वानाल्यान्।). Bs अभान्; S प्रति (for पुनः). Bi जागुः स्वानाल्यान्युत (sic); Ds ते जागुः स्वाल्यान्युनः. — Ds om. 1°-2°. — ") Ks. s Ds. s त्थाभूते. — ") Ks. s Ds. s त्थाभूते. — ") Ks. s Ds. s त्थाभूते. — ") Ks. s niagनंदने.

2 Ds om. 2<sup>ab</sup> (cf. v. l. 1). — a) Ko. 2 हि;
Bs वि· (for तु). Ks निहितं; Das निहते; Ms. s
निधनं Da भीष्मे — b) Ms कोधेयः (for राधेयः).
Ko—s Bs Ds Ts Gs पुरुष्पेंस; Ks "मं; Ks Ds
परवीरहा — d) Dns Gs [ड]पाजगाम; Ds [अ]तिजगाम; Ms स जगाम Ts Gs स: (for ह).

3 °) K2 शरतक्पगतास; T 'तक्पे गतं. Ko सदा; Ks. 5 D2 तु तं (for तदा). — °) Ks. 5 जन्मस(K6 'य) ज्यागतं; K4 'B2 D2 Ca शरशब्या'; Da1 D5 शर्मशब्या'; S वीरशब्या'; Cc. d. ४ जन्म (as in text). N (except S1 Ko-2) T1 G M वीरं; T2 वीर्यं (for देवं). — D2 om. (hapl.) 3<sup>d</sup>-4<sup>a</sup>. — <sup>d</sup>) S गांगेयं पुरुष(G1-2 भरत) धैमं. Ca. c cite कार्त्तिकेयम्

4 D2 om. 4° (of. v. l. 3). — °) Ks वीरं तं (by transp.). Ks वीरं; T1 G4 वीरः. B1 उपस्त्य ततो राजन्; D5: निर्मिताक्ष्यं तदा वीरं. — °) D2 साञ्चनेत्रसः; T2 °कणस् (for °कण्डस्). S1 K0-2 D1 ततो (for

अभ्येत्य पादयोस्तस्य निषपात महाद्युतिः ॥ ४ राघेयोऽहं कुरुश्रेष्ठ नित्यं चाक्षिगतस्तव । द्वेष्योऽत्यन्तमनागाः समिति चैनम्रवाच ह ॥ ५ तच्छुत्वा कुरुष्टद्वः स बलात्संष्ट्रचलोचनः । श्रमेरुद्वीक्ष्य सस्रोहमिदं वचनमन्नवीत् ॥ ६ रहितं घिष्ण्यमालोक्य सम्रत्सार्य च रक्षिणः । पितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिष्वच्यैकवाहुना ॥ ७
एक्षेहि मे विप्रतीप स्पर्धसे त्वं मया सह ।
यदि मां नामिगच्छेथा न ते श्रेयो भवेद्भवम् ॥ ८
कौन्तेयस्त्वं न राघेयो विदितो नारदान्मम ।
कृष्णद्वेपायनाचैव केशवाच न संश्रयः ॥ ९
न च द्वेपोऽस्ति मे तात त्विय सत्यं ब्रवीमि ते ।

C. 6. 3827 'R. 6. 122. 10 K. 6. 122. 10

त्त्।). Ši Ko-s Ds. s. e Ca. c. d नृषं; Ti Gs. 4 M श्रु(Ms सृ)षा; Ts [अ]ज्ञवीत् (for सृष:). — After 4<sup>ab</sup>, Ks Bi. 2 Da Dni Ds ins.: Bs Dns Ds. 7. 8 subst. for 4<sup>ab</sup>:

504\* भीष्म भीष्म महाबाही इत्थुवाच महाश्रुतिः ।

-- ") Ks-s Bi-s Da Dni Ds. s. s Gi M पाद्योरस्य;
D2 "रग्नं; T2 "रंते (for "स्तस्य).

5 °) Ds नरश्रेष्ठ (for कुक् °). — °) Ks चामिगतस; Ks-s B D T G1. s. s Co. d अक्षि(Dr °क्ष)गतस; G2 क्षतिगतस् (for चाक्षि °). — °) Ko द्वेड्ये;
Ds दूड्यो . Co cites द्वेड्य: Si Ko [s]संतमनागः
सन्; K3 नित्यमनागः सन्; Ds नित्यमनागासि . Cd
cites अनागाः (as in text). K4 B Da Dn D1.
s. s. r. 8 द्वेड्योहं तच सर्वत्र (Dn ° क्ष). — °) Ds
चैतम; S भीष्मस् (for चैनम्).

6 ") Gs कुरुवृद्धं. K4 B2-4 Dn2 D4.7.8 हि; Da Dn1 Ds [अ]पि; Ds S तु (for स). B1 एतब्छुत्वा कुरुवृद्धः; D3 एतब्छुत्वा च कौरब्यो. — ") K2.4.5 B2-4 D T1 G2.4 M बली; T2 तेन; G1.8 शरैः; Cd बास्ये (sio) (for बलात्). K5 संवृत-; D6 सर्वत्र (for संवृत्त-). B1 स बलीवृत्तलोचनः. — ") B1 समुवीक्ष्य च सन्नेहस्.

7 K5 D2 om. 7<sup>ab</sup>. — a) Das रक्षिलं; Cd रहितं; Ca रहितं (as in text). Si Ko. 2 क्णंम्; D1 वृषम्; Ca. d चिष्ण्यम् (as in text). T G राधेयं मन्युरहितः (Ga "मिनतः); M राधेयं जिष्णुरहिते. — b) T2 समुस्ताश (for "स्ताये). T3 रिक्षणं; G2. 3 दिक्षणं (G3 "णः). — b) M5 गांगेयं. K5 D3 पिता ते (K5 पितेव) क्षित्रहृदयः. — b) K2. 4 B Da Dn D3-8 S परिरम्य (for "च्चल्य). K4 Dn1 m. n3 D6-8 M4 [प्रोक्षपाणिना; G1-3 तु बाहुना (for [प्रोक्षवाहुना). K5 D2 समाश्चित्य च बाहुना

8 ") र्घ प्रशेदेहीति प्रतिम (sio); Ko- प्रशेदेही-

स्वमतीम (sic); Ks प्रोहि विम्नतीपेन; Ks Ds प्रोहि देवमतिम; Bs Da Dni Ds प्रोहि मो महावाहो; Di प्रोहि स्वं मितस्पर्शं; Ds प्रहोहि मो स्पर्धसे स्वं; T Gs M न विभिन्नं ममैवेह (Ts ममैबेहि; M मे प्रहोहि); Gr-s न चानिनं ममैवेह .— \*) Ks वर्तसे स्वं; Ti G Mi. s-s यरस्पर्धेय; Ms यरस्पर्धेय (for स्पर्धसे स्वं). Ks. s Bi. s. 4 Mi. s-s किल (for सह). Di सत्यभमे महावल; Ds मया सार्थ हि स्तल; Ts यहसेयामयाकिया (corrupt).— \*) Si Ko-s Ms मा (for मां). Ks B D (except Di-s. s) Ms नाधिगच्छेथा (for नामि\*).— \*) Ds नः; Ts मे (for ते). Bs Da Di Di-s S (except Ts) transp. भवेत् and भ्रवं.

9 After 94, all MSS. (except M) ins.:

505\* न तवाधिरथः पिता । सूर्येजस्त्वं महाबाहो -

[(L. 1) Ko. 1 Dn1 m. ns Ds. 4. 7. 8 तवाविरियः;

Ks ते चाविरियः; Da Ds च चाविरियः; Dn1 तथाविरियः;

T1 Gs तवातिरथः. — (L. 2) Ks. 4 B Ds. 8 श्रुतस्तं हि (B1 त्रु); Ks D2 तव सर्वः; Da1 स्थंसं वे (sio); D1 सौरस्तं च; D3 स्थंतस्तं (for स्थंबस्तं).]

- 8) S1 Ks D2. 8 विदितं; K2. 4 B2 Ds. 8 बदतो;

G2 बिदतो (for विदितो). T2 नारदो (for नारदान्).

K1. 2. 4. 8 B1. 2. 4 Dn2 D1. 2. 4. 8-8 M5 सवा (for सम). Da Dn1 D5 नारवाह्नदतो सथा. — 8) K1

"हैपायनं चैवः; K2 वा चैवः; K4 B2 नावापि. — 4)

K4 B1 सल्यमेतत्; B2. 4 Ds. 8 तब सल्यः; S तेजला च (for केशवाबा). B1 अवीमि ते. D5 केशवाबीन संशयः (sio).

10 °) K4 B1 हि (for च). K0 M द्वेड्सोसि (K0 'सि); T2 द्वेड्योसि. — °) T2 स्वां हि निसं (for स्विप ससं). M (M4 sup. lin. as in text) दै (for ते). — °) K5 D2.4 G2 हि (for तु). — °) T1 पुरुषाणि. K2.5 D1.2 अहुवं (for उक्तवान्). K4 B D11 D4.6.7 M4 परुषं स्वाहमञ्ज(M4 के वेह ) वेह D2.8 D2.8

C. 6. 3828 B. 6. 122. 11 R. 6. 122. 11 तेजोवधनिमित्तं तु परुषाण्यहम्रुक्तवान् ॥ १०
अकस्मात्पाण्डवान्हि त्वं द्विषसीति मतिर्मम ।
येनासि बहुशो रूशं चोदितः सूर्यनन्दन ॥ ११
जानामि समरे वीयं शत्रुमिद्धःसहं तव ।
ब्रह्मण्यतां च शौर्यं च दाने च परमां गतिम् ॥ १२
न त्वया सद्दशः कश्चित्पुरुषेष्वमरोपम ।
कुरुमेदं च मत्वाहं सदा परुपमुक्तवान् ॥ १३

इष्वस्ने भारसंधाने लाघवेऽस्वबले तथा ।
सहशः फल्गुनेनासि कृष्णेन च महात्मना ॥ १४
कर्ण राजपुरं गत्वा त्वयैकेन धनुष्मता ।
तसार्थे कुरुराजस्य राजानो मृदिता युचि ॥ १५
तथा च बलवान्नाजा जरासंधो दुरासदः ।
समरे समरश्लाधी त्वया न सहशोऽभवत् ॥ १६
न्नस्राण्यः सत्यवादी च तेजसार्क इवापरः ।

Ds. 5. 8 प(Ds पु.; Ds पौ)रुपं स्वामहं खुवं (Dns ख़बन); Ts M1-3. 8 परुषं स्वहमञ्जू(Ms. 8 क)वं.

11 °) Ks. s Ds अधर्मात्; Co अकस्तात् (as in text). Ks पांडपं (for पाण्डवान्). Ks Bs. s Da Dn Ds. r. s सर्वान्; Bs Tr Gr. s. s हिस्सा (for हिस्तं). Dr अकस्तात्पांडवानां त्वं. — °) Br द्वेष्टासीति; Dr द्वेषसीति (for द्विषसीति). Tr Gs मतं (for मतिर्). Ks Bs. s Da Dn Ds. r. s अवा (Dns Dr. s °a) शिपसि सुवत. — Ks om. 11°-12°. Dr om. 11°6. — °) Ks Bs-s Da Dn Dr S तेनासि; Dr चेनापि (for चेनासि). Br. s Ds. s. s राजा; Ds रूप्यं; M स्थाः (for स्थं). — °) Ks नोदितः; Bs Dr आवितः (for चोदितः). Bs. s Dn Dr. s. s स्वतंदन (for स्थं). Ks Br. s Da Dn Dr. s. s आवितः (Dr द्वेषते; Tr आवितः). Mr. s आवितः (Dr द्वेषते; Tr आवितः Mr. s आवितः) स्त्र (Tr जन) संसदि. — After 11, Dns Ds. s. s ins.;

506\* जातोऽसि धर्मछोपेन ततसे बुद्धिरीहशी । नीचाश्रयान्मस्तरेण द्वेषिणी गुणिनामपि । तेनासि बहुशो रूशं श्रावितः कुरुसंसदि ।

12 Ks om. 12° (of. v. l. 11). — ) Kı चीरं (for चीर्ष). — ) S दुष्पद्वं (for दु:सद्दं). Dns Ds. v. ह सुचि (for चव). — ) Si Ko अक्षण्यता; Ds अक्षण्यत्वं; Ts अक्षांदतां. Ko तत् (for the first च). Ds सौंदर्षं (for शौर्षं च). — ) Ko दानं च; Ks Gs दानेन; Ms दानेपु (for दाने च). Ks Bs Da Dn Ds. v. s स्थिति; D1 रति; D2 S सर्ति (for गतिस्).

13 ) D1 समरेषु; Ca पुरुषेषु (as in text). Ks
D2 [अ]परो मत:; B2 D1.2.6.8 [अ]मरोपम:; T2
[अ]वरो मम (for [अ]मरोपम). K2 पौरुषे हि मतो
मम. — ) K3 कुछे (for कुछ.). K3 D3 हि (for
आ). K3 B Da Dn D1.6-2 M2 कुछमेदमयाबाई;

Ds T G M1. 8-5 कुलमेदमवात्वाई (Ts "भवातोंई).
— d) Ko. 2 Ds M1 पुरुषम् (for परुषम्).

14 °) Ks इउयाझः; D1 इटब्रह्मः; M2 इट्बाइनेK4 B Da Dn1 D4. 7. 8 चास्तरंथाने; Dn2 वाथ सं<sup>8</sup>;
D2. 8 दारसं<sup>8</sup>; D3 चाप्यसं<sup>8</sup>; M(M4 sup. lin. a8
in text) चापसं<sup>8</sup>; Ca. c मारसं<sup>8</sup> (as in text). — <sup>8</sup>)
Ko लाघवेसे बले; K2. 5 D2 लाघवे च बले; D1
'वेषु बले; T1 G4 लाघवासे बले. Ca cites लाघवेK3 तदा (for तथा). — <sup>8</sup>) S1 फल्गुणेन; Ko. 2-4
B D फाल्गुनेन. Da1 [अ]सि; Dn1 [अ]सित्; T2
[अ]पि (for [अ]सि). — <sup>8</sup>) T2 [अ]पि (for च).

15 °) K4 B Da Dn D4-8 कॉशियुर (for राज ).
— °) K2.4 B D (except D1-8) T1 G M1.8-8
कन्यार्थ; T2 कन्यार्थ; M2 जन्यार्थ (for तस्यार्थ).
— °) K5 D2 मर्दिता (for सृदिता).

16 \*) Ks. s D1-s T1 G M [अ]ति-; T2 हि (for च). — b) Ks S महावक: (for दुरासद:). — b) D12 D1 समरश्राधिस. S तेजसा यशसा शौर्यात् (G2 M1 [sup. lin.]. 2. 8. s धैर्यात्). — d) K4 B D12 D2. 8. 5-8 S transp. त्वया and न. Ks D2 T2 G2 भवेत् (for S4वत्).

17 \*) K4 B2.4 Dns D4.7.8 सल्यवोधी (for "बादी). S स्वं (for च). Da Dn1 Ds ब्राह्मण्यः सल्यवां आपि. — ") T1 G (except G2) M ह्व ख्वं (for ह्वा पर:). K4 B2.4 Da Dn D2.7.8 सेजसा च बलेन च; T2 तेजसा निल्यवस्त्वयं. — ") K8 D2 हि तत्; K4 हितः; S भवान् (for ऽजितः). T G1-8 M1-4 संखे; M5 संबे (for संख्ये). K4 B Da Dn D4.5.7.8 देवरामें समः संख्ये; D1 देवराजोजितः संख्ये. Co cites देवरामें समः संख्ये; D1 देवराजोजितः संख्ये. Co cites देवरामें समः - ") K4 B1.2.4 Da Dn D4.5.7.8 युधि; B3 भवान् (for युवि). S मानुषे (T2 मानुष्ये ; M मनुष्ये ) व्वधिको भवान्

देवगर्भोऽजितः संख्ये मृतुष्यैरिषको श्रुवि ॥ १७ व्यपनीतोऽद्य मन्युर्भे यस्त्वां प्रति पुरा कृतः । दैवं पुरुषकारेण न शक्यमितवितितुम् ॥ १८ सोद्याः पाण्डवा वीरा आतरस्तेऽरिसद्दन । संगच्छ तैर्महाबाहो मम चेदिच्छिति प्रियम् ॥ १९ मया भवतु निर्वृत्तं वैरमादित्यनन्दन । पृथिच्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः ॥ २० कर्ण उवाच ।
जानाम्यहं महाप्राज्ञ सर्वमेतक संश्वयः ।
यथा वदिस दुर्घर्ष कौन्तेयोऽहं न स्रतजः ॥ २१
अवकीर्णस्त्वहं कुन्त्या स्रतेन च विवर्धितः ।
अक्त्वा दुर्योधनैश्वर्यं न मिथ्या कर्तुस्रत्सहे ॥ २२
वसु चैव शरीरं च यदुदारं तथा यशः ।
सर्वे दुर्योधनसार्थे त्यक्तं मे भूरिदक्षिण ।

C-6.FM3 B-6.122.26 K-6.122.26

- 18 \*) Ds व्यपन(marg. 'ना)तो (for 'नीतो ). Ks. s. Ds व्यपेत(Ks 'पेतु)मन्युः संजातो; D1 व्यपनीतो सयं मोहाद् b) Ds Ts Gs पुरस्कृतः (for पुरा कृतः). Ks. s Ds यतते न (Ks यस तत्ते) पुरा कृतं; D1 व्युपितः प्रकृतिं पुरा d) Da Ds अशक्यस् (for न शक्यस्
- 19 \*) Ks सौदर्यात्; B1 पंच वै; D2 सौंदर्याः; S सोदराः (T2 °रः) (for सोदर्याः). Da Dn1 D5 जू (Da1 सू)रा; M1-3 वीर (for वीरा). °) K3 [5]रिपूदनाः; B1 D2 [5]रिसूदनाः; G1 [5]रिपूदनः G3 [5]रिनिपूदनः °) K0 संगच्छेतान्; K2 सङ्गच्छे-सान्; G2 संगच्छ वै (for °च्छ तैर्).
- 20 °) Dai निर्वृत्तिर्; Ds निवृत्तं; C. विवृत्तं (as in text). T: यथा भवति निर्वृत्तं. — d) D: (m as in text) भवंत्युथ (sio); T: भवंत्यद्यः
- 21 ° ) K. B2. 4 Dal Dn2 D1. 4. 7. 8 Tl G4 जानाक्वेब; B1 महाप्रज्ञ; Da2 Ds M जानाक्वेतन्; Dn1
  G1. 3 जानाक्वेवं. S1 महाप्रज्ञ; K4 B1. 2. 4 Da Dn
  D4. 5. 7. 8 G8 महाबाहो; Tl G1. 3. 4 महाराज (for
  "प्राज्ञ). K6 जानाक्वेतनु यथा राज्ञः (hypermetric).
   b) K3 Dn2 Dr M1. 3. 5 सर्वमेव (for 'मेतन्). B1
  असंवायं; D2 असंवायः (for न संवायः). b) B1. 4
  Dn2 D4. 6-8 मे भीदम (for दुर्ववं). b) K0-3. 5
  संवायः; D2 संवायं (for स्तजः).
- 22 T2 om. 2223. a) \$1 Ko-1 D3 अपकीणंस; Ks T1 G2-4 M1 (inf. lin. as in text). 3 अवतीणंस; Ca.c.d कीणं: (as in text). G1. 3 स्वयं (for स्वहं). \$1 कींत्या; Ks कुंत्यां. Ko om. 223-233. b) D8 विवर्धिताः. Ks सोहं रतविवर्धितः. K2 om. 223-234. b) Ks तत्त्वाब्देनवैश्वर्षं (sio). d) G2 न सिच्यां. Ks सिच्याकर्तुं नसुस्रहे (sio). After 22, T2 reads 253-275, repeating the same in the

proper place. — After 22, K; B Da Dn Di-s ins.:

507\* वसुदेवसुतो यद्वस्पाण्डवाय दखनतः ।

[ Dnn पांडवार्थे. Bn धृतन्नतः. ]

23 K2 om. 28abed; Ko om. 25abe (cf. v. l. 22).
D1 om. 23a. — a) K5 चेदं (for चेव). — b)
K4 B1. 2. 4 D4. 6-8 पुत्रदारं; B2 Da Dn1 D5 T G2. 4
M1-8. 8 पुत्रदारा(T1 a) स; D12 G1. 2 M4 पुत्रदारांस (for बहुदारं). B2 Da Dn1 D5 सस; G1-2 [प]व व (for बहार). K3 D2 तदबों में न संशय:; K5 तदाबार्थ च (sup. lin. न) संशय:; D1 विषुवे वस्तुवो यश:; D3 तदुदारं च में बहार: — b) Da Dn1 D5 स्थाउप में; D2 कृतं में; S त्यजेषं (for त्यक्तं में).
Da1 D1. 8 T G3. 4 M2. 4 मूरिदक्षिण: (D1 G2 T3 वा;
M4 a). K3 D3 मीदमं सत्यानिवेदितं; K5 मीदमस्य च महारथ: — S1 Ko-2 D3. 6 ins. after 23cd; D1 after 23:

508\* तथा दुर्योधनस्यार्थे वीरमार्गनिषेविणा ।

[Ka सक्ता; De यथा (for तथा). Ka Di. s 'निवे-वणा-]

On the other hand, Ka B Da Dn Ds. v. s ins. after 23ed; De, after 508\*:

509\* मा चैतबाधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौरव ।

[ Cf. 511\*. Bs न मे चेद्; Ds Dn Ds न चेहं; Ds न चेहं; Ds न चेहं( for मा चैतद्). Bs. s Ds Ds क्षात्रं; Ds क्षेत्रे. Ds भारत ( for कौरन).]

— ') Ds transp. कोपिताः and पांडवाः. Gs पांडवाः नीकं (for 'द्या नित्यं). — ') K4 B Dns D4.6-8 समाक्षित्यः; Dn1 उपाक्षित्य (for मया'). Gs शिकं डिनं (for मुबोधनस्). Ks Ds मया राजा समेधितः; K5 मया राज्यं समेदिताः (sio); Ds श्रीच्य सत्यं प्रवीसि ते.

C. 6. 1944 B. 6. 122, 27 K. 6. 122, 27 कोपिताः पाण्डवा नित्यं मयाश्रित्य सुयोधनम् ॥ २३ अवश्यभावी वै योऽर्थो न स अक्यो निवर्तितुम् । दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुम्रत्सहेत् ॥ २४ पृथिवीक्षयशंसीनि निमित्तानि पितामह । भवद्भिरुपलञ्धानि कथितानि च संसदि ॥ २५ पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सर्वशः । अजेयाः पुरुषेरन्यैरिति तांश्चोत्सहामहे ॥ २६ अनुजानीष्य मां तात युद्धे प्रीतमनाः सदा ।
अनुजातस्त्वया वीर युष्येयमिति मे मतिः ॥ २७
दुरुक्तं विप्रतीपं वा संरम्भाचापलाचथा ।
यन्मयापकृतं किंचित्तद्युक्षन्तुमर्हसि ॥ २८
भीष्म उचाच ।
न चेच्छक्यमथोत्स्रष्टुं वैरमेतत्सुदारुणम् ।
अनुजानामि कर्ण त्वां युष्यस्व स्वर्गकाम्यया ॥ २९

24. \*) Ks De Ms अवस्यमावि; D1. 3 'इयंमावि;
D4. 8 G2 'इयंमावी. Ko. 1 चैंघोक्तो; K2 चैंवोक्तो;
Ks B Dn2 इयोंयं; Da Dn1 D1-8 इयों यो; D3 योगों
वै; T G यश्चायं:; M1. 4 चेंद्योयं:; M2 चेंद्र्यं:; M8. 5
चेंद्यर्थं: (for वै योऽयों). Ks अवस्येनाविवर्षों यो (sio).
— \*) S1 K4 B Dn2 Ds यो न; S स न (by transp.).
Ms शक्तो (for शक्यो). D3 T3 G3 [5]तिवर्तिनुं;
Ca. c निव' (as in text). Ko-2 न शक्योतिनिवर्तिनुं;
Ks. 5 D2 न शक्यस्वतिवर्तिनुं. — For 24<sup>cd</sup>, of.
1. 1. 186<sup>cd</sup>: 5. 187. 17<sup>cd</sup>; and 18<sup>cd</sup> above. — \*)
Ks दिवित्युक्तं रणे राज्ञा (sio). — d) S1 Ko. 3 D3 T1
G4 [5]तिवर्तिनुम्; K3 न्यवर्ति' (for निवर्ति'). B1
D2. 6 M2 उत्सद्दे. K5 न निवर्षितुमुस्सद्देन्.

25 क) Ks Ds पृथिवीक्षयसंभूतं नान्यथा हि पितामह. — Gs om. (! hapl.) 25'-26'. — ') Ds 'इंसाय (for 'इड्यान). — ') D1 अन्नैव कुरुसंसदि; Gs क्यं तानि सहामहे. — For 25, Ks reads पृथिवीक्षत... भवित्र कथितं तात तत्त्रया न तदन्यथा। संभूता अन्यया हि पितामय मवित्र रूपङ्कितः।

26 Gs om. 26 (of. v. l. 25). — °) Ko अजेयः;
T1 G1.4 अजय्याः (for अजेयाः). Ks. s पुरुषाश्चेते (Ks
'व); B2 D8 पांडवाः संस्ये; D1 पुरुषे राजन्; D2
'धांश्चेव; T1 G2-4 'धाः (G2 'धैः) पार्या (for 'धैरन्येर्).
— " ) B3 D3 जेतुं; D5 अपि (for इति). Ks. s D2. s
सान्योद्ध्युत्सदे; B1 सांश्चोत्सहेस्सदा (sic); B3 तासुस्सद्दामहे; D1 तांश्च सद्दामहे; T1 G4 चापि सद्दामहे;
T2 जानीमहे वयं; G1. 2 पश्चात्सद्दामहे. — After 26,
K4 B2. 4 D8 Dn D1-8 ins.:

510\* विजयिष्ये रणे पाण्ड्रनिति मे निश्चितं मतम् । न चेच्छक्यमवस्तष्टुं वैरमेतत्सुदारुणम् । धनंजयेन योत्सेऽहं स्वधर्मप्रीतमानसः ।

[ (L. 1 ) Da Dnı Ds निश्चिता मतिः ( for 'तं मतम् ).

— (L. 2) = (var.) 29<sup>ab</sup>. K. B2 न तत्; Bs D6 न न (for न चेत्). — (L. 3) Da Ds. 5 स्वधर्मत्रीति"; Dn1 स्वधर्मत्रीति";

On the other hand, Ti Gi. s. s ins. after 26: 511\* अधर्म व्याधिमरणं क्षत्रियस्य पितामह

[ Cf. 509<sup>★</sup>. G₂ अथमं-]

27 °) Ks-6 B2 D1.2 S अनुजानीहि. B3 से (for (for मां). K6 मां धात: (for मां तात). — °) K4 B2.4 D2 D2 D2-8 युद्धाय कृतनिश्चयं (D2 "यः); K6 युद्धे प्रीतिमना तदा; B1 D3 M युद्धाय प्रीतमानसं (D3 M4 "सः); B3 युद्धे धृतमनास्त्रथा; D1 युद्धेयं विमनाः सदा; T G युद्धाय धृतमानसं. — °) T1 G2.4 तात (for वीर).

28 ") D2 द्विरुक्तं; T G2.4 दुरुक्तस्. D1 च; D5 वै; T1 G2-4 त्वं; T2 सं.; M1-8.5 त्वत्ः; M4- तु (for वि-). D2.5 च; S मे (for वा). K5 दिरुक्ता विप्रतिपतं; D2 दुरुक्तानि च वाक्यानि — ") K1.4 B Da Dn D1.4.6.8 रमसाच्; K2 संरंभाग्र; D1 राभसाच् (for संरम्भाच्). T1 G2.4 च वलात्; T2 चापलां (for चापलात्). K5 संरंभासिद्धयस्त - ") K4 B1.8.4 Dn2 D4.6-8 यन्मयेह कृतं; D3 यन्मया श्रावितो (for यन्मयापकृतं). D1.8 मोहात्; S चीर (for किंचित्). B2 Da Dn1 D5 यन्मे किंचिद्य क्लं — ") K1.4 B Da Dn D1.2-8 तम्मे त्वं; K2.5 D2 तम्बवान्; T1 G2.4 किंचित्वं; G1 किंचित्त्; G8 न किंचित् (for तवनु-). K5 अहंति. D1 तदवजातु-महंसि; T2 M किंचित्रक्षंतं त्वमहंसि.

29 Ds om. the ref. Bs Ts om. 29ab. — a)
Ds नैव (for न चेत्). Ko अथोरस्छुं; Ks B D
(except D1.2) अवस्रष्टुं; Ks अथोरस्छुं (sic) (for अथोरस्छुं). S (Ts om.) अपसार्धुं न चेच्छ(G1.8 के क्षा)क्यं. — b) D1 तेन महां (for वैरमेतत्). Ks.5
D2 अकारणं (Ks \*#) (for सदाहणम्). — b) S1 कणे

विमन्युर्गतसंरम्भः कुरु कर्म नुपस हि ।
यथाशक्ति यथोत्साहं सतां घृतेषु घृतवान् ॥ ३०
अहं त्वामनुजानामि यदिच्छसि तदाप्रुहि ।
क्षत्रधर्मजिताव्लोकान्संप्राप्ससि न संशयः ॥ ३१
युध्यस्त निरहंकारो वलवीर्यव्यपाश्रयः ।
धर्मो हि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३२

प्रथमे हि कृतो यहा सुचिरात्सुचिरं मया।

न चैव शकितः कर्तुं यतो धर्मस्ततो जयः॥ ३३

संजय उवाच।

एवं ज्ञुवन्तं गाङ्गेयमिनाद्य प्रसाद्य च।

राधेयो रथमारुद्य प्रायाचव सुतं प्रति॥ ३४

C. 6. 3856 B. 6. 122.39 K. 6. 123.39

इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तद्शाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११७ ॥ समाप्तं भीष्मवधपर्व ॥

# ॥ समाप्तं भीष्मपर्व ॥

स्वा; Ko कर्ग त्या; Ds कर्ण त्यां; Ts सद्धं ते. — Ks Ds om. 29d-31d. — d) Ks स्वर्गकारणात्; T1 G1.2.4 M स्वर्गमापुद्धि (for स्वर्गकाम्यया). Ds युद्धाय कर्णकाम्यया; Gs युध्यध्वं मार्गकाम्ययाः

30 Ks D2 om. 30 (cf. v. l. 29). — a) K2. 4
B D (D2 om.) S निर्म (G2 नम) = युर् (for विम").
K1 गतसंरमा: K2 गच्छ संरम: (sic) (for गत").
K3 न मेत्र चास्ति संरंभ:. — b) K3 ज्ञज कर्णानृणो भव;
K4 B D (D2 om.) S कृतकर्मा रणे सा ह (B1. 4 रणे- विवह; B2 D2 D11 D3 नृणामिह; B3 D3 रणेस्म्यहं;
D1. 3 T2 M - नृणोस्म्यहं; T1 रणे मयं; G1-3 रणेमवं;
G4 रणे भवान्). — b) K0. 1. 8 D3 M4 समं पौत्रेषु;
K2 समं चृक्षेषु; T1 G2. 4 सवै (G2 वै) पौत्रेषु; M1 (sup. lin.). 2. 8. 8 समं पुत्रेषु (for सतां चृत्रेषु). B1 सम: पुत्रेण मे भवान्; D1 आहं पौत्रेषु वर्षमान्; T2 कृतवान्कर्म दुष्कृतं; G1. 3 सर्वपौत्रेषु युक्तवान्. Gd cites चृत्रवान् (as in text).

31 K<sub>5</sub> D<sub>2</sub> om. 31° (of. v. 1. 29). — °) T<sub>2</sub> अहं तु समरे राजन् , — T<sub>2</sub> om. 31°-32°. — °) D<sub>1</sub> तथा कुरु (for तदामुहि). — °) K<sub>2</sub> क्षत्रधर्माजितं; B<sub>1</sub> क्षं हि क्षत्रजितार्द्धं; Da<sub>2</sub> T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> क्षत्रधर्मजितां. — °) K<sub>2</sub>. 8 D<sub>2</sub>. 2 क्षाप्रसि क्षं; K<sub>4</sub> B D<sub>2</sub> D<sub>1</sub>. 2-8 S अवाप्रसि (for संप्राप्सि ). K<sub>5</sub> धनंजयः; D<sub>4</sub>. ४ घनंजयात् (for न संदायः).

Ko-s Ds युद्धादधिक:; S 'दिधिकं (for 'च्छ्रेयोऽन्यत्). Ks Ds धर्मो युद्धादम्यधिक:

33 T2 om. 33. Ks om. 33ab. — \*) Ko.1 प्रशामी; K2 प्रसमी; G5 प्रथमे (for प्रशाम). \$1 Ko-2 यावत; B2 राज्ञः (for यत्तः). — b) Ks. 4 B Da Dn D2-3 S सुमहान्; D1 सुचिरः (for सुचिरात्). D8 सुरसं (for सुचिरं). — b) B1 च मे; B2. 4 D8 चैयं (for चैच). K2. 8 Da Dn D5-8 शंकितः; D1 सोन्यथा; D2 M शक्तितः; T1 G1 शक्तां; G1. 8 शक्यां (for शक्तितः). K8 D3 पूर्व (for कर्तुं). K5 स्वामिति च ते शक्तिः; G3 न चै शक्यां कर्तुं. — d) = 6. 2. 14d; 21. 11d; 61. 16d; 62. 34d; etc. K1 B2 Dn3 D5-8 क्यां सत्यं प्रशामित चे (Dn2 चः); Ca. d as in text.

34 Ks D1.2.6 S om. the ref. — ") Ko.2 प्वं ख्वाणं; Ks. s B1 D1-s.6 T1 G M इत्युक्तवंतं (for एवं जुवन्तं). K4 B2-4 Da Dn D4.5.7.8 इत्युक्तवंति गांगेये; T2 इत्युक्तः स तु राधेयो. — ") K4 B4 D4.7.8 (marg. sec. m. as in text) प्रकृष्ण; B1 प्रशास्य; T4 G प्रणस्य (for प्रसाय). B2.8 Da Dn1 Ds अभिवायो पसंज्य च; T2 नसस्कृत्य पितामहं; Cv अभिवाय प्रणस्य च. — ") K5 D2 कृणीय (K5 कात्सीय) रथमास्थाय; T2 ततस्वरथमाठ्य (sio). — ") K3 Da1 Dn1 D8 M सुतान् (for सुतं). K5 D1.2 प्रयातः शिविरं (D1 स्वपुरं) प्रति; T2 ययौ स स्वरयान्वितः

Colophon. — Sub-parvan: Si Ko-s Bi सीचा स्थ. Omitting sub-parvan name, Ks Ds mention only दशमदिनसुद्ध; Ks दशमेहनि; Ds दशमदिवस; Ds दशमदिवसयुद्ध . All MSS. (except Ko Bs Ti G1.4 M1.4) read समाप्त , added after major parvan or sub-parvan. — Adhy. name: K4 क्रणेमीच्य-समाप्ताः; Ks भीडमशरतस्पश्चर्यः; D1 M भीडमक्रणे संवादः; D2 भीचमस्य शरतस्पवस्पः D6 राधेयभीडमः संवादः; T1 G2-4 क्रणेभीडमसंवादः — Adhy. no. (figures, words or both): Daz (sec. m.) 80; Dn2 D6 117 (as in text); D1 100; T1 G 118; T2 M1.2 119; M3.4 120; M3 121. — Śloka no.: Dn2 D5 39.

- Before the last colophon (i. e. after 6. 117. 34), Ks ins.:

512\* य इतं श्रृणुयाञ्चकत्या मीप्मपर्वं महाद्भुतम्। भाजन्मसंचितात्पापान्युच्यते नात्र संशयः। भीव्यपर्वं इदं श्रत्वा शतमोज्यं तु दापयेत्। सर्वतीर्थफ्छं चैव सर्वयज्ञफ्छं छभेत्। [5] एतहै पर्वदानं च दत्त्वा स्वर्णादिदक्षिणाम्। समाहितफ्लावाधिर्जायते नात्र संशयः । सम्मोधसहस्रस्य राजस्यशतस्य च। गवां कोटिपदानस्य फलं स्वाझीप्मपर्वणि । भीष्मपर्वे इदं श्रुत्वा पूजयेग्रस्तु वाचकम्। तेन ब्रह्मा च रुद्रश्च विष्णुश्च वसवस्तथा। [10] प्रजिता ऋषयः सर्वे पितरश्च सहामिभिः। प्रसन्धे वाचके विधे प्रसन्धाः सर्वदेवताः। धर्मार्यकाममोश्वाणां स फर्ड प्राप्त्याबरः। पद्म श्लोकसहस्राणि तथा द्यष्टी शतानि च। स्रोकास चतराशीतिः श्रोका न्यासेन भीमता। [15] 4668 1

— Before the last colophon (i. e. after 6. 117. 34), D1 ins.:

513\* श्रद्धया परया युक्तो भीष्मपर्व श्रूणोति यः । सुच्यते श्रह्महत्याया जयं वै लमते श्रुवम् । श्राह्मणान्मोजयेत्सम्यग्वकालंकारगोधनैः । पूजयेचीव वक्तारं भीष्मपर्वणि वै गृही ।

— After the last colophon, Si Ko-1 conclude with : कस्यानु द्रोणपर्व भविष्यति । यस्यायं प्रतिसंधिश्लोकः ।

श्रीजनमेजयः।

तमप्रतिमसस्वौजीवलवीर्यपराक्रमस् । हतं देवव्रतं श्रुत्वा पाञ्चास्येन शिखण्डिना ॥ भीष्मपर्वण्यमी वृत्तान्ताः । श्री( ఏ om. )व्यासदर्शनं । निमित्तास्यानं । संजयानुष्यानं । भीष्माभिषेकः । युद्धसंस्थानं । जम्बूखण्डनिर्माणं । श्रीमद्( ई: Ko om.) भगवद्गीता । भीष्मद्रोणकृपशस्याभिगमनं । विश्वोपाख्यानं । इरावद्वधः । भीष्मनिपातनं चेति।

षष्ठमेतन्महा( र्डा महत्)पर्व भारते परिकीर्तितम् । अध्यायानां शतं चात्र सप्तादश तथापरे ॥ पञ्च श्लोकसहस्राणि संस्थायाष्टौ शतानि च । श्लोकाश्च चतुराशीतिरस्मिन्पर्वणि कीर्तिताः । व्यासेन वेदचिदुषा संस्थाता भीष्मपर्वणि ॥ [5]

- \$1 cont. :

शुममस्तु सर्वजगतां । संवत् ॥ ८५॥ मार्गवति ॥ ११॥ जुघे ॥ वहृदि ॥ ९॥ एत्रः ॥ आदि ॥ १६॥ तुतरंरा ॥ १०॥ आनंदः ॥ ३% नमः कमलदलविपुलनयनाभिरामाय श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रेयसे । गणेशाय ॥ ३% नमस्ते गणेशाय ॥ •

- Ko cont .:

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसदाशिवाय नमः । श्रीकृष्णाय नमः । श्रीमहात्रिपुरसुंदर्ये नमः । श्रीसूर्याय नमः । श्रीगुरुवरणकमलः परागपुंजेस्यो नमः । श्रुभमस्तु लेखकपाठकयोः ॥

- K1 cont.:

शुभं। संवत् १८३९ . संपूर्णं समाप्तम् ॥

- Ka cont. :

ि लिपिकृतं उदैरामेन स्वस्य लिखायतं मिश्रजी श्रीसदानंदजी। संवत् १८२८ शाके १६९३ मिती वैशाखशुक्ते १४ शनी शुमं सूयात् । श्रीरस्त श्रीकृष्णाय नमः ॥ छ श्री छ ॥

- Ka Da conclude with:

अत उर्ध्वं द्रोणपर्वं मविष्यति । तस्यायमिसंधिश्लोकः । तमप्रतिमवीयौंजोमहाबलपराऋमम् । इतं देववृतं श्रुखा पाञ्चात्येन शिखण्डिना ॥

भीष्मपर्वण्यमी चुत्तान्ताः । ब्यासदर्शनं । भीष्माभिषेकः । युद्धसंख्यानं । कुरुक्षेत्रगमनं । जम्बूखण्डविनिर्माणं । भगवद्गीता । भीष्मद्रोणकृपश्चाभिगमनं । विश्वोपाद्यानं । इराबद्वघः । भीष्मपत्तनसिति ।

- Ks cont. :

गणेशसटपुराणिक। मीव्मपर्व॥

- Ds cont.:

य इदं शूणुयाद्मक्या भीष्मपर्वं महाद्भुतस् । बाजन्मसंचितारपा \* \* \* \* \* \* \* \* \* ॥

- Ka Br conclude with :

अस्थानन्तरं द्रोणपर्वं भविष्यति । तस्थायमाद्यः श्लोकः । जनमेजय उवाच । . तमप्रतिमसरवौजोवलवीर्यसमन्वितम् । इतं देवव्रतं श्वरवा पाञ्चास्येन शिखण्डिना ॥

#### - Ks concludes with:

भीष्मपर्वण्यमी मुसांतानि । ज्यासदर्शनं । भीष्माभिषेकः । कुरुक्षेत्राभिगमनं । जंबूखंडिविनिर्माणं ॥ संवत् १७४२ अश्वनविद् ४ मीमे लिपितं ॥ प्रत्यनुसारेण मम दोषो न देयः ॥ श्रीरस्तु ॥ छ॥ श्रीः ॥

- Da Dni Ds conclude with :

स्रात्यानन्तरं द्रोणपर्वे भविष्यति । यस्यायमाद्यः स्रोकः । जनमेजय उवाच ।

> तमप्रतिमसत्त्वौजोबस्रवीर्यंपराक्रमम् । इतं शांतनवं श्रुत्वा पाञ्चास्येन शिखण्डिना ॥ वैशंपायन ठवाच ।

युदं कृत्वा महाघोरं दशादानि महाघछः ।
गाङ्गेयो निहतो राजन्त्रव्यक्षंकमवासवान् ॥
इति ते कथितं राजन्मीप्मपर्वं झजुत्तमम् ।
स्वधीते यत्फळं वेदे तदस्मिन्नपि पर्वणि ।
क्षत्रियाणामभीरूणामुक्तमत्र महद्यशः ॥
य इदं पठते नित्यं ऋणुयाद्वापि नित्यशः ।
स मुच्यते महापापैः कृतैघोँ रैश्च कमंभिः ॥
यज्ञावासिर्वाद्यणस्रेह नित्यं
युद्धे नित्यं क्षत्रियाणां जयश्च ।
शेषो वणौं काममिष्टं क्षमेतां
पुत्रान्पौत्रानिष्टमित्रांस्त्रथैव ॥
पठेदिदं पर्वं महार्थेयुक्तं
रणे जयं पाण्डववृष्णितिंह्योः ।
सदा शुमं यः ऋणुयाद्य तत्परः
स मुच्यते पापकृतैः स्वक्रमंभिः ॥

स मुन्यते पापकृतैः स्वकर्मभिः॥
पष्ठं तु पर्वं वे श्वस्वा वाजिमेधफळं छमेत्।
मोजयेद्राक्षणान्मस्यैः सुमिष्टैः सुखशीतकैः॥
वाचकं पूजयेद्रक्या वस्ताळंकारचन्द्रनैः।
सम्यक्फलमवामोति नात्र कार्या विचारणा॥
वाचकाय ततो द्याद्रां सुवर्णादिसंयुताम्।
कांस्यपात्रं ततो देयं ताझपात्रं तथैव च।
असं वहुविधं देयं शयनान्यासनानि च॥

इति श्रीमहाभारते शतसादस्यां संहितायां वैयासक्यां शीष्म-पर्व समासमिति ॥

- Das cont. :

यादशमितिन्यायात्र मे होषः । संभूष्यं सदपत्यवत्परकराव्रक्ष्यं च सुक्षेत्रवः त्संशोष्यं व्रणिताङ्गवद्यतिदिनं वीक्ष्यं च सन्मित्रवत् । वण्यं वण्यवदस्त्रयं न च इ विसार्यं हरेर्नामवत् । नैवं सीदति पुस्तकं किल कदाप्येतहरूमां वचः ॥

- Ds cont. :

यादशमितिन्यायाश्च मे दोषः ।
चंशीविम्प्षितकराश्ववनीरदाभा
स्पीताम्बरादरुणविम्बफ्डाधरोष्ठात् ।
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेशास्कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥१॥
यादशं पुस्तकं दश्चा तादशं लिखितं मया ।
यदि शुद्धमञ्जूदं वा मम दोषो न दीयते ॥२॥
अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः ।
अपुत्राः सधनाः सन्तु जीवेश्व शरदां शतम् ॥३॥

- D1 concludes with :

अतः परं द्रोणपर्वं भविष्यति । यस्यायमादिमः श्लोकः । अनुक्रमणिका । जम्बूद्वीपविनिर्माणं १॥ सैन्यसमुख्यः २॥ अर्जुनयुधिष्ठिरसंवादः ३॥ सेनासमागमः ४॥ गीतोपदेशः ५॥ ततो युद्धं दश दिनानि॥ ततो मीष्मपतनं॥

> षष्टमेतन्महापर्वं मारते परिकीर्तितम् । अत्राध्यायशतं प्रोक्तं सप्तादश तयैव च ॥ पञ्ज श्लोकसहस्राणि संख्यवाष्टौ शतानि च । श्लोकाश्च चतुराशीतिः पर्वण्यसिन्प्रकीर्तिताः ॥ ब्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्मपर्वणि ।

श्रीशके १५६२ विक्रमसंवत्सरे कार्तिकवच ११ मृगौ विद्वलसुत-दशपुत्रगणेशेन पुत्रवत् \* \* \* \*

- De concludes with:

व्यासदर्शनं १। भीष्माभिषेकः २। युद्धसंस्थानं १। कुरुक्षेत्राः भिगमनं ४। जम्बूखण्डनिर्माणं ५। भगवद्गीता ६। भीष्मद्रोण-कृपशक्याभिगमनं ७। विश्वोपाक्यानं ८। इरावधः ९। मीष्म-पत्तनमिति ॥ समासं भीष्मपर्वं ॥ अतो द्रोणपर्वं मविष्यति ॥ जय जय जय जय श्रीकृष्ण । संवत् १७२९ वर्षे मात्र शु ॥ १० शुक्ते। श्रीरस्तु। कृष्याणमस्तु ॥

- De concludes with:

श्रीकृष्णार्पणमस्तु । अके १६२२ वर्रमाने विक्रमसंवत्सरे भाव-पंदबहुळ अमावास्यां भीष्मपर्वे समासस् ॥ प्रन्थसंख्या ९५०० .

- Ds concludes with :

अनुक्रमणिका । भीन्मपर्वणि अध्यायाः ११७ । श्लोकाः ५८८४ । संवत् १८३५ वर्षे शके १७०१ प्रवर्तमाने दक्षिणायनगते श्रीस्चें सौरमानात् युषारतौ महामाङ्गरूयप्रदे मासोत्तममासे भाष्ट्रपद- मासे सितेतरपक्षे नवम्यकैवासरे पूर्णीकृतिमदं मीध्मपर्व । देहा-वळीखोन साहा श्रीवृन्दावनसुतेन पुरुषोत्तमेन परोपकारार्थं कृत-मिदं पुस्तकं॥

— Dr concludes with:

- Ds concludes with:

भीवमपर्वेणि राजेन्द्र दस्वा पानमतुत्तमम् । ततः सर्वेगुणोपेतमन्नं दयात्यसंस्कृतम् ।

श्रीमान् सीकृष्णो विजयते । श्रीमद्वारायणाय नमः । श्रीरामः शरणं ममेति परमो मन्नोऽयमष्टाक्षरः ।

शके १६०६ रक्ताक्षिनामसंवासरे । ज्येष्ठ वद्य प्रतिपदा इन्दु वासरे इदं पुस्तकं खिसितं । श्रीकृष्ण । ग्रुममस्तु सर्वजगतः । श्रीकृष्ण । प्रन्यसंक्या ६००० । भीष्मार्वसेदं पुस्तकं राघोजी देशसुख परांडें ।

- Tr concludes with:

हरिः ॐ ॥

मोजनं मोजयेद्विप्रान्गन्धमास्यैरङंकृतान् । भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दशात्पानीयसुत्रमम् ॥

— Ts concludes with: श्रीकृष्णाय नमः ॥

--- G1 concludes with:

- Ga concludes with:

हरिः ॐ । शुभमस्तु । श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ भोजनं भोजयेद्विप्रान्गन्धमास्यैरलंकृतान् । भीष्मपर्वणि राजेन्द्र दद्यात्पानीयमुत्तमम् ॥ श्रीसरस्रत्ये नमः श्रीकृष्णाय नमः ।

बाहरसाल नमः आध्याव नमः । बिन्दुदुर्लिपिविसर्गवीथिका धूक्रपक्किपदभेददूषणम् । इस्तवेगजमन्नस्थिपवैकं

क्षन्तुमईथ समीक्ष्य सज्जनाः ॥

अवदं वा सुबदं वा मम दोषो न निचते । माह्यं पुस्तके हुएं ताह्यं लिखितं मया ॥ श्रीनिवासगुरवे नमः । श्रीरामाय महागुरवे नमः । रुस्मि-णिसत्यमामासमेतश्रीकृष्णब्रह्मणे नमः । श्रीवेदव्यासाय नमः । अविष्ठमस्तु । हरिः ॐ ग्रुभमस्तु । श्रीवेदव्यासाय नमः ॥

- Gs concludes with:

श्रीदक्षिणामूर्तये नमः । श्रुममस्तु । श्रीगुरुभ्यो नमः । करकृतमपराधं क्षन्तुमर्शन्त सन्तः । राक्षसवर्षं कार्तिकमासं दक्षिणासूर्ति स्वहस्तिष्ठिसितं । हरिः ॐ । मार्गळीमासं भीष्मपर्वः समाप्तः । श्रुममस्तु ॥

- Gs concludes with:

हरिः ॐ श्रीगणाधिपाय नमः ।

- M1 concludes with:

पांडक्यारे कोविलकत्ते मीध्मपर्व शुभस् ।

- Ma concludes with:

विन्दुदुर्छिपिविसर्गवीचिकां

शृक्षमञ्जपदमेदतूषणम् ।

इस्रवेगजमद्यद्भिष्ठं 
क्षान्तुमहेति समीक्ष्य सज्जनः ॥

नेत्राष्ठस्याद्यस्रवेगान्मातृकास्पष्टवर्णतः ।

न्यूनातिरेकतात्र स्याद्यदि शोध्या मनीविभिः ॥

कोहां १०२८ मत मीनं २ तेदि अश्वतिनक्षत्रं पूर्वचतुर्थियुं सूर्यं वारवुं कृडियदिने पृद्धातितीर्ते पुस्तकम् ।

> गुरूणां चरणाम्मोजपरागपरमाणवः । मनोमुकुरमसाकं पुनीयुरत्तुवासरम् ॥ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमासमे । प्रणसक्केशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

- Ms concludes with:

श्रीकृष्णाय नमः । श्रीवेद्व्यासाय नमः । श्रुममस्तु ॥

- M4 concludes with:

गुरुम्यो नमः ॥

- Ms concludes with:

श्रीकृष्णाय नमः । श्रीवेद्व्यासाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । करकृतमपराधं क्षन्तुमर्हन्ति सन्तः ॥



#### APPENDIX I

This Appendix comprises a series of additional passages found in different MSS. which were either too long to be included in the foregoing footnotes to the constituted text, or not sufficiently connected with the main thread of the narration, or were otherwise deemed not important enough for being included in the main critical apparatus.

The variants cited below these Appendix passages are of the same order as those cited below the additional (star) passages in the footnotes to the constituted text, so that, in both of them, corrupt readings, discrepant readings of single MSS., and

minor variants are generally ignored, and obvious soribal errors silently corrected. Furthermore, the variants of the short prose formulaic references (such as संजय उदाच) have been uniformly ignored here.

In the case of Appendix passage no. 2, additional variants are introduced from K7 and in the case of no. 3, the Gitäsära (the text of which has been critically constituted), from Ś7, Ś8 and K8, for which see detailed description of the Critical Apparatus given in the Introduction.

1

After 6. 22. 16, K2. 4 B Da Dn D2 (lines 1-7 only). 4.7.8 ins.:

संजय उवाच ।

धार्तराष्ट्रबळं रघ्वा युद्धाय समुपस्थितम् । सर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमन्नश्रीत् ।

श्रीभगवानुवाच ।

क्कुचिर्मृत्वा महाबाही संग्रामाभिमुखे स्थितः । पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्रोत्रमुदीरय ।

संजय उवाच ।

एवमुक्तोऽर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता। सवतीर्थं रधारपार्थः स्रोत्रमाह कृताक्षितः। [5]

[10]

मर्जुन उवाच ।

ॐ नमसे सिद्दसेनानि नार्थे मन्द्रश्वासिनि ।
कुमारि कालि कापालि कपिले कुष्णपिक्कते ।
भवकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोऽस्तु ते ।
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि ।
कात्यायनि महाभागे करालि विजये जये ।
शिखिपिष्कध्वजधरे नानाभरणसूषिते ।

शिलिपिष्छध्वज्ञघरे नानाभरणभूषिते । महञ्चलप्रहरणे सङ्गलेटकधारिणि । गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे । महिषास्रक्षिये निस्यं कौशिकि पीतवासिनि ।

वासिनि । [15]

महहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये। उसे शाकंसरि श्रेते कृष्णे कैटसनाशिनि। हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूमाक्षि नमोऽस्तु ते। वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि । जम्बूकटकचैस्पेपु निसं संनिद्वितालये। त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनास्। स्कन्दमातर्भगवति दुर्गे कान्तारवासिनि । स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती । सावित्रि चेदमाता च तथा चेदान्त उच्यते। स्तुतासि स्वं महादेवि विशुद्धेनान्तरात्मना। जबो भवतु से नित्यं खद्मसादाद्रणे रणे। कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च। नित्यं वसिस पाताले युद्धे जयसि दानवान् । त्वं अम्भनी मोहिनी च माया हीः श्रीस्थैव च । संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा। त्रष्टिः प्रष्टिश्रेतिर्दीतिश्रनद्वादिलविवर्धिनी । भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्ष्यसे सिद्धचारणैः।

संजय उवाच । ततः पार्थेस्य विज्ञाय भक्ति मानववस्सङा । अन्तरिक्षगतोवाच गोविन्दस्याग्रतः स्थिता ।

देव्युवाच । .

स्वल्पेनैव तु कालेन शत्रूअध्यसि पाण्डव । नरस्त्वमसि हुर्धर्षे नारायणसहायवान् । [ 35 <u>]</u>

[20]

[ 25 ],

[ 30 ].

1

(L. 1) K2 ब्रेह्य (for दृष्टा). Da समवस्थितं (for — Bs श्रीकृष्ण उनाच ( for श्रीमगनानु ). Dr संवामामिमुख: - (L. 4) Das उदीरवत. -(L. 5) Be om. the ref. — (L. 6) Dai Ds पार्थ. — (L. 7) Ka Ba a Da सिद्धसेने; Dan 'सेनानी. ] Da Da मंदार'. — After line 7, Da ins. दुर्गास्तोत्रं त्यक्तमस्ति . — ( L. 8 ) B1 क्यांकि . K2 अशिते (for क्विके). — (L. 9) Dan महाकाकी. — (L. 10) Br. 4 (m as in text) Da Dr. s 读记 (for चण्डे). K4 Dai Di. 7 तारिणी; Dns तारणी; Ds तारणि. Ds वरवर्णिनी. - (L. 11) Das कात्याविनि: Ds कालायनी. Da [S]क्षवे (for जये). - (L. 12) Ks शिखा यक्षध्वजधरे; B1.8 D4 शिख्यिच्छ(D4 'पिछ)ध्वज': Dai शिखिपीछथरे देवी; Dr शिपिपिच्छ°. — (L. 13) Ks पृह्जूल . Ks Dai 'भारणे; Ds 'भारिणी . — (L. 14) K4 डपेंद्रस्य (for गोपेन्द्रस्य ). — (L. 15) K2 Dai Dni Dr. 8 कौशिकी. Ks Dn1 Ds. र पीतवासिनी. -(L. 16)

K4 .B4 Dr कोका( Dr क )मुखि: B1-3 कोकामखे (for कोक°). — (L. 17) K: Dai Dni Ds शाकंसरी. D4 कैटमनाशिनी - - (L. 18) Dan हिर्ण्याक्षे . Dr धूझाकृति (for सुभूमाक्षि). — (L. 19) Ka नेदश्रतमहापुण्ये महाण्ये जातवेदसे. - (L, 24) Das सावीत्री. Dr वेदांग (for-वेदान्त). Das Ds उच्यसे. — (L. 25) Bs मया (for महा-). — (L. 26) Dn रणाजिरे; D4. 8 रणप्रिये (for रणे रणे). — (L. 27) Ks आननेप: Das Dni Di. 7. 8 पालनेषु ( for चालवेषु ). — ( L. 28 ) Ds वसति .-Ks युद्धे यजाति पांडवान् (for the posterior half). — ( L. 29 ) Ka क्रांगणी; Dai Dn Ds. 8 कुंग( Dni Ds. "मि )नी . Das Dns Ds. र मोहनी . Das तथा मतिः ( for तथैव च). - (L. 30) Dr साध्या (for संध्या). — ( L. 31 ) B: शांतिः ( for तुष्टिः ). Dai तुष्टिः पुष्टिशृति-दीप्तिञ् . Da चंद्रादित्यवपुर्धरा; Ds. 8 'विवर्धनी . - (L. 32) Da मृतवतां (for मृतिमतां). Bi. 2 Da Dr मुख्ये; Bs लोके; Dns सांख्ये (for संख्ये). Das बीइयासि. -(L. 33) Ds मातेव (for मानव-). — (L. 34) Bs. 4 अंतरीक्ष°. — ( L. 35 ) B2 Da1 अल्पेनैव . — ( L. 37 )

मजेयसर्वं रणेऽरीणामपि वज्रमृतः स्वयम्। इत्येवसुक्त्वा वरदा क्षणेनान्तरधीयत। लब्ब्या वरं तु कौन्तेयो मेने विजयमात्मनः। [40] कारुरोह ततः पार्थो रथं परमसंगतम्। कृष्णार्जुनावेकस्यौ दिच्यौ शङ्कौ प्रदध्मतुः। य इदं पटते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। यक्षरक्षःपिशाचेभ्यो न भयं विचते सदा। न चापि रिपवस्तेम्यः सर्पाद्या ये च दंष्ट्रिणः । [45] न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि। विवादे जयमामोति बद्धो सुच्यति बन्धनात्। दुर्ग तरति चावश्यं तथा चोरैर्तिमुच्यते। संग्रामे विजयेन्नित्यं छक्ष्मी प्राप्तोति केवलाम् । आरोग्यबलसंपन्नो जीवेहर्पचातं तया। [ 50 ] प्तहृष्टं प्रसादानु मया व्यासस्य धीमतः। मोहादेवौ न जानन्ति नरनारायणावृषी । तव पुत्रा दुरात्मानः सर्वे मन्युवशानुगाः। प्राप्तकालमिदं वाक्यं कालपाशेन गुण्ठिताः। द्विपायनो नारदश्च कण्वो रामखयानघः। अवारयंस्तव सुतं न चासौ तद्रद्वीतवान्। [55] यत्र धर्मो श्रुतिः कान्तियंत्र हीः श्रीस्तथा मतिः। यतो घमैस्ततः कृष्णो यतः कृष्णसतो जयः।

Colophon.

Ks Dai Dr वजामृता. — (L. 39) Dai कातिय. — (L. 40) Dn1 प्रमसंमतं. — (L. 41) K2 Da Dn1 D4 एकरथे (for 'स्थी). - (L. 42) Da पठति. Ks. 4 B Das कल्यम्; Das Dns Ds कल्पम् (for कल्थ ). - (L. 43) K: यक्ष रक्षति शापेभ्यो (for the prior half). — (L. 44) Dr न वापि चौरशकेम्यः (for the prior half). Dr सर्वेच्यो (for सर्पाचा). K2 可(for 引). — (L. 46) K2 B1-3 Da1 (before corr. as above ) . as Dn1 D4. 7. 8 मुच्येत . — ( L. 47 ) Da Dr रोगैर् (for चोरैर्). — (L. 48) Ka B1. 3. 4 विजयो : B2 Da Dr. 8 विजयं . D8 लक्ष्मी . Dn2 Da. 8 केवलं. — ( L. 50 ) Dr झतं राजन् ( for प्रसादातु ). Dr च्यासेन (for ब्यासस्य). K2 Dr धीमता. — (L. 51) Ks Dn Ds. 7. 8 मोहात्तेती. — ( L. 53 ) Ks Da राज्यं (for बाक्यं). B1. a कुंठिताः (for गुण्ठिताः). (L. 54) Ks तथानल:; Ks B Ds. 8 तथा नमः (for तथानघः ). — After line 54, Dr ins.:

## एतैरन्यैस्तस्वविद्धिर्धानविद्यानपारगैः ।

- ( L, 55 ) Ba असावयंस्; Dr वीर्यमाणस् ( for अवार

2

Before 6. 23. 1, Ko-s (as also Kr) ins.:

श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। ३% नमः। अस्य श्रीभगवद्गीतामालामञ्जस्य भगवान्वेदच्यास ऋषिः। अञ्जष्टप् छन्दः। श्रीकृष्णपरमातमा देवता । अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ( Gitā 2. 11 क ) इति बीजम् । सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं [5] शरणं बज (Gitā 18. 66क ) इति शक्तिः । अहं त्वां सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा ग्रुचः (Gita 18. 66<sup>cd</sup> ) इति कीलकम् । श्रीकृष्णप्रीत्वर्थं धर्मार्थ-काममोक्षार्थे जपे विनियोगः॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं सहित पावकः ( Gitā 2. 2300 ) इति अङ्गुष्टाभ्यां [ 10 ] नमः। न चैनं क्टेदयन्त्यापो न शोषयति मास्तः (GItă 2. 23 ed ) इति तर्जनीभ्यां नमः । अच्छेद्यो ऽयमदाद्योऽयमक्केचोऽशोज्य एव च ( G!tā 2. 24 at) इति मध्यमाभ्यां नमः । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः (Gita 2. 24° ) इत्यनामिकाभ्यां नमः। [15] पत्र्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः (Gitā 11. 5क) इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नानाविधानि दिब्यानि नानावर्णाक्रतीनि च ( Gita 11. 500) इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । इति करम्यासः ॥ अङ्ग न्यासः । नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः [ 20 ] (Gita 2. 23ab) इति हृत्याय नमः । न चैनं

थंस्). — (L. 56) Ds कीतिर् (for कान्तिर्), and transp. ही: and श्री:. Ks रिवः; Ks Br. 3. 4 रितः (for मितः). — (L. 57) B2 यत्र (for यतो). — Colophon. om. in Dr. [Adhy. name: K2, 4 Br. 8. 6 Ds. 8 कालायनीस्तवः (Ks Bs cont. समाप्तः); Daz दुर्गास्त्रतिः; Dn1 कालायनिस्तोतं. — Adhy. no.: Daz 23; Dns 22.]

2

For lines 1-2, Kr subst.: श्रीवैशंपायन दवाच । अस्य श्रीगीताशास्त्रमंत्रस्य वेदन्यासमगवान् -- After line 3, Kr ins.: श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

श्रीगीताया ऋषिव्यांसदछन्दो नानाविधिः स्रुतिः । देवता देवकीपुत्रः पार्थसारिथरात्मवान् ॥ (१)

— ( L. 6-7 ) For अहं..... गुन:, Kr subst: कर्ध्वमूलमधा-शासमधार्थ प्राष्ट्रत्वयस् ( GItā 15. 1<sup>68</sup> ). — ( L. 8-9 ) Kr subst. वरुशानपकृतेन ( sio ) शीभगवासामाराधनार्थे ( for श्रीकृष्ण .....मोक्षार्थे ). — Kr om. from नैनं छिन्दन्ति up to end of line 18. — ( L. 19-20 ) Ko अथ पढंगन्यासः; K1 क्केदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः (Gitā 2. 23<sup>cd</sup>). इति शिरसे स्वाहा । अच्छेयोऽयमदाझोऽयमक्केयो-ऽशोप्य एव च (Gitā 2. 24<sup>cb</sup>) इति शिखायै वौषद् । नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च [25] (Gitā 11. 5<sup>cd</sup>) इत्यक्षाय फद्ग। इत्यङ्गन्यासः ॥ अथ ध्यानं ।

🦝 पार्थाय प्रतिबोधितां सगवता नारायणेन स्वयं च्यासेन प्रथितां प्रराणसनिना मध्ये महाभारते । मद्वैतासृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाष्यायिनी [ 30 ] मावर्तेरनुसंद्धामि भगवद्गीतां भवोन्मोविनीम् ॥ (१) 👺 हृदि विकसितपद्मं सर्यसोमाझि बिम्बं प्रणवमयविकासं यस्य वै निर्विकरूपम् । अच्छपरमशान्तं ज्योतिराकाशसारं स मबतु अभदो मे बासुदेवः प्रतिष्टः ॥ (२) [ 35 ] सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाळनन्दनः। पार्थो बत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतासृतं महत्॥ (३) ॐ नमोऽस्त ते न्यास विशालक्के फुछारविन्दायतपद्मनेत्र । थेन खया भारततैलपूर्णः [ 40 ] प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥ (४) मपन्नपारिजाताय तोत्रवेश्रैकपाणये। ज्ञानसुद्राय कृष्णाय गीतासृतदुद्दे नमः॥ (५)

अथांगन्यासः (for अङ्गन्यासः). — (L. 26) K1 इत्यंगन्यासाः (for क्यासः). — (L. 28) K1 प्रतिपादितां (for वोधितां). — (L. 31) K1 भवोदोशिनीं (for भवोन्मोचिनीम्). Ko अंव त्वा मनसाददामि मगवद्गीते भवद्विधिनीं. — (L. 35) K1 शिवदो (for शुभदो).

For lines 19-41, Kr subst.: ॐ ज्ञानात्मने इद्याय नमः। श्रीमदेश्वर्यात्मने छन्दसे शिरसे स्वाज्ञा ॥ श्रीमच्छन्त्यात्मने वेद-च्यासाय शिखाये वीपटू । श्रीवलात्मने वल्याद्वरामाय कथचाय हुं। श्रीमचेजसात्मने कृष्णाय नेत्रत्रयाय वीपटू ॥ श्रीमदेदात्मने यद्विपदेशाय ( sio ) गांडीवथन्विने अर्जुनाय अस्त्राय फट्॥ ॐ

विद्वचर्मजलेबिन्दु नमञ्जलाट-लोल्द्धनालकिपश्चतुरंगरेणु । पायात्पलायितसुयोधनमानमञ्ज यातस्वितं(sio) वदनमर्जुनसारधेर्नः ॥ (२) आताञ्चपाणिकमल्प्रणदत्प्रतोद-मालील्हारमणिकुण्डल्हेमस्त्रन् । आविद्यमाम्बुज \* \* \* वील्मव्या-दार्षं धनंजयर्थामरणं महो. नः ॥ (३) B

For the MSS. St. 8 Ks (used in constituting the text of this Appendix passage known as the GItāsāra), see detailed description of the Critical Apparatus. In what follows, the shorter version is generally adopted; but where quite unavoidable, alternative versions are given opposite each other (the shorter on the left side, the longer on the right) suspending the column division, and marked by a vertical wavy line in the margin.

Ko-2 ins. after 112\*:

### अर्जुन उवाच ।

यदेतिजिप्कलं ब्रह्म व्योमातीतं निरक्षनम् । कैवल्यं केवलं शान्तं ग्रुद्धमत्यन्तिनर्मलम् ॥ (१) अप्रतक्यंमविज्ञेयं विनाशोत्पत्तिवर्जितम् । ज्ञानयोगविनिर्मुकं तज्ज्ञानं ब्रह्मिकेशव ॥ (२)

#### श्रीभगवानुवाच ।

सर्वतोज्योतिराकाशं सर्वभूतगुणान्वितम् । [5] सर्वतःपरमात्मानमश्चयं परमं पदम् ॥ (३) जनादिनिधनं देवं महाज्योतिरतिश्चवम् । अत्यन्तपरमं स्थानं शब्दादिगुणवार्जितम् ॥ (४) यत्तत्परतरं ज्योतिश्चेंबात्परतरं स्थितम् । आचतुर्युगमद्यापि कथितं न हि कस्यचित्॥ (५) [10]

कनक मर्ल्यानि]दश्चितात्मसुद्रहु \* परिकल्पितवर्दिवर्द्दचूडः । इतर \* गृहीतवेत्रतोत्रैर्मम हृदि सानिधिमातनोतु शौरिः ॥ (४)

— After line 43 ( st. 5 ), Kr ins. :

वाचकः प्रणवो यस्य क्रीडावस्त्विक्षं जगत् । श्रुतिराज्ञा वपुर्ज्ञानं तं वन्दे देवकीसुतम् ॥ (६) सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वनगितामृतं ददौ । क्षोकत्रयोपकाराय तसी कृष्णात्मने नमः॥ (७)

3

Ko-2.9 repeat lines 1-4 after line 104, which follows line 63. — (L. 2-3) \$\$ K1.2.8 (the last three second time) reverse the order. — (L. 3) Ko-2.9 (all second time) अनिर्देश (for अविश्वेष). — (L. 4) Ko-2.9 (all second time) तत्श्वणादेव मुच्येत (for the prior half). — (L. 6) \$1.8 Ko-3 अक्षरं (for अक्षरं). — (L. 7) \$1.8 Ko.1 "ज्योतिरिति; Cईर "ज्योतिरिप (for "ज्योतिरिति-). — (L. 8) Ko-2 आकाशं (for अत्यन्त-). — After line 8, \$1.8 ins.:

भात्मदेहे मया सृष्टा प्रकृतिः क्षेत्रमेव च । संकर्छ तु मवेत्क्षेत्रं निष्कर्छं परमं पदम् ॥ (६) भर्जुन् स्वत्यसादेन सृष्वन्तु सुनिसत्तमाः । भरा सुक्ता महाबाह्ये त्वत्यसादाद्धनंजय ॥ (७)

> सुपुम्णा दक्षिणे मार्गे दर्शिता विश्वरूपिणा । सप्रकाशमिदं प्रश्नं यन्मया कथितं तव ॥ (१०)

नामिर्वायुने चाकाशं न क्षितिर्नापि वा जलम् । न मनोबुद्धहंकारं गूढार्थं कथितं तव ॥ (११) **अ**नित्यो नित्यतां याति यदा भावं न पश्यति । श्चन्यं निरक्षनाकारं निर्वाणं ध्रुवसन्ययम् ॥ (१२) पुरुषं निर्गुणं साक्षात्सर्वतश्चेव तिष्ठति । [ 25] सर्वे तत्स्वात्परं ब्रह्म बुद्धिश्वास्य न बुध्यति ॥ (१३) प्रतिमावप्रयत्नेन हरिं त्रैलोक्यवान्धवम् । दशमं चाङ्कलं ज्याप्य चाशाबाद्धां व्यवस्थितम् ॥ (१४) जीवो यत्र प्रलीयेत सा कला पोडशी स्मृता । तया सर्वमिदं व्याप्तं श्रेलोक्यं सचराचरम् ॥ (१५) [30] तिचन्त्यं तेन वै ज्ञानं तदत्राचा उपासते । ब्रह्मणैव हि विस्यातं वेदान्तेषु प्रकाशितम् ॥ (१६) वेदेषु वेदमित्याहुर्वेदधाम परं मतम् । तत्परं विदितं यस्य स विप्रो वेदपारगः ॥ (१७) बाहृतिः सा परा जेथा सा च संध्या प्रतिष्ठिता । [35]

प्रमाणं वेदतस्वानां सांख्यादीन्यभियोगिनास् । [15] तेषां न विद्यते निष्ठा सर्वैः पापण्डिभिः सह ॥ (८) कथितं च मया ज्ञानं देवानामणि दुर्लंभस् । विश्वरूपमयं दि्रम् भैरवग्रन्थिविन्दुना ॥ (९)

अप्रकाशिमदं प्रश्नं यन्मया कथितं तव । वाक्ययं सर्वेशास्त्राणामितस्कृतं चराचरम् ॥ (१०) [20]

गायत्री सा परा ज्ञेया अजपा नाम विश्वता ॥ (१८)
तपस्यथ तथा वेदे मुनिमिः समुपास्यते ।
बां कलां योऽभिजानाति स कलाज्ञोऽभिधीयते ॥ (१९)
यां ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुगैर्भेजन्मजरादिभिः ।
परिज्ञानेन मुच्यन्ते नराः पातकिकिल्थिषैः ॥ (२०) [40]
इहा मगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी ।
तयोर्भध्ये तृतीया तु तत्प्रयागमजुस्परेत् ॥ (२१)
इहा वै वैष्णवी नाही प्रक्षमाही तु पिङ्गला ।
सुपुम्णा चैश्वरी नाही त्रिधा प्राणवहा स्मृता ।
अह्या विष्णुर्महादेवो रेचकः प्रकुम्मकः ॥ (२२) [45]
सक्रान्तिविषुवचैव योऽभिजानाति विप्रहम् ।
नित्ययुक्तः स योगीशो ब्रह्मविद्यो प्रपद्यते ॥ (२३)
इहा वै गार्ह्वपत्यस्तु पिङ्गलाह्वनीयकः ।
सुपुम्णा दक्षिणाप्रिस्तु होत्वप्रित्रयं स्मृतम् ॥ (२४)
तस्य मध्ये स्थितं ज्योतिः सोममण्डलमेव च । [50]

वेद यक्केन कौन्तेय तत्त्वं मामजमन्ययम् । - (L. 9) र्जा. 8 योसी परमतत्त्वेन श्ववाद्श्ववतरं श्ववं • (L. 10) St. 8 न चोक्तं यस्य (for कथितं न हि). K: केनचित् (for कस्य°). — (L. 13) श्रे खलप्रसंगेन (for. स्वत्मसादेन ). र्रा. 8 ऋषिदेवताः ; K1. 9 मुनिदेवताः (for. स्निसत्तमाः). — Ko. 2 read lines 15-16 twice consecutively. — (L. 15) र्अ. ३ वेदाश्चरवारः (for वेद-तस्त्रानां ). Ko (first time ) . 1. 2 (first time ) सांख्या-दिविधियोगिनां; Ks सांख्यादीन्यपि यो. - (L. 16) Ko. : ( both first time ) तेषां चेष्टा न ( Ka नि- ) वर्तेत . Ko. s. ( both first time ) ज्ञनः ( for सर्वैः ). अ. इ पापांडिकैः; K: (both times) पापंडिभि: (as above). — (L. 18) र्श. 8 जिस्सं ( for दिच्यं ). शि. 8 मैरवर्मथ ; Ko मैरवं ग्रंथि . - (L. 19, left) Om. in K1. 2. - (L. 20, right) Om. in Śr. s. — (L. 21) Śr. s न च (for नापि). — (I. 22) Ko.1 न मनोबुद्धियोगेन (for the prior half ). St. s मया (for तब ). — ( L. 24 ) Ko निर्धार ; K1 निर्वार ; Ks निर्वर ( for निर्वाण ). Ss ( marg. ) K1. 2. 9 ईम्बरं (for अन्ययम्). — (L. 25) ईर. 8 पुरुषं निर्मेखं साक्षी (for the prior half ). श्रे सदा; श्रेंड Cर्झ स च (for

चैद). — (L. 26) र्अ. ३ स स्यात् (for तत्स्यात्); and बुद्धिः र्मावि( र्रेंड 'पि )तबुद्ध्यः ( for the post. half ). — ( L. 27 ) S1. 8 Ks स्मरन्मावसयस्वे( Ks 'त्ने )न ( for the prior half ). — ( L. 28 ) C' आसा"; C's आशा" (for चाशा"). Ko चाशाविकपस्थितं -- (L. 29) \$7.8 Ko जीवा यत्र प्रकीयंते. र्था. क मता (for स्मृता ). — (L. 30) र्था. क तस्यां (for त्या). — Ko-s. s om. line 31. — (L. 32) श्री. 8 ब्रह्मणा चैव (for "जैव हि). Ko-1. 9 प्रतिष्ठितं (for प्रकाशितम् ). — ( L. 34 ) श्रा. ३ येन ( for बस्य ). - Sr. s K1 om, (hapl.) the post, half of line 35 and the prior half of line 36. - (L. 37) Ks समुपासिता (for 'स्यते). Ko- तार्वला तथ ने विचा. तदन्यबद्पासते. — (L. 38) श्र. क कुलाइ: स चं कृष्यते -— ( L. 39 ) Sr. 3 जन्मकर्म ( for गर्मजन्म ). — ( L. 40 ) औ. 8 परिश्वानादि- ( for 'शानेन ). औ नर: ( for नराः ). — Ko-2, s om. (hapl.) lines 41-42. — (L. 43) K1. 9 इहा तु ( for इहा वे ). — After line 44, Ko-1. 2. ins. line 63 (with v. l.). - Sr. s om. lines 45-47. — (L. 46) K1. 2. 2 संक्रांति (for सक्रान्ति ). — (L. 47 ) K1. 2 योगेशो (for योगीशो ). - (L 48) Ko. 3

सोममण्डलमध्यस्थं तन्मध्ये सूर्यमण्डलम् ॥ (२५)
सूर्यमण्डलमध्यस्थो ज्वलत्तेजो हुताश्चनः ।
हुताश्चनस्य मध्ये तु निर्धूमाङ्गारवर्चसम् ॥ (२६)
तत्रास्थितो महात्मासौ योगिभिस्तु प्रगीयते ।
सुगीतं चैव कर्तव्यं मन एकाप्रचेतसा ॥ (२०) [55]
शिवो बिन्दुः शिवो देवो घर्षरासृतवर्चसा ।
निस्तिलं पूरवेदेहं विषदाहज्वरापहम् ॥ (२८)

सर्पवस्कुटिलाकारसुपुम्णाविष्टितां ततुस् ।

मकारविष्टितां कृत्वा मातृवत्परिबोजयेत् ॥ (२९)

त्रिस्थानं च त्रिमात्रं च त्रिबद्धा च त्रिरक्षरम् । [60]

अर्थमात्रं च यो वेत्ति स भवेद्वेदपारगः ॥ (३०)

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिकिरोसुखम् ।

निर्मलं विमलाकारं गुद्धस्फटिकसंनिसम् ॥ (३१)

### अर्जुन उवाच ।

जीवो जीवति जीवेन नास्ति जीवमजीवितम् । निर्गतः सह सङ्गेन स जीवः केन जीवति ॥ (३२)

श्रीभगवानुवाच ।

मुखनासिकयोर्मध्ये प्राणः संचरते सदा । आकाशं पिबते नित्धं स जीवतेन जीवति ॥ (३३) काकी मुखं ककारान्तं मकारं चेतना जुगम् । अकारस्य तु छुसस्य कोऽर्थः संप्रतिपद्यते ॥ (३४) तावत्पश्येत्खगाकारं खकारं तु विचिन्तयेव । [70]

> तस्य भावस्य भावात्मा भावना नैव युज्यते । अनावृत्तस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो गतिः ॥ (३८) तत्पदं विदितं येन स योगी छिन्नसंशयः ।

स्थावरं जंगमं चैव यत्किचित्सवराचरम् । जीवो जीवति जीवेन स जीवः केन जीवति ॥ (३२) [65]

खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्यं च खं कुरु ॥ (३५) खमध्ये च प्रवेष्टब्यं खं च ब्रह्म सनातनम् । बात्मानं खमयं कृत्वा न किंचिदिए चिन्तयेत्॥ (३६) ऊर्ध्वय्यन्यमधःश्चन्यं मध्येश्चन्यं निरामयम् । त्रिश्चन्यं योश्मिजानाति स मवेत्कुलनन्दनः ॥ (३७) [75]

ममात्रशब्दरहितं स्वरब्यक्षनवर्जितम् । बिन्दुनादकछातीतं यसं वेद स वेदवित् ॥ (३८) संप्राप्ते ज्ञानविज्ञाने ज्ञेषे च हृदि संस्थिते ।

गाईपत्यं तु ; K1. ३ 'पत्ये तु . Ko. 1. ३ 'ठाइवनीयकं ; K2 'यके (for °वकः). — (L. 49) Śт. इ दक्षिणामि त. Ko-2. 9 ( marg. sec. m. as above ) त्रेताप्रि शरणं यद्य:. — ( L. 54) Ke सा च माहेश्वरी स्पृता (for the post. half). — (L. 55) र्जा. 8 अपि (for चैव). — (L. 56) Ko-s. s ( marg. sec. m. as above ) शिखाविद्रः ( for शिवो बिन्द्र: ). Sr. s Ks (marg. sec. m.) शशी देवो ; K1 शिखो देवो (for शिवो देवो ). Ko-2.9 धर्घरामृतवर्षणं (K1 "र्नसं). — (L. 57) औ. 8 अखिलं (for निखिलं), and विषदाइज्वरं हरेत् ( for the post. half ). — ( L. 59 ) Ko- सकारं वेष्टितं; Ko मकारे वेष्टितं. अ परितर्पयेत ; Se रस्रवेद; Ko-2 शोजितं. — (L. 60) Om. in K1.2. — (L. 61) Om. in K1.2. Ss स विमो (for स मवेद्). — ( L. 62 ) = 6. 35. 13 . \$1. \$ K1. : सर्वतःपाणि-पादांतं : Ks 'पादं तं . - Ko-2. s read line 63 after line 44. - (L. 63) Ss विमलं निर्मलाकार् (for the prior half). Ks 'निर्मलं (for 'संनियम्). repeat line 63 after line 67, followed by:

भिन्नसुष्ककपालस्य पुत्रोत्पत्तिनं विद्यते ।,
and lines 103 ( with v. l. ), 107 ( with v. l. ), and :
सर्वतिर्थिमयी गङ्गा सर्वपापश्चयंकरी ।,

followed further by line 110 (left, var.), line 111

(left, var.), line 112 (left, var.) and 113 (left, var.). On the other hand, Ko-2 ins., after line 62, 6. 35. 13<sup>od</sup>, followed by line 104, the ref. अर्जन उवाच, and lines 1, 3, 2, 4 (with var.); while Ko ins. 6. 35. 13ed, followed (in marg.) by lines 63, 104, the reference अर्जुन उवाच, and lines 1, 3, 2, 4 as in Ko-2, after which comes (marg. ) the ref. शीमगवानुवाच, followed by lines 66-67. — After line 63, lines 64 (left) and 65 (left) are read (preceded by the ref.). by Sr. s; while lines 64 (right) and 65 (right), preceded by the ref., are read by Ko-2. - (L. 68) र्रि K. चेतनामुखं ; र्रेंड "नात्मकं ( for "नानुगम् ). — ( L. 70 ) Ko-2. 9 मकारं (for खकारं ). र्श खगाकारं तु चितथेत्-— ( L. 71 ) औ. 3 समध्ये च प्रवेष्टब्बं (for the prior half). K1. 2. 9 आत्ममध्ये (for 'मध्यं ). र्श. 8 आत्मानं च खगं कुरु (for the post. half.). — (L. 72) Om. (hapl.) in Śr. s. — (L. 73) Śr. s च खगं (for खमयं). — (L. 74) और निराझवं; अंड निरंतरं (for निरामवम् ). — (L. 75 ) Ko-2. 9 की न ( K1. 3 केन ) मुच्येत बंधनात् ( for the post, half). — Lines 76-89 (all left) are given (with var.) by Sr. s; while lines 76-89 (all right) and lines 90-101 are given ( with var. ) by Ko-s. 2. — (L. 76, left ) Ss नास- (for नैव). — (L. 78,

पुण्यपापहराश्चेव ये चान्ये पञ्चदेवताः ॥ (३९) जीविनः सह गच्छित्त यावत्तत्वं न विन्दति । पापं दहति ज्ञानाग्निः पुण्येन सोमस्पँगोः ॥ (४०) पुण्यपापविनिर्धुक्तितेष योगोऽभिधीयते । एतिरोधि मनोधीति संतोषं समिधासृतम् ॥ (४१) इन्द्रियाणि पश्चं कृत्वा यो यजेत स दीक्षितः । परं ब्रह्माधिगच्छन्ति शब्दब्रह्माविचिन्तनात् ॥ (४२) सक्छे दृष्टपारोऽपि भावं युक्षति युक्षति । निष्कछे दृष्ट्यंनं नास्ति स्वभावो मावं युक्षति ॥ (४३) ताद्धमूछे च छम्पायां व्रिकृटं व्रिपथान्तरम् । एकं तस्तं विज्ञानीयाद्विष्टस्यायतनं महत् ॥ (४४)

छब्धशान्तपदे मात्रे न योगो न च धारणा ॥ (३९) वेदादौ यः सुरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । [80] तस्य प्रकृतिकीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ (४०) ना नावार्थी भवेत्तावद्यावत्पारं न गच्छति । उत्तीर्णे तु परे पारे किं नावा वै प्रयोजनम् ॥ (४१) दूरस्थो नापि दूरस्थः पिण्डस्थः पिण्डपर्जितः । अमछो निर्मेकः सूक्ष्मः सर्वेच्यापी निरक्षनः ॥ (४२) [85]

अर्जुन उवाच ।

क्षक्षराणि समात्राणि सर्वे बिन्दुसमाक्षिताः । बिन्दुर्मिचति नादेन स नादः केन मिचते ॥ ( ४३ )

श्रीभगवानुवाच ।

ध्ककारध्वनिनादेन वायुः संहरणान्तिकम् । निराजम्मस्तु निर्देहो यत्र नादो छयं गतः ॥ (४४)

### **अर्जुन उदाच** ।

बाह्येन व्यापितं न्योम न्योम चानजुनासिकस्। [90] अध्यक्षोर्घ्यं कथं चैव कण्ठे चैव निरक्षनः॥(१५)

### श्रीभगवानुवाच ।

मनुष्ममध्यक्षकमस्वरं य-सत्तालुकण्ठेष्वनुनासिकं च । भरेफनातं ग्रुममूब्मवर्जितं

न दुष्कराणां कुरुते कदाचित् ॥ (४६) [95] साकाशमप्यनाकाशं पुरुषत्वे मितिष्ठितम् । शब्दं गुणमित्राकाशं निःशब्दं ब्रह्म घोष्यते ॥ (४७) सर्वेगं सर्वेवोघादि वासनाजाळवर्षितम् । इन्द्रियाणां निरोधेन देहे पश्यन्ति मानवाः ॥ (४८) देहे नष्टे कुतो बुद्धिर्ज्ञानं विज्ञानमेव च । [100] जानं विज्ञानयुकं च रक्षणीयं प्रयस्ततः ॥ (४९)

गीतागाङ्गोदकं पीरवा पुनर्जन्म न विश्वते । सर्वशाक्षमयी गीता सर्वधर्ममयो हरिः ॥ (४७, ५२)] सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वपापक्षयंकरी । सर्वभोगमयश्चायं सर्वमोक्षमयो द्वायम् ॥ (४८, ५३)

श्चित्रमूळ्ख बृक्षस्य वया जन्म न विद्यते । ज्ञानदग्धशरीरस्य पुनर्देद्दो न विद्यते ॥ (४५, ५०) गीताः सुगीताः कर्तब्याः किमन्यैः शास्त्रसंप्रदेः । याः पुरा पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसताः॥ (४६, ५१) [105]

left) Šs भिन्न (for छिन्न). — (L. 80, left) Šs जीविना (for जीविनः). — (L. 87, left) Šr निष्कलं and स्वमानोद्धानं . — (L. 88, left) Šr तालुं मध्ये च (for तालुम्ले च). — (L. 76, right) Ks अमाना (for अमान ). — (L. 79, right) Ks नैव (for न च). — (L. 80, right) K1 पुरा (for पुरः). K1. 2. 8 प्रोक्तं (for प्रोक्तो). — (L. 82, right) स नावायी (for ना नावायी). — (L. 83, right) Ks परं (for पर).

— (L. 84, right) Ko पितृवर्जितः (for पिण्ड ). — (L. 91) Ks सर्वेक्यापी (for क्रण्डे चैव). — (L. 92) Ko-s अधोपम् (for अनुष्पम्). — (L. 94) Ko-s श्रुममोष (for श्रुक्मूष्प ). — (L. 97) Ks श्रुक्तुगुम् (for श्रुक्नू गुणम्). — (L. 99) K1.s नि(K1 वि)वोधेन (for निरोधेन). — (L. 101) Ko श्रानिवेश्वान (for श्रुक्स यथा जन्म). — (L. 102) Ss मूळांतस्तस्य मंत्रो (for श्रुक्स यथा जन्म). — (St. 8 om. (hapl.) lines 104-106.

गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्दो हृदि संस्थिताः । चतुर्गकारसरणात्पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (४९) गीतासारं पठेषस्तु ह्यच्युतस्य च संनिधौ । तसाद्वणसहस्रेण विष्णोर्निर्वचनं यथा ॥ (५०)

एतस्युण्यं पापहरं धन्यं दुःस्वमनाशनस् ।

गकारपूर्वाश्रस्तारो रक्षन्ति महतो भयात् । [110]
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्दो हृदि संस्थिताः॥ (५४)
स्नातो वा यदि वास्नातः श्रुचिर्वा यदि वाश्चचिः।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स वाह्याभ्यन्तरे श्रुचिः॥ (५५)
स गच्छेत्तस्त्रणात्प्रायो ब्रह्ममूर्ते नमोऽस्तु ते ।
गीतासारं पठेशस्तु विष्णुलोके महीयते ॥ (५६) [115]

पठतां ग्रुण्वतां चैव विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम् ॥ (५१,५७)

## इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि गीतासारः समासः ॥

4

Bs. 4 Da Ds. 5 ins. after 6. 45. 43<sup>cd</sup>: Dn (transp. lines 9-18 after line 46) ins. after 6. 45. 43<sup>cd</sup>: Ms-5 (all om. lines 1-6, and 288-339) ins. after 6. 45. 46:

सेतः क्रोधास्प्रजन्तास हिवधा हृज्यवाहित ।
स विस्फार्य महत्तार्य शक्रचापोपमं बली ।
अभ्यधावजिद्यांसन्तै शस्यं मद्राधिपं बली ।
महता स्यवंशेन समन्तात्परिवारितः ।
सुद्धन्त्राणमयं वर्षे प्रायाच्छस्यस्यं प्रति । [5]
समापतन्तं संप्रेक्ष्य मत्तवारणिवक्रमम् ।
सावकानां स्याः सस समन्तात्पर्यवारयन् ।
मद्रराजमभीप्सन्तो मृत्योर्दृष्ट्रान्तरं गतम् ।

वृहद्वलश्च कौसल्यो जयस्मेनश्च मागधः। तथा रुक्मरथो राजञ्दाल्यपुत्रः प्रतापवान् । T 107 विन्दानुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्षिणः। बृहत्क्षत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयव्रयः । नानावर्णविचित्राणि धनुंषि च महात्मनाम्। विस्फारितानि दश्यन्ते तोयदेश्विव विद्युतः। ते तु बाणमयं वर्षे श्वेतमूर्धन्यपातयन्। T 15 1 निदाघान्तेऽनिलोद्भता मेघा इव नगे जलम्। ततः कुद्धो महेज्वासः सप्तमहौः सुतेजनैः। धनंषि तेषामाच्छिद्य ममर्द प्रतनापतिः। निक्कत्तान्येव तानि स समदृश्यन्त भारत। तत्तस्ते तु निमेषार्थाध्यत्यपद्यन्धनृषि च। [20] सप्त चैव प्रयत्कांश्च श्वेतस्योपर्यपातयन्।

— (L 103) \$ंड पुनर्श्वन्म (for पुनर्देहो). — (L. 106)

Ko.1 गीतां (for गीता-). K2 गंगोदकं. — (L. 107)

K9 सर्वधमेगयो मता (for the post. half.). — Ko-2.9

om. (hapl.) line 108. — (L. 109) Ko-2 सर्वभोग

(for सर्वमोक्ष). — (L. 110, right) \$ं.3 Ko 'पूर्वाच'

(for "पूर्वाक्ष"). — (L. 113, right) Ko बहि: (for शुन्धि:). — \$ं.3 om. lines 112-113 (both right) and

114-115; while Ko-2.9 om. lines 112-113 (both left). — Lines 116-117 are found in Ko-2

only. — Colophon: K2 इति मीध्मपर्वणि गीतासारः समाप्तः

K9 मीध्मपर्वणि गीतासारः समाप्तः

4

(L. 1) Bs शंखः (for श्रेतः). Dn श्रेतः सप्त महा-वीरान्द्रश्चा क्रोधसमन्वितः. — (L. 2) Bs Da Ds कार्त-स्वर्विभूषितं; Bs देवदानवपूजितं (for the post. half). Dn धनूषि तेषां चिच्छेद वाणेः संनतपर्वभिः. — Dn om. lines 3-6. — (L. 3) Bs. 4 तु (for दे). Bs Ds

बुधि (for बळी). B: श्रह्यं सेनापतिः स्वयं (for the posterior half). - (L. 4) Da रथदेगेन (for °वंशेन ). Dai परिवारयन् (for °बारित: ). -- Dai em. lines 5-7. — (L. 5) Bs Das Di. 5 सूजन् (for मञ्जन ). - ( L. 8 ) Bs Da Ds. 5 परीप्संतो ( for अभी-प्सन्तो ). — ( L. 9 ) Bs Da Ds. 5 कौशल्यो ; Bs कौरब्यो (for कौसल्यो). — (L. 10) Ms-इ ज्ञूर: (for राजञ्). Bi Dai Di राजपुत्र: (for शस्यपुत्र:). M8-5 पुत्र: शस्यस्य मानिन: (for the posterior half). — (L. 11) Da Ds विदान्तविदा°. — ( L. 12 ) Ms-s वृद्ध- ( for वृहत्-). Ms दायादा: . Bs सिंधुराजो : / Das Ds सेंधवस्य ; सैंथवाश्व . - (L. 13) B3 नानाबाणवि चेत्राणि : नानाधातु ; Ms-इ नानारत्न . Bs. 4 Dar Ds Ms-इ कार्स-कानि ( Bs. 4 ° जि ) ( for धनूंपि च ). — ( L. 14 ) Ms. 4 विष्फारितानि . Ms-5 [अ]हृइयंत ( for वृक्यन्ते ) . Da1 विष्णु-रिति निरूक्षते ( for the prior half ). — ( L. 15 ) M3 तत्; Ms. इ तं ( for ते ). Ds स- ( for च ). — M3-5 om. line 16. — (L. 17) B3 सप्त बाणान्सुतेजितान् ; Ms-s

| .ततः पुनरमेयात्मा महैः सप्तमिराञ्जगैः ।                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| निचकर्तं महाबाहुस्तेषां चापानि धन्विनाम्।                                             |         |
| ते निकृत्तमहाचापास्त्वरमाणा महारथाः।                                                  |         |
| रथशक्तीः परासृश्य विनेदुर्भेरवान्नवान् ।                                              | -[ 25 ] |
| अन्वयुर्भरतश्रेष्ठ सस श्रेतरथं प्रति।                                                 |         |
| सतसा ज्वलिताः सस महेन्द्राशनिनि स्वनाः।                                               |         |
| <b>ध</b> प्राप्ताः सप्तमिर्भेह्नैश्चिच्छेद परमास्त्रवित् ।                            |         |
| त्ततः समादाय शरं सर्वकायविदारणस् ।                                                    |         |
| प्राहिणोद्धरतश्रेष्ठ खेतो रुक्सरथं प्रति।                                             | [ 30 ]. |
| तस्य देहे निपतितो याणो बज्रातिगो महात्।                                               |         |
| ततो रुक्मरथो राजन्सायकेन दढाहतः।                                                      |         |
| निषसाद रथोपस्ये करमछं चाविशन्महत्।                                                    |         |
| त्रं विसंज्ञं विमनसं स्वरंमाणस्तु सारथिः।                                             |         |
| अपोवाह सुसंभ्रान्तः सर्वेछोकस्य पश्यतः।                                               | [ 35 ]  |
| ततोऽन्यान्यद् समावाय श्वेतो हेमविभूषितान्।                                            |         |
|                                                                                       |         |
| तेषां षण्णां महाबाहुध्वैजशीर्षाण्यपातयत् ।<br>हयांश्च तेषां निर्भिच सारधींश्च परंतप । |         |
| ह्याञ्च तथा ।नामच सार्याञ्च परतप ।                                                    |         |

वरिश्रेतान्समाकीये प्रायाच्छल्यरमं प्रति ।
ततो हरूहलाशन्दत्तव सैन्येपु भारत । [40]
हृष्ट्वा सेनापति तूर्णं यान्तं शस्यरथं प्रति ।
ततो भीष्मं पुरस्कृत्व तव पुत्रो महाबलः ।
वृतस्तु सर्वेसैन्येन प्रायाच्छ्वेत्तरयं प्रति ।
मृत्योरास्यमनुप्रातं महराजममोचयत् ।
ततो युद्धं समभवनुमुलं लोमहर्पणम् । [45]
तावकानां परेषां च व्यतिषक्तरयद्विपम् ।
सौमद्रे मामसेने च सात्यकौ च महारये ।
कैकेये च विराटे च ध्रष्टशुस्ने च पार्षते ।
पृतेषु नरसिंहेषु चेदिमस्थेषु चैव ह ।
ववर्ष शरवर्षाणि वृद्धः कुरुपितामहः । [50]

Colophon.

धतराष्ट्र उवाच ।

एवं श्रेते महेष्वासे प्राप्ते शस्यरथं प्रति । कुरवः पाण्डवेयाश्च किमकुर्वेत संजय ।

सप्त महान्सुवा( Ms °न्स पू )जितान् ( for the post. half). Di श्रेतः सप्त महावीरान्द्रशा क्रीथसमन्त्रितः (of. v. l. line 1). — (L. 18) Ms-ठ उद्दिश्य व्यस्जत् (for आच्छिष ममर्द). D4 धनूंपि तेपां चिच्छेद वाणैः संनतपर्वभिः. — (L. 20) Ms. 4 ततीन्ये तु ; . Ms ततीन्यानि (for ततस्ते तु ). Da Ds निमेपाडि (for "पार्थात्). Da Ds प्रत्यपद्ध; Dn Ds प्रतिषच ; Ma. s प्रत्यगृह्मन् ( for "प्यन् ). Ma-s ते ( for च). — (L. 21) M3-8 सप्त (for चैव). Da श्रेतस्यो-पर्यपातयत: M8-5 श्रेतस्योरस्य (M4 °िस )पातयन् . — (L. 23) Bi निश्चकर्त; Dns Ds विचकर्त. - (L. 24) Ms-s ते-पि (for ते नि-). Dn Da स्फ़रमाणा (for त्वर\*). -(L. 25 ) Das Dn Ds अथ शक्ती:; Ms. व श्रास्त्रक्ती: ( for रथ°). Dn1 निनेदर. Bs स्तरान् (for रवान्). -(L. 26) Bs. 4 Dn D1 सुसुचुर् (for अन्बयुर्). Ms-5 मुमुचुक्ते नरश्रेष्ठाः (for the prior half). — (L. 27) B3 Dn D4 M4, 5 महोल्का (for महेन्द्रा ). - (L. 28) Bs तीक्ष्णाआ: : Dan सवेगै: (for अप्राप्ता:). Ma-5 चिच्छेद सुरथासुतः. — ( L. 29 ) Da Ds समाध्याय ( for समादाय). Ms-s ततः इरं समाधाय (for the prior half). Das ..... दारुणं; Das Ds सर्वकायावदारणं. — ( L. 30 ) Ms-s झुद्धो ( for बेतो ). Dan सदर्थ ( for - रुक्म ). - Bi om, line 31. - (L. 31) Ms-s तस्यांसदेशे न्यपतद् (for the prior half ). Dni Da वक्रा-तिगो . Ms-s बाणीय दृढवेथिन: (Ms 'धन्वन: : Ms 'बेदिन:). — ( L. 32 ).Ba संक्रवा ( for ततो ). Ms-s राजा ( for राजन्). Dn De वृदं इतः; Ms. इ समाहितः; Ma समा

हतः ( for वृदाहतः ). — ( L. 33 ) Ms-s क्इमलं च समा-विश्रत . — ( L. 35 ) Dn Ds अपोवाह्य असंग्र: 1 Ms. s अपावहदसंभ्रांत: - ( L. 36 ) Dn D4 श्रेतो ( for ततो ). Das Ds स (for पट्ट). Ms-६ समाधाय अरान् (for समादाय श्रेतो ). Dn D: वाजिनो हेमभूषितान: Ms श्रेतो हेमविभूपणान . — (L. 37) Bs चैव (for पण्णां). Bs Ms-s महाराज (for 'बाहुर्). Bs ध्वजसीमाम् (for "शीपाणि ). — ( L. 38 ) Dn Ds ( before corr. ) श्रेपान् (for तेषां). Ba तेषां त पण्णां निर्मिश्व (for the prior half. ). Dai Ms. 4 परंतप: . — ( L. 39 ) Dn बैनान् (for चैतान्). Ms-5 बी( M+ भी)रश्चान्यान्समाचास्य (for the prior half). - (L. 40) Da Ds तत्र (for तद)-Ms-s तव सैन्यस मारिष (for the posterior half). --(L. 42) Ms-s महारथ: (for 'बल:). — (L. 43) Dn D. च (for त ). Ms- इतः सर्वेण सैन्येन . Dn शल्यरभं (for शेत°). — ( L. 44 ) B. ततस्तं समनुप्रासं ; Ms. 5 मृत्योवै( Ms "वे )शमनुप्राप्तं. Bs. s अचोदयत्; Da Ds उपा-गमत्; Ms-s व्यमोचयत्. - (L. 45) Ms-s रोमहर्पणं — Ms. s om. line 46. — (L. 47) Ms-s सालके. — (L. 48) Ds केवले; Ms केवले. — (L. 49) Dn Di चेदिसैन्येषु . Bs Dni हि (for ह). Bi युध्यस्य निनदत्तु च; Ms-s चेदिमतस्यक् (Mi कु)ह्मश्रेषु . - Colophon . Adhy. no.: Das 5; Dns 45; Ds 47; M3-5 46.

After line 51, Ms-s ins.:

प्रस्युचाते च गाङ्गेये तथा श्वेतरथं प्रति ।

| भीष्मः शांतनवः किं वा तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः।  |        |
|----------------------------------------------|--------|
| संजय उवाच ।                                  |        |
| राजन्शतसहस्राणि ततः क्षत्रियपुंगवाः ।        |        |
| श्वेतं सेनापतिं शूरं पुरस्कृत्य महारयाः।     | [ 55 ] |
| राज्ञो बलं दर्शयन्तस्तव पुत्रस्य भारत ।      |        |
| शिखण्डिनं पुरस्कृत्य त्रातुमैच्छन्महारथाः।   |        |
| अभ्यवर्तन्त भीष्मस्य रथं द्वेमपरिष्कृतम् ।   |        |
| जिघांसन्तं युधां श्रेष्ठं तदासी तुमुङं महत्। |        |
| तत्तेञ्हं संप्रवस्यामि महावैशसमच्युत ।       | [60]   |
| तावकानां परेषां च यथा युद्धमवर्ततः।          |        |
| तत्राकरोद्रयोपस्थान्ज्युन्यान्शांतनवो बहुन्। |        |
| माक्रन्तदुत्तमाङ्गानि शरैरार्छप्रयोत्तमान् । |        |
| समाबृणोच्छरैरर्कमर्कतुच्यप्रतापवान् ।        |        |
| चुदन्समन्तात्समरे रविरुधन्यया तमः ।          | [65]   |
| वेनाजौ प्रेषिता राजम्बाराः शतसहस्रशः।        |        |
| क्षत्रियान्तकराः संख्ये महावेगा महाब्लाः ।   |        |
| विरांसि पातयामाधुर्वीराणां शतशो रणे।         |        |
| गजान्कण्टकसंनाहान्वज्रेणेव शिखोचयान् ।       |        |

रथा रथेषु संसक्ता न्यदशन्त विशां पते। [ 70 ] एके रथं पर्यवहंस्तुरगाः सतुरंगमम् । युवानं निहतं धीरं छम्बमानं सकार्मुकम्। उदीर्णाश्च ह्या राजन्वहन्तस्तत्र तत्र ह । बद्धसङ्गनिषङ्गश्च विष्वस्तशिरसो हताः। शतशः पतिता भूमौ वीरशय्यास शेरते। [ 75 ] परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनक्ष्यिताः । उत्थाय च प्रधावन्तो हं द्रयुद्धमवामुवन्। पीडिताः पुनरन्योन्यं छुठन्तो रणसूर्धनि । सचापान्सनिषङ्गांश्च जातरूपपरिष्कृतान् । विसन्धहतवीराश्च शतशः परिपीडिताः। [ 80 ]: तेन तेनाम्यधावन्त विस्रजन्तश्च भारत। मत्तो गजः पर्यवर्तद्वयांश्च हतसादिनः । सरथा रथिनश्रापि विस्तृत्वः समन्ततः। स्यन्दनादपतत्कश्चिश्चिहतोऽन्येन सायकैः। हतसारियरप्युचैः पपात काष्ट्रबद्धधः । [85] युष्यमानस्य संप्रामे च्यूवे रजासि चोत्यिते । धतुःक्षितविज्ञानं तत्रासीत्रतियुध्यंतः।

— (L. 52) Ms-s पांडवा( Ms °व) श्रीव ( for पाण्डवेयाश्च). Das Ms. s किम्कुर्वेत . — Ms-s om. line 53 . — (L. 54) Ms-s क्षत्रियाणां महाहवे (for the posterior half). — ( L. 55 ) Das खेत-( for खेतं ). Dn Ds शूरा:. M8-5 महारथं. - ( L. 56 ) B3. 4 Da Ds मदेशंतस् ( for दर्श"). Ma-s वर्धयंती वर्छ राम् ( for the prior half ). Ms-s कुंती- (for तब ). — Ms-s om. line 57. Ds transp. lines 57 and 58. - ( L. 58 ) Da Ds 'uf?-रकृतं. — Ms-s om. line 59. — ( L. 59 ) Bs. s Dn De जिवांसंतो . — ( L. 60 ) Dn D: अद्भृतं ( for अच्यु-त). Ms-s यथा (Ms महा-) वैदासमुखतं. — (L. 62) Ms-5 श्राक्शांतनवो नहीं (for the posterior half). — ( L. 63 ) Da Ms-s प्राकृतन्. Da Ds तत्राञ्चतं तूत्त-मांगं. Da Dnı Ds अर्छद् (for आर्छद्). Bs रथो-त्तमै:; Bs रथोत्तमः. Dna Ds शरेरर्छ( Ds °ई ) अथोत्तमः. - (L. 64) Ms-s अपानृणोचू (for समा ), and अर्थ-रिमसमप्रमै: ( for the posterior half ). — ( L. 65 ) Bs नंदन्; Da Dn Ds तुदन् (for नुदन् ). Ms-s सप-लान् (for अमन्ताद). - For lines 66-70, Ms-s subst. :

तेन स युक्ता दववो यमदूता दवाहवे ।
इरान्त स्वत्रियाच्यारान्यत्युकोकाय भारत ।
प्रापतन्त स दश्यन्ते गिरिशृङ्गादिव द्वमाः ।
शिरोमिरथोन्मथितैईतसारथयस्तथा ।
वीरा रथेन संसक्ताः [Ms संयुक्ताः] प्रस्वदृश्यन्त भारत ।

- (L. 68) Bs Dn D4 पातयामास कू (Bs दी)राष्ट्रां (for the prior half), and शिरांसि (for नीराणां). — ( L. 69 ) Da Ds गजान्यकेटसन्नाहान्; Dn1 राज-न्तंककराक्षेत्र ; Dnº Ds राजन्कंटकसम्बद्धा . Dn Ds वीरा विगतमस्तकाः (for the posterior half). 71 ) Bs. 4 Dns D4 M3-5 एको; Da1 एक-. B4-Ms-5 पर्यवहस ; Dns Ds कतंत् (for वहंस्). Bs तुरं-गोन्यांस्तुरंगमः ; Dn Ds तुरंगोन्यस्तुरंगमं ; M8-8 रथशेष-स्तुरंगमं. — (L. 72) Dn Da स्ववकं (for युवानं). Ms-s .च इतं ( for निइतं ). — ( L. 73 ) Dn Ds अवहंश ( Dns अवहतस; Ds आवहतस्) ततस्ततः; Ms. 4 व( Ms. स )इंतो विद्तात्रवान् (for the posterior half). - Bs. 4. Da Ds Ms-s om. lines 74-78. — Dn Ds om. 79-81. — (L. 79) Bs. 4 सुचापान्. Bs. 4 सुनिपंगांब ; Dak Ds सनिषंगाझ . Da Ds जातरूपपरिस्कृतान् . — ( L. 80 ). Bs विध्यतहत्तवीराश्च; Bs विध्वस्तहत ; Ms-६ वित्रस्ता हत .. B4 शरपीडिताः; Das परपीडिताः. M3-5 सशस्याः शर-विक्ताः ( for the posterior half ). — ( L. 81 ) Ms-5. तेन तेने( Ma °नै )व धावंतः समदृश्वंत भारत . — ( L. 82 ); Dn Ms- वर्षपतत् (for वर्तत् ). Dn Ds इतसारथिनो Ms-s इतसादिः शरादितः (for the posterior; half). — M3-5 om. lines 83-93. — (L. 83) Dar Dnı विमर्दतः ( for विसुद्गन्तः ). — ( L. 84 ) Bs. 4 Da. Ds द्विरदः संदनस्तेन पपातै (Das Ds पुमाने )केषुणा इतः --- Bs. 4 Da Ds om. lines 85-91. - (L.,

नात्रस्पर्धेन योधानां व्यज्ञास परिपन्थिनम् । युष्यमानं शरै राजन्सिक्षिनी ध्वजिनी स्वात्। अन्योन्यं वीरसंशब्दो नाश्रूयत भटेः कृतः। [ 90 ] शब्दायमाने संप्रामे पटहे कर्णदारिणि। युज्यमानस्य संप्रामे कुर्वतः पौरुपं स्वकम्। नाश्रीधीनामगोत्रोक्तिं कीर्तनं च परस्परम्। मीब्मचापच्युतैर्बाणैरार्तानां युध्यतां सुधे। परस्परेषां वीराणां मनांसि समकम्पयन्। [95] तसिन्नत्याकुछे युद्धे दारुणे छोमहर्षणे। पिता पुत्रं च समरे नाभिजानाति कश्चन । चके मझे युगे छिन्ने एको धुर्यो हयो हतः। माक्षिसः सन्दनाद्वीरः ससारथिरजिह्मगैः। [100] एवं च समरे सर्वे वीराश्च विरयीकृताः। तेन तेन स्म दृश्यन्ते धावमानाः समन्ततः। गजो इतः शिरश्छिनं समें भिन्नं हयो हतः। जहतः कोऽपि नैवासीद्वीष्मे निव्नति शात्रवान्।

श्रेतः कुरूणामकरोत्स्वयं तसिन्महाहवे। राजपुत्राज्ञयोदारानवधीच्छतसंबद्धः। [105] चिच्छेद रथिनां वाणैः शिरांसि अस्तर्थम। साङ्गदा बाहवश्चैव धन्ंषि च समन्ततः। रथेषां रथचकाणि त्णीराणि युगानि च। छन्नाणि च महार्हाणि पताकाश्च विशां पते। हयीवास रथीवास नरीवासेव भारत। [110] वारणाः शतशश्चेव हताः श्वेतेन भारत । वयं श्वेतमयाज्ञीता विहास रथसत्तमम्। अवशिष्टासथा पश्चाद्विशुं पश्चाम एष्णवः। . शरपातमपऋग्य कुरवः कुरुनन्दन । भीष्मं शांतनवं युद्धे स्थिताः पश्याम सर्वेशः। [ 115] अदीनो दीनसमये भीष्मोऽसाकं महाहवे। एकसस्यो नरव्याघो गिरिर्मेरुरिवाचलः। भाददान इव प्राणान्सविता शिशिरात्यये। गमिलिमिरिवादित्यस्यौ शरमरीविमानु ।

.85) Dni Da मुनि काष्ठवत् (for काष्ठवद्वयः). ---:( L. 88 ) Dn D4 परिपंथिनां . — ( L. 92 ) B3.4 Da Ds युच्छतः पौरुपं तथा (for the posterior half). - Bs. 4 Da Ds om. line 93. - (L. 94) Bs. 4 Da Ds Ms-5 भीष्मचापच्युतेनार्ता ( Ms-5. "तौं ) युध्यमाना ( Ms-s °नो ) महाहवे . — ( L. 95 ) Ms. s पतन्परेपां . — ( L. 96 ) Da Ds राजकुले ; Dn निराकुले ; Ds नरा-कुछे; Ms-s काल्युते (for अलाकुछे). Da Dn Di. s Ms-s तुम्ले (for बार्ज). Ms. s रोमहर्षणे. - (L. '97 ) Ba पुत्रक्ष; M3-s सा पुत्रं (for पुत्रं च ). Dn Da पिता खमौरसं पुत्रं (for the prior half ). Ma-s भारत ·(for कक्षन). — (L. 98) Bs. 4 Dn D4 Ms-5 चक्रे भन्न युगं छिन्नं ( Dn Di चैव ). Bs. 4 Da Ds पक्छयों. Dn Ds रवो (for इवो). — (L. 99) Ms- अक्षिप्त-संदनो (M4 °नाद्) बीर: . — (L. 100) Das विधुरे च रणे घोरे; Das Ds विधरे च रवे मझे; Dn Ds विधुरे मिन्नचके च: Ms-ड विवीराक्ष रथा राजन् (for the prior half). Dn Da रथे च विक्रुशे (Dns 'शी-; D: शिथिली-) कृते (for the posterior half). — (L. 101 ) Dn Da बाबसानाः प्रस्तुरं (for the post half). — (L. 102) Bs हव: Daz Ds ब्रात: (for the first ःइतः). Bs Dai छिन्नो. Dn Di यो इतः शिरसा छिन्नो ; Ds गजी गतशिरछिन्नं . Ms-5 वर्म (for मर्न) . Bs भिन्नो . Dn Da मर्मिमिनिंहती हतः ; Ds मर्म भिन्नं हते रणे. - (L. 103) Be इति वाणैविसंत्रेष:; Bs Da Ds इति वाणेर् ( Dai राजानझ ) विस्टेस्तु; Ms-s इति वाणाः प्रसद्याः स (for the prior half). Ms-s भीष्मेण हाति

शात्रवान . - (L. 104) Ms. s श्रेतं. Bs. a क्र्तं; Da Ds क्रुद्धे (for स्वयं ). Ms. s तथैव क्षयमाहवे (for the posterior half). — (L. 105) Bs. 4 Ds Dn Ds. 5 तथोदारान् (for रथोदा ). Bs अवधीच्छतं हो रणे ; Ms-इ अवधीत्स सङ्ख्याः . — ( L. 106 ) Dn Di ज्ञतसंघग्रः ( for भरतर्पभ ). — (L. 107) Dns बाइनैश्च (for बाइवश्च). Ms. s चापि (for चैव ). Ms-s सहस्रशः (for समन्ततः ). — (L. 108) Dn Dt रथिनो (for रथेवां). Dn: जुना-राणि (for तूणीराणि). Dns रथानि च; Ms-s च चाम-रान (for युगानि च). - (L. 109) Dn Da श्रुद्धाणि (for छत्राणि). Dnı पताकांश. Ms-s निपातिताः (for विशां पते ). - ( L. 110 ) Ms-5 नरी (for रथी ). Dn Ds चेति (for चैन). Ms-s गजीवाझ निशां पते (for the posterior half). - (L. 111) Bs. 4 Ds Ds चापि (for चैव). Ms-ह सर्व (Ms सप्त) एव रणे वाणैर ( for the prior half ). Ba a Dn Da संयुव ; Ms-s मारिष ( for सारत ). - ( L. 112 ) Dns Ms. s ैइबाइ (for भवाद). Dn D: (अमुत्तमं. - (L. 113) Bs. 4 अवस् (B. स ) हास ; D. अपसतास ; D. व्यस्तास ( for अवशिष्टास्). Ms-s अपद्वद्यस्ततः पृथाद् . Ds वे भूतं (for भृष्णवः ). Dn Ds यत्र पश्याम ते पुरं; Ms-s विषतो न प्रशिष्णुम (for the posterior half). — (L. 114) Bs. 4 अतिकम्य ( for अप° ). — ( L. 115 ) Ms-s सर्वतो दश्य: सितं ( for the posterior half ). — ( L. 116 ) Ms-उ स दीनो द्दीनसंमोदो भीष्मोस्मामिर्द्वतो रणे. — (L. 117) Dnı तथा ( for तस्यो ). Da Ds नरव्याम. Ma इवाचलं-— ( L. 118 ) M3- आददानी द्विषद्माणाव्यरराञ्चाविषोपमें

| स मुमोच महेष्वासः शरसंघाननेकशः।               | [ 120 ] |
|-----------------------------------------------|---------|
| निव्नसमित्रान्समरे वज्रपाणिरिवासुरान्।        |         |
| ते वध्यमाना भीष्मेण प्रवहुत्तं महाबलम्।       |         |
| स्वयुथादिव ते यूथान्सुकं भूमिपु दारुणम्।      |         |
| बसेकसुपलम्येको हृष्टः पुष्टः परंतप ।          |         |
| दुर्योधनप्रिये युक्तः पाण्डवान्परिशोचयन् ।    | [ 125   |
| जीवितं दुस्यजं त्यक्त्वा मयं च सुमहाहवे।      |         |
| पातवामास सैन्यानि पाण्डवानां निशां पते।       |         |
| प्रहरन्तमनीकानि पिता देवव्रतस्तव।             |         |
| रष्ट्रा सेनापति भीष्मस्त्वरितः श्रेतमभ्ययात्। |         |
| स भीष्मं शरजालेन महता समवाकिरत् ।             | [ 130 ] |
| श्रेतं चापि तथा मीष्मः शरीवैः समवाकिरत्।      |         |
| तौ वृषाविव नर्दन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ।       |         |
| च्याघ्राविव सुसंरब्धावन्योन्यमभिजव्रतः।       |         |
| असीरसाणि संवार्य ततस्ती पुरुपर्वभी।           |         |
| भीष्मः श्रेतम् युयुधे परस्परवधैषिणौ ।         | [ 135 ] |
|                                               |         |

एकाह्या निर्देहेन्द्रीष्मः पाण्डवानामनीकिनीम्। शरैः परमसंऋदो यदि श्वेतो न पालयेत्। पितामइं ततो रष्ट्रा श्वेतेन विमुखीकृतम्। प्रहर्षं पाण्डवा जग्मः पुत्रस्ते विमनाभवत्। ततो दुर्योधनः कुद्धः पार्थिवैः परिवारितः। [ 140 ] ससैन्यः पाण्डवानीकसभ्यद्भवतः संयुगे। दुर्मुखः कृतवर्मा च कृपः शल्यो विशां पते। भीष्मं जुगुपुरासाद्य तव पुत्रेण चोदिताः। दृष्ट्रा तु पार्थिवैः सर्वेर्दुर्योधनपुरोगमैः। पाण्डवानामनीकानि वध्यमानानि संयुगे। [ 145 ]: श्वेतो गाङ्गेयमुत्स्ज्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्। नाशयामास वेगेन वायुर्वृक्षानिवौजसा। द्रावियस्वा चम्रं राजन्वैराटिः कोधमूर्छितः। मापतत्सइसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः। तौ तत्रोपगतौ राजन्शरदीसौ महाबछौ। [ 150 ]: अयुष्येतां महात्मानौ यथोमौ बूत्रवासवौ।

- (L. 119) Bs Da शरमरीविवान ; Dn Ds हेममरी चिमान: Ds शरमहाहवे. — (L. 120) Bs अशेपत:; Ma-5 सहस्रश: (for अनेकश:). — (L. 121) Ma-5 न्यझन्सपत्नान्समरे. Dn Di चक्रपाणिर्. — (L. 122) Ms-इ इन्यमाना (for वध्य ). Bs. a Dn1 (before corr.) महाहवे; Dn Da "इवं (for "वलम् ). Ms- । प्रजग्म: श्रेतमा-हवे. — (L. 123) Dn Ds आ (Ds अ) मुवा". Ms-s यथा स्थाति मर्च (for the prior half). Bs. s मु( Bs य )को सुमिपदारुणः ; Dn D: मुक्ता निमिपदारुणाः ; M8-5 निर्मेश (M4 'था) इद बारणः (M4 'णाः). - (L. 124) Da Ds तमेवम्. Ms-s सवलक्ष (for उपलक्ष्य ). Da Ds हृद्युष्टः; Ms हृद्यं हृद्यः; Ma हर्ष हरं; Ms हरहर: (for हर: प्रष्ट:). - (L. 125) Da Ds दुर्वोभनप्रियेत्युक्तः; D1 'प्रियो युक्तः; Ms. s 'प्रिय सक्तः; Ms 'प्रिये सक्तं. Da Dn Ds. 5 बहु श्लोच (Dn Ds "म )यन् (for परि"). Ms-s पांडवैर्बहुशो बृत: (for the posterior half). — (L. 126) Dai दुस्सनं: Dni Da दुःस्थितं (for दुस्त्यजं). Da Ds स महाहवे. -( L. 127 ) Ms-s नाश्यामास ( for पातया ). Ms. s पांड-बानि. - Da Ds om. line 128. - (L. 128) M4. ड प्रदर्शतम् (for प्रहरन्तम् ). Ms-6 कौरवाणां पितामहः (for the posterior half). — (L. 129) Ms-s aci (for भीष्यस् ). Da Ds त्वरितः स समभ्ययातः Dn Da वेगितः सन्समस्य ; Ms-s मीष्मस्त्वरितमस्य . - Bs Ds om. line 131. — (L. 131) Ms- इरैस्तीक्ष्णैरवाकिरत् ( for the posterior half). — (L. 132) Ms-5 HEITIST (for 'द्विपी). - (L. 133) Bs 'धावत: (for 'जझत:). - (L. 134) Ms-s शकी: शक्ताणि संवार्थ त्वकीरकाणि चापि

मो: . — (L. 135) Ms-s युध्येतां परस्परचयैपिणौ . — (L. 136) Ms-s एकेनाझा दहेन्द्रीच्मः (Ms क्यं) (for the prior half). Ms.s अनीकिनी: . — (L. 137) After the prior half, Dn1 ins.:

पार्थिनै: परिवारित: ( = post, half of line 140 )। ससैन्य: पाण्डवानीकं ( = prior half of line 141 ).

— Dn Di transp. यदि and श्रेतो . — ( L. 138 ) Bi पितामहस्. Ms-s तथा ( for ततो ). - ( L. 139 ) Ms. 4 विमुखा" (for विमना"). Dn Da ह्यभूत (for अ) अवत् ). Ms पुत्रास्ते विमुखाभवन् . — ( L. 140 ) Ms. 5 परिवारितं . — ( L. 141 ) Ms-s अभिदुद्वाव ( for अभ्यद्भवत ). — Dn: D4 om. (hapl.) lines 142-145. — (L. 142) M3-5. विविश्वति: (for विश्वां पते ). - (L. 145) Ms-s भज्यमानानि: (for वध्य ). — (L. 146) Ms-5 उद्दिश्य (for उत्सुक्य). - ( L. 147 ) Da Ds वायुर्वृक्षंम् ; Dn Ds वृक्षान्वायुर् (by transp.). Ms-s वायुर्वर्यमिवागतं. — (L. 148) Dn Da चैव: Ms-s तुस्यं (for राजन). - (L. 149). Dns Ds स ( Ds स-) महान् ( for सहसा ). Da Ds अप-तत्सहसा भूमी; M8-5 अभ्यधावत्युनः संखे (M4 'घे). Ms-5 महारथ: ( for व्यवस्थित: ). — ( L. 150 ) Dn D+ तत्रापि गती; Ms-5 तत्र रूपितौ (for तत्रोपगतौ ). Da Ds श्चारदंष्ट्री (for °दीप्ती). Ms-5 छत्रदंष्ट्री नखायुषी (for the post. half). - After line 150, Ms-s ins.:

> परस्परमञ्जूध्येतां समेत्य पृथिवीपते । जातरूपगृद्दं चित्रं मृगपक्षिभिरावृतम् । देवदानवसंधैश्च पृजितं समद्दिषिभिः ।

सन्योन्यं तु महाराज परस्परवर्धेषिणौ। निगृह्य कार्सुकं श्वेतो भीष्मं विव्याध सप्तभिः। पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी। त्तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव द्विपस्। [ 155 ] श्वेतः शांतनवं मूयः शरैः संनतपर्वभिः। विच्याध पद्मविंशस्या तद्दुत्तिमवामवत्। तं प्रत्यविध्यद्वशिभाष्मः शांतनवस्तद्यः। स विद्वस्तेन वलवाज्ञाकम्पत यथाचलः। वैराटिः समरे ऋदो मृशमायम्य कार्मुकम् । [160] भाजधान ततो भीष्मं श्वेतः क्षत्रियनन्दनः। संप्रहस्य ततः श्वेतः सुक्किणी परिसंलिहन् । धनुश्चिच्छेद मीप्मस्य नवमिर्दशधा शरैः। संधाय विशिखं चैव शरं छोमप्रवाहिनम्। उन्ममाय ततस्तालं ध्वजशीर्षं महात्मनः। [165] केतुं निपतितं दृष्ट्वा भीष्मस्य तनयास्तव। इतं भीष्मसमन्यन्त श्वेतस्य वशमागतम्। पाण्डवाश्चापि संह्रष्टा दध्सुः शङ्कान्सुदा युताः। भीष्मस्य पतितं केतुं द्युा तार्लं महात्मनः। ततो दुर्योधनः कोषात्स्वमनीकमचोदयत्। [170] यत्नाद्गीध्मं परीप्सध्वं रक्षमाणाः समन्ततः।

. मा नः प्रपश्यमानानां श्वेतान्मृत्युमवाप्स्यति । भीष्मः शांतनवः श्रूरस्तया सत्यं व्रवीमि वः। राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा त्वरमाणा महारयाः। बलेन चतुरङ्गेण गाङ्गेयमन्वपालयन्। [ 175] बाह्मीकः कृतवर्मां च शकः शस्यश्च भारत। जलसंघो विकर्णश्च चित्रसेनो विविंशतिः। रवरमाणास्त्वराकाले परिवार्य समन्ततः। शस्त्रवृष्टिं सुतुमुकां श्वेतस्योपर्यपातयन् । तान्कुद्धो निशितैर्वाणैस्त्वरमाणो महारथः। [ 180 ] जवारयदमेयात्मा दर्शयन्पाणिलाघवम् । स निवार्यं तु तान्सर्वान्केसरी कुजरानिव। महता शरवर्षेण भीष्मस्य धनुराच्छिनत्। ततोऽन्यद्वनुरादाय भीष्मः शांतनवो युधि। श्वेतं विष्याध राजेन्द्र कद्भपत्रैः शितैः शरैः। [ 185 ] ततः सेनापतिः कुद्धो मीष्मं बहुमिरायसैः। विच्याध समरे राजन्सर्वेलोकस्य पृश्यतः। ततः प्रस्यथितो राजा भीष्मं दृष्ट्वा निवारित्तम्। प्रवीरं सर्वलोकस्य खेतेन युधि वै तदा। निष्ठानकश्च सुमहांस्तव सैन्यस्य चामवत्। [ 190 ] तं वीरं वारितं दृष्टा श्वेतेन शरविक्षतम्।

- Ms-s om. lines 151-152. - (L. 151) Dn Da यथा वा (for यथोमी). Bs यथा च बल्लिवासवी. -- (L. 153 ) Ms-s विक्रुप्य (for निगृक्ष ). — ( L. 154 ) Ms-s स पराक्रमसंपन्नः पराक्रम्य परं तदा . — (L. 155) Dna Da पारवामास (for वारवा°). Ms-5 तरसाभिवयौ मौर्घ्य (for the prior half ). Dan Dnn Ds मत्तोत्तमम् ( for मत्ती मत्तम्). — After line 155, the sequence of lines in Dn Da is as follows: 160, 161, 158, 159, 156, 157, 162, 163. — ( L. 156 ) Ms-s सीम्मं चित्रै: (for भूय: शरै:). — (L. 157) Ms-s आविध्यत् (for विच्याथ ). — (L. 158) Dn Da Ms. s तथा (for तदा). — ( L. 159 ) Ms-s हमपुंतीर्महेष्वासः कृतहस्तो महान्छः. — (L. 160) Ms-s बैराटिः समरे राजन्यरैः संनतपर्वभिः - -(L. 161) Ms-5 क्षत्रियमदैनः. — (L. 162) Dn Da Ms-ड प्रहस्य च रणे श्वेतः (Ms-ड मीध्मं ) (for the prior half). Ms-s स्किणी संविद्वित् - - Dni Ds om. lines 163-169. — (L. 163) M3-5 दशसिर् (for नविभर्). — (L. 164) Ms-5 संधाय च पुनर्शित्रं अञ्चं वै रोमशातनं. — ( L. 165 ) Ms-5 पुनस् ( for ततस् ), and महावलः ( for <sup>\*</sup>त्मनः ). — Bs. & Da. Ds om. ( hapl. ) lines 166-169. — (L. 170) Ms-s क्रुद्ध: (for क्रोधात्). Dm अनोदयत् (for अचोद ). — (L. 171) Ms-5 बतो (for बत्नाद्). — (L. 172) Bs यत्ता;

Ba Da Ds मा तातः पश्चमानानां; Dn Da तानूचे पश्यमानास्ताञ् ; Ms-s मा(Ma मो)हितः प्रेक्षमाणानां (for the
prior half). Ba अवाप्सासि; Ms-s अवाप्नुयात् (for
अवाप्स्यति). Dni श्रेतोस्तमथ वाप्स्यति; Dns श्रेतोस्त
समवा°; Da श्रेतोस्तं मन्यवा". — (L. 173) Dn Da ते
(for a:). Ms-s तत्र गन्छतः माचिरं (for the posta
half). — (L. 175) Dn Da अनुपाख्यन् (for अन्व").
Ms-s चतुरंगेण सैन्येन सर्वे मीष्ममपाख्यन्. — After line
177, Ms-s ins.:

## राज्ञः प्रियहितार्थं वै संक्रुद्धाः शस्त्रपाणयः ।

— Ms-s om. line 178. — (L. 179) Dn Ds द्ववदुलां; Ms. 4 स्विपुलां (for स्तुमुलां). Bs श्रेतस्योपिर
पातथन्; Ms-s 'स्योरस्यपाल (Ms 'त)यत. — (L. 180)
Dn तान्कुदान्; Ms क्रुदोम्न (for तान्कुदो). Bs Dn
Ds महावलः (for 'रथः). — (L. 181) Ms-s सक्तिमालगनः
(for पाणिलावनम्). — (L. 182) Dn Ds Ms-s सं(for स). Ms-s ततः (for त तान्). — (L. 183)
Ms-s भोष्ममेन समर्पेय (for the posterior half). —
(L. 185) Bs. 4 Dn Ds Ms-s शिलाशितः; Das श्रतः
श्रदेः. — (L. 188) Ms-s transp. भोष्मं and दृशः
— (L. 189) Bs दे सदा; Ms. 5 मारिष (for दे तदा).
— (L. 190) Dn निस्नानकस; Ms. 5 निष्ठानं चः
Ms-s तन सैन्ये व्यवायत (for the post. half). —

| इतं श्रेतेन मन्यन्ते श्रेतस्य वशमागतम्।          |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| ततः क्रोधवशं प्राप्तः पिता देववतस्तव।            |         |
| ध्वज्ञमुन्मथितं दृष्ट्वा तां च सेनां निवारिताम्। |         |
| श्रेतं प्रति महाराज व्यस्जस्सायकान्बहुन्।        | [ 195 ] |
| तानावार्य रणे खेतो भीष्मस्य रथिनां वरः।          |         |
| धनुश्चिष्छेद महोन पुनरेव पितुस्तव।               |         |
| उत्सुज्य कार्मुकं राजनगाङ्गेयः कोधमूर्क्वितः।    |         |
| मन्यत्कार्मुकमादाय विपुलं वलवत्तरम्।             |         |
| तत्र संघाय विपुलान्मल्लान्सस शिलाशितान्।         | [ 200 ] |
| चतुर्मिश्र जघानाश्राम्श्रेतस्य पृतनापतेः।        |         |
| ध्वजं द्वाम्यां तु चिच्छेद सप्तमेन च सारयेः।     |         |
| शिरक्षिक्छेद भक्षेन संकुद्धो छघुविकमः।           |         |
| इताबस्तात्स रयादवश्चत्य महाबलः।                  |         |
| अमर्षवद्यमापद्यो व्याकुलः समपद्यतः।              | [ 205 ] |
| विरथं रयिनां श्रेष्ठं श्रेतं दृष्ट्वा पितामहः।   |         |
| ताडयामास निशितैः शरसंघैः समन्ततः।                |         |
| स ताट्यमानः समरे भीष्मचापच्युतैः शरैः।           |         |
| स्तरथे धनुकरस्ज्य शक्ति जप्राह काञ्चनीस्।        |         |
|                                                  |         |

[ 210 ] ततः शक्ति रणे श्वेतो जब्राहोयां महाभयाम्। कालदण्डोपमां घोरां मृत्योरिव स्वसां श्वसन्। अववीच तदा श्रेतो भीष्मं शांतनवं रणे। तिष्ठेदानीं सुसंरब्धः पदय मां पुरुषो भव । एवमक्त्वा महेष्वासो भीष्मं युधि पराऋमी। ततः शक्तिममेयात्मा चिक्षेप भुजगोपमाम्। [215] पाण्डवार्थे पराकान्तस्तवानर्थं चिकीर्षेति । हाहाकारो सहानासीरपुत्राणां ते विशां पते। दञ्जा शक्ति महाघोरां सृत्योद्ग्वसमप्रभाम्। श्वेतस्य करनिर्मुकां निर्मुकोरगसंनिभाम्। · [ 220 ] अपतत्सहसा राजन्महोल्केव नमस्तळात्। ज्वलन्तीमन्त्ररिक्षे तां ज्वालाभिरिव संवृताम्। मसंभान्तस्तदा राजन्पिता देववतस्तव। अप्रभिनेविभर्भोष्मः शक्ति चिच्छेद पत्रिभिः। उरक्रप्टहेमविकृतां निकृतां निशितैः शरैः। उच्चुक्रुग्रुस्ततः सर्वे तावका भरतर्षभ । [ 325 ] शक्तिं विनिहतां हुन वैराटिः क्रोधमूर्छितः। काळोपहतचेतास्त कर्तव्यं नाम्यजानत ।

(L. 191) Dn Ds स्वरितं (for तं वीरं). Ds तां च सेनां निवारितां (for the post. half). — (L. 192) Da Ds स्वल्पं ते; Dn Da मन्यंत. Ba Ms-s इतं स्वेन-( Ba भीष्म-; Ma चैन )ममन्यंत ( for the prior half ). Ds अतेन (for अंतस्य). — (L. 193) Ms प्राप्य (for ин: ). — Da Ds om. (hapl.) lines 194-197. - Bs transp. lines 195-196 and lines 205-208. — ( L. 195 ) Ms. 4 महावादुर ( for "राज ). — ( L. 196 ) Ms-s तानिवार्य सरै: खेतो . — ( L. 198 ) Ms-s तदुत्सुज्य धन् राजन् . — ( L. 199 ) Ms-5 भारमं वेगवत्तरं (for the post. half). — (L. 200) Ms-5 संदर्भ विपुलानसप्त मञ्जांश्वापि शिलाशितान . — ( L. 201 ) Dn D4 चतुर्भिश्चतुरश्चाश्वाञ् : M3-३ तैश्चतुर्भिर्जधाना°. — ( L. 202 ) Dn D: = (for a). Ms. s a (for a). - (L. 203 ) Ms-s transp. महेन and संक्रदो. - ( L. 204 ) Ba. 4 Dn D4 महारथ: : Dan महाक्छ: ( for महावछ: ). - Bs transp. lines 205-208 and lines 195-196. - Bs om. lines 205-208. - After line 205, M3-5 ins, :

> तमज्ञवीतत्तो भीष्मः श्वेतं च भरतर्पम । अन्यं न जानाति भवान्धनुर्न्थस्य प्रयुध्य मा ।

— (L. 206) Das श्रेष्ठ:. Ms-s om. नेतं and read कृत्वा (for हुड्डा). — (L. 207) Ms-s पूर्यामास रमसं (for the prior half). — (L. 208) Ms-s इन्यमान: (for ताड्य). — (L. 210) Ms-s transp. शक्ति and

भेतो . Dn D4 बोरां (for भेतो ) . Dn1 D4 महायोमां ;

M3-5 गृहीत्वोमां (for जमाहोमां ) . — (L. 211 ) Da1

मृत्युर् (for मृत्योर् ) . Bs मुतं- (for स्वतां ) . Dn D4

मृत्योभ ग्रमनक्षमां ; M3-5 स्वतां (Ms "ता ) मृत्योरिवौकतां .

— (L. 213 ) M8-5 रणे यत्तः पश्यामि (for मुतंरक्थः पश्य मां ) . Dn1 (before corr. as above ) .n2

पुरुपोत्तम (for "पो भव ) . — (L. 214 ) M3-5 महाबाहुर् (for महेज्वासो ) , and दुरासदं (for पराक्रमी ) . —

(L. 215 ) Da2 Ds मुजगोपमं . — (L. 216 ) B4 तवा
नर्थाक्षिकीर्पितः ; Da D5 तवार्थे कि चिकीर्पवः ; M8-5 तवान्यें

चिकीर्पितां . — (L. 218 ) M3-5 मृत्युदंडिनिमां तदा .

— After line 218, M3-5 ins.:

## श्वेतस्य करमध्यस्यां स्कन्दस्येवायसीं गदाम् ।

— (L. 219) Ms-s सा श्वतमुज(Ms कर) निर्मुक्ता निर्मुक्तारगसंनिमा — (L. 220) Ms आपतत् . Ms-s भीष्मं (for राजन्), and क्तलं (for क्तलात्). — (L. 221) Das अंतरिक्षं . Ms-s तेजसा (for संद्याम्). — (L. 222) Dns सुसंभ्रांतस् . Ms-s पिता शांतनवस्तदा (Ms क्). — (L. 223) Ms-s अष्टाभिर् (for अष्ट ). Da Dn D4.s नवभा; Ms-s अष्टमा (for नविमर्). Ms क्षिप (for विच्छेद). — (L. 224) Das Dns क्षिक्ता; Ms-s उत्तरहमनिक्कता (for the prior half). Dns Ds Ms-s विक्कतां. — After line 224, Ms-s ins.:

अञ्चेत पतिता भूमौ महोक्केव दिवश्रयुता ।

| क्रोधसंमूर्जितो राजन्वैराटिः प्रहसन्निव ।<br>गदां जब्राह संहृष्टो भीष्मस्य निधनं प्रति । |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| क्रोधेन रक्तनयनी दण्डपाणिरिवान्तकः।                                                      | [ 230 ] |
| भीवां समभिदुद्राव जलौघ इव पर्वतस् ।                                                      |         |
| त्रस्य वेगमसंवार्यं मत्वा भीष्मः प्रतापवान् ।                                            |         |
| भ्रहारविश्रमोक्षार्थं सहसा घरणीं गतः ।                                                   |         |
| श्वेतः क्रोधसमाविष्टो आमयित्वा तु तां गदास्।                                             |         |
| रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देवो धनेश्वरः।                                                  | [ 235 ] |
| तया भीष्मनिपातिन्या स रथा भस्रासात्कृतः।                                                 |         |
| सध्वजः सह स्तेन साधः सयुगबन्धुरः।                                                        |         |
| विरथं रथिनां श्रेष्ठं मीप्मं रष्ट्रा रथोत्तमाः।                                          |         |
| अभ्यधावन्त सहिताः शल्यप्रसृतयो रथाः।                                                     |         |
| ततोऽन्यं रथमास्थाय धनुर्विस्फार्वं दुर्मनाः।                                             | [ 240 ] |
| शनकैरम्ययाच्छ्रेतं गाङ्गेयः प्रदुसन्निव ।                                                |         |
| प्तसिद्धन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुर्खां गिरम् ।                                           |         |
| भाकाशादीरितां दिव्यामात्मनी द्वितसंभवाम्।                                                |         |
| भीष्म भीष्म महाबाहो शीघ्रं यत्नं कुरुष्व वै ।                                            |         |
| एष हास जये कालो निर्दिष्टो विश्वयोनिना।                                                  | [ 245 ] |
| एतच्छ्रस्या तु वचनं देववृतेन भाषितम् ।                                                   | •       |
| संप्रहृष्टमना सूरवा वधे तस्य मनो वधे।                                                    |         |
| विरथं रधिनां श्रेष्ठं श्वेतं दृष्ट्वा पदातिनम् ।                                         |         |
|                                                                                          |         |

| सहितास्त्वभ्यवर्तन्त परीप्सन्तो महारथाः।                 |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| सार्विकर्मीमसेनश्च ष्टष्ट्युम्नश्च पार्वतः।              | [ 250 ] |
| कैकेयो एएकेतुश्र अभिमन्युश्च वीर्यवान्।                  | [ ]     |
| पुतानापत्रतः सर्वान्द्रोणशस्यकृपैः सद्द ।                |         |
| अवारयदमेयात्मा वारिवेगानिवाचलः।                          |         |
| स निरुद्धेषु सर्वेषु पाण्डवेषु महासम्बु ।                |         |
| श्वेतः सङ्गमथाङ्गव्य भीव्यस्य धनुराच्छिनत् ।             | [ 255]  |
| तदपास धनुश्चिनं स्वरमाणः पितामद्दः।                      | [ 200 ] |
| देववृतवचः श्रुखा वधे तस्य मनो दधे।                       |         |
| त्ततः प्रचारमाणस्तु पिता देवव्रतस्तव ।                   |         |
| अन्यत्कार्मुकमादाय त्वरमाणी महारथः।                      |         |
|                                                          | r neo ' |
| क्षणेन सज्यमकरोच्छक्रचापसमप्रमम्।                        | [ 260 ] |
| पिता ते भरतश्रेष्ठ श्वेतं रङ्का महारथैः।                 |         |
| वृतं तं मनुजन्याष्ट्रीर्मीमसेनपुरोगमैः।                  |         |
| अम्यवर्तत <sub>्</sub> गाङ्गेयः श्वेतं सेनापति द्वुतम् । |         |
| बापतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं प्रतापवान् ।                 |         |
| भाजने विशिखैः पष्ट्या सेनान्यं स महारयः।                 | [ 265 ] |
| भभिमन्युं च समरे पिता देववतस्तव।                         |         |
| भाजमे भरतश्रेष्टिसिमः संगतपर्वभिः।                       |         |
| सात्यकिं च शतेनाजौ भरतानां पितामहः।                      |         |
| धप्रयुन्नं च विंशला कैकेगं चापि पञ्चिमः।                 |         |
|                                                          |         |

— ( L. 225 ) Dn: उच्च ( for उच्च ). Ms-३ तदा ( for ततः). — (L. 226) Dai Ms विनिहितां. — (L. 227) Dn D: च (for द्व). Ms-5 कालस्य परिणामाच कर्तब्यं न प्रचेतवन् . — ( L. 230 ) Ms-s क्रोथसंरक्तनयनो . Dn Di इवापर: ( for इवान्तक: ). — ( L. 232 ) Das Ds "संवार्य; Ms-5 "संहार्य. — (L. 233) Dn D4 प्रभाव-वित्रमोक्षार्थ; Ms-5 तत्प्रहारविमोक्षार्थ. — (L. 234) Dn Ds क्रोधवशाविष्टो · · · (L. 235) Ms-5 मधवानशनीमिव (for the post, half). — (L. 236) Da सीम (for मीधा"). Ms-s गदया नीर्घातिन्या (for the prior half ). — ( L. 237 ) Dn Da सामः सहयुगंधरः; Ms-s सामः सर्यकृत्रः (for the post. half). — (L. 238 ) Da Ds इह्य (for हुड़ा ). Ms-5 रथोत्तमं. — (L. 239) Ms-5 अस्यवर्तत संख्द्याः. — (L. 240) Ms. 4 विष्फार्य . — ( L. 241 ) Ms-5 गांगेयो व्यथयन्निव . — ( L. 242 ) Ms-s मधुरां (for विपुत्रां). — (L. 243 ) Dn आकाश्चोदीरितां दिव्याम् . Bs हिततंत्रमां ; Ms-s हर्षवर्धनीं (for हितसंगवाम्). — (L. 244) M3-5 ह (for वै). — (L. 245) Ms. 4 वधे (for जये). Ms-5 निर्दिशे मावितात्मनः - ( L. 246 ) Ms-ड देवदृतस्य मारत ( for the post. half). — (L. 248) Da Ds दूरप (for बृङ्गा). Ms-s रशोत्तमं (for पदातिनम्). - (L.

249 ) Dnı Dı न्यवर्तंत (for [अ] न्यवर्तन्त ). — (L. 250 ) Ms-s सीमसेन: सात्यकिश. — (L. 251 ) Dat Dns Ms केकेया: Ms केक्या. - (L. 252) Ms 'पततान्. Dn D4 दृङ्घा (for सर्वान् ). Ms-इ द्रोणः श्रव्यक्तपान्वितः । — ( L. 253 ) Ms. s अवार्यन . Dn Ds वास ( for वारि'). — (L. 254) Ms-s सं-(for स). — (L. 255 ) Bs उपाक्तब्य: Ms. s अपाविध्य (for अवाक्तब्य). Ms- धनुरच्छिनत् . Bi भीष्मसासाच्छिनत्ताः . - (L. 258 ) Ms-s ततः प्रत्वरमाणाद्य . — ( L. 259 ) Ms-s बुडच्यं स महावरः (for the post, half). — (L. 261) Dn मरतश्रेष्ठः. Bs महारथः: Dn Da Ms-5 र्थः — ( L. 262 ) Ms-s तेर् (for तं). Dn Ds तैनेरन्याप्रेर् (for . सनुब"). — (L. 263) Dn Da कृतं (for बुत्स्). — (L. 264) Dn D4 Ms-s सीब्मं भीमसेनः (for भीब्मो नीमसेनं). — Ds reads line 265, after line 267. — (L. 265) Da Dn Dis च (for स). Ms-s श्रेतार्थ तं सहा( Ms "नो )त्थं ( for the post, half ). -- ( L. 266 ) Ms-5 अभिमन्युद्ध . Ms-5 पित्र तं यत्रवतं (Ms यज्ञस्तिनं) (for the post, half). — After line 266, Dn Da ins,:

वारियत्वा शरैधोरैरेन्यानिष महारथान् । — (L. 267) Das Dni Ds Ms मरतभेष्ठः — (L.

## महाभारते

| तांश्च सर्वान्महेप्वासान्यिता देववतस्तव ।<br>वारियत्वा शरेवींरैः श्वेतमेवाभिदुदुवे ।<br>ततः शरं सृत्युसमं भारसाधनसुत्तमम् ।<br>विकृष्य बखवान्भीष्मः समाधत्त दुरासदम् ।<br>ब्रह्मास्रेण सुसंयुक्तं तं शरं खोमवाद्विनम् ।                        | [270]   | तावकानां परेषां च नर्दतां च मुहुर्मुहुः। पार्था विमनसो भूत्वा न्यविशन्त महारथाः। चिन्तयन्तो वधं घोरं द्वैरथेन परंतपाः। Colophon. धतराष्ट्र उवाच।                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्माक्षण सुस्युक्त त शर कामवाहिनस् ।<br>दहकुरेंनगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः ।<br>स तस्य कवचं भिश्वा हृदयं चामितौजसः ।<br>जगाम धरणीं याणो महाशनिरिव ज्वलन् ।<br>सस्यं गच्छन्यथादित्यः प्रभामादाय सत्वरः ।<br>एवं जीवितमादाय श्वेतदेहालगाम ह । | [ 275 ] | श्वेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परैः ।<br>किमकुर्वन्महेष्वासाः पाञ्चालाः पाण्डवैः सह ।<br>सेनापतिं समाकण्ये श्वेतं युधि निपातितम् ।<br>तद्ये यततां चापि परेषां प्रपलायिनाम् ।<br>मनः प्रीणाति मे वाक्यं जयं संजय श्रुण्वतः ।           |
| तं भीष्मेण नरब्याघ्रं तथा विनिहतं युधि ।<br>प्रपतन्तमपश्याम गिरेः म्ब्झमिव च्युतम् ।<br>स्रह्मोचन्पाण्डवासत्र क्षत्रियाक्ष महारथाः ।<br>प्रह्मप्रश्च सुतास्तुभ्यं कुरवद्यापि सर्वदाः ।<br>ततो दुःशासनो राजन्थेतं दृष्टा निपातितम् ।            | [230]   | प्रस्युपायं चिन्तयन्तः सज्जनाः प्रसवन्ति मे ।<br>स हि वीरोऽजुरक्तश्च वृद्धः कुरुपतिस्तदा ।<br>कृतं वैरं सदा तेन पितुः पुत्रेण धीमता ।<br>तस्योद्वेगभयाचापि संश्रितः पाण्डवान्पुरा ।<br>सर्वं बर्खं परिस्राज्य दुर्गं संश्रिस्य तिष्ठति । |
| वादित्रनिमदैधोरैर्नुत्यति स्म समन्ततः ।<br>तस्मिन्हते महेष्वासे भीष्मेणाहवशोभिना ।<br>प्रावेपन्त महेष्वासाः शिखण्डिप्रमुखा रथाः ।<br>ततो धनंजयो राजन्वार्ष्णेयश्चापि सर्वशः ।<br>स्वहारं शनैश्चक्रनिंहते वाहिनीपतौ ।                           | [ 285 ] | पाण्डवानां प्रतापेन दुर्गं देशं निवेश्य च । सपत्नान्सवतं बाधशार्यवृत्तिमनुष्टितः । आश्चर्यं वै सदा तेषां पुरा राज्ञां सुदुर्मतिः । ततो सुधिष्टिरे भक्तः कथं संजय सुदितः । प्रक्षिप्तः संमतः श्चुद्रः पुत्रो मे पुरुषाधमः ।               |
| ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत।                                                                                                                                                                                                           | [ 290 ] | न युद्धं रोचयेद्वीवमो न चाचार्यः कथंचन।                                                                                                                                                                                                  |

268 ) Ms-5 सात्यकिश्च शतेनैव ( Ms "नाजी ) भरतानाममचपः ( M4 °पं ). — ( L. 269 ) M8-5 धृष्टपुरनश विश्वला कैके-( Ms केक )याः पंच पंचित्रः . — ( L. 270 ) Ms-s तु ( for च ). —(L. 271) Ms-s तूर्ण ( for कोरी: ). Ms. s 'बुडुबु: . — (273) Da Ds विश्विष्य (for कृष्य). Ms- बा-सुजद् (for ब्लवान् ). Dn Ds सुमधत्तः Ms-5 तरसा तं. - ( L. 274 ) Ms-5 ब्राह्मणाखेण संयुक्तं शरं वै लोमवायिनं • - (L. 275) Bs ऋषयोथ समानुषाः; Bs पिश्चाचोरगदा-नवाः. — ( L. 276 ) Ms-s transp. कृत्यं and हृद्यं. Dn Di उन्छदग्न्यामितीजसः. — (L. 278) Ms-5 प्राप्य ( for गच्छन् ), and गच्छति ( for सत्वरः ). — ( L. \_ 279 ) Ms-5 श्रेतस्यपुर् (for 'देहाजू). Dn Ds स: (for ह). — (L. 280) Ds भीब्मेण च; Ms-s भीब्मेण तं ( by transp. ). Da नरच्याघ . Ma-5 तथा निइतचेतसं ( for the post. half ). — ( L. 281 ) Ms. 5 निरिशंत. — ( L. 282 ) Dn: अमोधाः; D: अधोपाः; Ms अञोचः. Ms-s transp. पांडवा: and क्षत्रिया: , and read सर्वे (for तत्र). Dn Di ये (for च). — (L. 283) Ms-5 हर्पयंतः (for प्रह्माक्ष). Dn Ds जु (for च), and सर्वे (for तुम्यं). M3-5: कीरवाश् (for कुरवश्). -- ( L. 285 ) Ms-s पुनः पुनः ( for समन्ततः ). -- ( L. 286 ) Dn असिन् (for तसिन्). Ms-5 भीष्मेणामित्र-

करिना. - (L. 287) Da Ds प्रापतंत (for प्रावेपन्त). Ms-5 जुपा: ( for रुपा: ). — Ms-5 om. lines 288-339. — (L. 290) Dn Ds उसवेपां (for तब तेपां). - ( L. 291 ) Dn Da नर्दतां मर्प ( Dnı दें )तां खनः ( for the post, half ). — ( L. 292 ) Bi न्यवतंत ; Da Ds न्यवसंत . — ( L. 293 ) Dn Dt कौरवाणां ( for द्वैरथेन ) . - Colophon. - Adhy. no.: Das 6, Dns 46, Ds 48. (L, 294) Bs इरी: (for परे:). — (L. 295) Dns D4 पंचाला: . — (L. 298) Da Ds प्रीणासि (for प्रीणाति). — (L. 299) Bs. 4 Dn1 (before corr, as above ) ns Ds Cal ed. प्रत्यवायं . Da Ds Cal ed. चितयतः; Dn1 (before corr.) 'यंतं; Dn2 D4 'यतां. Dm (before corr. as above) प्रस्तुवंति. Вз на-बान्प्रसवंति मे ; Dns Ds छजां नः प्राप्तु (Ds प्रसु )वंति मे ; Cal. ed. ङब्जां प्राप्तीति मे न हि॰ — (L. 300) Dn2 कुलपति . . — ( L. 301 ) Bs. 4 कृतवैरः . 302) Dn Ds तस्योद्देगाद् (for "द्वेग-). Dai संचितः; Das Ds संक्षिता. Das पांडवा:. — (L. 303) Dn Ds सर्वस्वं परिसंत्यज्य (for the prior half), and दुन्तुं (for दुर्ग ). - ( L. 304 ) Da Ds दुर्ग देव्यं ; Dn Ds दुर्गदेशं. Dn Ds प्रविदय (for निवेदय ). -(L. 305) Dn Ds सपत्नशतसंवाधे सत्वेवं (Dns स नैव;

[ 295 ]

[300]

[ 305 ]

| न कृपो न च गान्धारी नाहं संजय रोचये ।<br>न वासुदेवो वार्णोयो धर्मराजश्च पाण्डवः ।<br>न भीमो नार्श्वनश्चेव न यमौ पुरुषर्षभौ ।<br>वार्यभाणो मया नित्यं गान्धार्या विदुरेण च ।<br>जामदझ्येन रामेण व्यासेन च महात्मना ।<br>हुयोंधनो युध्यमामो नित्यमेव हि संजय । | [ 310 ] | श्रेतं तु निहतं रष्ट्रा विराटस चमूपतिम्। कृतवर्मणा च सहितं रष्ट्रा शक्यमवस्थितम्।  5  After 6. 46. 55, Dr ins. (== repetition, with v.                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्णस्य मतमास्थाय सौबलस्य च पापकृत् ।<br>द्वःशासनस्य च तथा पाण्डवानन्वसूयत ।<br>तस्याद्वं व्यसनं घोरं मन्ये प्राप्तं तु संजय ।<br>श्वेतस्य च विनाशेन मीष्मस्य विजयेन च ।                                                                                     |         | 1., of 6. 19. 43° to 6. 20. 10°):  बाब्दश्च सुमहांस्तत्र दिवस्पृग्भरतोत्तम। पुर्व ते पुरुषन्याघाः पाण्डवा युद्धदुर्मदाः। न्यवस्थिताः प्रतिब्यूद्धा तव पुत्रस्य वाद्विनीम्। न्रसन्तीव द्वि चेतांसि योधानां भरतर्षम। |
| संकुद्धः कृष्णसिहतः पार्थः किमकरोद्यधि । अर्जुनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति । स हि शूरश्र कौन्तेयः क्षिप्रकारी च पाण्डवः । मन्ये शरैः शरीराणि प्रमथिष्यति विद्विषाम् । ऐन्द्रिरिन्द्रानुजसमो महेन्द्रसदशो बले ।                                        | [ 320 ] | द्यांत्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम् । [5]<br>धतराष्ट्र उदाच ।<br>सूर्योदये संजय के तु पूर्व<br>युयुस्तवो दृष्टरूपास्त्रयासन् ।                                                                                     |
| अमोधकोधसंकल्पं दृष्ट्वा वः किमभूत्मनः ।<br>तथैव वेदविच्छूरो ज्वल्नाकंसमद्युतिः ।<br>ऐन्द्राखविदमेयात्मा प्रपतन्समितिंजवः ।<br>वञ्जसंस्पर्शस्त्राणामञ्चाणां न्यासकारिता ।<br>स खद्वाक्षेपद्वसस्तु घोषं चक्रे मद्दारथः ।                                       | [ 325 ] | र्कि मामका भीष्मनेत्राः समीयुः<br>किं पाण्डवा भीमनेत्रासदानीम् ।<br>केषां जघन्यौ सोमस्यौं सुवायुः [10]<br>केषां सेनां श्वापदा ब्याहरेयुः ।<br>केषां यूनां सुखवर्णाः प्रसन्नाः                                      |
| स संजय महाप्राज्ञो द्वुपदस्यात्मजो बली।<br>ध्रष्टश्चमः किमकरोच्छ्वेते युधि निपातिते।<br>पुरा चैवापराधेन वधेन च चमूपतेः।<br>मन्ये मनः प्रजज्वाल पाण्डवानां महात्मनाम्।<br>तेषां क्रोधं विन्तयंस्तु सदःसु च निशासु च।                                          | [ 830 ] | सर्व होतब्रुहि तस्वं यथावत् ।<br>संजय उवाच ।<br>उमे सेने तुस्यमेवीपपन्ने<br>उमे सेने हर्षरूपे तथैव । [15]                                                                                                          |
| न शान्तिमधिगच्छामि सर्वमाचक्ष्व संजय ।<br>संजय उवाच ।<br>गतपूर्वाह्मसूथिष्ठे तस्मिन्नद्दनि दारुणे ।<br>तावकानां परेषां च पुनर्युं समवर्तत ।                                                                                                                  | [ 335 ] | उमे चित्रे वनराजीप्रकाशे<br>उमे सेने नागरयासपूर्णे ।<br>उमे सेने मीमरूपे गरेन्द्र<br>तया चोमे भारत दुर्विषद्ये ।<br>तथा चोमे सगँजयाय तुष्टे [20]                                                                   |

Di त्वय्वेव ) समवस्थितः . — (L. 308) Bi प्रक्विष्टः (for प्रिक्षः) . Bs स गतः ; Dn Di संयतः (for संगतः) . Bi Dn Di पाताले (for पुत्रों में ) . Bs पुत्रपोधमः . — (L. 309) Bi लघुत्वं (for चुत्रों में ) . Bs पुत्रपोधमः . — (L. 309) Bi लघुत्वं (for च युद्धं) . — (L. 310) Dnı (by corr.) Di गांधारो . Dnı रोचसे . — (L. 313) Daı वीर्थमाणो च या नित्यं (sio) . — (L. 315) Dn Di युद्धमाना (for युद्धमाना ) . — (L. 317) Da Ds वितयत् (for स्थत ) . — (L. 319) Dns रणे (for च च ) . — (L. 322) Dn Di महावलः (for च पाण्डवः) . — (L. 323) Bi सात्य्यवान् ; Bs Da Ds Ms-s शात्रवान् (for विदियाम्) . — (L. 324) Bs. i इंद्रानुजसमं ; Dn Di इंद्रारमजसमः . Bs. 4

Dn Di उपेंद्रसह शो रण (Bs. 4 \*शं वले). — (L. 325)
Da Dn Di असोध (Da असी चु)कोधसंकरपो. Da Ds
सम: (for मनः). — (L. 327) Da Ds इंद्राल .
Dn प्राप तद (for प्रपतन्). Di प्रायात्समितिसंखय.
— (L. 328) Bs. 4 Das Ds स बज़स्पर्शेरूपाणाम्. Dn
Di न्यायकारिता. — (L. 329) Bs Dn Di श्रम्बञ्ज्याहोपहस्तं चु (Bs \*स्तर्स्तु). Bs घोरं; Dn Di श्रर्यञ्ज्याहोप— (L. 332) Dn Di सम (for पुरा), and सर्वमेतन्न
शिंब्यति (for the post. half). — (L. 334) Ds
Ds चिंतयतां. — (L. 336) Dni Di गतपूर्वाहम्मये.
Bs. 4 Da Dn Ds om, lines 337-339.

# महाभारते

| तथा चोभे सत्पुरुषोपजुटे ।<br>पश्चान्मुखाः कौरवा घार्तराष्ट्रा- |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| स्तथा पाण्डवाः प्राङ्ममुखा योत्स्यमानाः।                       |        |
| दैशेन्द्रसेनेव च कौरवाणां                                      |        |
| सुरेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्।                                  | [ 25 ] |
| ववी वायुः प्रष्ठतः पाण्डवानां                                  |        |
| तथा वायुः सन्मुखस्तावकानाम्।                                   |        |
| गजेन्द्राणां सदगन्धा * * *                                     |        |
| न्न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः।                                  |        |
| दुर्योधनो दन्तिवरं पद्मवर्णं                                   | [30]   |
| सुवर्णकक्षं जातबळं प्रभिन्नम् ।                                |        |
| समास्थितो मध्यगतः कुरूणां                                      |        |

संस्त्यमानो रथिभिर्मागधैश्च ।
चन्द्रप्रमं श्वेतमस्यातपत्रं
तथा सौवर्णा सम्भ्राजते चोत्तमाङ्गे । [35],
तं सर्वतः शकुनिः पार्वतीयः
सार्थं गान्धारेः पाति गान्धारराजः ।
मीष्मोध्यतः सर्वसैन्यस्य दृद्धः
श्वेतच्छत्रः श्वेतकचः सशङ्कः ।
श्वेतोष्णीयः पाण्डुरेण ध्वजेन
श्वेतो रथः शैळसमप्रकाशः ।
तद्वस्सैन्यं धार्तराष्ट्रस्य सर्वे
वाद्विकानां चातिरयो महातमा ।
महेष्वासा महामागाः स्थिता युद्धाय दंशिताः ।

#### APPENDIX II

This Appendix is primarily a list of Sanskrit citations from the Bhīşmaparvan embedded in the abridged paraphrase of that parvan in the Old-Javanese as edited by Dr. J. Gonda in the Bibliotheca Javanica, No. 7 (1936). The page and line reference in column 1 of the Appendix refers to the above edition. The Sanskrit citations are introduced by the Old-Javanese author at variable intervals, and are also immediately translated, fairly closely, into the Old-Javanese. But, in between these citations, and as their connecting links, are found bits of prose narrations in Old-Javanese, which can be used as evidence, if not for the form, at least for the substance of the epic story as current in Java towards the end of the first millennium of the Christian era. For the Bhagavadgita portion of the Bhismaparvan (our chapters 23-40), Dr. J. Gonda has published (1935) a complete translation into English of the Old-Javanese paraphrase of the BhagavadgItā including its renderings of the Sanskrit citations. This has enabled us to ascertain not only what parts of the BhagavadgItā are actually quoted, but also what additional parts are presupposed and what parts entirely omitted in the Javanese version of the poem (vide the Tabular Statement on pp. 728-729). For the rest of the Bhīşmaparvan a somewhat similar help is available in the same Dutch scholar's Aanteekeningen bij het Oud-Javaansche Bhişmaparwa (Bibliotheca Javanica 7a, 1937), the first chapter of which furnishes a critical comparison of the Old-Javanese text with the texts given by the Calcutta, Bombay and Madras editions of the parvan (our chapters 41 to end ), while its concluding chapter gives the results of a similar comparison for the cosmographical episode in the Old-Javanese Bhismaparvan (our chapters 5-13), as a result of which Dr. Gonda endorses the findings of Dr. Luise Hilgenberg in her Doctorate thesis entitled Die Kosmographische Apisode im Mahābhārata und Padmapurāņa (Stuttgart, 1934), against which I have expressed my

dissent in a paper contributed to A Volume of Eastern and Indian Studies presented to Professor F. W. Thomas (1939), pp. 19 ff.

In the present Appendix the Sanskrit citations culled from the Old-Javanese Bhişmaparvan are compared with the corresponding portions in the three current editions of the Epic, viz. the Calcutta edition of 1834-1839 ( Editio Princeps ), the Bombay edition as brought out by Ganapat Krishnaji in 1863 (the Vulgate), and the Madras edition of P. P. S. Sastri (1931-1936: Bhismaparyan 1934). as well as with the Critical Edition. In the case of the text of the Bhagavadgita portion, however, its Kashmir Recension (as represented by the edition of Pandit Lakshman Raina, Shrinagar (1933), has been set forth in an additional column of comparison, the general results of which will be found dealt with in the Introduction. Complete identity between the passages compared is shown by the sign of equality ( = ); general agreement with minor modifications is shown by the sign plus-or-minus (±); while greater divergences are indicated by the tilde (~) which is used to denote difference amounting virtually to a free paraphrase. The Sanskrit citations are reproduced with their orthographical peculiarities (as regards बन, र-छ, and the sibilants ), while important variant readings given by Dr. Gonda are inserted as footnotes,

The results of these comparisons are somewhat important for determining not only the particular recension of the Bhīṣmaparvan (and the Bhagavadgītā) which was familiar to the Old-Javanese author, but also, possibly, for determining the particular stage in the evolution of the Mahābhārata itself there presupposed. Remarks on this topic, which turns upon the introduction of a passage from the Śāntiparvan at the end of the Javanese version of the Bhīṣmaparvan, will be found in the Introduction.

Appendix II ] #हाभारते
OLD-JAVANESE BHAGAVADGĪTĀ: TABULAR STATEMENT

| Parts Cited                                                                                        | Parts Paraphrased                                                                                                                                                   | Parts Omitted                                                                                                                                                                | Parts Added                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                            | ,                                          |
| 28ed_29ab, 31ed_32ab, 46                                                                           | 12, 14, 15 <sup>cd</sup> -21, 28 <sup>ab</sup> , 29 <sup>cd</sup> -30, 32 <sup>cd</sup> , 36 <sup>abc</sup> , 42 <sup>cd</sup> , 45 <sup>ab</sup> , 47 <sup>c</sup> | 1-11, 13, 15 <sup>ab</sup> , 22-27, 31 <sup>ab</sup> , 33-35, 36 <sup>d</sup> -42 <sup>ab</sup> , 43-44, 45 <sup>cd</sup> , 47 <sup>ab</sup> , 47 <sup>d</sup>               |                                            |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                            |                                            |
| 3, 11, 13, 16, 18–19, 23, 31, 37, 47, 48 <sup>ed</sup> , 53, 55–56, 59, 62, 63 <sup>bed</sup> , 69 | 2, 7 <sup>a3c</sup> , 14, 33–35, 38–39 <sup>ab</sup> ,<br>41°, 39 <sup>cd</sup> , 48 <sup>ab</sup> , 52 <sup>cd</sup> , 54,<br>61°, 63°, 64                         | 1, 4-6, 7 <sup>d</sup> -10, 12, 15, 17, 20-22, 24-30, 32, 36, 40, 41 <sup>box</sup> , 42-46, 49-52 <sup>ab</sup> , 57-58, 60, 61 <sup>box</sup> , 65-68, 70-72               | सर्वदेहिनाम् । तस्मादमित्र-                |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                            |                                            |
| 11, 12 <sup>d</sup> , 13, 35 <sup>ab</sup>                                                         | 2, 12ade, 19d                                                                                                                                                       | 1, 3-10, 14-19°, 19°°-34, 35°°-43                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 4 .                                                                                                                                                                          |                                            |
| 5, 7-9, 14 <sup>ab</sup> , 18, 22, 28, 33 <sup>cd</sup> , 34 <sup>ab</sup>                         | 13, 33 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                | 1-4, 6, 10-12, 14 <sup>cd</sup> -17,<br>19-21, 23-27, 29-32,<br>34 <sup>cd</sup> -42                                                                                         |                                            |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                            |                                            |
| 2, 6ed, 7d, 8a, 8ed, 9ab, 10ed                                                                     | 1, 6 <sup>ab</sup> , 8 <sup>b</sup> , 9 <sup>cd</sup> , 10 <sup>ab</sup>                                                                                            | 3-5, 7abc, 11-29                                                                                                                                                             |                                            |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                            |                                            |
| 5, 10, 13, 194, 32, 30                                                                             | 6, 19 <sup>bes</sup> , 35 <sup>cd</sup> _36 <sup>ab</sup>                                                                                                           | 1-4, 7-9, 11-12, 14-18, 20-29, 31, 33-35 <sup>ab</sup> , 36 <sup>cd</sup> -47                                                                                                |                                            |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                            | · ·                                        |
| 4, 6 <sup>ed</sup> -7 <sup>ab</sup> , 7 <sup>d</sup> , 8-9, 10°, 11°, 16, 19°, 29                  | 5, 7°, 12°, 17°, 17°, 18°                                                                                                                                           | 1-3, 6 <sup>ab</sup> , 10 <sup>ab</sup> , 10 <sup>d</sup> , 11 <sup>bcd</sup> , 12 <sup>cd</sup> -15, 17°, 18 <sup>ab</sup> , 19 <sup>ab</sup> , 19 <sup>d</sup> , 20-28, 30 | (2) After 7.4, adds:: यथा ज्ञानं रूभिन्यति |
|                                                                                                    | Adhy.                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                            |                                            |
| 5, 7, 12, 13 <sup>ab</sup>                                                                         | 14 <sup>b</sup>                                                                                                                                                     | 1-4, 6, 8-11, 13 <sup>cd</sup> , 14 <sup>acd</sup> , 15-28                                                                                                                   |                                            |

[728]

| Parts Cited                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parts Paraphrased                                                                 | Parts Omitted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parts Added                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1, 16, 17 <sup>cd</sup> , 19 <sup>cd</sup> , 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adhy.                                                                             | 9<br>2-15, 17 <sup>ab</sup> , 18, 19 <sup>ab</sup> , 20-26,<br>28 <sup>cd</sup> -34                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| 21 <sup>b</sup> , 21 <sup>d</sup> , 22 <sup>b</sup> , 23 <sup>ab</sup> , 23 <sup>d</sup> , 25 <sup>a</sup> , 26, 27 <sup>a</sup> , 27 <sup>cd</sup> , 28 <sup>a</sup> , 28 <sup>d</sup> , 29 <sup>b</sup> , 29 <sup>d</sup> , 30 <sup>a</sup> , 30 <sup>cd</sup> , 31 <sup>b</sup> , 33 <sup>a</sup> , 35 <sup>cd</sup> , 37, 40 <sup>ab</sup> , 42 <sup>ab</sup> | Adhy.                                                                             | 10  1-20, 21 <sup>a</sup> , 21 <sup>c</sup> , 22 <sup>a</sup> , 22 <sup>ad</sup> , 22 <sup>ad</sup> , 23 <sup>c</sup> , 24, 25 <sup>bed</sup> , 27 <sup>b</sup> , 28 <sup>be</sup> , 29 <sup>a</sup> , 29 <sup>c</sup> , 30 <sup>b</sup> , 31 <sup>a</sup> , 31 <sup>cd</sup> , 32, 33 <sup>bed</sup> -35 <sup>ab</sup> , 36, 38-39, 40 <sup>cd</sup> -41 | (3) After 10-37, adds:<br>ओपपीनां यवश्वाद्वं (cf. 101*).                                                              |
| 5, 8, 10, 28–29, 31 <sup>ab</sup> , 32 <sup>ab</sup> , 39 <sup>ad</sup> –40 <sup>ab</sup> , 53, 55                                                                                                                                                                                                                                                                | Adhy.  16cd, 3cd, 6abc, 7, 9, 11abc, 14-15, 26, 27cd, 31cd, 33, 34cd, 35, 46, 49d | 11  1a, 2-3ab, 4, 6d, 11d, 12-13, 16-25, 27ab, 30, 32ad, 34ab, 36-39ab, 40ad-45, 47-49abc, 50-52, 54                                                                                                                                                                                                                                                      | (4) After 11-29°, adds<br>(for 29 <sup>5</sup> ° !): श्वान्ति च नाशं<br>च यमासिमृताः। तथैव ससाङ्ग-<br>मायन्ति लोकाः ॥ |
| 8 <sub>erp</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adhy.                                                                             | 12<br>1-7, 8 <sup>at</sup> -9 <sup>ab</sup> , 10-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                     |
| 31 <sup>a</sup> , 32–33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Adhy. 31 <sup>abo</sup> , 34                                                      | 1-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :                                                                                                                     |
| 9, 18, 24-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adhy. 5 <sup>65</sup> , 17, 20                                                    | 14<br>1-4, 5 <sup>cd</sup> -8, 10-16, 19,<br>21-23, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adhy.                                                                             | 15<br>1–20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adhy.                                                                             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adhy.                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |
| 66 . 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 18<br>1–65, 67–72, 74–78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |

Appendix II ]

महाभारते OLD-JAVANESE BHĪŞMAPARVAN : SANSKRIT CITATIONS

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                 | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.       | Madras<br>Ed.      |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                     | भीष्मपर्व                                         | . 1                |                      | 1                   | 1                  |
| 9- 16               | कथं युयुधिरे धीराः कुरुपाण्डवसैनिकाः।             | ± 1ª8              | ± 2ª8                | ± 1 <sup>48</sup>   | ± 1°5              |
| 17                  | पार्थिवाश्च महारमानो नानादेशसमागताः॥              | ± 1 <sup>ed</sup>  | ± 2ed                | ± 1et               | = 1 <sup>ed</sup>  |
| 27                  | यथा युयुधिरे धीराः कुरुपाण्डवसैनिकाः।             | ± 2ªb              | ± 3ªè                | 土 200               | ± 2ª4              |
| 28                  |                                                   | ± 2es              | ± 3 ed               | == 2et              | ± 2°*              |
| 10. 8               |                                                   | = 8ªb              | + 2ª8                | = 8ª,               | = 846              |
| 9                   |                                                   | ± 8est             | ∓ 2es                | ± 8°2               | ± 8 <sup>ex</sup>  |
|                     |                                                   | 2                  |                      | 2                   | 2                  |
| 11. 3               | त्रतः पूर्वापरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानृषिः।        | ± 1ªb              | = 36°°               | = 1ªª               | ± 1ª5              |
| 4                   |                                                   | == 1 <sup>ed</sup> | = 36 <sup>ex</sup>   | = 1°4               | = 1 <sup>et</sup>  |
| 15                  |                                                   | ± 6ªb              | ± 41ab               | ± 6ª                | ± 6ª6              |
| 16                  | चक्षुर्ददामि ते दिव्यं युद्धमेतिकशामय॥            | ± 6er              | ± 41°                | ± 6 <sup>cs</sup>   | ± 6°4              |
| 12- 6               | यतो धर्मसतो जयः                                   | = 14 <sup>d</sup>  | = 48                 | = 14 <sup>d</sup>   | $= 14^{4}$         |
|                     |                                                   | 4                  |                      | 3                   | 4                  |
| 13- 8               | किं ते राज्येन दुर्धर्म येन प्राप्तोशिस किल्बिपम् | ± 8 <sup>est</sup> | ± 125°               | ± 57cs.             | ± 8 <sup>es</sup>  |
| 9                   | यशो धर्म च कीर्ति च पालयन्सुस्तमाप्यसि।           | ± 9ª³              | ± 126ª6              | ± 58ªª              | ± 9ab              |
| 14                  | ळभन्तां पाण्डवा राज्यं स्वर्गे गच्छन्तु कौरवाः ॥  | ± 9°d              | ± 126es              | ± 58°4              | ± 9°4              |
| 18                  | कानि लिङ्गानि संग्रामे भवन्ति विजयिष्यताम्।       | ± 15°°             | ± 132ªb              | ± 64ab              | ± 15 <sup>ab</sup> |
| 19                  | तानि सर्वाणि भगवन्त्रोतुमिन्छामि तस्वतः॥          | = 15 <sup>ed</sup> | = 132 <sup>cet</sup> | = 64 <sup>ed</sup>  | = 15 <sup>ed</sup> |
| 14. 9               | युतानि जयमानानां छक्षणानि विद्यां पते             | = 25 <sup>ab</sup> | = 142°°              | $= 74^{ab}$         | = 25 g ab          |
|                     | п                                                 | 7†                 | •                    | 6                   | 6                  |
| 15. 17              | यावज्रुम्यवकाशी हि ध्दयते शशलक्षणः                | ± 1ed              | ± 195°               | ± 2ª8               | ± 1ed              |
| 24                  | प्रागायता महाराज पढेते वर्षपर्वताः                | ± 2et              | ± 197ª6              | = 3 <sup>ed</sup>   | ± 3 <sup>45</sup>  |
| 25                  | अवरोप्य द्युभयतः समुद्रे पूर्वपश्चिमे             | ± 2°               | ± 197 est            | ± 3"                | ± 3 <sup>ed</sup>  |
| 31                  | हिमंबान्हेम <b>क्</b> टश्च                        | = 34               | = 1984               | = 4ª                | = 4ª               |
| 31                  | निषधो वैदूर्यमयः                                  | .—                 | _                    | _                   | _                  |
| 32                  | श्रेतो रजतसप्रमः                                  | ∓ 3ª               | ± 198⁴               | ± 4 <sup>e</sup>    | ± 4 <sup>2</sup>   |
| 32                  | संख्या दक्षिणतो भवेत्                             | _                  | _                    | _                   | _                  |
| 16. 6               | सर्वेधातुपिनद्धश्च शृक्षवास्त्राम पर्वतः          | ± 3°               | = 199ª³              | ± 5ab               | ± 5ª8              |
| 8                   | एते षट्ट पर्वता राजन्सिद्धचारणसेविताः             | ± 4ª8              | ± 199ed              | ± 5 <sup>ed</sup> . | ± 5°1              |
| 11                  | तेषामन्तरविष्करमो नवसहस्रमुच्यते                  | ± 4 <sup>ed</sup>  | ± 200ab              | ± 6ªb               | ± 6ª8              |
| 12                  | तत्र पुण्या जनपदास्तानि सर्वाणि भारत              | ± 5ªb              | ± 200ed              | ± 6 <sup>ed</sup>   | ± 6°2              |
| 16                  | इदं तु भारतं वर्षं ततो हैमवतं परम्।               | = 6ab              | = 201 <sup>ed</sup>  | = 7 <sup>ed</sup>   | = 7½ª              |
| 20                  | हेमखूटात्परं चैव हरिवर्षं प्रविक्ष्य य ॥          | ± 6 <sup>ed</sup>  | ± 202ª               | ± 8ª8               | ± 8                |
| 20                  |                                                   | + For ch. 5-6.     |                      |                     |                    |

<sup>13. 8.</sup> दुर्धर्थ .

<sup>15. 24</sup> प्रागायतः.

<sup>†</sup> For ch. 5-6, see p. 734. 15. 25 अवरोप.

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                             | B. O. R. I.<br>Ed.   | Calcutta<br>Ed.     | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.      |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 23                  | नीळाडुत्तरतो वर्षे श्वेताहक्षिणतः परम्        | .~ 35 <sup>ab</sup>  | ± 232°°             | ± 37ª              | cf. p. 33n3        |
| 26                  | श्रेतादुत्तरतो वर्षं शुक्रवद्क्षिणं तथा       | _                    |                     |                    | _                  |
| 29                  | वर्षमैरावतं नाम                               | = 35°                | = 2964              | ± 37°              | ± 464ª             |
| 29                  | तसाञ्छङ्कवतः परम्                             | ± 35° †              | ± 296 <sup>b</sup>  | ± 37 <sup>d</sup>  | ± 46½              |
| 32                  | दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण च           | = 7 <sup>ab</sup>    | ± 202°4             | = 8 <sup>e‡</sup>  | = 9ab              |
| 17- 6               | परिमण्डलयोमध्ये मेरः कनकपर्वतः                | . ± 8°²              | ± 204°              | ± 10 <sup>ab</sup> | ± 10es             |
| 7                   | आदित्यतरूणभासो विध्म इव पावकः।                | + 9ab                | ± 205°              | · ± 10e1           | ± 11ab             |
| 12                  | योजनानां सहस्राणि षोडशोन्तरतस्रथा ॥           | + 9eg                | ± 205°              | ± 11 <sup>ab</sup> | ± 11 <sup>cd</sup> |
| 13                  | उत्सेधश्चतुरशीतियोजनानां महीत्रले             | ± 10 <sup>ab</sup>   | ± 206°              | ± 11 <sup>cd</sup> | ± 12ed             |
| 17                  | लोकानावृत्य विष्ठवि                           | = 104                | = 206 <sup>d</sup>  | ± 12 <sup>b</sup>  | = 13               |
| 22                  | इछावृतं मध्यमं तु                             | = 36°                | = 233°              | = 38°              | - 4714             |
| 27                  | मेरोस्तु पश्चिमे पार्थे केतुमाङो महीघरः ।     | ± 29ab               | ± 226ab             | ± 31et             | ± 401ª             |
| 28                  | जम्बुसण्डश्च यत्रैव वसुमान्नन्दनोपमः॥         | ± 29°2               | ± 226°              | ± 32ª6             | ± 401 et           |
| 32                  | भायुर्देशसहस्राणि वर्षाणां तत्र भारत ।        | = 30°4               | = 227 <sup>ab</sup> | ± 32°4             | $=41\frac{1}{2}ab$ |
| 33                  | सुवर्णवर्णाश्च नराः स्त्रियश्चाप्यप्सरोपमाः ॥ | ± 30°2               | ± 227 cd            | ± 33°              | ± 41년대             |
| 18- 4               | हेमकूटो हेमवति कैछाशो नाम पर्वतः।             | 士 3946               | ± 236**             | ± 41ªb             | + 20ag             |
| 5                   | यत्र वैश्रवणो राजा गुझकैः सद्द मोदत्ते ॥      | = 39 <sup>e3</sup>   | ± 236ed             | ± 41et             | ± 50°2             |
| 9                   | अभ्यन्तरेण कैछाशं मैनाकं पर्वतं प्रति ।       | 土 4000               | ± 237ªb             | ± 42ªb             | ± 52°.             |
| 12                  | हिरण्यशुक्तः स महान्दिच्यो मणिमयो गिरिः॥      | . ± 40°              | ± 237°              | ± 43ed             | ± 52ed             |
| 18                  | तत्र त्रिपयगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्टिता।     | = 44 <sup>ab</sup>   | ± 242ªè             | = 47ªb             | ± 57°              |
| 19                  | त्रक्षडोकादतिकान्ता सप्तथा प्रतिपद्यते ॥      | · 土 44 <sup>ci</sup> | 土 24204             | ± 47°4             | ± 57 <sup>cd</sup> |
| 24                  | पुता दिव्याः सप्त गङ्गाश्चिपु छोकेषु विश्वताः | = 47°2               | = 245°4             | = 50 <sup>e1</sup> | - 60 <sup>ed</sup> |
| 28                  | रक्षांसि वे हिमवति हेमकूटे तु गुद्धकाः।       | · = 48 <sup>ab</sup> | = 246ªè             | = 51ªb             | = 61 <sup>ab</sup> |
| 29                  | सर्वे नराश्च निषधे मेरी चैव तपोधनाः॥          | ± 48°2               | ± 246°              | ± 51 <sup>cd</sup> | . ± 61ed           |
| 19- 3               | गन्धर्वा ऋषयो नित्यं तत्र ब्रह्मर्पयो नृप     | ± 49°4               | ± 247ed             | ± 52° .            | ± 62°              |
| 4                   | दैत्यानां दानवानां च श्रेतः पर्वंत उच्यते     | ± 49°                | ± 247ªè             | ± 52ªb             | ~ 63 <sup>ex</sup> |
| 7                   | शृक्षवांस्तु महाराज पिष्णां प्रतिसंचरः        | <b>= 49°</b>         | ± 248ª              | ± 52°              | = 63 <sup>ab</sup> |
|                     |                                               | 8                    |                     | 7                  | 1. 7 ·             |
| 15                  | दक्षिणेन तु नीकस्य मेरोः पार्श्वे तथोत्तरे    | <u> </u>             | = 254 <sup>ab</sup> | == 2 <sup>ab</sup> | = 240              |
| 16                  | तत्र वृक्षा मधुफ्छा नित्यपुष्पफछोपगाः         | = 346                | ± 255ªè             | = 300              | - 3ab              |
| 22                  | ये क्षरन्ति सदा क्षीरं षद्सं इत्युतोपमम्।     | = 5 <sup>ab</sup>    | ± 257ªè             | ± 5ª8              | = 5ª*              |
| 23                  | वकाणि च प्रसूयन्ते फलेव्वाभरणानि च ॥          | = 5°*                | = 257 <sup>es</sup> | = 5 <sup>ct</sup>  | ± 5 <sup>cd</sup>  |
| 27                  | वेवलोकच्युताः सर्वे जायन्ते तत्र मानवाः।      | = 7ab                | = 260°              | == 7 <sup>ab</sup> | - 7ab              |
| 30                  | ग्रुक्तामिजनसंपन्नाः सर्वे सुप्रियदर्शनाः ॥   | ± 7°4                | = 361ªb             | = 7°t              | = 7 <sup>ed</sup>  |
| 32                  | वेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पिबन्त्यमृतसंनिमम्  | = 8 <sup>cd</sup>    | ± 262°              | ± 8 <sup>ex</sup>  | ± .8°2             |
| 20. 4               | भारपंडा नाम शकुनास्तीक्षणतुपंडा महाबङाः।      | = 1146               | ± 265 ex            | · = 13°°           | ± 13ab             |

17. 27 क्लुमाल-,

18. 29 मेरोः.

, † = 9. 10°d, .19. 23 फलस्वामरणानि . .19. 30 सर्वद्यप्रिय° .

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                  | B. O. R. I.<br>Ed.        | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.        | Madras<br>Ed.          |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 5                   | तान्हरन्ति सृतान्सर्वान्दरीपु प्रक्षिपन्ति च ॥     | ± 11ed                    | ± 266a3              | ± 12es               | ± 12 <sup>est</sup>    |
| 10                  | तत्र पूर्वाभिषङ्गस्तु                              | ~ 13ª                     | ± 267°               | ± 14°                | ± 14½°                 |
| 10                  | कालाम्रश्च महाद्भाः                                | = 13*                     | ± 268°               | = 144                | ± 14\frac{1}{2}^d      |
| 11                  | शुभश्र योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः                 | ± 14 <sup>ed</sup>        | ± 269ab              | ± 15°2 .             | ± 15 jes               |
| 17                  | तत्र ते पुरुषाः श्रेतासेजोयुक्ता मनस्विनः।         | ± 15ab                    | ± 269 <sup>ed</sup>  | ± 16ab               | ± 16½aè                |
| 20                  | क्षियः कुमुदवर्णाश्च सुन्दर्यः प्रियदर्शनाः ॥      | = 15 <sup>ed</sup>        | = 270°               | = 16 <sup>ed</sup>   | . = 163 <sup>est</sup> |
| 24                  | चन्द्रप्रमाश्चनद्रवर्णाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः।      | = 1645                    | . ± 270ed            | ·= 17 <sup>ab</sup>  | = 17190                |
| 29                  | चन्द्रशीतलराज्यश्च मृत्तगीतविशारदाः॥               | ± 16es                    | ± 271 ab             | ± 17°                | ± 17 ½est              |
| 21. 1               | दश वर्षसहस्राणि तत्रायुर्भरतर्पम                   | = 17 <sup>ab</sup>        | = 271°               | = 18 <sup>ab</sup> . | - 18½ab                |
| 5                   |                                                    | ± 18ªè                    | ± 272 <sup>ed</sup>  | ± 19ªè               | ± 32½ab                |
| 6                   | सुदर्शनो नाम महाक्षम्बृदृक्षः सनातनः॥              | = 18 <sup>ed</sup>        | = 273 <sup>ab</sup>  | = 19 <sup>es</sup>   | = 32½et                |
| 11                  |                                                    | = 19 <sup>ed</sup>        | = 274 <sup>ab</sup>  | = 20 <sup>ed</sup>   | = 33 jei               |
| 17                  | पतमानफलान्यूर्ध्वं कुर्वन्ति विपुरुं खनम्          | ± 22ªª                    | ± 276 ed             | ± 23ª6               | ± 36½ab                |
| 21                  | तस्य जम्बोः फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप।               | ± 23ªb                    | ± 277°*              | = 2445               | ± 37 1 ab              |
| 22                  | मेरोः प्रदक्षिणं कृत्वा संप्रयात्युत्तरान्कुरूत् ॥ | ± 23ex                    | ± 278 <sup>48</sup>  | ± 24es               | ± 37 년 <sup>ed</sup>   |
| 28                  | यथा माल्यवतः शृक्षे दृश्यते हृष्यवाहृनः।           | ± 26ª8                    | ± 281ª8              | ± 27°                | ± 19½°°                |
| 29                  | नान्ना संबर्तको नाम कालाग्निभैरतर्षभ ॥             | = 26 <sup>ed</sup>        | ± 281 <sup>ed</sup>  | ± 28°°               | ± 19½est               |
| 22. 1               | मद्वारजतसंकाशो जायते तत्र मानवः                    | ± 28ab                    | ·± 283ªb             | ± 29 <sup>ed</sup>   | ± 21es                 |
| 3                   | सर्वे च ब्रह्मचारिणः                               | ± 28 <sup>st</sup> .      | . 生 283*             | ± 30°°               | ± 22 <sup>b</sup>      |
|                     |                                                    | 9                         |                      | 8 .                  | 8                      |
| 10                  | दक्षिणेन तु श्वेतस्य नीछस्यैवोत्तरेण च ।           | ± 2ª5                     | ± 288ªª              | ± 2ªè                | - 2ab                  |
| 11                  | वर्षे रमणकं नाम तत्र जायन्ति मानवाः॥               | ± 2 <sup>ex</sup>         | ± 288est             | ± 2es                | ± 2 <sup>et</sup>      |
| 18                  | दक्षिणे ग्रुङ्गिणश्चैव श्वेतस्यायोत्तरेण च।        | = 5 <sup>ab</sup>         | ± 290°               | ± 5 <sup>ab</sup> .  | ± 5ª8                  |
| 19                  | वर्षे हैरण्वतं नाम यत्र हैरण्वती नदी ॥             | = 5 <sup>est</sup>        | ± 290 <sup>est</sup> | ± 5 <sup>e2</sup> .  | ± 5ex                  |
| 24                  | यक्षसूता महाराज धनिनः प्रियदर्शनाः                 | 土 6=0                     | ± 291ed              | ± 6 est              | ± 6ª8                  |
| 28                  | आयुःप्रमाणं जीवन्तु शतानि दश पद्मकाः               | ± 7ex                     | ± 293°b              | ± 8ab.               | ± 7 <sup>es</sup>      |
| 30                  | उत्तरेण तु शुक्रस्य समुद्रान्ते नराधिप             | ± 10°°                    | ± 295ex              | ± 10 <sup>ed</sup>   | ± 10ªè                 |
| 23. 3               | न तत्र सूर्यसापति न च जीर्यन्ति मानवाः             | ± 11ª6                    | ± 296es              | ± 11°2               | ± 11°                  |
|                     |                                                    | 10                        |                      | .9                   | 9                      |
| 18                  | प्रयोश्व राजन्वैन्यस्य तथेस्वाकोः प्रियं सदा ।     | ± 6ab                     | ± 314ª8              | ± 6ª3                | ± 6ª8                  |
| 19                  | ययातेरम्बरीषस्य मान्धातुर्नहुषस्य च॥               | = 6et                     | ± 314°               | = 6 <sup>es</sup>    | = 6 <sup>e3</sup>      |
| 30                  | वत्ते वर्षं प्रवक्ष्यामि यथाश्चतमरिंदम             | = 3 <sub>e2</sub>         | = 317 <sup>cd</sup>  | ± 10 <sup>ab</sup>   | = 9ab                  |
| 24. 1               | महेन्द्रो मलयः सद्धाः ग्रुक्तिमान्क्षरवानि ।       | ± 10 <sup>ab</sup>        | ± 318 <sup>cd</sup>  | ± 11ª8               | ± 10°28                |
| 2                   | विन्ध्यश्च पारियात्रश्च ससैते कुछपर्वताः॥          | = 10 <sup>est</sup>       | ± 319ª8              | = 11 <sup>cd</sup>   | = 10°1                 |
| 8                   | आर्या म्लेच्छाश्च कौरन्य तैर्मिश्राः पुरुषा विमो   | ± 12°d                    | ± 321a6              | ± 13cd               | ± 12°d                 |
| 11                  | नदीः पिवति बहुना गङ्गां सिन्धुं सरस्रतीस्।         | ± 13ª6                    | ± 321°d              | ± 14ab               | ± 13°°                 |
| 21. 17              | विपुल- 21.21 नदीभूतो. 21.2                         | <sup>1</sup> 3 स प्रया° • | 22. 30 त्रि-         | (तु). 24             | . 11 बहुलः.            |

|             |                                                   | B. O. R. I.        | Calcutta            | D 1                |                    |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Page<br>and | Old-Javanese Text                                 | Ed.                | Ed.                 | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.      |
| Line        |                                                   |                    |                     |                    | 204                |
| 12          | गोदावरीनमैंदां च बाहुदां च महानदीम् ॥             | ± 13ed             | ± 322ª6             | ± 14cd             | ± 13cd             |
| 22          | मन्दाकिनी वैतरणी कोकश्चेव महानदी                  | ± 33ab             | ± 342a6             | ± 34ed             | ± 32°d             |
| 23          | ग्रक्तिमती मलव्दश्र                               | ~ 33°              | ± 342°              | ± 35°              | 土 334              |
| 23          | त्रथैव वृषभङ्गिनी                                 | ± 34°              | 土 3436              | ± 35°              | ± 334              |
| 27          | विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वस्वेच्छामहाफलाः         | ± 35°d             | ± 344ed             | ± 37ª6             | ± 35°2             |
| 28          | त्तथा नद्यस्तु प्रकाशाः                           | ± 36°              | 土, 345%             | ± 37°              | ± 36ª              |
| 25. 6       | इत्येताः सरितो राजन्समाख्याता यथा स्मृताः         | ± 36°d             | ± 345°d             | ±. 38ab            | . ± 36°d           |
| 7           | अत ऊर्ध्व जनपदान्निवोध गदतो मम                    | = 37ab             | ± 346ab             | , ± 38°d           | ± 36⅓              |
| 11          | चेदिमस्याः कुरूशाश्च मोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः       | ± 39ab             | ± 348ª6             | ± 40°d             | ± 38½c4            |
| 12          | पाञ्चालकोशलाञ्चेव                                 | + 40° .            | ± 349°              | ± 41°              | ± 39½°             |
| 13          | कुन्तयः काशिशोयलाः                                | _                  | <del>.</del> .      | · · ÷              | -                  |
| 19          | शका निषादा निषधा                                  | $= 50^a$           | $= 359^a$           | = 51°.             | . –                |
| 19          | गान्धारा दर्शकास्तथा                              | = 52               | . = 3616            | $= 53^d$           | 士 491              |
| 20          | काइमीरा गर्गिसौवीराः                              | = 52*              | · ± 361°            | ± 53°              | 土 49월              |
| 20          | त्रिवर्गाः सर्वसेनयः                              | ± 59°              | ± 368d              | ± 61*              | ± 62½ª             |
| 28          | द्रविद्याः केरलाः प्रोच्या                        | ± 57ª              | ± 366°              | ± 58°.             | –                  |
| 28          | विकम्पा सूषिकास्तया                               | ± 57 <sup>d</sup>  | ~ 3664              | ± .596             |                    |
| 29          | मालवा लवटाश्चेव                                   | ± 61°              | ± 370°              | ± 63°              | ± 56½ª             |
| 29          | कुंछिन्दा चल्कलैः सह                              | ± 60 <sup>st</sup> | ± 369°              | ± 62°              | 士 554              |
| 26. 5       | यवनाश्च सकाम्बोजा दारुणा म्लेच्छजातयः।            | $= 64^{ab}$        | ± 373°              | ± 65ed             | + 59 100           |
| 6           | सक्रहुणाः ककन्याश्च हूनाः पारापतैः सह ॥           | + 64°d             | ± 373cd             | ± 66ª6             | ± 59 ₹ est         |
| 12          | किरातानां च जातयः                                 | $= 67^d$           | = 3764              | ± 69⁵              | = 62½              |
| 14          | उद्देशमात्रेण मया देशाः संकीर्तिताः प्रभी         | = 68°d             | ± 378ª              | ± 70cd             | . ± 64½°2          |
| 21          | तसात्परिग्रहे भूमेर्यंतन्ते कुरुपाण्डवाः।         | = 73 <sup>ab</sup> | = 382°d             | = 75 <sup>ab</sup> | ± 693ª6            |
| 22          | साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनैव तु पार्थिवाः॥         | ± 73°d             | ± 383ªå             | ± 75ed             | ± 693e4            |
|             |                                                   | 11                 |                     | 10 ***             | 10                 |
| 27. 3       | चत्वारि भारते वर्षे युगानि भरतर्षम ।              | = 346              | ≈ 387ª⁵             | = 300              | az 3ªå             |
| 4           | कृतत्रेताद्वापरं च पुष्यं च कुरुवर्धन ॥           | ± 3cd              | · ± 387cd           | $\pm$ $3^{cd}$     | ± 3ed              |
| 8           | चत्वारि च सहस्राणि वर्षाणां क्रुरुसत्तम ।         | = 5 <sup>ab</sup>  | ± 389ª³             | ± 5ª5              | ± 5°4              |
| 9           | मायुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥           | = 5 <sup>cd</sup>  | = 389 <sup>ed</sup> | = · 5ed            | cab                |
| 13          | तथा त्रीणि सहस्राणि नेतायां मनुजाधिप              | = 6 <sup>ab</sup>  | = 390° -            | == 6ª.             |                    |
| 16          | द्वापरे द्विसहस्राणि                              | ± 6°               | ± 390°              | ± 6°               |                    |
| 18          | न प्रमाणस्थितिद्वांस्ति युष्येऽसिन्भरतर्षंम ।     | = 7as              | ± 391°°             | ± ' 7ab            |                    |
| 19          | गर्भस्याश्च च्रियन्तेऽन्ये तथा जाता म्रियन्ति च ॥ | ± 7ed              | ± 391ed             | ± 7ed = 8ab        | ≈ .8ap             |
| 25<br>26    | महाबला महासस्वाः प्रज्ञागुणसमन्विताः।             | ± 8ª8              | ± 392°° ± 393°° ±   | ood                | ± 8 <sup>est</sup> |
| 28- 1       | अजायन्ताकृतिमन्तो मुनयो वै तपोधनाः॥               | ± 8 <sup>ed</sup>  |                     | ± 10 <sup>ed</sup> | ± 10°°             |
|             | मायुप्मन्तो महावीर्या धनुर्धरा धरा युधि ।         | ± 10ªè             | ± 396**             | - · ·              | :                  |
|             |                                                   |                    |                     |                    |                    |

| Page     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                            |                        |                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| and      | Old-Javanese Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B. O. R. I.                                  | Calcutta                                   | Bombay                 | Madras                         |
| Line     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ed.                                          | Ed.                                        | Ed.                    | Ed.                            |
| 2        | जायन्ते क्षत्रियाः श्रूराखेतायां चक्रवर्तिनः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 10 <sup>e4</sup>                           | ± 396°d                                    | ± 11est                | ± 10 <sup>col</sup>            |
| 6        | सर्वे वर्णा महाराज जायन्त्रे द्वापरे यथा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 11ªb                                       | ± 397ª³                                    | ± 12ªè                 | ± 11ab                         |
| 7        | महोत्साहा महावीर्याः परस्परवधैषिणः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 11 <sup>es</sup>                           | ± 397ed                                    | ± 12°d                 | ± 11ed                         |
| 11       | तेजसाल्पेन संयुक्तः क्रोधनः पुरुषो नृप ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± 12ªb                                       | ± 398ª*                                    | ± 13°                  | ± 12ªè                         |
| 12       | छुरुध्वानृतक्रमेव पुष्ये जायति भारत ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ± 12ed                                       | ± 398es                                    | ± 13 <sup>cd</sup>     | ± 12ed                         |
| 17       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 14ep                                       | = 400°b                                    | = 15°6                 | = 14°                          |
| 26       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                            | _                                          | _                      |                                |
| 27       | and a metal and the management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                            | : -                                        |                        | _                              |
| 29- 1    | distant Manual Day 111 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                            | _                                          | . —                    |                                |
| 2        | 41. 22 11. 441 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                            | _                                          | _                      |                                |
| 16       | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ± 6. 14ed                                    | ± 190°                                     | ± 5. 15 ed             | ± 5.34½ca                      |
| 30- 5    | 1 server sedicine sed Partie condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 6. 300                                     | = 178ªb                                    | = 5· 3ab               | ± 5. 23½ab                     |
| 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ± 6. 3 <sup>cd</sup>                         | = 178 <sup>ed</sup>                        | = 5. 3 <sup>ed</sup>   | 土 5· 23½cd                     |
| 13       | Secretary of the second of the | = 6. 446                                     | ± 179ab                                    | ± 5. 4ab               | ± 5. 24½ab                     |
| 14       | Quantity and Miles deliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 6. 4°2                                     | = 179 <sup>ed</sup>                        | = 5· 4 <sup>cd</sup>   | = 5· 241 ed                    |
| 21       | शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = 6. 548                                     | = 180°°                                    | = 5· 5 <sup>ab</sup>   | = "5. 251ab                    |
| 22<br>26 | चत्वारो हि गुणा झप्सु गन्धस्तत्र न विद्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 6. 6ª                                      | ± 181ª6                                    | ± 5. 6ª6               | ± 5. 25½ cd.                   |
| 20<br>29 | तेजसो हि गुणाखयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ± 6. 64                                      | ± 181 <sup>2</sup>                         | ± 5. 6 <sup>d</sup>    | ± 5. 26 1 5                    |
| 31. 4    | शब्दः स्पर्शश्च वै वायौ आकाशे शब्द एव च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ± 6. 6°                                      | ± 182ªb                                    | ± 5. 6°                | ± 5- 261 at                    |
| 14       | वर्तन्ते सर्वभूतानि येषु छोकाः प्रतिष्ठिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 6. 7 <sup>est</sup>                        | ± 183 <sup>ab</sup>                        | ± 5. 7 <sup>cd</sup>   | 土 5· 27½ est.                  |
| 15       | द्विविधानीह भूतानि श्रसानि स्थावराणि च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 5·10 <sup>ab</sup>                         | ± 164ª                                     | ± 4.10°                | ± 5.10ab                       |
| 22       | त्रसानां त्रिविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥<br>उन्निजाः स्थावराः प्रोक्तास्तेऽर्थं पद्मैव जायते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = 5·10 <sup>ed</sup>                         | ± 164ed                                    | = 4· 10 <sup>ext</sup> | ± 5.10°d                       |
| 23       | वृक्षगुरुमळतावस्त्यस्त्वनसारास्तृणजातयः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± 5-17 <sup>ab</sup><br>= 5-17 <sup>cd</sup> | ± 171°                                     | ± 4.14ª8               | ± 5. 16½ab.                    |
| 32- 1    | भूमौ हि जायते सर्व भूमौ सर्व प्रनश्यति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | = 171 <sup>cd</sup>                        | = 4·14 <sup>ed</sup>   | $= 5 \cdot 16\frac{1}{3}^{cd}$ |
| 2        | सूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरेव परायणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± 5. 20°s                                    | ± 174ab                                    | 士 4. 2046              | ± 5. 19½ ab.                   |
|          | द्वार नायका सूर्याचा सूर्याचर प्राथणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13                                           | ± 174ed                                    | ± 4. 20°2              | ± 5.19½°°                      |
| 12       | परिमण्डलतो राजन्समीतुः श्रूयते ग्रहः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | , (nach                                    | 12                     | 12                             |
| 13       | योजनानां सहस्राणि विष्करमो द्वावशास्य तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 40°° ±                                     | ± 482°°                                    | ± 40 <sup>ed</sup>     | ± 41ab.                        |
| 16       | परिणाहेन पद्त्रिंशद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 41ª                                        | ± 482 <sup>ed</sup> = 483 <sup>a</sup>     | ± 41ab                 | ± 41ed                         |
| 18       | षष्टिमाहुः शतान्मस्य बुधाः पौराणिकास्त्रथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 41°4                                       |                                            | = 41°<br>± 42°         | = 42°<br>± 42°                 |
| 19       | चन्द्रमास्तु सहस्राणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 42°                                        | ± 483° <sup>2</sup><br>= 484° <sup>4</sup> |                        | ± 43°° = 43°°                  |
| 23       | त्रयश्चिशत्तु मण्डलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 42 <sup>d</sup>                            | = 484 <sup>4</sup>                         | 404                    |                                |
| 25       | स राहुञ्छादयसेतौ यथाकाळं महत्तवा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 45ab                                       | = 488 <sup>ab</sup>                        | 1000                   | = 43 <sup>d</sup>              |
| 29       | चन्द्रादित्यौ सहाराज संक्षेपण उदाहृतौ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ± 45 <sup>ed</sup>                           | ± 488ed                                    |                        | = 46½ ex                       |
| 33. 1    | वसादाश्वस कौरन्य पुत्रं दुर्योधनं प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | = 47 <sup>cd</sup>                           | = 490 <sup>cd</sup>                        | ± 47ab = 49ab          | ± 47                           |
|          | 3.14.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XI                                           | _ ****                                     | = 49**                 | = 49 <sup>ex</sup>             |



28. 11 नृप:. 29. 1 परो दिष. 32. 25 'लेको ('लेतौ).

32. 29 चन्द्रादिलो उदाइतो.

33. 1 पुत्र (पुत्रं).

|            |                                                   | 1                   |                        |                      |                     |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Page       | Old-Javanese Text                                 | B. O. R. I.<br>Ed.  | Calcutta<br>Ed.        | Bombay<br>Ed.        | Madras<br>Ed.       |
| Line       |                                                   | 1 24.               | ,                      | 1                    | Eq.                 |
| 2          | श्रुत्वेदं भरतश्रेष्ट भूमिपर्वं मनोनुगम्          | = 4800              | ± 491ª                 | = 49 <sup>cd</sup>   | = 5000              |
| 7          | यः शुणोति महीपाङः पर्वणीदं यतवतः ।                | 士 4900              | = 492 <sup>es</sup>    | ± 51ab               | ± 51 1 as           |
| . 8        | प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव प्रपितामहाः॥            | ± 49ed              | = 493ª³                | ± 51ed               | = 51½es             |
| 13         | श्रीमान्भवति राजन्यः सिद्धार्थः साधुसंमतः         | = 48 <sup>ed</sup>  | ± 491ed                | = 50ab               | = 50 <sup>est</sup> |
| 13         | आयुर्वेष्ठं च वीर्वं च तस्य तेजश्च वर्धते         | = 48%               | ± 492ª8                | ± 50°cd              | ± 50½               |
| . 10       | जानुबक्त च पाप च तत्व तमान्य चवत                  | 14                  | , —                    | 13                   | 13                  |
| 28         | ककुदः सर्वयोधानां घाम सर्वधनुष्मताम्।             | ± 4ab               | ± 498ª*                | ± 4ab                | ± 4ª6               |
| : 29       | शरतल्पगतः सोऽच शेते कुरुपितामदः॥                  | = 4 <sup>et</sup>   | . = 498 <sup>est</sup> | == 4cd               | = 4 <sup>est</sup>  |
| 34- 5      | जगामास्त्रमिवादिस्यः                              | = 11°               | = 505°                 | = 11°                | = 11°               |
|            |                                                   | 16                  |                        | 15                   | 15                  |
| 19         | तेष्वनीकेषु सर्वेषु न्यूबेषु च विभानतः।           | ± 11ab              | ± 598ª³                | ± 11ª                | . ± 11ª6            |
| 20         | दुर्योधनो महाराज दुःशासनमयात्रवीत्॥               | = 11'd              | ≈ 598 <sup>ed</sup>    | = 11 <sup>cd</sup> . | = 11 <sup>od</sup>  |
| 28         | नातः कार्यंतरं मन्ये ऋते भीष्मस्य रक्षणात्        | ± 14ab              | . ± 601ab              | ± 14ª*               | ± 14ª6              |
| 35-11      | युगान्ते समवेतौ द्वौ सागरमिवादश्यत                | ± 45 <sup>ed</sup>  | ± 634ab                | ± 27ªª               | ± 47 ½cd            |
|            |                                                   | 17                  |                        | 17                   | 16                  |
| 14         | द्विभागूत इवादित्य उदये प्रत्यहङ्यत               | = 345               | = 638 <sup>ab</sup>    | = 345                | = 3ªô               |
| 17         | समानीय महीपाळानिदं वचनमत्रवीत्                    | = 7 <sup>ed</sup> . | = 613 <sup>ed</sup>    | = 7 <sup>cd</sup>    | ± 7°4               |
| 21         | इदं वः क्षत्रिया द्वारं स्त्रगीयापावृतं महत्।     | = 846               | = 643ab                | = 8ªª                | = 800               |
| 22         | गच्छ४वं तेन ऋमस्य ब्रह्मणश्च सङोकताम् ॥           | ± 8 <sup>est</sup>  | .± 643ez               | ± . 8 <sup>est</sup> | ± 8 <sup>cst</sup>  |
| 28         | अधर्मः क्षत्रियस्यैष यद्याधिमरणं गृहे ।           | = 11 <sup>ab</sup>  | = 646ab                | = 11 <sup>ab</sup>   | = 1145              |
| 29         | यदयोनिधनं याति सोऽस्य धर्मः सनातनः ॥              | ± 11es              | ± 646°2                | = 11 <sup>est</sup>  | ± 11°               |
|            |                                                   | 19                  |                        | 19                   | 18                  |
| 36.29      | धतराष्ट्रसानीकस्य दृष्ट्वा न्यूहानि पाण्डवः।      | ± 3ab               | ± 697ª6                | ± 3ª8                | ± 3ª8               |
| . 30       | अभ्यभाषत धर्मात्मा धर्मराजो घर्नजयम् ॥            | = 3 <sup>es</sup>   | = 69,7 <sup>cct</sup>  | == 3 <sup>ed</sup>   | = 3 <sup>ex</sup>   |
| 37. 7      | सूची मुखमनीकं स्थादल्पानां बहुमिः सह।             | = 5 <sup>ab</sup>   | = 699ª³                | = 5 <sup>ab</sup>    | = 546               |
| 8          | अस्माकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परैः॥           | = 5 <sup>ed</sup> . | = 699 <sup>cd</sup>    | = 5 <sup>cd</sup>    | = 5 <sup>ed</sup>   |
| 21         | न हि सोऽस्ति पुमार्हें छोके यः सक्रोधं वृकोद्रम्। | ± 12ªb              | ± 706ab                | ± 12ªª               | ± 124ª              |
| 22         | ब्रष्टुमत्युअकर्माणं विषद्वेत नरर्षेभम् ॥         | = 12 <sup>cct</sup> | = 706 <sup>cst</sup>   | _ = 12 <sup>cd</sup> | ± 12½ed             |
|            | III                                               | 20                  |                        | 20                   | 19                  |
| 38-26      | सार्थ शतसहस्रं तु नागानां तव भारत ।               | = 16ab              | = 755ab                | = 16ac               | = 1646              |
| 28         | नागे नागे रथशतं शतमश्चा रथे रथे ॥                 | ± 16 <sup>ed</sup>  | = 755°d                | - 16es               | ± 16ex              |
| 39- 1      | अन्वमा दश घातुका घातुपकं शतवर्मिणः                | ± 17ab              | ± 756ab                | ± 17ª8               | ± 17ªb              |
| 7.         |                                                   | 21                  |                        | 21                   | 20                  |
| 11         | बस्रोभ्योऽयमभेषोऽयं भीष्मेणामित्रकर्षिणा।         | ± 4ª8               | ± 763°                 | ± 4ªª                | ± 4ª3               |
| 12         | क लिपतः शास्त्रदृष्टेन विधिना भूमिवर्चसा॥         | ± 4 <sup>ed</sup>   | ± 763°d                | ± 4 <sup>ed</sup>    | ± 4 <sup>ed</sup>   |
| 25         | न तथा बलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीषवः।             | ± 10 <sup>ab</sup>  | = 769ªb                | = 10 <sup>að</sup>   | ± 10°° = 10°° =     |
| 26<br>40-3 | यथा सत्यानुशंस्याम्यां धर्मेणैवोद्यमेन च॥         | = 10 <sup>ex</sup>  | ± 769 <sup>ed</sup>    | = 10 <sup>cd</sup>   | = 10 <sup>cs</sup>  |
| #09        | यतो धर्मस्ततो जयः                                 | = 11 <sup>d</sup> . | - 770 <sup>x</sup>     | = 11 <sup>4</sup>    | = 11                |

# महाभारते

| Page<br>and<br>Line | Old–Javanese Text                                      | B. O. R. I.<br>Ed.  | Calcutta<br>Ed.     | Bombay<br>Ed.            | Madras<br>Ed.       | Kashmir<br>Rec.     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                     | -<br>भगवद्गीताप्रारम्भः                                | 23                  |                     | 05                       | 23                  |                     |
| 41- 4               | रघें सं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्             | ± 28ed              | = 859 <sup>ab</sup> | 25<br>= 38 <sup>ed</sup> | $= 28\frac{1}{2}ab$ | ± 29ab              |
| 5                   | सीदिन्त सम गात्राणि मुखं च परिशुप्यति                  | = 2940              | = 859 <sup>ed</sup> | $= 29^{ab}$              | = 28½ cd            | = 29°               |
| 15                  | न [च] श्रेयोऽनु( न )पश्यामि इत्वा स्वजनमाइवे           | = 31 ez             | = 862 46            | = 31 <sup>ed</sup>       | = 31 <sup>cd</sup>  | = 32                |
| 16                  | न काङ्के विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च               | = 3200              | = 862est            | = 3200                   | = 32ªb              | = 32 <sup>od</sup>  |
| 28                  | यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः।                   | = 46ªb              | = 876ez             | = 4646                   | $= 46^{ab}$         | = 46ab              |
| 29                  |                                                        | = 46°2              | = 87746             | = 46 <sup>ed</sup>       | = 46 <sup>ez</sup>  | = 43 <sup>ex</sup>  |
|                     | and XI and A 3 m of the A 3 m                          | 24                  |                     | 26                       | 24                  | 2                   |
| 42- 8               | मा क्रैब्यं गच्छ कौन्तेय                               | ± 3ª                | ± 881°              | ± 3ª                     | ± 3ª                | = 3ª                |
| 8                   | A                                                      | = 36                | = 8818              | == 3 <sup>b</sup>        | = 36                | = 38                |
| 9                   | श्चद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्या तिष्ठ परंतंप ॥         | ± 3ed               | ± 881es             | ± 3es                    | ± 3°°               | ± 3ed               |
| 21                  | अशोच्यः हानुशोच खं प्रज्ञावादश्च भाषसे।                | ± 11a3              | ± 889ª³             | ± 11ab                   | ± 11ab              | ± 12ab              |
| 22                  | गतासूनगतासून्वा नानुशोचन्ति पण्डिताः॥                  | ± 11ed              | ± 889ez             | ± 11 <sup>est</sup>      | ± 11°d              | ± 12°d              |
| 27                  | देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।                 | = 1345              | = 891 46            | = 13ab                   | = 13 <sup>ab</sup>  | = 14 <sup>ab</sup>  |
| 43- 1               | तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्धाति ॥             | = 13 <sup>cst</sup> | = 891 <sup>ed</sup> | = 13 <sup>ed</sup>       | = 13 <sup>cd</sup>  | = 14 <sup>ed</sup>  |
| 8                   | नासतो विचते भावो नाभावो विचते सतः।                     | = 16ab              | $= 894^{ab}$        | = 16ab                   | = 1646              | = 17 <sup>ab</sup>  |
| 9                   | उमयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः॥            | = 16 <sup>ed</sup>  | = S94 <sup>ed</sup> | = 16 <sup>ed</sup>       | = 16 <sup>ccl</sup> | = 17 <sup>cd</sup>  |
| 13                  | अन्तवन्त इमे देहा नित्यप्रोक्ताः शरीरिणः ।             | ± 18ab              | ± 896ª³             | ± 18ab                   | ± 18ab              | ± 19ª8              |
| 14                  | विनाशिनोञ्जमेयस्य यसायुध्यस्य मारत ॥                   | ± 18ed              | ± 896ed             | ± 18 <sup>ed</sup>       | ± 18es .            | ± 19 <sup>ed</sup>  |
| 21                  | य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम् ।             | = 19 <sup>ab</sup>  | = 89766             | $= 19^{ab}$              | = 19ab              | = 20 <sup>ab</sup>  |
| 22                  | उमौ तौ नाभिजानीतां नायं हन्ति न हन्यते॥                | ± 19ed              | ± 897 est           | ± 19°2                   | ± 19 <sup>ect</sup> | ± 20°°              |
| 29                  | नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।              | = 2346              | = 901 46            | = 23ab                   | $= 23^{ab}$         | $= 24^{ab}$         |
| 30                  | न चैनं क्रेदयन्यापो न शोषयित मारुतः॥                   | = 23 <sup>cd</sup>  | = 901 <sup>cd</sup> | = 23 <sup>cd</sup>       | .= 23 <sup>cd</sup> | = 24 <sup>ed</sup>  |
| 44- 4               | स्वधर्ममेव चावेक्ष्य न विकल्पितुमईति ।                 | ± 31ab              | ± 909ªè             | ± 31ab                   | ± 31ab              | ± 32ªb              |
| 5                   | धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ | = 31 <sup>ed</sup>  | = 909 <sup>ed</sup> | = 31 <sup>cd</sup>       | = 31 <sup>cd</sup>  | = 32°d              |
| 14                  | हतो वा प्राप्सासि स्वर्ग जिल्ला वा भोक्ष्यसे महीस्।    | = 37ab              | = 915 <sup>ab</sup> | = 3746                   | = 37ab              | = 38°°              |
| 15                  | तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः॥               | = 37 <sup>ed</sup>  | = 915 <sup>ed</sup> | = 37°d                   | = 37°d              | = 38 <sup>cd</sup>  |
| 25                  | कर्मण्येवाधिकारस्रे मा फलेपु कदाचन ।                   | = 47ab              | = 92546             | = 47ªb                   | = 47ªb              | ± 48°               |
| 26                  | मा कर्मफलहेतुसृद् मा ते सङ्गो स्वकर्मणि॥               | ± 47°d              | ± 925°d             | ± 47°                    | ± 47°cd             | ± 48°°              |
| 45- 2               | सिद्धासिद्धाः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते             | = 48 <sup>ed</sup>  | = 926 ed            | = 48 <sup>ed</sup>       | = 48 <sup>ed</sup>  | = 49 <sup>cd</sup>  |
| 5                   | श्चितिविप्रतिपद्मा ते यदा स्थास्यति निश्चिता।          | ± 53ª               | ± 931ª3             | ±.53°                    | ± 53°               | $=55^{ab}$          |
| 6                   | यमादावचळा बुद्धिसादा योगमवाप्यासि॥                     | ± 53es              | ± 931es             | ± 53 est                 | ± 53ed              | ± 55 <sup>ccl</sup> |
| 16                  | यदा संहरते कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्।               | ± 55ab              | ± 933ªè             | ± 55ab                   | ± 55ab              | ± 57ªb              |
| 17                  | भात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञः स उच्यते ॥      | ± 55°cd             | ± 933 cd            | ± 55est                  | ± 55°cd             | ± 57ed              |

<sup>42.8</sup> नो तव (नैतव्).

<sup>44.4</sup> स्वधर्मे एव.

<sup>45.5</sup> द्वाते: (द्वाते-).

<sup>43.9</sup> दृष्टान्तस्.

<sup>44.14</sup> महम् (महीम्). 44.15 क्वातिन .

<sup>43.13</sup> देहे (देहा).

<sup>43.14</sup> तसाच°.

<sup>45.2</sup> योगमुच्यते . 👙

| Page   and Line | Old-Javanese Text                                 | B. O. R. I.<br>Ed.       | Calcutta Ed.                              | Bombay<br>Ed.                            | Madras<br>Ed.                         | Kashmir<br>Rec.     |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 23              | दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रहः।         | = 56ªè                   | = 934ab                                   | = 56ªb                                   | = 56ªb                                | = 58ab              |
| 23              | वीतरागभयकोधः                                      | = 56°                    | = 934°                                    | = 56°                                    | = 56°                                 | = 58°               |
| 23              | स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥                            | = 56 <sup>d</sup>        | = 934 <sup>d</sup>                        | = 56 <sup>d</sup>                        | = 56 <sup>d</sup>                     | ± 58d               |
| 28              | विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।            | = 59 <sup>ab</sup>       | = 937ªè                                   | = 59 <sup>ab</sup>                       | = 59ªð                                | = 61ab              |
| 29              | रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥        | = 59 <sup>ed</sup>       | = 937 <sup>cd</sup>                       | = 59 <sup>ed</sup>                       | = 59 <sup>ed</sup>                    | = 61 <sup>est</sup> |
| 46- 8           | *जिह्नोपस्थनिमित्तं हि प्रवृत्तिः सर्वदेहिनास्।   | -                        | -                                         |                                          | _                                     | -                   |
| 9               | *तसादमित्रवत्पइयेजिह्नोपस्थौ विचक्षणः ॥           | -                        |                                           | _                                        | -                                     |                     |
| 15              | ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।           | = 62ªª                   | $\Rightarrow 940^{ab}$                    | = 62ªb                                   | = 62ªb                                | = 64ªb              |
| 19              | सङ्गात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥          | = 62°d                   | = 940 <sup>cd</sup>                       | = 62 <sup>ed</sup>                       | = 62 <sup>cd</sup>                    | = 64 <sup>ed</sup>  |
| 24              | संमोहात्स्यृतिविश्रमः                             | = 63 <sup>b</sup>        | = 941 <sup>b</sup>                        | = 63 <sup>5</sup>                        | = 63                                  | = 65 <sup>8</sup>   |
| 26              | स्मृतिअंशाद्वद्धिनाशो बुद्धिनाशाद्विनश्यति        | ± 63°d                   | ± 941ed                                   | ± 63ed                                   | ± 63ed                                | ± 65 <sup>cd</sup>  |
| 47- 4           | या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी।          | $=69^{ab}$               | = 947ab                                   | = 69 <sup>ab</sup>                       | = 69ªè                                | = 7148              |
| 5               | यस्यां जायति भूतानि                               | = 69°                    | = 947°                                    | = 69°                                    | = 69°                                 | = 71°               |
| 5               | सा निशा पश्यतो सुनेः॥                             | $= 69^d$                 | = 947 <sup>d</sup>                        | = 69 <sup>d</sup>                        | = 69 <sup>d</sup>                     | ± 71 <sup>d</sup>   |
| 15              | देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।              | 25<br>= 11 <sup>ab</sup> | 007.04                                    | 27                                       | 25                                    | 3                   |
| 16              | परस्परं मावयन्तः श्रेयः परमवाप्त्यथ ॥             | = 11°d                   | = 961ªb                                   | = 11 <sup>ab</sup>                       | = 11ab                                | = 11 <sup>cd</sup>  |
| 21              | यो भुद्धे स्तेन पुर सः                            | $= 12^d$                 | = 961 <sup>ed</sup>                       | = 11 <sup>cd</sup>                       | $= 11^{ed}$ $= 12^d$                  | = 1100              |
| 26              | यज्ञशेषाशिनः सन्तो गुच्यन्ते सर्वंकिल्विषैः।      | ± 13ª6                   | = 962 <sup>d</sup><br>± 963 <sup>ab</sup> | $= 12^d$ $\pm 13^{ab}$                   | ± 13ª6                                | ± 13 <sup>ab</sup>  |
| 27              | क्षमन्ते ते त्वधं पापा ये चरन्त्यात्मकारणात् ॥    | ± 13°d                   | · aanax                                   | ± 13°d                                   | ± 13°d                                | ± 13°4              |
| 48- 5           | श्रेयान्स्वधर्मी विगुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्    | = 35ab                   | ± 963°a                                   | = 35a6                                   | = 3500                                | = 3500              |
|                 |                                                   | 26                       |                                           | 28                                       | 26                                    | 4                   |
| 19              | बहूनि मे ज्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।           | = 5ªb                    | = 99848                                   | = 546                                    | = 546                                 | = 543               |
| 20              | न तानि वेश्वि सर्वाणि न त्वं वेत्सि परंतप ॥       | ± 5°d                    | ± 998°d                                   | ± 5ed                                    | ± 5ed                                 | ± 5°d               |
| 26              | यदा यदा हि धर्मस्य ग्ङानिभैवति भारत ।             | - 7ab                    | = 1000ab                                  | = 746                                    | = 740                                 | - 7ab               |
| 28              | मन्युत्थानमधर्मेस्य तथात्मानं स्जाम्बह्म्॥        | ± 7ed                    | ± 1000cd                                  | ± 7ed                                    | ± 7ed                                 | ± 7ed               |
| 33              | परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुरात्मनास्।           | ± 8ª8                    | ± 1001ª8                                  | ± 8ª6                                    | 土 846                                 | ± 8ª6.              |
| 34              | धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥            | = 8ed                    | = 1001°d                                  | = 8ed                                    | = 8ed                                 | = 8ed               |
| 49. 4           | जन्म कर्म च मे दिब्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः।      | = 9ab                    | = 100245                                  | = 900                                    | = 9ab                                 | = 945               |
| 5               | स्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्ञ्जन ॥     | = ged                    | = 1002 <sup>cd</sup>                      | - 9°d                                    | - 9 <sup>ed</sup>                     | = ged               |
| 12              | न मां कर्मा[मै]णि लिम्पन्ति                       | = 14"                    | ± 1007≈                                   | = 14a                                    | = 14°                                 | = 140               |
| 12              | न में कर्मफले स्प्रदा                             | = 146 :                  | = 1007                                    | = 140                                    | = 14°                                 | ± 14°<br>= 18°°     |
| 18              | कर्मण्यकर्मं यः पश्यत्यकर्मणि च कर्मं यः ।        | ± 18ab                   |                                           | ± 18ª0                                   | ± 18 <sup>ab</sup> ± 18 <sup>cd</sup> | ± 18 <sup>ed</sup>  |
| 19              | स बुद्धिमान्मनुष्याणां स युक्तः कृत्स्रकर्मेवित्॥ | ± 18ed                   |                                           | ± 18 <sup>ed</sup><br>= 22 <sup>ab</sup> | 平 33年9                                | = 2200              |
| 29              | यदच्छालाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः।          | = 22ªb                   | = 101546                                  | 23.                                      | - 25                                  | <u> </u>            |

<sup>45.22</sup> सुदे तु.

<sup>46.9</sup> पद्ये जि°•

<sup>47.21</sup> युक्ते स्तेय.

<sup>47.26</sup> ज्ञान्तः (सन्तः).

<sup>48.28</sup> ततात्मानं, तदात्मानं. 49.4 दिन्ये (दिन्यम्).

<sup>49.19</sup> संबुद्धिमान्

<sup>47.5</sup> जागतिं भूतानां -

<sup>49.5</sup> त्यक्तदेशं-

<sup>49.12</sup> मा (मां): "फलस्पृद्धाः

## Appendix II ]

# महाभारते

| Page  |                                                | B. O. R. I.        | Calcutta             | Bombay             | Madras           | Kashmir            |
|-------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| bas   | Old-Javanese Text                              | Ed.                | Ed.                  | Ed.                | Ed.              | Rec.               |
| Line  |                                                | -                  |                      |                    | 200              | 2001               |
| 30    | समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निवध्यते ॥      | = 22°d             | = 1015 <sup>ed</sup> | = 22 <sup>cd</sup> | = 22°d           | = 22ed             |
| 50- 5 | द्रव्ययज्ञास्त्रपोयज्ञा योगयज्ञास्त्रथापरे ।   | = 2800             | $= 1021^{ab}$        | ì                  | = 28ab           | = 28**             |
| 6     | स्ताध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥      | = 28 <sup>ed</sup> | = 1021°d             | = 28°d             | = 28°d           | = 28°d             |
| 15    | सर्वकर्माखिलं कर्म पार्थ ज्ञाने समाप्यते       | ± 33°d             | ± 1026ed             | ± 33°d             | ± 33°d           | ± 33°d             |
| 19    | तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्चेन मेधया         | ± 34ªb             | 土 1027年8             | ± 34ª6             | ± 34ª8           | ± 34ª8             |
|       |                                                | . 27               | ,                    | 29                 | 27               | 5                  |
| 31    | संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ।          | = 246              | = 1037ª8             | = 200              | = 200            | = 245              |
| 51- 1 | त्तयोस्तत्कर्मसंन्यासास्कर्मयोगो विशिष्यते॥    | ± 2°d              | ± 1037cd             | ± 2cd              | ± 2°d            | ± 2°d              |
| 7     | योगयुक्तो सुनिर्वहा नचिरेणाधिगच्छति            | = 6ed              | = 1041ed             | = 6 <sup>ed</sup>  | = 6°d            | = 6°d              |
| 10    | कुर्वज्ञपि न लिप्यते                           | $=7^d$             | = 10424              | $= 7^d$            | $= 7^d$          | = 7 <sup>d</sup>   |
| 13    | पञ्चन्द्राण्यनस्पृशक्तिप्रवस्तान्छन्खपन्द्वसन् | = 8°d              | = 1043 <sup>cd</sup> | = 8°d              | = 8°d            | ± 8°d              |
| 17    | प्रक्रपन्विस्जन्गृह्म्भुन्मिषश्चिमिषञ्चपि      | = 9ab              | = 104446             | = 946              | = 945            | = 9as              |
| 22    | नैव किंचित्करोमीति                             | = 8*               | = 1043ª              | = 8ª               | = 84             | = 8°               |
| 26    | न स लिप्यति दोषेण पद्मपत्रमिवाम्भसा            | ± 10ed             | ± 1045°d             | ± 10°d             | ± 10°d           | ± 10cd             |
|       |                                                | 28                 |                      | 30                 | 28               | 6                  |
| 31    | उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।         | = 546              | - 1069ª6             | = 5ªb              | = 5ªb            | = 5 <sup>ab</sup>  |
| 32    | आसीव द्वारमनो वन्ध आसीव रिपुरात्मनः॥           | ± 5ed              | ± 1069cd             | ± 5cd              | ± 5°d            | ± 5°d              |
| 52-13 | योगी युक्षीत सततमात्मानं रहसि स्थितम्।         | ± 10a6             | ± 1074ª6             | ± 10a6             | ± 10ab           | ± 11ª8             |
| 14    | पुकाकी यतिचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥          | ± 10cd             | ± 1074ed             | ± 10ed             | ± 10cd           | ± 11°d             |
| 20    | समं कायशिरोधीवं घारयेदचलं मनः।                 | ± 13as             | ± 1077ª8             | ± 13ªb             | ± 13ab           | ± 14ª8             |
| 21    | संप्रेह्य नासिकाग्रं स्वं                      | = 13°              | = 1077°              | = 13°              | = 13°            | ± 14°              |
| 21    | विश्वश्वानवलोक्यन् ॥                           | = 13 <sup>d</sup>  | = 1077d              | $= 13^d$           | $=13^d$          | $=14^d$            |
| 25    | यया दीपो निवातस्यः                             | = 19*              | = 1083ª              | = 194              | = 19ª            | $=20^{\alpha}$     |
| 29    | भारमीपम्पेन सर्वत्र समं पश्यति यो जनः।         | ± 32ab             | ± 1096ªè             | ± 32ª6             | ± 32ª6           | ± 33ª8             |
| 30    | सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥          | = 32ed             | = 1096°d             | = 32ed             | = 32°d           | = 33 <sup>ed</sup> |
| 53- 5 | यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मवि पश्यति ।     | = 30ab             | = 1094ªå             | $=30^{ab}$         | = 30°6           | =3146              |
| 6     | तस्यादं न प्रणक्यामि स च मे न प्रणक्यति ॥      | = 30°d             | = 1094ed             | = 30ed.            | = 30ed           | = 31 <sup>cd</sup> |
|       |                                                | 29                 |                      | 31                 | 29               | 7                  |
| 19    | भूमिरापोऽनलो वायुः सं मनो बुद्धिरेव च।         | = 4ab              | = 111500             | = 4ab              | = '4ab           | = 446              |
| 20    | महंकार इतीयं मे मिसा प्रकृतिरप्टचा ॥           | = 4ed              | = 1115°d             | = 4°d              | = 4°d            | = 4ºd              |
| 27    | यथा ज्ञानं छमिष्यति                            | _                  | _                    | -                  |                  |                    |
| 30    | अहं कृत्स्रस्य छोकस्य प्रभवः प्रख्यस्तया       | ± 6cd              | ± 1117°d             | ± 6°d              | ± 6cd            | ± 6°d              |
| 31    | मत्तः परतरं नान्यिंकचिदस्ति धनंजय              | = 746              | = 1118ab             | = 7ab              | = 700            | = 745              |
| 54- 4 | सुत्रे मणिगणा इव                               | - 7d               | = 1118 <sup>d</sup>  | = 7 <sup>d</sup>   | = 7 <sup>d</sup> | = 7 <sup>d</sup>   |
| 7     | रसोञ्हमप्तु कौन्तेष प्रभासः शशिसूर्ययोः।       | ± 8ab              | ± 1119ª6             | ± 8ª6              | ± 8ªb            | ± 8ª.6             |
|       |                                                |                    |                      |                    | Ξ ,              |                    |

<sup>50.5</sup> तपीयशः-

<sup>51.32</sup> बन्धुर् (बन्ध). 53.19 कमणो (खं ननेत).

<sup>50.6</sup> संशित°.

<sup>52.14</sup> निराशीर्. 54.7 प्रमासि (प्रभासः)

<sup>50.15</sup> ज्ञाने परिस°.

<sup>52.29</sup> आत्मोपमेन.

<sup>51.31</sup> अथ (अव-).

<sup>52.30</sup> सन्योगी.

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.      | Kashmir<br>Rec.    |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11                  | प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः स्रे पौरुषं नृषु ॥       | = 8ed              | = 1119 <sup>cd</sup> | = 8°d              | = 8ed              | = 8ed              |
| 17                  | पुण्यो गन्धः पृथिन्यां हि तेजोऽसि च विभावसौ।     | ± 9ª6              | ± 1120°°             | ± 9a3              | ± 9ªè              | ± 9ab              |
| 21                  | जीविका सर्वभूतेषु तपश्चासि तपस्तिषु ॥            | 于 9eg              | ± 1120cd             | ± 9ed              | ± 9ed              | ± 9ed              |
| 25                  | <b>बुद्धिंदि</b> मतामसि                          | = 10°              | = 1121°              | = 10°              | = 10°              | - 10°              |
| 27                  | वलं बलवतां चाहं                                  | = 11a              | = 1122°              | = 114              | = 11ª              | ± 11ª              |
| 30                  | चतुर्विधा भजन्ते मां नराः सुकृतिनोऽर्जुन।        | ± 16ab             | ± 1127ª6             | ± 16ab             | ± 16ab             | ± 16ab             |
| 55- 1               | भार्तो निज्ञासुरर्याथीं ज्ञानी च भरतर्षम ॥       | = 16 <sup>cd</sup> | = 1127ed             | = 16°d             | = 16ed             | = 16ed             |
| 8                   | बासुदेवः सर्वमिति                                | ± 19°              | ± 1130°              | ± 19°              | ± 19°              | ± 19°              |
| 13                  | जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये।             | = 2900             | = 114006             | = 29ab             | = 2948             | = 2946             |
| 14                  | ते तद्विदुर्वहा कृत्स्नमञ्यक्तं कर्म चालिलम् ॥   | ± 29°d             | ± 1140cd             | ± 29ed             | ± 29ed             | ± 29es             |
|                     |                                                  | 30                 |                      | 32                 | 30                 | 8                  |
| 18                  | सन्तकाले च मामेव सारंस्यक्त्वा कलेवरम्।          | ± 5ª6              | ± 1146ª8             | ± 5ªè              | ± 5ª8              | ± 5ª6              |
| 19                  | यः प्रयाति साहंभानं स याति परमां गतिम् ॥         | ± 5ed              | ± 1146°d             | ± 5ed              | ± 5°d              | ± 5ed              |
| 24                  | तसास्तर्वेषु कालेषु मामनुसार युध्य च।            | = 746              | = 1148ªè             | = 700              | = 7ab              | i 746              |
| 25                  | मञ्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेव्यसि न संशयः॥           | ± 7°d              | ± 1148°d             | ± 7ed              | ± 7ed              | ± 7ez              |
| 30                  | सर्वद्वाराणि संयम्य मनो इदि निरुष्य च।           | = 12ªb             | $= 1153^{ab}$        | = 1246             | = 1200             | = 12**             |
| 56. 2               | मूर्धन्याधाय च प्राणानास्थितो योगे धारयेत् ॥     | ± 12cd             | ± 1153°d             | ± 12°d             | ± 12ed             | ± 12cd             |
| 6                   | कोमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्याहरन्मामनुस्तरन्       | = 13ab             | = 1154ab             | = 1346             | = 1346             | = 1346             |
|                     |                                                  | 31                 | •                    | 33                 | 31                 | 9                  |
| 11                  | इदं तु ते गुझतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।           | = 1ªb              | = 1170ab             | = 100              | = 146              | = 100              |
| 12                  | ज्ञानविज्ञानरहितं यञ्जात्वा मोक्ष्यसेऽग्रुमात् ॥ | ± 1ed              | ± 1170°d             | ± 1°d              | ± 1ed              | ± 1ed              |
| 16                  | अहं ऋतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधिः।                 | ± 16ª6             | ± 1186ª8             | ± 16ab             | ± 16ab             | ± 17ª8             |
| 17                  | मञ्जोञ्हमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥              | = 16 <sup>ed</sup> | = 1186cd             | = 16°d             | = 16°d             | = 17°d             |
| 21                  | वेदपवित्रमोंकारस्वसाम यञ्जरेव च                  | ± 17°d             | ± 1187cd             | ± 17°d             | ± 17°d             | ± 18ed             |
| 25                  | असृतं चैव सृत्युश्च सदसबाहमर्जुन                 | = 19 <sup>ed</sup> | = 1189°d             | = 19°d             | = 19 <sup>cd</sup> | = 20°d             |
| 57- 1               | यत्करोषि यदभासि यज्ज्ञहोषि ददासि यत्।            | = 2746             | = 119746             | = 27 4 5           | = 2700             | = 2845             |
| 2                   | यच पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुव्व मदर्पणम् ॥          | ± 27°d             | ± 1197°d             | ± 27°d             | ± 27°d             | ± 28°d             |
|                     |                                                  | 32                 |                      | 34                 | 32                 | 10                 |
| 8                   | ज्योतिषामहमंश्चमान् -                            | ± 21°              | 土 12256              | ± 21°              | ± 21°              | 士 216              |
| 10                  | . नक्षत्राणामदं शशी                              | = 21 <sup>d</sup>  | = 1225 <sup>d</sup>  | = 21 <sup>d</sup>  | = 21 <sup>d</sup>  | = 21 <sup>d</sup>  |
| 12                  | देवानामास्य वासवः                                | = 22               | = 1226               | = 22               | = 225              | = 22*              |
| 14                  | रुद्राणां शंकरश्चाहं वित्तेशो यक्षरक्षसाम्       | = 23ª6             | = 122746             | - 2344             | - 2343             | = 23ªè             |
| 18                  | मेरु शिलरिणामहम्                                 | = 23 <sup>d</sup>  | = 1227d              | - 23 <sup>d</sup>  | = 23 <sup>d</sup>  | = 234              |
| 20                  | महर्षीणां भृगुरहस्                               | =·25a              | = 12294              | = 25ª              | = 25°              | = 254              |
| 22                  | अश्वत्थः सर्वेबृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः।      | = 26ªb             | = 1230as             | ≈ 26ab             | = 2645             | = 26ªª             |
| 26                  | गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥      | = 26°d             | = 1230 <sup>ed</sup> | - 26 <sup>ed</sup> | = 26°d             | - 26 <sup>cd</sup> |

54.11 सर्वदेवेषु. 54.21 जीवनः, वनं (विका). 54.30 तं (मां). 55.19 स मझावं (साइंमावं). 55.19 Post. half = 8.13 . 56.21 ऑक्रांट. 57.1 करोति (विका). 57.14 विसेशो. रक्षसः. 57.18 मेरोः. 57.22 अधस्थः.

# Appendix II]

# महाभारते

| Page and Line | Old–Javanese Text                           | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.          | Kashmir<br>Rec.    |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 30            | उच्चै:श्रवसमश्रानां                         | = 27*              | = 1231*              | = 27*              | = 27*                  | = 274              |
| 32            | पेरावणो गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपः       | ± 27°d             | ± 1231°d             | ± 27°d             | ± 27ed                 | ± 27°d             |
| 58- 4         | श्रायुधानामहं बज्रः                         | ± 28≈              | ± 1232ª              | ± 28ª              | ± 28ª                  | ± 28ª              |
| 6             | सर्पाणामसि बासुकिः                          | ± 28 <sup>d</sup>  | ± 1232*              | ± 28 <sup>d</sup>  | $\pm 28^d$             | ± 28 <sup>d</sup>  |
| 8             | बरुणो यादसामहस्                             | ± 29°              | ± 1233*              | 土 29%              | ± 29°                  | ± 29°              |
| 10            | यमः संयमतामद्दम्                            | = 29 <sup>d</sup>  | $= 1233^d$           | = 29 <sup>d</sup>  | = 294                  | = 29 <sup>d</sup>  |
| 12            | प्रहादः सर्वदेखानां                         | ± 30ª              | ± 1234ª              | ± 30°              | ± 30°                  | ± 30≈              |
| 14            | सृताणां च सृतेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् | = 30°d             | = 1234 <sup>ed</sup> | = 30°d             | = 30 <sup>ed</sup>     | = 30°d             |
| 18            | रामः शस्त्रमृतामहस्                         | $= 31^{b}$         | $= 1235^{6}$         | = 316              | = 316                  | = 315              |
| 20            | जक्षराणामकारोऽसि                            | = 334              | $= 1237^a$           | $= 33^a$           | $=33^a$                | $=33^{a}$          |
| 22            | मासानां मार्गशिरोऽहस्त्त्नां कुसुमाकरः      | ± 35°d             | ± 1239cd             | ± 35°d             | $\pm$ 35 <sup>cd</sup> | ± 35°d             |
| 26            | मूळ्णीनां बासुदेवोऽहं पाण्डवानां धनंजयः।    | ± 37ª6             | ± 1241ab             | ± 37ª6             | ± 37ª6                 | ± 37ª8             |
| 30            | मुनीनामप्यहं न्यासः कवीनामुशना कविः॥        | = 37°d             | = 1241 <sup>cd</sup> | = 37°d             | = 37°d                 | = 37 <sup>cd</sup> |
| 59- 1         | भोपधीनां यवश्वादं                           | _                  |                      | _                  | _                      | _                  |
| 3             | नान्तोऽस्ति सम विद्यानां विभूतीनां परंतप    | ± 40ab             | 土 1244@8             | ± 40ab             | ± 40ab                 | ± 40°6             |
| 5             | अथ वा बहुनैतेन किसुक्तेन तवार्श्वन          | ± 42ª8             | ± 1246ª6             | 土 4246             | ± 42ª6                 | ± 42°6             |
|               |                                             | 33                 |                      | 35                 | 33                     | 11                 |
| 19            | पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो वा सहस्रशः।       | ± 5ab              | ± 1251ª6             | ± 5ª6              | ± 5a6                  | ± 5ª6              |
| 20            | नानाविधानि दिन्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥     | = 5°d              | = 1251 <sup>ed</sup> | = ed               | = 5 <sup>cd</sup>      | = 5 <sup>cd</sup>  |
| 30            | न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा।   | = 8ab              | = 1254ab             | = 800              | = 846                  | = 846              |
| 60- 1         | दिन्यं ददामि ते चक्षुः                      | = 8°               | = 1254°              | = 80               | = 8°                   | = 8°               |
| 1             | पश्य मे योगमैश्वरम्॥                        | = 8 <sup>d</sup>   | $= 1254^d$           | $= 8^d$            | $= 8^d$                | ± 8ª               |
| 10            | अनेकवक्त्रनयनमनेकाञ्जुतदर्शनम्।             | = 1046             | = 1256ªb             | = 1046             | = 10 <sup>ab</sup>     | = 1046             |
| 11            | अनेकदिन्याभरणं दिन्यानेकोचतायुधम् ॥         | = 10°d             | = 1256ed             | = 10 <sup>cd</sup> | = 10°d                 | = 10°d             |
| 29            | यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः                   | = 284              | = 1274ª              | = 28ª              | = 284                  | = 29°              |
| 30            | समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।                 | = 286              | $= 1274^{b}$         | = 28               | = 288                  | ± 29 <sup>d</sup>  |
| 31            | त्रथामी नरनाथ लोकवीराः                      | ± 28°              | ± 1274°              | ± 28°              | ± 28°                  | ± 30°              |
| 32            | विशन्ति वक्त्राण्यभितो व्रवन्ति॥            | ± 28 <sup>d</sup>  | ± 1275d              | ± 28 <sup>d</sup>  | ± 28ª                  | ± 30°              |
| 61- 3         | यथा प्रदीसं ज्वलनं पतंगाः                   | = 29ª              | = 12754              | = 294              | = 29ª                  | = 30°              |
| 4             | *शान्ति च नाशं च यमामिभूताः                 | -:                 | _                    | _                  | _                      | _                  |
| 5             | *तथैव भसाङ्गमायन्ति छोकाः                   | _                  |                      | _                  | -                      | _                  |
| 6             | तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः                 | = 29 <sup>d</sup>  | $= 1275^d$           | = 294              | = 29 <sup>d</sup>      | = 31               |
| 11            | माल्याहि मे को भवानुप्ररूपः                 | = 31ª              | = 12774              | = 31a              | $=31^{\alpha}$         | = 32?              |
| 14            | नमोश्सु ते देववर प्रसीद                     | $= 31^{b}$         | = 12776              | = 316              | $= 31^{b}$             | = 32 <sup>d</sup>  |
| 21            | लोकान्समाहर्तुमहं त्रवृत्तः                 | ± 32°              | ± 1278°              | ± 32°              | ± 326                  | ± 33 <sup>d</sup>  |
|               |                                             |                    |                      |                    |                        |                    |

59.5 तथार्जुन. 61.14 देवचर.

59.19 सहस्रतः.

61.4 तमोमिमूताः (यमाभि°). 61.6 तथापि (तवापि).

| Page           |                                                 |                    |                      |                    |                    |                    |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| and<br>Line    | Old-Javanese Text                               | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.      | Kashmir<br>Rec.    |
| 63- 1          | . नमो नमसे तु सहस्रकृत्यः                       | ± 39°              | ± 1285°              | ± 39° .            | ± 39°              | ± 41ª              |
| 2              | पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते                       | = 39 <sup>d</sup>  | = 1285 <sup>d</sup>  | = 394              | = 39 <sup>d</sup>  | = 410              |
| 3              | नमः पुरस्ताद्य पृष्ठसस्ते                       | $=40^{\alpha}$     | = 1286ª              | = 404              | = 40ª              | = 41°              |
| 4              | नमोऽस्तु ते सर्वंत एव काले                      | ± 40°              | ± 1286°              | 土 406              | ± 40°              | ± 41d              |
| 17             | नाहं देवैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।            | ± 53ª6             | ± 1299a6             | ± 53ªå             | ± 53ªè             | ± 58°5             |
| 18             | शक्य एवंविधो ब्रष्टुं रष्टवानसि मां यथा ॥       | = 53 <sup>cd</sup> | = 1299°d             | = 53 <sup>cd</sup> | = 53 <sup>cd</sup> | = 58°4             |
| 23             | मत्कर्मकृत्मत्परमो मद्भावात्सङ्गवजितः ।         | ± 55ª6             | ± 1301ª6             | ± 55ª8             | ± 55ª8             | ± 60°4             |
| 23             | निवेंरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥         | = 55°d             | = 1301°d             | = 55 <sup>cd</sup> | = 55 <sup>cd</sup> | = 60 <sup>cd</sup> |
| d <sub>p</sub> |                                                 | 34                 |                      | 36                 | 34                 | 12                 |
| 63- 1          | मच्येव मनः संघत्स्त्र मयि बुद्धिं निवेशय        | ± 8ª8              | ± 1309ª5             | ± 8ª8              | ± 8ª0              | ± 8ª4              |
|                |                                                 | 35                 |                      | 37                 | 35                 | 13                 |
| 8              | अनत्वाच( sic ) निर्गुणत्वात्                    | ± 31ª              | ± 1352ª              | ± 31ª              | ± 32ª              | ± 32€              |
| 12             | यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलभ्यते ।        | ± 32ª6             | ± 1353as             | ± 32ªb             | ± 33ª8             | ± 33ªb             |
| 13             | सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपछभ्यते॥         | ± 32°d             | ± 1353cd             | ± 32°d             | ± 33ed             | ± 33cd             |
| 18             | यथा प्रकाशयत्वेषो छोकं कृत्स्नमिमं रविः।        | ± 33ab             | ± 1354ª8             | ± 33ª6             | ± 34ª8             | ± 34ª8             |
| 19             | क्षेत्री क्षेत्रं तथा कृत्सं प्रकाशयति भारत ॥   | ± 33ed             | ± 1354°d             | ± 33°d             | ± 34ed             | ∓ 3₹c4             |
|                |                                                 | 36                 |                      | 38                 | 36                 | 14                 |
| 28             | सत्त्वं सक्ते सक्षयति रजः कर्मणि भारत ।         | ± 9ª6              | ± 1364ª6             | ± 9es              | ± 9a6              | ± 9a6              |
| 29             | ज्ञानमाबृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्यथ ॥         | ± 9ed              | ± 1364°d             | ± 9ed              | ± 9ed              | + 9ed              |
| 64. 6          | ऊर्ध्वं गच्छति सरवस्थो मध्ये तिष्ठति राजसः।     | ± 18ª6             | ± 1373ª6             | ± 18a6             | ± 18ª              | ± 18ª5             |
| 7              | जघन्यगुणवृत्तिश्च झघो गच्छति तामसः॥             | ± 18ed             | ±1373°d              | ± 18°d             | ± 18ed             | ± 18ed             |
| 15             | समदुःखसुखः स्वस्थः                              | = 244              | = 1379a              | = 24a              | = 244              | ± 24ª              |
| 15             | समलोष्टारमकाञ्चनः।                              | = 246              | = 1379               | = 24               | = 245              | = 24               |
| 16             | तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ | = 24ed             | = 1379°d             | = 24cd             | = 24 <sup>cd</sup> | = 24ed             |
| 21             | मानावमानयोस्तुल्यस्                             | = 25ª              | ± 1380≈              | ± 25°              | = 254              | = 25ª              |
| 21             | तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।                         | = 255              | = 1380               | = 25°              | = 254              | = 25               |
| 22             | सर्वारम्भपरित्यागी                              | = 25°              | = 1380°              | = .25°             | = 25°              | ± 25°              |
| 22 .           | गुणातीतः स उच्यते ॥                             | $=25^d$            | = 1380 <sup>d</sup>  | = 25 <sup>d</sup>  | $=25^d$            | = 25 <sup>d</sup>  |
| 28             | मां च योञ्ज्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।          | = 2645             | = 138146             | = 2643             | = 26ªb             | - 26ªb             |
| :65- 1         | स गुणान्समतीसैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते॥           | = 26ed             | = 1381 <sup>cd</sup> | = 26°d             | = 26cd             | = 26 <sup>cd</sup> |
|                |                                                 | 40                 |                      | 42                 | 40                 | 18                 |
| . 2            | सर्वधर्मान्परित्यन्य मामेकं कारणं व्रज्ञ ।      | ± 66ª8             | ± 1520ab             | 士 66 4             | ± 66°              | ± 66ª5             |
| . 6            | अदं त्वा सर्वपापेभ्यो                           | = 66°              | ± 1530°              | - 66°              | = 66°              | ± 66°              |
| 6              | मोक्षविष्यामि मा शुचः ॥                         | = 66 <sup>d</sup>  | = 1520 <sup>d</sup>  | $= 66^d$           | = 66 <sup>d</sup>  | = 66 <sup>d</sup>  |
|                | भगवद्गीतासमाप्तिः                               |                    |                      |                    |                    |                    |
|                |                                                 | 1                  |                      |                    |                    |                    |

<sup>62.4</sup> सर्वसिन् (सर्वत). 63.28 शक्तेः सजयतिः

<sup>62.17</sup> देवो (देवैर्). 64.7 जवन्यवृत्तिश्च.

<sup>62.23</sup> एव ( पति ) . 64.15 "दुःखसुखं .

<sup>63.13</sup> उप-(नोप-). 65.6 त्वां(त्वा). शुमः-

# महाभारते

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text ,                                 | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.         |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
|                     | IV                                                  |                    |                      |                    |                       |
|                     |                                                     | 41                 |                      | 43                 | 22                    |
| 66- 4               | किं ते व्यवसितं राजन्यदसानवहाय वै ।                 | ± 11ª6             | ± 1543ab             | ± 16ab             | ± 14ab                |
| 5                   | पन्नामेव प्रयातोऽसि प्राक्षुसो रिपुवाहिनीम् ॥       | = 11 <sup>cd</sup> | = 1543 <sup>cd</sup> | = 16 <sup>ed</sup> | ± 14ed                |
| 24                  |                                                     | = 19ab             | = 1550 <sup>cd</sup> | = 2400             | ± 22ed                |
| 25                  |                                                     | = 19 <sup>ed</sup> | = 1551 <sup>ab</sup> | = 24 <sup>cd</sup> | 土 221                 |
| 67- 20              | जामन्त्रये त्वां दुर्घर्षं त्वया योत्स्याम्यहं सह । | ± 32ªb             | 土 156446             | ± 37ªb             | = 34½45               |
| 21                  | अनुजानीहि मां तात आशिपश्च प्रयोजय ॥                 | - 32 <sup>ed</sup> | ± 1564ed             | = 37 <sup>cd</sup> | ± 34½ed               |
| 30                  | ययेवं नाधिगच्छेथा युधि मां पृथिवीपते                | ± 33ª6             | $= 1565^{ab}$        | ± 38 <sup>ab</sup> | 士 36分40               |
| 31                  | शपेयं त्वां महाराज                                  | = 33°              | = 1565°              | = 38°              | = 36½                 |
| 31                  | न तवास्ति पराजयः                                    | $= 35^d$           | $= 1567^d$           | -                  | _                     |
| 68· 8               | अतस्त्वां क्षीववद्वाक्यं अवीमि कुरुनन्दन ।          | = 3745             | = 1569 <sup>ab</sup> | ± 42ª6             | 士 401,00              |
| 9                   | वृतोऽसम्यर्थेन कौरव्यैर्युद्धादन्यकिमिच्छसि ॥       | ± 37ed             | ± 1569ed             | ± 42 <sup>ed</sup> | ± 403°d               |
| 30                  | स्त्रीपूर्वं स्वजुपश्यासि                           | _                  | _                    | _                  | _                     |
| 30                  | समरे यो जयेत माम्                                   | = 43°              | = 1576               | = 48 <sup>b</sup>  | $= 46\frac{1}{2}^{b}$ |
| 31                  | कनावन्यृत्युकाले मे कुर्यादागमनं पुनः (sio)         | ± 43°2             | ± 1576ed             | ± 48°d             | ± 51                  |
| 69- 15              | तद्युधिष्ठिर तुष्टोऽसि पूजितश्च स्वयानघ ।           | = 49ab             | $= 1582^{ab}$        | $= 54^{ab}$        | = 57ab                |
| 16                  | <b>अनुजानामि युध्य च विजयं समवामुयाः ॥</b>          | ± 49ed             | ± 1582°d             | ± 54ed             | ± 57cd                |
| 28                  | यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णसत्तो जयः             | = 5546             | = 1588 <sup>ab</sup> | $=60^{ab}$         | 士 63年                 |
| 70- 4               | श्रुत्वा तु महद्मियम्                               | ± 61°              | ± 1594°              | = 668              | 士 696                 |
| 16                  | मबधोऽहं महीपाल युध्यस्त जयमामुगाः                   | ± 69°              | ± 1602°d             | ± 74ed             | ± 78                  |
| 26                  | स एव मे वरः सत्यमुद्योगे यः कृतस्त्वया ।            | ± 81ª8             | ± 1614ª8             | ± 86°°             | 于 89 1 29             |
| 27                  | स्वपुत्रस संप्रामे कार्यसेजोवघस्त्वया ॥             | = 81 <sup>ed</sup> | = 1614 <sup>cd</sup> | = 86 <sup>ed</sup> | 士 89½ **              |
| 71-12               | श्चवं मे कर्णं भीष्मस्य द्वेषात्किळ न बोत्स्यसे ।   | ± 85ª8             | ± 1618ª8             | = 9048             | ± 94ª.6               |
| 13                  | मसान्गच्छसि राधेय यावझीय्मो न इन्यते ॥              | ± 85°d             | ± 1618ed             | = 90°d             | ± 94ed                |
| 72- 7               | न भविष्यति दुर्श्वेदिर्घार्तराष्ट्रोऽम्यमर्पणः      | ± 94ed             | ± 1627°d             | ± 99ed             | ± 113½°d              |
|                     | v                                                   |                    |                      |                    |                       |
|                     |                                                     | 43                 |                      | 45                 | 42                    |
| 73-31               | एवं द्रंद्रसहस्राणि रथवारणवाजिनाम् ।                | = 77ab             | = 1749 <sup>cd</sup> | = 81 <sup>ab</sup> | ± 80월 46              |
| 32                  | पदावीनां च समरे तव तेषां च संकुछे ॥                 | = 77ed             | = 1750 <sup>ab</sup> | = 81 <sup>cd</sup> | + 80½ed               |
|                     |                                                     | 44                 |                      | 46                 | 43                    |
| 74- 15              | न पुत्रः पितरं जज्ञे न पिता पुत्रमौरसम् ।           | = 200              | = 1758ab             | ± 2ª6              | ± 3ª6                 |
| 16                  | न आता आतरं तत्र स्वसीयं न च मातुरूः ॥               | = 2°d              | ± 1758cd             | = 2 <sup>cd</sup>  | ± 3 est               |
| 20                  | मातुलं तु च खलीयः न सखायं सखा तथा                   | ± 3ªb              | ± 1759ª8             | ± 3ªè              | ± 3ª6                 |

<sup>66. 5</sup> प्रमुखो (प्राइमुखो). 68. 31 मृत्युकालो. 74. 15 यद्वे (जद्वे).

<sup>66. 25</sup> धुनमस्य. 69. 16 अनुशाभिन. 74. 16 स्त्रश्रीयं.

<sup>67. 20</sup> स्त्रा (त्वां). 67. 31 अहं राजन् (महाराज). इच्छिति (°िस्त). 70. 16 आप्नुयात् ("याः). 71. 12 हेच्यः. 73. 32 संकलम्.

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                          | B. O. R. I.<br>Ed.                     | Calcutta<br>Ed.      | Bombay Ed.         | Madras<br>Ed.            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 75. 4               | केतुना पञ्चतारेण तालेन भरतर्षभ                             | = 48 <sup>a</sup> b                    | = 1806**             | = 5048             | ± 52a6                   |
| 5                   | बभौ भीष्मस्तदा राजंश्वन्द्रमा इव मेरुणा                    | = 484                                  | = 1807               | = 50%              | = 521                    |
|                     |                                                            | 45                                     |                      | 47                 | 44                       |
| • 11                | ततः पूर्वाह्मभूयिष्ठे तसिबहिन दारुणे ।                     | ± 1ª8                                  | ± 1808ªb             | ± 1ª6              | ± 1ab                    |
| 12                  | वर्तमाने तथा रौद्रे तथा वीरवरक्षये ॥                       | ± 1 <sup>cd</sup>                      | ± 1808 <sup>ed</sup> | ± 1 <sup>ed</sup>  | ± 1ed                    |
| 76- 7               | उत्तरं सु इतं रष्ट्रा वैराटिश्रीतरं शिशुम्                 | ± 43°                                  | ± 1850°              | ± 43ªè             | ± 49ª6                   |
| 8                   | कृतवर्मसमायुक्तं शस्यं पश्यति चास्थितम्                    | ± 43°d                                 | ± 2010°              | ± 43°d             | ± 49°4                   |
|                     |                                                            | App. I. 4                              |                      | 48                 |                          |
| 28                  | श्वेतः कुरूणामकरोत्त्रयैव क्षयमाद्ववे                      | ± L. 104                               | ± 1892ªb             | ± 27°d             | _                        |
| 29                  | राजपुत्रान्स्थोत्तरान्                                     | ± L. 105                               | ± 1892°              | ± 28ª              | -                        |
| . 29                | निजधान सदा इन्ति                                           |                                        | -                    | · _                | _                        |
| 77-29               | श्रेतस्य करनिर्मुक्तः शक्तिश्रोरगसंनिभः।                   | ± L. 219                               | ± 1947ªb             | ± . 85ªè           |                          |
| 30                  | अपतत्सहसा भीष्मं महोल्केव वसुंधराम् ॥                      | ± L. 220                               | ± 1947ed             | ± 85°d             |                          |
| 78-10               | जलौघ इव पर्वते                                             | ± L. 231                               | ± 1953               | 士 915              | _                        |
| 12                  | रथं भीवास विक्षेप                                          | ± L, 235                               | ± 1955∝              | ± 93ª              | _                        |
| 19                  | पुतसिबन्तरे भीष्मः शुश्राव विपुत्नां गिरम् ।               | = L. 242                               | = 1958 <sup>ed</sup> | = 96°d             | _                        |
| 20                  | भाकारो व्याहतां विव्यामात्महर्षनिवर्धनीम् ॥                | ± L. 243                               | ± 1959ª6             | ± 97ª8             | _                        |
| 26                  | एषोञ्स हि वधे कालो निदिष्टो भवते मया                       | ± L. 245                               | ± 1960ª6             | ± 98ªè             | _                        |
| 79-12               | जगाम धरणीं गत्वा महाशनिरिव ज्वलन्                          | ± L. 277                               | ± 1976ed             | ± 114ª6            | _                        |
| 16                  | मसं त्रजन्ययादित्यः प्रभामादाय गच्छति ।                    | ± L. 278                               | ± 1977ª6             | ± 114°d            | —                        |
| 19                  | प्वं जीवितमादाय श्वेतस्थेपुर्जंगाम सः ॥                    | ± L. 279                               | ± 1977ed             | ± 115ab            | _                        |
| 22                  | <b>अशोचन्क्ष</b> त्रियास्त्रत्र                            | ± L. 282                               | ± 1979               | ± 116°d            |                          |
| 22                  | पाण्डवाश्च महाराज                                          | _                                      | _                    | _                  | -                        |
| 23                  | अभीयंत्रत्र कौरन्य धार्तराष्ट्रा हि सर्वंशः                | _                                      | _                    | _                  |                          |
|                     | VI                                                         | 46                                     |                      | 50                 | 45                       |
| 80-12               | सोऽहमेच यथा मग्नो भीव्मागाधजलेऽप्रवे                       | ± 8ed                                  | . 004064             |                    | ± 8                      |
| 32                  | साञ्चनव यथा मन्ना मान्मागाधज्ञञ्ज्ञव<br>भीष्मस्य निधनं किछ | ± 8*d = 30d                            | ± 2040ed             | ± 8 <sup>ed</sup>  | ± 8<br>= 31 <sup>3</sup> |
| 81- 1               |                                                            | = 30-                                  | ± 2063*              | = 30 <sup>rt</sup> | = 01                     |
| 1                   | सोऽभिषिको रुखीरो                                           | 15547 5                                |                      | _                  |                          |
| 2                   | . हुपदस्यासम्बो बस्री                                      | = 155*L.7                              | _                    |                    |                          |
| 82- 7               | यथा देवासुरे युद्धे कार्त्तिकेयोऽभिषेचितः                  | ± 155*L.8 ± 55°                        |                      | ± 57°d.            | ± 63ª*                   |
| 8                   | प्यमेतं महाब्यूहं ब्यूझ कौरवपाण्डवाः ।                     | ± 55 <sup>cc</sup> = 55 <sup>ccl</sup> | ± 2089°4 = 2089°4    | - Most             | ∓ 63es                   |
|                     | स्योदयनमिच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः॥                   | 48                                     | = 3089               | ± 58-5             | 47                       |
| 83-10               | War andre Albertan                                         | = 2ab                                  | 1 210048             |                    | ± 2ªè                    |
|                     | षय म्यूदेष्वनीकेषु संनद्धरुचिरप्वजाः।                      | - 3a                                   | ± 2122ª6             | ± 2ª0              | - ·                      |

<sup>75. 11</sup> आसिन् (तसिन्).

<sup>75. 12</sup> बीरवरक्षमे.

<sup>76. 28</sup> तथेव, तवेव (तथैव).

<sup>78. 10</sup> जुलोबा -

<sup>78. 26</sup> निर्दिष्टो.

<sup>79. 16</sup> अस्तं (अस्तं). यथानित्यः

<sup>79. 23</sup> अब्रियन् (अप्रीयन्)-

<sup>82. 7</sup> प्रमेत्र-

# महाभारते

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                  | B. O. R. I.<br>Ed.                    | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.            | Madras<br>Ed.      |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 11                  | अपारमिति संदश्यं सागरप्रतिमं वरुम् ॥               | ± 2 <sup>ed</sup>                     | ± 2122ed             | ± 2 <sup>ed</sup>        | ± 3ab              |
|                     |                                                    | 50                                    |                      | 54                       | 49                 |
| 84. 3               | ततः शांतनवो रष्ट्वा निनदं तं महाहवे।               | ± 97ª8                                | ± 2339ab             | ± 106ª6                  | ± 1043ªb           |
| 4                   | सभ्ययात्त्वरितो भीमं च्यूडानीकः समन्ततः॥           | = 97 <sup>ed</sup>                    | = 2339 <sup>ed</sup> | ± 106cd                  | ± 1041 ed          |
|                     |                                                    | 51                                    |                      | 55                       | 50                 |
| 24                  | तसिंस्तु गतभूपिष्ठे राजस्रहनि दारुणे ।             | ± 1°5                                 | 土 2359 4             | ± 1ª6                    | ± 1°5              |
| 25                  | रथाश्वनरनागानां सादिनां चैव संक्षये ॥              | ± 1 ed                                | ± 2359°d             | ± 1°d                    | ± 1ed              |
| 85- 12              | उन्तृतं सहसा भौमं नागाश्वरथसादिभिः।                | ± 19ª6                                | ± 2377ª³             | ± 19 <sup>ab</sup>       | ± 19ª5             |
| 13                  | दिवाकरपर्थं प्राप्य रजस्तीव्रमद्द्रयतः ॥           | = 19 <sup>cd</sup>                    | = 2377 <sup>cd</sup> | ± 19ed                   | ± 19ed             |
| 23                  | पुष पाण्डुसुतो बीरः कृष्णेन सहितो बली ।            | = 37ab                                | = 2395**             | ± 37ªb                   | = 3846             |
| 24                  | तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद्धनंजयः ॥            | = 37 <sup>cd</sup>                    | = 2395°d             | = 37 <sup>cd</sup>       | = 38°°             |
| 29                  | संदृश्यतेऽस्य स्वरूपं कुद्वस्थेव पिनाकिनः          | ± 38ed                                | ± 2396°d             | ± 38°d                   | ± 39°d             |
| 86- 1               | युष चास्तं गिरिश्रेष्टं भाजुमान्त्रविषद्यते ।      | = 40°°                                | ± 2398ªª             | $= 40^{ab}$              | ± 41ab             |
| 2                   | बपुः सर्वस्य लोकस्य संहरन्निय दृश्यते ॥            | ± 40cd                                | ± 2398°d             | ± 40°d                   | ± 41cd             |
|                     | VII                                                |                                       |                      |                          |                    |
|                     | ATT                                                | 52                                    | •                    | 56                       | . 51               |
| 11                  | प्रभातायां तु शर्वयां भीष्मः शांतनवः स्थितः ।      | ± 1ªb                                 | ± 2402ab             | ± 1ª8                    | ± 1ª6              |
| 12                  | अनीकान्यतुसंयाने ब्यादिदेश परंतप ॥                 | ± lex                                 | ± 2402cd             | ± 1ed                    | ± 1°d              |
|                     | Sent again sandan 1444                             | 53                                    |                      | 57                       | 52                 |
| 87- 9               | ततो च्यूवेव्वनीकेषु तावकेव्वितरेषु च ।             | = 1ªè                                 | = 2425ab             | ± 1ª8                    | ± 1ab              |
| 10                  | धनंत्रयो रथानीकमस्यप्रत्तव भारत ।                  | ± 1ed                                 | ± 2425°d             | ± 1 cd                   | ± 1°d              |
| 29                  | प्रवशाम रजो भीमं                                   | = 22*                                 | = 2449ª              | = 28*                    | = 274              |
|                     | ardital fall alla                                  | 54                                    |                      | 58                       | 53                 |
| 88- 17              | नाजुरूपमहं मन्ये स्वयि जीवति कौरव                  | = 32 <sup>ext</sup>                   | = 2495 <sup>cd</sup> | = 34°d                   | ± 35°°             |
| 25                  | न बोस्स्येऽहं रणे राजन्याण्डवानिति भारत ॥          | ± 36°cd                               | ± 2499°d             | ± 38cd                   | ± 39°d             |
| 30                  | यदि नाहं परित्यकुं युवाम्यां रणमूर्दिद्ग (sic)     | ± 38ab                                | ± 2501°5             | ± 40°                    | ± 41 <sup>a6</sup> |
| 89- 3               |                                                    | = 35ab                                | = 249846             | ± 37ab                   | ± 38ab             |
| 4                   | अनुप्राद्याः पाण्डुसुता नूनं तव पितासह ।           |                                       |                      | ± 37°d                   | and the            |
| 13                  | यथेमां क्षेमये वीर वध्यमानां महाचमूम् ॥            | ± 35 <sup>cc</sup> = 40 <sup>cd</sup> | ± 2498°a = 2503°d    | = 42°d                   | 4000               |
|                     | अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवासवैः              |                                       |                      |                          | = 45°° = 44°°      |
| 16                  | यतु शक्यं मया कर्तुं वृद्धेनाच गतायुवा             | ± 41°°                                |                      | $\pm 43^{as}$ $= 43^{c}$ |                    |
| 19                  | करिप्यामि यथाशिक                                   |                                       | = 2504°              |                          | = 44°              |
| 200                 |                                                    | 55                                    | 071000               | 59                       | 54                 |
| 90-10               | अयं स कालः संप्राप्तः पार्थे यः काङ्क्षितस्त्रथा । | ± 41ab                                | ± 2549°d             | ± 42°d                   | 士 45寸4             |
| 11                  | प्रहरासे नरच्याव्र न चेन्मोहाद्विमुच्यते ॥         | ± 41ed                                | ± 2550°6             | ± 43ª6                   | ± 45½ed            |
| 91- 9               | एकाङ्कापि नाके सीप्मी नाशयेहेवदानवात् ।            | ± 67ª6                                | ± 2576ab             | ± 69ªb                   | ± 72ª8             |

<sup>84. 25</sup> चेव (चैव). 88. 17 स्वया (स्वयि).

<sup>87. 29</sup> रज्ञाभावं.

<sup>86. 2</sup> संगरिश्चव. 89. 4 बीरः (चीर).

<sup>87. 10</sup> रथनिकान्. 89. 19 विंथा शक्तिः.

| Page  | Old-Javanese Text                                      | B. O. R. I.        | Calcutta                     | Bombay              | Madras                     |
|-------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Line  |                                                        | Ed.                | Ed.                          | Ed.                 | Ed.                        |
| 10    | किसु पाण्डुसुतान्युद्धे सक्लान्सपदानुगान् ॥            | = 67ed             | = 2576°d                     | ± 69cd              | _ 72cd                     |
| 16    | भारमेवं विनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्               | ± 69°ª             | 土 2579~6                     | ± 72ª8              | ± 741ed                    |
| 17    | सोऽदं भीष्मं निहन्म्यच पाण्डवार्थाय जीवितः             | ± 69ª8             | ± 2578°d                     | ± 71°d              | 土 74126                    |
| 92- 7 | सूतानि कृष्णवन्मा                                      |                    |                              |                     |                            |
| 11    | पुद्धोद्दि फुछाम्बुजपत्रनेत्र                          | ~ 94°              | ± 2604°                      | ± 97°               | = 10310                    |
| 12    | नमोऽस्तु ते देवदेवाधमेय ।                              | 士 946              | ± 2604d                      | ± 97*               | ± 103½°                    |
| 13    | प्रसद्ध मां पातय छोकनाय                                | = 94°              | = 26054                      | = 97°               | $= 103\frac{1}{2}^{\circ}$ |
| 14    | रथोत्तमाञ्चतश्चरण्य संख्ये ॥                           | = 94 <sup>d</sup>  | ≐ 2605*                      | ± 97ª               | = 103½d                    |
|       |                                                        | · 58               |                              | 62                  | 58                         |
| 93-15 | गजानां रुधिराक्ताक्षो गदां विश्रद्वकोदरः ।             | 士 5200             | ± 2769°d                     | ± 56ab              | ± 551ª                     |
| 16    | घोरः प्रतिभयश्चापि पिनाकीव पिनाकभृत् ॥                 | + 52°d             | ± 2770°b                     | ± 56ed              | ± 55½°4                    |
|       |                                                        | 60                 | *                            | 64                  | 59                         |
| 94. 7 | एष युध्यति संघामे हैरिम्बेन महात्मना ।                 | ± 57ª6             | 土 287346                     | ± 64ab              | ± 61ab                     |
| 8     | भगदत्तो महेश्वरः कृष्छ्रेण परिवर्तते ॥                 | ± 57°€             | ± 2873°d                     | ± 64ed              | ± 61ed                     |
| 14    | गच्छामस्तन्न मनं वो राजानं परिरक्षितुम् ।              | 土 60年6             | ± 2876ª6                     | ± 67ª6              | = 6440                     |
| 15    | <b>अरक्ष्यमानः समरे क्षित्रं प्राणाद्विमोक्ष्यति ॥</b> | ± 60°c             | ± 2876°2                     | ± 67ed              | ± 64ed                     |
|       | · AIII ··                                              |                    |                              |                     |                            |
| 0     |                                                        | - 61               | •                            | 65 .                | 60                         |
| 95-14 | वं समाधित्य कौन्तेया जयन्त्यसान्पदे पदे                | = 29°d             | = 2931 00                    | ± 34ed              | = 34 <sup>ed</sup>         |
| 15    | पश्य में संदायो जातस्तन्ममाचक्ष्व सुव्रत               | ± 29ª8             | ± 2931ª6                     | ± 34ab              | ± 34ª8                     |
| 27    | युक्तन्याः पाण्डवा अर्ध्वमहो दारकसत्तम ।               | ~ 31ab             | ~ 2933ªb                     | ~ 36ªb              | 土 3646                     |
| 28    | एतत्क्षेममहं मन्ये पृथिज्यास्तु तथा विमो ॥             | ± 31°d             | ± 3933°d                     | ± 36ed              | ± 36°ct                    |
| 96. 8 | मविता नो भविष्यति                                      | . <del>=</del> 35° | <b>—</b> 2937 <sup>6</sup> . | = 40ab              | ± 40°                      |
| 12    | . पालिवाः कार्क्रधन्त्रना                              | ± 35 <sup>d</sup>  | ± 2937ª                      | ± 40 <sup>d</sup>   | -                          |
| 17    | पुरा किल सुराः सर्वे ऋषयश्च समागताः ।                  | = 37ªb             | = 2939ab                     | = 4200              | = 4246                     |
| 18    | पिवामहसुपासेदुः पर्वते गन्धमादने ॥                     | = 37°d             | - 2939°d                     | = 42ed              | ± 42ed                     |
| 27    | विश्वावसुर्विश्वमूर्तिर्विश्वेशो विश्वं कारणः।         | ~ 42ª              | ~ 2944ª                      | ~ 47°               | ~ 47ª                      |
| 28    | विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वशी विश्वितारो विभो॥            | ~ 42°              | ~ 2944 <sup>b</sup>          | ~ 470               | ~ 470                      |
| 97. 3 | श्वरा पादस्तु ते देव दिग्वासम्र नमः शिरः।              | ~ 54ªb             | ± 2956a6                     | 土 5946              | ~ 58 <sup>1</sup> 46       |
| 4     | मूर्तिस्तेञ्हं सुराः कायश्चनद्रादित्यौ च चक्क्षुषी॥    | = 54 <sup>cd</sup> | = 2956 <sup>ect</sup>        | = 59 <sup>cd</sup>  | - 581ed                    |
| 5     | तेजोऽग्निः पवनः श्वास आपस्ते रुधिरागताः                | ± 55°d             | ± 2957ed                     | ± 60°°              | ± 593 cd                   |
| 6     | अश्वनौ अवणे विद्यादेवी जिह्ना सा भारती                 | ± 56ª6             | ± 2958ªå                     | ± 61ª8              | ± 60½ 60                   |
| 13    | प्रजापतिपते देव पद्मनाम महाबरू                         | = 5345             | ± 2955ªå                     | = 58ªè              | ± 57°d .                   |
| 16    | भर्चेयामस्तु त्यां विष्णो परमीशं मदेश्वरम्             | ± 58cd             | ± 2960°d                     | ± 63 <sup>ed</sup>  | ± 621ed                    |
| 22    | तसाज्ञव विशालाक्ष यदुवंशविवर्धन                        | ± 62°              | ± 2964ed                     | ± 67 <sup>est</sup> | ± 66 <sup>3</sup> cq       |
|       |                                                        |                    | 1                            | 1                   |                            |

<sup>91. 16</sup> एनं (एवं). 96. 12 पालितान्.

<sup>92. 11</sup> पत्रनेत्रं. 97. 4 पुरः (सुराः),

<sup>95. 15</sup> सुत्रतः. 97. 22 °विवर्षनः.

<sup>95. 28</sup> तथापि भी •

# महाभारते

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                 | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.      |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 23                  | धर्मसंस्थापनार्थाय दैत्यानां च भयाय च             | ± 63ªè             | ± 2965°              | ± 68ª8             | ± 671ª8            |
| 98- 4               | स्थिताश्च सर्वे त्वपि मृतसंघाः                    | $= 70^a$           | = 2972ª              | $= 75^a$           | = 76°              |
| 5                   | कृताश्रयं त्वां वरदं सुवाहो।                      | = 70°              | = 2972               | = 756              | = 768              |
| 6                   | अनादिमध्यान्तमहार्थयोगं                           | ± 70°              | ± 2972°              | ± 75°              | ± 76°              |
| 7                   | स्रोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विप्राः॥                 | $= 70^d$           | $= 2972^d$           | $= 75^d$           | = 764              |
|                     |                                                   | 62                 |                      | 66                 | 61                 |
| 16                  | नरनारायणावेतौ पुराणावृषिसत्तमौ।                   | ± 11ª6             | ± 2983ª³             | = 1100             | = 1146             |
| 17                  | सहितौ मानुषे लोके संभूताममितद्युती॥               | ± 11 <sup>ed</sup> | = 2984**             | ± 11°d             | ± 11°d             |
| 26                  | यश्च माजुषमात्रोऽयं ब्रह्मा ब्रूयाव्यमादधीः।      | ± 19ª8             | ± 2991ª8             | ± 19ª³             | 士 1940             |
| 27                  | बासुदेवमवज्ञाय तमाडुः पुरुषाधमम् ॥                | ± 19 <sup>es</sup> | ± 2991°d             | ± 19 <sup>ed</sup> | ± 19½ ed           |
| 99-10               | रामस्य जामदान्यस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः।           | ± 27ª6             | ± 2999ªª             | = 27ªb             | = 2846             |
| 11                  | व्यासनारदयोश्रापि श्रुतिश्चतवर्ता गिरम्॥          | ± 27 ed            | 土 2999 🖼             | ± 27°4             | ± 28 <sup>ed</sup> |
| 23                  | तस्य माहात्म्ययोगेन कृष्णस्यात्ममयेन च।           | ± 35 <sup>ab</sup> | ± 3008°              | ± 36°              | ± 37½ ab           |
| 24                  | प्रताः पाण्डुसुता राजन्नयश्चेषां मविष्यति ॥       | ± 35 <sup>cd</sup> | ± 3008 <sup>ed</sup> | ± 36ect            | ± 37½°d            |
|                     | 33                                                | · 63               |                      | 67                 | 62                 |
| 31                  | ं बासुदेवो महन्तूर्वं संभूय सहदेवतम् ।            | ± 2ª*              | ± 3015ª3             | ± 2ª8              | ± 2ª8              |
| 32                  | न परं पुण्डरीकाक्षाहृत्र्यते नरसत्तम ॥            | ± 2es              | ± 3015°2             | ± 2 <sup>cd</sup>  | ± 2°1              |
| 100- 5              | आपो बायुश्च तेजश्च त्रयमेकदा कल्पितम्             | ± 3 <sup>ed</sup>  | ± 3017 <sup>ab</sup> | ± 4ª8              | ± 5es              |
| 7                   | स स्प्रा प्रथिवीं देवः                            | = 44               | ± 3017°              | ± 4°               | ± 6°               |
| 9 -                 | अप्सु वै शयनं चक्रे                               | = 4 <sup>e</sup>   | = 3018 <sup>e</sup>  | = 5*               | = 6°               |
| 12                  | मुखतः सोऽग्निमस्जव्याणाद्वायुमथापि च              | ⇒ 5 <sup>ab</sup>  | ± 3019ab             | ± 6ab              | ± 7e2              |
| 21                  | मधुसुदनमित्पाहुः                                  | ⇒ 13° .            | = 30274              | = 16*              | = 16½°             |
| 23                  | वराह्मेव सिंहस्र त्रिविकम इति प्रमुः              | ± 13°              | ± 3027 ed            | ± 17ab             | ± 17               |
| 30                  | मुखतो इस्जद्रस बाहुभ्यां क्षत्रियं तथा।           | ± 15ªè             | ± 3029ª³             | ± 18 <sup>ex</sup> | ± 19 <sup>ab</sup> |
| 31                  | वैश्यांश्वाप्यूरुतो राजन्श्रदं पत्र्यां तथैव ध ॥  | ± 15 est           | ± 3029es             | ± 19 <sup>45</sup> | ± 19es             |
|                     |                                                   | 64                 |                      | 68                 | 63                 |
| 101- 8              | अवध्या युधि कस्यचित्                              | ± 14 <sup>d</sup>  | = 3051 <sup>d</sup>  |                    | 4 11 18            |
|                     |                                                   |                    |                      | ± 16⁴              | ± 154 64           |
| 18                  | तस्यां राध्यां व्यतीतायां निर्येषुः कुरुपुंगवाः । | = 271*.L.1         | _                    |                    | ± 1 <sup>ab</sup>  |
| 19                  | पुरस्कृत्य महात्मानं भीष्मं शांतनवं रणे ॥         | ± 271*.L.2         |                      |                    |                    |
|                     |                                                   | 68                 |                      |                    | _                  |
| 102- 20             | मध्यंदिनगते सूर्ये नमस्याकुछतां गते ।             | = 13**             | = 3173a5             | 72                 | 67                 |
| 21                  | कौरवाः पाण्डवेयाम् निजञ्जरितरेतरम् ॥              | ± 12cd             |                      | = 1200             | ± 12½45            |
| 21                  | कारताः तातकतताम् ।यश्रद्धारवरवर्त्यं ॥            | 70                 | ± 3173°2             | ± 12°d             | ± 12½ed            |
| 103: 11             | ते हता न्यपंतनभूमी बष्रभग्ना इव दुमाः             | 24er               | ± 3262°d             | 74                 | 69                 |
| 100-11              | व हवा न्यपवन्सूना बन्नमप्ता इव द्वनाः             | 24                 | ± 3302               | ± 26 € 6           | ± 26               |

98. 4 स्ततश्च (स्थिताश्व).

100. 12 वा (च).

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                                   | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.       |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                     | IX                                                  | ī                  |                      |                    | 1                   |
| 31                  |                                                     | 71                 |                      | 75                 | 70                  |
| 32                  | विद्वत्य तु ततो राजनसद्विताः कुरुपाण्डवाः ।         | ± 1ªb              | 士 327746             | ± 1ª3              | = 1ª*               |
| 105-10              | •यतीतायां तु शर्वर्यां पुनर्युद्धाय निर्यंयुः॥      | = 1 <sup>ct</sup>  | = 3277**             | = 1 <sup>cd</sup>  | ± 1 <sup>cd</sup>   |
| 12                  | त्लराशिमिवानिलः                                     | ± 31 <sup>d</sup>  | ± 3308 <sup>4</sup>  | 土 324              | ± 34 <sup>4</sup>   |
| 13                  | तथैव कोरवसैन्यं भीमार्श्वनपरिक्षितम्।               | ± 33 <sup>ab</sup> | ± 3310 <sup>a3</sup> | ± 34ªè             | ± 36°               |
| 19                  | मुझते तत्र तत्रेव समदेव वराङ्गना ॥                  | = 33 <sup>ed</sup> | ± 3310es             | = 34 <sup>ed</sup> | = 36°2              |
| 80                  |                                                     | 73                 |                      | 77                 | 72                  |
| 20<br>21            | संस्थाप्य मामिह बली पाण्डवेयः प्रतापवान्            | = 20°3             | ± 3357ed             | ± 21et             | ± 27±               |
| 21                  | प्रतिष्ठो धार्तराष्ट्राणामेतद्वलमहार्णवम्           | . ± 21ab           | ± 3358°              | ± 22°              | 士 271               |
|                     | x                                                   |                    |                      |                    |                     |
| 106-18              |                                                     | 76                 |                      | 80                 | 75                  |
| 19                  | ततः सुयोधनो राजा चिन्तया समिश्चतः।                  | ± 3ªb              | ± 3514 <sup>ab</sup> | ± 3 <sup>ab</sup>  | ± 3ab               |
| 107. 7              | विसवच्छोणिताकाङ्गः पत्रच्छेदं पितामद्वम् ॥          | = 3 <sup>cd</sup>  | ± 3514ed             | = 3 <sup>e2</sup>  | ± 3°d               |
| 101- 1              | छोकान्दहेयं किसु दात्रुंक्षेत्ते                    | ± 11d              | ± 3522 <sup>d</sup>  | ± 11d              | ± 11 <sup>d</sup>   |
| 14                  |                                                     | 77                 |                      | 81                 | . 76                |
| 20                  | पाण्डवान्दारणे जेव्ये मां वा जेव्यन्ति पाण्डवाः     | ± 9ex              | ± 3540ab             | ± 10 <sup>ab</sup> | ± 10ei              |
| 21                  | ततः प्रभाते विमले सेनानीकेन वीर्यवान् ।             | ± 11ª8             | 士 354104             | ± 11e2             | ± 12½ab             |
| 27                  | युद्धाय वा स्वयं भीष्मो ब्यूइं ब्यूइविकारदः॥        | # 11eg             | 士 3542~6             | ± 12ab             | 士 13149             |
| 28                  | नागे नागे रथाः सप्त सप्त चाश्वा रथे रथे ।           | = 1446             | = 3544°²             | = 14 <sup>cd</sup> | ± 17ab              |
| 20                  | <b>मन्दश्वाश्वार्मेणः सस घातुष्काः सस चर्मिणि ॥</b> | ~ 14 <sup>ed</sup> | ± 3545 <sup>ab</sup> | ± 15 <sup>46</sup> | ± 17 <sup>es</sup>  |
| 108-19              |                                                     | 78                 |                      | 82                 | 77                  |
| 26                  | स तस्य इदयं भित्त्वा                                | = 214              | = 35984              | - 22ª              | ± 23½               |
| 20                  | दण्डपाणिरिवान्तकः                                   | = 57 <sup>d</sup>  | = 36384              | = 62 <sup>d</sup>  | $= 63\frac{1}{2}$   |
|                     | to A to the second                                  | 79                 |                      | 83                 | 78                  |
| 31                  | गङ्गायाः सुरनदा वै स्तातु भूत्वा यथोदकम्।           | ± 5ª8              | 士 3643=0             | = 5 <sup>ab</sup>  | ± 5°                |
| . 32                | महोदधिं समादशाह्ववणस्वं निगच्छति ॥                  | ± 5 <sup>est</sup> | ± 3643°              | ± 5es              | ± 5ed               |
|                     |                                                     | 82                 |                      | 86                 | 81                  |
| 109- 9              | मावर्तत नदी घोरा शोणितान्त्रतरक्विणी।               | . 土 4248           | ± 3831°d             | ± 43ªb             | ± 441ab             |
| 10                  | गोमायुगणसंकीर्णा क्षणेन रजनीमुखे ॥                  | = 42 <sup>rd</sup> | = 383246             | ± 43°2             | = 441et             |
| 7.0                 |                                                     | 83                 |                      | 87                 | 82                  |
| 19                  | परिणाम्य निशां तां तु सुखसुप्ता जनेश्वराः।          | = 1ªb              | = 3847 <sup>ab</sup> | ± 1ªb              | = 1 <sup>ab</sup>   |
| 20                  | कौरवाः पाण्डवेयाश्च पुनर्थुद्धाय निर्यंयुः॥         | ± 1 <sup>cd</sup>  | ± 3847e4             | ± 1et              | ± 1 <sup>ed</sup>   |
| 11-30               | 410                                                 | 84                 |                      | 88                 | 83                  |
|                     | यं यं हि घातराष्ट्राणां मीमो द्रक्ष्यति संयुगे !    | = 41 <sup>ab</sup> | - 3928 <sup>ab</sup> | ·= 42°             | = 44½°              |
| 31                  | हनिष्यति रणे दान्तं सत्यमेतद्रवीमि ते॥              | ± 41 <sup>ed</sup> | ± 3928°d             | ± 42°d             | 士 44½ <sup>ed</sup> |

105. 10 'बानक: ('बानिक:). 105. 12 'परिक्षतं. 107. 20 प्रभाविनके. 107. 28 वर्मिण: (चर्मिण:). वर्मिण: (चर्मिण).

# महाभारते

| Page        |                                              | B. O. R. I.                         | Calcutta             | Bombay             | Madras                |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| and<br>Line | Old-Javanese Text                            | Ed.                                 | Ed.                  | Ed.                | Ed.                   |
|             |                                              | 86                                  | Í                    | 90                 | 85                    |
|             | 2 22 24                                      | ± 32°d                              | ± 4006ed             | ± 36°°             | ± 39ed                |
| 112-26      | विस्नवद्युधिरेणाकस्त्रोत्रैभिन्न इव द्विपः   | ~ 42 <sup>d</sup>                   | ~ 4016 <sup>d</sup>  | ~ 46 <sup>4</sup>  | ~ 4946                |
| 113- 8      | पञ्च क्षिप्रं गतासवः                         | ± 53°                               | ± 4028°              | ± 58°d             | ± 62½°°               |
| 26          | अचिरं गमयामासुः प्रेतलोकं परस्परम्           | 1 = 0                               |                      | ± 00               |                       |
| 33          | अन्तरिक्षगतस्त्रदा                           | ~ 5900                              | ~ 4034°2             | ~ 64°2             | ~ 69ªè                |
| 114- 3      | स सबो राक्षसो भूवः क्षतः क्रुत्तः प्रतापवान् | -                                   | _                    | ~ 0*               | _                     |
| 4           | सद्यः प्रमुखुवे चापि                         | ~ 56ª                               | _                    | ~ 614              | ~ 65 ½d               |
| 4           | इतरावापाँख साधनस्                            | = 628                               | = 40374              |                    | = 72                  |
| 9           | छिद्यमान इव द्वमः                            | 3 02                                |                      | ± 67°              | ± 77±                 |
| 14          | <b>त</b> देनसुपसर्पंति                       | = 68 <sup>4</sup>                   | ± 4045 <sup>d</sup>  | $= 75^d$           | = 804                 |
| 19          | मक्षयामास पद्मगान्                           | .= 00                               | T 1010               | = 75"              | _ 00                  |
| 22          | धनंजयो गजानीकाश्चिद्वते चारमनः सुते          |                                     |                      | _                  | _                     |
| 23          | विनिन्नन्समरे भूरांखाडयन्राक्षसान्त्णे       | _                                   |                      | _                  | 89                    |
|             |                                              | 90                                  | = 4303°              | 94                 | = 224                 |
| 32          | अवस्रुत्य रथात्तूर्ण                         | = 21ª                               | 40000                | = 22°              | = 354                 |
| 115-15      | नीलं विव्याघ वक्षसि                          | = 33%                               |                      | = 35 <sup>d</sup>  | = 47 <sup>ed</sup>    |
| 22          | विध्वस्ता रथिनः सर्वे गजाश्च विनिपातिताः।    | = 42°                               | ± 4226ab             | ± 45ab             | Logh                  |
| . 23        | ह्यात्र सहयारोद्दाः संनिमुकाः सहस्रशः॥       | ± 42°                               | ± 4226ed             | ± 45°2             | ± 48                  |
|             | XI                                           |                                     |                      | 0.5                | 90                    |
|             | 2 - 2 - 5 7 1                                | 91                                  | 40005                | 95                 |                       |
| 116- 2      | त्तसिन्महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनसदा।      | = 1 <sup>ab</sup> = 1 <sup>cd</sup> | ± 4332°              | = 1 <sup>c3</sup>  |                       |
| 3           | गाङ्गेयसुपसंस्प्य विनयेनाभिवाद्य च॥          |                                     | = 4232°d             | ± 1 <sup>ex</sup>  |                       |
| 18          | आत्मा रहयो रणे वात सर्वावस्थास्वरिंदम।       | = 11ab                              | = 4242ªb             | = 11c5             | ± 11                  |
| 19          | भर्मराजेन संप्रामस्त्वया कार्यः सदानघ ॥      | = 11 <sup>ed</sup>                  | = 4342 <sup>ed</sup> | = 11 <sup>ct</sup> | ± 12ªb                |
| 32          | पुरंवरसमो युधि                               | = 15 <sup>d</sup>                   | = 4247               | = 16 <sup>5</sup>  | $= 16\frac{1}{2}^{b}$ |
| 117- 5      | जिह राक्षसपुंगवम्                            | = 19 <sup>d</sup>                   | = 4251 <sup>d</sup>  | = 204              | = 21 <sup>d</sup>     |
| 10          | संवर्तक इवानिलः                              | ± 52°                               | ± 4290 <sup>d</sup>  | ± 54 <sup>d</sup>  | ± 561 <sup>1</sup>    |
| 14          | चर्मेवामी समापैयत्                           | ± 54 <sup>d</sup>                   | ± 4293°              | ± 57°              | ± 59°                 |
| 31          | त्रत्पपात द्विषा छित्रं                      | ± 59°                               | ± 4298°              | ± 62°              | = 64½° · ·            |
|             | <b>.</b>                                     | 92                                  |                      | 96 .               | 91.                   |
| 118- 7      | प्रहनक्षत्रशवला चौरिवासीद्वसुंघरा            | = 75 <sup>ed</sup>                  | = 4399 <sup>ab</sup> | = 77 <sup>ab</sup> | ± 83                  |
| 10          | तेषु श्रान्तेषु ममेषु मृदिवेषु च भारत।       | = 7741                              | = 4400°2             | ± 78°              | ± 85°3                |
| 11          | रात्रिः समभवद्धोरा नारश्यत ततो रणः॥          | ± 77ed                              | ± 4401ab             | ± 79ab             | ± 85°4                |
|             | XII                                          |                                     |                      |                    |                       |
| **.         |                                              | 93                                  |                      | 97                 | 92                    |
| 28          | न जाने तत्र कारणम्                           | = 4 <sup>d</sup>                    | ± 4407 <sup>d</sup>  | ± 4 <sup>d</sup>   | ± 4 <sup>d</sup>      |
| 30          | सोऽसि शीर्णवलः कर्णं शीर्णशस्त्रश्च संयुगे   | ± 5 <sup>rd</sup>                   | ± 4108°              | + .2eg.            | ± 5°d                 |
| 1           |                                              |                                     |                      |                    |                       |

| 31<br>119-10<br>14<br>15<br>120-1<br>2<br>30<br>121-1 | सीरकृतः पाण्डवैः शूर्तेरबध्येदेवतैरिप  भीष्मः वांतनवस्तूर्णमपयातु महारणात् पाण्डवेषु दयां नित्यं सदा मीष्मः करोति वै । अशक्तव्य रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ दयया यदि वा राजन्द्रेष्यमावान्मम प्रभो । मन्दभाग्यतया वापि तत्र रक्षसि पाण्डवान् ॥ को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवान्नरसत्तम सुमूर्पुर्हि नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान् । तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पश्यसि ॥ | 士 :6 <sup>ab</sup> = 8 <sup>ab</sup> 士 10 <sup>ab</sup> = 10 <sup>ed</sup> = 39 <sup>ab</sup> 士 39 <sup>cd</sup> サ 4 士 11 <sup>ab</sup> 士 12 <sup>ab</sup> | ± 4409ab = 4411ad ± 4413ad = 4414ab = 4454ad ± 4455ab ± 4461ab                      | 士 6ab = 8ab = 10ab = 10ab = 10ab = 41ab ± 41ab = 98 ± 14ab | ± 7½ab = 9½ad ± 12ab = 12ed ± 47ab ± 47ed 93 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14<br>15<br>120· 1<br>2                               | पाण्डवेषु दयां नित्यं सदा भीष्मः करोति वै। अशक्तव्य रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ दयया यदि वा राजन्द्वेष्यमावान्मम प्रभो। मन्दभाग्यतया वापि तत्र रक्षसि पाण्डवान् ॥ को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवान्तरसत्तम सुमूर्युहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान्।                                                                                                                       | ± 10°6 = 10°6 = 39°6 ± 39°6 94 ± 11°6                                                                                                                      | ± 4413° <sup>4</sup> = 4414° <sup>5</sup> = 4454° <sup>4</sup> ± 4455° <sup>5</sup> | ± 10°° 2 = 10°° 2 = 41° 3 ± 41° 2 98                       | = 9½°d ± 12°d = 12°d ± 47°d ± 47°d = 93      |
| 15<br>120· 1<br>2<br>30·                              | पाण्डवेषु दयां नित्यं सदा भीष्मः करोति वै। अशक्तव्य रणे भीष्मो जेतुमेतान्महारथान् ॥ दयया यदि वा राजन्द्वेष्यमावान्मम प्रभो। मन्दभाग्यतया वापि तत्र रक्षसि पाण्डवान् ॥ को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवान्तरसत्तम सुमूर्युहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान्।                                                                                                                       | = 10 <sup>cd</sup> = 39 <sup>ab</sup> ± 39 <sup>cd</sup> 94 ± 11 <sup>ab</sup>                                                                             | = 4414 <sup>ab</sup> = 4454 <sup>cd</sup> ± 4455 <sup>ab</sup>                      | = 10°2<br>= 41°2<br>± 41°2<br>98                           | 士 12ab  = 12ed  士 47ab  士 47cd  士 93         |
| 120- 1                                                | दयया यदि वा राजन्द्वेष्यभावान्मम प्रभो ।<br>मन्दभाग्यतया वापि तत्र रक्षसि पाण्डवात् ॥<br>को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवान्तरसत्तम<br>सुमूर्युहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान् ।                                                                                                                                                                                                | = 39ab<br>± 39 <sup>cd</sup><br>94<br>± 11ab                                                                                                               | = 4454 <sup>cd</sup> ± 4455 <sup>ab</sup>                                           | = 41 <sup>ab</sup> ± 41 <sup>cd</sup> 98                   | ± 47°° ± 47°° = 93                           |
| 30                                                    | मन्दमाग्यतया वापि तत्र रक्षसि पाण्डवान् ॥<br>को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवान्नरसत्तम<br>सुमूर्युहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान् ।                                                                                                                                                                                                                                            | ± 39 <sup>cd</sup> 94 ± 11 <sup>ab</sup>                                                                                                                   | ± 4455ab                                                                            | ± 41 <sup>ed</sup><br>98                                   | ± 47°                                        |
| 30                                                    | को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवात्ररसत्तम<br>सुमूर्पुहि नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94<br>± 11 <sup>ab</sup>                                                                                                                                   |                                                                                     | 98                                                         | - 93                                         |
|                                                       | मुमूर्पुंहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ± 11 <sup>ab</sup>                                                                                                                                         | ± 4461ab                                                                            |                                                            |                                              |
|                                                       | मुमूर्पुंहिं नरः सर्वो वृक्षान्पश्यति काञ्चनान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            | 土 446120                                                                            | + 1408                                                     | 1                                            |
| 701. 7                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 12ª8                                                                                                                                                     |                                                                                     | 1                                                          | ± 13                                         |
|                                                       | त्तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पद्मयसि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            | ± 4464ª8                                                                            | ± 17ª8                                                     | ± 15½°                                       |
| 2                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | = 12 <sup>ed</sup>                                                                                                                                         | = 4464 <sup>ex</sup>                                                                | = 17°2                                                     | = 15½es                                      |
| 17                                                    | यन्नराः कथयिष्यन्ति यावरस्थास्यति मेदिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 18 <sup>cd</sup>                                                                                                                                         | 土 40700%                                                                            | ± 23°d                                                     | 土 22㎡                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                            | 94                                           |
| 28                                                    | स नो गुप्तः सुकान्तः खाद्यन्यात्पार्थाञ्च संयुगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 土 7 <sup>ed</sup>                                                                                                                                          | ± 4480°×                                                                            | ± 33 <sup>ed</sup>                                         | ± 8°d                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97                                                                                                                                                         |                                                                                     | 101                                                        | 97                                           |
| 123-15                                                | ततः प्रकाशममय्जगत्सर्वे महीतले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ± 24ª8                                                                                                                                                     | ± 4608ed                                                                            | ± 25ed                                                     | 土 25년48                                      |
| 20                                                    | मदान्धो वन्यनागेन्द्रः सपद्मामिव पद्मिनीस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ± 28°                                                                                                                                                      | ± 4613 <sup>cd</sup>                                                                | ± 30°d                                                     | ± 30                                         |
|                                                       | 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102                                                                                                                                                        |                                                                                     | 106                                                        | 102                                          |
| 28                                                    | गहनेअभिरिवोत्सष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 9°                                                                                                                                                       | = 48124                                                                             | = 11a                                                      | = IIe                                        |
| 124- 6                                                | गवां कुछमिवोद्धान्तमुद्धान्तं रथकुअरम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ± 29ª°                                                                                                                                                     | ± 4832°d                                                                            | ± 31ex                                                     | ± 33ªå                                       |
| 7                                                     | ंददशे पाण्डुपुत्राणां सैन्यमार्तेस्वरं तदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± 29ed                                                                                                                                                     | ± 4833ª*                                                                            | ± 32ª                                                      | ± 33ex                                       |
| 14                                                    | वीक्षांचकुर्मेद्दाराज पाण्डवा मयपीढिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 75 <sup>ed</sup>                                                                                                                                         | = 4882ª°                                                                            | ≈ 82ªª                                                     | $= 87\frac{1}{2}a^3$                         |
| 7.0                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102                                                                                                                                                        |                                                                                     | 106                                                        | 102                                          |
| 16                                                    | त्रातारं नाभ्यागच्छंस्तु गावः पङ्कगता इव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ± 76ª8                                                                                                                                                     | ± 4883ª                                                                             | ± 83ab                                                     | ± 88-                                        |
| 125- 4                                                | सोऽहमेवंगते कृष्ण निमग्नः शोकसागरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103                                                                                                                                                        | 10000                                                                               | 107                                                        | 103                                          |
| 9                                                     | जीवितं द्वारा दुर्लमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | = 18ªĕ.                                                                                                                                                    | = 4903ªª                                                                            | = 1846                                                     | + 93ag                                       |
| 12                                                    | जीवितस्याच शेषेण चरिष्ये धर्ममुत्तमम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 23 <sup>5</sup>                                                                                                                                          | = 4908 <sup>5</sup>                                                                 | = 235                                                      | = 141                                        |
|                                                       | स्वागर्व तव वार्ष्णेय स्वागतं ते युधिष्ठर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | = 23 <sup>cd</sup><br>± 55 <sup>cd</sup>                                                                                                                   | ± 4908 <sup>ed</sup> ± 4944 <sup>ed</sup>                                           | = 23° ± 59° d                                              | ± 14½°1 . ± 51°2°                            |
| 26                                                    | भीमाय राकपुत्राय स्वागतं यमयोस्तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                            | . with                                       |
| 29                                                    | किं या कार्य करोम्यश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | 10.120                                                                              | 0.00                                                       |                                              |
| 127-13                                                | वर्षता शरवर्षेण महता भारतर्षम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 63ab                                                                                                                                                     | ± 4952°d                                                                            | ± 67 <sup>ed</sup>                                         | 于 20년~                                       |
| 14                                                    | क्षयं नीता हि पृतना मवता महती मम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 63°d                                                                                                                                                     | ± 4953ab                                                                            | ± 68°°                                                     | = 29 <sup>2</sup> cq                         |
| 22                                                    | न कथंचन कौन्तेय मिथ जीवति संयुगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =: 65 <sup>cd</sup>                                                                                                                                        | = 4955 <sup>ab</sup>                                                                | = 70°0                                                     | - 62ab                                       |
| 23                                                    | युष्माकं दृश्यते सिद्धिः सत्यमेतद्रवीमि ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ± 65°                                                                                                                                                      | ± · 4955°                                                                           | ± 70ed                                                     | ± 63°*                                       |
|                                                       | हते मिय हतं सर्व :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | = 67°                                                                                                                                                      | = 4958 <sup>4</sup>                                                                 | _ 73°                                                      | = '64½"                                      |
| 700 - 1                                               | न्यस्तरासं तु मां राजन्हन्युर्युधि महारथाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 71°2                                                                                                                                                     | ± 4962°d                                                                            | ± 77°                                                      | ± 68½                                        |

| Page and Line | Old-Javanese Text                               | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.       | Bombay<br>Ed.       | Madras<br>Ed.       |
|---------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 13            | यथाभवच स्नीपूर्व पश्चारपुंस्त्वमुपागतः          | = 76ab             | ± 4937ªb              | ± 81°d              | := 73½að            |
| 19            | ममङ्गरूपे ध्वजे तस्मिन्द्वीपूर्वे च विशेषतः।    | ± 7846             | ± 4969ª8              | ± 83ed              | ± 75}ªå             |
| 20            | न प्रहर्तुं मभीप्सामि गृहीतोऽपि क्यंचन ॥        | ± 78°d             | ± 4969°*              | ± 84ap              | 士 75100             |
| 129- 9        | यसाहमधिरहाई बालः किल गवाप्रज                    | = 8745             | = 4979ab              | = 9345              | 士 841 48            |
| 10            | पांसुरूक्षितगात्रेण महात्मा परुषीकृतः           | ± 86ed             | ± 4978ed              | ± 92°d              | ± 83½°d             |
| 17            |                                                 | = 88ªb             | = 4980 <sup>ab</sup>  | = 94ªb              | = 85½ªè             |
| 20            |                                                 | = 88 <sup>d</sup>  | = 49804               | ± 94 <sup>d</sup>   | = 85½ <sup>d</sup>  |
| 31            | जिंह भीवमं स्थिरो भूत्वा शृणु चेदं वची मम।      | ± 94ªè             | = 4986ªª              | = 100 <sup>ab</sup> | = 92145             |
| 130- 1        |                                                 | = 94 <sup>ed</sup> | ± 4986ed              | = 100°d             | = 92½°d.            |
| 7             | निप चेज्ज्यायांसं विष्रं गुण पिवे समन्वितस्।    | ± 95ab             | ± 4987ª               | ± 101ª8             | ± 93½a3             |
| 8             | आततायिनमायान्तं हन्याचेन्नास्ति पातकम् ॥        | 土 95㎡              | ± 4987ª               | ± 101 <sup>cd</sup> | ± 93½ cd            |
|               | xvi                                             |                    |                       |                     |                     |
|               |                                                 | 104                | •                     | 108                 | 104                 |
| 23            | वयः मनाय विनक दूपलाद्वन मातः।                   | = 200              | ± 4995ab              | ± 2ª8               | = 2ªb               |
| 24            | ताट्यमानासु मेरीपु सृद्द्गेप्वाहतेषु च ॥        | ± 2°°              | ± 4995ed              | ± 2 ed              | ± 2 cat             |
|               |                                                 | 105                |                       | 109                 | 105                 |
| 131-21        | वशमेऽहनि वर्सिस्तु दर्शयन्यक्तिमात्मनः।         | $=30^{ab}$         | ± 5086 <sup>ab</sup>  | ± 32ªè              | = 35 <sup>ab</sup>  |
| 23            | राज्ञां शतसहस्राणि सोऽवधीत्कुरुनन्दन ॥          | ± 30 <sup>ed</sup> | ± 5086 <sup>cd</sup>  | ± 32 <sup>cd</sup>  | ± 35.00             |
| 28            | प्रज्विकतो रणे भीष्मो विधूम इव पावकः            | ± 33 <sup>ad</sup> | ± 5089 <sup>ext</sup> | ± 35 <sup>ccl</sup> | ± 38                |
| 132- 3        | शैको मेचैरिवासितः                               | ± 36 <sup>d</sup>  | 土 5092-1              | ± 38 <sup>d</sup>   | ± 41 <sup>d</sup>   |
|               |                                                 | 111                |                       | 115                 | 111                 |
| 13            | अधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वशाश्चविकारद ।           | = 13 <sup>ab</sup> | = 5357 <sup>ab</sup>  | $= 13^{ab}$         | = 13 <sup>ab</sup>  |
| 14            | त्राणु मे वचनं तात धम्यै सार्ये च जल्पतः॥       | = 13 <sup>ed</sup> | = 5357 <sup>ed</sup>  | ± 13 <sup>ed</sup>  | = 13 <sup>cd</sup>  |
| 26            | वदासीत्सुमहशुद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह ।         | = 42 <sup>ab</sup> | ± 5376ª8              | 士 4200              | = 42 <sup>ab</sup>  |
| 27            | मीष्मं शिखण्डी संप्रायाचया स्वेनो मांसं प्रति ॥ | ~ 42°d             | ~                     | ~ 42 <sup>cd</sup>  | ± 42ed              |
| 300 8         |                                                 | 112                |                       | 117                 | . 113               |
| 188- 7        | डच्णार्वो हि नरो यद्रजलघाराः प्रतीच्छति         | = 100°°            | = 5475 <sup>ab</sup>  | = 24 <sup>ab</sup>  | $= 25^{ab}$         |
| 8             | कारधाराः क्षि <b>खण्डिनः</b>                    | = 100 <sup>d</sup> | = 5475 <sup>d</sup>   | - 24 <sup>d</sup>   | = 25 <sup>d</sup> . |
|               |                                                 | 118                |                       | 118                 | 114                 |
| 13            | यया हि दौशिरः काळो गवां मर्माणि क्रन्तति ।      | = 7 <sup>ab</sup>  | - 5522ª³              | = 848               | $= 7\frac{1}{3}ab$  |
| 14            | तथा पाण्डुसुवानां वै भीष्मो मर्माणि कृन्सति ॥   | ± 7°d              | = 5522 <sup>ed</sup>  | = 8ed               | ± 71 ed.            |
|               |                                                 | 114                |                       | 119                 | 115 -               |
| 25            | शक्तोऽहं धनुपैकेन निष्ठन्तुं सर्वपार्थिवान् ।   | ± 31°              | ± 5599ªå              | ± 32°d              | ± 33ªà              |
| 26            | यद्येषां न भवेद्रोसा विश्वन्सेनो महाबक्तः॥      | ± 31 <sup>ed</sup> | = 5599 <sup>ed</sup>  | = 3346              | ± 33 <sup>ed</sup>  |
| 134- 4        | अवध्यत्वाच पाण्डूनां श्रीभावाच शिल्लण्डिनः      | = 32 <sup>et</sup> | ⇒ 5600 <sup>ed</sup>  | ± 34ªè              | ± 35ab              |
| 7             | तसान्यृत्युमहं भन्ये काल्याप्तमिवात्मनः         | ± 33°              | 土 5602=8              | ± 35 <sup>cc2</sup> | ± 36ed              |

| Page<br>and<br>Line | Old-Javanese Text                               | B. O. R. I.<br>Ed.   | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.       |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 15                  | पतिब्यति रयात्रीष्मः सर्वेलोकप्रियस्त्रथा       | ± 39es               | ± 5608ªè             | ± 41 <sup>ed</sup> | ± 42½°              |
| 23                  | ं क्षितिकम्पे यथाचलः                            | = 43ª                | = 5611 <sup>d</sup>  | = 45 <sup>è</sup>  | = 464               |
| 135- 7              | बज्राशनिसमस्पर्शाः सूचिताः सुप्रवेशिताः।        | ± 55°°               | 士 562746             | ± 60est            | ± 62°               |
| 8                   | सुमुक्ताश्चान्यवन्छिन्ना नेमे वाणाः शिखण्डिनः ॥ | ± 55ed               | 土 5627 04            | ± 61°              | ± 62°               |
| 17                  | वीरं गाण्डीवधन्वानमृते जिच्छुं कपिध्वजम्        | = 61 <sup>ed</sup>   | = 5633 <sup>ed</sup> | = 6700             | = 68es              |
| 136- 1              | प्राक्तिशराः प्रपतन्त्रथात्                     | ± 81¢                | 士 56546              | ± 87 <sup>d</sup>  | ± 95d               |
| 7                   | घरणीं न स्प्रशंखापि शरपङ्गिसमानुतः              | ± 84es               | ± 5658ab             | ± 91ed             | ± 99½≈              |
| 8                   | शरतक्वे महेव्वासः शयानः पुरुषर्थम               | ± 85 <sup>mb</sup>   | ± 5658ed             | ± 92ª6             | ± 99₹c              |
| 20                  | क्यं महात्मा गाङ्गेयः सर्वशास्त्रकृतां वरः।     | ± 88ªè               | = 5661°4             | ± 95°5             | ± 103ªè             |
| 21                  | काछं कर्ता नरज्याद्रः संप्राप्ते दक्षिणायने ॥   | = 88°°               | = .5662ª5            | = 95 <sup>ex</sup> | ± 103½              |
| 137- 6              | दक्षिणावर्तं आदिस्ये नाई गन्ता कदाचन            | ± 96c                | ± 5671°              | ± 104°             | ± 1131              |
| 12                  | स्वच्छन्दमृत्युरित्येव तस्य च वशगस्त्रथा        | ± 99es               | ± 5674ed             | 土 10800            | ± 117°d             |
| 13                  | यद्वितिष्ठ ततः प्राणादुत्सर्गे नियमे सति        | · ± 100ab            | ± 5675ª              | ±. 108ed           | ± 118ª6             |
|                     |                                                 | 115                  |                      | 120                | 116                 |
| 138-17              | उपतस्थुमैद्दात्मानं प्रजापतिमिवामराः            | ± 28°d               | = 571948             | = 30 <sup>ed</sup> | ≈ 30 <sup>ed</sup>  |
| 22                  | स्त्रागतं वो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः।       | · = 31ab             | = 5721 <sup>ed</sup> | = 33ªè             | - 33ªb              |
| 23                  | तुष्यामि दर्शनाचाद्वं युष्माकममरोपमाः॥          | = 31 <sup>ed</sup>   | = 5722**             | = 33 <sup>cd</sup> | = 33ed              |
| 26                  | शिरो में लम्बतेऽसर्थंसुपधानं प्रदीयताम्         | = 32 <sup>cd</sup>   | ± 5723 ab            | = 34 <sup>cd</sup> | = 341               |
| 139-12              | शेष्येऽहमस्यां शर्यायां यावदावर्तनाद्ववेः।      | ± 48ª                | ± 5740ed             | ± 51°d             | ± 51½°              |
| 13                  | ये तदा पारथिष्यन्ति ते मा ब्रध्यन्ति वै नृपाः॥  | · ± 48ed             | ± 5741ab             | ± 52°              | ± 511ge             |
| 19                  | दिशं वैश्रवणाकान्तां यदा गन्ता दिवाकरः।         | = 49**               | = 5741 <sup>cd</sup> | = 52 <sup>ed</sup> | -= 52 <u>1</u> ª    |
| 20                  | अर्चिष्मान्प्रतपर्देकोके रथेनोत्तमतेजसा ॥       | ± 49°                | ± 5742ªb             | ± 53ab             | ± 521°              |
| 25                  | विमोक्ष्येऽहं तदा प्राणान्सुहृदश्च प्रियानिव    | ± 49°/               | ± 5742ed             | ± 53et             | ± 53                |
| 140- 6              | दत्तदेया विस्त्यन्ते पूजयित्वा चिकित्सकाः       | · ± 52ed             | ± 5746°d             | ± 57ª              | ± 57ª               |
| 7                   | एवं गरे मे नेदानीं वैद्यैः कार्यमिद्यास्ति वै   | · ± 53 <sup>65</sup> | ± 5747ªb             | ± 57 <sup>cd</sup> | ± 57°d              |
| . 20                | विष्ट्या जयसि कौन्तेय दिख्या मीष्मो निपातितः    | · ± 61ª              | ± 5756 ab            | ± 66°              | + 664a6             |
| 141. 5              | अवध्यो मानुषैरेष                                | ·· = 61°             | ± 5756°              | ± 67ª              | = 66½°              |
| 5                   | अथ वा देवतेनापि                                 | ·· ± 62*             | ± 5757*              | ± 67°              | ± 671               |
| 12                  | सव प्रसादाद्विजयः कोधात्तव पराजयः               | - 63ed               | = 5758 <sup>ed</sup> | = 6900             | _ 69ªb              |
| 13                  | त्वं हि नः शरणं कृष्ण भक्तानामभयंकरः            | · = 63°              | = 5759 <sup>ab</sup> | = 69°4             | ·= 69 <sup>cd</sup> |
| 22                  | सर्वथा स्वां समासाच न कार्यमिति में मतिः        | ± 64ª8               | ± 5760°              | ± 71ª              | 土 70計               |
|                     |                                                 | 116                  |                      | 121                | - 117               |
| 142. 3              | नाच तात मया शक्यं सोगाः केचन मानुवाः            | ± 12°                | ± 5774°d             | ± 13°4             | ± 131ª              |
| 4                   | अपकोशान्मनुष्येभ्यः शरशर्यागतो ब्राहम्          | · ± 13ab             | ± 5775ab             | ± 14ab             | ± 13½°4             |
| 16                  | दश्रतीदं शरीरं में संस्युतोऽसि तवेष्रभिः।       | ± 17ª8               | ± 5779ª°             | ± 18ª              | ± 30°°              |
| 17                  | मर्माणि परिकुचन्ति वदनं परिशुप्यति ॥            | . ± 17es             | ± 5779°4             | ± 18 <sup>ad</sup> | ± 20°               |

136. 8 शयक्ष (श्यानः).

141.5 तथा वा (अथ वा).

142. 3 केन च. (केचन).

# महाभारते

| Page   |                                                  |                    |                      |                    |                             |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| and    | Old-Javanese Text                                | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed.      | Bombay<br>Ed.      | Madras<br>Ed.               |
| Line   |                                                  | 1                  | 1                    | 1                  |                             |
| 143- 1 | उत्पपात ततो धारा                                 | = 23ab             | = 5785°              | = 24°              | = 26½ 4                     |
| 18     | सरिवां सागरः श्रेष्टो                            | ± 32°              | = 5795ª              | = 34°              | ± 35½°                      |
| 18     | ् गिरीणां हिमवान्वरः                             | = 338              | = 5795 <sup>d</sup>  | = 35 <sup>b</sup>  | $= 36\frac{1}{2}^{b}$       |
| 19     | आदित्यस्रेजसां श्रेष्टः                          | = 33*              | - 5795°              | = 35*              | = 36½                       |
| 19     | श्रेष्टस्त्वमसि धन्विनाम्                        | = 33 <sup>d</sup>  | = 5796               | $= 35^d$           | $= 35\frac{1}{2}^d$         |
| 144- 3 | आग्नेयं वारुणं सौन्यं वायन्यमथ वैष्णवस्          | = 38ªª             | = 5801 <sup>ed</sup> | = 40°°t            | = 42ab                      |
| . 4    | ऐन्द्रं पाञ्चपतं ब्राह्मं पारमेष्ट्यं प्रजापतेः  | ⇒ 38 <sup>ed</sup> | ± 5802ª8             | = 4145             | = 42 <sup>cd</sup>          |
| 13     | सर्वसिन्मानुषे छोके एक एव धनंजयः                 | ± 39°6             | ± 5803ªè             | ± 42ª8             | ± 43°*                      |
| 20     |                                                  | = 40 <sup>ed</sup> | ± 5805ª6             | = 44 <sup>ab</sup> | $=45\frac{1}{3}a^{b}$       |
| 21     | धनंजयेन वीरेण सन्धिस्तात प्रयुज्यताम्            | ± 41ed             | ± 5806°2             | ± 44°°             | ± 45½ <sup>ed</sup>         |
| 27     |                                                  |                    | _                    | -                  |                             |
| 28     | नामनाम महाराज अह मारणस्थान                       | ***                | _                    | _                  | . —                         |
| 145- 5 | न सोऽसीह पुमान्कश्चित्रियु छोकेषु विचते          | 914                | _                    | _                  | _                           |
| 6      | य पुतच्छयनं दिच्यं संपिताच पुमानिव               | 919                |                      | _                  | -                           |
| 14     | त्रयो मार्गा नरश्रेष्ठ मर्त्वाणां प्राणसंक्षये   | •••                | _                    | <b>-</b> .         |                             |
| 15     | देवयानः पितृयानो नरकस्तदनन्तरम्                  | ***                | _                    | _                  |                             |
| 20     | श्रुतौ स्मृतौ च राजेन्द्र मार्गावेतौ प्रकीर्तितौ | •••                | -                    | _                  | . —                         |
| 21     | उत्तरस्थे दिनकरे देवयानः प्रकीर्तितः             | ***                | _                    | <del>-</del> .     |                             |
| 26     | तयैव दक्षिणे मार्गे पितृयाणः स्मृतो बुधैः        | 544                | . —                  | _                  | <b>–</b>                    |
| 31     | देवयानेन गन्तेतु                                 | •••                | . —                  | . –                | · —                         |
| 146- 9 | प्रच्छामि धर्मविद्वांसमहं त्वां भारतर्थम         | ***                | -                    | _                  | <del>-</del>                |
| 10     | कथं राजा वर्तमानो नतु वन्धेन थुज्यते             | . ***              | ± 12.2715ab          | ± 12.71. 1ª3       | ± 12-65. 1ªb                |
| 20     | राजधर्मश्चितिवतः शीलवृत्तसमन्वितः                | ***                | •                    | _                  | <del></del>                 |
| 21     | भर्चितन्वयतेत स्वं येन यः स्युः पुरोहितः         | . 510              | ******               | _                  | _                           |
| 26     | धर्मातौँ परिष्टच्छयन्रागद्वेषौ विद्याय च         | ***                | -                    |                    |                             |
| 27     | कामदौषौ पुरस्कृत्य यो मा राजा प्रनश्यति          |                    | ± 12.2721ª           | ± 12.71. 7ª        |                             |
| 31     | न च धर्में न चात्मानं                            | 990                | ± 12.2721°           | ± 12.71. 7°        | ± 12.65. 7°                 |
| 31     | . शक्रोवि परिरक्षितुम्                           |                    | _                    | _                  |                             |
| 147. 3 | तसान्भूदश्च जुन्धश्च                             | ***                | ± 12.2722ª           | 土 12.71. 84        | ± 12.65. 8°                 |
| 3      | न कर्तव्यः कदाचन                                 | 659                | _                    | _                  | , <del>-</del>              |
| 4      | मळुञ्धं बुद्धिसंपन्नं सर्वंकार्येषु योजयेत्      | Bág                | ± 12.2722°d          | ± 12.71. 8°d       | ± 12.65. 8ed                |
| 14     | गोपं हितं हि राजानं धर्मनित्यमतन्त्रितम्         | ***                | ± 12.2726ª³          | ± 12.71.12**       |                             |
| 15     | अकामद्वेषसंयुक्तसुपरज्यन्ति मानवाः               | ***                | ± 12.2726ed          | ± 12.71.12ed       | H- 12-65-12 <sup>ed</sup> . |
| 20     | स्ववृत्तिमुलर्हिसो यः कुरुते स्वयमेव हि          | 800                | _                    | -                  |                             |
| 21     | बशासकक्षणाकारैकींभाचैः पीडयन्प्रजाः              | ***                | -                    |                    | -                           |
| 26     | यो हि पक्रं द्रुमं छिद्य छमते न पुनः फल्रम्      | <b>0</b> 00        | _                    | -                  |                             |
| 27     | पुर्व राष्ट्रमयोगेन पीडितं स्वादनर्थंकम्         | *10                | ± 12-2730ed          | ± 12.71.16 ex      | ± 12.65.16 est              |
| . !    |                                                  | ,                  |                      |                    | •                           |

| Page<br>and<br>Line | Old–Javanese Text                             | B. O. R. I.<br>Ed. | Calcutta<br>Ed. | Bombay<br>Ed. | Madras<br>Ed. |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 148- 4              | माळाकारोपमो निखं भव माङ्गारिकोपमः             | ***                | ± 12-2734°6     | ± 12.71.20ªb  | ± 12-65-204eb |
| 11                  | एष एष परो धर्मो यद्राजा रक्षति प्रजाः         |                    | _               | -             |               |
| 12                  | भूतानां हि दया धर्मो रक्षणे च परा दया         | •••                | ± 12-2740ed     | ± 12.71.26°d  | ± 12-65-26‡e* |
| 18                  | इह लोके सुखं प्राप्य परत्र च महीतले           | ***                | _ :             | _             |               |
| 26                  | एवं तेभ्यः परचेतो (sio) ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि |                    | _               |               | _             |
| 27                  | सत्त्वेन परिभोगाय स्वर्ग जेप्यसि दुर्जयम्     |                    |                 | _             | ·             |
| 149- 1              | यदा न कुरुते धर्म                             | ***                | ± 12.2744       | ± 12.71.30d   | ± 12-65-303ª  |
| 1                   | राजा भूतानि पाक्यम्                           | ***                |                 | 1 -           |               |
| 2                   | प्रजापुण्यं चतुर्भागं तदा न प्राप्त्रयाद्रपः  | ***                | _               | _             |               |
| l                   |                                               | l                  | Į.              |               |               |

#### APPENDIX III

In his edition (1846) of the BhagavadgItā in Sanskrit, Canarese and English in parallel columns, Rev. J. Garrett has given a selection of variant readings collected from several good Malayalam MSS. Many of these variants have already appeared in our Critical Apparatus, but there are a few that are new and deserve to be recorded. No particulars of the MSS, are available.

```
23 (BG. 1)
  11' ) अवस्थितम् ( for अवस्थिताः ).
  35%) महीतले (for महीकृते).
               24 (BG. 2)
   6 ) यहा जयो (for यदा जयेम).
  20°) न ब्रियते (for ब्रियते).
  35°) मन्येरन् (for मंस्यन्ते).
 72°) स्मृत्वा (for खित्वा).
              25 ( BG. 3 )
19") [S]प्याचरन् ( for स्वाचरन् ).
27° ) प्रकला (for प्रकृते:).
             26 (BG. 4)
  2ª ) परंपराश्रोक्तम् (for 'प्राप्तम्).
  3°) इष्टोसि (for मक्तोइसि).
 33") कर्माखिले (for कर्माखिलं).
              33 ( BG. 11 )
 11°) देइम् (for देवम्).
 18st ) मतोसि ( for मतो मे ).
38°) वेद्यक्ष (for वेद्यं च).
              34 (BG. 12)
  9<sup>st</sup> ) मामिच्छस्व (for मामिच्छाप्तुं ).
             35 ( BG. 13 )
 4^b ) बचोभिर् (for छन्दोमिर् ).
25 ) अन्येप्येवम् (अन्ये त्वेवम् ).
             37 ( BG. 15 )
 5°) मुखदुःखसंगैर् (for "संदेर्) given by Madhusüdana
```

```
13<sup>4</sup> ) कथितः ( for प्रथितः ).
               38 ( BG. 16 )
  76) यथा ( for जना ).
  8 ) अधीश्वरम् (for अनीश्वरम् ).
  9<sup>d</sup> ) जगतोधिकाः ( for जगतोऽहिताः ).
14<sup>6</sup>) त्रापरानइस् (for 'रानिष ).
21°) नरकस्योक्तं (for कस्येदं).
22 ) कामदारैस (for तमोदारैस्).
               39 ( BG. 17 )
 6°) 'शरीरं स्वं (for 'शरीरस्वं).
               40 (BG. 18)
 2<sup>4</sup> ) त्यागं प्राहुर् ( for प्राहुस्त्यागं ).
 3°) यश्ची दानं तपः कर्म •
 7<sup>b</sup> ) नोपलभ्यते (for नोपपद्यते ).
10<sup>b</sup>) योज्ञपज्जते (for नानु<sup>e</sup>).
15<sup>8</sup>) बुध: (for नर:).
16 ) केवलस् ( for केवलं ).
18°) त्रिविधं कर्मचोदनम् .
32°) तमसा धृता (for "सावृता).
33°) भारयेत (for भारयते).
37") तत्सास्विकमिति प्रोक्तम् •
426) अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्
44 ) वाणिज्यं कृपिगोरश्चा -
47") स्त्रभावविद्यतं (for 'नियतं).
50°) सिद्धिप्राप्तो (for सिद्धि प्राप्तो).
51d) रागद्देषाबुदस्य च.
67ª ) योऽभ्यस्यते (for 'स्यति ).
```

#### CRITICAL NOTES

For additional variants, further extracts from commentaries, corrections other than those in the constituted text, and minor improvements, see Addenda et Corrigenda. Special topical bibliographies have been provided where necessary. In addition to works included therein, I have occasionally cited some Purāņa texts from the following editions: Brahmāṇḍa, Vāyu, Varāha (Bibliotheca Indica); Matsya, Mārkaṇḍeya, Skanda, Viṣṇudharmottara (Venkaṭeśvara Press, Bombay); Agni, Padma (Ānandāshrama, Poona); Harivamśa (Chitrashala Press, Poona); The Rāmāyaṇa (Nirnaya Sagar Press, Bombay); Viṣṇupurāṇa (with Ratnagarbha's com., Bombay 1889).

1

- 3 °) The late-Northern reading कीरवाः समवतन्त ( given by Ks. 5 B Da Dn Di-1.8 Gi, as also by Ds. 10), is prompted by the desire to make Samjaya's reply refer to the three—Kauravas, Pāṇḍavas and Somakas—about whom Dhṛtarāṣṭra had inquired.
- 5 \*) The v. l. অধিয়াৰ of Ti Gi can yield the sense of 'covering' or 'cutting off retreat,' which is plausible. The पूर्वभागे সমস্কুৰা: description of 5\* should refer to the Kauravas, who are not, however, actually mentioned.
- 7 When the बृद्ध and बृद्ध were left behind, it was felt as incorrect to describe the earth as निष्पुद्दा; so अवपुद्दा is taken to mean horse-rider. The reading of D1—निर्धा पुरुष-पात्र एवं cleverly dodges the whole difficulty. The अन्य in 7°d as read by Ks, denotes पुरुष other than old men and boys. We can take पुरुष to denote the fighting man-power, which cannot be predicated of the बालबृद्ध people left behind.
- 8 °) तावदेव (for तावदेशात्) a lect. diff. which is read by M1-3.5. समावृत्तं, 'turned up together', for which we have a late-Northern lect. fac. समावातं.— d) O.-J. alone reads मारतसत्तम (for पार्थिव°).
- 9 °) D1. s Ts Ms. 4 give the v. रे. प्योक्तमंत, which is perhaps grammatically more correct.

- 11 a) संद्या: should denote general watch-words. In 126 (where the word is repeated) it signifies individual pseudo-names, seeing that अभिद्यानानि or 'means of recognition' are there sub-divided into संद्या: (pseudo-names) and आन्त्रणानि (detachable marks of identification like rings). The v. l. श्रुच्या: in 11a, with the consequent v. l. राजी (used to avoid repetition of संद्या:), can hardly go with निविधास्तास्ताः or even with निविधाः alone. The v. l. शिद्या:, given by De alone, avoids all difficulty and may be a later improvement.
- 13 ") ध्वजामं. Cf. Arthasāstra, Shama Shastri, p. 62 line 12, p. 142 line 17, etc. The word अम in the sense of 'total number' occurs in Adi 2. 135, 177, 189. Cc wrongly renders the word by ध्वजमुखं ध्वजोपरिमागं वा.
- 14 °) The Southern variant राज- for नाग- may be due to the failure to see that नाग here means not snakes or Naga princes, but elephants.
- 15 d) स्वै:, the irregular acc. plu., could have been retained; but सेत्: is given by Ko-1 B Dn D1. s. s. 6-8 T1 G1. s. 4 M. Not every archaic form need be original.
- 20 d) सैन्येन रजसा Cf. 42, 28; 4, 31, 5. The word सैन्य, formed from सेना by Pāṇini 4, 4, 45 in the sense of तेन समवैति, is usually masculine, and the sense can hardly suit रजस, as it is not a consti-

tuent part of the army. When formed according to Vārtika 1 to Pāṇini 5. 1. 124, दीन्य means the same as सेना, and is a neuter noun. In our passage it is obviously an adj. from सेना (as PW understands it: in 42. 28 Cn explains it as सेनाभवेन); and there is no other termination by which it can be formed except perhaps इन्ज. If so, the fact can permit the inference that this termination was not exclusively स्वाधे.

26-32 Cf. Manu, 7, 90-94.

- 29 <sup>4</sup>) पदातेन, a false form at times met in ancient literature, which several MSS. attempt to rectify.
- 32 Since charioteers and horses were frequently wounded in the battle, মূলs and মুৰ্ব্য should, in this context, preferably mean 'heralds and guides'. MSS. Ko. 1 om. st. 32, which may not be by hapl., since these MSS. read ক্ষামন (for ক্ষামন) in 31<sup>d</sup>.

#### 2

- 1 \*)=(var.  $20^{\alpha}$ ). It is obvious that the observation was carried on for some days, and not just on the day of the battle: cf. note on  $23^{\alpha}$  below.
- 6 b) एनं obviously refers to कालपर्याय. The failure to see this has given rise to various attempts at text-improvement.
- 8 °) Noteworthy is the curious and common variant बाराणसीखरो (!), found in Ko-2 (for ब्राणामी-खरों).
- 9 4) नपरोक्षं as one word, since मर्व न परोक्षं can imply किंचित परोक्षं किंचित्परोक्षं
- 2. 17-3. 42. For the omens and portents, cf. Weber, Zwei vedische Texte über Omina and Portenta, 1858; Kern, Varähamihira's Brhat-Samhitā (Bibl. Ind.), 1865; Ballālasena, Adbhutasāgara, Benares 1905; Bolling and Negelein, The Parisistas of the Atharvaveda, Leipzig 1910; D. G. Kohlbrugge, Atharvaveda-Parisista über Omina, Wageningen 1938. The last mentioned book cites other literature, and cross references to Sanskrit texts.

17 Cf. B 7. 7. 36. — b) बडे: 'in congregations'. Inaccessible mountain-peaks is the natural

habitat of these birds, from whence they fly in congregations towards वनान्त with a view to pounce from thence upon their prey. वह can also be understood as a species of bird for which वह or वह is given as a variant. — °) The S variant ध्वजाभेषु (for बनान्तेषु) involves a duplication of the portent mentioned in 3. 41° below.

- 19 °) The leat. diff. 表面:, 'oranes,' given by Ko-2 M is changed by Ks-5 B D T2 into the more familiar 表面:, already mentioned in 17.
  - 20 ed) Cf. B 7, 77, 3; B 16, 1, 4; 2, 13,
- 21 Cf. 6. 108. 9° ; also Adbhutasāgara, p. 361f. The परिमा:, 'cloud-bars' (परिमाकारा रहिमदण्डा: Arjunamisra) have to be distinguished from परिभि, 'halo'.
- 22 Quoted in the Adbhutasagara with v. l. aqqq (for aqqq). Nilakantha's explanation of this stanza, which he understands as referring to a nomoon day, is not convincing. The idea intended appears to be that the Sun by day and the Moon and the stars by night were both blazing so fiercely that night could not be distinguished from day.
- 23 a) Reading आङ्गे (for अङ्दा:), and दीनां (for दीन:), P. C. Sengupta (Journal, RASB, Vol. III, 1937, No. I, pp. 101-119) understands this as an observation made on the very morning of the beginning of the battle; and since this cannot be a full-moon day accordingly to any authority, Sengupta proposes to understand the full-moon day as an anumati-paurnamäsI, i. e., the preceding day or even the day before that. All this is utterly unnecessary. पीर्णमासी कार्तिकीम् is an accusative of duration. The stanza is quoted in the Adbhutasägara, p. 31.
- 25 Nilakantha explains: तथोर्भूचरयोरप्यन्तरिक्षे उत्स्रुल युष्यतोः प्रणादम्! The Atharvaparisista LVIIb, 3. 1 —

प्रवृत्तप्रेतमार्जारवराहानुगतास्तथा ।

सस्तना निःस्तनाक्षापि पतन्ति धरणीतले ॥

tells us that meteors, when they reach the earth, are often बराइमेतशाई्ड सिंहमाजीरवारणैस्तुक्या: and, as such, forebode calamity (ibid., st. 4-5).

26 Quoted in Adbhutasāgara, p. 427. Cf. Hari-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Ait. Brāhmaņa, xxxii. 17.

vamsa, Bhavisyaparvan, 46. 18-19; Matsya 230. 1-3; Brhatsamhitā 46. 8.

27 <sup>ab</sup>) Quoted in Adbhutasāgara p. 469. Cf. Athar. Parl. LXXb, 2. 2. — <sup>cz</sup>) Cf. ibid. LXXb, 2. 1.

28 These birds are together enumerated in Athar. Pari. LXXc, 24. 4-5.

- 29 ° 21) Quoted in Adbhutasagara, p. 670, with v. l. प्रंताः (for श्रतशः). The swarms of locusts hovering about at the rising of the sun are compared to warriors with spears riding the rays of the sun. The metaphor is misunderstood by Ko-2, which read श्रवस्ति प्रजाः, as also by P. C. Roy, who translates 29° as a separate sentence.
- 30 ab) Quoted in Adbhutasāgara, p. 311. ed) qū as neuter belongs to older usage, and may have led to various attempts to avoid it in the late-Northern group of MSS.
- 31 <sup>ex</sup>) Quoted, ibid., p. 204. The exact astronomical phenomenon is not explained by any ancient authority. पृष्ठतः कृतः 'thrown into shade' can imply that ब्रिष्ठ (and the other stars of the Great Bear constellation) were shining very dimly, which implies a disaster. Cf. Brhatsanhită 13.7.
- 32 <sup>ab</sup>) Cf. Adbhutasāgara p. 146 चरन्क्रासिका-रोहिण्योरुत्तरे चापि दारुणः । — <sup>ct</sup>) Quoted, ibid., p. 53.
- 33 ab ) Cf. Adi 26. 31ab; Udyoga 82. 5ab; 153. 28. Quoted in Adbhutasagara, p. 470. c2) It is rather curious that the list of portents in chapter 2 should end (like the supplementary list in chapter 3, st. 42) with weeping horses.

#### 3

- 1 ") Cf. B 16. 2. 9. es ) Quoted in Adbhutasāgara, p. 443.
- 2 क ) Quoted, ibid., p. 562. ed ) The Bengali-Vulgate as also the S variants introduce ideas unconnected with विकृतमदात, which is the current context.
- 3 Quoted (with var.) in Adbhutasāgara, p. 562.

- 4 Quoted (with var.) in Adbhutasāgara, p. 562.—ed) A बहुद्दू or double-headed eagle is a motif associated with one of the arches at Taxila (Marshall: Guide to Taxila, p. 74 and illustration). This ominous motif seems to have been used there as a protective charm.
- 5-7 Quoted (with var.) in Adbhutasāgara, p. 562-563. In 6<sup>6</sup> आ should strictly be भुनी. As 6<sup>ab</sup> introduces beasts and 6<sup>cd</sup> birds, the variants like कुंजरान् or गर्नभान् have to be rejected. 7<sup>a</sup>) प्रजायन्ते in the sense of प्रजनयन्ति.
- 8 ") कुदना: (given by Śi Ko. 1) seems to be a variant for कुदिना:, 'small water-jugs' or कुदना: ('पा:), 'small wooden corn-measures'. The owners, being प्रश्चना:, had of course hardly an occasion for larger measures. The measures dance in anticipation of repeated use during the troubled times ahead.
   ") स्तन्पा: (given by Śi Ko. 1 Ds) is only paraphrased in Kr. 3. 5 Dl. 2. 6. 7. The idea intended seems to be that babies in the house of the thief (स्तनवेदमनि of Śi is evidently a mislection for स्तेन' given by Ko-2) sing aloud in anticipation of better trade.
  - 9 Quoted (with var. ) in Adbhutasagara, p. 485.
- 10 db ) Quoted in Adbhutasagara, pp. 444. Nilakaptha explains: पञ्चानि, महान्ति, उत्पन्नानि श्रुद्वाणीति मेदः। कुमुदानि चन्द्रोदयविकासीनि तान्येव । The Adbhutasagara quotes नृद्धगर्गसाहिता to say —

यक्षकृत्रे तु नानात्वं संदृदय फलपुष्पयोः। न्यत्यासमयथार्थं ना परचक्रागमो भवेत्॥

- --- ed ) Quoted in Adbhutasāgara, p. 320, 353.
- 11 % Cn: कार्तिक्याः परं हि संग्रामारम्भः । तत्र तुलास्य-मर्के राहुरुपैति । तदा पव श्रेतो ग्रहः केतुश्चित्रामतिकामति, स्वा-त्यादौ वर्तते । नित्यं समसप्तकस्यौ राहुकेत् स्वानीमेकराशियतौ महानिष्टस्यकाविति भावः । %
- 12 <sup>cd</sup>) Quoted in Adbhutasägara, p. 196, with the v. रे. तारकम् (for तिष्ठति)-
- 13 Cf. 5. 141. 8, where সন্নাৰ্ক was said to be বন্ধ in ক্ৰয়া
- 15 इवामो प्रह:. This is the S reading, which is however found in Kr. In view of the fact that

the श्रेतग्रह was already described in st. 11 as चित्रामा-क्रम्य तिग्रति, Gn is forced to invent द्वितीय उपग्रह: केतु-संघ:. This is obviously an ancient error that has found its way in practically all N MSS. The point of describing the ज्येषा as a तेजस्व नक्षत्रं would be lost if the ग्रह that is to overwhelm it had been already श्रेत. The ग्रह was black and blazing and aptly described as सब्दा: सब्दावक: प्रज्वलित:

- 16 ab) Quoted in Adbhutasagara, p. 206.
- 17 Quoted, ibid., p. 97.
- 18 Quoted, ibid., p. 453.
- 19 Quoted, ibid., p. 643.
- 20 Quoted (with var.), ibid., p. 478f.
- 24 et) Quoted (with var.), ibid., p. 204.

25 Quoted (with var.), ibid., p. 224, with the gloss संबत्सरनामि वर्षे स्थायिनी संबत्सरस्थायिनी. Cf. the astronomical explanation in Gn. — The repetition, mostly by Bengali and late Devanāgari MSS., of 29 (with var.) after 25 was evidently accidental to begin with, but variants एकपृक्षे (K4 B Da D4), स्वाहा हि (Dn D4-8), एकबाहि (T1 G4 M2) for एकमासे (given by \$1 Ko-8.8 D2.2.8.7 T2 G1.3 M1.8-5) gave it the status of independence, with the result that the repeated stanzas came to be considered as two distinct statements. The Madras ed. reads देवमासे (for एकमासे).1

27 a) A marginal addition (sec. m.) in Ks explains the three पूर्वेड as पूर्वो, पूर्वोपादा and पूर्वोमाद्रपदा. Dns alone reads छत्रेषु for पूर्वेषु, and Cn explains, with the help of a long quotation from नरपतिविजय, the ominous implications of certain constellations being छत्र.

28 Quoted in Adbhutasāgara, p. 85. When त्रवोदशी becomes अमानास्या in consequence of the श्रुव of two तिथिड (other than pratipadā or amāvāsyā), the fortnight is called विश्वयस. The reading स्वंबन्द्री (given by Cd alone, presupposes a full-moon ending (Pūrņimānta) month, whereas passages like B 16. 44. 2 support a no-moon ending (Amānta) month. The possibility of these two Mbh. texts belonging to two different times or regions it is difficult to either prove or disprove. A possible way of escape, retaining the चन्द्रस्वौ sequence, would be to suppose

that the lunar eclipse in the fortnight preceding the विश्वचल fortnight was what is technically known as a अस्तास्त lunar eclipse; but it is a question whether such an eclipse is at all possible under the circumstances: the text does not hint at it. — °) Adbhutasāgara (p. 86) (reading प्रताहा in pāda b) gives the variant जहाँ जातौ, which it thus explains: अहौ जातौ, सुलपुच्छान्यां आसौ जातावित्यर्थः । पतच अपर्वअहणं दिविषम्, राहुकृतं त्वष्टृकृतं च। Tvaṣṭṛ is elsewhere described as a इयामो जह:.

- 31 °) Ks "त्रयोदशीम् (for "चतुर्दशीम्) on the assumption that the phenomenon belongs to the विश्ववस्पक्ष alluded to in st. 28. The correction is not needed, as there can be a चतुर्दशी in a विश्ववस्थान कृष्णपक्ष.
- 32 ab) Ci. B 7. 77. 4-5; B 9. 58. 59ab. cd) Quoted in Adbhutasāgara, p. 413. d) Quoted, ibid., p. 330 with the v. l. शकाशनिसमत्रवाः; cf. 2. 71. 26cd; B 7. 7. 38-39.
- 33 ab) Quoted in Adbhutasāgara, p. 330 with v. l. अनयं समवाप्स्थथ of Dn D4. s. cd) Quoted, ibid., with the v. l. of Dn D4. s and allied MSS.
- 36 a) महामृता: (masc.) as in Sabhā 134\*, line 1, in the sense of the 'Great Powers' behind the elements. The MSS. that read चत्यार: सागराः understand (like Cn) महामृताः as an adj. The correct reading चतुरः सागरान् (accus.) is given by Si Ko-2 alone. ed ) Quoted in Adbhutasāgara, p. 353.. Cf. 3. 176. 43ab; B 16. 1. 2.
  - 38 ab) Cf. 6, 4, 16,
  - 39 The Adbhutasāgara (p. 418) quotes वृद्धगर्ग-छत्रे गृष्टे वाथ रथे ध्वजे वा धूमः समुत्तिष्ठति वस्य तूर्णम् ।
    स पार्थिवः साश्वमनुष्यकोषः पराभवं वाति जनक्षवश्च ॥
  - 41 ed ) Cf. 4. 41. 21ab.
- 42 <sup>b</sup>) The late-Northern reading ब्याखाः requires us to supply an acc. for प्रकिरन्तः, and involves duplication with 42<sup>d</sup>. <sup>d</sup>) Cn explains the late-Northern reading सिंडिडाअयाः by प्रसेदयुक्ताः!
- 45 °) The reading यदि वध्यन्ति of K3-5 B1. 2. ± Dn D1. 2. 4. 8, as also of D2. 10, is slightly better documented than वध्यन्ते यदि of K2. B2 Da D5-7;

but इन्बंते यदि of \$1 Ko. 1 would seem to support the text.

46 \$1 gives the colophon at the end of 3.23 also.

#### 4

- 2 b) कालवादी (Kt B Dt. s. s S), "claiming allegiance to the ancient 'Kāla' Philosophy", which specialised, amongst other things, in उत्पातs.
- 4 d) Our text, supported by late-Northern and S sources, is opposed by Si Ko-s. 5 Di. 2. 6, which read प्रकृत्व सम प्रियम्.
- 6 d) Cd, which gave a successful interpretation of 6s, fails us here. It takes सति = शोमने and reads यथा पथि as two words. That renders यथा unnecessary. यथापथि (given by Si Ko-s. s Di-s M) can be taken as archaic for यथापथम्, following the rule समासान्त-विधिरनित्यः. The idea intended is, यथापथं गमने [दुर्योधन-निम्महेण] शक्ये सति, कालप्रयुक्ता तव उत्पथमवृक्तिः. The Ti C4 reading, adopted by the Madras Ed., is an evident lect. fac.
- 10 d) The text is given by Si Ko-2. The prep. affi implies that Dhṛtarāṣṭra wished his reply to be considered as final. The late-Northern and the S variants are both lect. fac.
- 12 °) The \$1 Ko-2 Dr reading एते (for -पि ते) is equally acceptable.
- 20 b) The late-Northern variant हेपितैवाँ ह्यानां (for "तैवाँहनानां) hardly fits, as हेपितड cannot be 'seen'. The corresponding Santiparvan passage reads—मुख्वणैंश युनाम.
- 22 <sup>b</sup>) दक्षिणा (adv.), given by K1 Da1 alone (besides MS. No. 11317 from Baroda dated Samvat 1792 and marked L on the collation sheets but not included in the Crit. App.), is lect. diff. indirectly supported by दक्षिणा: of S1 K2.4 B Da2 Dn D3.5.8, and is to be construed with 22°.
- 32 ° f) संनिपात: here should mean the same thing as in 29 , i. e., 'crowding together, rout pellmell, collapse'. Cn, however, explains it as बोधानां संबर्ध:. Victory by brute force was said to be the worst victory: as good as defeat, because of the

bad morale engendered even amongst the victors The fright-psychology born of संतिपात is worse still (तत) व्यङ्ग:). For 32<sup>cd</sup>, cf. B12, 94, 1<sup>cd</sup>.

- 33 ') अवस्ता:, 'not to be shaken or routed'.
- 34 °) सुपणेंपिनिर्ति = सुपणें + नप्निर्ति, rather than सुपणें: + अपनिर्ति. d) The Si Ko-2 Di variant महत्त्वामपि is probably, like the late-Northern महत्त्वा अपि, due to attraction by सेनावा in the next line. Both these variants require अपनिर्ति in 34° to be understood as नाइं. But सुपणें: becomes in that case a redundant nominative, being already present in 34°. The text as in Ds S.

#### 5

For the cosmographical chapters 6-13, compare, besides the literature cited at the beginning of the Crit. App. to the chapter, W. Kirfel: Die Kosmographie der Inder, Bonn and Leipzig, 1920, and Schubring's review of the same, ZDMG, Band 75 (1921) pp. 254-275; Kirfel: Bhāratavarşa, Stuttgart, 1931; Cunningham, Ancient Geography, (second edition, 1924); N. L. Dey, Geographical Dictionary, Calcutta, 1927; Bimala Churn Law: Mountains of India (Calcutta Geographical Society Publications, No. 5), and Rivers of India (ibid., No. 6), 1944. Correspondences with the several Purapa texts are given in the Crit. App., although not exhaustively. Cross-references to Mbh. and to Vālmīki's Rāmāyaņa are also at times given.

- 10 क) असानि, the reading of Si Ko.1 Da Das M, is derived from / अस 'to tremble': cf. असरण. The word is not an exclusively Jain technicality, as is often assumed.
- 14 ab ) Considerable diversity prevails in the MSS, and in kindred Purāpa texts as to this enumeration. The Madras ed. actually names five and says that they are seven! The Vispupurāpa reading (1.5.51ab) comes nearest to our text, and, like K3-5 BD (except D1.3.5), gives a histus between the Pādas.
- 18 °) The enumeration can be thus represented:



In the final count of 24, the five elements are included, whereas अण्डल and स्वेदल are passed over without specifying the varieties under each.

#### 6

- 4 Only the K3. 5 D2. 6 S readings can make the enumeration गुणोत्तर. The faulty sequence is found in the Padmapurāṇa as well as in the O.-J. version.
- . 5 ° d ) This line could have been omitted, particularly if we had read, with Si Ko-2 Cd, भूमे: (for मूमि:) in 4 d. But in the corresponding passage in the Aranyakaparvan, a variation of the line is found in 3, 202, 5 ° d.
- 10 क ) For धातवः, the Padmapurāņa reads धावन्ति (of. धावंतः, of De, meaning perhaps 'fluidessences', 'diversified effects').
- 15 ab ) For the earth's reflection in the moon-mirror, cf. Raghuvanéa 14, 40.
- 16 °) 'समानापै: is given by M; the locative in 'समानापे of Si Ko. i can be understood as 'in the matter of ... ...'.

#### 7

- 4 d) The more precise M1-s. s reading न्वसाइस उच्यते is also given by the O.-J. version and the Purāṇas generally.
- 6 ) Our text and the O.-J. version name the second वर्ष का है सब्बत (after the mountain to the south of it) while Ms and most of the Purapas name it हेसबूट (after the mountain to the north of it). This difference in nomenclature may indicate difference

in tradition. It will also be noted that, having reached the middlemost and the most important च्ये with भेद at the centre, our text gives a detailed description of that first, and proceeds to the next च्ये only with st. 35. The O.-J. version as also the Purāṇas generally take up the descriptions more methodically.

- 7 °) For प्राचावतः we have, in the corresponding Purāṇa passages, the variant उद्यावतः. That would make a quadrangle of mountains: नीड and नियम running East-West, and मान्यवान् and वन्यमादन running South-North, the mountain मेइ occupying the centre of the quadrangle. The Purāṇa account is thus more schematic.
- 12-13 The Purāņas do not seem to have preserved this legend.
- 18 a) For the dropping of the visarga before स्तन्त्रित, of. Whitney, 173a.
- 20 °) उश्नाः. M along with Ks Dai Dns Ds, give the grammatically correct form without the visarga.
- 26-27 There does not seem to be any passage in the Purāņas describing this Moon-lake, the location of which would be on the top of the mountain with the reading fact in 26°, and at its base with the reading as in text.
- 28 The O.-J. version does not support the TG transposition of 6. 8. 8-25 after 7. 28. The Madras ed. follows the TG sequence.
- 32 Acc. to the Purāṇas, Kubera dwells on the Himālaya. The present account brings him on the Gandhamādana. The Purāṇas give the description of Kubera and that of the Gandhamādana ganḍikās (valleys or table-lands) in separate chapters. Here they are given together. Of course Kubera is a frequent visitor of all the राज्यप्रेत्ता (cf. 6.7.31,37). The descriptions of all these places is fanciful, and we need not require any geographical consistency in them. The later Purāṇa accounts are rather particular in the matter.
- 35 a) नीलोलकथरं, which Cu condemus as an अपपाठ, is the reading given by Padma in the corres-

ponding passage, and by some of our late-Northern MSS.

- 36 d) दीवांणि, the S reading (for वर्षाणि), is supported by the Puranas generally.
- 37 °) The TG reading, which puts the nouns in the ablative, is intended as an improvement, but seems to be based upon a misunderstanding. They enjoy life-length and health according to their var etc. '.
- 39 The S addition, 31\*, has something of a sectarian tinge about it; of. st. 17 above.
- 41 °) इड्डा. Only B: Dr read द्रष्टुं. In the corresponding Sabhā passages (2. 3. 9), द्रष्टुं has the support of a large number of late-Northern MSS. The Purāṇas generally read यहानिनित्तं (for यहा- सुवास).
- 42 °) The more common reading चेला: (described as हिरणस्वा:) does not suit the context. The अग्निचिला: (Asvalāyana Śrauta 4. 1. 21) is probably what is meant. The Padmapurāņa variant क्षेत्रा: is flat.
- 46 b) संविध:. Cf. 1. 2. 237; B 12. 272. 17; B 14. 8. 35. PW unnecessarily suggests changing it to संविधा. Cn explains: समीचीनं लोकोपकाराध विधानम्. The S variant संनिध: is lock. fac., or a mistake.
- 49 °d) O.-J. reads ऋषयो नित्यं तत्र (for निष्धे हैके नीके), and transp. 49% and 49%.
- 50 °) M (except Ms) reads नव (for सप्त), following the Purāṇas.
- 52 <sup>ab</sup>) 33\* is an unnecessary attempt to complete the relative clause यां त.
- 53 a) शिर: is the predicate of मृह्यपर्वतः. The text follows Ks D1.

#### 8

- 5 d) 味觉g, given also by O.-J.. 'They yield decorations through, by means of, in the shape of, flowers'. 36\*, found in Śi Ko-2 Ms, is also given by the Calcutta and the GK editions.
- 9 <sup>d</sup>) For समवेषं, we have the conscious emendation समञ्जेषं in M1-3. s. The addition of 37\* after 9' is given by Ds only and some Purāṇa.texts.

The sense intended is implied in 10th.

- 10 °) For महाराज, the Padmapurāņa reads महा-आवाः. If the Padma reading had been original, it need not have been changed into महाराज. But as महाराज did not suit the Purāṇa, it has been later changed into महाआवाः. There are quite a number of such instances.
- 13 ") पूर्वाभिषेकस्तुः As we speak of the watersheds of a mountain-range, meaning the slopes in opposite directions, extending from an imaginary line along its ridge, which carry rain-water in opposite directions, so the forests covering the eastern or the western sides of the mountain can be described as its moisture-retainers (or, in the language of our epic, its ablutions ) in those directions. पूर्वाभिपेदः, the lect. diff. of Ds S (except G1), as also of Da 10, is made to agree in gender with सालवनं by S1 Ko-2 D7. Other variants are clearly lect. fac. The O.-J. reads पूर्वाभिसङ्गस्त, but om. 1304. Cn, reading मूर्थाभिषेकरतु, explains : मूर्थामिषिकं मुस्यमिति यावत् । Reading तत्र (for तस्य ) we can understand the place to be so named after the royal anointment of सहाञ्च. Cf. Vispupurāņa 2. 1. 22.
- 14 °) द्वीप: (found in Si Ko-2 Di. 3 Ta Gi-3 M) seems to have been used here in the sense of sheltering place or protection, as in 6. 15. 36° and other places.
- 16 °) The Kāsikā allows the option of जीव in the present compound, but the Padamañjarl on 4.1. 54 observes; अञ्चलानेलादि मान्येऽनुक्तमप्येतत्त्रयोगवाहुल्याहृतिकारेणोक्तम्। Our MSS. generally follow the प्रयोगवाहुल्य with the exception of the 8 MSS., which generally are purists in a matter of this kind.
- 17 °) °पीताः. This cannot mean 'yellow', as the men have been already described as शताः (15°); perhaps understand as a Bah. compound with पीत from √ पा. d) संस्थित usually = dead; hence the variants. Cf. 8°d, 24°d.
- 18-25 TG transfer stanzas 18-25 to the earlier chapter, giving the passage a place in agreement with the Purāṇas, reading in 18 भरोख (for नीक्स).
   Through haplology, occasioned by the similar ending दिलस्त्रमाः (the Padma substitution for भरतवृंभ), the Padmapurāṇa om. 20°d-26°d.

27 b) पूर्वान्तगण्डिका is plausibly interpreted by Cv as पूर्वनहिनी गण्डिकानामी नदी; similarly, पूर्वान्ता = पूर्वसा दिशि अन्तः मुखं यसाः। But the variants पूर्वानु or पूर्वा नु do not lend themselves to that interpretation: of. 6. 7. 33b. Our text follows Si Ko. 1. 5, inasmuch as नु and नु and न्त look alike in the Sarada, and from an original Sarada न्त, the above variations could have arisen.

28-29 Dr. L. Hilgenberg observes that these two stanzas are of the nature of excerpts taken from two different contexts in the Purāņas. But by the side of 28<sup>cd</sup>, the Purāṇa line (cf. 6. 8. 7<sup>ab</sup> above)—

#### देवलोकच्युताः सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः

appears flat. The O.-J. is nearer to the Mbh. text, reading ब्रह्मचारिय: (for 'बादिन:).

31 d) For इशिमण्डलन्, the O.J. paraphrase apparently gives शिवमण्डलन्, having already explained प्रविश्वनित दिवाकरन् and आदित्यतापतप्ताः to imply सूर्यमण्डलप्रवेश. The variant रविमण्डलम्, given by S (except M1), seems hardly correct.

#### 9

- 2 b) N (except K3 D2) mechanically repeats 7. 7b (=8. 18b) gone before. The O.-J. and S generally, however, read as in text. c) It is interesting to note that what is called here रमणक्वपे was called by the alternative name of चेत्रवर्ष, in 7. 35a as well as in st. 5 below.
- 5 ab) Ks. s Ds read the line twice, the first time transp. the padas but accurate in substance, the second time going all wrong as to facts. The O.-J. and S agree in reading as in text.
  - 6 ") O.J. reads यक्षभूता ( for यक्षानुगा ).
- 8 b) Si Ko-s are alone in reading विमलानि च (for मनुजाबिए). The variant has not been followed, as the Padma reading द्विज्युंग्ना: presupposes the text.
- 9 d) The Śi Ko-z group considers स्वयंत्रमा as the proper name of the deity; the rest consider आण्डिकी as the proper name. As regards st. 8-9, the Śi Ko-z group seems to follow some independent tradition. For शाण्डिकी, cf. 5. 111.

- 10 The Mbh. description of Airāvata has points of contact with the Purāṇa description of the Ilāvṛta, the middlemost zone. Airāvata is the Jaina nomenclature for what in other accounts equals the Uttara-kuru. The confusion is not that of the mere name, but there is a difference in the cosmographical view-point; and it is difficult to say a priori whether the Mbh. account is earlier or later.
- Il d) The Si Ko. 1. 5 reading इवान्ते (for इवान्तः) points to इलान्ते of Di. 5. 7, suggesting contact with the Purāṇa account.
- 15 °) वेद्भण्डः (cf. 21°d; 6. 21. 15°), is a personal name and not a place name, as it became in later literature. This description of Hari and his eightwheeled vehicle has no parallel in the Purāṇas.
- 17 °) Si is alone in reading संक्षेपं विस्तरं चैव ( as accusatives, ) to go with कर्ता and कार्यिता ( cf. 20% ). As nom., they are predicated of प्रशु:.
- 18 °) Śi Ko-2 Di read सर्वज्ञ: (for स वज्ञ:), which is evidently a lect. fac.

#### 10

5-8 There is a considerable patriotic feeling behind this description of the Land of the Bhāratas and of the great kings that loved it, which Dhṛtarāṣṭra could have appreciated. The Purāṇas have naturally no occasion for anything corresponding to these lines, and the Padmapurāṇa, which borrows the lines from our Mbh., unwittingly writes अत्र ते (instead of नः) कीर्तिविद्यापि, and thereby forfeits all claim to originality.

7 The Padmapurana also contains the late-Northern insertion of 43° after st. 7.

- 9 b) व्यास्तम् is found also in O.-J. Samjaya does not yet claim to have made use of the divyani cakṣuḍ that he obtained from sage Vyāsa.
- 11 °) The Ti Gs. 4 M4 reading स्मृतिमतां (for सारवन्तो) implies knowledge of the longer Cosmographical text in the Purāṇas, where some of these ranges are named.
  - 17 b) बन्दनां (K4 B Dn1 De. 7) is not certain

The variant बा(ब)हुद्दां involves repetition with 13<sup>4</sup>, and बितरतां with 15°. The v. १. गण्डकी of Ko-2 could have been accepted, as this river does not occur in the present list (see, however, 6. 8. 27°). — °) त्रिदिवां (K1. 2. 4 B Da Dn D4. 5. 7. 8 T1 G1. 2. 4 M) is fairly documented; निश्चितां (Ś1 Ko. 2. 5 D1. 2) is hardly a river-name. — <sup>4</sup>) विचित्रां (Ś1 Ko-2) is accepted, failing another equally supported variant. There is a confusion between लोहित + अर्(क)णीम् and लोह + तारिणीम्, giving rise to the several variants.

- 18 a) रवस्थां (D1. 5 T1 G M). We could also have accepted रवपां (Ś1 Ko. 2). The MS. tradition is divergent and uncertain.
- 19 a) प्योज्यां. The name is an unavoidable repetition from  $15^d$ . °) The name कावेरी is certain, but considerable divergence exists as to the other river. चुलुकां is given by the entire B recension and some D MSS. We could as well have accepted the Si Ko. i reading मुद्दुक्तां च कावेरी. The first name is totally unfamiliar.
- 20 °) For पवित्रां, Si Ko-2 Ds. s read विचित्रां, which has already occurred in 17d.
- 22 <sup>4</sup>) The variant क्रीपिणी involves repetition of 16°. b) The variant of B brings in the oftrepeated महानदीन. It is followed by the Padma.
- 23 \*) The variants are hopelessly divergent.

   \*) মূর্বা is a possible blend from Śi and M. For জার্বা (cf. Śi Ko-2 \*খার্বা), Dr is the only MS. authority. The whole procedure is a counsel of despair!
- 24 \*) The variant चीर्वतीम् of Ks appears more probable as a river-name than the variant नीर्मतीम् given by Si Ko. 2: The text follows K1. 4. 5 B D ( Dn2 om.) TG.
- 31 \*) The pada is parenthetical. 44\* seems designed to make a full line of the parenthesis.
- 34 <sup>a</sup>) For भारत, TG read मारिष, which will suit as an address to Dhṛtarāṣṭra. The Purāṇas seem to have turned मारिष (voc.) into मारिषाम् (river-name)!
  - 36 d) यथास्मृति, and not in virtue of बिच्यचक्षुः.
- 37 be ) The Padmapurāņa has not changed निर्वोध into निर्वोधत. There is some point in Samjaya

referring to the কুৰ্বাল্লান্ত as হ্ম. Why should the Padmapurāna, had it been earlier than the Mahābhārata, have affected the same mode of reference?

- 40 \*\* ) Notice the devices adopted by the variants to avoid hiatus between the two padas.
- 43 °) For केवलम्, found in all MSS., the Cal. Ed. reads केरलम्! The Keralas, however, are named in 57°. °) Text as in Si only.

51-54 Śi Ko-2 om. 51°-54° by hapl. 8 om. 52°-55°, which cannot be by hapl. We could have therefore treated 52°-55° as an extra passage, assuming, as is possible, that the Śi Ko-2 hapl. was for 51°-52° only. But scribes often got careless about strings of unfamiliar names, and the haplology might have extended up to 54°, since there could not have been any motive, for the large number of MSS. that retain the lines, in making these specific additions. Hence it was thought safer to retain the lines.

- to the other peoples mentioned in the context, seem to belong to North India. The resemblance of the name to the "Romans" is probably accidental. On this point, of. The Epic View of the Earth by Hopkins, Journal, International School of Vedic and Allied Studies, Vol. I. 2, pp. 65-87. The Sakas in India by Satya Shrava, Lahore, 1947, p. 20, 101 f. In Sabhā 28. 49, the reference evidently is to a sea-faring people and their capital. The two passages are in different contexts.
- $56^a-58^b$  The lines are again omitted in S in spite of—or is it because of?—the fact that the people belong to the South  $(56^d)$ . There is a clear haplology, however, to explain the omission.
- 59 °) For उत्सवसंकेतs, cf. 2. 24. 15°; 29. 8°. For ध्वजिन्युत्सवसंकेतs, cf. Raghuvanisa 4. 78.
- 69-74 These stanzas have a direct bearing on the opening question of Dhṛtarāṣṭra at the beginning of the chapter. The stanzas would be awkward for the Padmapurāṇa context; and are hence omitted there. But the author of the Padma compilation seems to have realized their incongruity rather late, as he has found room for the half-line 69<sup>a3</sup>, which can yield sense only with the following half-line

omitted in the Purāṇa. This is a sufficient proof of the late and borrowed character of the Padma.

#### 11

- 3 d) As regards yet (Si Ko-2. 1. 5 TG M1. 2) and first, the authorities are about equally divided. The wavy line should have been given under fi in 75, 12d, 13c.
- 6 d) संप्रति (st. 4d) indicates that पुष्य or काल has already come. Similarly द्वापरेऽरिमन् (14d), found also in O.-J., would show that द्वापर is yet running. So there results some slight confusion here, which can be avoided only if आसिन्, as has been suggested, means ईर्व्यामानादिनिपये.
- 7 <sup>d</sup>) The Śi Ko-: Ds. र variant नृगीतम is for avoiding the juxtaposition of ब्रियन्ते and ब्रियन्ति. But Padma has the latter,
- 14 <sup>ed</sup>) After भारतवर्ष, the two next व्येड are somewhat cavalierly treated in the concluding lines, as though in a haste to pass on to the next subparvan.

#### 12

- For the entire chapter, O.-J. gives just two stanzas (perhaps copied from some popular manual) merely enumerating the seven DvIpas or Ring-continents and the Seven Seas. The Padma drops 3° and modifies 4° so as to avoid all reference to astronomical matters, and as a consequence it omits 13.38-49. As regards the account of the DvIpas also, the Purānas show much confusion, the Mbh. account following its own tradition.
- 9 ") येन ( = श्वीरोदेन, not शाकदीपेन ) [सः = श्वाक-द्वीपः, not श्वीरोदः ] परिवारितः
- 10 b) This categorical statement is modified into चिराच ब्रियते जनः ( Matsya Purāṇa ), and नाका क्षेत्रते जनः ( Dr ).
- 14 b) The Purāṇas give the name as उद्यो; the Padma, however, reads जलदो (cf. Ti G), and Ts ऋषभो. The name जलदो recurs in 23°.
  - 16 The mountain (बनक is not known to the

- Matsya Purāṇa, but is found in the Brahmāṇḍa and the Vāyu texts. In 16<sup>8</sup>, স্বিছিন: agrees with বিধি:, বস্তুষ্ঠ being a noun in apposition.
- 17 <sup>65</sup>) The extra line 55\*, meant to describe the इवास mountain, is given by the Bengali version and by a few late-Northern MSS.
- 19 °) The Bengali and late-Northern reading पत्तगः ( for वर्णी हो ) is explained by Cu as—िमओ वर्णः पत्तग इत्यर्थः. But even that variant offers no answer to Dhṛtarāṣṭra's question.
- 20 <sup>ed</sup>) The special question of Dhṛtarāṣṭra in st. 18 becomes purposeful only by 20°d, which line is, however, given in D2 and K3. The variant for 20°, तस्माच्छवामो गिरि: स्मृतः, is not adequately supported and involves the अन्योत्याअव, viz. the mountain is इवाम because men are इवाम; men are इवाम because the mountain is इवाम. Si reads 20° as text, but there is no explanation to follow. Of. the explanation given in 6. 13. 4°d for the कुल्म mountain.
- 21 b) दुर्गशैलो (is it दुर्गाशैलो?) is the proper name of the sixth mountain which, in the Matsya, is also called नारदपर्वन. In fact, the Purana says—

#### द्विनामान्येव वर्पाणि यथैव गिरयस्तथा ।

This indicates much confusion in tradition.

- 23 °) जलभारात्परों, given by the M version, is also suggested by the variant जलभारापरों of Ks. The Si Ko-s Di-s. r reading जलभारोपरों need not be wrong. We would in that case have the mountainname and the Varsa-name both in the nom. case as in the two earlier cases. The sixth mountain दुर्गेश्वेल (21) is om. It ought have come after 24<sup>cs</sup>. As a consequence, one extra Varsa, महानुमान, had to be enumerated at the end.
- 25 °) परिवार्य तु, 'including or comprehending'. In the corresponding Purāṇa passages, the reading is परिणाइं तु or परिमाणं तु. °) विख्यातः = संख्यातः, the late-Northern lect. fac., given also by S.
- 27 d) De. 10 read चतस्तः (for च्रशारः), which is an unnecessary grammatical emendation. The word can go with वर्णाः in the following line.
- 30 6) कानरका (Śi Ko-s) is not certain; but there are too many variants. 6) For इक्षवर्धनिका,

the variant in of B: Dai De is noteworthy: cf. Raghuvanisa 4. 67.

36 b) दण्डिका: (Si Ki Dai Dni Di Ti Gi), formed according to Pāṇini 5. 2. 115, can mean 'persons possessing rods'. The variant दाण्डिका: (formed according to P. 4, 4. 8 or 12 in the sense of तेन चरति or जीवति) could have been equally acceptable. In the corresponding Santiparvan passage the preference seems to be for the latter variant, which yields a slightly better sense.

#### 13

- l bc) श्र्वते, यशास्त्रतं. Clearly Sanijaya is not yet making use of the Divyam cakṣuḥ. Cf. 16°.
- 2 d) For क वर्षसागर:, Si Ks-s B Da Dn D:-s. r. s G1-s M read धर्म, which is nothing more than a scribal misunderstanding. Gharma is the sacrificial term for hot-milk oblation. Among the variants, M: gives गुरुदागर:!
- 5 °) उपासीनं (Śi Ko-2), perhaps through case-attraction only. उपासीनः 'seated by the side of', -qualifies केशनः.
- 8 ') Notice the scotarian variant त्रिश्ही प्रमेश्वरः (for प्रभुनीरायणो हरिः) given by M+ alone.
- 12 b) For वेणुनण्डलम्, the Padmapurāṇa has the Dns variant रेणु ". °) वे रवाकारं (T G M1-8.5) is an S reading, which, in its last two letters, is supported by early-Northern MSS., while the majority of MSS. indicates that 'ratha' figures in the name. The text has been adopted with some hesitation.

19-20 While Padma is alert enough to change वंशवर्षन in 19<sup>a</sup> to मुनिपुंगवा; it does not notice the singular भूण in 20<sup>b</sup>.

34 Cu understands तस्य (34°) and सः (34°) to refer to गजसमूहः; perhaps it can refer to each one of the elephants named; but तियंगूर्वभपः oan hardly apply to the elephants. Perhaps तस्याइं = तस्याः अहं (by double sandhi), the reference being to समा नाम कोकसंस्थितिः; or, better still, to मण्डलम् (32°). According to the Purāṇas, here we have a description of the कोक्सकोकपर्वत; but in st. 35 the description of the elephants is continued.

- 39 d) The GK reading प्रमाणतः is not found in our MSS.
  - 40 °) O .- J. reads परिमण्डलतो राजन .
- 41 Since the विकास or diameter of सर्भानु or साह is 12,000 yojanas, the परिवाह or circumference can be roughly thrice that, i. e., 36,000 (पर्मिश्रतस्थाण). But learned Pauranikas state the larger circumference to be another sixty hundred (i. e. 42,000). Cf. similar description of the two circumferences of the Moon in st. 42, and of the Sun in st. 43-44. Samjaya is here relying upon his studies, and not upon the Eye Divine. O.-J. reads 41<sup>cd</sup> as in text.
- 42 °) Several T G MSS. not included in the Crit. App. read दक्षीनपश्चित्रवाद, which is obviously the correct reading. The T G MSS. of the Crit. App. seem to have dropped the repha in the writing. Unfortunately Si Ko. 1 om. the stanza through haplology. The late-Northern variant 'निस्तुम्मं is due to sheer misunderstanding.
- 44 ° ) The text अष्ट्रपञ्चात्रतं ( = 58) is supported by K1-5 B Das Dn1 D2-8 S; the Da1 Dn3 variant is अष्ट्रपञ्चत् ( = 1300); S1 Ko D1 give अष्ट्रपञ्चात् तं, which is only a scribal error.
  - 46 ') शास्त्रवश्चपा, and not दिव्यवश्चपा.

48-49 The Padma purāņa, for reasons of its own, changes राजन्य: into विग्रेन्द्रा: and thereby lacks the subject for भवति. — In 49, the Padma has almost failed in finding a good substitute for महीपाड ( र. १. इ. ). It gives समास्थानुं or समास्थानं.

50 °) qf (Si Ko-s. s Ds. s Gi. s M), in the sense of '[functioning] from of yore'.

#### 14

I The introductory insertion 59\* by Da Ds, like the similar passage in the Andhra Mahā-bhāratamu, supplies a necessary connective between chapters 13 and 14. In 59\*, however, Samjaya is made to return in a moment, meaning not that the observation was limited to a moment, but that not more than one moment was required for the journey proper!

- 2 \*) Cf. 6. 114b; 115. 14b, 42b.
- 5 d) The Si K Di. 2. 7 reading contradicts 7d, 9d; 6. 15. 19b. Cf., however, 6. 15. 10c and contrast with 6. 15. 63d.
- 10 °) The augmentless form, being archaic, is preferred to the regular प्राचेपत.
- 13 a) निहती 'struck down' (given by Si K B Da Dn D1. 2. 4-6. 8 G1. 8) could also have been legitimately preferred to निष्टनन्, 'groaning'.

#### 15

- 3 °) विद्य (Ki B2-i Dn D2. i. c. s) gives a hiatus, which the variants seek to avoid.
- 4 ") \$1 Ko. 1 are alone in giving the Ātmanepadī आविशते.
- 5 ") अनुबद्ध: (Śi Ko-s Ds) seems to be a lect. fac. for अनुज + इंद्र:, the Perfect of  $\sqrt{z}$ , which is often mistaken for the Potential form हंद्र: from  $\sqrt{z}$ .
- 12 <sup>d</sup>) समवेष्टत (Si Ko. 1 Di. 3 T Gi. s. 4 Mi-4), 'shrank together'. समवेष्टत, % Cn: त्रियमाणपद्मुवद्धस्त-पादविक्षेपं कृतवदा %
- 21 °) It is evident that आचहन में should have been आचहांसे for clarity; but no MS. gives this reading. S makes the best of a bad job by reading the following pada as शर्म चाय न निषहे. The mistake (if we must regard it is as such) could have arisen owing to the similarity of मे and से, and also because आचहन में or आचहन संजय is a constantly recurring phrase. Hence no emendation need have been proposed.
- 26-28 These stanzas form a 雪で気孔. 26<sup>d</sup>) The pada is divergently read in the S MSS. The Madras ed. reads as in T2. The M version also provides an island and a boat to the ocean, and so makes it less dreadful. Our text is found in K4. 5 B2. 3 Da Dn D2-8.
- 45 <sup>42</sup>) जामद्दन्येन रामेण or निरेण, read by B D S generally, seems to have been originally a simple mistake of case-attraction. When it was noticed that thereby the stanza makes no reference to Bhisma, the MSS. that fell into that blunder added 61\*.

50 °) परासिक्ते (K4. 5 B1-3) in the old Vedicsense of 'thrown aside', rendered hors de combat. Cf. 5. 47. 18d. The variant परिसिक्ते (Si Ko-2), like परासक्ते (Da Dn D1. 4. 5. 7. 8), seems to be an evident mistake.

53-54 As to the repetition ( with var. ) in Dan-Dn and Da of these two stanzas after 23; the transp. of st. 39-52 and 24-38 in Si Ko-3. 5 D2. 7: and the om. of 24-38 in K4 together with the common explanation of all these accidents in texttransmission: cf. "Mahābhārata Text-Transmission Problem No. 1" in the Annals, B.O. R. I., Vol. xxv, pp. 82-87. Of the 23 N MSS. of our Crit. App., 14 exhibit the effect of this text-transmission accident, one in Śāradā script, one in Bengali, five in Kashmirian Devanāgarī, and seven in Devanāgarī The nine MSS, that stand outside this accident are, four of them, in Bengali characters and five in Devanagari characters. They show considerable affinity to the N recension and are only on occasions contaminated with the S recension, the present being perhaps an instance in point. The S recension does not show any trace of the influence of the three-fold transmission-accident described in the paper under reference.

#### 16

- 1 d) आसक्तुं (Ks Bs Da Dn D1. s. s. s) in the causal sense of आसआवितुम्
- 4 निकृतिप्रश्वः (Si Ko-2 M4) seems to be due to case-attraction. It is of course possible to take निकृतिप्रश्वैः as ऽनिकृतिप्रश्वैः with Cc.
- 7-11 It is only after this formal invocation of Sainjaya to Vyāsa that his regular narration of war-events begins. For the nature of Sainjaya's Eye Divine, its modus operandi, and other connected problems, cf. Annals B. O. R. I., Vol. xxvII. pp. 310-331.
  - 9 ज्युत्थितोत्पत्ति, 'any abnormal occurrence'.
- 12-20 These words of दुर्योधन, uttered after the चूह arrangement was complete, do not fit in with the beginning of st. 21. Hence, probably, the device to begin a new adhyāya, which Śi Ko. 1 T G do not accept. The शिद्धािंड motif is here introduced

quite out of season: cf. 6. 65. 28; 82. 25f; 94. 16f; 99. 7; 103. 73-79, 97-100; 108. 18f.

24 The extra passage 64\* is omitted on the authority of Si Ko-2; as a matter of fact it is redundant. It can hardly be said to be hapl. om. in these MSS., as is the case with 29-30, and 32-33, which are necessary in their respective contexts.

31-32 दह्हा: (in the passive sense) = दर्शनिवया भवन्ति = दद्शिरे. The warriors, in the midst of the banners (तेषु), appeared like peacocks.

- 32 ) तलबद्धाः = बद्धतलाः = बद्धतलत्राः.
- 38 °) सृष्टा: (Śi Ko-s S) = निस्ष्टा: ; cf. 6. 20. 4°. The variant हृष्टा: is secondary. °) नाहिन्य: irregular for नाहिनी:, governed by परिगृद्धा.
  - 41 °) श्रेताभ्र श्व = श्रेताभ्र +श्व, not श्रेताभ्र: +श्व.
- 46 d) समनाय: (De. s S), lect. diff., of which समुदाय: (Ks. s Ds. 4. 7) is a paraphrase.

#### 17

- 2 Cn enters into a long discussion as to the exact astronomical significance of the passage, quoting the Bhāratasāvitrī. Ds conveniently avoids the whole discussion by reading मेशावनद्धमाकारां (for मधाविषयगः सोमः)! Cd renders प्रत्यपद्यत by प्रातिकृत्येन आगतवान्.
  - 3 Quoted in the Adbhutasāgara, p. 22.
  - 6 Cf. 5, 153, 17,
- 11 O.-J. reads अयोनिधनं 'death by steel' with Bs Dns.
- 20 We have to distinguish the गोवासनः श्रेडवः (the father of Devikā, the wife of Yudhiṣṭhira) who sides with the Kauravas, and the श्रेडव who joins the Pāṇḍavas with one akṣauhiṇī of troops (4. 67. 16), who in battle was placed against Kṛtavarman (5. 161. 6), and who later figures also in the Droṇaparvan (B 7. 23. 61).
  - 26 ") The O.-J. paraphrase reads पौण्डू for पौर्व.
- 27 d) As stanza 28 is devoted to Kṛpa, it is better to reserve st. 27 to the माग्य. Kṛpa cannot be the name of the Māgadha king, although a certain ancient king named Kṛpa is spoken of in 13. 5666

( Cal. ed. ). The text is found in Si Ki only.

34 पादपेन. A tree seems to have been the banner-emblem of the Kalinga king. S gives the variant पानकेन. Si Ko-2, consistently with this, read पादपब्य (१ व्यं) अनेन in the last pada; but it is repetitious, as the banner-sign was already mentioned by the same MSS. in 34°.

#### 18

13 This list of twelve occurs at 6. 114. 76-77. In both places, प्रतीच्य and उद्शेच्य Mālavas are to be understood as one people, and also the प्राच्य, unless the प्राच्या: are taken to be a separate people. For the Mālavas and the Prācyas, see B. C. Law: Tribes in Ancient India, pp. 60ff. and 30ff.

#### 19

12-28 There is here much divergence in the sequence of stanzas as between the N and S recensions. N splits Arjuna's speech (7-14) into two parts: 7-12 and 13-14 (om.  $14^{ab}$ ), the latter being placed after 23 ( $14^{ab}$  being considered as continuation of 23). There is no justification for this splitting. It leaves the word  $u_0^a$  in st. 14 (= G K 22) without anything preceding to which it can refer. This must have been very probably an early displacement of the order in the N recension, which seems to have influenced the repetition of the lines  $13^{ab}-14^{cf}$  in some of the S MSS.

- 13 प्रेश्वकाले, 'looking up to you [for orders ]'.
- 17 d) स्वन्दमाना can be also आसन्दमाना
- 19 क) समुपान्य (Si Ko-s Dr. s. e). Ka B Dr. s. s. v. s give the variant विद्राह्म, which makes the following line आदिश्व etc. inapplicable to him, as the only brother of विद्राह known to have taken part in the Bhārata war is अतानीक. The आदिश्व line can apply to मुश्किर himself (= राजायमोहिणीयतः), just as, in stonza 27, the analogous line (27 alpha) applies to मुश्किर. Dhṛṣṭadyumna, although stationed in the front (18 ), was expected, samutsarpya, to extend protection to मुश्किर. This seems to be the only way of making sense from a passage which, owing to the diverging order of the stanzas, is extremely confusing even to the MSS. themselves. The S MSS

( see Crit. App. for 25 ) make the confusion worse confounded by repeating the সানুমি: line (  $27^{cd}$  ) also after  $25^{cd}$ . It is very doubtful if the old Pāñcāla king had any brothers taking part in the war. — b) We could have also read the text as ্যা ছয়া ; only, in that case, হি remains without any special meaning or purpose.

28 After the stanza, we have a characteristic Devanāgarī (Ds) addition, 74\*. Compare the Ds additions of 159\* after 6. 48. 18<sup>cz</sup>; of 184\* after 6. 51. 35; and of 451\* after 6. 108. 14.

37 et) Quoted in the Adbhutasagara, p. 702.

38 ah) Quoted, ibid., p. 336.

39 a) The reading संविद्यानेषु ( Ko. 1. 4 ) will not suit, as the troops had already got out of their beds.

#### 20

- 2 ं) मेनं (K. B Dnz) is accepted by Cn who remarks: मेनं पुष्कलं यथा स्थात्तथा ब्रूहि । मेनामिति भीनतेः पुष्कथंस्य घित्र बाहुलकाहुपधाहस्त ततो गुणे रूपम् । गौडास्तिनहः पाठान्तरं कल्पयन्ति—सर्वमेतह्र्हि मे त्नं यथानदिति. All our Bengali MSS., however, read नेनम्.
- 4 ") बहती (Ks. 5 Ds. s. 6) Vedio for बृहत्सी (as in K4 Dn Ds. 2). ") स्ट्रे (K4 B Da Dnı [orig.]. ns Ds. 4-8), 'bent upon' gives better sense than हुए; cf. 15°; also 6. 16. 38°.
- 6 द) The line is in reply to 2a, which inquires as to the position of सोम, सूर्य and बायु. In the reply, the first ( शुक्तः = सोमः) and the last are said to back the Pandavas, but not the Sun, which, in the mornings, dazzled their eyes. Cf. 6. 4. 22.
- 10 b) Šala and Bhūriśravas (12b) were two brothers, the sons of Somadatta, the Bāhlīka king. Since Bhūriśravas was stationed in the centre with a part of the Bāhlīka army, and there was only an एक्ट्रेड of the Bāhlīka army with Śala in the front.
- 11 The emendation \*प्रयूश: is suggested by the K1 reading प्रयूश:, and seems to be the only way of explaining the majority variant भारश: ( prob. due to defective pronouncing or hearing), and the T1 G1 reading प्रयूश: ( prob. an interlinear gloss ).
  - 13 ") उत्तरपूर् (K4 B4 Dn1 D4.8 Ca) is the

lect. diff. for which the majority of MSS. read उत्तराई। or उत्तरेऽभन

#### 21

- 8°) तम् (which has a better support of MSS.). rather looks ahead, by anticipation, to अर्थ (in 9°), or even to अमे: (in 11°), than to कार्ण in the preceding line.
  - 10 b) O.-J. reads जयन्ति विजिशीपव:.
- 13 <sup>ed</sup>) % Cd: अन्यथा कृष्णस्य गुणभूतो जयो यदि न भवेत्तदा । अस्य दुर्योधनस्य विजयः । संततिश्च (for संनतिश्च) राज्ञामिति होषः । Ca: अन्यथा = युद्धं विनेव । %

#### 22

- [N.B. Kr om. chapter 22; Ds writes (sec. m.) st. 5-16, the orig. writer having written st. 17 continuous with st. 5. As P. C. Roy observes (p. 69 n): "Sanjaya, in each new section, assigns new positions to almost every one of the noted combatants of both sides". The only purpose served by this chapter is to initiate the conversation between Kṛṣṇa and Arjuna, which was the needful preliminary for the interpolated Durgāstotra chapter (Appendix I, No. 1). Nevertheless, the evidence of the solitary MS. Kr, which again is fragmentary and composite, was not sufficient to justify the tempting omission of the present chapter from the critically constituted text.]
- 2 d) All the MSS. except Si Ko-2. 4 Da Ds. रः (Mi-2. 5 om.) give the imperative कुरुत, which can yield sense only if st. 2 is meant as युधिहिर्'s words of command to the army.
- 5 Of. E. W. Hopkins: The Social and Military Position of the Ruling Caste in Ancient India, p. 247.
- 9 °) স্থানি (K4 B D1. 2. 4-2, Ś1 om.) for স্থানিষ্ is an archaic form of the word (cf. RV. 1. 48. 13; 8. 44. 17; etc.).
- 13 b) पङ्काता इबोद्धाः (Si Ko-s only). The alternatives are द्विपाः, गाः, गजाः, readily substituted for the unfamiliar, and doubtless original, उद्दाः
- 15 <sup>d</sup>) The fact of Bhīṣma having performed 30 (or 300) সুস্মন্ত্ৰ is not known from other parts of the epic. The Di variant is alive to the incongruity-

# 23-40 [ BG. 1-18 ]

This Select Bibliography mainly concerns itself with works useful for a critical consideration of the text; and even in this limited field, it does not claim to be exhaustive or up-to-date. Mere translations, as also works in Modern Indian Languages have not been included, save one or two of outstanding merit and originality. The Bibliography is classified into (i) Text editions; (ii) Commentaries; (iii) Search for the "original" Gītā; and (iv) Other publications, including Indexes.]

#### (i) Text Editions

- 1 Śrī Bhagavadgītā: oblong (9½" × 5½"); lithographed; foll. 60; Baburāma: Khidarpoor (Calcutta), 1809. Editio Princeps.
- 2 BG. Text with a Latin Translation and Critical and Interpretative Notes: Augustus Guilelmus a Schlegel. First Ed., 1823; Second Ed., revised by C. Lassen, Bonn, 1846. [The text is based upon four Paris MSS. For a critique of the text, cf. Journal Asiatique, Vol. iv., 105f, 236f; v. 240f; vi. 232f.; ix. 3f; also H. H. Wilson: Works, Vol. v, pp. 99-157.]
- 3 BG Text as in No. 2, with Canarese and English Translations in parallel columns, with an Appendix giving English Translation of von Humboldt's Essay on the Philosophy and Poetry of the BG.; Bangalore, 1849. [At the end is a list of variants from several Malayalam MSS.]
- 4 New ed. of the BG with a Vocabulary, by J. Cockburn Thomson, Hertford, 1855. [The vocabulary apparently was not published.]
- 5 BG. with the Śāmkarabhāsya: Mahadeva Sastri and Rangacharya; Mysore, 1895. [Text based on a collation of several MSS.]
- 6 Ibid. Anandashram Series, No. 34; giving an Index of first lines and a complete pada-index. Poona, 1909<sup>3</sup>. [The first edition of 1908 did not give the sub-commentary of Anandagiri.]
- 7 Srimad Bhagavad Gītā: The text of the "Suddha Dharma Mandalam" Ed.; Mylapore, Madras; first ed. 1917; re-issued 1937. [Seeks to give text according to the Gītāmāna, 112\*. On this, cf. The Heart-Doctrine of the BG and its Message, by the same Mandalam, Mylapore, 1938; also R. M. Shastri: Allahabad University Studies (1935-36); Tadpatrikar, Annals, BORI, Vol. xviii, 1937; Schrader, New Indian Antiquary Vol. 1, No. 1 (1938), pp. 62-68.]

- 8 BG with Abhinavagupta's Gttärthasam-graha, Lakshman Raina: Srinagar, Kashmir, 1933. [Text based on three Kashmir MSS. Cf. F. O. Schrader: The Kashmir Recension of the BG, Stuttgart, 1930. This brochure for the first time brought this Recension to the notice of scholars. On this Recension, cf. S. K. Belvalkar: The "So-called Kashmir Recension of the BG" New Indian Antiquary, Vol. 2, No. 4 (1939) pp. 211-251. Also, Introd. pp. LxxvIII-LxxxIV.]
- 9 BG, Authorised Version according to the Sämkarabhäsya, giving a päda-index, S. K. Belvalkar, Poona, 1941.
- 10 BG, with Anandavardhana's comm. named the Jūdnakarmasamuccaya: S. K. Belvalkar, Poona, 1941. [It compares texts of Samkara and of Anandavardhana in opposite columns.]
- 11 BG. with Rājānaka Rāmakaṇṭha's comm. called the Sarvatobhadra: T. R. Chintamani, Madras, 1941. [Gives v. l. from fragments of Bhāskara's comm., and an index of half-stanzas.]
- 12 The "Bhojapatrī" Bhagavadgītā: Jivaram Kalidas Shastri: Gondal, 1941. [Attempts to reach a Gītā of 745 stanzas. On it, cf. S. K. Belvalkar: Journal, Ganganath Jha Research Institute, Vol. I. i, pp. 21-31, Allahabad.]

#### (ii) Commentaries

[ N. B. The two volumes of BG. Comm. (vol. 1, 1938<sup>2</sup>; vol. 2, 1912) published by the Gujarati Printing Press of Bombay, constitute a useful collection of some twenty comm., included in the following groups. Several of these comm. have appeared elsewhere in more critical editions.]

#### A: Advaita

( = 5, 6) Šamkara's Bhāṣya with Anandagiri's CC, Gītābhāṣyavivecana (Guj. vol. 2). [On this, cf. Faddegon: Çaṃkara's Gītābhāṣya, Toegelicht on beoordeeld, Amsterdam, 1906. — Eng. Trausl. of

the Bhasya by Mahadeva Sastri, Mysore 19013.]

13 Samkarananda : Tātparyabodhinī (Guj. 2).

14 Śridhara : Subodhini, ( Guj. vol. 2 ).

15 Madhusüdanasarasvati : Gūḍhārthadīpikā (Guj. vol. 2).

16 Sadānanda: Bhāvaprakāša (Guj. vol. 2).

17 Dhanapati : Bhāṣyotkarṣadīpikā (Guj. 2).

18 Nîlakantha : Bhāvadīpa (Guj. vol. 1).

19 Venkatanātha: Brahmānandagiryākhyānam (Guj. vol. 1).

20 Daivajūarandita: Paramārthaprapā (Guj.

vol. 2).

21 Hanumat: Paišācabhāṣya (Guj. vol. 1).

22 Upanişad-Brahmayogin: The Bhagavadgītārthaprakāśikā: Adyar, 1941.

#### B: Viśistādvaita

[ For authoritative elucidation of Viśistādvaita interpretation, cf. Raugacharya's Class-lectures on the BG (in 3 volumes): Madras, 1915, 1936, 1939.]

23 Yāmuna: Gītārthasamgraha with Vedāntadesika's CC called Gītārthasamgraharakṣā. (Guj. vol. 1). [The original is only a metrical epitome in thirty-two verses.]

24 Rāmānuja: Gītābhāṣya, with Vedāntadesika's Tātparyacandrikā (Guj. vol. 1). [Eng. Transl. of Bhāṣya by (i) Govindāchārya, Madras, 1898, and (ii) Īśvaradatta, Muzaffarpur, 1930.]

25 Varavaramuni: Gītārthasanigrahadīpikā, Conjeevaram, 1906.

#### C: Dvaita

[ For exposition of Dvaita interpretation, cf. Subba Rau's Translation of the BG, Madras, 1906.]

26 Madhva: Gītābhāsya with Jayatīrtha's CC called *Prameyadīpikā* (Guj. vol. 1).

27 Madhva: Gītātātparyanirņaya, Kumbhakoṇam, 1910.

28 Vādirāja: Lakṣālamkāra (in manuscript). D: Šuddhādvaita

29 Vallabha's Tattvadīpikā with Purusottama's CC called Amrtataranginī (Guj. vol. 1).

E: Kashmirian Commentators

( = 8) Abhinavagupta: Gītārthasanigraha.

- ( = 10 ) Anandavardhana : Jñānakarmasamuccaya.
- ( = 11 ) Rūjānaka-Rāmakantha: Sarvatobhadra.
- (= 11) Bhāskara: Bhagavadāšayānusaraņa. [From this fragmentary commentary, only a few variants are cited in No. 11.]
- 30 Keśava-Kūśmīrin: Tattvaprakāśikā (Guj. vol. 2).
  - ( iii ) Search for "original" Bhagavadgītā
- 31 Wilhelm von Humboldt: Ucbor die unter dem Namen BG bekannte Episode des Mbh., Berlin, 1826. [The Eng. transl. of this essay appears in No. 3 above. According to H., the original Gītā = chap. 1-11 plus 18. 63-78.]
- 32 Holtzmann: Das Mbh. und seine Teile: Band 2: pp. 153-161. ["Schon der zweite Abschnitt enthält den ganzen Stoff des Gedichtes; die dort vorgetragenen Lehren werden dann wiederholt, ergänzt, von neuen Gesichtspunkten aus beleuchtet".]
- 33 Garbe: Die Bhagavadyītā, with Introduction and German Transl.; Leipzig, 1905¹; 1921².

  [On this, see Jacobi in Doutsche Leteraturzeitung, for 24 Dec. 1921, and 8 April 1922; also Garbe, in ibid. for 11 Feb. 1922, and 15 July 1922. Also Oldenberg, in Nachrichton KGWG, 1919, Heft 3, pp. 321-328; S. K. Belvalkar: Basu Mallik Lectures on Vedānta Philosophy, Pt. 1, pp. 94-101; Winternitz, Vienna Oriental Journal, Vol. xxi, pp. 194f.; Oltramare: La Bhagavadgītā, partie intégrante du Mbh.; Paris, 1928; Lamotte: Notes sur la BG, Paris, 1929. J. Charpentier: "Some Remarks on the BG," Indian Antiquary, 1930; S. C. Roy: BG and Modern Scholarship, London, 1941, pp. 12-56.]

34\* Rudolf Otto: Die Urgestalt der Bhagavadgitä; Tübingen, 1934.

35\* Rudolf Otto: Die Lehr-Traktate der Bhagavadgitä; Tübingen, 1935.

36\* Rudolf Otto: Der Sang des Hehr-Erhabenen; Stuttgart, 1935 (German transl. with

<sup>\*</sup> All these works are translated into English and edited by J. E. Turner; London, 1939.

Notes). [On Otto's thesis, cf. S. K. Belvalkar: Journal of the University of Bombay, Vol. 5, pt. 6 (1937), pp. 63-138.]

37 J. Gonda: "The Javanese Version of the Bhagavadgita"; Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land-, on Volkenkunde; Lxxv (1985), Afl. 1, pp. 36-82. [Cf. Introduction, pp. xcii-cii.]

# (iv) Other Important Publications [Including, iv a, Indexes]

37 Charles Wilkins: First English Transl. of the BG., with a letter from Warren Hastings to Nathaniel Smith, First Member of the Court of Directors, East India Company; London, 1785.

38 F. Loriser: Die Bhagavad-Gttā, übersetzt und erläutert; Breslau, 1869. [The alleged indebtedness of the BG. to the New Testament, as set forth in this publication, is amply refuted by K. T. Telang† in his Eng. Transl. in blank verse, with an introductory essay, Bombay 1875; also cf. Howell's BG. and the New Testament: Cuttack, 1907.]

39 Sir Edwin Arnold: The Song Celestial; London, 1885. [This well-known version of the English poet is reproduced in F. Edgerton's Bhagavadgītā; Harvard University, 1944.]

40 Bhāvārthadīpikā (known as Jūānesvarī) of the Mahārāsṭra Saint Jūānadeva (A. D. 1290); latest ed. by Dr. Harshe; Poona, 1947 (in progress).

41 Yathārthadīpikā of the Mahārāstra poet Vāmana, in four parts: "Kāvyasamgraha" Series; 1896 (1907<sup>2</sup>), 1903, 1911<sup>3</sup>, 1909.

42 The Gitārahasya by B. G. Tilak: Poona, 1915. [This famous "Karmayoga" interpretation by the Indian patriot has been translated into English (B. S. Sukthankar, 1935) and in several Modern Indian Languages, and has evoked numerous publications in criticism and counter-criticism. ]

on the BG. by R. S. Taki, Bombay, 1923-1925. [In three parts, Theology (chap. 1-6), Cosmology (chap. 7-12), and Eschatology (chap. 13-18).]

44 V. G. Rele: Bhagavadgītā: Exposition on Basis of psycho-philosophy and psycho-analysis; Bombay, 1928.

45 N. V. Thadani: Mystery of the Mbh. (in five volumes): Karachi, 1931-35. [For the BG., cf. Vol. III, pp. 102-195, Vol. v, pp. 493-545.]

46 Sri Aurobindo: Essays on the Gttā (in two volumes); Calcutta, 1922, 1928. [The transl. given in the course of this brilliant exposition by the Saint of Pondicherry is made available separately, together with notes, by A. Roy: The Message of the Gītā; London, 1938.]

(iv. a): Indexes

[ Alphabetical index to ślokas is given in most text-editions, e. g. Nos. 5, 6; index to ślokārdhas in No. 11 and 47; index to pādas or quarters in No. 9, 48 and 49. Pada-index is found in No. 6 and 52. Word-index is attempted in No. 53, but in a form not easy to use. Index of Proper Names is given in No. 2; and of Recurrent and Parallel Passages in No. 54.]

47 S. D. Satavalekar: Ślokārdhasūcī, Aundh (Satara), 1980. [A similar sūcī was also published by Kinjawadekar Shastri in Poona, 1937.]

48 Bhagavadgītā Ślokacaraņapratīkavarņānukramasahitā, Adyar, 1918.

49 W. Kirfel: Verse Index to BG., Leipzig, 1938. [Includes also the extra stanzas from the Kashmir Recension.]

50 Jacob: Concordance to Principal Upanisads and BG., Bombay, 1891. [Useful for parallelisms between BG. and Upanisads.]

51 Satavalekar: Bhagavadgītāsamanvaya. [Like No. 50, but citing BG. passages in fall.]

52 L. R. Gokhale: Bhagavadgītā-laghukośa; Poona, 1945. [As in the Index in No. 6, the compound words are listed unseparated.]

53 P. C. Divanji: Critical Words-Index to the BG., Bombay, 1945.

54 Hass: "Recurrent and Parallel passages in the Principal Upanisads and the BG." Journal, AOS., Vol. 42 (1922), pp. 1-48.

<sup>†</sup> He also translated the BG, for the Sacred Books of the East, No. viii, Oxford, 1898.

# 23 [BG. 1]

- 1 ") The Kashmir reading सर्वश्वत्रसमात्त्रमें is not given by Si Ko. If not a cheap alliteration, it can have been intended to make a passing allusion to the Ksatras enumerated in 6. 10. 37-68 as having foregathered on the battlefield. — d) K: विस जुनीते (for किम्कुनेत). The present tense would imply that the account of the battle is to be described to Dhṛtarāṣṭra in his chamber while the actual fighting is going on on the battlefield. This could be possible by reason of Sage Vyasa's boon to Samjaya (6. 2. 9ff.; cf. BG. 18. 75), but there is evidence to prove that Samjaya went to Kuruksetra to witness the battle, returned, normally, after the close of the day's fighting and other events, narrated the same to Dhytarāstra, and went back next morning before the fighting was resumed. Sanjaya was endowed (6. 16. 9) with power to fly through the air. The Past is the prevailing tense of narration. On this point, cf. "Samjaya's Eye Divine, " Annals, BORI, Vol. xxvii. p. 310-331.
- 3 \*) Ke alone प्रय तां (for प्रयोता), probably a scribal error. It is true that the Pāṇḍava army was farther away from Duryodhana than his own army; but in speaking of the former, Duryodhana is found using the words अञ्च and रहे.
- 5 ) K: काशीराज्य. In the case of Proper Names, the liberty to shorten vowels ( cf. क्रान्तिमोज below, or माहिनन्दन: Sabhā, Cal. ed. 1116 ) is conceded by Panini 6. 3. 63. Only, it so happens, that both जांश and कृत्ति ( in short इ ) are often used, as well as the forms in long i, the latter being more frequent. - ') Purujit is the personal name and Kuntibhoja his family name. They are not two persons. - It is probably a sheer accident that the warriors enumerated on the Pandava side (including Bhima and Arjuna) make up the sacrosanct number eighteen. Ds adds Nakula and Sahadeva to the list in case Bhīma and Arjuna (mentioned as upamānas ) are omitted. But how to account for the omission of Dhṛṣṭadyumna, not to speak of Yudhisthira?
- 7 °) For the Kashmirian variant नायनान्, ef. Introduction, p. LXXIX. Another method of improving the syntax is furnished by 86\*.
  - 8 ') Ks also reads क्याः श्रन्थो जयहभः d)

- Somadatta is the father's name, from which Saumadatti is a patronymic for the warrior whose personal name was Bhūriśravas. The Dublin MS. of the Bhagavadgītā [ Transactions, Royal Irish Academy, vol. xxiv (1858)] reads ज्यह्य: with B G1 Cn.
- 9 d) If the Kash. reading नाना- (for सुने) is a cheap attempt at alliteration, the De variant नानाशक- is still cheaper and worse.
- 10 a) Ks आसाकं (for असाकं). The Śs Cb reading भीमाभिरश्चितं in 10s and भीज्याभिरश्चितं in 10s need not be a mistake. According to that reading असाकं is to go with अव्यक्तिं in the sense of 'not adequate, not a match for', while प्याप्तं can connote just the opposite. With the current reading, अव्यक्तिं would mean 'limitless' (and प्याप्तं, 'oircumscribed'), if Duryodhana is assumed at this stage to be confident of victory. If, however, he had cause to be nervous, अप्याप्तं would mean 'inadequate'. That Duryodhana was confident of victory would follow from 5. 54. 18°-19s, 53: 6. 15. 12-13.
  - 11 Ks D10 वधासागं व्यवस्थिताः (for "भागमवस्थिताः).
- 12 Before 12, Ks Dio ins. संजय उवाच, which is uncalled for, since no MS. (and not even the Madras edition) reads दुर्योधन उवाच before 3. °) Ks निनय (for वितय).
- 15-18 It is a curious coincidence that the warriors on the Pāṇḍava side, named as having blown the conch, again make up the sacrosanot number eighteen. The O.-J. paraphrase suggests that the reading there was सालाकिश बटोल्कचः (for सालाकिशावराजितः).
- 18 ab) The Si-s Ko-s Ds Cv reading is a mere paraphrase. Ks makes a mess of it all by reading पात्रालाक्ष महेलासा द्वीपदेवाक्ष संजया:
- 19 b) Ks व्यत्त्यन्. The Si Ki Ds reading निवारचत could have been accepted as augmentless Imperf., but for the similarity of त and न in the Sarada. d) Ks Dis reading is an attempt to give a finite verb on the assumption that only prespart, was read in 196.
- 20 °) A solitary Grantha MS., not included in the Crit. App., reads 'संघाते ( for 'संपाते ).
- 21 <sup>cd</sup>) Before 31<sup>cd</sup>, there is no real need for the reference এর্ন বন্দ. Many good MSS. (such as

Si. s. 4-3 Ko. i. s. 6 Da Dni Di. s. s. 8 Ti Gi Mi. s-s) do not give it. As a consequence of this, the reference संजय उताच before 24 ought also to have been omitted. Practically all MSS., however, give it. On the strength of the evidence at 21cd, we felt ourselves justified in omitting the ref. before 24.

- 24 ) Kr (before corr.) भागता (for भारत ).
- 27 a) Ñi इयालान् (for चैन), is probably an attempt to make the list of relatives in 26°-27° identical with the one in 34.
- 28 °) Kr प्रमाविष्टो (for प्रमाविष्टो ). °) Here, as well as in BG. 2. 1° and 2. 10°, the Kashmircum-Bengali MSS. generally read सीरमानोडनवीदिरम् . Sidamāna suggests a more acute state of distress than what is implied in विपीरन् . °d) For the reference अर्जुन उवाच before 28°d, cf. note on 21°d above. Kr दुवैन सजनं (in 28°). The singular forms रमं, स्वजनं etc. given by Ñi and S and several D MSS. are also found in the O.-J., while Ś K (with a few exceptions) and B favour the plural forms.
  - 31 °) Kr and O.-J. read with T1 G4.
  - 32 d) D10 = (for q1).
- 33 d) As to the Kash. variant सुदुस्त्रजान्, cf. Introduction, p. LXXX.
- 34 d) K1.8 शाला:; Dn इयाला:. Regarding the spelling of the word, cf. & Cn: स्यालशब्दो दन्त्यादिः 'विजामातुकत वा घा स्यालात्' इति मञ्जवर्णात् (Rv. 1. 109. 2)। 'स्याञ्चाजानावपतीति वा। लाजा लाजतेः। स्यं शूर्पं स्वतेः' इति यास्कः (Nir. 6. 9)। &
- 35 d) बिसु for कि नु is a good reading, but is not vouched for beyond the few MSS. named.
- 37 b) Manusoript evidence seems clearly to favour our reading स्वान्यवान् in place of ख. The reading conveys the implication that Arjuna would not have been averse to fighting, if it had been a question of killing just the Dhārtarāṣṭras, and not the elders and preceptors also. But in the fight, the bāndhavas cannot be so singled out. The reading स्वान्यवान् would place the emphasis on the fact that the Dhārtarāṣṭras, despite their wickedness, are our own relatives. °) Many MSS. giving the plural forms in 28cd give the sing. स्वानं here.
  - 38 °) D10 पार्व (for दोवं).

- 44 d) Kr Die read, along with Ki-s Ni S and a few D MSS., "जुझम: for the grammatically regular ैद्युश्चन, which is invariably given by S B and important K D manuscripts. The form 'star; is formed on the analogy of शृजुम:, being a case of the substitution of primary for secondary endings. In the Crit. Ed., Adiparvan 53. 1 and 196. 1, and Virāţa 46. 8, the form "शुक्रुव: is accepted with a wavy line. Both जुझम and जुझम: are attested in the pre-epic literature: Aga in Kena Up. 1. 3; ज्ञानुः in Maitri Up. 1. 2. So, where MSS. evidence favours the acceptance of the irregular सुबुम:, the wavy line should be dispensed with, as has been done in Adi. 89. 44 and 156. 7. The agreement of the Sarada and the Bengali should justify our acceptance of the regular 'SING with a wavy line.
  - 46 d) O.-J. reads क्षेमकरं (for क्षेमतरं).
- 47 As to the ref. संजय उदान, ins. before 47 by practically all MSS., of our note on 21<sup>ed</sup> above.— Ks is alone in proposing transp. of 47<sup>th</sup> and 47<sup>th</sup>, probably in an attempt to follow the natural sequence of the actions.

Colophon. — Ailhy. name: Ks सैन्यदर्शनः, Ds

# 24 [BG. 2]

- 1 °) For the v. l., cf. note to BG. 1. 28 above.
- 2 <sup>66</sup>) Ks स्वां (for स्वा). Die (m as in text) इदंविषये (for इदं विषमे).
  - 3 ") O.-J. with text. ") Ks viny: (for 'ny).
- 5 °) For the Kash. reading, of. Introduction, p. LXXXII. Just as महानुसाबान in 5° gives the reason why the elders—and—preceptors should not be killed, the contrasted अर्थकामान in 5° would give the reason to justify their killing, assuming that अर्थ is taken to mean mere wealth and worldly possessions. In that case, however, the last pada would not be right. Hence the Kashmirian change to अर्थकाम:. The alleged difficulty vanishes if अर्थ is interpreted as suggested. Madhusudana reads विमहानुमाबान as one word: हिमहा = स्वरं:. दे) Ks मंत्रीम (for मुझीय).
- 6 ) The orig. Ñi reading उत (for बल् ) involves a hiatus and would have been preferable just on

that account; but no other MS. supports it.
— " ) Dio m आखुद्धे (for प्रमुद्धे ) would be historically accurate, as the Kauravas had taken up a position 'to the east' of the Pāṇḍava army, i. e., with their faces towards the west. The reading प्रमुद्धे or नः प्रमुद्धे would mean 'here in front of us'; but as it can also denote 'in our front ranks', the D: or Dio m readings may have been intended to remove all doubt in the matter.

- 7 b) Ks Ds. 10 स्वां (for स्वा). The commentators Anandagiri, Madhusüdana and Sadānanda (the author of Cu) cite स्वा and gloss it by स्वा, showing clearly what their reading is. Jacobi (ZDMG, 72 [1918], pp. 323 ff.) considered stanzas 7-8 as later interpolations, because they introduce the traditional attitude of the pupil, which was regarded as the sine qua non for preceptorial instruction. This is just as subjective as the viewpoint of Garbe, who at least attempted, as a rule, to give some objective reasons.
- 8 \*) The Kash. reading य: (involving a personal reference to Kṛṣṇa) is not supported by the best Kashmir MSS. \*) Kर भूमो च सापहाम् (for भूमावसपहाम्).
- 9 \*) Ks Ds प्रंतपः; Dio प्रतापवान् (for प्रंतपः). The MSS. are about equally divided between प्रंतप and 'तपः, the latter being intrinsically superior. प्रंतपः is not, however, likely to be changed to 'तप in so many independent MSS.
  - 10 d) Cf. note to BG. 1, 28b.
- 11 Regarding the extra stanza (87\*) found in the S and a few K MSS., cf. Introduction, p. LXXXIII.

   at ) For the Kash. reading of this line, cf. Introduction, p. LXXXII. It may be worth noting that the oldest Mbh. commentator Devabodha (a fragment of whose comm. on the BG. will be found on pp. 11-14 of our edition of Devabodha's comm. on the Bhisma ) cites areging:
  - 12 a) Kr reads न त्वेनाइं with Do.
  - 13 a) K: देहांतरं (for देहान्तर-).
  - 15 \*) Ks पुरुपर्पभः (for 'भ).
- 18 °) O.-J. reads नित्यप्रोक्ताः (for नित्यस्योक्ताः).
  -- °) The Kash, reading बिनाशिनः (for अनाशिनः),

- which is also given in the O.-J., is to be construed with देहा:, but it involves tautology with अन्तवन्तः.
  - 19 °) O .- J. reads नाभिजानीतां (for न विजानीतः).
- 20 b) Cs supplies an अ before भविता because the commentator, quite unnecessarily, took the initial न of the second line with the verb जियते in the first line.
- 21 d) For the Kash. reading इन्यते इन्ति वा कथम् (evidently influenced by 19d), cf. Introduction, p. LXXXII.
  - 23 °) K: र्झावयन्त्यापो (for हेन्दय ).
- 24 °) The v. l. सतताः ( for स्वंगतः ) seems at first sight to be a scribal mistake, possibly influenced by the marg. paraphrase for मारुतः ( 23<sup>d</sup> ) found in some MSS. But the Viṣṇusmṛti, in its corresponding passage (largely imitative of the BG.), also reads सतताः. Apparently some persons who maintained that the jīva or the individual soul was atomic in size and not omnipresent, have deliberately made the change. Cf., in this connection, the observations of the commentary on Cr, the Tātparyacandrikā: % नात्र बहुश्रसादिविखं जीवविशुत्वं सर्वनात्र श्रेतिका अनुप्रवेशविषयोग्यता। जीवस्थाणुत्वेऽपि क्रमेण नाताश्ररीएसंबन्धात्र वंगतस्वोक्तिः। %
- 28 d) Ks परिवेदना (for 'देवना). The v. l. seems to be no more than a scribal error. Yet in the corresponding passage, even the Vispusmiti (20. 46) reads परिवेदना.
- 31 ab) The O.-J. reads स्वधमेमेव and विकल्पितुन्, thereby considerably improving the sense.
- 32 °) The Si.s reading सुकृतात् (for सुलिन:), possibly gives a better sense, but the v. l. is not adequately supported.
- 33 \*) K: D10 त्वं धर्मभिमं; K: D9 त्वं धर्म्यमिमं ( with the generality of the S recension ).
- 35 °) Dio सन्यंते (for मंस्यन्ते). °) To avoid the awkwardness of the hanging relative clause. Schlegel and Lassen actually proposed to read प्यां, which is a v. l. already found in several MSS. The scholars mentioned even sought to emend 34°d into एयां च त्यमनिमतोऽभूरावारयसि हाधवस् ।
- 37 a) Da. 10 प्राप्स्यसे (for प्राप्स्यसि). b) The v. l. भुदं is evidently for securing alliteration.

38 °) The variant युष्यस् can convey the sense of fighting for its own sake.

38-39 That O.-J. has not at all understood the difference between the Sāmkhya and the Yoga view-points follows from the tame paraphrase that it offers: "Therefore get ready, be resolved to the work of fighting; for victory and defeat, they are gain equally. Your mind has approached to Sāmkhya and Yoga." The O.-J. at once leaps after this to st. 41.

- 40 \*) The Kash. v. l. [अ]तिक्रमनाशः (for [अ]सि ) will have to be understood as अतिक्रमे or अतिक्रमेण नाशः, implying that, in Yoga-buddhi, rules can be transgressed with impunity!
  - 42 b) Ds. 10 read विपश्चित: with K1.
- 43 b) For the Kash. reading, of. Introduction, p. Lxxx.
- 45 <sup>a</sup>) Schrader gives the v. l. त्रेगुण्यविचया (for 'विषया). None of the available MSS. record it. He seems to have misread sinvanti as cinvanti in the Cg on the passage (cf. Kash. Rec., p. 43).
- 48 The extra stanza (88\*) found after 48 is probably an echo from the Brähmana-vyādhasanvāda in the Āranyakaparvan 203. 43. It rather disturbs the continuity of the topic. Cb does not give the stanza.
- 50 क ) The reading जहातीमें उसे is an attempt to secure a legitimate hiatus in place of the irregular जहातीह उसे. d) कर्म सकीश्रकम् is noted on the collation sheets as a variant of K1, but it is due to the failure of the collator to detect the उद्यार below स which is plainly visible in the photo. The v. l. gives a good reading all the same.
- 51 °.) Dio reads जनमक्मिनिसुँक्ताः. This reading, as well as, to a less extent, क्रमेनन्यनिसुँक्ताः found in some Śāradā and K MSS., would seem somewhat to favour the Samnyāsa interpretation of the passage.
- 53 °) Ks श्रुतिर्विप्रतिपन्ना ते; D10 श्रुतिविप्रतिपन्नानाम् °) O.-J. निश्चिता with \$1.3-5. °) O.-J. यमादी (for समायी).
- 54 °) Several Sarada and K MSS., in the next few stanzas, read स्पर for स्पत', probably due to the similarity of the Sarada त with र. — °)

Ks आसीलि (for आसीत).

55 °) O.-J. यदा संहरते कामान्, prob. influenced by 58°. — °) Co is alone in reading मनोहरान् (for मनोगतान्), which it explains by मनस्यतिप्रतिष्ठान् . — °) O.-J. स उच्यते (for तदोच्यते).

56 ) Ks मुलेप; O.-Jp. मुले तु (for मुलेप).

59 After 59, O.-J. ins. an extra stanza not found in any of our MSS., for which cf. Introduction, p. xolv.

- 60 °) For the Kash, variant यत्तस्यापि हि, cf. Introduction, p. LXXVIII.
- 61 b) For the Kash. variant तत्परः, cf. Introduction, p. LXXX.
- 63 d) O.-J., like Ds Cm. r, दिनश्यति (for प्रण-श्यति).
- 64 °) Die 'विमुक्तैस्तु (for 'विमुक्तैस्तु ). ') प्रसाद-
- 65 d) Kr. s Ds. 10 पर्यविद्यति, as in Ñ1 and a few Devanāgarī and most Southern MSS.
- 69 °) Die O.-J. जागति (for जामति), prob. under the influence of 69°.
- 72 Si Ds alone read, under the influence of the voc. पार्थ, विमुद्धानि in the second pada and क्रच्छिति in the fourth pada.

Colophon. — Adhy. name: Do सांख्ययोगः.

# 25 [.BG. 3]

- 2 ") Most MSS. (except the Nepali-Bengali group) read न्यामिश्रेणैन, the reading of Cā.k.l.r; while Cm. v are silent, and Cb.c missing. The Amrtatarangins of Purusottama observes: अ भगन्दानमं द्व न्यामिश्रं न मनति, परं द्व जीवेनं बुध्यत इति इवेल्पनेन शापितम् । मोइयसीलात्रापि भगनत्संनिधौ मोहोऽनुचित इति वापितम् । अ The second point is not as valid as the first; and one इन would be quite sufficient.
- 3 °) Kr विविधा (for दिविधा). Si is alone in reading कर्मिणास् (for योगिनास्). °) Kr संख्यानां with Si. दं) MSS, almost unanimously read कर्मयोगेन here as well as in BG. 13. 24<sup>d</sup>. By Pāṇini 8. 4. 11, an option as regards the change of °न to °न would have been possible, as the °न was a case-end-

ing; but acc. to 8. 4. 13, the option is disallowed by the presence of a guttural in the last member of the compound.

- 9 \*) Kা আন (for [S]-ব্ন). This would make the Yajīn a source of bondage, which could not have been intended.
- 12 \*) The Ñi reading अप्रदिष्यों, also found in a few other MSS., and prob. due to scribal error, can nevertheless yield good sense. The word इस्यः means an opulent householder. Cv, although citing अप्रदिष्यों, explains अप्रदिष्येन्यः
- 13 <sup>et</sup>) For the idea, cf. Manu. 3. 118. °)
  The use of ्र मुन्न in Atm. is permitted not only
  when the root means 'eating', but also when it
  means upabhoga in general. So there is no conflict
  with Pāṇini 1. 3. 66, as suggested by Holtzmann,
  Das Mahābhārata, Band 2, p. 165. d) O.-J.
  reads चरन्ति for प्रचन्ति, thereby making it a more
  general statement.
- 15 \*) The Ko reading can yield the same sense as the text, if कर्मोद्भवं is understood as कर्मणः उद्भवः वस्मातः \*) Ks ब्रह्मक्षरसमुद्भवः, apparently understanding ब्रह्म as masculine.
- 19 The Sz transfer of st. 19 after st. 24 (which was possibly endorsed by Cg) has this advantage that it does not make the apparent contrast between 17<sup>d</sup> and 19<sup>b</sup> so glaring by their juxtaposition. St. 19 and 25 go well together. The transp. is, however, without any other support.

   d) Ki qiq; K3 qiq; (for qiq;).
- 22 d) The Kash. variant प्रवृद्धि means only that Kṛṣṇa takes up activity, not that he remains active all along, which the current text says, and which is in agreement with 23<sup>a</sup>. Śs Ch, however, introduce √ प्रवृद्धे in 23<sup>a</sup>.
- 23 °) Ks बतेंय (for बतेंयं). °) The Kash. [अ] तुवतेंरन् (for बतेंन्ते) is meant to improve the syntax. The sentence 28<sup>cd</sup> is to be understood as parenthetical, बतेंयं in 23° going with उत्सीदेशु: in 24°, and ज़यीं in 24° with स्वां and उपहन्यां in 24°.
- 27 °) Ds प्राकृतै: (for प्रकृते: ), which is read by another Telugu MS. also; while a Malayalam variant reported by Garrett reads प्रकृत्या. b)

সানতঃ is an acceptable Kash. variant, not supported by non-K sources.

- 28 ं) K7, like Ko, reading मजते (for स्कते), due to similarity of म and स in the Sarada script: of, the v. l. in 29°.
- 29 d) A pair of curious but significant variants given by an undated Devanagari MS. from Adyar (A2 of the collation sheets) is সম্ভূলবিদ্যা and সুত্যাধিব্
- 32 d) The Ke Cb. k reading is a gratuitous attempt at improving the alliteration-effect.
  - 34 \* ) De ( before corr. ) इन्द्रियस्येन्द्रियार्थेन्यो -
- 35 °) The Kash. v. l. प्रथमीह्यादिष is intended to mean प्रथमेंण (i. e. प्रथमें स्वीकृत्य) उद्गयाद, but normally it can signify प्रथमेश्य उद्गयाद (= उत्कर्षाद). The O.-Jp reading स्वधमें for 'धर्मों is evidently influenced by 35°.
  - 36 ) Ks पौरुप: ( for पूरुप: ).
- 37 For the Kash. addition (89\*), of. Introduction, p. LXXIII. Ks makes stanza 36 with 89\* lines 1-2 one continuous question of Arjuna; but 89\* lines 1-2 presuppose Kṛṣṇa's reply to st. 36 as given in st. 37. The Tātparyacandrikā on Cr apud BG. 11. 27 quotes the five stanzas included in 89\* and remarks: पते क्षोकाः सन्ति न वंति देवो जानाति। पूर्वव्याख्यात्तिरनुदाहतत्वा द्य्यवनप्रसिद्धभावाच भाष्यकारैरनाइताः। न च गीताशाकस्य क्षोकसंख्या व्यासादिभिरुक्ता। अवांचीनास्त्वविश्वसनीयाः। The following variants are found in the stanzas as there quoted: (L. 1) च्य (for च्य). (L. 4) सुखं. तत्र (for सुखतच). (L. 8) मोहयंश्व (for मोहयंस्त्र). (L. 10) र्जःप्रवर्तितो मोहान् (for the prior half).
- 41 °) The Kash. variant with a long ছা ( সলহাছি being an optional form for সলহিছি ) makes the usual সলহি ইন word-separation impossible. The separation is suggested by 43°, but involves the tautology of having तसात and হি in the same sentence.

Colophon. —Adhy. name : Do कमैयोगः -

# 26 [ BG. 4 ]

- l ") K: वैवस्ततं (for विवस्तते ). The Kash. variant एवं (for इसं) is probably due to eye-wandering from the beginning of st. 1 to that of st. 2.
- 2 •) The Kash, v. l. प्रप्राख्यातम् is the instance of a marg. paraphrase ousting the orig. text.

- 4 \*) Ds (before corr. as in text) अवरं (for अवरं).
- 5 °) The O.-J. variant न तानि वेशि सर्वाणि would mean a confession by Kṛṣṇa of his own parvisoience !
- 7 क) K। धर्मोख्या क्लानि: is an impossible variant.
   ं ) The philosophical variant [आ]त्मांशं (for [आ]-त्सानं ) seems to be due to the commentaries Cg. k.
  - 8 ) O.-J. reads विनाशाय दुरात्मनाम्
- 10 b) The Kash. variant महापाझवा: (perhaps influenced by BG. 18. 56b) seems to be of the nature of a superlinear gloss ousting the orig. text. c) Kr महावनागता: does not commit itself to the Advaita position, as does the current text महावमागता:
- 13 \*) The grammatically incorrect reading 司司 र्वणी: of De has at least this merit that it does not involve a definite decision on the question as to whether the termination च्युच् at the end of the word चातुर्वण्ये is स्वार्थ (according to the Kāsikā ), or is not खार्च ( acc. to Patanjali, disregarding the शापक interpretation of the Bhasya). Interpreting चातुर्वण्ये as चस्वारो वर्णाः (and not चतुर्णी वर्णानां कर्म) means that, regarding the wording of the Vartika on Papini 5. 1. 124, we are-contrary to established practice-following the later Kāśikā in preference to the ancient Patanjali. Kaiyata on the passage ( Pāṇini 5. 1. 124 ) defends the Kāśikā, but not quite convincingly. I have discussed the passage in a paper contributed to Prof. M. Hiriyanna Commemoration Volume.
- 18 ab ) O.J. reads as Si-s. s Ks Cg. k. ')
  O.J. reads मनुष्याणां (for मनुष्येषु ). d ) The Bi
  variant कुल्लक्तमंद्व may also have been कुल्लक्तमंद्वत् , as
  there is a blank space after g in the orig. MS. Both
  the variants yield good sense.
  - 19 b) The Ko reading is peculiar to that MS.
- 20 a) Die त्यस्त (for त्यक्ता). b) De gives the variant निरायय:, which avoids the possibility of conflicting interpretations occasioned by the current निरायय:.
  - 22 d) Ks निवाध्यते (for निवध्यते).
- 23 °) Thomson conjectured युक्तस्य for मुकस्य, which is found in Ñ1 ( marg. sec. m.). °) Noteworthy is the Ś1 variant शानायारभत:, which may have been influenced by 23°.

- 26 Ks, like \$1 Ks, om. (hapl.) 26ed.
- 31 क) Kr व्यस्या .
- 33 °) Garrett reports a Malayalam variant [अ]सिस्ट (for [अ]सिस्ट), which avoids the tautology of सर्व and असिस्टं.
  - 34 \*) O.-J. reads मेथवा (for सेववा).
- 35 \*) Kr न पुनर्मोहाद. b) Ks बास्यति (for बास्यति ). b) The Kash. reading अञ्चेपाणि (for अञ्चेषण) is due to case-attraction. The reading is found in several non-K manuscripts also.
  - 38 °) D10 यत्स्वयं ( for तत्स्वयम् ).
  - 39 \*) Note the variant mage: ( for aggr: ).

Colophon. — Adhy. name: К. शोगनाम; К. शानसंयमयोगः; Do शानयोगः; Dio शानविभागयोगः.

# 27 [ BG. 5 ]

- 1 °) Kr करणां (sio) (for कर्मणां). ') Ks ब्र्हि तन्में (by transp.).
- 5 °) Noteworthy is the Kash. variant अनुगन्दते (for आपि गन्दते ), which assigns a distinctly subordinate position to the Yoga-followers, as compared to the Sankhyas.
- 6 d) Do, like Ñi, reading अभिरेष (for निर्मेष.), involves a hiatus, which may have been original.
- 10 ed ) Ks पापेम्य: (for पापेन), and [अं]मिस (for [अ]म्मसा). O.-J. न स लिप्यति दोपेण (for 10°).
  - 11 d) D10 'सिद्धये (for 'शुद्धये).
- 14 s) Si is alone in reading नाकर्त्वं न कर्त्वं, thus avoiding a possible contradiction with a text like BG. 4. 13, where God is declared to be the creator of all karmans as such.
  - 15 ) Ks मुक्ति (for मुक्त ).
- 16 d) तत्परं is to be understood as two words तत् परम्
- 17 The extra stanza (90\*) found in some Kash. MSS. is of the nature of another illustration for the statement in st. 10-11, suggested by the simile आदित्यव in 16°. Schrader concedes that the stanza may have been a later addition. Kşemendra (Bhāratamañjarī, p. 396, st. 87) knows this added verse, which he gives as under:

शृण्यन्तोऽपि वदन्तोऽपि स्पृशन्तोऽपि स्वकर्मणि । सक्ता अपि न सञ्जन्ति पद्गे रविकरा इव ॥

- 21 b) KJ. s यः मुखन् (for बत्युखन्). For a discussion of the variant, cf. Introduction, p. LXXIX.
- 24 The Yoga that forms the topic of the latter part of this chapter is understood by most Kashmir commentators as a special kind of highest Yogic discipline प्रमो योग: (and not mere समेंग्रोम), and this point is apparently brought out by the Kash. variants for 24° and 23°. °) Ks महा भूगोधिगच्छति.
- 25 \*) Kr श्लीणिकिल्बिथाः °) Ks जितात्मानः (for यता°).
- 26 5) Do 'विमुक्तानां . ) Ks जित्रचेतसाम् . ) Kr Do 10 विजिनात्मनाम् .

28 . °) Ks जितेंद्रिय°.

Colophon. — Adhy. name: Kr D10 संन्यासवीगः; Ks प्रकृतियोगः; Do सांख्ययोगः.

# 28 [BG. 6]

- 2 <sup>4</sup>) The Si reading संन्यास इति (for संन्यासमिति ) is what a grammatical purist would prefer.
  - 4 d) Do स उच्यते ( for तदीच्यते ).
- 5 b) For अवसादयेत्, O.-J. gives अथ सादयेत्. °) O.-J. वन्थ ( for बन्धुर् ).
- 7 b) For the emendation of Cb, cf. Introduction, p. LEXX-LEXXI. d) Kr Ds. 10 as in the text.
- 8 b) Kr क्रस्थोपि जितेन्द्रियः, probably caused by scribal confusion between पि and वि.
- 9 d) निमुच्यते (for विश्विच्यते ) is a variant noticed by Cs. It is not presented by any of our MSS.
  - 10 °) O.-J. यतिचित्तात्मा ( for यत' ).
  - 12 d) Kr आत्मानि शुद्धये ( for आत्मविशुद्धये ).
  - 13 ) O.-J. धारयेदचलं मनः; D10 धारयञ्चचलं स्थिरम्
  - 14 ) Ks ब्रह्मचारी ब्रते (for 'चारिवते).
  - 15 \*) Do. 10 एवं शुजन् ( by transp. ).
- 16 For the Kash. variants, cf. Introduction, p. LEXVIII, footnote 2.
- 19 °) Ks नित्तिचित्तस्य (for यत°). d) आत्मानी, the Kash. reading, is more correct; but आत्मनः

(genitive) can be used in the same sense.

- 20 <sup>d</sup>) The Śi variant तिष्ठति (for तुष्यति) may have been influenced by 18<sup>b</sup>, but can yield a good sense.
  - 23 ) D10 योगसंधिकं ( for "संशितम् ).
- 24 b) Go variant त्यक्त्वा धर्मानशेपतः may have been influenced by BG. 18. 66°.
  - 25 \*) Ks उपर्मेत ( hypermetric ) ( for उपरमेट् ).
  - 26 a) Kr Ds. 10 निश्चलति ( for निश्चरति ).
  - 27 °.) Ks Do शांतिरजसं (for शान्त°).
- 28 ं) Kr एवं युश्चन् (by transp.). b) The Kash. variant is evidently influenced by 15b. ed) For the Kash. variant, cf. Introduction, p. LXXI.
  - 32 b) O.-J. यो जनः ( for योऽर्जुनं ).
  - 36 ") Ks ( before corr. ) असंयतात्मनो ( for "त्मना ).
- 38 d) The Kashmir variant for this pāda is motivated by the circumstance that the post. half of line 1 of 91\* is a variant of 38<sup>d</sup>. The Kashmir reading is tautologoùs, and the word ब्रा suggests no alternative to नद्यति in 38<sup>b</sup>.
- 39 °) For the Kash. variant एतं में, of. Introduction, p. Lexviii.
  - 41 d) K: योगभ्रष्टो हि (for भ्रष्टोऽभि-).
  - 42 ) Kr Do. 10 m महति (for भवति).
- 48 b) Kr D10 पूर्वदेहिक; Ks पूर्वदेहिक. The grammatically allowable forms are पौर्वदेहिक under the general rule in Pāṇini 7. 2. 118, and पौर्वदेहिक under Pāṇini 7. 3. 20 on the assumption that the अनुशतिकाण is an आकृतिगण.
  - 44 °) Ks सन् (for सः).

Colophon. — Adhy. name: Kr अष्टांगाध्यात्मयोगः; Ks अध्यात्मदर्शनः; Ds. 10 अभ्यासयोगः.

# 29 [ BG. 7]

- 2 Apparently, Cb reads 2<sup>cd</sup> as in our text, and has जिन्तनीयं बहुत्कृष्टं सत्त्रं तहुपहिंद्यते as an additional line, before which, probably, there was another line to make a complete stanza. Cb breaks off soon after this point.
  - 4 Regarding the additional pada found in O.-J.

after 4ed, cf. Introduction, p. xcv.

6 °) O.-J. लोकस्य (for जगतः).

8 ) O.-J. प्रमासः (for प्रमासि). — ) O.-Jp. सर्वदेवेषु (for सर्ववेदेषु).

9 <sup>4</sup>) O.-J. पृथिव्यां हि तेजोसि च · — °) O.-J. जीविका (for जीवनं)

16 b) O.-J. नरा: (for जना:).

18 b) For the variant सतः (for सत्तम्), cf. Introduction, p. LXXVIII.

19 d) Ks स दुर्लभः (for सुदुर्लभः).

20 6) Ks इत्रधानाः (for इत ). — ) Ks निश्चयम् (for नियमम्).

21 d) The Si reading makes the sense of the current तामेन explicit. The reading is solitary.

22 d) It is possible to take तस्यादाधनम् as तस्याः आदाधनम् with archaic Samdhi after निसर्गेलोप.

23 The Kash. additions 93\* and (alternatively) 94\* are easy elaborations (suggested by BG. 9. 25), which are possible in text-conflation.

27 d) D10 खर्गे (for स्रों) is a lectio facilior.

29 b) For the Kash. variant अजीते (or alternatively यजीत), cf. Introduction, p. LxxvIII. — b) O.-J. ते तिहदुर्भेक्ष कृत्वम् (by transp.). — d) O.-J. अन्यक्तं (for अध्यात्मं); cf. Introduction, p. xcvI.

Colophon. — Adhy. name: Ks अध्यासमसंयोगः; Do 10 ज्ञानविज्ञानयोगः

# 30 [ BG. 8 ]

2 °) D10 प्रयाणकालेपि (for काले च).

5 °) O.-J. त्यक्त्वा (for मुक्ता). — °) O.-J. साइं-भावं [ to be corr. to सोइंसावं ] (for स मझावं). — °) O.-J. स याति परमां गतिम् (= 18°).

7 d) O.-J. मामेब्बास न संशयः

11 d) D10 संब्रह्णे (for संब्रह्ण).

12 °) Ka मूर्आभावात्मनः प्राणान्; O.-J. मूर्थन्याभाय च प्राणान्. — a) Ka बोगभारणं; Da भारिणां (for भार-णाम्). O.-J. बोगे भारवेत.

18 <sup>ed</sup>) Si wants to specify the प्रशा गति (as

17 े) For the Kash, variant के (for बद्), of.

Introduction, p. LEXIX.

18 d) Ks Ds 'संशिक ( for 'शके).

21 °) In some MSS. यं (referring to the अक्षर) seems to have been changed to युद् under the influence of the तुद् in the following pāda.

22 The Kash, addition (97\*) only serves to make explicit the implication of 21°. The MSS. making this addition read 22<sup>d</sup> as यत्र सर्व प्रतिष्ठितम् in the place of येन सर्वामिदं ततम्, which last, Garbe regarded as a Vedantic interpolation.

28 ) Ks प्रविष्टं (for प्रदिष्टम्).

Colophon. — Adhy. name: Ks महापुरुपयोगः; Do. 10 अक्षरत्रद्वायोगः.

#### 31 [BG. 9]

1 °) Die शानविधानसहितं; O.-J. धानविधानरहितं (of. Introduction, p. xcvi).

3 \*) Ks धर्म्यस्यास्य (for धर्मस्यास्य).

5 d) Ks भूतात्मा (for ममात्मा).

6 The extra passage (100\*) given by Kash. MSS. is of the same nature as the extra passage (99\*) given by D3 alone, both being prob. verses familiar to some reader—scribe and jotted down in the margin, and thence transported on to the text.

7 b) Ks मामिकाम् (for मामिकाम्).

8 °s) As Schlegel pointed out, a distinction is intended between the Lord's relation to the Prakrti, when it is a question of the birth of an Avatāra, and when there is to be the birth of ordinary created beings; and the BG. employs in 4.6° and 9.8° two different words to express that relation. Si ignores this intended difference and repeats here the earlier pāda.

11 d) For the Kash variant, cf. Introduction, p. LXXIX. The influence of BG. 7. 14<sup>cd</sup> is evidently responsible for the change.

14 b) For the Kash variant, cf. Introduction, p. LXXVIII.

16 ') The O.-J. variant ओवधिः (for जीवधस्) comes nearer to its intended sense of सोस.

18 ) Dio महत् ( for सहत् ).

20 ) Ks प्रार्थयन्ति ( for वन्ते ).

- 21 b) Die मृत्युक्तोकं (for मृत्यं ).
- 27 °) For the O.-J. reading of this pada, cf. Introduction, p. xcIII.
- 31 °) For the Kash. variant, cf. Introduction, p. LXXVIII.

Colophon. — Adhy. nams: Ks भक्तियोग:; Ds. 10

# 32 [ BG. 10 ]

- ' 3 °) D10 समर्थेषु (for स मत्येषु).
- 8 क ) The Kash. variants अने and इत: presuppose that the speaker is pointing to himself while uttering these words.
- 9 d) For the Kush. variant, cf. Introduction, p.
- 14 d) Schrader quotes देवमहर्षय: as a variant. The usual Kash, sources have only देवा महर्षय:.
- 16 b) For the Kash. variant, cf. Introduction, p. LXXIX. It is curious to note that दिन्या झात्मविभूतयः has become a fixed phrase to be used both as nominative as well as accusative. For instance, in the Bankaragitā (Viṣṇudharmottara, I. 53-65), we read (adhy. 56. st. 1).

तस्य देवातिदेवस्य विष्णार्गमततेजसः । स्वत्ताऽहं श्रोतुमिच्छामि दिन्या सात्मविमृतयः ॥

- 19 b) See 16 above.
- 21 ) O.-J. अइमंग्रमान् (for रविरंग्र). That अंग्रमान् is the name of a particular रवि has not been seen by the author of this supposed emendation.
- 24 °) The Kash. variant सेनान्यामध्यहं is merely intended to give the grammatically correct gen. plu. form in place of the current सेनानीनाम्.
- 27 °) ऐरावण (instead of ऐरावत) is the form generally preferred by Kash, and Nepali MSS., but not invariably so. Cf. the variants of 6. 13. 33<sup>2</sup>. O.-J. also reads ऐरावणी.
- 28 ) O.-J. बज़ो (for बज़ं). The word is both mass and neut. °) For the Kash variant, cf. Introduction, p. LEXIX.
- 29 d) The Si.4 Ds variant संयमिनाम् makes it quite clear that यम is not = मृत्यु: (mentioned in 34°), but is one of the eight योगाङ्गड.

- 32 a) For the variant खगांणाम्, cf. 5. 19a. \_\_\_\_.)
  Ks अध्यात्मसीस विद्यानां
- 34 <sup>cd</sup>) Helpful for the interpretation of this line is the following from the Bhāgavata Purāņa xi. 16. 40—

तेजः औः कोर्तिरैश्वर्य हीस्त्वागः सौभगं भगः । वीर्यं तितिक्षा विधानं यत्र यत्र स मेंऽसकः ॥

The BG. enumerates only such qualities of the womankind as testify to their divine inheritance.

35 For the extra stanza (101\*) after 35, cf. Introduction, p. xcv. Schrader notes (Kash. Rec., p. 11) that a Dublin MS. reported by Denis Croften (Transactions, Royal Irish Academy [1858] vol. xxiv) gives the extra verse as follows:

ओपधीनां जवा चासि धातूनामसि काजनम् । सर्वेषां तृणजातानां दर्भोऽहं पाण्डुनन्दन ॥

- 41 = (var.) Vāyu 2. 5. 136.
- 42 को ) D10 बहुनोक्तेन कि शानेन. The Dublin MS. above mentioned apparently reads, like Cg, बहुनेतेन कि शानेन (cf. Schrader: Rezensionen der Bhagavadgītā, Festschrift M. Winternitz, p. 49, note).

Colophon. — Adhy. name: Ks Ds. 10 विभूतियोगः.

# 33 [BG. 11]

- 2 \*) Ks विस्तरतो ( for °शो ).
- 4 °) The Kash. MSS. generally read, here and in BG. 11. 9<sup>5</sup>, and 18. 75°, 78°, रोगिश्र in place of योगेश्र, the latter expression being, perhaps, warranted by BG. 9. 5<sup>5</sup> and 11. 8<sup>d</sup>.
  - 5 °) O.-J. शतशो वा ( for °शोऽध ).
- 8 \*) Ks (before corr. as in text) Ds श्रह्यते;
  D10 शक्यते. b) D10 च चक्षपा (for स्वच°).
- 11 \*) The Kash reading "मालास्त्" for "माल्यास्त्" avoids the difficulty of interpreting माल्यम् . Cs renders it by पुलाणि; Madhusūdana, Varavara-muni, and others by मालाः or लाजः. If the derivation be माला प्रव माल्यम् it raises the question (which was already raised under 6. 1. 20d and 26. 13) regarding the exact wording and interpretation of the Vartika to Pāṇini 5. 1. 124. If it means flowers, it can be derived according to Pāṇini 4. 4. 98. ") Garrett reports a Malayalam variant देवम् (for देवम्.).

Note the Vaisnavite reading विष्णुम् given by Si alone here as well as in 14° below. Schlegel read दीसन्

- 12 °) Ks सान्याद् (for सा साद्), due to similarity of स and म in the Sarada script.
  - 13 d) Ks Ds. 10 तथा (for तदा).
- 16 d) The Dublin MS. also reads विश्वह्यम्. It .. is difficult to say whether विश्वह्य was changed to "ह्यम् by case-attraction to the ending of 16, or विश्वह्यम् to "ह्य by case-attraction to the adjacent विशेश्त.
- 18 b) Dio (m as in text) निदानम् (for निधानम्).

   °) सात्वत ° (for शास्त °) is given by only a few Kash. MSS. and seems both secondary and sectarian. Compare BG. 14. 27°, where no such variant is reported. In the Crit. App. a quotation from Cā is given. Cg observes: सात्वतथमंगोसित । सत्-सत्यं-क्रियाम् निवासतिम्सातम्मं तथा सत्तात्मकं प्रकाशक्यं तत्त्वं विधते थेपां ते सात्वताः। तेपां धमः अनवरतग्रहणसंन्यासपरत्वात्मधिसंहार-विषयः सक्कमार्गोत्तीणः। तं गोपायते। It is, of course, possible to take सात्वत by itself as a vocative. d) Garrett reports मतोसि (for मतो मे).
- 19 ) Where the text has  $\overline{\epsilon}$  it is usual for Cs to explain it by  $\overline{\epsilon}$ ; and where there is no such explanation, it is presumed that it had  $\overline{\epsilon}$  before it. Nevertheless the MSS at times divide themselves almost equally, and we could have read  $\overline{\epsilon}$ ?
- 20 °) Only So Ko. 1 Das Do read with Cs, accepted as text. The major group with S contains only a transposition उम्र त्येत् (for इतं त्योमं). The Kash. group in the main gives a different reading. So there is not enough justification for rejecting Cs.
- 21 a) The better MSS. of Cs contain the words त्वा त्वाम्. Cu apparently had a different reading, and observes: % त्वामिति पाठ आचार्यं क्यां त्वात शति भाति । असरसंघा इति पदं छित्त्वा भूमारमूता दुर्योधनादयस्त्वां विश्वन्तीत्यपि वक्तव्यमिति तद्दीकाकारो-किस्तुं (e.g., आनन्दगिरि) त्वा-इति पाठे संगच्छत इति श्रेयम्। %
- 22 d) Do (before corr.) त्वां (for त्वा). % Cs: त्वा त्वां विसिता विस्मयमापन्नाः सन्तस्त एव सर्वे। % No MS. reads एव (for चैव).
- 24 °) Ds, with the majority of Kashmir and S MSS., reads ला (for लां), but no commentator cites ला. We have accepted लां with a wavy line

following B and some reliable Kashmir MSS, like St Ko. 1 Dt. 3.

27-29 The three stanzas, by the addition of 103°, become 4} ( सार्थ स्रोकचतुष्कम् ), and by the introduction of 102\* (which Si alone has preserved) become full five stanzas. Ck, unaware of 102\*, justifies the सार्थकोक or six-line stanza ( viz. 103 " ) thus ---% Ck: अत्र ... नानारूपैः इत्यादि त्वच्छरीरं प्रविद्याः इत्यन्तं स्रोकः सार्थकं श्रोकसाम्यार्थं केविश्व पठिन्त । कश्चित् त्वत्तेजसा निहता नूनम्-इत्यादिक्षोकार्थमनेनाभिप्रायेण न पठति । इह तु बहुपुस्तकंदर्शनाद्वारते च तत्र सार्थक्षेकप्रणयनाद्यासमुनेः ..... सार्थमेव पठितन् । 🍪 Nevertheless there remains the incongruity between the many mouths ( वक्त्राणि ) being spoken of as one mouth (वन्त्रं ) in 103\*, line 2. For that, Ck gives a rather forced explanation. क्षे Ck: किं तु तब बक्त्राणि विशन्तीति बहुवचनेन...उपऋम्य, अचिन्त्यरूपं तव बक्त्रं विश्वन्ति शत यदुक्तं तत्र कालपुरुपसंबन्धिन्यो घोराक्वतिविशेषरूपा नानाविधाः शक्तय एकस्यां त्वर्दायायां सामान्यश्चको परिणमन्ताति भगवतः सर्वेशस्त्याश्रय-त्यप्रतिपादनपरं बोड्डव्यम्, यतः ... अचिन्त्यरूपत्वेन विश्लेषणः मुक्तम् । %

- 28 °) O.-J. तथामी नरनाथ छोकवीराः दे) O.-J. वनत्राण्यभितो द्रवन्तिः
- 29 ") Ks Dio प्रदीत- (for प्रदीतं). ") O.-J. शान्ति च नाशं च यमाभिभृतास् -- ") O.-J. तथैव भस्माङ्ग- मायन्ति लोकाः
  - 30 d) D10 विष्णो: ( for विष्णो ).
  - 31 °) Die आख्याय (for आख्याहि).
  - 32 b) O.-J. अहं ( for इह ).
  - 33 °) Dio, like Ks, मधैव ते
- 34 ) Ks योषमुख्यान्. °) D10 इतास्त्वं (for इतास्त्वं). с ) D10 इतास्त्वं).
- 38 °) Garrett reports देखस (for देश च). d) Ks Dio अनुनाह्यम् (cf. 16<sup>b</sup>).
- 39-40 With 39ab, 104\* makes one complete stanza. The next stanza of four lines will accordingly include all the 'नमः' lines (39cd + 40ab), and this seems to have prompted the addition. To complete the next stanza, 105\* is added to make the उत्तर्भ, 40cd being turned into the प्रार्थ.
  - 40 ) O.-J. काले ( for सर्व ).
- 41 b) For the Kash. variant सखे च, cf. Introduction, p. LXXIX. The attempt to split सखेति into सखे + अति, and taking अति with उक्त is much too far-

fetched. — °) The Kash. variant तनेसं (for तनेरं, where इदं has to be taken adverbially) is an obvious lectio faciliar. Some supply नियह्नं after इदं.

42 °) तत्समक्षं is to be understood as two words: % Cs: तत् समक्षं। तच्छन्दः क्रियाविशेषणार्थः। % The Sa.s Cā variant सत्समक्षं (= सञ्जनानां समक्षं) is not quite satisfactory. Taking तत् adverbially, we can translate "there in company," or "indeed, in company."

43 ) Ks पूर्वक्ष; Dio पूर्वस्य (for पूज्यक्ष). Schlegel rend गुरोगेरीयान.

44 d) For the Kash. variant प्रियखाईसि, cf. Introduction, p. Lxxx. — The Tātparyacandrikā on Cr knows the extra stanzas 106\* which it quotes with the following variants: — (L. 7-8) कर्तासि छोकस्य यतः स्वयं विभो त्वचः सर्व त्वथि सर्व त्वमेव — (L. 10) कर्मोन्मानं न व (for कर्मोपमानं न हि). The commentator does not decide upon the question of their authenticity.

46 °) The Ke reading मुजद्द्येन seems to be an invention of this source alone, as it is not found in any other MS. Although mace and discus are the only two weapons mentioned, stanza 50° tells us that they are the weapons held by the Vasudeva form, i. e., with the discus held in the upper right hand and mace in the lower left hand. The conch and the lotus held in the other two hands are not mentioned here, probably because they were not fighting weapons. [On the twentyfour images of Visnu with the respective disposal of the four weapons in the four hands, cf. the Padmapurana, Pātālakhanda, chapter 78, stanzas 16-27ab ]. In st. 45° Arjuna, it will be remembered, uses the expression त्रेव, which implies that he had already seen the form before. This was actually the case: cf. st. 17. Only, this divine form then appeared in immediate succession to the many-armed form, stayed for a moment, and was lost again in the Omniform Apparition. Now, Arjuna wants to see that form, alone (tadeva) and steadily (tathaiva). Kṛṣṇa agrees to this (49cd). This will also explain the use of the word bhuyah in 50°. Since in stanza 50 we are told that the Divine Person assumed once again a milder form after showing the fourarmed form to Arjuna, it is obvious that we have here three forms of manifestation: Thousand-armed, Four-armed, and Two-armed (mānusa). It is in the light of this that we have to understand the variant

दिन्यस्तं in 45°, and the Cup proposal to read देव and स्पन् as one word. In this connection, cf. the following from योगवासिष्ठ I. 53. 37f.:

परं रूपमनाधन्तं यन्ममैकमनामयम् । त्रक्षात्मपरमात्मादिशच्देनैतदुदीर्यते ॥ यावदप्रतिबुद्धस्त्वमृनात्मग्रतया स्थितः । : ताबचतुर्भुजाकारदेवपूजापरो भव ॥

48 °) Ks Dio श्रुव्याहं (for श्रुव्य[:] अहं, with the archaic Samdhi and hiatus, which seem to have bothered scribes and students): compare the same phenomenon in 54<sup>ab</sup>.

53 °) O.-J. देवैर् (for देतैर्). O.-Jp तमसा (for तपसा).

55 b) O.-J. मद्रावात (for मद्रक्तः).

Colophon. — Adhy. name: Ks विश्वरूपदर्शनः; De. 10 'दर्शनयोगः.

## 34 [BG. 12]

4 °) Ks मामेवं (for मामेव).

8 <sup>a</sup>) O.-J. संधरस्व (for आधरस्व). — <sup>ed</sup>) The Kash, reading योगमुत्तममास्थितः (for <sup>d</sup>) is evidently a device to avoid the hiatus मस्येव + अत

9 b) Ks, like Ts, अश्रक्तोंथि. — d) Garrett reports माभिच्छस्त (for मामिच्छान्तुं).

10 a) Si is alone in reading 現職項 (for 除澤東). Mukti by practising karmans must have been felt as an unexpected juxtaposition!

11 b) The Ni reading उद्योगमाधित: (which is also given by a few S MSS.) does not yield a bad sense; but philosophically, the accepted reading (which is also better documented) is necessary.

— d) The Si Ko reading यतारमवाद्य is not unacceptable: only it has not more support.

16 °) The Kash readings सर्वारम्भकल्यामा in 16°, as\_well as शुमाशुमकल्यामा in 17°, afford scope for raising the question whether the karmans as such are to be carried on. But, on the other side, the compound could be understood as 'who abandons सर्वारम्भ and कल, or शुमाशुम[कमन्ड] and कल'. Compare BG. 14. 25°.

Colophon. — Adhy. name: Ks संन्यासयोगः; Ds

## 35 [ BG. 13 ]

- 1 Stanzas 108\* and (alternatively) 109\* are meant to lessen the abruptness of the introduction of the প্রস্-শ্রস্থ discussion in this chapter. b) Do, like Do, প্রস্ন হ্লেমি, to correspond with প্রস্থ হারি in d.
- 2 °) To reading क्षेत्रप्रक्षेत्रयोर्, probably to respect the vartika अन्विद्धितं च to Pāṇini 2. 2. 34, as क्षेत्रग्र is more important than क्षेत्र.
- 4 b) Garrett reports बचोधिर् (for छन्दोबिर्).
   d) For the Kash. variant विनिश्चितम् (for क्षिते:),
  cf. Introduction, p. LXXXI.
- 6 d) For the interpretation of चेतना धृति: as one word (चेतनाधृति:; चेतनस्य आधृति:), of. The Tātparya-eandrikā on the Cr to the passage.
- 11 a) The Kash. change of 'नित्यत्वं to 'निग्रत्वं, here, and of 'नित्या to 'निग्रा in BG. 15. 5b, is uncalled for in view of the more archaic use of the word नित्य in texts like इन्द्रियनित्यं वचनम् and अर्थनित्यं परिश्वत from the Nirukta, or धर्मनित्या (Crit. Ed. धर्मे नित्या) विचेष्टा (Mbh. 5. 27. 1).
- 12 d) Cu cites the two readings अनादिमत्परं and अनादि मत्परं and, after some discussion, decides in favour of the former.
- 16 °) For the Kash. variant अविभक्तं विभक्तेषु , of. Introduction, p. LERRI.
- 17 d) The Kash reading देष्टित is only a scribal lapse. Si मध्यमं and the more usual विद्वित are only easy make-shifts. Cs explains the text दिश्वतम् by विशेषण स्थितम्
- 20 <sup>a</sup>) The MSS. are all unanimous in reading कार्यकारण, which Cs cites as a pāthabheda. It is possible to interpret both readings cogently.
- 22 a) The Kash. variant उपदेश does not convey the 'Sākṣitva' idea, which उपद्रश implies. b) The variant कर्ता (for भोका) contradicts the normal role assigned to the Purusa with reference to the body.
  - 23 d) Ks मूबोवि (for मूबोडिम-).
- 24 °) Ks ध्याने चात्माने (for ध्यानेनात्मानि). d)
  For कर्मयोगेन (not 'योगेण), of. note to 6. 25. 3d.
  - 25 °) Garrett reports [5] खेबम् (for स्वेवम्).

- . 32 <sup>b,d</sup>) O.-र्ज. नोपलस्वते (for नोपलिप्वते). Regarding this variant, of. Introduction, p. xcviii.
- 33 <sup>66</sup> ) O.-J. एपी (for एक:), and लोकं कुत्लम् (for कुत्लं लोकम्). °) O.-J. transp. क्षेत्रं and क्षेत्री.

Colophon. — Adhy. name: Ks क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः. Ds. 10 प्रकृतिपुरुपविदेक( D10 °विभाग )योगः.

## 36 [BG. 14]

- 7 d) Ds ≷हिनाम् (for देहिनम्), obviously due to eye-wandering to the ending of the first line of the next stanza.
  - 9 ") O.-J. सरवं सक्ते (for सन्तं मुखे) ..
- 10 b) The Kash. variant वृश्ते is of the nature of a gloss for सवृति, which primarily denotes वृद्धि.
  - 11 b) Ks प्रकाशम् (for प्रकाश[:]).
- 12 .) As to the variant क्षोभनवृत्तिरारम्भः, it is quite possible, in copying to dictation, to mis-hear लोस: प्रवृत्ति" as लोसप्रवृत्ति". The contrary is a little less probable but not impossible. Rajas is described as rāgātmaka (7ª) and as the parent of lobha (17³), so that lobha is the first result of Rajas in ascendant. Lobha produces conation (prayrtti) which in time is translated into actual activity (arambha). Action once begun, you do not wish to give up ( asamah ), because your lobka has become now an ardent passion (sprhā). Thus 13ab gives a sequential statement as to the consequences of Rajas waxing, so that the variant होसप्रवृत्ति does not seem very satisfactory. Nor is that variant adequately supported by MSS. — d) The variant कुर्नन्दन is probably due to an eye-wandering to 13d. There has been in 13d a reverse eye-wandering in some MSS, with reference to 12d.
- 18 °) O.-J. गुन्छति सस्यस्थो, °) तिष्ठति राजसः, °) 
  "गुणवृत्तिश्च, and °) अधो गुन्छति all statements in the singular number. °) Ks D10 गुणवृत्तिस्था (for गुणवृत्तिस्था)
- 22 After the ref. at the beginning of this stanza, the scribe of Ko at first omitted (by hapl.) stanzas 22-27. However, he soon perceived the mistake, but failed to delete the wrongly written lines covering stanzas 1-2 of the next chapter.
- 23 d) For the Kash. variant वो ग्रस्तिष्ठति, धी. Introduction, p. LXXIX.

24 \*) The Ck variant समदु:लुसुख्सप्त: is thus explained by the comm.: सुख्दु:ख्स्म इति सत्तरजस्तमोदृत्तय उक्ता:। न सुखे प्रीयते, न दु:खं द्वेष्टि, न स्त्रभे सुद्धाति। The order in that case should have been सुख-दु:स-स्त्रमः

25 °) For the Kash. variant स्वारम्भफ़्ड, cf. 6. 34. 16°.

26 °) Do (before corr.) श्रीन्गुणान् (for स गुणान्).

Colophon. — Adhy. nams: Ks गुणश्रयविभागयोगः 5 Do गुणातीत्रशेगः

## 37 [BG. 15]

The entire adhyaya is wanting in O.-J.

2 . Da. 10 अध्योध्य च (for अध्योध्य ).

3 °) Ks स्विरूड° (for सुविरूड°).

. 4 b) For the Kash. variant गतो न निवर्तेत, cf. Introduction, p. LXXVIII.

5 °) For the Kash. variant अध्यात्मानिष्ठा, vide 6. 35. 11" note. — °) Garrett reports सुखदु:खसंगैर् (for "संग्रेर्).

13 ") Ke is alone in giving the reading माना-विदय (for गामाविद्य), which makes no sense, unless नाम् is taken to mean डक्मीम् or प्रकृतिम्. The emendation of गामाविद्य च into योगमाविद्य by the Pandit scribe of De is instructive.

14 °) Ks, like Ks, विश्वानरो (for वैश्वानरो).
— °) Cā 'सखो मृत्वा, suggested by the natural friendship between the fire and the wind.

16 ) Ks रक्षः सर्वाणि भूतानि (!).

18 ं) Garrett reports क्थितः (for प्रथितः).

Colophon. — Adhy. name: Ks पुरुपोत्तमयोगः; Do संसारवृक्षच्छेदकुठारयोगः; Dio पुराणपुरुपोत्तमयोगः.

## 38 [BG. 16]

The entire adhyaya is wanting in O.-J.

2 °) For the Kash. variant अलोस्यं च, cf. Introduction, p. lxxix.

5 ) Ks निर्वधाय (for निवन्धाय).

7 ै) Garrett reports यथा (for जना).

8 \*) Garrett reports अविश्वरम् (for अनी \*). -- d)

थामहेतुकम् would be the correct grammatical form; but हैतुकम् is the one more often to be met with. Cé says: अ कामहेतुकमेव कामहेतुकम्। अ

9 ) Garrett reports [s]थिका: (for [s]हिता:).

10 \*) Some MSS. read दु:पूरम् ( for दुःपूरम् ).

18 b) For the variant इमं प्राप्त्ये (for इदं प्राप्त्ये), of. Introduction, p. LXXIX. That मनोगतम् can be the original reading, is rendered probable also inview of 6. 24. 55b. Schlegel suggested मनोरमम्.

14 b) Garrett reports अहम् (for अपि). — b) K3: योगी (for भोगी).

16 °) De ( before corr. ) प्रवृत्ताः ( for प्रसन्ताः ).

21 \*) Garrett reports नरकस्योक्तं (for 'स्थेदं).

22 b) Garrett reports कामद्वारेस् (for तमोद्वारेस्).

Colophon. — Adhy. name: Ks सत्ययोगः; Ds. 16-दैवासुरसंपद्विभागयोगः

## 39 [BG. 17]

The entire adhyaya is wanting in O.-J.

2 b) Ks स्वभावतः (for स्वभावजा).

6 ") Garrett reports इरीरं स्वं (for श्ररीरस्थं).

7 d) Schrader gives at for an as a Kashmirian reading. Actually it is given by only one of our G-MSS. It may be due to dittography of the a at the end of the previous word.

11 °) Ks यप्टन्य प्रवेति ( for यप्टन्यमेवेति ).

12 bed ) The Kashmir reading यः इच्यते विद्धि तं यशं । राजसं चळमधुनम् is obviously intended to improve grammar by the change of यत् (at the end of 12b) into य:, and is, as regards the rest, an anticipatory writing (through mistake) of parts of 18ed.

13 \*) For the Kashmirian variant अमृष्टान्नं, of... Introduction, p. LXXXI.

16 ") Ks "प्रसादसौम्यत्वं. — ") D10 मानस उच्यते.

20 ') Ks देशकाले च ( for देशे काले च ).

21 d) Do तहाजतमुदाहतम्

23 °) For the Kash. variant ब्रह्मणा तेन ( for ब्राह्म-णास्त्रेन ), cf. Introduction, p. LxxxI.

Colophon. — Adhy. name: Ks गुणसेदयोगः:
Ds. 10. श्रद्धात्रयविभागयोगः.

## 40 [BG. 18]

O.-J. om. the entire adhyaya except st. 66 and 73.

- 1 4) The T2 reading कर्मनिपूर्न is a clever emendation, not supported.
  - 2 d) Garrett reports लागं प्राहुर ( by transp. ).
  - 3 °) Garrett reports यशो दानं तपः कर्म.
  - 4 d) Ks परिकार्तितः ( for संप्रकी ).
  - 7 b) Garrett reports नोपलस्यते ( for नोपप्यते ).
- है ") For the Kash. variant य: कर्म (for यहकर्म), cf. Introduction, p. LXXX.
- 10 °) Garrett reports थोन्पकाते (for नान °). °) Ks सत्त्वसमायुक्तो (for 'बिप्टो).
- 11 ") Ks देहमृतां ( for "मृता ). Garrett reports शक्यः ( for शक्यं ).
- 13 ") Cn definitely reads पश्चेमानि. In the case of Ci, the editions as well as MSS. of the Bhaşya disagree. The authorities seem almost equally divided.
  - 15 b) Garrett reports age: (for age).
- 16 ") Nilakantha, reading adit, also supplies the word अकर्तारं. — ) Garrett reports केवलसू (for वेवलं ).
  - 18 ) Garrett reports त्रिविधं कर्मचौदनम्
- 19 °) The Se reading प्रोच्यंते improves the syntax. "
  - 21 b) Garrett reports नानाभावात्पृथग्विथात् .
- 22 a) The variant अक्तरनाविद (for कृतरनवद्) of some S and K MSS. is capable of yielding good sense. It probably was influenced by 6. 25. 29ed. — ) For अहेत्वस्, of note on 6. 38. 8d. — ) Garrett reports तत्सात्त्विकामिति प्रोक्तम्
- 24 °) The Kash. variant is क्रेस्बहुलं (for बहुला-यासं). Any one of the two can be the original, and the other its gloss. The reading accepted has hetter support of representative MSS.
  - 25 6) Ks D10 अनवेह्य (for अनपेह्य).
- 28 °) The variant नैष्कृतिको (for नैकृतिको) is obviously a scribal error. The word is derived from / कृत् 'to out' in the sense of प्रकृतिच्छेदनपरः, or

from / क्र 'to do' in the sense of परावमाननशील:; and the prefix is नि, and not निस्. The word occurs several times in the Epic. Perhaps the following from the Aranyakaparvan (Crit. Ed., chap. 49, st. 20) will be useful in determining the sense as well as the form:

> निकृत्या निकृतिप्रज्ञा इन्तन्या इति निश्चयः। न हि नैकृतिकं इत्वा निकृत्वा पापमुच्यते ।

- 32 \*) Garrett reports तमसा धृता (for \*सावृता).
- 33 a) Garrett reports धार्येत (for धार्यते).
- 36 d) For निगच्छति and the variants for it, cf. 6. 31. 31<sup>d</sup>.

. 37 and 38 ) The Kash, variant तदाले (for तद्रश्रे ) in the sense of 'for the time being' - अस्यास-काले as Cg puts it, or साध्यावस्थायां in the words of Ca — is quite acceptable in itself. Only, in 39° also, the reading should have been यत्त्रालेडन्बन्धे च instead of यदमे चातु. The words तदमे could be misread as तदाले in 37ª and 38°, but this is ruled out by the absence in 39 of the initial q. - ") Garrett reports तत्सात्त्विकामिति प्रोक्तम्

- 42 ै) Ks शांतिर् ( for ज्ञान्तिर् ). Garrett reports अहिंसा क्षान्तिराजेवम्
- 44 \*) Ks D10 'गोर्झ'. Cs reads 'गौर्झ्य' and derives it thus : रक्ष गा रक्षतीति गोरक्षः, तस्य भावः गौरस्यम् अ ( Pāṇini 5. 1. 124 ). Cr seems to have read "गोर्ड्य" which the Tatparyacandrika understands not as a Taddhita form, but simply a बहुबीहिसमास-गाः रहवा यसिन्कर्माणे तत्कर्म. Garrett reports the variant बाणिज्यं कृषिगोरक्षा, wherein precedence is given to बाणिज्यं, the वैद्यक्रमें par excellence. — °) Paryutthāna, or standing up at the approach of the teacher or the elder, is one of the rules of the Paricarya which, in the Kash, reading, is used for the whole code of service. Even the Kash, sources do not give the reading consistently.
- 47 ab) The repetition of 6. 25. 35cd at this place is hardly necessary in the context. It is a Kash. addition (110\*) with the Kash. variant for the post. half, for which see note on 6. 25. 35d. - °) Garrett reports स्वमाविविदेतं ( for 'नियतं ).
- 50 क ) Garrett reports सिदिमासो (for सिदि प्राप्तो ). For the Kash, reading, cf. Introduction, p.

LXXX. The difficulty comes in only when we try to connect तथा with the verb निवोध, which is not at all necessary. — ं े Ks चापरा (for बापरा). The relative दा does not refer to ब्रह्मासि:, as is often supposed. The latter half of the stanza characterizes the siddhi in 50° as being, in essence, जानस्य परा निवा. "Since [यथा] such supreme siddhi is attained, he must necessarily [तथा] attain Brahman, — I do assure you". The available variants are forlorn attempts to make a plausible construction and sense.

51 d) Garrett reports रागद्देपाबुदस्य च .

54 ) The variant हृष्यति (for काङ्कृति) is suggested by 6.34.17a, but the text as given is a standing description of frequent occurrence in the Epic.

64 °) Do इंद इति (for इंदिमिति). The word इंदें is an adverb. Not perceiving this, Ko Ñi and a few other MSS. offer the variant इंद्रमतिस्, which Ck explains by स्थिरबुद्धिः. Sohlegel read इंद्रमतिस्.

66 b) O.-J. कारणं (for श्वरणं). — d) Schlegel read मोचिवचामि (for मोक्ष<sup>\*</sup>).

67 d) Garrett reports योऽभ्यस्यते (for 'स्यति).

68 a) Ks य इमं. Cs reads and explains इमं ( for इदं ) as referring to this प्रस्थ. The neuter इदं , as referring to गुद्धं ( of.  $64^{ab}$  ), is more usually found in MSS. — a) The variant असंश्यम् is to be understood as an अन्ययोगान compound going with the verb एन्यति. The accepted text असंश्य: is a नज्तरपुर्प and should be interpreted as a separate sentence; or, it can also be taken as a बहुनीहि, qualifying the subject of एन्यति.

72 <sup>d</sup>) The variant प्रणुद्ध (on the analogy of प्रणुद्ध्यति) found in several MSS. is due to ignoring Pāṇini's special ruling against this णुद्ध्य change of the past. part. of √ नज्ञ in Sūtra 8. 4. 36.

75 °) Ks De गुझतमं (for गुझमहं). As in 68°, गुझां is to be considered a noun, and संवादं in 74°, as well as योगं in 75°, are used in apposition to it. The reading गुझतमं or °तरं rules out that possibility, unless we change एतद् to इमं. The commentator Anandagiri's statement: एतत्पदं संवाद-परत्वासुङ्खिणलेन नेतन्यमित्याइ—एतमिति, shows that Cs read एतद्, which is glossed as एतं. — °) For the Kash. reading योगीयरात् here as well as in 78° below, cf. note on 6. 33. 4°.

77 °) Ks महाराज ( for महान्राजन् ).

78 ) Ks धनंजवः (for अनुभैरः). — d) The Kash. reading इति (for नीतिर्) no doubt supplies the needed इति to end Samjaya's statement, but its omission is not a fatal defect. The word preceding इति can be हुन (with the hiatus) or हुनः (masc. or fem. plu.) standing collectively for the three categories mentioned. To read हुन्न [णि] ति together (omitting the रेफ), and to split it into हुन्न निति, is grammatically impossible, because there is no justification for the neuter plural. Schlegel read हुन्। जीति. It was हुन्न नितिः that the Bhagavadgītā had set out to inculcate, and hence that is the reading generally favoured.

Colophon. — Adhy. name: K8 निर्वाणयोगः; Ds. 10 सक्ला )पनिषद्धप्रतिपादकमोक्षयोगः

#### 41

8 <sup>cd</sup>) बेन रिपुनाहिनीम्: Blend of two constructions, रिपुनाहिनीं यथौ, where बेन is displaced by a word line बीर: (Si Ti Ga. 1) or धीर: (Do); and बेन रिपुनाहिनी आसीत्. Cn: अ रिपुनाहिनी प्रविद्यति शेप: । अ

9 b) Do. 10 S read बुकोइर: (for धनंजय:), to whom (as being the next in age to धर्म) they assign st. 11. The same MSS, also ins. 117\*, as also assign st. 12 to अर्जुन.

· 18-19 Om. in Si Ko. i only. The stanzas could have been also om. by us; but have been retained, as O.-J. has the second of them.

20 a) GK reads कुळोड्च (for कुळो तु), a variant not found in our MSS.

21 d) \* नेश्विऽस्ति. The initial न is very largely supported, even in MSS. which understand the second word as प्यो, and thereby give a meaning the reverse of what could have been intended. The change of sibilants is very common, being exemplified in the variants of the very next word, 'पांसन:. In the Sarada script the stroke above the line to indicate u and u is often confusing, so that the v. l. नेशे in K1 could just as well have been our text. Hence the emendation. श्वा: = योद्धं समर्थ:

33-34 Cf. 5. 180. 15-17, where Bhisma behaves in the same manner towards his guru.

37 °) The variant भृत: (for इत: ), found in Si K1. 2. 4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8, rather accords with a downright material conception of sig, which should rather denote not 'wealth', but 'a deliberately chosen end'.

- 38 ं ) स्मेष. The Si Ks. s Di. s reading, occasioning hiatus between the two padas, could also have been accepted. There is only a word-transposition.
- 39 °) प्रस्थार्थ, Cd: तंत्रति श्रेप: 1 To Bhīşma, normally speaking, the Pāṇḍavas would be the प्र.
- 42 °) The \$1 Ko-2 Ds. 6 G1 Ms reading क्षेपारं (for ज्योपारं) introduces, like 125\*, the subject of Bhisma's death too suddenly. 43ab (which repeats 41 in substance, and where no variant for ज्येत is available) supports our text.
- 47 The reference বুণিন্তিং বৰাৰ is inserted only in M. It is unnecessary. Cf. 64 (ref. in D1 M2) and 73 (ref. in M4 only).
- 81 b) उपोने. Cf. 6. 95, 11c. In both cases the reference need not necessarily have been to the Udyogaparvan. 'During war-preliminaries'.
- 82 °) There are two roots ्र सम्म विवास and ्र अम्म प्रवादे; and as the former is intended here, विवास should be spelt with a dental sibilant. In Adi. 78. 12; 143. 10 and Aranyaka 228. 6, the form with the palatal sibilant was used, following the majority of MSS., but Sukthankar directed that the correct sibilant should be used thereafter. In our passage, only Ko. 1 read as in text.

#### 42

- 2 ") Some MSS. refer to आतु: वचनं, which probably is intended to refer to Yuyutsu's words, at the time he went over to the Pandavas.
  - 28 d) Of. note on 6. 1. 20d.

#### 43

- 10 After 10<sup>as</sup>, to avoid a three-line stanza and the necessity of understanding 10<sup>as</sup> by itself, Ds. 10 ins. संजग्माते नर्ज्यात्री एणे भीष्मधनंजयी ।
- 33 d) The S variant जब्रदेशपुणार्यस्य involves a double sandhi.
- 47 2) S, and even S1 K D1-s.c, attempt to avoid the hiatus by a variant.
  - 77 4) संदुळम्, to go perhaps with the following

stanza, or adverbially with the main assertion of the stanza. Ks Dn Ds. 4, 1, 2 get out of the difficulty by reading 438.

#### 44

- 9 °) স্থিয় 'with eleft temples', as applied to elephants in rut. With Si Ks reading অস্থিয়া we can take the word to mean 'got out of their own rank and position'. ' সু and আৰু are likely to be confused in the Śāradā script.
- -29 Elephants lifting horses and riders together (st. 37) is naturally followed by elephants lifting the horses and the chariot together. The latter (st. 29) is a somewhat exaggerated description, perhaps an after-thought, but is found in a large number of MSS. N reads 29 in the wrong place, some of the MSS. belonging to that recension ins. 141\*, and others 143\*, in stead.
- 37 °) The Si variant खनुजा is again due to confusion between स and ख; cf. 9° above.

#### 45

- 10 °) आनर्छत् for the more normal आनर्छ ( given by Si Ko-2 D3). Cf. 31° below.
- begins at this point. The episode is present in O.-J. (Introduction, p. xcii), but has no backing beyond a few Bengali and Devanagari MSS., and Ma-s which seem to have been, like O.-J., conflated with a Northern source. It involves a repetition of the equit (cf. lines 290-291 and 6. 45. 63); and introduces a voice from the sky (lines 242ff., perhaps in imitation of 6. 114. 34, 87). The Epic does not know much of Sveta beyond this episode.
- 63 °) অনুৰ্বনা, the wrong form, retained because found in Śi Ki-4 B D (except De. s) Gs M2.

- 23 b) योगीशर (Śi Ks.s Dns Di-4.s.t Gs M). Cf. 6. 33. 4; 40. 75, 78.
- 30 Peculiar to Ms-s are the insertions 154\*, 155\*, implying that the formal election of पृष्ठपुत्र as सेनापति takes place only on the second day of the war. Cf., however, 6. 16. 42, 48; 19. 18, 21; etc; also Udyoga 154. 11-12.

47 °) हुण्डे: (Śi Ko. 2. 3. 5 D2. 2. 6 ) are a people otherwise unknown. So also, महका: (Ko. 2) and छडका: (Ko. 2) in 49°, and नुस्तुपा: (Śi) in 51° below.

48 °) Double samdhi, which S seeks to avoid.

#### 47

This chapter contains a very large number of verbal similarities with the opening passages of the BhagavadgItā, and may well belong to the pre-GItā stage in the evolution of the epic.

· 7 b) देणिका: (K2.3 D2.6 only). — e) आरेवकाः (Si only). The texts are uncertain in both cases.

20 <sup>4</sup>) दांभिनः: (Śi), a son of नाह्य, is otherwise upknown.

#### 48

- 2 b) মান্ত্রা is to be understood as the predicate. Not perceiving the construction, S ins. 158\* to complete the sense.
- 8 ै) सात्यको (Si Ks. s Ds. s. s) could just as well have been accepted as होनेथे, which is a Southern paraphrase of the name. Only, the N tradition is divided; and सालको could have been the paraphrase for the orig. होनेथे. St. 11 would show that the late-Northern variant अर्जने is unacceptable.
- 9 à) चामितः (Śi only). The variants are too many, and none intrinsically superior.
  - 18 With 159\*, compare 74\*, 148\*, and 451\*.
- 29 °) Double saindhi द्रौपदेयाः + अभिमन्युक्ष; cf. 6. 46. 48°.
- 43 The sequence of stanzas in Si is most baffling (see Addenda et Corrigenda). In the original from which Si was copied, there was probably a wrong turning over of two sides of a folio beginning with the common beginning stank site of 48. 43°, 69°). This led to the copying of 48. 69°-49, 4° before that of stanzas ending with 48. 69°-49, and, when the mistake was discovered, to a recopying of the entire matter from 48. 43° onwards. The cancellation of the twice-written matter by means of yellow pigment was, for some reason or other, not made, leading to the present puzzling reduplication of stanzas.

## 49

30 b) For च भातुमत् (Ks Ms-s), we could have

accepted the better documented मंनोरमस्. Was the apparent incongruity between चन्द्र and मानु perceived and deliberately altered?

36 <sup>d</sup>) The Śi Ks. s Ds. s reading which om. अन्यम् will not suit, as Dhṛṣṭadyumna's subsequent movements were independent of Bhīma (st. 39).

## 50

- 9 °) प्रजानन् ( Śi Ko. 2. s D3 M4), injunctive for
- 24 °) उद्ववहांत्र is found in S1 alone, but K0 and B1 D12 D1. 7. 8 practically support it.
- 45 Co quotes the following explanations of these terms:

अमणं मण्डलाकारं आन्तिमित्विभिधीयते ।
तदेवाकृति[ वैतिसुति ] संवद्भुद्धान्तमवचक्यते ॥ १
आविद्धं नाम खद्गस्य वामणां[ ? नामनं ] चर्मणा मह ।
समन्ततो यत्सुवनं तदासुतिमिति श्रुतम् ॥ २
प्रसर्पणं यत्परमं तदाहुः प्रसृतं युधाः ।
संप्रकृत्वापसरणं किविश्कृतिमितीप्यते ॥ ३
अभ्युत्पत्य प्रहरणं संप्रातः स्वादतिकितम् ।
दित्रादिमार्गसंभेदं ससुदीर्यं प्रवक्ष्यते ॥ ४

- 48 °) परिस्तोमानि; cf. 53° परिस्तोमाझ. The use of the word in either gender is permitted.
- 55 ") Cd explains प्रोथयनै: by कविकादिभि:. Some device to protect and control the nostrils of the horse is meant.

- 1 ab) \* गतापराज्ञभृथिष्ठे. In the अवहार chapters (6. 45. 1; 55. 3), गतपूर्वाज्ञभृथिष्ठे is the standardized opening, and it is found in Si Ko. s. 4 Bi-s Dni Ds in the present chapter. But after the भीज-कलिङ्ग fight of the preceding chapter, the day (and not पूर्वाज्ञ only) must have very nearly come to an end. The S variant ततोऽवराज्ञभृथिष्ठे राजञ्ज्ञहाने दारुणे.
- 31 <sup>d</sup>) नामराणां (.TG Ms). तोमराणां (.St Ko-1 B3 D2.6 M1.8.5) could have been preferred; only, they occur already in 30, which most of these MSS haplologically omit.
  - 35 With 184\*, cf. 74\*, 159\*, and 451\*.

16 b) \*अन्तर्पीद्याविका्षिण:. For the available variants and the possible methods of interpreting the same, cf. "Mahābhārata Text-Transmission Problem No. 2" the Annals, B. O. R. I., Vol. xxv, pp. 239-243.

34 With stanza 34 begins the first form of what later came to be known as the Bhisma-pratijñā (cf. 205\*, found in T1 G only), in which Bhisma fulfils his vow to compel Kṛṣṇa to break his vow. The incident is repeated in 6. 102. 24ff. with several parallelisms in words and sentiment. This first form is more elaborate than the second, and is hence secondary. For a detailed comparison of the two forms, cf. "Mahābhārata Text-Transmission Problem No. 3", Annals, B. O. R. I., Vol. xxvi, pp. 106-119. — ") वत्रमानानि (Ks-s B D [except D2]). In the corresponding passage in 6. 102. 24°, the double sandhi is avoided, the text being प्रवानावाद (Śi Ko-2.4 B Mi-3.6).

- 40 b) देवितनन्तन: (Si K Da. c), the original long gending of the first member of the compound being shortened optionally according to Pāṇini 6.3.63. In the corresponding passage in 6.102.30b, all MSS. substitute बादबनन्तन:
- 47 <sup>d</sup>) रहिमसान् (Śi Ks T G2-4 M1-4) formed acc. to Pāṇini 8, 2, 9. In the corresponding passage in 6, 102, 38<sup>d</sup>, we have the more usual form रहिमसान् (Śi Ko-4 B Da Dn D1, 3, 4 (orig.), 5-8 T2 G1 M4).
- 103 b) "प्रमनेत्रम् (Si Ko-s.s) is certainly to be preferred to the more familiar "प्यानेत्रम्, "पत्रनेत्रम्, or "नेत्रप्याम्. "The eyes get naturally somewhat closed in the act of blowing the conch.
- 119 a) \*[ছ]-র্কালা (Br. 2. 4 Da Dri. 2 (sup. lin.) Ds) is preferred as a lect. diff., as it gives the unusual word হৃত্ত্বলি 'bolt or cross-beam' in place of the familiar হৃত্ত্বাল.
- 130 b) सप्तश्रताजुनेन सप्तश्रता (Vedic) for सप्तश्रतानि . The S reading is a conscious grammatical improvement.

#### 56

5 ") राहा, not agreeing with श्रांतनवेन, but = दुर्थों-

- 10 d) चतुश्रतुर्, 'in rows of four'.
- 24 6) असक्तकमी (Śi Ko-s.s Ds.s Ts M Cc), working incessantly or unimpeded?

#### 57

12 °) প্রস্থিয়ারি (Śi Ki. s. s Da Dn Di. 4-s), a lect. diff., 'শ্বিয়ারি- being formed on the analogy of 'বিয়ারি-, which is actually read in some MSS.

18 ") सोऽर्जुनं. Several MSS. read अर्जुन-to avoid the possibility of wrong syntax.

#### 58

1-6 The petulance of Dhytaraṣṭra here and in 6. 61. 1-13, although natural, would be somewhat awkward if we suppose that the news of Bhṛṣma's death was already communicated to him by Samjaya in chapter 6. 14. The transposition of certain initial stanzas of this adhy. to adhy. 61 in Śi Ko-z alone, was probably due to a misplaced folio in their ancestor.

15 b) For the elision of  $3\pi$ , cf. 1. 41. 5; 53. 18; 68. 64; 70. 41; etc.

18 °) Double Samdhi, द्रीपदेयाः + अभिमन्युक्ष. Cf. 6. 59. 10°.

38 ab) धुर: 'razor-headed'; ध्रुरते: 'with horseshoe heads'; अवस्थि: 'with orescent-shaped heads'.
— P. C. Roy.

## 60

9 It is to be noted that 244\* (given by Da Ds) is found in the GK, but not in the Cal. ed.

#### 61

1-23 The O.J. omits the dialogue between Dhṛtarāṣṭra and Sashjaya at the beginning of this chapter, its account commencing with st. 25.

31 ab) The O.J. reading seems almost unconnected.

51 °) मनोद्राव (Si Da Mi. 4). The variants merely seek to avoid the double sandhi within the compound word.

65-66 A definite allusion to the "Caturvyūha" doctrine, which is not known to the Bhagavadgītā. Cf. 6. 62. 39.

67 °) Cf. 6. 58, 154.

#### 62

19 °) ह्विकेशं, governed by ब्रुयात्, but possibly also by the verbal idea in अवज्ञानात् (found in Si K Bi Da Dis Di-3, 4-1).

#### 63

2 In the prose paraphrase preceding 2nbet, O.-J. refers only to Markandeys, and not to Narada, Dvaipayana, Asita, Devala and others mentioned in 266°, which is a Southern insertion.

12 ") For कर्णभोतोद्भवं (Si Ko. 1 Ti G M), cf. 61. 51".

#### 64

3 ') Ks alone seems to have inherited a reading that could well have been the source of most of the blundering S K readings. Ko. 2 om. 36-46 by hapl.

12 Noteworthy is the ins. of 269\*, found in D1 alone.

#### 65

- 3 <sup>d</sup>) संप्रदुद्धाः ( St Ko-s. s Di-s), क्रॉरि कः according to Pāṇini 3. 4. 72. The variants seek to avoid awkward syntax.
- 4 The following S insertion, 272\*, is an attempt to display knowledge of Karmakända.
- 7 b) पाण्डवाः, supply अन्तोतुः. Probably, however, the word is without any predicate, the sentence being suddenly interrupted to make room for details of the Syena-vyūha.
- 10 \*) समञा या (Si Di. s. c. s Ti G M), a parenthetical clause. The reading च पांचास्यो is a clear lect. fac.
- 12 ") qg, an old scribal error of most N MSS., due to the initial word qua: of the line immediately above.
- 13 b):The S variant मकर: सागरं यथा is distinctly inferior. मकर is the name of the Kaurava Vyüha.
- 17-19 Duryodhana approaches and flatters Dropa: probably the result of the Visvopakhyana !

#### 67

12 \*) नोवासनः (Ks only); cf. 6. 17. 20 ..

22 <sup>k</sup>) प्रयुद्धानि (Š1 K4. 5 D3. 6 S); cf. note on. 6. 65. 3<sup>d</sup>.

34 ं) बीतम् (Ks. s Bl. s Dns Ds [ by corr. ]. s. Tr G) is the lect diff. correctly explained by Cn. It is rather strange that the SK, B and M versions, should have missed the real word. The M variant, पतिन is probably a paraphrase of the original बीतम्, understood as वि + स्तम्

## 68

9 2) Plural predicate for a dual subject. MSS. try to avoid it by a direct change or through 284\*; which makes the subject plural.

12 6) The O.-J. does not follow the S reading.

17 <sup>b.</sup>) अस्यताम् (archaic) = अस्यमानानाम्; active for passive.

19 ") रश्रसिहासनन्यात्राः (Si Ki). The carved tiger-mouths under the royal car-seats are probably intended, unless न्यात्राः = पुरुषन्यात्राः. The available variants are make-shifts.

## 69

. 26 b) The Madras ed. (p. 408, last line) gives for this a variant देहालंभित्रकञ्जूकात, which is not found in any of our MSS.

29 The construction is: सभिद्धं [काष्ठादि ] शांतवन् पानक इन सौमद्रः सैन्यानि शांतवन् अल्यरोजत । The variants try to put समिद्ध and पानक in the same case.

#### 71

14 \*) सैन्यं is evidently intended as in apposition to ब्यूहं (Si Ko. s. s. s Bs. a Daz Dnz Di-s. र. s Tz). Cf. note on 6. 1. 20d.

32 <sup>d</sup>) प्रायनप्राभवन् is either double samdhi, or augmentless Imperfect.

## 72

The first 18 stanzas of this chapter ( with some additions and omissions) are repeated in the Dronaparvan, GK. chapter 114. Both these parvans must be drawing upon a common source,

although, in a few instances, there arises just the suspicion that Drona may have the Bhisma text before it, and the epic is merely repeating itself. We are utilising for our notes some important variants in the common stanzas as recorded in the collation-sheets of the Dronaparvan.

- 1 b) The corresponding passage in 7. 114, gives the pada as एवं प्रविचितं वरम् ( ए. टे. वलम्, परम् ); प्रविचितम् 'selected, choice'.
- 2 ") Dropa reads निलं पूजितमसाभिः, a loct. fac.
  -- ") Dropa reads त्रीडमलक्त्रताकारं
- 3 °) Drona reads लबुबृत्तायतप्राणं -- द ) Drona offers the variant सारवोधसमन्त्रितम्
- 4 °) Dropa reads आत्तसंनाइसंप( v. l. ° छ ) इं. For the following seven lines, Dropa merely gives शुस्त्रप्रहणविद्यासु वहीषु परिनिष्ठितम्, thus avoiding the detailed enumeration of the different weapons.
- 9 <sup>ab</sup>) After 9<sup>ab</sup>, several Dropa MSS. give the addl. line चर्मनिक्सिश्युद्धे च नियुद्धे च निशादम्
- 10 <sup>ed</sup> ) For 10<sup>ed</sup>, Dropa subst.: नानाहृतं नाप्यश्वतं मम सैन्यं वभूव ह
- 11 ab) Drona reads the line as कुलीनायंबनोपेते नुष्पृष्टमनुद्धतम्. ) Drona gives the variant कृत-
- 12 a) For सज्येज, Dropa reads सन्दिश्च, which is not amongst the variants in our Crit. App.; it gives a better sense.
- 13 ") For क्षत्रियेर्, Drona reads पाधिवेर्. ") Drona reads असात्रियचिकीर्पुभिः. ") Drona reads असानभिस्तैः
- 14 After 14<sup>cd</sup>, some Dropa MSS. give the addl. stanza:

#### प्रभिन्नकरटेश्चेव द्विरदेरावृतं महत् । यदहन्यत मे सैन्यं किमन्यद्वागधेयतः ॥

- 15 °) Drona reads बोधाक्ष्यवर्त्तः. d) For °श्रर-शाससमाकुलम्, Drona reads °श्रप्रास्(v. l. °शूल्) श्रवा-कुलम्, which brings out the metaphor more clearly.
- 16 a) Dropa gives the variant ध्वजाप्रमणिसंवारं o) For परिसर्पद्भिर्, Dropa gives the variant बहु ( v. l. परि-; अपि ) धावद्भिर्.
- 17 <sup>45</sup>) Dropa om. this line. <sup>cd</sup>) Of course, with Bhīṣma gone, the reading had to be changed.

The line is thus read: होणाम्नीर्पातालं ( ०.८. पाताल-गम्भीरं ) कृतन्त्रमसहाल्दम्. From this point onwards the two parvans differ very considerably. Dhṛtarāṣṭra's lament in Dropa goes on for 46 stanzas.

#### 73

- 1 The corresponding Dronaparvan passage begins with B 7. 114. 47 (some MSS. beginning a new chapter with it). There is verbal agreement only in parts of the first stanza.
- 11 d) महेन्द्र: (Si Ko-2 Di. s. s. e. s T2 Gi M2-5) in place of the महेन्द्र required by syntax and substituted by several MSS. The poet seems to have changed his mind in the middle of the sentence.
- 12 °) हादवानाः, the variant in Si Ks. s Ti G Ms, can be taken to qualify the रशिनः implied in रशिनां. But the variant has not sufficient support.
- 16 d) The S MSS. offer a variant on the supposition that Dhṛṣṭadyumna must be advancing towards भीम and not towards सौब्छ. But the सोब्डसेना had already been pierced through by Bhīma on chariot, and धृष्टभुम्न had to do the same before he could come upon Bhīma's chariot.
- 31 b) भारतीम् (Śi Ko-3.5 Daz Dz. 2.5 Ta M); supply सेनाम्
- 34 d) क्रोधिना (T1 G), evidently for alliterative effect,

## 74

32 In the metaphor, र्य is used in two capacities, as आवर्त and as नी:; but the first is the hostile chariot, and the second their own. The Late-Northern emendation श्रावत is therefore uncalled for.

#### 75

49 °) निहत, not in the sense of 'killed', but 'wounded, or struck down'. Duskarna figures in the Dronaparvan also.

#### 77

40 ) उदीरवद (Śi Ka.s Dna Da.e.s Gi Ma), augmentless past.

#### 78

38 °) नासंभ्रमणद् ( Śi Ko-s. s Da Dn De-s).

The augment is placed before the preposition, as if the root was ্য ন্মন্

55 d) आविद्वत् (K4[स्वा°] Dn1 Ds.4). The variants are mainly scribal blunders due to the unfamiliar word आविद् 'porcupine'.

#### 79

17 °) नवमं (Si Ko-s Ds) = नवतमं as in Rv 5. 57. 3. It is possible to understand the word as अनवमं = अन् + अवमं = पर्म.

## 81

- 17 a) ਇੰਗੜ੍ਹਾਂ (Ko-s. 5 B D [ Dr om. ] Mi. s. 5). The reading implies that Bhişma cut into pieces the bow of Sikhandin. Since Bhişma is said to have always avoided Sikhandin, this is unlikely to have happened, so that one is inclined to almost accept Si Ki Mi reading ਇੰਗੜ੍ਹਾ:, going with अज्ञातज्ञञ्च: and in a way accounting for his anger. But st.
  21 makes it clear that Sikhandin was defeated by Bhişma. This might be a lapse, or the passage might belong to a stage when the author did not make too much of a fetish of the Sikhandin motif.
  Cf. 6. 113. 38.
- 20 °) अतिविज्यतेजे: (Śi Ks). The form तेज (for तेजस्) is permitted in certain compounds, and also by itself. It is archaic, and the variants only seek to rectify the supposed lapse.
- 23 °) Neither आज्ञायमानेऽपि (र्श Ks [हि] M1. 2. 5 [all three च]. 4 [तु]) nor आज्ञायमानेन (K2 B1 D1) gives a very satisfactory sense. The variants with अ for आ are still worse. Perhaps the best variant is आजीयमानेन given by K1.

#### 82

42 a) O.-J. reads as in Ds. — d) Note the stylistic variation in B Da Dn D<sub>1-8</sub>.

## 83

- 4 b) महाचम् (Si Ks. s Gi. s Ms. s), acc. plu. The variants are due to attempts to correct the alleged inaccuracy.
- 7 °) O.-J. paraphrase gives दारद as the name instead of पारद.
- 9 d) O.-J. paraphrase gives the name as বিৰীন, which is very near বিৰুষ্টা of \$1.

#### 84

- . 15 d) Double samdhi.
  - 19 ै) सगदंबत (Śi Ko-2), injunctive.
- 31 d) The reference is to 5. 146. 18-25.
- 40 °) विमोक्त व: (Śi K3-5 Bi. 2. 4 Da Dn Di. 4. 5. 7. S) is not, however, as good a reading as the one given by D2. 3 or D6. Perhaps the sense is, 'I am not to be let loose (i. e. employed) for a specific purpose; not to be made to run specific errands'.

#### 85

- 9 By the om. of the ref., st. 9-13 are regarded as a continuation of Dhrtarāstra's speech, which has necessitated certain other changes. For विमो in 9°, there are the variants विमो: and विद: to be applied to विद्युत. The former is given as a synonym for 'servant'.
- 34 d) \* चन्यसुरिश्तिः. Ki gives चनसु, Ki चनस,, which suggested the emendation. चित्र = 'cotton'; चन्य = 'made of cotton'. As the scattered ropes are compared to flowers, cotton-ropes would suit the context.

#### 86

- 13 b) See 6. 58. 15b before; cf. Katha Up. iii. 2.
- 41 °) उपहस्त and अवहस्त are two specific passes by the sword or mace. Ko. 1 give them as अभिहस्त and अवहस्त.
- 86 d) There being a statement in the singular (य:) in the first line, we do not expect a sudden shift to the plural (योषा[:]). K1, reading योषा, almost suggests \*योदा.

## 88

21<sup>d</sup>, 22<sup>b</sup>) This sequence (given by Śi Ko-2.4) is justified by the sequence in which they are described as wounded (st. 30-37).

#### 89

4 <sup>ed</sup>) श्रदीन (Si Ko-2.4 B Da Dn Di. 3.5.7.8) can be correct, because some sharp showers are known to belong to the period when the Sun is in the इस्तन्धन, which happens in the श्रद. भावपीन is an easy change, and S and several N MSS, have succumbed to it. Compare 6. 90, 16<sup>ab</sup>, where भाव-

भीव is given by Si K4 Dns Ds. 8 T G4 M44. With आद्यीव as the original text, nobody would normally think of changing it to श्रदीव. Cf. also 6. 91. 34°d, where no MS. reads श्रदीव.

#### 90

- 32 ै) कर्मारपायितान् (Gs Cd only), Cd explaining: अ कर्मार: लोइकार:। तैलपायितान् कुन्दचीतान्। अ The similarity of a and a, and of and a is mainly responsible for the variants that occur. भाजितान् of Late-Northern MSS. is merely a paraphrase.
- 33 The non-mention of the sixth arrow is made good by 534\* (given by Ks only) as also by 355\* (given by S [ Ts om.]), the om. being easily accountable by eye-wandering from ਸਭੇਜ in 354\* or 355\* (prior half) to ਸਭੇਜ in 33\*.

#### 91

- 44 d) पाण्डवेयानि (Ks-5 B Dns D1-1.6-3) need not be wrong, as the exploit of the hostile elephant can also be an object of dispassionate praise.
- 53 °) अमुद्रात् (K. Bi-s); but the variants are close, and not of consequence.

#### 92

- 10 ab) Obviously referring to BG. line भवाहणा-दुपरतं मंखन्ते त्वां महारथा: (6. 24. 35). The next line alludes to Arjuna's final consent to fight. The Late-Northern reading of 10° युद्धं तु भे न रुचितं or न युद्धमेभिरुचितं would not be consistent with 10°.
- 49ff. We have here an enumeration of warimplements left (विस्डब) on the battle-field. The first in the list is in the acc. case, and those following will have to be in the same case. — °) चाप + विद्यानि, not च + अपविद्यानि.
- 50 जातरूपमयाः was wrongly supposed to be nom., and this led to the change of प्रासान् etc. into प्रासाः. But जातरूपमयाः (instead of 'मयीः) is an archaic fem. Also श्रन्तः is archaic acc. plu. from श्रन्ती.
- 51 a) अपकृताः (M. only) and पतिताः, acc. fem. going with ऋष्टीः and श्रस्तः (for क्तीः). The first, though actually found in M. alone, is rendered probable by the variants अवस्कृताः, अयःकृताः, अयंकृताः,

अपनुता: etc., where only scribal errors appear to be in evidence. — d) भिष्टि(न्ति)पासंझ, the acc., is found in K4 B Dm D1.4.7.8 only.

- 52 °) जुनाः, practically given by all MSS., was supposed to be nom. plural from जुन. But there is also the word जुना (fem.) meaning the same thing. The unfamiliarity of the fem. form led to the putting of the nouns in the two preceding lines in the nom. case.
- 61 d) For জৰি (instead of জৰিম), see note on 6. 22. 9 above.
- 72 a) अर्थनन्द्रेश (Ko-2.4 only). अर्थनिनेश of Si Ks can yield a sense which is not equally happy. The Late-Northern variant implies that some kind of arrows are meant.

#### 93

6 d) प्रकारिक (Ko. 1 Ds G M) from √ क in the Vedic sense of 'winning'. Not so in 7d!

#### . . . . 94 .

- Devabodha ends the 8th day of the war at the end of chap. 94 ( = GK 98. 26<sup>ab</sup>). His next adhyāya begins with the line अवातायां सु अवेषों etc. The entire N recension, however, makes the ninth day begin with 6. 94. 1, which is contradicted by 94. 20. As Devabodha is an early commentator, and his adhyāya division is logical, we have adopted it, supported as it is by S.
- 11 ab) We have here a characteristic ins., 380\*, given by a large number of N MSS., which is entirely absent in the M version, and the majority of MSS. of the B version.

- 11 °) For उद्योग, of. 6. 41. 81 above.
- 15 <sup>cd</sup>) The S substitute 382\* seems to have some definite beast-fable in view.
- 41 a) ह्वेडा: (acc. plu. of ह्वेडा, 'battle-cry'). The word was wrongly taken to be masc. nom. plu, and hence the confused change of case-endings, which should have been all acc. plurals governed by नादयन्तः (in d). b) क्रक्वान् (Ks Br-1), for which K1 S read क्रकरान्

50 °) 'बक्तवायसाः. वक is given by Si and, in part, by Ks. Perhaps, in view of Cd, 'व(व)ड' would have been more acceptable. Cn, attempting to explain वडवायसाः by वडोदमाः काकाः, is hardly acceptable. Cf. 6. 2. 17.

#### 96

5 ै) इयपुष्टाञ्च (Ko Ti G) seems evidently correct, the Si Ki-s T2 इयपुष्टाझ being only a scribal error.

#### 98

16 <sup>d</sup>) The Dai Ds S (except Gs) variant স্থান্থ (for স্বাৰ্ণ) is evidently in view of the স্ব্ৰ্ছি in 14° and 15°. It is a later attempt to reach conformity in small matters.

#### 99

- 22 °) वैश्ववणं चाति ( K2. s B1. s. s Da Dn D1. s-s. r. s). The prep. अति is used as a क्रमेंत्रवचनीय.
- 34 \*) अस्पितंचयसंघाटा (Tr G M). The Sr Ko. s. 4 Dr. s. s variant only substitutes 'ता for 'टा. A संघाट is the paved approach to the river-bed, and the word suits the context. In the Rāmāyaņa (2. 55. 14, 18), the word is used to denote a wooden structure for crossing the river. Cf. Marāṭhī बाट.

## 100

1 °) The T Gs M variant for the pada is intended to avoid the awkwardness of Susarman being killed (अन्यक्षेतराजस सदनं) and yet continuing the fight in the very next stanza. Obviously, it is the kings led by मुश्तेन् that are killed, and not मुश्तेन् himself. The GK reading of 1°, मुश्तेन् चरान्, which practically belongs to the Bengali and Devanagari versions, is intended to make the intention clear.

## 102

24ff. Regarding the repetition of the Bhīşma pratijītā episode, see notes on 6. 55. 34ff.

46 46) After this, GK adds the line:

गाङ्गेयस्त्वमवीत्पार्थं थन्त्रिश्रेष्ठमरिंदमम् । which is not given in any MS., nor in the Cal. ed.

- 49 After this, Das indulge in a little poetic description on their own account, 411\*. Compare also 413\*, 415\*, which come from the same source.
- 68 ab) The text सख्येन सख्येन (G1-8) is made probable by the variants सत्येन सख्येन (D2 T1 G4 M); सत्येन सुख्येन (K3); सत्येन वाक्येन (D1); वाक्येन सत्येन (Ś1 Ko-2); and सत्येन सुख्येन (D2).

#### 103

- 34 ') sq: (Si Ko. 1. 5 Da D2. 3. 5 M1-3. 5 Cd). Cf. note on 6. 8. 14°.
  - 35 The reference is to 5, 160, 1-8,
- 52 <sup>d</sup>) माध्य (Śi Ko-2). St. 52 is the संसम्पा (53°) of the Pāṇḍavas, and not a continuation of Kṛṣṇa's speech. This point was not noticed, and so माध्य was changed to भारत or भारतम्.
- 55 O.-J. gives the correct sequence of Bhīṣma's welcome, which Di also tries to secure. Bhīṣma, however, might have on this occasion purposely given precedence to Arjuna over Dharma and Bhīma.
- 59 °) राजन् (Śi Ko-a.s Da.s Tr M), as an address to भीजा, need not necessarily be regarded as an oversight. जीर and तात are obvious emendations.
- 73 °) दुन्तेह्ये is actually found as Ksp, and is given by Ks; but दुन्ताये of Si Ko-2 and दु:पाये of Ds are really दुन्तेखे, as ाप is equal to ख in the Sarada script; and that supports our text.
- 89 वध्यतु of the majority of N MSS, is deliberately changed to वायत, or निहन्त.
- 92 पूर्वेन्द्र: Cd explains पूर्व कारणिमन्द्रो यस्य. Cf.
- 101 ab) The NTG ins. 433\* is inconsistent after 83. M alone, which we follow in omitting 433\*, is consistent.

## 104

4 a) The O.-J. paraphrase is alone in describing the Pāṇḍavavyūha as a Śakaṭavyūha.

#### 106

38 <sup>b</sup>) भीमस्य for भीन्मस्य is a clear lapse to which even GK has succumbed. Cal. ed. om, 37°-39°.

but are present in all the other versions. The procedure of M in omitting, or of SKBDTG in retaining the stanzas must have been deliberate. M might have considered the resuming of the fight by Duryodhana as over-done and so omitted the lines. On the other hand, the other versions either to comfort old Dhṛtarāṣṭra or to be consistent with Duryodhana's stubborn character, might have added these two stanzas at the end. The former alternative appears to me more plausible, as MSS. never made much of a any fetish about omitting or adding lines when it suited their logic or purpose.

#### 107

- 42 °) भूरिश्रनाभ्यवात्, a double samdhi, which Śi Ko-s D2.6 S seek to avoid in various ways.
- 50 °) तब द्वत: is given practically by the entire N. The archaic epic use, सुतस्तुरुवं, is given by S.

#### 108

- 5 Quoted in Adbhutasāgara, p. 479.
- 7 Quoted, ibid., p. 700.
- 9 ab) Quoted, ibid., p. 335. al) Quoted, ibid., p. 362.
  - 12 Quoted, ibid., p. 38.

#### 110

14 d) वेष्टमानाः (Si Ko-2.4 S), 'lying in a confused heap'. The variants चेष्टमानाः, वेपमानाः or ह्रय-माणाः would hardly suit inanimate objects.

#### 112

- 20 d) लिंदाबिन. The Si Ko-2 Di reading भोद्वी, or the Ks reading द्यो, would suit बाहिता. But the latter word can be used in the general sense of any female in the mating season. It is used of elephants as in 1. 124. 31; of gazelles and even of women. We have accepted लिंदी, since a change from that to गोद्यों is likely, but not vice versa.
- 133 °) धूनायमानाः ( ई। Ko. s Ms. s. s), rather than धूनमानाः, is the correct reading. In the misty morning, the banners appeared to give out smoke; which can produce the effect of the portent. Of. 6. 3. 39.

134 <sup>ed</sup>) After this, owing to similar ending of 134<sup>d</sup> and 6. 113. 9<sup>d</sup>, there has been a considerable disturbance in the stanza-order, involving transposition, omission and repetition of lines in TG, M1. s, Ms, and Ms, of which no plausible explanation seems now possible.

#### 113

- 24 In the Dropaparvan, atrangely enough, शतानीक is still fighting, and meets his death (a second time) at the hands of Salya (of. B. 7. 167. 30).
- 38 a) On Sikhapdin being wounded by the arrows of Bhīşma, of note on 6.81.17a.

#### 114

- 24 ") आदाव ( र्डा Ko-4 Br-4 Dn: D1.6 Ts G2 ) is sufficiently supported. Apparently there has been a sudden change in construction.
- 60 °) For the splitting of the pada as मायमा सेगवाम इव, cf. the commentaries quoted in the Crit. App. In the Santiparvan passage (B. 12. 139): इसी खादति मांसानि मायमा सेगवा इव, the commentator's explanation is correct; but as the piercing effect of the autumn on the vital parts of the cow is a constantly repeated idea in the epic (cf. 6. 113. 7), we need not reject the obvious interpretation.
- 86 d) खितंच ( Śi Ki. 2; supported by Ko also), seems to have been changed to दक्षिणेच in all other MSS., on the strength of 88d. All that Bhisma saw (वह्ने) was the sun going low towards the setting mountain. After hearing the words of the Vasus ( 88 ), Bhisma realised that the setting was to the south of the normal setting point, and so decided not to give up the ghost immediately.
- 102 b) अमस्यमे (Si Ko-2 T2) has the easily substituted lect. fac. विद्यामहे, and the somewhat unexpected अमस्ये. Cf. the variants in 6. 115. 14b and 42b also.
- 105 ") अतन्दितः अमानः, 'a sense of void not caused by sleep'.

#### 115

41 ) व्यवसायपुरीजवः (ई। Ko-s Ds Ts Mi [sup. lin.]). s has a number of variants, many of them. capable of plausible interpretations. 'Firm decision lending prime speed [to his action].'.

#### 116

- l <sup>4</sup>) अभिज्ञग्यु: (K5 D2. a. 8 S). The variants attempt to avoid the preposition अभि, which generally conveys the sense of opposition. Here अभि = अभिङक्ष्य.
- 3 ab) The following ins., 494\*, is rightly omitted by \$1 K1 G1-3; cf. 13 below and 6. 115. 53-54.
- 13 The Kūṭaśloka addition¹ of the S recension, 498\*, is hardly to be taken in earnest! Not to be outdone in such a matter, K2 also adds another Kūṭaśloka, 499\*.
  - 47 d) संप्रकेष: (Śi Ko-a. s Da. s Ma) = संधि:, is

evidently lect. diff., which is partly supported by the Late-Northern variants जीवन्तु शेषाः.

51 After this adhyaya, the O.J. gives, instead of adhy. 117, an additional chapter for which see Introduction, pp. LXXXVIII f.

#### 117

This incident of the Bhīṣma-Karṇa interview is more elaborately described in the beginning of the Droṇaparvan also: of. B. 7. 3-4.

8 क) मे निमतीप (K1 B1. 3. 4 Dn2 D2. 4. 3-3) is a Late-Northern variant, but it is more satisfactory than the incorrect SK variants that are available and that point to it.

15 Cf. B. 7, 4, 5.

<sup>1</sup> Here is the marginal explanation of G2 on 498\*:

हे गोपालाः भूपालाः पयः पास्यामीत्युक्ते किमिति तद्र्या इत्युक्तं क्षीरमुदकं वेति संशयानानालोक्य तन्निर्णयार्थमाह । गोमयं भूमयं बारि न । गोमयं गन्यमक्षीरमिलाकण्यं करकादिशिः भौमं जलमानेत्रुकामानालक्ष्याह । गोमयेनान्निवर्णेन उत्पादितं गोमयमिति गोमयेन सायकेन आग्निवर्णेन अग्निज्वालासद्वर्शेन गोमयं भूमयं भूसमुत्यं न तु क्षेवलं जलमिल्यर्थः । गोशब्दः पशुस्मिदिशोवाणवन्नधृक्यर्थदृगग्नियु वर्तते ॥

#### ADDENDA ET CORRIGENDA

For corrections in the constituted text, see Errata.

1

- 15 d) Ca gives समंततः as a pāṭha for सहस्रशः.
- 20 Crit. App., line 2: ins. at the end '-20° )
  = 6. 42, 28° '.
- 28 °) Kr प्रवृत्तेन (for प्रवृत्ते नो ).

2

- 1 a) O.-J. reads त्रेन्ये with Da Ga M1. 4.
- 14 d) In Crit. App., add ref. to 61.16d before 62.34d.
- 22 b) Crit. App: for 'D1. 4-8', read 'D1. 4. 5. 7. 8'.
- 40 Crit. App., line 1: read 'Ko-2 om. (hapl.)
  408-410. -ab)'.

4

- 22 Crit. App., line 3: read ' बाम: 'for ' बात: ', and om. ' ( as in text )'.
- 28 Crit. App., line 1: delete parenthesis after 2825.
- 35 Crit. App., line 12 : read ' ( B1. 3 'ति ते ).'

17 · cd ) = B 13. 58, 23 cd.

6

- 4 Crit. App., line 7: read 'प्रा मता' as two words. For the passage, of. 3. 202. 3ff.
- 6°de') = 3. 207. 7. In Crit. App., line 8: before 'sjer' ins. 'Cd'.
- 7 = (var.) 3. 207. 8 ede/. बेषु in our text is to be construed with महाभ्रतेषु.
- 8 = ( var. ) 3. 202. 84-9ed.
- $9^{ab}$ ) = (var.) 3. 202.  $10^{ab}$ .
- $10^{-48}) = 3,202.10^{cd}$
- 16 b) Crit. App., line 7: for 'Ca' read 'Ca. d'.

7

- 2 ) Cal. ed. पर्वताः समाः ( foi रत्नपर्वताः ).
- 6 ab ) 26\*, coming after 6ab, is given also by the O.-J. version.
  - 24 ed ) = B 13, 14, 53ed.

8

- 19 . Crit. App., line 3: ins. '(hapl.)' after 'om',
- 27 ab ) Crit. App.: ins. cross-references to Brahmanda 1, 15, 56b; Vāyu 43, 5a; Matsya 113, 51b.

0

13 Crit. App., line 7 : read ' आतिसंवतादिरहिता'.

10

- 18 °) Crit. App., line 6: for '33a' read '93e'.
- 30 °) Crit. App., line 4: for 'सुनास्ता' read 'सुनसां'.
- 53 Crit. App., line 5: add 'Text (कोकां) as in Ba. a Das De only '.
- 35 Crit. App., line 3: add '(hapl.)' before '35ab'.
- 56 Crit. App., line 1: add '(hapl.)' before '56"-58".

13

- 6 Crit. App, line 8: for '4ab' read '6ab'.
- 27 Orit. App., line 5 : for '28d' read '29d'.
- 29 Crit. App., lines 1-2: omit 'for \$1 Ko.1', and for '28' read in parenthesis '28, 27'.

15

- 20 Crit. App., line 2: add '( hapl. ) after 'om'.
- 21 Crit. App., line 1 : for '25' read '20'.
- 22 Crit. App., line 5: for 'which' read 'all'.
- 23 Crit. App., line 5: for '28d' read '23d'.

   Line 11: for 'Bl. s' read 'Dl. 2'.
- 24 b) Ks reads with Ds.
- 35 Crit. App., line 6: for '55d' read '52d'.
  - 53 Crit. App.: add at the beginning 'Cf. 6.

- 2 Crit. App., lines 7-8: om. and 34-
- 4 Crit. App., line 4: read 'S कांक्षमाणाः'.
- 12 Crit. App, line 2: add reference to 114.76.

- 13 Crit. App., : add in the beginning '13ab = (var.) 114. 77ab'. et) Add ref. to 114. 76cd.
- 14 Crit, App., line 7: add reference to 114. 76 4.
- 14 Orit. App., : add in the beginning ' = ( var.)
  114. 77.

28 In 74\*, line 4: read ' ऋक्षेपोत्क्षेप-' for 'झूक्षेपोक्षेप'.

- 4 Crit. App., line 3: read 'भीप्सेण 'for ' साब्सेण '.
- 11 d) Crit. App, line 10: add at the end '61.16d;'.
- 13 d) Crit. App., line 14: for 'Ca.c.d' read 'Ca c'.

#### 22

16 Crit. App., line 7: after the dash, add 'After' 16, Dn1 ins. an addl. colophon'.

#### 23

- 3 Crit. App, : in the beginning, add 'a') Ke
- 9 Crit. App., line 2: for '6. 47'. read '(var.) 6. 47'.
- 27 Crit. App., line 2: before °), add ' b)
  = 21°, 24°; 24.10°.
- 28 Crit. App., line 9: before 'Cn. u' ins. 'S (G1 om)'. Line 11: delete ref. to 'B. 7. 139. 80''.
- 34 Crit. App., line 2: for '23', read '23d'.
- 38 Orit. App, line 2: add '-b') = 5.146.20<sup>d</sup>,

   Line 3: omit '= 5.146.20<sup>d</sup>,

#### 24

- 3 Crit. App., line 3: for 'Cb. k' read 'Cb.op.k'.
- 9 Crit. App., line 1: add 'N1' after 'Ks'.
  - 10 Crit. App., line 4: for '24° read '24°, 27°'.

     Line: 6; for 'Cā. b' read 'Gā. b. r'.
- 11 Crit. App., line 4: before 'Sa-1' add' = (var.) B 12, 17, 20°'.
- 27 Crit. App., line 5: add at the end 'Cf. B. 11. 2.9; 9.11'.
- 67 Crit. App., line 1: for 'om.' read 'om.(hapl.)'.

  25
- 2 ") Crit. App., line 1: for 'Cg. n. r. s. u'
  read 'Cg. n. s. u'.
- 30 °) Crit. App., line 1: for 'संन्यस्याध्यास्म" ' read 'संन्यस्यास्यास्य"

- 36 Crit. App., line 4: add '(hapl.)' after 'om.'.
- 41 °) Crit. App., line 3: for 'C' read 'Cl'.
- 43 Crit. App., line 2: add '= 3. 168. 22°, before '\$1 G2'.

#### 27

1 Crit. App., line 3: for 'ৰহন্তু' read 'ৰ: ৡ'.

- I Crit. App., line 1: for 'Cb' read 'Cb. l.'; for 'k. l. m.' read 'k. m.'
- 28 Crit. App., line 4-5: for 'नान्यमानसः (cf. v. l. in S K5 K6' read 'नान्यमानसः (cf. v. l. in S2-5 K6'.
- 35 Crit. App., line 1: add '(hapl.)' after 'om.'
- 36 Crit. App, line 2: for 'Cg' read 'Cg. 1'.
- 37 Crit. App., line 3: for 'Ke' read 'Ke D2 (line 2 only)'.
- 47 Crit. App., line 6: for '94\*' read '92\*'.

#### 31

23 Crit. App., line 1: for 'Ck. 1. r.' read 'Ck. r.'.

26 Crit. App., line 2: for 'Ko' read 'Ks Cr'.

— Line 4: for 'G1 M1' read 'G1 M1 Cr'.

#### 34

16 Crit. App, line 1: add '(hapl.)' after 'om.'.

#### .35

- 12 Crit. App., line 1: for 'Cr.' read 'Cl. r.'.

   Line 2: for 'k.l. m.' read 'k. m.'.
- 13 Crit. App., line 4: for 'Cb' read 'Cb. 1'.

#### 37

3 Crit. App., line 4: after 'स्विक्द';' add 'D1. सुविम्द;'.

- 8 Crit. App., line 1: for 'Ck' read 'Ck. r'.

   Line 2: for 'r. ś., read 'ś.,
- 14 Crit. App., line 3: add 'Cr.' before ' विविधा च'Line 4: for 'n. r. s' read 'n. s.'.
- 16 Crit. App., line 2: om. 'Cn'. For 'l. r.'
- 78 Page 189, column 1: before the last line, add

  \*After 112\*, Ko-s ins. App. I (No. 3).

- 1 Orit. App., line 3: read 'De Cv' for 'De'.
- 77 Orit. App., line 5: ins. 'Ks reads 67 after 77.' before 'After 77,'.

#### 43

- 10 Crit. App., line 2: after ''जिगीपिणो' ins. 'Ds. 10 add संजग्माते नरच्यात्री रणे भीष्मधनंत्रयी ।'
- 25 Crit. App., line 3: before 'Dτ', add '= 6.
  48. 44<sup>a</sup>; 55. 13<sup>b</sup>.'.

#### 44

17 Crit. App., line 4: for 'पृत्ववृतानां ' read 'पृत-

#### 45

- .43 Crit. App., line 5: after 'Dn' add '(om. 43°d)'.
- 46 Crit. App., line 6: for 'also' read '(also)'.

  46

# 5 Crit. App., line 7: after 'om.' add '(! hapl.)'. 48

- 43 Orit. App.: for lines 1-2, read 'Si reads  $48^a$ - $70^d$  and colophon after 6. 49. 4, and reads  $43^a$ - $45^b$  and repeats  $48^a$ - $70^d$  and colophon after 6. 49.  $22^{ab}$ . ")'.
- 48 Orit. App., line 8: before 'In K4,' add '= 6.
  43. 25<sup>d</sup>; 51. 13<sup>b</sup>'.
- 50 Orit. App., line 5: after 'Sı' add '(both times)'.
- -56 Crit. App., line 6: after '\$1' add '(both times)'.
- .57 Orit. App., line 5: after '\$1' add' (both times)'.
- '60 Crit. App, line 5: after 'S1' add '(both times)'.
- 62 Crit. App., line 4: after 'S1' add' (both times)'.
  - 64 Crit. App., line 7: after '\$1' add '(both times)'.
  - 65 Crit. App., line 4: after 'S1' add' (both times)'.
  - 66 Orit. App., line 3: after '\$1' add '(both times)'. Line 5: after 'N' add '(\$1 both times)'.
  - 69 Crit. App., line 1: after 'Si' add '(both

- times)'. Line 4: after 'Si' add' (first time)'. Line 6: after 'Si' add' (both times)'.
- 70 Crit. App., line 1: after 'S1' add '(both times)'.

#### 49

- 4 Crit. App., line 2: for 'repeats' read 'reads'.
- 11 Crit. App., line; 1: add at the beginning '= 19°, 32°, etc.'.
- 22 Crit. App., line 3: for '43a-68a' read '43a-48' and repeats 48'. Line 4: after 'om.' ins. '(hapl.)'.

#### 52

- 12 Crit. App., line 2: ofter 'om.' ins. '(hapl.)'.
- 20 Crit. App, line 1: after 'om.' ins. '(hapl.)'.

#### 55

95 201\*, line 12: for 'तदानी' read तदानीम्'.

#### 57

10 Crit. App., line 1: after 'K1 om.' ins. '(hapl.)'.

#### · 58

- 22 Variants to 228\*, line 3: for '6.7' read

  '6.'. Variants to 230\*: ins. at the
  beginning '— D1. 2 cont.' for 'D1.2'.
- 42 Crit. App., lines 1-2: after '- ')' ins. 'डी।
  Ko-2. 4. 8 B D2. 2. र गंजमैरावणोपमम्'
- 49 Crit. App., line 2: after 'K1' ins. 'Cal. ed.'.
- 57 Crit. App., line 1: at the beginning ins.
- 58 Crit. App., line 4: before '-d)' ins. '58ed = 6. 59. 16ab'.

#### 59

16 Crit. App., line 1: at the beginning ins.

(var.) 58. 57'. — Line 4: after 'and:'

ins. 16<sup>ab</sup> = 58. 58<sup>cd</sup>'.

#### 60

- 13 Crit. App., line 4: after 'Ds om.' ins. '(hapl.)'.
- 16 Crit. App., line 1: for '275\* read '276\*'.

#### 67

38 Crit. App., line 11: for 'Dr' read 'Ds'.

16 Crit. App., line 6: for 'Ks. 5' read 'Ks-5'.
— Line 7: for 'S शिरझा( G2 'स्वा )सीन्' read
'G3 शिरस्वासीन्'.

72

- 14 Crit. App., line 4: after 'Cd' ins. 'glosses'.
- 16 Crit. App. line 8: for 'D1. 3-6' read 'D1. 3-6. 3'. Line 11: for ''विकल्पितं'; read ''विकल्पतं'
- 26 Crit. App., line 1 : for ' त्राह्मस् ' read ' नाह्मस् '.
  - 2 Crit. App., line 7: for 'D1. s. 4. 7' read 'D1. s. 4. 7. 8'.

79

- 38 Crit. App, line 9 : for अदीवंत ' read ' अदीवंत '.
- 10 Crit. App, line 3: for 'त्रिखोकान्;' read 'त्रि-खोबान्.'.
- 28 Crit. App., line 1: after 'om.' ins. '(hapl.)'.

  82
- 46 Crit. App., line 1: after 'D1 om.' ins. '(hapl.)'.

  86
- 4 Crit. App., line 4: for 'K1. 2' read 'K0-2'.
- 32 Crit. App., line 7: for 'सप्तसु पावि'' read 'सप्त सुपावि''

91

58 Crit. App., line 3: after 'om.' ins. ' (hapl.)'.

93

- 11 Crit. App., line 2: after 'om.' ins. '(hapl.)'.
- 32 Crit. App., line 1: for 'T G1.4' read 'T1 G4'. For 'G3' read 'G1.8'.
- 40 Crit. App., lines 4-5: delete ' After 40, T1 G4 ins. 386\* '.
- 41 Crit. App., line 1: delete 'Ti Gi om. 41'.

   Line 8: for 'after 40' read 'subst. for 41'.

-102

- 7 Crit. App.: At the beginning, ins.: '7<sup>abcd</sup> = 6. 114. 76; 7<sup>ab</sup> = 6. 18. 13<sup>cd</sup>; 7<sup>cd</sup> = 6. 18. 12<sup>cd</sup>'.
- 10 Crit. App.: At the beginning, ins.: '10ab =
   6. 112. 65ab'.

109

- 32 Crit. App., line 1: after 'om.' ins. '(! hapl.)'.
  113
- 113 Crit. App., line 6 : for 'पुत्र ' read 'पुत्र '. ...

114

. 26 Crit. App., line 13: for '474\*' read '474A\*'.

115

- 49 Crit. App., line 5: for "") read "").
  - 64 Crit. App., line 4: for 'd) read 'c)'.

117

11 Crit. App., line 15: for 'ins.' read 'Cal. ed.

Introduction p. xxix, line 7: before 'Complete' ins. 'Size 29½ " × 2½"'. — Line 8: At the end ins.: Bengal. The post-colophon entry—

वाणार्णवकलासंस्ये नत्वा कृष्णपदद्वयम् । अलेखि भीष्मपर्वेदं श्रीरमानाथशर्मणा ॥

would give the date as 1675 or 1645."

## ERRATA

## INTRODUCTION

|         |       |                                                                | INTRODUCTION                                                                |  |  |  |  |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| PAGE    | Line  |                                                                |                                                                             |  |  |  |  |
| XIV     | 27    | For 'Tātparyaprakāsikā' read 'Tātparyacandrikā'.               |                                                                             |  |  |  |  |
| XL      | 38    | For 'Ko. 1' read 'Ko. 1,'.                                     |                                                                             |  |  |  |  |
| CIII    | 12    | Before '-' ins. '(cf. 59*)'.                                   |                                                                             |  |  |  |  |
| LXXXIII | 11    | After 'st                                                      | canza', ins. '( 87*)'.                                                      |  |  |  |  |
| CXXVIII |       | At the end of para 1, add the following sentence: The same re- |                                                                             |  |  |  |  |
|         |       | -                                                              | plies to the "uvāca" references following 6. 33.14 and 35,                  |  |  |  |  |
| •       |       |                                                                | e Arjuna's stotra compositions in praise of the Omniform.                   |  |  |  |  |
| OXXIX   | 17    | For '583' read '584'.                                          |                                                                             |  |  |  |  |
|         |       |                                                                | CONSTITUTED TEXT                                                            |  |  |  |  |
| PAGE    | ADHY. | Śloka                                                          |                                                                             |  |  |  |  |
| 15      | 3     | 24                                                             | Delete wavy line below 24".                                                 |  |  |  |  |
| 20      | 4     | 12"                                                            | For 'चापि ते' read 'चापि ते'.                                               |  |  |  |  |
| 27      | 6     | 4 <sup>d</sup>                                                 | For 'प्रधानतः' read 'प्रधानतः'.                                             |  |  |  |  |
| 40      | 8.    | $24^d$                                                         | Delete wavy line below जनाधिप.                                              |  |  |  |  |
| 61      | 11    |                                                                | 2', 13' For 'god' read 'god'.                                               |  |  |  |  |
| 68      | 13    | 2ª                                                             | Delete wavy line below धर्म.                                                |  |  |  |  |
| 73      | 13    | 42*                                                            | For 'वैषु' read 'वेषु'.                                                     |  |  |  |  |
| 141     | 28    | 32ª                                                            | For 'आत्स्यो' read 'आत्मो'.                                                 |  |  |  |  |
| 195     | 41    | 42°                                                            | For ' जयोपायं' read ' जयोपायं'.                                             |  |  |  |  |
| 207     | 43    | 5                                                              | For 'तोत्रा°' read 'तोजा°'.                                                 |  |  |  |  |
| 219     | 44    | 14                                                             | For 'भिण्डिपाछैः' read 'भिण्डिपाछैः'.                                       |  |  |  |  |
| 238     | 46    | 51                                                             | For 'जगत्तुण्डा' read 'जगतुण्डाः'.                                          |  |  |  |  |
| 269     | 50    | 978                                                            | Insert wavy line below the pada.                                            |  |  |  |  |
| 296     | 55    | 61                                                             | ं For 'ज्यावारिद्देशः' read 'ज्यावारयिद्देशः'.                              |  |  |  |  |
| 325     | 58    | 424                                                            | For 'णोपमस्' read 'तोपमस्'                                                  |  |  |  |  |
| 369     | 66    | 10ª                                                            | For 'मुहुतेन' read 'मुहूतेन'.                                               |  |  |  |  |
| 441     | 79    | 21°                                                            | For ' मूना' read ' मूमी'.                                                   |  |  |  |  |
| 463     | 82    | 39                                                             | For 'दुर्याचन' read 'दुर्योचन'.                                             |  |  |  |  |
| 675     | 114   | 47°                                                            | For 'सारिय' read 'सारिय'.                                                   |  |  |  |  |
| 697     | 116   | 35                                                             | For 'सारिय read ' Da' read ' Ds'. Crit. App., line 3: For ' Da' read ' Ds'. |  |  |  |  |
|         |       |                                                                | r no 1 7                                                                    |  |  |  |  |

[ 801 ]

# ERRATA]

# THE BHĪŞMAPARVAN

## APPENDIX I

| 717 | Left     | Column | line 6   | For 'निः स्वनाः' read 'निस्वनाः'.            |  |  |
|-----|----------|--------|----------|----------------------------------------------|--|--|
|     |          |        | A        | PPENDIX II                                   |  |  |
|     |          |        |          |                                              |  |  |
| 733 | Second   | Column | line 21  | For 'सकृदु ' read 'सकृदुहाः'.                |  |  |
| 784 | Second   | Column | line 9   | For ' शीरसीरं' read ' क्षारसीरं'.            |  |  |
| 748 | Second   | Column | line 26  | For ' रुखीरो ' read ' रु[कु]रुवीरो '.        |  |  |
| 745 | Third    | Column | line 11  | For '= 52°d' read ' ± 52°d'.                 |  |  |
| 745 | Sixth    | Column | line 20  | For ' ± 36 45' read ' ~ 36 45'.              |  |  |
| 748 | Third    | Column | line 5   | For '-' read '~ 57".                         |  |  |
| 748 | Third    | Column | line 10  | For '-' read '~ 664'.                        |  |  |
| 749 | . Second | Column | after li | ne 13 ins. XIII.                             |  |  |
| 749 | Third    | Column | line 22  | om. '102'.                                   |  |  |
| 749 | Fifth    | Column | line 22  | om. '106'.                                   |  |  |
| 749 | Sixth    | Column | line 22  | om. '102'.                                   |  |  |
| 750 | Second   | Column | line 12  | For 'XVI' read 'XV'.                         |  |  |
| 750 | Third    | Column | line 24  | ins. † and the additional note '† In prose'. |  |  |
| 752 | Second   | Column | line 9   | For ' रेणाव' read 'रेणाहव'.                  |  |  |
| 752 | Second   | Column | line 22  | For 'ag' read 'a g'.                         |  |  |
| 793 | Add the  | Note   | 94.9ed   | This line could have been omitted.           |  |  |





## Instructions for Binding

The Bhīsmaparvan was issued in two fascicules: fascicule 15 (1945) gave (besides the Editorial Note, pp. 1-x) the first 392 pages of the Text; while fascicule 16 (1947), gives the rest of the Text (393-708), Appendix I, II and III (709-754), Critical Notes (755-796), Addenda et Corrigenda and Errata (797-802); together with the Title-page, Introduction and Concordance. This latter portion (pp. 1-0xcv) follows this slip and, in binding, is to be placed at the beginning of the portion in fasc. 15—replacing the Editorial Note—the portion preceding this slip (pp. 393-802) being placed at the end of the portion in that fascicule. Fascicules 15 and 16 together constitute Volume Seven of the Critical ·Edition of the Mahābhārata.

## property of the second

the first of the second of 2000年 · 1000年 the same after a training and the same of the same of the same of the property of the state of the state of the parallegia The territory and the foundation of the second field and the second and the comment of the contract of the first of the second and the second of the extrement of the experience of the second and the second of the second of the second of the second of the first of the state of the state of the state of the state of The Marian of the second of th The Control of the Co The second of the second and the second of the second



# FACSIMILE OF A NEPALESE MS. OF 1476 A. D. IN NEWĀRĪ CHARACTERS

तिर्मा अधिविष्ठ क्षमा। १५। हुई लामस्यामाना गायणी हु खसामही। मासानामार्गनी यासि एवनिय समाया अधिविष्ठ (छात्र अनियाय यासि, अगुनाम सिवाय में,। अहार कि लाजा ने ना, यहार या प्राप्त का मासी क्षेत्र का समाया में कि यहार का समाया सम्माना का स्वास्त्र वा समाया सम्माना का स्वास्त्र वा समाया सम्बास का सम्बास का समाया सम्माना वा स्वास्त्र वा सम्माना वा विष्ठ वा स्वास्त्र वा सम्माना वा विष्ठ वा स्वास्त्र वा सम्माना वा विष्ठ वा स्वास्त्र वा सम्माना वा समाया सम

या। ४। । यहाहिङ्गिमस् हैं जीमद्राह्मिनयवा । गठववावगद्वहैं ममगानीणस्तर्व। ४८। । ४४। अववद्गिगतः विद्यानगवाज्ञान । विद्वाहितिहास् मकालगुष्किगानगं । ४७ । ४४० । ४४० । ४४० । ४४० । ४४० । ४४० । ४४० । अक्तिवह्यास् में स्वाहित्वहास् । स्वत्यास् स्वाहित्वहास् । स्वत्यास् स्वाहित्वहास् । स्वत्यास् । स्वत्यास्य । स्वत्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्य । स्वत्यास्य । स्वत्यास्य । स्वत्य ।

तिर्मेषा एतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ बृहत्सामस्तथा साम्नां गायत्री च्छन्द्सामहं ॥ मासानां मार्गशिषींसि 
र कर्त्नां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ ओषधीनां यवश्चास्मि धात्नामस्मि कांचनं ॥ सर्वेषां नृणजाती 
नां दर्मोहं पाण्डुनन्दन ॥ ३६ ॥ धूतं च्छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं ॥ जयोस्मि व्यवसायोस्मि 
सत्त्वं सत्त्ववतामहं ॥ ३७ ॥ वृष्णीनाम्वासुदेवोस्मि पाण्डवानां धनंजयः ॥ सुनीनामप्यहं व्यासः क 
वीनां सुशना कविः ॥ ३८ ॥ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीयतां ॥ मौनं चैवास्मि गुद्यानां ज्ञा 
तं ज्ञानवतामहं ॥ ३९ ॥ यद्यापि सर्वसृतानां बीजन्तदहमर्जुन ॥ न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं 
चराचरं ॥ ४० ॥ नान्तोस्ति मम विन्यानां विभूतीनाम्परन्तपः ॥ एष त्हेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो म

या ॥ ४१ ॥ यचिद्व मृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ॥ तत्त्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसंभवं ॥ ४२ ॥ अर्थ थ वा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्ज्जुन ॥ विष्टम्याहिमिदं कृत्क्रमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनियत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जुनसंवादे मीप्मपर्वणि विभू 4 तियोगो नाम दशमोध्यायः ॥ ॥ अर्ज्जुन उवाच ॥ मद्गुप्रहाय परमं गुद्धमध्या त्मसंज्ञितं ॥ यस्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम ॥ १ ॥ भवाष्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर विशो मया ॥ त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययं ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं पर मेम्बर ॥ द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ॥





:

.

.

. .

.

#### THE

# MAHĀBHĀRATA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

VISHNU S. SUKTHANKAR†
(Aug. 1925—Jan. 1943)

S. K. BELVALKAR (since April 1943)

WITH THE CO-OPERATION OF

SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI; R. N. DANDEKAR; S. K. DE; F. EDGERTON;
A. B. GAJENDRAGADKAR†; P. V. KANE; R. D. KARMARKAR; V. G. PARANJPE;
V. K. RAJAVADE†; N. B. UTGIKAR†; P. L. VAIDYA; V. P. VAIDYA†;
RAGHU VIRA; M. WINTERNITZ†; R. ZIMMERMANN†;

AND OTHER SCHOLARS

AND ILLUSTRATED FROM ANCIENT MODELS BY
SHRIMANT BALASAHEB PANT PRATINIDHI
RAJA OF AUNDH



Ander the Palronage of the Faja of Anndh; the British Academy, Tondon; the Central Government of Endia; the Provincial Governments of Bombay, Madras, Hurma, and U.P.; the States of Baroda, Nyderabad (Peccan), Gwalior, Phaltan, Mysore, Phavnagar, Sangli, Jolhapur, Patiala, Phar and Patlam; the Aniversities of Hombay, Calcutta and Tribandrum; and other Pistingnished Ponors

POONA

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

## THE

# BHISHMAPARVAN

BEING THE SIXTH BOOK OF THE MAHABHARATA
THE GREAT EPIC OF INDIA

FOR THE FIRST TIME CRITICALLY EDITED BY

# SHRIPAD KRISHNA BELVALKAR

Honorary Fellow of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland;
Silver Jubilee Medallist, Bhandarkar Oriental Research Institute;
SOMETIME PROFESSOR OF SANSKRIT, DECCAN COLLEGE, POONA
AND BENARES HINDU UNIVERSITY, BENARES



POON A

BHANDARKAR ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE

1947

Pages 1-392 of this parvan appeared in 1945 as Fascicule 15;
and the rest (Introduction, Critical Notes, etc.)
in 1947 as Fascicule 16 of this Edition.

[A Reprint of the BhagavadgItā portion from the parvan
is available separately]

Printed at cost of

Subventions Subscribed Anonymously

In Revered Memory of Mahatma Gandhi

All rights reserved

Printed and Published by
The Bhandarkar Institute Press, Poona.

# CONTENTS OF VOLUME SEVEN

| ABBREVIATIONS AND | DIACRITI | CAL SIGN | s                | •••    | PAGES<br>VIII |
|-------------------|----------|----------|------------------|--------|---------------|
| INTRODUCTION      | E = 4    | 400      | ***              | ***    | ix-oxxxIII    |
| CONCORDANCE WITH  | OTHER EI | OITIONS  | 411              | *14    | CXXXIII-OXOV  |
| TEXT AND CRITICAL | APPARATI | JS OF TH | e bhīsm <i>a</i> | ٠ ٠    | 1-708         |
| APPENDIX I        | - to1    | *19      | 0 s i o          | ξ"     | 709-726       |
| APPENDIX II       | ***      |          | * g b            | ***    | 727-753       |
| APPENDIX III      | ***      | 4 **3    | e s ú            | र्टर क | 754           |
| CRITICAL NOTES    | ***      | *4*      | ***              | ***    | 755-796       |
| ADDENDA ET CORRIG | ENDA     | <b>€</b> | gra              | 714    | 797800        |
| ERRATA            | E 0: 0   | ***      | *** ,            | ***    | 801-802       |

## LIST OF PLATES AND ILLUSTRATIONS

| FACSIMILE OF A NEPALESE MS.                              |    |    |      |     |            | FRONTISPIECE |     |
|----------------------------------------------------------|----|----|------|-----|------------|--------------|-----|
| FACSIMILE OF MAHATMA GANDHI'S LETTER FACING PAGE GENERAL |    |    |      |     |            |              |     |
| TLLUSTRATION                                             | то | 6. | 2.   | 9   | 23         | 23           | 9   |
| 13                                                       | 33 | 6. | 24.  | 10  | 13         | 23           | 131 |
| 21                                                       | 2) | 6. | 32,  | 21. | 27         | <b>3</b> 7   | 154 |
| ער                                                       | 37 | 6. | 32.  | 298 | 77         | 71           | 155 |
| 21                                                       | 77 | 6. | 98.  | 35  | 22         | 71           | 561 |
| 73                                                       | 77 | 6. | 102. | 53  | <b>3</b> 3 | 27           | 583 |

# ABBREVIATIONS AND DIACRITICAL SIGNS

add. = adding. addl. = additional.  $adhy = adhy \ddot{a}ya(s)$ . App. = Appendix.Arj. = Arjunamiśra. B., Bom. or Bomb. = Bombay edition of the Mbh. (Saka 1799). BG. = Bhagavadgītā. C., Cal. or Calc. = Calcutta ed. of the Mbh.chap. = chapter(s).comm. = commentary(taries). cont. = continue(s).corr. = corrected, correction. Crit. App. = Critical Apparatus. Dev. = Devabodha. ed. = edition. fig. = figure(s).fol. = folio(s).foll. = following. fragm. = fragment(ary). hapl. = haplographic(ally). illeg. = illegible. inf. lin. = infra lineam (below the line). int. lin. = inter lineas (between the lines). interp. = interpolate(s). introd. = introduction, introductory. K., Kumbh. = Kumbhakonam ed. of the Mbh. L = Line. M=Madras edition of the Mbh. ( of P. P. S. Sastri, 1931-1936). m or marg. = marginal(ly). Maŭj. = Bhāratamaŭjarī (Kāvyamālā 65). Manu. = Manusmrti (ed. N. S. P.). Mbh. = Mahābhārata. Nīl. = Nīlakantha. O.-J. = Old-Javanese.

om. = omit(s), omitting.

orig. = original(ly).

post. = posterior.

pr. m. = propria manu ( by own hand ).

prob. = probably.

r. = repeat(s), repeated.

Rām. = Rāmāyaṇa ( ed. N. S. P. ).

ref. = refer(ence).

resp. = respective(ly).

sec. m. = secunda manu (by another hand).

st. = stanza(s).

supp. = supplementary.

sup. lin. = supra lineam ( above the line ).

transp. = transpose(s), transposition.

v. = verse.

( var. ) = ( with variation ).

v. l. = varia(e) lectio(nes).

- \*\* (in the critical footnotes) enclose citations from commentators.
- [ ] besides their normal uses, enclose additions to MS. readings.
- ( ) besides their normal uses, enclose superfluous letters, which should be *omitted* from MS. readings.
  - (superior star) in the text indicates an emendation.
- \*\* (in the MS. readings) indicate syllables lost through injury to MS.
- printed below (or along the sidemargin of) any part of the constituted text indicates that the reading of it is less than certain.
  - c denotes a "Commentary", prefixed to the abbreviation of the name of a commentator; thus, Cd = Comm. of Devabodha; Ca.c.n.v = Comm. of Arjunamiśra, Caturbhuja, Nīlakaṇtha and Vādirāja. A "p" is added on to denote a "pāṭha" or variant; thus, Cnp = a pāṭha mentioned in the Comm. of Nīlakaṇtha.

## INTRODUCTION

From the descriptive catalogues, published reports, and the lists of MSS. available in public libraries in India and outside India, as also from a special search instituted in private libraries in various parts of India, the existence of more than 125 MSS. of the Bhīṣmaparvan (text only) has been so far established, about half of them being written in Devanāgarī characters, about 20 in Bengali characters, some 15 each in Grantha and Telugu characters, over 10 in Malayālam characters, but only one in Śāradā characters. MSS. in Nevārī and Maithilī characters have not so far been traced.

There exist, besides these 125 MSS. of the text alone, nearly 40 other MSS. giving the text of the parvan together with a Sanskrit commentary: namely, Arjunamiśra's Bhāratārthadīpikā, some 10 MSS.; Nīlakantha's Bhāratabhāvadīpa (or 'dīpikā), about 30 MSS.; and two MSS. of an anonymous commentary. Manuscripts containing commentaries alone on the Bhīṣmaparvan number more than 30, there being, besides the two commentators already mentioned, about ten others, including Devabodha, the oldest of them all. This makes a total of about 200 MSS. of the parvan available for consultation, out of which MSS. giving the commentaries alone are to be classed primarily under the "Testimonia", as not being relatively so much useful for the constitution of the critical text. Out of the remaining 160 MSS., as many as 60 MSS. were actually procured and fully (about 10, only in parts) collated for this edition. From these, finally, 34 MSS. were selected to constitute the critical apparatus.

## THE CRITICAL APPARATUS

The MSS, included in the Critical Apparatus of the Bhīşmaparvan, may be grouped as follows:

# I. N(ORTHERN) RECENSION (23 MSS.)

(a) North-western Group (Y)

Śāradā Version [Ś]

Ś<sub>1</sub> = Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, No. 3312 (4065); dated Laukika Samvat 85 (ca. A. D. 1739).

Kaśmīrī Version [ K ], being

(i) Transcripts from Ś in Devanāgarī

Ko = Poona, Mirikar Collection of the Bharat Itihas Sanshodhaka Mandal, No. 207.

K<sub>1</sub> = London, India Office Library, No. 3226 (2137); dated V. Samvat-1839 (ca. A. D. 1783).

- K. = Poona, B.O.R. Institute's Mahābhārata Collection, No. 15 (246); dated Saka 1693 = V. Samvat 1828 (A. D. 1771).
- K<sub>s</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 565 of 1882-83; dated Saka 1616 (A. D. 1694).
- K<sub>s</sub> = Poona, No. 23, Kamat Collection of the BORI; dated Samvat 1742 (ca. A. D. 1686).

## (ii) Transcripts from S in Bengali

K. = Daces, University Library, No. 669; dated Saka (?) 1675.

### (b) Central Group (Y)

### Bengali Version [B]

B<sub>1</sub> = Santiniketan, Visvabharati Library, No. 780.

B<sub>2</sub> = Santiniketan, Visvabharati Library, No. 467; dated Saka 1683 (A.D.1761).

B<sub>3</sub> = Dacca, University Library, No. 2789; dated Saka 1671 (Λ. D. 1749).

B<sub>4</sub> = Santiniketan, Visvabharati Library, No. 7.

### Devanāgarī Version [D], subdivided into

## (i) Devanāgarī Version of Arjunamiśra [Da]

- Da<sub>I</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 482 of Viśrāmbāg I.
- Da<sub>2</sub> = Baroda, Oriental Institute Library, No. 10801; dated V. Samvat 1753 (A. D. 1697).
  - (ii) Devanāgarī Version of Nīlakaņṭha [Dn], the "Vulgate"
- Dn<sub>1</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 483 of Viśrāmbāg I.
- Dn<sub>2</sub> = Indore, MS. (without number) belonging to the private collection of Sardar M. V. Kibe.

# (iii) Devanāgarī Composite Version

- D<sub>1</sub> = Madras, Adyar Library, XLIc65 (orig. No. 34L65); dated Saka 1562 (A. D. 1640).
- D<sub>2</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 481 of Viśrāmbāg I; dated V. Samvat 1729 (A. D. 1673).
- D<sub>8</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 61 of 1882-83.
- D<sub>4</sub> = Tanjore Saraswathi Mahal Library, No. 1204; dated Saka 1622 ( ca. A. D. 1700 ).
- D<sub>5</sub> = Baroda, Oriental Institute Library, No. 7740.

- Do = Madras, Adyar Library, No. 34 L 59; dated V. Samvat 1835 = Saka 1701 (A. D. 1779).
- Dr = Baroda, Oriental Institute Library, No. 8858.
- D<sub>8</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 213 of 1887-91; dated Saka 1606 (A. D. 1684).

# II. S(OUTHERN) RECENSION (11 MSS.)

### Telugu Version [T]

T<sub>1</sub> = Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 11810.

T<sub>2</sub> = Lahore, D. A. V. College Library, No. 3945.

### Grantha Version [G]

G1 = Lahore, D. A. V. College Library, No. 3764.

G<sub>2</sub> = Poona, B.O.R. Institute's Mahābhārata Collection, No. 56 (267 B).

Gs = Pudukottai, State Library, No. 260.

G. = Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 11842.

## Malayālam Version [M]

- M<sub>1</sub> = Calicut, MS. (without number) belonging to the Padiññare Kovilakam Collection.
- M<sub>2</sub> = Cochin, Chennamangalam, MS. belonging to the Pāliyam family, No. 928; dated Kollam 1028 (ca. A. D. 1853).
- M<sub>3</sub> = Alwaye, Travancore, MS. (without number) belonging to the Ponno-kottu Mana Library.
- M<sub>4</sub> = Malabar, Nāreri Mana Library, No. 504.
- M<sub>5</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 62 of 1924-28.

### SUPPLEMENTARY APPARATUS

The following four MSS. which were at first included in the Critical Apparatus, but were subsequently rejected for the sake of economy, have been occasionally drawn upon in the Appendices, in Addenda et Corrigenda and in the Critical Notes:

K<sub>1</sub> = Madras, Adyar Library, No. XC7, a composite MS. of two separately paged parts, the first part, extending up to Bhagavadgītā adhy. 6, being alone critically important.

K<sub>8</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 480 of Viśrāmbāg I; dated V. Samvat 1806 (ca. A. D. 1750).

D<sub>0</sub> = Tanjore, Saraswathi Mahal Library No. 1274; dated V. Samvat 1622 (ca. A. D. 1566).

D<sub>10</sub> = Pudukottai, MS, (without number) belonging to the State Library.

### TESTIMONIA

### (i) Commentaries

The following five commentaries have been regularly collated, as far as available, the first and fourth given in MSS. along with the text, the others by themselves:

- Ca, representing the Devanāgarī Version of Arjunamiśra, on the evidence of his comm. called *Bhāratārthadīpikā* (or \*pradīpikā ) as given in the MSS. designated Da<sub>1</sub> and Da<sub>2</sub>.
- Cc, representing the Version of Caturbhujamiśra, on the evidence of his comm. called *Tātparyaprakāśikā* (?) as found in a solitary MS. belonging to the Baroda Oriental Institute, No. 13036.
- Cd, representing the Version of Devabodha, the oldest Mahābhārata commentator so far known, on the evidence of his comm. called Jñānadīpikā as found in a solitary MS., No. 12982, belonging to the Oriental Institute, Baroda; dated Saka 1688 (A. D. 1766). In this MS. the commentary on the Bhagavadgītā portion is absent.
- Cn, representing the Devanāgarī Version of Nīlakantha (= the Vulgate), on the evidence of his commentary called Bhāratabhāvadīpa (or °dīpikā) as given in the MSS. designated Dn<sub>1</sub> and Dn<sub>2</sub>.
- Cv, representing the Version of the Southern commentator Vādirāja, on the evidence of a transcript of his comm. called Lakṣālamkāra as given in MS. No. C 1577, belonging to the Govt. Oriental Library, Mysore.

The following three commentaries are far too meagre, and have been drawn upon only occasionally in the Critical Notes:

- C Vimalabodha's Durghatārthaprakāsini, Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 84 of 1869-70; dated Saka 1724 (A. D. 1802).
- C Yajña (or Sarvajña) nārāyaņa's Bhāratatātparyasamgraha, transcribed from MSS. Nos. R 2169 and R 1625 belonging to Govt. Or. MSS. Lib., Madras.
- C Rāmānuja's Visamaslokatīkā also called the Bhāvārthadīpikā, as given in the India Office Codices, Nos. 470 and 1411.

There are, besides, commentaries passing under the names of Sṛṣṭidhara (MS. in the RASB of Calcutta) and of Vidyāsāgara (MS. once reported as being in the Trivandrum Palace Library), which I have not examined, but which, from their descriptions, are, presumably, equally meagre.

## (ii) Epitomes

The Kashmirian Ksemendra's metrical summary called the Bhāratamañjarī (ca. A. D. 1050). Here the contents of the Bhīsmaparvan are summarised in 497 stanzas.

The Jain poet Amaracandra's (13th cent. A. D.) poetic epitome called the Bālabhāratam. Here the contents of the Bhīşmaparvan are summarised in 384 stanzas.

### (iii) Translations and Adaptations

The Javanese abridged paraphrase or adaptation (the critical value of which lies in its quotations from the original Sanskrit, given at variable intervals, and followed by their translation into Old-Javanese) as published in Bibliotheca Javanica, No. 7, Het Oud-javaansche Bhişmaparwa, edited by Dr. J. Gonda, 1936. This is not later than the tenth century of the Christian era. The Sanskrit citations preserved in this Old-Javanese adaptation are gathered together in Appendix II.

The Telugu adaptation, the Āndhra Bhāratamu, begun (Ādi and half of Āranya) by the Telugu poet Nannaya Bhatta (11th cent. A. D.), and completed by his two successors, Tikkana (Sabhā, Virāṭa, Udyoga, etc. to the end) and Erra Pragada (remnant of Āranya), at long intervals.

The Persian version made by Muslim poets and scholars at the court of Akbar (1556-1605 A. D.). This is rather a free rendering of the original, which had to be explained to the translators by Hindu pandits under the orders of the Emperor.

### ADDITIONAL APPARATUS FOR THE BHAGAVADGITA

Besides the above MSS. and Testimonia available for the entire Bhīsmaparvan, for the Bhagavadgītā section of the parvan ( = chapters 25-42 of the Vulgate = chapters 23-40 of the present edition), owing to its great importance and popularity there were available hundreds of MSS. and scores of commentators, old and new, which made it imperative to collate representative MSS. of the text proper, and to consult the leading commentaries and other testimonia bearing upon it. The following have been utilised for the purpose:

# Sāradā Version of the Bhagavadgītā [S]

Ś<sub>2</sub> = London, British Museum, Oriental MS. No. 6763 D.

S<sub>8</sub> = The Sāradā MS. used by Pandit Lakshman Raina of Srinagar for his edition, published in 1933, which represents the text underlying the commentary of Abhinavagupta (Cg).

S<sub>4</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 424 of 1875-76, representing the text underlying the commentary of Rājānaka Rāmakaṇtha alias Rāmakavi (Ck).

S<sub>8</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 423 of

1875-76, representing Ck.

S<sub>6</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 179 of 1883-84, representing the text underlying the commentary of Anandavardhana (Cā).

Kaśmīrī Version of the Bhagavadgītā, being a transcript from S in Devanāgarī [K]

Ks = Gondal, Kathiawad, MS. (without number) belonging to the Rasaśālā: dated V. Samvat 1545 (ca. A. D. 1489).

Nepālī Version of the Bhagavadgītā [ Ñ ]

N<sub>1</sub> = Cambridge, University Library, Additional MS. No. 1597; dated Nepalese Samvat 596 (ca. A. D. 1476), the oldest MS. used.

Commentators' Versions of the Bhagavadgitā as gathered from the following:

- Cā = Ānandavardhana's comm. called Jñānakarmasamuccaya, as found in the Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), manuscript No. 179 of 1883-84.
- Cb = Bhāskara's comm. called Bhagavadāśayānusaraṇa, as found in a fragmentary MS., readings from which are reported by T. R. Chintamani in his edition of Ck, Madras, 1941.
- Cc = Caturbhuja's comm. called Tātparyaprakāśikā (?), as found in MS. No. 13036 of Baroda Or. Institute, already mentioned above. The Gītā comm. in this MS. covers only the first two chapters.
- Cg = Abhinavagupta's comm. called Bhagavadgitārthasaingraha, as found in Ss.
- Ck = Rājānaka Rāmakaṇtha's (or Rāmakavi's) comm. called Sarvatobhadra, as found in St and St.
- Cl = Vallabha's comm. called Sattattvadīpikā ( or Tattvadīpikā ), as in the Gujarati Press edition (19352) of the BG. with Eleven Commentaries. sub-comm. of Purusottama on Cl is at times cited.
- Cm = Madhva's comm. called Gttābhāṣya, as in the Gujarati Press edition. sub-comm. of Jayatīrtha on Cm is also occasionally cited. The.
- Cn = Nīlakaṇṭha's comm., as in the MSS. Dn1 and Dn2.
- Cr = Rāmānuja's comm. called Gītābhāṣya, as in the Gujarati Press edition. The sub-comm., Tātparyaprakāsikā of Venkatanātha, is occasionally cited.
- Cś = Śamkara's comm. called Gītābhāṣya, as given in the Ānandāśrama edition, Poona (1909), and other standard editions:
- Cu = Dhanapati's sub-comm., called Bhāşyotkarşadīpikā on Cś, as in the Nirnaya Sagar Press ed. (19362) of the BG. with Eight Commentaries.
- Cv = Vādirāja's comm., already described in the Testimonia for the parvan.

# APPARATUS FOR THE "GITASARA"

Finally, for critically constituting the text of the "Gītāsāra" (Appendix I, No. 3), which seems to be current in two recensions, and which has a critical value of its own out of all proportion to its intrinsic merit, in addition to MSS. Ko-2 which give its longer version, the following MSS. (giving its shorter version) were available for use:

- S<sub>7</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 179 of 1883-84, the first 15 folios of which give the text of the Gītāsāra with a commentary (designated Cś<sub>7</sub>).
- Ś<sub>3</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 175 of 1883-84, giving the text of the *Gītāsāra* and accompanied by the same comm. as above, which is here called *Brahmasambodhinī*, and is attributed to Śrīdharācārya. It is designated Cś<sub>3</sub>.
- K<sub>3</sub> = Poona, Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 175 of 1883-84, giving only the text of the Gītāsāra.

# DETAILED ACCOUNT OF THE MANUSCRIPTS

Śı

Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, No. 3312 (4065). Total number of folios 112 (giving 223 photo-plates: apparently one side of a folio has not been photographed). The MS. lacks the initial part covering about 4 folios, and so begins from 6. 2. 31° and continues right up to the end of the Bhīşmaparvan. Some of the folios are frayed and parts broken off. About 24 lines to a page, 30 letters to a line. Size 13"×10". Old Kashmirian paper. Śāradā characters. Dated Laukika Samvat 85 (ca. A. D. 1739).

The same MS. also contains (1) the Āraṇyakaparvan, which was not used for the Critical Edition owing to its extremely dilapidated condition; (2) the Virāṭa-parvan (= Śī of the Critical Edition of that parvan); and (3) the Karṇaparvan (= Śī of the Critical Edition of that parvan, dated Laukika Samvat 84). The last folio of the Āraṇyakaparvan gives the date of copying as, कार्क १६६० मानमासे ग्रह्मपूत्र १४ ग्रांके समाप्तम्, and also as संबद् ८४. This enables us to arrive at an equation for the Laukika Samvat given at the end of the Bhīṣmaparvan.

The preserved portions of this MS. apparently belonged to a complete Mahābhārata MS., seeing that the photo-plate numbered 71 of the Bhīşmaparvan bears the folio number of 741. The fragile condition of the MS. made it necessary to obtain photographs of it, and the University of Bombay was generous enough to acquire a complete set of photos of the MS. and loan it out for the use of the B. O. R. Institute. Several folios of the original MS. had lost the portion of the margin giving the folio number, and so got misplaced. There are 4 such unnumbered folios in the Bhīşmaparvan portion, giving 8 photo-plates which, while photographing, were numbered from 1 to 8. These have now been restored to their correct places in the parvan sequence, so that photo-plates Nos. 1 and 2 come after photo-plate No. 66, and have to be

renumbered as 66a and 66b; plates 4 and 3 (in this order) to be renumbered as 40aand 40b; plates 7 and 8 as 172a and 172b; and plates 5 and 6 as 172c and 172d. This makes the text continuous to the end.

The MS. is copied by one and the same scribe in a fairly correct and uniform hand, except perhaps for the two folios coming after plate 172 (viz. plates 7, 8, 5 and 6). which seem to be in a different hand. The concluding benedictory line of the MS, is written by the scribe in Devanagari characters, and a similar lapse into his native script is seen in copying 6. 110. 5°-6". There are occasional marginal additions and corrections by the same hand in Sarada characters, and also, in a place or two, secunda manu.

The MS. contains a very large number of haplographical omissions, several of them shared by other Kashmirian MSS. The following are peculiar to this MS.:

6. 7. 45°-47°; 8. 17°-18° (not hapl.); 10. 21°-22°, 67°-68°; 22. 8-9; 25. 31d-32a; 28. from मात्म in 18b up to चित्र in 19c; 35. 9d-11a; 44. 8ab (not hapl.), 18te; 45. 22d-28e; 48. 64; 50. 101 (not hapl.); 51. 19d-20e, 21ab; 54. 22d-23b, 44<sup>ab</sup> (not hapl.); 56. 27°-28<sup>b</sup> (not hapl.); 60. 51°d (not hapl.), 65°d; 61. 28° (not hapl.); 62. 22°-23° (not hapl.); 63. 12° (not hapl.); 69. 41° 5 (not hapl.); 70. 28<sup>d</sup>-29<sup>a</sup>; 71. 29 (? hapl.); 73. 15<sup>b</sup>-16<sup>a</sup> (not hapl.), 70 (not hapl.); 75. 53ed (not hapl.); 76. 14ale (not hapl.); 77. 27bed (not hapl.); 79. 43<sup>d</sup>-44<sup>a</sup>; 81. 5<sup>f</sup>-6<sup>a</sup>; 82. 7<sup>c</sup>-8<sup>b</sup> (not hapl.), 32<sup>c</sup>-33<sup>b</sup>, 50; 83. 24<sup>ab</sup>; 84. 23°-25° (? hapl.); 85. 9°-11°; 91. 37°-38°; 94. 6; 106. 19°-20°; 116. 10°-11°.

The following haplographical omissions it shares with other MSS.:

Shared with Ko alone: 6. 17. 12°-13' (also with M2); 104. 57°d.

Shared with K1 alone: 6, 16, 38<sup>cd</sup> (also with G<sub>3</sub>).

Shared with K2 alone: 6. 26. 26°4; 71. 21°6 (? hapl.).

Shared with K<sub>3</sub> alone: 6. 114. 96<sup>a</sup>-97°.

Shared with  $K_{0.1}$ : 6. 5.  $11^{ab}$ ; 8.  $7^{c}-9^{b}$ ; 10.  $14^{ab}$  (also found in  $T_{1}$ ); 13.  $28^{5}-30^{a}$ ,  $41^{d}-43^{a}$ ; 16. 32-33; 41. 18-19 (not hapl.); 68. 23-24; 69.  $2^{a}-3^{5}$ ; 72. 5-6, 12<sup>d</sup>-13<sup>a</sup>; 87. 11<sup>b</sup>-13<sup>a</sup>; 95. 19-20 (not hapl.); 97. 38<sup>c</sup>-39<sup>b</sup>; 99. 2<sup>d</sup>-8<sup>c</sup>; 101. 18d-20°; 102. 12ab (not hapl.), 24c-26b (not hapl.), 73 (not hapl.); 103. 5, 28<sup>d</sup>-30<sup>a</sup>, 50<sup>a</sup>-51<sup>d</sup> (not hapl.); 104. 54; 105. 23<sup>ab</sup> (not hapl.; shared with  $D_4$ ),  $30^4-32^a$ ; 106. 10; 107.  $3^6-7^6$ ; 113.  $26^{ab}$  (not hapl.); 114.  $14^6-16^b$ .

Shared with  $K_{0-2}$ : 6, 8, 30°-31°; 10, 6°-7°, 51°-54°; 15, 16°-17°, 22°-23° (also with  $D_{7.8}$ ), 73; 16.29-30 (also with  $T_2$ ); 17.24°-25° (not hapl.); 20. 14 ( also with Dn ); 21. 12; 65. 30°-31°; 108. from चमुं in 6° up to रन्ति in 8° and 23°d (both not hapl.); 109. 2-4, 6°, 21°d, 24°-25°, 37°-39d (not hapl.); 110. 10 (not hapl.), 36° (not hapl.; also with De); 112. 97'-98°; 113. 40°-41°.

Shared with Ko. 1. 8: 6. 41. 522-53°; 104. 25.

Shared with Ko-3. 5 De; 6. 58. 22ed (not hapl.).

Shared with Ko. 1 D4: 6. 105, 23ab.

Shared with Ko. 1 D. M1. 2: 6. 106. 4.

Shared with Ko-2. 5 D2 T1: 6. 112. 30°-31°.

Shared with  $D_8$ : 6. 65.  $24^{\circ}-25^{\circ}$ ; from posterior half of line 4 of 276\* up to 66. 16°; 92.  $76^{\circ}-77^{\circ}$ ; 116. 41 (also with  $G_8$ ).

Shared with T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>: 6. 112. 22°-23°.

Of additions, S<sub>1</sub> contains relatively very few. Ignoring the Bhagavadgītā portion (which is considered separately below), there is only one star-passage, a half stanza (151\*), which is peculiar to S<sub>1</sub>; and even this was very probably due to scribal inadvertence. The remaining additions found in S<sub>1</sub> are either common to the majority of the K MSS., or else belong practically to the entire N recension, they being generally absent from the S recension. These are shown below:

Additions shared with Ko. 1: 67#.

Shared with  $K_{0-2}$ : 25\*, 35\*, 69\*, 204\*, 312\*, 417\* ( $K_0$  om.; given by  $D_0$  also), 455\*, 508\* (given also by  $D_{1.8.6}$ ).

Shared with K<sub>0-4</sub>: 182\* ( given also by B<sub>8</sub> D<sub>2.6</sub> ).

Shared with  $K_{0-3.5}$ : 202\* (given also by  $D_{1-3.6}$ ).

Shared with K B<sub>8</sub> D<sub>2</sub> M<sub>5</sub>: 287\*.

Shared with the entire N recension:  $163^*$ ,  $166^*$ ,  $196^*$ ,  $209^*$ ,  $215^*$ ,  $227^*$ ,  $233^*$ ,  $273^*$ ,  $275^*$ ,  $276^*$ ,  $277^*$ ,  $279^*$ ,  $285^*$  (also given by  $T_2$ ),  $314^*$ ,  $345^*$ ,  $348^*$ ,  $378^*$ ,  $476^*$  (given by  $T_1$  G),  $433^*$ ,  $505^*$  (both given by T G also).

Shared with N (K. om.): 176\*.

Shared with N (except Ko. 1 Da1): 338\*.

Shared with N (except  $K_{8-5}$  B<sub>8</sub> D<sub>1-8.6</sub>): 841\* (given also by G<sub>1</sub>).

Shared with N (except K. Dn.): 239\*, 241\*, 246\* (given by M. also), 247\*.

Shared with N (except B1; Ks om.): 191\*.

Shared with N (except B1 Dn1): 346\*.

Shared with N (except B1-8 D1): 197\*.

Shared with N (except B1. 3.4 D1. 3.7): 380\*.

Shared with N (except D<sub>2</sub>): 210\*, 229\*.

Shared with N (except Dn. D.): 339\*.

As to the Bhagavadgītā—for which we possess an increased critical apparatus of  $\hat{S}_{1-\epsilon}$ ,  $K_{\epsilon-\epsilon}$  and  $\tilde{N}_1$ —the additions stand on a somewhat different footing.

Si alone gives 92\*, 95\*, 98\* (these being the samgrahaslokas or recapitulatory stanzas given by Cg), besides 102\*. The other additions are as under:

> Shared by Si along with S2-5 K6: 87\* (given by Cā. b. g. k), 91\* (given by Ca. b. k).

> Shared with S<sub>2-6</sub> K<sub>8</sub> D<sub>3</sub>: 104\* (also in Cā), 105\* (also in Ck), 106\* (also in Ca. k).

> Shared with S<sub>3</sub> K<sub>0-3, 5, 6</sub> N<sub>1</sub> B<sub>1, 3, 4</sub> Da<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1-4, 6</sub> T G M<sub>2</sub>: 108\* (also in Cg. v, this being an extra stanza at the beginning of chapter 13).

Shared with Ko-2 B2-4 Dn D4.8: 112\* (being the "Gītāmāna" stanza). Comment on these additions peculiar to the Bhagavadgītā portion of the parvan will be found below.

On the other hand, there are additions given by a large number of N MSS. which S1 does not give. The stock group which contains most of these extra passages includes the thirteen MSS.—K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8—the passages in question being:

11\*, 39\*, 294\*, 457\*, 490\*; also, 10\*, 43\*, 51\* (with Ka added to the group); 318\*, 447\*, 482\*, 503\*, 507\* (with De added); 469\* (with both  $K_2$   $D_3$  added); 55\* (with  $K_2$   $D_4$  added;  $D_7$  om.); 53\* (with  $K_1$  added; K<sub>4</sub> D<sub>7</sub> om.); 40\* (with K<sub>2</sub> added; Da<sub>1</sub> om.); 52\* (with B<sub>3</sub> om. from the group); 84\* (with D<sub>5</sub> om.); 12\*, 44\* (with D<sub>7</sub> om.); 228\* (with D<sub>12</sub> D<sub>8</sub> om.); 509\* (with D<sub>4</sub> om. from the group, and D<sub>5</sub> added).

The following cases may also be associated with the above group:

467\* ( with D1. 3. 5 added to the group ); 349\* ( with K3. 5 D1. 3. 6 added ); 222\* (with K<sub>1-3.5</sub> D<sub>1.3.6</sub> added); 465\* (with K<sub>3.5</sub> D<sub>1-3.6</sub> T G added). . Also, 504\* (with K4 B3 om. and K3 added); 510\* (with B1.3 om. and D5 added); 187\* (with B<sub>s</sub> om. and K<sub>s</sub> D<sub>1. s</sub> added); 73\* (with K<sub>s</sub> D<sub>2.s</sub> D<sub>5</sub> om. and Ks added); and 142\* (with Da1 Dn Bs om. and D1. s added).

All these cases can be held to establish the relative immunity of S<sub>1</sub> (and to a less extent of MSS. possessing affinity with it) from a large number of what may be considered as characteristically Northern late additions.

As to the longer passages listed in App. I, the Sveta episode (No. 4) is absent in all S and K MSS. as well as in the entire S recension. It is given by B<sub>3.4</sub> Da Dn and D<sub>4.5</sub>. On the other hand, App. I, Nos. 2-3 — the Tantric prelude (including the Dhyana) and the Gitasara, which both belong to the Bhagavadgītā portion - are found in the Kashmir version alone, whereas App. I, No. 1, the

<sup>1</sup> In Ma-s it occurs evidently by conflation.

Kātyāyanistava, primarily belongs to B Da Dn and a few D MSS., but is found by conflation in K2.4. It is not given by S1 K0.1.8.5.

As regards transpositions, as characteristic of S1 is the tendency to transfer, to the end of the preceding chapter, the introductory stanza or stanzas of the next chapter. This we find to be the case at the end of chapter 6, chapter 8 and chapter 18, there being a carrying over of two stanzas in the last case. In the Bhagavadgītā portion, Ši is alone in transposing 6.24.66-67 and 68-69, 6.35.33 and 34, and 6.37. 11<sup>ab</sup> and 11<sup>cd</sup>, and in reading 6.41.51 after 52<sup>ab</sup>. The curious transposition of 6.48.48°-70d (and the colophon) after 6.49.4—which is found in Si alone — is probably due to an accidental copying by the scribe of line 6. 48, 69ed (and subsequent lines) in place line 6. 48. 43 to the scribe discovering the mistake after copying onwards up to 6. 49. 4ed, and to his attempt to copy thereafter the accidentally omitted lines, but forgetting to delete the twice-copied lines in the earlier place. Other transpositions found in Ši alone (e.g., of 6. 102. 75 after 72, and of 6. 107. 23ed and 24ab ) are of minor significance. Found in Si alone, there is, further, a transposition of 6. 66. 14'-15" after line 4 of 275\* and a repetition of the same in its proper place, as well as an erroneous transposition of 6.90. 376 after 6. 90. 35 and its repetition in the proper place. These do not need any special comment.

There are a few transpositions which  $\hat{S}_1$  shares with other MSS. Thus, shared with  $K_{0-2}$  is the transposition of 6.58.1°-16° and 6.61.7°-19′ (the opening passages of the respective adhyāyas²); while shared with  $K_{0-2}$  is the reading of 6.61.62° after 6.61.63, the transposition of 6.99.20° and 20° and 6.115.4° after 5. Shared with  $K_{0-2-4}$ , in a like manner, is the absence of transposition of 6.88.21° and 22° given by all other MSS. Far more material is the phenomenon in 6.15, where  $\hat{S}_1$   $K_{0-3-5}$   $\hat{D}_{1-2-7}$  (the last om.  $22^{\circ}-23^{\circ}$ ) read, after line  $22^{\circ \delta}$ , stanzas 39-54 first, and stanzas 24-38 afterwards. I have commented on this in a paper³ contri-

<sup>1</sup> Making a mistake even in this attempt by omitting to copy 6, 48, 43°-48°.

<sup>2.</sup> Ks reading 6. 58. 14-16 in the transposed position as the opening of 6. 61, and again in 6. 58 after the transposed lines from 6. 61.

on one point, further clarification is perhaps necessary. This "transposition accident" belongs to the entire Sāradā and Kashmiri group of MSS. (K4 only half sharing in it), as also to a few D MSS.; and (as explained in the above mentioned paper) it presupposes in the parent MS. a loosened and misplaced folio with the missing folio-number, and with a total of about 60 half-stanzas written on its two sides together. The "omission accident" discussed in the same paper presupposes a similar parent MS. exerting its influence over a large number of important Devanāgarī MSS. Only the Bengali group, and of course the S groups, fall outside the purview and the influence of the hypothesized parent MS. The few stragglers from the D group can of course be explained away as due to conflation with a Southern source. — I am awarê that this one case alone cannot completely establish a rigid dicotomy between the Northern and the Southern recensions. But, quantum valeat, it can lend

buted to the *Annals* of the BOR. Institute, vol. xxv, pp. 82-87. The situation as regards the transpositions of 6. 19. 12-28 is fully set forth in the Tabular Statement on p. 99 of this edition.

Coming to the phenomenon of the joining together and separation of chapters, Si gives an additional colophon after 6. 3. 22; but since the end of Crit. Ed. chapter 5 is also the end of chapter 5 in S1, it does not appear where S1 ends the fourth chapter, because, in it, as well as in Ko. 1, at the right place, the colophon of chapter 4 is absent. Presumably, however, Si transfers 6, 3, 23-46 to the opening of chapter 4. After 6. 16. 20, contrariwise, N (except Si Ko. 1) M read an addl. colophon. As Si does not give the passage in App. I containing the Kātyāyanīstava, so, in common with the MSS. Ko. 1. 2. 5 D1. 2. 5. 6 S which omit that passage, S1 (like the Critical Edition ) reads the short GK chapter 24 as a continuation of 3. 22. 16. The passage No. 4 in Appendix I is omitted by Si Ko. 1. 3-5 Bi. 2 Di-3. 6-8 T G Mi. 2. The omission of colophons in S1 is often accidental: for instance, at the end of chapters 47, 50, 57, 71, 72, 73, 74, 81, 90, 93; and this also holds good of colophon omissions shared by S, with MSS, usually allied to it. Thus there is an omission of the colophon at the end of chapter 59 in S. Ko-2 Dn; of chapters 87, 89, 101, 103, 106 in S. Ko. 1; of chap. 110 in S. Ko-s. We have, however, accepted as authentic and justifiable the omission of the colophon at the end 6.95.25, found in Si alone, which is backed by the authority of the commentator Devabodha1, who ends the eighth day of the battle at 94. 20; as also the omission of the colophon at the end of 6. 112. 77 as found in S<sub>1</sub> K<sub>0.1</sub> T<sub>2</sub>, where the topic is continuous, T<sub>2</sub>, besides, omitting the introductory " uvāca" reference.

### Ko

Poona, Mirikar Collection of the Bhārat Itihās Samshodhaka Mandal, No. 207. Folios 227 (with folio 1a and 227b blank), slightly frayed at the lower and right hand margins and particularly at the right hand lower corner. Generally 12 lines to a page, about 32 letters to a line. Size  $13\frac{1}{2}" \times 7\frac{1}{2}"$ . Old country paper. Devanāgarī characters of the Kashmirian type. Side margins ruled in quadruple red with a thick yellow line in the centre. Half-lines, references and adhyāya colophons are marked off by double daṇdas, but there is no stanza-numbering. Occasional blanks in the original are indicated by dotted lines. Careful, generally correct, and legible handwriting. In appearance the MS. is about two to three hundred years old. The donor of the MS. belongs to Ahmednagar.

This MS. also contains (1) the Adiparvan (not used for the Crit. Ed.);

greater support to the theory of two recensions, rather than of three parallel recensions with the North-eastern, including Bengali and the straggling D MSS, as coordinate to the North-western.

<sup>1</sup> Unfortunately, Ko. 1, which were expected to support \$1, have a lacuna at this place.

(2) the Sabhāparvan (variants from which are noted in App. II of the Crit. Ed. of that parvan); (3) the Āraṇyakaparvan (not used for the Crit. Ed.), which gives at the end the date: संवत १५ मार्गवति द्वादस्यं परतः त्रियोदस्यां चन्द्रे. This points to the date Saka 1592 or Saka 1690, probably the latter (A. D. 1768); (4) the Udyogaparvan (not used for the Crit. Ed.); (5) the Droṇaparvan; (6) the Karṇaparvan (= K. of the Crit. Ed.); (7-8) the Salya and the Sauptika parvans; (9) the Strīparvan with the first 8 chapters missing; (10) the Sāntiparvan; and (11-14) the concluding four parvans from the Āśramavāsa onwards. Thus the manuscript is lacking in three entire parvans, the Virāṭa, the Anuśāsana, and the Āśvamedhika, besides the first 8 chapters of the Strīparvan. As each parvan has a separate paging, it is not possible to say whether the missing portions once formed part of the MS., which, in the preserved portions, shows the same uniform style of writing.

The MS. became available at a somewhat late stage of the work on this edition, when all the available Kashmiri MSS. of the Bhīsmaparvan were already included in the Critical Apparatus with appropriate gradation-numbers assigned to each. The present MS., however, turned out on inspection to be the best representative of the Kashmiri version; but since our K1 was already fixed and utilised, we had to designate it K0, following herein a convention already followed in the earlier parvans of this edition. The MS. comes nearest to S1, but has also its own independent characteristics.

The omissions found in Ko alone are the following:

6. 10.  $26^{\circ}-27^{b}$ ; 13.  $21^{\circ d}$ ; 37.  $4^{\circ d}$ ; 45.  $12^{\circ}-13^{\circ}$  (by hapl.); 53.  $23^{\circ}-24^{b}$ ; 55.  $74^{\circ}-75^{b}$  (by hapl.); 57.  $32^{d}-34^{a}$ ; 59.  $5^{\circ}-6^{\circ}$  (by hapl.); 60.  $6^{d}-7^{a}$  (by hapl.),  $55^{d}-56^{a}$  (by hapl.); 70.  $21^{a}-22^{b}$  (by hapl.); 71.  $8^{a}-9^{b}$  (by hapl.); 72.  $21^{a}-22^{b}$  (by hapl.); 74.  $32^{ab}$ ; 75.  $22^{a}-23^{d}$  (by hapl.),  $38^{d}-39^{\circ}$  (by hapl.); 84.  $11^{\circ}-12^{d}$  (by hapl.); 88.  $1^{b}-2^{\circ}$ ; 90.  $16^{b}-20^{\circ}$  (by hapl.); 94. 7 (by hapl.); 95.  $23^{d}-36^{a}$  (possibly, by accidental om. of one side of a fol. with missing pagenumber); 102.  $64^{\circ}-65^{d}$  (by hapl.),  $72^{d}-74^{e}$ ; 103.  $69^{b}-70^{\circ}$  (by hapl.); 110.  $40^{a}-41^{b}$  (by hapl.); 114.  $17^{b}-18^{\circ}$  (by hapl.); 116.  $38^{ab}$ ; 117.  $22^{b}-23^{\circ}$ . — Of these, the hapl. omissions 59.  $5^{b}-6^{\circ}$  and 102.  $64^{\circ}-65^{a}$  are shared with  $D_{2}$ ; 60.  $55^{d}-56^{a}$  with  $M_{1}$ ; 103.  $69^{b}-70^{\circ}$  with  $M_{5}$ . The om. 53.  $23^{\circ}-24^{b}$  and 116.  $38^{ab}$  appear plausible, as the respective passages are not indispensable in the context, while the om. of 37.  $4^{\circ d}$  may be due to a failure to understand the context.

The omissions, not already common to Si, which Ko shares with other MSS. of the K group—the majority of them through haplography—are the following:

Shared with  $K_1$  alone: 6. 1. 32; 5.  $4^c-5^d$  (not hapl.); 8.  $20^b-21^a$ ; 9.  $4^c-7^d$ ,  $14^{ab}$  (not hapl.); 43.  $52^a-54^b$  (found in  $D_1$   $T_2$  also); 46.  $50^c-51^b$ ;

48.  $12^{d}-13^{a}$ ; 50.  $16^{a}-17^{b}$  (not hapl.),  $43^{b}-44^{a}$ ; 50.  $75^{b}-76^{c}$ ,  $105^{ab}$  (not hapl.); 51.  $8^{c}-4^{b}$  (found in  $M_{2}$  also),  $5^{d}-7^{a}$ ,  $9^{b}-10^{a}$ ; 53. 5; 54. 15 (? hapl.); 55.  $72^{c}-73^{b}$  (not hapl.); 56.  $7^{d}-8^{c}$ ; 63.  $8^{c}-9^{b}$ ; 67.  $39^{ab}$  (not hapl.); 71.  $5^{c}-6^{c}$ , 18; 72.  $5^{a}-7^{b}$  (not hapl.); 73. 15-16 (? hapl.),  $44^{c}-47^{b}$ ; 75.  $17^{ab}$ ; 77.  $19^{b}-20^{c}$  (not hapl.); 78.  $47^{c}-49^{b}$ ; 80.  $25^{c}-26^{b}$ ; 84.  $21^{cd}$  (not hapl.); 88.  $9^{c}-10^{d}$  (not hapl.); 89.  $13^{c}-19^{b}$ , 27 (not hapl.); 90.  $25^{bcdc}$ , 46 (not hapl. found in  $T_{1}$  also); 91. 11 (? hapl.),  $53^{cd}$  (not hapl.); 92.  $29^{c}-30^{d}$ ,  $39^{cd}$ ,  $42^{cd}$  (found in  $D_{3}$  also); 93.  $10^{d}-11^{a}$  (found in  $G_{1-2}$  also),  $23^{dc}$  (found in  $D_{1}$   $D_{2}$  also); 94. 9; 95. 18-20 (not hapl.); 96.  $20^{d}-21^{a}$ ; 97.  $41^{a}-42^{b}$  (not hapl.); 100.  $27^{ab}$  (found in  $T_{1}$   $G_{4}$  also); and 104. 1 (not hapl.).

Shared with  $K_2$ : 58.  $2^c-3^d$  (not hapl., second time),  $5^{cd}$ ; 61.  $17^c-18^d$  (not hapl.); 64.  $3^b-4^a$  (found in Cal. ed. also); 82.  $21^b-22^c$  (? hapl.); 111. 38-40.

Shared with  $K_{1.2}$ : 6. 3.  $40^{5}-41^{\circ}$ ; 15.  $30^{d}-31^{\circ}$ ; 17.  $31^{e}-32^{b}$  (not hapl.); 24. 26; 41.  $97^{5}-99^{\circ}$ ; 42. 22-23; 43.  $28^{d}-29^{\circ}$  (found in  $D_{3}$  also),  $66^{5}-68^{a}$  (found in  $G_{3}$  also); 48. 45 (not hapl.); 49.  $22^{d}-24^{\circ}$  (not hapl.); 50. 70 (found in  $D_{3}$  also); 54.  $18^{d}-19^{e}$ ; 55. 90 (? hapl.: found in  $D_{3}$ .  $a_{3}$ ); 56.  $26^{a}-27^{b}$  (not hapl.); 6. 57.  $5^{c}-6^{b}$  (not hapl.); 59. 12 (found in  $B_{1}$  also),  $29^{ed}$  (not hapl.); 60.  $11^{d}-13^{e}$ ; 61.  $21^{ab}$ ,  $24^{e}-25^{b}$  (not hapl.); 62.  $11^{b}-12^{a}$ ,  $21^{a}-22^{b}$  (not hapl.); 67.  $23^{ab}$  (not hapl.); 68.  $13^{ab}$  (not hapl.); 69.  $32^{ab}$ ; 70.  $23^{d}-24^{e}$ ; 77.  $29^{e}-30^{d}$  (not hapl.); 78.  $43^{ed}$  (not hapl.); 79.  $13^{b}-15^{a}$ ; 82.  $13^{be}$  (not hapl.); 86.  $17^{e}-18^{b}$ ,  $23^{d}-24^{e}$ ,  $25^{d}-26^{e}$  (not hapl.), 65<sup>e</sup>-66<sup>b</sup>; 92.  $69^{d}-70^{e}$ ,  $74^{e}-75^{e}$ ; 94. 17 (found in  $D_{3}$  also); 103.  $24^{ed}$ ; 107.  $23^{b}-24^{e}$  (? hapl.); 112.  $17^{e}-18^{d}$  (found in  $T_{1}$  also),  $38^{d}-39^{a}$  (not hapl.); and 116.  $2^{ab}$ ,  $8^{be}$  (found in  $D_{3}$  also). The very large number of these instances would prove that  $K_{0-2}$  form a well-knit group of Kashmiri MSS.

Shared with  $K_{0-3}$ : 6. 65.  $10^{a5}$  (not hapl.). Shared with  $K_{0.1.4}$ : 6. 114. 60 (found in  $B_{2.4}$   $D_{1.3.7}$ ). Shared with  $K_{0.1.5}$ : 6. 43.  $74^{ef}$  (found in  $B_1$  also); 55.  $76^d-77^a$ . Shared with  $K_{0.2.5}$ : 6. 69. 24-25 (given by  $D_2$   $T_2$   $G_3$  also).

There is only one solitary transposition found in Ko alone. After the ref. of 6. 36. 22, Ko reads 6. 37. 1-2, but repeats the same in their proper place. This is evidently due to inattention. The few other transpositions (not already found in S<sub>1</sub>) that it exhibits are shared by it with other K MSS. Thus with K<sub>1. 2</sub> it reads 6. 62. 23°d after 20, and transposes (erroneously with K<sub>2</sub> only) 114. 22° and 23'; while with K<sub>3</sub> it reads 6. 112. 64°d after 66. Nor are there any star-passages presented by K<sub>4</sub> alone. Those which it shares with S<sub>1</sub> are already given before. Not shared with S<sub>1</sub>,

but common to  $S_4$ . s  $K_6$   $D_3$ , is 110\*, coming after 6. 40.  $47^{ab}$ ; the Täntric prelude to the Bhagavadgītā (App. I, No. 2) common to  $K_0$ . 1.7; the Gītāsāra (App. I, No. 3), following 112\* and common to  $S_7$ . s  $K_{0.1.9}$ ; 342\*, common to  $K_1$ . 2, coming after 6. 86.  $(11^{ab})$  (in  $K_1$ , after  $10^{ab}$ ); and 364\*, coming after 6. 92.  $29^{ab}$  and common to  $K_1$ . It is worth noting here that, with regard to 494\*,  $K_0$  gives the passage with the generality of the MSS. and does not omit it like  $S_1$   $K_1$   $G_1$ . As to colophons,  $K_0$ , like  $K_1$ , often omits the short colophon at the end of a chapter, as for instance at the end of chapters 3, 6, 8, 16, 18, 19, 88; but this is due very probably to scribal inattention, except perhaps in the case of chapter 16, which  $K_0$ . 1  $D_0$  probably combine with the following chapter.

The independence of Ko from Śi is proved by its not sharing the omissions, transpositions, and additional passages peculiar to that MS., whereas its intimate and genetic relationship with the Śāradā version is established by the circumstance that, while other MSS. of the K group at times give some of the characteristically Northern additions listed on p. xviii above, Ko does not even once give any of those passages. As will be noted, of the thirty-two passages listed there, Ko gives none; Ki only two; Ki three; Ki eight; Ki ten; and Ki as many as thirty.

#### $\mathbf{K}_{1}$

London, India Office Library, No. 2137; new No. 3226. Dated V. Samvat 1839 (A. D. 1783). Folios 122; size  $16\frac{1}{4}" \times 9"$ ; about 33 lines to a page. Written in the Devanāgarī characters of the Kashmirian type. Red ink for double danda and to "illuminate" the MS. used in the first 60 folios only. Full of clerical blunders. Complete.

This MS. also contains the Ādiparvan (= K<sub>1</sub> of the Crit. Ed. of that parvan); the Virāṭaparvan (= K<sub>1</sub> of the Crit. Ed.); and portions of the Dānadharma section from parvan XIII. The detailed description of the MS. given in the Prolegomena to the Ādiparvan pp. xi-xii holds good for the Bhīṣmaparvan also.

In spite of its numerous scribal errors, the MS. usefully corroborates the data of S<sub>1</sub> and K<sub>0</sub> as regards the Kashmirian version of the text; but it does very little else. Accordingly, as the MS. is most carelessly written, no useful purpose will be served by recording its individual haplographical omissions of which we have counted nearly 50. We may note below its longer non-haplographical omissions:

After 6. 10.  $35^{a}$ , K<sub>1</sub> repeats  $33^{d}-34^{a}$ , and om.  $35^{b}-36^{b}$ ; and after 6. 15.  $28^{ab}$ , K<sub>1</sub> repeats 27 and om.  $28^{cd}$ . Also it om. 6. 19.  $30^{a}-31^{b}$ ; 23.  $16^{a}-17^{b}$ ; 24. 1; from रिश्रं in 27.  $20^{a}$  up to स्पर्ध in  $21^{a}$ ; from दु:सह: in 42.  $15^{b}$  to मोज: in  $16^{c}$ ; 46.  $5^{c}-6^{d}$ ; 49.  $28^{bc}$ ; 54.  $20^{a}-21^{b}$ ; 55.  $50^{a}-51^{b}$ ; 73. 35; 77.  $31^{c}-32^{b}$ ; from संख्ये in 81.  $29^{c}$  to दिन्याध in  $30^{c}$ ; 83.  $<math>28^{a}-29^{b}$ ; 86.  $10^{c}-11^{d}$ ; 90. 2,  $16^{b}-17^{c}$ ; 91.  $8^{c}-10^{c}$ ,  $17^{b}-19^{a}$ ,  $56^{c}-57^{d}$ ; 97.  $47^{d}-49^{b}$ ; 109.  $10^{a}-11^{b}$ ; 114. 100; from adi in 115.  $28^{a}$  up to समासाय in  $29^{a}$ .

In other respects, there are very few individual characteristics of K<sub>1</sub> worth noting. Whereas K<sub>0</sub> has a lacuna for 6. 80.  $20^a$ , K<sub>1</sub> closes up the lacuna and ignores the loss of that pāda. In the lacuna preserved by Ś<sub>1</sub> K<sub>0</sub> for 6. 98.  $10^a$ – $11^s$ , K<sub>1</sub> behaves in the same careless manner. In chapter 95, K<sub>0</sub> om.  $23^a$ – $36^a$ ; K<sub>1</sub> adds to this rather considerable omission two additional letters at the commencement. Once in a while K<sub>1</sub> shows some independence, as when it does not share the hapl. omission of 6. 75.  $38^c$ – $39^a$  in K<sub>4</sub>, and of  $38^a$ – $39^o$  in K<sub>6</sub>. As to the star-passage  $53^a$ , which is one of the late Northern non-Kashmirian additions, K<sub>1</sub> has fallen a prey to it.

#### K,

Poona, B. O. R. Institute's Mahābhārata Collection, No. 15 (which has now been amalgamated with the BORI MSS. Collection, and is numbered 246). Tough country paper; Devanāgarī characters. Folios 146, with fol. 1 $\alpha$  and 146 b blank, with about 14 lines to a page and 48 letters to a line. Margins ruled in red and black and yellow lines. References and adhyāya colophons daubed over with red chalk. Size  $13'' \times 6\frac{1}{2}''$ . Dated Saka 1693 = V. Samvat 1828 (A. D. 1771).

This MS. forms part of a complete MS. of the Mahābhārata which, when it was acquired by the Institute in 1930, had the Asvamedhikaparvan missing. From a study of the various post-colophon data found at the end of the parvans, we learn that a Kashmirian Pandit, Miśra Sadānanda by name, engaged five scribes, Jayakṛṣṇa (for Sabhā, Ādi and Virāṭa), Udairāma (for Bhīṣma and Āraṇyaka), Haranārāyaṇa (for Droṇa), Khuśālīrāma (for Śalya and Gadā), and Bhagavān (for Mausala, Mahāprasthānika, Svargārohaņa, Āśramavāsa, Strī and Karņa parvans ), himself copying the Udyogaparvan. It is possible that the Asvamedhika (which is now missing) was also written by Bhagavān either before or after the Aśramavāsa. The names of the scribes for the Santiparvan (in three sub-parvans) and of the Anusasana are not given, nor the dates of their completion; but as Sadānanda, the employer of the scribes, and the scribe Khuśālīrāma had no work after April end, they must have divided the task amongst themselves. Incidentally it may be noted that there was a natural prejudice against beginning the copying work with Adiparvan or with Aranyakaparvan; and as these two parvans took, for two different scribes, 44 and 60 days for folios 219 and 300 respectively, it gives a fair rate of copying per day: namely, five folios, or about 210 slokas. The entire copying period for the Epic (excluding the Harivanisa) was three months, from about the middle of April to about the middle of July, 1771. The copying was carried out at Bharatpur in Rajputana, except of Salya with Gada which was copied at a place named Manapur.

Presumably owing to the circumstance that scribes more familiar with the Devanāgarī than with the Sāradā are apt to be misled by the similarities of the Sāradā उ, त; न, र; म, श; etc., most Devanāgarī copies from Sāradā originals betray

a persistent tendency towards haplegraphical omissions. In  $K_2$ , we have noticed at least 60 such cases, the longer of them being: 6. 33.  $25^{\circ}-27^{\circ}$ ; 47. 15-17; 63.  $8^{\circ}-10^{\circ}$ ; 73.  $67^{\circ}-69^{\circ}$ ; 83.  $18^{\circ}-21^{\circ}$ ; 94. 6-7; 112. 111-112, 130-131; 113.  $20^{\circ}-22^{\circ}$ ; and 114.  $14^{\circ}-19^{\circ}$ . Those not due to haplography are:

6. 4. 6°-7°; 16. 31°-34°; 41. 57; 50. 77-84; 54. 39; 59. 6°°; 71. 25°°; 75. 32°°; 78. 12; 79. 39°-41°; 82. 26°-27°; 86. 11°°°; 92. 36°°; 93. 7°° (found in B<sub>2</sub>. 3 D<sub>4</sub>. 7. 3); 103. 101°° (found in B<sub>1</sub>. 2. 4 D<sub>1</sub>. 3. 4. 7); 106. 40; 111. 11°-12°; 114. 3°° (found in D<sub>2</sub>), 91°-93°; 117. 22°-23°.

The star-passages given by  $K_2$  alone (or with another sporadic MS. or two) are: 3\* (also in  $D_1$ ); 32\* (also in  $D_3$ ); and 242\*. It also gives 342\* (shared with  $K_{0:1}$ ); 489\* (shared with  $D_{12}$   $D_{2.3}$ ); 22\* (shared with  $B_2$   $D_1$   $D_{2.3}$ ); and 418\* (shared with  $B_2$   $D_1$   $D_2$   $D_3$   $D_4$   $D_$ 

The transpositions peculiar to  $K_2$  are: after 6.6.2, it repeats 6.5.  $18^a-19^b$ ; after the transposition of 6.58.  $1^a-16^b$  and 61.  $7^a-19^b$  (which is found in  $\mathring{S}_1$   $\mathring{K}_{0-2}$ ),  $\mathring{K}_2$  reads the stanzas 58.  $1^a-16^b$  immediately after the transposed stanzas from chapter 61. After 61.  $7^{ab}$ ,  $\mathring{K}_2$  (with  $\mathring{K}_0$ ) reads  $9^{ab}$ ; after 66.16, it reads st.  $19^{cd}$  (haplographically repeating it in its proper place); after 84.5, st.  $7^{ab}$ ; after 114.55, st.  $57^{ab}$ ; also (with  $\mathring{K}_0$ ) erroneously transposing 114. 22° and 23′.

As to changes in chapter division,  $K_2$  gives an addl. colophon after 6. 16. 20 and so it would seem to go against  $S_1$   $K_0$ . 1 in splitting chapter 16 into two.  $K_2$  is peculiar in inserting just the lines 9-18 of App. I, No. 4 after 6. 45. 46, but not the preceding and following lines which together make up the Sveta episode.  $K_2$  (along with  $B_4$   $D_{12}$   $D_{14}$ , 7. 3) ins. an addl. colophon after 6. 74.  $17^{ab}$ , followed by the regular reference. In other respects  $K_2$  follows its own group:

### $K_8$

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the B. O. R. I.), No. 565 of 1882-83. Dated Saka 1616 (A. D. 1694).

This is a complete MS. of the Mahābhārata in Devanāgarī characters written in a uniform hand which is neither neat nor careful. But the writer calls himself and the growth, who seems to have prepared for his own use the present transcript from several MSS. of the different parvans that he procured from others. (The names of some of the owners are preserved on the fly leaf of the Āśramavāsaparvan.) The few marginal notes that are supplied seem to be the work of the scribe, who must have used the MS. for expository discourses. The scribe, at the end of the Dronaparvan, gives Nasik as his place of residence. The Śāntiparvan was missing from the MS. when it was acquired for Government. Only the Udyoga, the Śalya and the Āśvamedhika

have preserved the date of writing, which is Saka 1616 in the case of the Aśvamedhika and probably also the Udyoga, and Saka 1619 in the case of the Salya. The MS. was used, besides for the present parvan, for the Adiparvan ( $=K_4$ ) and the Udyoga ( $=D_3$ ). It was not collated for the Sabhā and Virāṭa parvans; and was collated but not included in the Crit. App. of the Āranyakaparvan.

Folios 204 (with fol. 1 and 204 b blank); 15 lines to a page, about 46 letters to a line. Size  $14\frac{3}{4}$ " × 6". Margins carelessly ruled in red ink; the references and the colophons rubbed over with red chalk. Occasional use of yellow pigment for correction. The Bhagavadgītā portion gives Śrīdhara's well-known commentary, the Subodhinī, above and below the text, with the adhyāyas and the stanzas duly numbered. Such numbering is wanting in the other parts of the MS. As the copies of the several parvans were apparently made from different originals, it is natural that the value of the text should be differently estimated for different parvans. The consistent writing of  $\overline{a}$  for  $\overline{a}$ , as of  $\overline{a}$  for  $\overline{a}$ , would seem to be the typical characteristic of the scribe, rather than of the text that he was copying.

The MS. exhibits a number of haplographical omissions, most of them shared with K<sub>s</sub> and D<sub>s</sub>, with the occasional addition of D<sub>6</sub>. Those so shared are:

6. 2.  $26^{cd}$ ; 5.  $10^{cd}$ ; 9. 3; 12.  $34^d-35^a$  (not hapl.); 15.  $30^b-31^c$ ; 41.  $8^c-9^b$  (not hapl.); 46. 51 (with  $D_b$  added); 75.  $23^d-26^c$ ; 78.  $34^{cf}$ ; 86.  $20^{ab}$  (not hapl.); 87.  $3^{cf}$  (? hapl.); 88.  $28^{cd}$  (not hapl.); 100.  $30^c-32^b$ ; 102. 44 (not hapl.); 104.  $51^{ab}$  (not hapl.); 109. 3-4 (not hapl.); 113.  $7^{cd}$ ; 114.  $49^{cd}$ ,  $60^{cd}$ ,  $67^{bc}$  (all not hapl.).

Shared with  $K_5$  alone are: 6. 76.  $15^{e}-17^{b}$ ; 104.  $6^{a}-9^{b}$ . Shared with  $D_{\bullet}$  alone: 6. 4.  $28^{e}-29^{b}$ ; 15. 37-38, 55-70 (both not hapl.); 62.  $15^{ab}$  (also with  $B_1$ ); 63.  $21^{ef}$  (? hapl.); 84.  $24^{ed}$  (not hapl.); 88.  $7^{ef}$  (not hapl.); 95.  $35^{ab}$  (not hapl.). Shared with  $D_{\bullet}$ . 6, but not in  $K_5$ : 6. 42.  $25^{a}$  (not hapl.); 44.  $40^{e}-41^{a}$ ,  $42^{ed}$  (both not hapl.); 45.  $23^{ed}$  (with  $M_{\bullet}$  also); 48.  $59^{o}-62^{d}$ ; 52.  $12^{ab}$  (not hapl.).

The following omissions are peculiar to the MS.: 6. 10.  $60^{\circ}-62^{\circ}$  (hapl.); 15.  $5^{\circ}-6^{\circ}$  (hapl.); 22.  $3^{\circ}-4^{\circ}$ ,  $17^{\circ}-18^{\circ}$  (hapl.); 44.  $17^{\circ}-18^{\circ}$  (hapl.); 49.  $5^{\circ \circ}$  (hapl.); 50. 72; 52.  $21^{\circ}-22^{\circ}$  (hapl.); 53.  $6^{\circ}-7^{\circ}$ ; 55.  $72^{\circ \circ \circ}$  (hapl.); 58.  $26^{\circ}-27^{\circ}$  (hapl.; with  $D_{\circ}$  also); 60.  $56^{\circ \circ}$  (hapl.; with  $D_{1.6}$ ); 65.  $4^{\circ \circ}$ ; 67.  $33^{\circ}-34^{\circ}$  (with  $D_{1}$ ); 70.  $26^{\circ \circ \circ \circ}$ ; 74.  $10^{\circ}-11^{\circ}$  (hapl.); 75.  $22^{\circ \circ}$  (hapl.; with  $K_{1}$ ); 82. 46-48 (hapl.); 86.  $26^{\circ \circ \circ}$ ; 89.  $24^{\circ}-26^{\circ}$  (hapl.); 91.  $70^{\circ}-71^{\circ}$ ; 93.  $27^{\circ}-28^{\circ}$ ; 97.  $3^{\circ}-4^{\circ}$  (hapl.); 101.  $5^{\circ \circ}$ ; 104.  $30^{\circ}-31^{\circ}$ ; 105.  $22^{\circ}-23^{\circ}$ ; 106.  $9^{\circ}-10^{\circ}$ ,  $12^{\circ}-14^{\circ}$  (both hapl.); 107.  $30^{\circ \circ \circ \circ}$  (hapl.; with  $K_{2}$ ),  $46^{\circ \circ}$ ; 110.  $16^{\circ}-17^{\circ}$  (hapl.); 111.  $33^{\circ}-34^{\circ}$  (hapl.); 112. 46 (hapl.; with  $D_{1}$ ),  $54^{\circ}-56^{\circ}$ ,  $133^{\circ}-134^{\circ}$  (both hapl.); 114.  $98^{\circ}-100^{\circ}$  (hapl.).

The relation of the MS. with the  $\hat{S}_1$  K group is indicated by the following omissions: 6. 41.  $52^a-53^c$  (hapl.; with  $\hat{S}_1$  K<sub>0.1</sub>); 58.  $22^{cd}$  (with  $\hat{S}_1$  K<sub>0-2</sub> D<sub>0</sub>); 65.  $10^{ab}$  (with K<sub>0-2</sub>); 99.  $9^{bc}$  (hapl.; with  $\hat{S}_1$  K<sub>0.1.5</sub> D<sub>2</sub>); 104. 25 (hapl.; with  $\hat{S}_1$  K<sub>0.1.</sub>); 114.  $96^d-97^c$  (hapl.; with  $\hat{S}_1$ ).

That notwithstanding its habit of writing \$\opi\$ for \$\opi\$ the MS. does not belong to the Southern tradition follows from the circumstance that of the over 130 star-passages which are (as will be seen below) characteristic of S recension as a whole, \$K\_3\$ does not give even one. It shows its relation with the Kashmirian group by including 202\* (given by \$\overline{S}\_1\$ K\_0-3. \$\overline{D}\_1-8. \$\overline{s}\$) and 287\* (given by \$\overline{S}\_1\$ K B\_3 D\_2 M\_4); but it goes against that group by not giving the Tantric prelude to the \$\overline{G}\_1\overline{a}\_1\$, the \$\overline{G}\_1\overline{a}\_2\overline{a}\_2\$, and the other characteristic BG. additions usual in that group. The MS. comes nearer to the late Northern group, as evidenced by its including nearly a third of the additional passages listed before. It does not, however, contain the \$K\overline{a}ty\overline{a}y\overline{a}nistava\$ or the \$\overline{S}\$veta episode, and, as we have seen, it omits a considerable number of the additional passages.

The recorded transpositions establish the same position of  $K_3$ , as not being yet quite adrift from its moorings in the Kashmirian text-tradition, and so not completely going over to the late Northern group. Thus, after 6. 15. 23,  $K_3$ . 5  $D_1$ . 2 read 39-54 (the others —  $S_1$   $K_{0-2}$   $D_7$  — read them after  $22^{ab}$ ). After 15. 54, while  $S_1$   $K_{0-2}$ . 5  $D_1$ . 7 read 24-38,  $K_3$   $D_2$  read 24-36, omitting 37-38. After 44. 43<sup>cd</sup>,  $K_3$   $D_2$ . 6 read  $42^{ab}$ . After 71. 17<sup>ab</sup>,  $K_3$   $D_6$  read  $21^{ab}$ , repeating the line in its proper place also. In the transposition of 6. 88.  $21^{d}$  and  $22^{b}$ ,  $K_3$  leaves the company of the group  $S_1$   $K_{0-2,4}$ , which constitutes the exception, and gives the transposition with the rest of the MSS. In all these transpositions, as well as in omissions and additions, the intimate relation of  $K_3$  with  $K_5$   $D_2$ . 6 stands out quite prominently.

### K5

Poona, the "Kamat Collection" of MSS. belonging to the B. O. R. Institute, No. 23. Dated V. Samvat 1742 (= A. D. 1685).

The MS. was acquired by Mr. Divakar Bhalchandra Kamat in the years 1927-1934 in the course of his official tours as Inspector of Schools in the districts of Aurangabad and Parabhani in the Nizam's Dominions. Over 20 MSS. of the different parvans of the Epic were thus acquired, belonging to different dates and copied in different hands. The Bhīşmaparvan MS., however, stands by itself. It is written on country paper in a bold and legible hand, in Devanāgarī characters, with margins ruled, and colophons and the "uvāca" references (in the case of the Bhagavadgītā, the chapter and the stanza numbers also) rubbed over with red chalk. Size 11" × 4¾"; 10 lines to a page, about 32 letters to a line. Complete in 288 folios. Dated V. Samvat 1742 (A. D. 1685).

There are three rather considerable omissions found in this MS. It omits from 6.59.10° to 6.62.17° (a loss of about 185 stanzas); from 6.80.12° to 6.81. 14° (i. e., 53 stanzas); and from 113.29° to 49° (covering 20 stanzas). The omission of 15 stanzas from 6.90.18° to 33° is due to haplography; but no reason for the earlier omissions is apparent, and, what is worse, the MS. shows no consciousness of these omissions, which certainly disturb the context. We are hence prone to expect also a very large number of smaller omissions in the MS. There are, in fact, over eighty of them, less than twenty only being due to haplography, which happens at times to be shared by some other sporadic MS. or two. No useful purpose is likely to be served by recording these cases.

As already pointed out, the MSS.  $K_3$ .  $_5$   $D_2$  (with  $D_3$  added now and then) form a related group sharing many omissions in common. We have given the omissions in  $K_3$ .  $_5$   $D_4$ ;  $K_3$ .  $_5$ : and  $K_3$   $D_2$ . Those found in  $K_5$   $D_2$  are:

6. 67.  $35^{ab}$ ; 78.  $25^{c}-29^{b}$  (hapl.); 80. 23; 81. 23; 83.  $11^{cd}$ ; 85.  $1^{c}-2^{b}$  (hapl.); 91.  $39^{bcdc}$  (also in  $M_{2}$ ; hapl.); 92.  $47^{bc}$  (hapl.); 96. 14; 98. 27 (hapl.); 99.  $47^{cd}$ ; 102.  $34^{c}-35^{d}$ ; 103.  $35^{ab}$ ,  $91^{ab}$ ; 107.  $45^{c}-46^{f}$ ; 108. 6,  $9^{cd}$ , 12, 27, 29,  $34^{c}-36^{d}$ ; 111.  $6^{c}-8^{b}$  (hapl.),  $20^{a}-22^{b}$ ,  $42^{c}-43^{d}$ ; 112.  $18^{d}-20^{c}$ ,  $54^{ab}$ ; 117.  $7^{ab}$ ,  $29^{d}-31^{a}$ .

Amongst the omissions shared with a larger group of MSS may be mentioned: 43.  $74^{e'}$  (with  $K_0$ . 1  $B_1$ ; hapl.); 55.  $76^{d}$ - $77^{d}$  (with  $K_0$ . 1); 58.  $22^{ed}$  (with  $S_1$   $K_0$ -2  $D_0$ ); 69. 24-24 (with  $K_0$ . 2  $D_2$   $T_2$   $G_3$ ; hapl.); 72.  $6^{db}$  (with  $D_{12}$   $D_{1.5}$ ).

As to additional passages, those peculiar to  $K_5$  are:  $62^{*}$ ,  $101^{*}$  (also in  $\tilde{N}_1$   $D_2$ ),  $234^{*}$ ,  $268^{*}$  (also in  $D_2$ ),  $340^{*}$  (also in  $D_5$ ), and  $379^{*}$ . A few it shares with its usual group  $K_5$ .  $D_5$ , namely:  $63^{*}$ ,  $264^{*}$  (also in  $T_2$ ),  $268^{*}$  (not in  $K_3$ ), and 20 (with  $D_5$ .  $T_5$  instead of  $D_5$ ). A point to note is that  $K_5$  goes with the major Kashmirian group (i. e.,  $\tilde{S}_1$   $K_{0-2}$ ) in not giving some of the late Northern additions, such as:  $211^{*}$ ,  $221^{*}$ ,  $228^{*}$ ,  $266^{*}$ ,  $294^{*}$ ,  $318^{*}$ ,  $414^{*}$ ,  $447^{*}$ ,  $457^{*}$ ,  $467^{*}$ ,  $469^{*}$ ,  $472^{*}$ ,  $482^{*}$ ,  $490^{*}$ ,  $503^{*}$ ,  $507^{*}$ ,  $509^{*}$ ,  $510^{*}$ . Contrariwise, it goes against the group in failing to give  $182^{*}$ ,  $341^{*}$ ,  $508^{*}$  (found in the major Kashmirian group), and in giving the following additional passages not found in that group, viz.:  $343^{*}$ ,  $465^{*}$  (found also in  $T_5$ ),  $494^{*}$  (found in all MSS. except  $\tilde{S}_1$   $K_1$   $G_{1-3}$ ). Finally, in a few passages which are not Southern additions,  $K_5$  agrees with  $D_{11}$  in failing to give an addition common to the Northern recension as a whole, namely:  $239^{*}$ ,  $241^{*}$ ,  $246^{*}$ ,  $247^{*}$ .  $K_5$  gives neither the  $K\bar{a}ty\bar{a}yan\bar{s}tava$  and the Sveta episode on the one hand, nor the  $G\bar{t}t\bar{a}s\bar{a}ra$ , and the  $T\bar{a}n$ tric prelude to the  $G\bar{t}t\bar{a}$  on the other.

As to transpositions, only a few solitary cases are met with which do not easily lend themselves to any generalization. The MS. betrays its relationship with D<sub>2</sub> in reading erroneously 6. 7. 51-53 after 6. 8. 7°. With D<sub>2</sub>, K<sub>5</sub> omits the colophon at the end of chapter 65, making one adhyāya out of 65 and 66. This is plausible.



### $K_4$

Dacca University Library, No. 669; dated Saka (?) 1675.

The authorities of the University of Dacca kindly sent the MS. to the Visvabharati Library at Santiniketan for being collated there under the direction of the Principal of that Institution, who supplies the following description of it: "The condition of the MS. is not good. Damaged in many places. There are 157 folios and 5 lines in a page. Complete. Dated 1675 (?) Saka. The name of the copyist is Rāmanāth Sarmā." It is a palm-leaf MS. written in Bengali characters.

This is the first time that a MS. written in Bengali characters has been classified with K, which normally designates Devanāgarī copies made from a Śāradā original. But, à priori, there is no reason why direct copies from a Śāradā original should not be made in Bengali characters. The text would in course of transmission be contaminated with the Bengali version, just as, in the other case, it would be with the Devanāgarī version. But the MS. must certainly be classified as K if it possesses sufficient and distinctive characteristics of that group.

The omissions peculiar to  $K_4$  are: 6. 4.  $23^{cd}$ ,  $30^c-34^b$ ; 5.  $1^a-3^a$ ; 7.  $40^{cd}$ ; 8.  $26^a-28^b$  (hapl.); 15. 24-38; 17.  $22^{c'}$ ; 41. 66; 41.  $69^{ab}$  (also in  $B_8$ ); 43.  $6^{cd}$ ; 50. 28-29; 75.  $38^c-39^a$  (hapl.); 91.  $10^{cd}$ ; 99.  $27^c-29^b$ ; 102. 26-27 (? hapl.); 104.  $16^a-17^b$  (hapl.),  $30^{c'}$ . The omissions which it shares with the Bengali group against the Kashmirian group are: 6. 3.  $31^{ab}$  (found in  $K_4$  B Da Dn D4. 5. 3); 10.  $50^c-51^b$  (found in  $K_4$  B); 44.  $25^{ab}$  (found in  $K_4$  B)<sub>1.2</sub> Da<sub>2</sub> Dn D<sub>4.5.7.3</sub>; hapl.); 55.  $122^b$  (found in  $K_4$  B Da<sub>2</sub> Dn D<sub>4.7.3</sub>); 103.  $5^a-6^a$  (found in  $K_4$  B)<sub>1.2</sub> Da<sub>2</sub> D<sub>5</sub> G<sub>1.3</sub>; hapl.). Of these, the haplographical omissions have not enough probative value, as they may occur in any combination of MSS., as, for instance, in 6. 114. 60, found in  $K_0$ . 1. 4 B<sub>3-4</sub> D<sub>1.8.7</sub>.

The transpositions peculiar to K<sub>4</sub> are the following. After 6. 3. 25, it reads  $28^{\circ d}$ -30; after 41. 77, it reads 67; after 47. 20, it reads  $19^{\circ d}$  (with B<sub>2</sub>). The MS. goes with the Bengali group as against the Kashmirian group in the reading, after 6. 112. 66, of stanza 64.

More important are the additional passages. Those found in the B group generally, and in the MSS. of the D group that go with B, but not in K<sub>4</sub> and in the S K group generally, are: 13\*, 23\*, 53\*, 73\*, 113\* (the Gitāprasasti stanzas), 114\* (not given by B<sub>1</sub>), 139\* (not given by B<sub>2</sub>), 414\*, 418\* and 504\* (not in B<sub>3</sub>). On the other hand, those found in K<sub>4</sub> (and the S K group generally), but not found in the B group and the MSS. that go with it, are: 140\* (found in S<sub>1</sub> K<sub>0</sub>, 1, 3-3 D<sub>1</sub>-3, 6); 182\* (found in S<sub>1</sub> K<sub>0-4</sub> B<sub>3</sub> D<sub>2, 6</sub>); 316\* (found in S<sub>1</sub> K<sub>0-3</sub>, 4, 5 B<sub>3</sub> as well as in S except T<sub>1</sub>); 380\* (found in S<sub>1</sub> K B<sub>3</sub> Da Dn D<sub>2</sub>, 4-6, 3 T<sub>1</sub> G).

More frequent is the alliance of K<sub>4</sub> with the B group, the most usual combination being K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4.5.7.8</sub>. This group of thirteen MSS. gives the following additional passages: 11\*, 39\*, 70\* (also in S), 294\*, 457\*, 490\*. With K<sub>2</sub> added to the group, the following: 10\*, 51\*; with D<sub>5</sub> added: 318\*, 447\*, 482\*, 503\*, 507\*, 509\* (not in D<sub>4</sub>); with both K<sub>2</sub> and D<sub>5</sub> added: 55\* (not in D<sub>7</sub>), 469\*. With D<sub>7</sub> omitted from the group, the following: 12\*, 44\*; with D<sub>5</sub> omitted, 84\*; with B<sub>8</sub> omitted, 52\*; with D<sub>12</sub> D<sub>5</sub> omitted, 228\*. Finally, with K<sub>2</sub> added and D<sub>31</sub> omitted, 40\*; with D<sub>5</sub> added and B<sub>1.8</sub> omitted, 510\*; with D<sub>1.8</sub> added and B<sub>8</sub> D<sub>31</sub> omitted, 142\*. The Kätyäyanīstava, the characteristic contribution of the Bengali version, is found in the above group of thirteen MSS. with K<sub>2</sub> D<sub>2</sub> added to the group and D<sub>5</sub> removed from it.

More light could be thrown on this relationship if the individual variants are taken into consideration. But that aspect of the question cannot be dealt with in this place. Speaking generally, while  $K_4$  goes with B in a large number of variants, there are a few crucial cases where  $K_4$  sides with K in opposition to B. It is possible to explain this as a subsequent contamination, from a Kashmirian source, of an original Bengali version; but more probability belongs, in my view, to the other theory of an original Kashmirian version progressively contaminated with Bengali sources.

### $\mathbf{B}_{1}$

Santiniketan, Visvabharati Library, No. 780. Of this MS. the following description has been supplied: "The condition of the MS. is not good. It is written in Bengali script on paper. There are 248 folios and 8 lines in a page." Not dated. Complete. Collated at Santiniketan.

The following are the main omissions peculiar to this MS.: 6. 12.  $27^{cd}$  (not hapl.); 13.  $16^{cd}$  (not hapl.); 39.  $26^{cd}$ ; 43.  $82^{ab}$  (not hapl.); 44.  $34^a-35^b$ ,  $39^a-40^d$  (! hapl.); 48.  $49^b-50^c$  (! hapl.); 50. 109 (not hapl.); 67.  $3^{ab}$  (not hapl.); 70.  $26^{bc}$ ; 75.  $4^{bc}$ ; 79.  $26^{ab}$  (with G<sub>1.8</sub>); 86.  $63^a-64^f$  (not hapl.); 99.  $41^b-42^a$ ; 100.  $3^d-4^a$  (not hapl.); 114.  $60^{ab}$  (not hapl.; with D<sub>5</sub>); 116.  $42^c-43^b$  (not hapl.).

Those shared with MSS. of the K group are: 6. 43.  $16^{\circ}-18^{\circ}$  and 59. 12 (both hapl. and shared with  $K_{0-2}$ ), 43.  $74^{\circ\prime\prime}$  (hapl.; with  $K_{0.1.5}$ ); 44. 29 (shared with  $K_{1}$ ); 62.  $15^{ab}$  (hapl.: with  $K_{8}$   $D_{2}$ ). Mention may also be made of 6. 6.  $6^{ab}$  (shared with  $B_{2}$ ); 17. 37 (shared with  $B_{2}$ ); 55. 18 (shared with  $B_{4}$ ); and particularly of 6. 10.  $50^{\circ}-51^{\circ}$ , and 6. 88.  $37^{\circ}-38^{\circ}$ , which belong exclusively to the B group (the first two with  $K_{4}$  added). The other omissions either belong to the entire N recension, like 6. 94.  $9^{\circ a}$ , or to the late Northern group listed on p. xvIII above.

There are no additional passages peculiar to B<sub>1</sub> alone. All its additions it shares with practically the entire B group, with K<sub>4</sub> or K<sub>2.4</sub> from the K group, and

Da Dn D4. 5. 7. 8 from the D group. There is one case where B1 deviates from the rest of the N recension. It does not give 191\*. B1 and B4 do not give the Šveta episode. Otherwise, in the matter of the star-passages including the Kātyāyanīstava, the Bengali version would seem to have maintained more or less its uniform character.

The same holds true of the transpositions. Of the recorded cases of about fifteen transpositions, six belong to the late Northern group; seven are solitary cases (B<sub>1</sub> and B<sub>2</sub> giving two each and B<sub>2</sub> three, namely: reading 6. 67. 31° after 35 and 6. 114. 60° after 54; transposing 6. 50. 31° and 31° and reading 6. 76. 1 after 75. 59; and reading 6. 47. 19° after 20, and transposing 6. 83. 5° and 5° as well as 97. 50° and 51° respectively). The case¹ that remains shows the relationship of the majority of the B MSS. with Kashmirian MSS.

 $\mathbf{B}_{2}$ 

Santiniketan, Visvabharati Library, No. 467. Of this MS. the following description has been supplied by the authorities: "Bengali script on papers. Date Saka 1683 (A. D. 1761). Folios 1-223. There are seven lines in a page. Complete. The copyist is one Ramamohan. He was a Brahmin by caste." The MS. was collated at Santiniketan.

There are about a dozen omissions peculiar to B<sub>2</sub>, most of them through haplography. These are: 6. 15. 26°d (not hapl.); 17. 39°d (not hapl.); 18. 8°d (not hapl.); 24. 62-68; 46. 10°-11<sup>d</sup> (? hapl.); 48. 56°d; 69. 8°d; 70. 8°-9' (not hapl.); 78. 26°d (not hapl.); 96. 30°d; 104. 21°-23°. Shared with MSS. Ś. Ko. 1 of the Kashmirian group is 6. 8. 4°d only. Shared with the B group as such are: 6. 10. 50°-51° (with K4 also) and 6. 88. 37°-38°. To these may be also added 6. 6. 6°d (with B1 D1); 17. 37 (with B1). The rest belong to the standard group and are already mentioned before.

There is only one addition peculiar to B<sub>2</sub>, namely, 487\*, and even that it shares with D<sub>2</sub>. The addition is really uncalled for. The other additions belong to the normal group and do not call for special comment. Mention must, however, be made of 486\* which B<sub>2</sub> shares in common with the S recension and with the MSS. Da Dn D<sub>3</sub> from the N recension. The addition is an attempt at improving the context, which is wholly unnecessary.

Of transpositions we have to record that B<sub>2</sub> is alone in transposing 6. 55. 19 and 20, and 83. 5<sup>a5</sup> and 5<sup>cd</sup>; while, with K<sub>4</sub>, B<sub>2</sub> reads 6. 47. 19<sup>cd</sup> after 20.

 $\mathbb{B}_3$ 

Dacca, University Library, No. 2789. The MS. was sent by the University

and 22<sup>5</sup> is found in K3. 5 B D S, and can lead to no particular conclusion.

to Santiniketan for collation. The following description of it has been supplied: "Bengali script on papers. Dated 1671 Saka (A. D. 1749). Folios 1-240. There are seven lines in a page. Complete. The name of the copyist is Harihara Sarma."

There are several omissions peculiar to B<sub>8</sub>, some few of them being due to haplography. These are: 6. 9. 13<sup>ab</sup>; 13. 45<sup>cd</sup>; 41. 69<sup>ab</sup> (in K<sub>4</sub> also); 58. 39<sup>a</sup>-40<sup>b</sup> (hapl.); 62. 20<sup>b</sup>-21<sup>a</sup> (hapl.); 86. 10<sup>c</sup>-11<sup>b</sup> (hapl.); 91. 37<sup>bc</sup> (? hapl.); 112. 108<sup>bc</sup> (hapl.). The others are common to the late Northern group. In not omitting 6. 103. 101<sup>cd</sup>, however, B<sub>8</sub> (along with K<sub>2</sub> D<sub>1. 3. 4. 7</sub>) deviates from the B group.

Of additions, B<sub>3</sub> gives the following: 127\* (with K<sub>4</sub>); 160\* (with B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 7. 8</sub>); 266\* (with K<sub>4</sub> B<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4. 8</sub> T<sub>2</sub>); and 301\*. B<sub>3</sub> (in contrast to the other B MSS.) shows some sort of relationship with the Kashmirian group both by giving as well as not giving certain additional passages. Those given are: 182\* (with S<sub>1</sub> K<sub>0-4</sub> D<sub>2. 6</sub>); 287\* (with S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> M<sub>5</sub>); 316\* (with S<sub>1</sub> K<sub>0-2. 4. 5</sub> T<sub>1</sub> G M); 380\* (with S<sub>1</sub> K D<sub>2</sub> D<sub>1</sub> D<sub>2. 4-6. 5</sub> T<sub>1</sub> G). Those not given are: 52\* (found in N except S<sub>1</sub> K<sub>0-8. 5</sub> B<sub>8</sub> D<sub>1-3. 6</sub>); 142\* (found in N except S<sub>1</sub> K<sub>0-8. 5</sub> B<sub>8</sub> Da<sub>1</sub> D<sub>2. 6</sub>); 187\* (found in N except S<sub>1</sub> K<sub>0. 1. 8. 5</sub> B<sub>8</sub> D<sub>2. 6</sub>); 472\* (found in M<sub>4</sub> and in N except S<sub>1</sub> K<sub>0-3. 5</sub> B<sub>3</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-4. 6-3</sub>); 504\* (found in N except S<sub>1</sub> K<sub>0. 1. 8-5</sub> B<sub>3</sub> D<sub>1-3. 6</sub>); and 510\* (found in N except S<sub>1</sub> K<sub>0-3. 5</sub> B<sub>1. 3</sub> D<sub>1-3. 5</sub>). While B<sub>3</sub> gives both the Kātyāyanīstava and the Sveta episode, its independence of the B group at times is also proved by an additional passage like 139\* (found in Dn and in B except B<sub>3</sub>); and, in a smaller measure, by 197\* (found in N except B<sub>1-3</sub> D<sub>1</sub>).

Of transpositions, the only one worthy of account comes at the end of adhyāya 6.75, where B<sub>3</sub> takes over the first stanza of the next adhyāya. Between 6.76.1 and 2 the night intervenes, and it may seem logical to begin a fresh adhyāya with the next day. In another instance B<sub>3</sub> shows its independence of the group, inasmuch as in 6. 11, while K<sub>4</sub> B<sub>1.3.4</sub> Da Dn D<sub>4.5.8</sub> have the sequence 8<sup>ab</sup>, 52\*, 9<sup>cd</sup>, 8<sup>cd</sup>, our B<sub>3</sub> gives the same sequence as in this edition and does not, as we have seen already, give the additional passage 52\*.

 $B_4$ 

Santiniketan, Visvabharati Library, No. 7. The following description of the MS. has been supplied to us: "Bengali script on palm leaves. No date: looks fairly old. Worm-eaten. There are 270 folios and four lines in a page. Complete." The MS. was collated at Santiniketan.

There are quite a few omissions found in B<sub>4</sub> alone. They are: 6. 8.  $30^{cd}$ ; 10.  $33^{cd}$ ; 13.  $27^c-29^d$ ; 19. 35-36; 55. 18 (also in B<sub>1</sub>); 75.  $3^{cd}$  (hapl.); 79.  $13^d-18^c$  (hapl.),  $29^{ab}$  (hapl.; also in M<sub>3</sub>); 85.  $22^c-23^d$ ; 92.  $18^a-20^b$ ; 117.  $29^{ab}$  (also in T<sub>2</sub>). Others, where they are not shared by the N recension generally, are group omissions, such as, 6. 6.  $11^{cd}$  (found in B<sub>2.4</sub> Da Dn<sub>2</sub> D<sub>5.8</sub> T G M<sub>4</sub>);  $47.19^{cd}$  (in B<sub>1.8.4</sub> Da Dn D<sub>5.7.8</sub>);

103. 101<sup>ed</sup> (in K<sub>2</sub> B<sub>1. 2. 4</sub> D<sub>1. 3. 4. 7</sub>); and 114. 60 (hapl.; in K<sub>0. 1. 4</sub> B<sub>2-4</sub> D<sub>1. 3. 7</sub>), that do not call for any special mention.

As to additions, the MS. gives both the Kātyāyanistava and the Šveta episode. Amongst the shorter additions, ignoring the usual group additions, mention may be made of 197\* (shared with Śi K Da Dn D<sub>2-8</sub>); and 139\* (shared with B<sub>1.2</sub> Dn). The MS., with B<sub>1.2</sub> D<sub>1.3.7</sub>, differs from the general N group in not giving 380\*.

### Daı

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 482 of Viśrāmbāg I.

Written in bold and legible Devanāgarī characters on country paper, of size 16"×7". Folios 285, with folios 114, 132, 133, 135 and 136 missing, and folios 126, 130, 137 partially torn. Gives about 11 lines to a page, and about 60 letters to a line. Margins are ruled, and dandas supplied in red ink, but there is no adhyāya or stanza numbering. Most of the folios are soiled and have holes bored by insects, which are repaired by pasting paper. Several folios seem to have stuck together, and, in a hasty attempt to separate them, the text of several lines has become illegible. Not very correct, but corrections made here and there by a later hand. Gives the text in the centre and Arjunamiśra's commentary above and below the text. For the Bhagavad-gītā (which extends from fol. 34a-125b) the commentary given is the Subodhinī of Śrīdhara. Not dated, but seems about three hundred years old. On the blank sides of the first and the last folios, the MS. is said to have belonged to "text same." The MS. was collated at the B. O. R. Institute.

#### Das

Baroda, Oriental Institute Library, No. 10801. The portion up to the Bhagavadgītā covers folios 1-33. Thereafter, the Bhagavadgītā (text and comm.) is altogether omitted. After the Bhagavadgītā, with a fresh pagination (1-160), the parvan is brought to an end. Devanāgarī characters. The commentary of Arjunamiśra is written above and below the text as usual. The colophons are written in red ink. Size 13"×5½". In the same bundle, written on paper of the same size, but probably in a different hand, is the text (without commentary) of the Aśramavāsa parvan, which is dated V. Samvat 1753 (ca. A. D. 1697). This may have been the approximate date for the Bhīṣmaparvan also. Both the MSS. are stated at the conclusion to have been the property of Bhaṭṭa Śrī-Govindajita. The MS. was collated at the B. O. R. Institute.

It seemed best to give the critical details of Da1 and Da2 together. The omissions peculiar to Da1 are:

6. 4. 19<sup>ab</sup>; 7. 28<sup>d</sup>-30<sup>a</sup> (hapl.); 29. 6; 31. 18; 35. 31-32; 38. 11<sup>ed</sup> (hapl.); 41. 101 (with G<sub>1</sub>); from gree in 42. 21<sup>d</sup> up to an in 42. 22° (hapl.); 43.

 $77^{a}$  - $79^{a}$ ; 45.  $27^{b}$  - $28^{a}$ ; 46.  $1^{ab}$ , from माधव in  $16^{b}$  to सम in  $16^{d}$ ; 47.  $6^{cd}$  (with  $D_{8}$ ),  $15^{d}$ ; from संदूधा: in 53.  $13^{c}$  up to 53.  $13^{d}$ ; 56.  $20^{c}$  - $21^{b}$  (hapl.); 61.  $21^{cd}$ ; 62.  $7^{d}$  - $8^{c}$  (hapl.); 68.  $15^{b}$  - $16^{c}$  (hapl.); 71.  $24^{b}$  - $25^{c}$  (hapl.); 72.  $21^{bcd}$ ; 76.  $6^{c}$  - $16^{b}$ ; from g in 77.  $30^{c}$  up to एक in 77.  $32^{a}$ ; 82. 49 (hapl.); 86.  $23^{ab}$  (with  $D_{5}$ ); 89.  $36^{a}$  - $37^{b}$ ; from संयुगे in 96.  $20^{b}$  up to सैन्यस्य in 96.  $21^{b}$ ; 103.  $5^{cd}$  (with  $D_{11}$ ),  $55^{cd}$  (with  $D_{5}$ ); 106.  $30^{a}$  - $31^{b}$  (hapl.); 114.  $55^{ab}$  (with  $D_{11}$ ); 116.  $15^{c}$  - $16^{b}$ .

The omissions peculiar to Daz are:

6. 4. 17°-19° (hapl.; with Ds); 15. 44° (with Ds); 43. 63°-64° (? hapl.; with Ds. 7. 8); from गृहीतेषु in 103. 78° up to पर्यामि in 103. 80°.

Those belonging to Da as a whole are:

6. 16.  $8^{cd}$ ,  $36^d-37^a$  (both with  $D_5$ ); 52.  $14^a-15^b$  (hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$ ); 58.  $24^{cd}$  (with  $B_2$   $D_1$   $D_5$ ); 58.  $43^{cd}$  (with  $D_5$ ); 71.  $17^{ab}$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 85.  $2^{ab}$  (? hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$ ); 97.  $3^{ab}$  (hapl.; with  $D_5$ ); 98.  $11^a-13^b$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 101.  $11^{ab}$ , 27<sup>ab</sup> (both with  $D_{11}$   $D_5$ ); 102.  $13^b-16^a$  (hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$ ); 102.  $73^{cd}$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 103.  $49^{ab}$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 104.  $11^a-13^b$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 106.  $28^{ab}$  (hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$ ); 107.  $2^d-3^a$  (hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$ ); 110.  $17^d-18^a$  (hapl.; with  $D_5$ ); 113.  $11^b-13^d$  (hapl.; with  $D_5$ ); 114.  $83^{cd}$  (with  $D_{11}$   $D_5$ ); 116.  $8^{cd}$  (hapl.; with  $D_{11}$   $D_5$   $M_4$ ).

Besides these, there are about a dozen cases of omission common to the entire Northern recension, or to the late Northern group of MSS. already mentioned. In omitting 6. 86. 37°-39° and 6. 93. 23<sup>de</sup>, Da probably shows its affinity with the early Northern (or Kashmirian) group: but both are cases of haplography to which no special weight need be attached. The case of 6. 12. 20<sup>ed</sup> will be found discussed in the Critical Notes.

As to additional passages, not to mention those which belong to the entire N recension, we find the Da version sharing most of its additions—there are nearly fifty of them, besides the Kātyāyanīstava—with the late Northern group. In only a solitary instance, 141\* (found in S<sub>1</sub> K<sub>0-3.5</sub> Da<sub>2</sub> D<sub>2.4-8</sub>), it may seem to show some relation with the early Northern or the Kashmirian group. Other additions are individual characteristics of the version. These are: 190\*, 213\*, 251\*, 501\* (all found in Da Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub>); 414\*, 493\* (found respectively in B Da Dn D<sub>5.2</sub> and Da Dn D<sub>5</sub>); 216\*, 464\* (found respectively in Da<sub>2</sub> D<sub>5.7</sub> and Da<sub>2</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub>); and 244\* (found in Da D<sub>5</sub>). As we have seen, the Šveta episode is given by Da Dn along with B<sub>3.4</sub> D<sub>4.5</sub>.

As to transpositions, those peculiar to Da1 are the following: after 6. 76. 6<sup>ab</sup>, Da1 (om. 6<sup>c</sup>-16<sup>b</sup>) reads 6. 77. 36-78. 5<sup>ab</sup>, repeating the passage in its proper place; it reads 78. 37<sup>d</sup>-38<sup>d</sup> after 39<sup>d</sup> in 72. 44<sup>b</sup>; 82. 48 after 82. 54; along with Dn D<sub>4</sub>. c, it reads (marg. sec. m.), after 15. 23, 53-54 (with v. l.); and with Dn<sub>1</sub>, it reads 114. 60<sup>cdab</sup>

after 114. 54. Da<sub>2</sub> reads 114. 60<sup>cda<sub>5</sub></sup> after 114. 55<sup>a<sub>5</sub></sup>; while Da D<sub>4. 5. 8</sub> read 50. 109 after 104, Da D<sub>5</sub> also repeat it in its proper place. Finally, it may be mentioned that in Da<sub>1</sub>, the portion of the text from 6. 39. 26 up to 6. 40. 2 is lost on the missing folio no. 114, from 43. 20 up to 74 on missing folios 132–133, and from 44. 19 up to 45. 22<sup>c</sup> on missing folios 135–136.

#### Dnı

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 483 of Viśrāmbāg I.

Country paper, Devanāgarī characters. Size  $16\frac{1}{4}" \times 6\frac{3}{4}"$ . Folios 336, with 10-12 lines to a page, and about 48 letters to a line. Clear and legible hand, fairly correct. A few corrections are noted in the margin (sec. m.). Borders ruled; double dandas used and stanzas numbered both in the text and the commentary. Red chalk used to underline the colophons, and yellow pigment to mark erasures. Gives the text in the centre and the commentary above and below the text, as usual. Although the last colophon of the commentary reads: इति श्रीमद्रश्रेनिशक्ती भारतार्थरिषकार्या भीष्मपर्वविवरणं समाप्तम्, the commentary from beginning to end is actually Nīlakanṭha's Bhārcatabhāvadīpa. Not dated.

### Dn:

Indore, from the private collection of Sardar M. V. Kibe. Not numbered.

Tough country paper. Size 16" × 6". Folios 338, with about 11 lines to a page, and 50 letters to a line. Margins carefully ruled in black and red, and double dandas in red ink given throughout, as also stanza numbers. The colophon and references are indicated with red chalk; yellow pigment is occasionally used for correction. Devanāgarī characters; written in a neat and legible hand, fairly correct. Gives the text in the centre and the commentary of Nīlakantha above and below the text, as usual. No date is given at the end. The MS., however, seems to have formed part of a complete MS. of the epic of which eleven parvans alone are now available; those wanting being Sabhā, Droṇa, Karṇa, Śalya, Sauptika, Strī and Śānti. The extant parvans are in the same handwriting and on the same quality and size of paper except the Adiparvan, which is on a larger size of paper. The Adiparvan gives the date:

\$\frac{3}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{1}{44\frac{

## संवद्वाणगुणाष्ट्रैकसंसिते सौम्यवत्सरे ।

There is blank space left for the second half of the verse. The Aranyakaparvan, however, gives the date in fuller details, even mentioning when the writing of the parvan was commenced and when it was completed. It says: देखनआरंग-कार्तिक ग्रु॰ २ and समाप्तिः घाल्युण ग्रु॰ १ व्यवसरे संवत् १८३९. The details are correct and give a period from 7, November 1782 up to 12, March 1783 for the writing of nearly 12,000 stanzas, which works out an average of 112 stanzas per day. The Bhīṣmaparvan might have been written some

months previously, as the Āraṇyakaparvan is commenced only after the completion of the Śāntiparvan. The Anuśāsana bears the Samvat 1835, and, at the rate of writing estimated, one scribe could easily have been three to four years at the task of copying the whole epic.

The critical details of Dn<sub>1</sub> and Dn<sub>2</sub> are best given together, those which these MSS, share with the MSS, of the Da group being already given before. The omissions peculiar to Dn<sub>1</sub> are:

6. 10. 6 (hapl.),  $65^{cd}$ ; 12.  $35^{ef}$ ; 16. 5-6; 44.  $48^{abcd}$ ; 45.  $48^d-50^a$ ; 47.  $27^{cd}$  (? hapl.; with  $D_s$ ); 49.  $16^a-17^b$ ; from पिहिता in 55.  $72^b$  to सर्वा in 55.  $72^f$ ; from क्कोदर: in 58.  $32^b$  to न्यादितास्य in 58.  $33^d$ ; 58.  $37^c-60$ .  $47^d$  (a loss of over 100 stanzas);  $63^c-64^b$  (hapl.); 70. 35; 80.  $34^c-35^d$ ; 86.  $64^{cdef}$ ; 88.  $14^c-15^d$ ; 102.  $35^a-36^c$ ; 105.  $1^{ab}$ ; from महारयं in 107.  $46^b$  up to सीमदितास्य in 107.  $46^d$ ; 110.  $18^{ab}$  (with  $M_{1. 3-5}$ ); 112.  $108^a-109^b$ ,  $134^{ef}$ ,  $136^b$ ; 113.  $11^c-13^b$ ,  $35^c-36^b$  (hapl.).

The omissions peculiar to Dn: are:

6. 7.  $2^{ab}$ ; 10.  $24^a-25^b$  (hapl.); 15.  $17^{ab}$  (hapl.); 48.  $25^{ab}$  (with  $D_{4.7.8}$ ); 53.  $14^{ab}$ ; 58.  $21^a-22^b$  (hapl.),  $47^b-49^a$ ; 60.  $25^a-26^b$ ,  $34^{ad}$  (with  $D_{7.8}$ ),  $51^d-54^a$  (all hapl.); 67.  $25^{ba}$  (hapl.; with  $D_{4.7}$ ); 72.  $6^{ab}$  (with  $K_5$   $D_{1.5}$ ); 76.  $15^{ab}$ ; 77.  $5^a-6^b$  (hapl.; with  $D_2$ ); 80.  $6^{ad}$ ; 86.  $21^b-22^a$  (hapl.); 88.  $32^a-34^b$  (hapl.); 93.  $7^a-8^b$ ; 94.  $11^{ab}$ ; 109.  $38^a-39^a$  (hapl.); 111. 37 (hapl.; with  $D_2$ ); 112.  $105^a-107^a$  (hapl.); 115.  $7^a-8^b$ .

The omissions noticed in Dn as a whole are:

6. 2. 9°-10<sup>d</sup> (hapl.), 10 (hapl.; with  $G_{2..8}$ ); 3. 28°<sup>ed</sup> (hapl.; with  $D_4$ ); 4. 31°<sup>ed</sup> (hapl.; shared with  $B_1$  S); 20. 14 (hapl.; with  $S_1$   $K_{0-2}$ ); 42. 26<sup>d</sup>-27° (hapl.); 43. 42°<sup>ed</sup> (hapl.).

The cases of omission which Dn shares with the late Northern group need not be recorded here. The case of 4. 31° mentioned above where Dn goes with the entire S recension is a case of haplography from which no valid generalization can be made.

As to additional passages, only three cases where Dn MSS. show independence of Da are worth recording: 112\* (here however Dn goes with the late Northern group); 152\* and 168\* (both shared by Dn<sub>2</sub> alone with D<sub>4</sub>). The transpositions found in Dn<sub>1</sub> are: in chapter 6. 112, where it reads 92°-93° after 89, and 94 after 92°. Dn<sub>2</sub> transp. 6. 62. 11° and 12° along with the MSS. D<sub>4.7.8</sub>. Dn with D<sub>4.8</sub> transp. 6. 5. 12°-15° and 15°-20°. The omission of the colophon of adhyāya 67 in Dn<sub>1</sub> alone and of adhyāya 104 in Dn<sub>1</sub> K<sub>3</sub> are both very probably accidental.

 $\mathbf{D}_1$ 

Madras, Adyar Library, No. XLI o 65 (original number 34 L 65). Dated Saka 1562 (A. D. 1640).

The MS. was collated at the BORI. Written on country paper, size 11" × 43". Folios 131, with 12–18 lines to a page, and 36–50 letters to a line. Good, old-looking MS., copied by विद्वलद्भत्रप्राप्त्राणेश in Saka 1562 (A. D. 1640).

This MS. is remarkable for the number of solitary omissions that it presents. There are some ninety instances, nearly half of them due to haplography. The longest single non-haplographical omission covers 45 lines from 6. 114. 101° up to 115. 10°; but, strange as it may seem, it occasions no break in the continuity of the narration. In some cases, the omissions result in the avoidance of a three-line stanza in immediate neighbourhood; for example, 6. 45. 57<sup>ab</sup>; 50. 47<sup>cd</sup>; 83. 28<sup>ab</sup>; 91. 16<sup>cd</sup>; 105. 5<sup>cf</sup>; 109. 12<sup>45</sup>; 112. 97<sup>4</sup>. In other cases, although the MS. is unique in the omission, there is always something to be said in justification of it. Thus, the introductory question of Dhrtarāṣṭra in 6. 11. 1-2 is really superfluous. The last two stanzas of chapter 98 strike one as an unnecessary appendix, as also the last stanza of chapter 103. Elsewhere the omissions effect a curtailing of enumeration as in 43. 65; 83. 9°-10°; 92. 75° ; and nowhere, in fact, can it be said that the non-haplographical omissions in D1 have caused any break in the context. But the MS. is unique in these omissions, and to follow it on these grounds would be an uncritical procedure. We need not comment upon the haplographical omissions, which D1 shares at times with K2, or D6, or both together, or with a larger group of MSS.

More remarkable are the additions found in D<sub>1</sub> alone. There are over seventy of them, involving an augmentation of the text by fifty stanzas. In the following fifteen cases, the addition incidentally results in the avoidance of a three-line Anuştubh or a six-line Triştubh in immediate neighbourhood: 173\*, 175\*, 177\*, 245\*, 256\*, 288\*, 305\*, 323\*, 330\*, 335\*, 410\*, 424\*, 435\*, 477\*, 495\*. The substitution of 257\* for 61. 42 avoids the intrusion of a lonely and unrhythmical Triştubh. Most of the others are poetic paddings giving more detailed descriptions, as in 174\* (four stanzas), 179\*, 181\*, 185\* (two stanzas), 237\*, 269\*, 334\* (two stanzas), 426\*, 284\*, wherein we notice particularly the author's partiality for the ape on the banner of Arjuna's chariot, which he (in common with popular belief) understands as living and participating in the fight. Compare the descriptions quoted in the footnote below, which have their parallels in other MSS. also<sup>2</sup>. In some cases, the additions seek to improve the tone

<sup>1</sup> The post-colophon entry reads श्रीशके १५६२ विक्रमसंवत्सरे, where विक्रम is name of the year, and not of the era. On the title page we read: सुंदरदशपुत्रस्य विभागः भीष्मपर्व गोविंददशपुत्रस्य.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> After 6. 48. 18<sup>cl</sup>, D1 adds:

<sup>159\*</sup> लाङ्गुलास्फोटशब्देन स्वनयानो नभस्तलम् । पिङ्गाश्चेर्दृष्टिपातैश्व भीपयन्नरिसैनिकान् ॥

After 6, 51, 35, D1 adds;

<sup>184\*</sup> रोरूयमाणो बृङ्येत ध्वजाप्रे वानरेश्वरः । बृष्ट्या भीषयते अत्रून्स्तन्थकणों महाकपिः ॥

as when, in 491\*, D<sub>1</sub> communicates a touch of politeness to Bhīṣma's reply to the physicians and surgeons that had come to wait upon him. Elsewhere D<sub>1</sub> is seen to expand a single line into five by giving additional information<sup>1</sup>.

App. I, No. 5 is found in D<sub>1</sub> alone. The passage is mainly repetitious. After 6. 45. 52, D<sub>1</sub> reads 6. 46. 4<sup>cd</sup>-23<sup>ab</sup> first, and 6. 45. 53 to 46. 4<sup>ab</sup> afterwards, which is probably to be explained as inadvertent copying of the reverse side of a folio first, and the obverse side afterwards. Its reading 6. 113. 1-26 after 114. 4 is perhaps to be explained as due to a misplacement of the folio in the original exemplar, occasioned by the absence or loss of the folio-number. Other transpositions in D<sub>1</sub> are of minor importance.

Da

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 481 of Viśrāmbāg I; dated V. Samvat 1729 (A. D. 1672).

Indian paper soiled round the edges by moisture. Devanāgarī characters with partial Pṛṣṭhamātrās. Size 14¾ × 6½ . Folios 187, out of which fol. 35 is missing; 11 lines to a page, and about 52 letters to a line. Margins ruled in black. Red chalk is used to mark colophons and stanza endings, generally with single daṇḍas placed after them. The chapters and stanzas are not numbered except in the case of the Bhagavadgītā. Marginal additions and corrections by a different hand, which also supplies a few annotations to the Bhagavadgītā portion, mostly excerpts from the Śāmkarabhāṣya. Occasional blanks in the original are indicated by dotted lines. The post-colophon entry about the date reads: संबत् १७२९ वर्षे बाबहाद १० हुके, without mentioning any details about the copyist or the provenance.

The MS. has over two hundred omissions, the longer ones amongst them

After 6, 108, 14, D1 adds:

451\* तथा किलकिलाशब्दः श्रूयते बानरस्य च।
यस लाङ्ग्लशब्देन स्फटतीव नमस्तलम् ॥
More elaborate is Ds which, after 6. 19. 28, adds:

74\* ध्वजाञे रुवतो भीमं कपेस्तस्य पुनः पुनः । श्व्यते सीमनिनदो नादयानो दिस्रो दश । दृष्टा च मीवयामास विरावैवांनरेश्वरः । अनुसेपोत्सेपविस्रेपैकांक्रूलेन पुनः कपिः । आकाशे दर्शयामास प्रतिशस्ये महास्वनम् ।

are responsible for the present inflated size of the "Mahābhārata"; some of these additions have been of course weeded out in the present edition, but as some others have found their way into all scope of the present edition.

INTRODUCTION XXXIX

being: 6. 15. 55-70 (shared with  $K_2$  and coming immediately after the "omission accident" for which of. p. x1x, n. 3); 27. 1-26 (due to a missing folio); 57. 8°-35°, which may be due to an unwitting skipping over of one side of a folio; and 113. 36°-45°, for which no reason can be assigned. Some sixty of the other omissions are due to haplography. These haplographical as well as non-haplographical omissions are found (cf. p. xvII, xxII) sometimes shared with  $\hat{S}_1$  alone, at times with  $K_2$  or  $K_2$ , but more frequently with  $K_3$  alone (p. xxVII), or  $K_3$  alone (p. xxVIII), or jointly with  $K_3$ . This fully establishes the relation of the MS. with the Kashmirian group, especially with  $K_3$ . 5.

What applies to the omissions also applies to the dozen or so additions found in D<sub>2</sub>, six of them being peculiar to D<sub>2</sub> and the rest shared with MSS. of the Kashmirian group. The additions serve at times to get over the three-line stanzas in the neighbourhood (328\*, 483\*), or afford more detailed descriptions of battle (161\*, 231\*), or the like.

Similarly, there are four or five cases of transposition peculiar to D<sub>2</sub>; about half a dozen shared with K<sub>5</sub>; and one shared with K<sub>5</sub> D<sub>5</sub> along with one or two other MSS. None of them calls for any remark.

 $\mathbf{D}_3$ 

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 61 of 1882-83.

Rough country paper. Devanāgarī characters with Pṛṣṭhamātrās. Size 14½"×4½". Folios 246, with 10 lines to a page, and about 40 letters to a line. Folios 130 and 241 written on one side only, as also the first and the last folio. The few concluding lines in the post-colophon entry are wanting. The scribe (? owner) of the MS. writes his own name in Telugu characters on fol. 42 a, 43 b and else-where, as also on the reverse side of fol. 246, the last reading: —suta-Vaikunthatanūja-Paramānandanāmā dvijanmā jayatu...... The MS. is old and fragile, with the edges of several folios broken off or torn. There are corrections made in the margins in several places, sec. m., the older of them being written with Pṛṣṭhamātrās. Ruled in irregular black lines. Dandas, adhyāya colophons, and the "uvāca" references are rubbed over with red chalk. The MS. looks more than three hundred years old. It was collated at the B. O. R. Institute.

The MS. presents over thirty omissions peculiar to itself, the longest one being 6. 15.  $27^a-41^b$ , which is due to haplography. The non-haplographical omissions are: 6. 45.  $46^{cd}$ ; 50.  $76^{cf}$ ; 64.  $13^{cd}$ ; 74. 15; 78. 16; 81.  $25^{cd}$ ,  $26^d-27^a$ ; 92.  $11^{abcd}$ ; 93.  $10^c-11^d$ ; 95.  $46^{cf}$ ; 97. 24-25; 103. 46,  $82^{ab}$ ; 104.  $5^{ab}$ ,  $25^{cd}$ ; 112. 28,  $128^d-132^a$ ; 114.  $56^{ab}$ ; 116.  $36^c-37^b$ ,  $40^{ab}$ . There are five omissions which D<sub>3</sub> shares with the Kashmirian MSS., namely: 6. 44.  $40^{cdef}$  (with  $51 \times 10^{-2}$ ); 92.  $42^{cd}$  (hapl.; with  $10^{cd}$ ); 114. 60 (hapl.; with  $10^{cd}$ ); 92.  $10^{cd}$  (hapl.; with  $10^{cd}$ ).

There is at the same time one omission (6. 50. 79<sup>ab</sup>) which D<sub>s</sub> shares with the entire Southern recension, all other Northern MSS. (except D<sub>1</sub> which has a longer omission including line 79<sup>ab</sup>) having that line, which is quite necessary in the context. The omission is, however, due to haplography and not much stress can be laid upon it. In 6. 12. 20<sup>cd</sup>, we have admitted a line in the text, hesitatingly, on the authority of D<sub>3</sub> alone. See Critical Note to the passage.

As to additions, D<sub>3</sub>, in the Bhagavadgītā portion, has (ignoring the Gītā-prasasti, 113\*) eight passages peculiar to some of the Kashmirian MSS. (viz., 89\*, 100\*, 101\*, 103\*, 104\*, 105\*, 106\*, 110\*) besides giving one, 99\*, entirely on its own count. Amongst other addl. passages, there is one, 240\*, which belongs exclusively to the Southern recension. D<sub>3</sub> shares a number of its addl. passages with D<sub>6</sub> (77\*, 411\*, 413\*, 415\*, 422\*), the longest of them, 411\*, being a poetic elaboration of the Bhīṣma-Arjuna fight in chapter 102, with a penchant for word-pun in lines 8-9, which D<sub>3</sub> alone gives. We have already referred to the passage describing the ape-banner (p. xxxviii). In 14\*, some more evil omens are enumerated; in 136\*, which incidently avoids a three-line stanza, there is a piling up of more epithets. The other additions do not call for a special remark. The MS. of course gives most of the additional passages peculiar to the Northern recension as a whole (except 380\*, which D<sub>3</sub> alone omits), and it also contains most of the late Northern additions, as well as the Šveta episode.

There are about half-a-dozen minor transpositions in D<sub>8</sub>; the only one worth noticing is its reading 6.38.20 after 29.15, which is of the nature of a writing down from memory the analogous reference in Bhagavadgītā chapter 16, st. 20, after the mention of the demon miscreants in BG chapter 7, st. 15. The MS. gives the Sveta episode.

With K<sub>8</sub>, D<sub>8</sub> om the colophon at the end of chapter 68, D<sub>8</sub> also omitting the reference at the beginning of the following chapter. Chapters 68 and 69 can in fact be well merged into one. The om of the colophon at the end of chapter 83, found in D<sub>8</sub> alone, seems to be due to an oversight.

 $\mathbf{D}_{\mathbf{4}}$ 

Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 1204. Dated Śaka 1622 (A. D. 1700). Folios 277; with 10 lines to a page, and about 52 letters to a line. Devanāgarī characters. Complete, with occasional marginal corrections. The MS. was collated at Tanjore. The Bhagavadgītā is accompanied by the commentary of Śrīdhara. Burnell's catalogue gives for it the date Samvat 1622, but actually it is Śaka 1622, Vikrama being not the name of the Samvat, but of the cyclic year corresponding to Śaka 1622.

Of some forty omissions found in the MS., 17 belong to D<sub>4</sub> alone, 9 of the latter being non-haplographical. The others ( ignoring about ten shared with the entire Northern or the late Northern groups) are shared, one each, with S<sub>1</sub> K<sub>0.1</sub> K<sub>2</sub> (hapl.),

 $K_2$   $B_2$ . s  $D_7$ . s, B  $D_{12}$   $M_{1. 3-5}$ , B  $D_1$   $D_2$  (hapl.),  $D_3$  (hapl.),  $D_4$  (hapl.),  $D_{12}$   $D_{13}$   $D_{14}$   $D_{15}$   $D_{15}$ 

D<sub>4</sub> gives the thirty odd addl. passages¹ which belong to the entire N recension as well as the fifty odd addl. passages belonging to the group of late Northern MSS. It gives both the Kātyāyanīstava and the Šveta episode. Of the remaining additions, however, quite a few testify to a distinct lining up of the MS. with the Southern group. The MS. thus shares 263\* (3 lines), 272\* (6 lines), 282\* (3 lines; M<sub>2</sub> om.), 286\* (2 lines; marg. sec. m.), 295\* (3 lines; marg. sec. m.), and 296\* (8 lines) exclusively with the entire S recension. These additions are mostly elaborated battle-descriptions which often serve to bring out the out-of-the-way learning of the author, as for instance in the addition given in the footnote below². Two of these additions, it will be noticed, are written on the margin by a second hand.

D<sub>4</sub>, as we have already seen, belongs to the group referred to on p. xvm above, and in the few transpositions found in it, it generally goes with that group; but in some cases the MS. has undergone modifications and corrections according to the S recension, although they are subsequently negatived by a later hand. Thus, after 6. 75. 16, D<sub>4</sub> (like S) wrote stanza 19, but cancelled it, writing it (marg.) in the proper place.

 $D_5$ 

Baroda, Oriental Institute Library, No. 7740.

Written on country paper in Devanāgarī characters. Size  $15'' \times 6\frac{1}{2}''$ . Folios 241, with 12 lines to a page, and 55 letters to a line. Not dated, but modern in appearance. Not very correct. Collated at the B. O. R. Institute.

Ds shows over ninety different omissions, very few of them being of more than 3 or 4 lines. Nearly forty of them are found in Ds alone, only about a dozen of these being due to haplography. Most of the others are shared by Ds in common with the late Northern group of MSS., and only two or three in common with the early Northern group, they being, in the latter case, mostly due to haplography. There

<sup>1</sup> The only exception is 339\*, not given by Dns Da.

<sup>2</sup> After 6. 65. 4, Da S ins.:

<sup>272\*</sup> अजातशतुः शत्रूणां मनांसि समकम्पयत् । इयेनवद्युद्धाः तं व्यूइं धीम्यंस्य बचनात्स्वयम् । स हि तस्य सुविद्यात अभिनित्येषु मारत । मकरस्तु महाव्यूइस्तव पुत्रस्य धीमतः । स्वयं सर्वेण सैन्येन द्रोणेनानुमतस्तदा । यथाव्युइं शांतनवः सोऽन्ववर्तत तत्पुनः ।

are only three or four omissions shared by D<sub>5</sub> in common with the Southern group; and even there haplography is in evidence in most cases. The exception is 6. 6. 11<sup>ext</sup> (found in B<sub>2</sub>. 4 Da Dn<sub>2</sub> D<sub>5</sub>. 5 T G M<sub>4</sub>), and 50. 13<sup>ext</sup> (found in D<sub>5</sub> G<sub>1</sub>. 5).

Most of the additions found in D<sub>s</sub>, it shares in common with either the entire Northern group or the late Northern group. There is also a smaller group made of the five MSS. Da Dn D<sub>s</sub>. Most of the MSS. from this group are found to agree both in their omissions and additions, there being about two dozen instances of the former and about twelve of the latter. These last are: 59\*, 190\*, 213\*, 216\* (also in D<sub>r</sub>), 244\*, 251\*, 408\*, 464\*, 493\*, 501\*. It gives 486\*, also found in B<sub>s</sub> S. The MS. gives the Sveta episode but not the Kātyāyanīstava. It may be pointed out here that D<sub>s</sub> is alone amongst MSS. of the composite D group in not giving 202\*.

 $D_s$  with  $K_s$  omits the colophon at the end of chapter 113, but that is due to a longer haplographical omission.

#### $\mathbf{D}_{6}$

Madras, Adyar Library, old No. 34 L 59 (present No. 41 c 59); dated V. Samvat 1835 = Saka 1701 (A. D. 1779). Written on country paper in Devanagari characters. Size  $11\frac{3}{4}$  ×  $6\frac{1}{2}$ . Folios 280 (numbered 1-279, with fol. 87 duplicated). About 11 lines to a page, and 32 letters to a line. The MS. was copied by a scribe who describes himself as साहा श्रीवृन्दावनस्त पुरुषोत्तम, belonging to a place named देहावली.

This MS shows a very large number of omissions peculiar to itself, there being nearly seventy of them. More than half of these are due to haplography, the longest of them covering some twenty stanzas 6. 15.  $35^{\circ}-55^{\circ}$ . It also omits, for no apparent reason, the first 17 stanzas of chapter 17. Besides these, there are about twenty omissions shared by  $D_6$  with  $K_8$   $D_2$  (six cases),  $K_3$   $D_1$  (two cases), and with solitary MSS of the composite D group, but none shared with MSS of the B group. With the major Kashmirian group, besides its association with  $K_8$ ,  $D_6$  shows the following cases of omission: 6. 58.  $22^{\circ d}$  (with  $\hat{S}_1$   $K_{6-3}$  s  $D_{1,3,7}$ ); 110.  $36^{ab}$  (with  $\hat{S}_1$   $K_{6-2}$ ); 55. 90 (with  $K_{6-2}$   $D_{2,6}$ ), the omitted portion being, in the first instance, replaced by an extra line (229\*). Some few of the omissions incidentally result in avoiding three-line stanzas. The other omissions do not call for any remark.

Ignoring the additions belonging to the entire N recension or to the group of the late Northern MSS., which are generally found in D<sub>6</sub>, the MS. shows at least twelve additional passages (19\*, 21\*, 24\*, 49\*, 115\*, 164\*, 375\*, 377\*, 383\*, 389\*, 393\*, 394\*), three or four of which seem to be mainly aimed at avoiding three-line stanzas. Others are of the nature of an unnecessary heaping up of epithets (389\*), or a leng-

<sup>1</sup> We may, however, point out that Ds reads 6, 24, 16° as उभवोरन्तरं विदि, and omits the two padas 16° and 17°, presumably because it failed to get at the technical sense of अन्तः in 16°.

thening out of the dialogue (375\*), or an elaboration of some battle-description (394\*, 411\*). We also meet with an attempt to imitate the BG wording (383\*), or to supply what was conceived as a lacuna in the narration (115\*). Some of its additions, Deshares with the major Kashmirian group (e.g. 140\*, 182\*, 202\*, 417\*, 508\*), at times attempting to improve the context by a further addition of its own, such as 509\* coming immediately after 508\*. Descontains neither the Kātyāyanīstava nor the Sveta episode.

The few transpositions found in D<sub>6</sub> seem to be accidental. In reading 6. 22. 13° after 13<sup>d</sup>, however, D<sub>6</sub> secures a better word-order. The omission in D<sub>6</sub> of the colophon at the end of chapter 16 is evidently the result of the same accident whereby the MS. omits the first 17 stanzas of the next chapter.

 $\mathbf{D}_{\mathbf{r}}$ 

Baroda, Oriental Institute Library, No. 8858.

Written on country paper in Devanāgarī characters. Size  $13'' \times 5\frac{1}{2}''$ . Folios 237, with 10 lines to a page, and 40 letters to a line. Some pages are worm-eaten, causing frequent lacunae. Not dated. Fairly correct. Collated at the B.O.R. Institute.

D<sub>1</sub> has nearly forty omissions—none longer than three or four lines—only fifteen of them being peculiar to the MS., out of which only six are due to haplography. Of the omissions shared with other MSS., one belongs to the entire Northern recension, five to the late Northern group; and two to the early Kashmirian group, viz., 6. 15. 22°-23" (found in Ś<sub>1</sub> K<sub>0-2</sub> D<sub>1.8</sub>); 86. 80°° (found in Ś<sub>1</sub> K<sub>0.1</sub> D<sub>2.7.8</sub> M<sub>4</sub>). Both, however, are due to haplography. With sporadic MSS. of the entire D version, it has five omissions in common, all except one due to haplography. Except the omission of 6. 95. 21°°, which D<sub>7</sub> shares with B Dn<sub>2</sub> D<sub>4.7</sub> M<sub>1.8-5</sub>, there is no other omission shared by the MS. with MSS. of the Southern recension.

D<sub>7</sub> has only two additional passages peculiar to itself, 3\* (also in K<sub>2</sub>) and 65\*, of which the latter appears to be rather an anticipatory copying of a later line (6. 16. 37\*\*). D<sub>7</sub> shows most of the additions peculiar to the Northern recension (with an occasional exception like 380\*) as well as those peculiar to the late Northern group of MSS. It gives the Kātyāyanīstava, but not the Sveta episode. In giving 60\* (found in B<sub>1-4</sub> Da Dn D<sub>1. 3-5. 7. 3</sub> S), and 61\* (found in B Da Dn D<sub>2. 5. 7. 3</sub> S), the MS. has fallen in a line with those MSS. of the N recension that are conflated with the S tradition. Amongst the additions shared by D<sub>7</sub> with a relatively few N MSS., may be mentioned 20\* (found in K<sub>5. 5</sub> D<sub>5. 7</sub>), 135\* (in K<sub>4</sub> D<sub>4. 7. 3</sub>), 216\* (in Da<sub>2</sub> D<sub>5. 7</sub>) and 243\* (in D<sub>1. 8. 7</sub>).

It will be noticed that, in the "transposition accident" in chapter 15,  $D_7$  goes with  $S_1$   $K_{0-2}$  in reading stanzas 39-54 after  $22^{ab}$  (om.  $22^{a}-23^{a}$ ).

 $D_3$ 

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 213 of 1887-91. Dated Saka 1606 (A. D. 1684).

Written on old country paper in Devanāgarī characters. Size  $12\frac{1}{4}" \times 6"$ . Folios 240, with about 10 lines to a page, and 42 letters to a line. Margins ruled in irregular lines. Occasional double dandas, and blank spaces to indicate lacunae. Clear and legible hand, fairly correct. Corrections noted in the margin, some few sec. m. The first and the last few folios slightly frayed along the edges. The date given at the end reads— शके १६०६ रक्ताक्षिनामसंवत्सरे ज्येष्टवदि प्रतिपदा इन्द्रवासरे इदं पुस्तकं लिखतम् । प्रथसंख्या ६०००॥ After this, on a separate line, but probably in the same hand, appears the owner's name: भीष्मपर्वस्थेदं पुस्तकं राघोजी देशमुख परंडे।

Of the nearly sixty omissions found in D<sub>8</sub>, over thirty are peculiar to the MS., more than half of these being due to haplography. It shares three of its omissions with the majority of Southern MSS., viz., 6. 6. 11<sup>cd</sup>; 44. 30<sup>ab</sup>; 48. 21<sup>ab</sup> (T G only), and an equal number with the major Kashmirian group, viz., 6. 15. 22<sup>c</sup>-23<sup>d</sup>; 43. 28<sup>d</sup>-29<sup>c</sup>; 86. 80<sup>cd</sup> (all these latter being due to hapl.). Some half a dozen omissions are shared with sporadic MSS. of the D group, while the rest are shared in common with the late Northern group.

As to additions, D<sub>8</sub> shows most of the additions common to the Northern recension as a whole, as well as those belonging to the late Northern group. It gives the Kātyāyanīstava and the Gītāmāna and the Gītāpraśasti stanzas (112\*, 113\*, 114\*), but not the Šveta episode or the Tantric prelude or the Gītāsāra. Beyond these, it gives 403\*, 487\* (in common with B<sub>2</sub>), 489\* (with K<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub>), and 506\* (with Dn<sub>2</sub> D<sub>4.6</sub>), the last passage being found also in the Calcutta edition.

 $T_1$ 

Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 11810. This MS. is written on palm leaves. Size  $20\frac{1}{2}" \times 2\frac{1}{4}"$ . Telugu characters. The present MS. contains parvans MS. in Telugu characters giving the first five parvans. This latter MS. has at the end the entry "Tyāgesāya namaḥ", which perhaps points to A. D. 1710 as the latest date for was a great devotee of Śri Tyāgarāja of Tiruvarur, and has composed hundreds of the Adiparvan, and as T<sub>2</sub> in the Crit. App. of both the Aranyakaparvan and the about 12 lines to a page, and 120 letters to a line. It is old in appearance, but is not dated. The MS. was collated at Tanjore.

Lahore, D. A. V. College Library, No. 3945.

This is another palm-leaf MS. in Telugu characters, which contains — besides the Bhīşma — Droṇa, Karṇa and Gadāparvans. Size  $20'' \times 2\frac{1}{4}''$ . The Bhīşmaparvan covers 210 folios with about 15–18 lines to a page. Complete. Undated. The MS. was collated at the B. O. R. Institute.

T<sub>1</sub> T<sub>2</sub> are more or less allied MSS. and it is best to consider them critically together. There are about a dozen omissions peculiar to T<sub>1</sub>, out of which half are due to haplography. T<sub>2</sub>, on the other hand, has over ninety omissions peculiar to it, out of which over forty are due to haplography. The longest single omission in T<sub>1</sub> covers about ten stanzas, 6. 41. 27<sup>d</sup>-36°, and it may be due to haplography. The others are generally shorter, covering half a stanza to two stanzas. The longest single omission in T<sub>2</sub> covers 33 stanzas (6. 90. 1<sup>d</sup>-34°), which may have been occasioned by the inadvertent omission of an intervening folio, perhaps facilitated by the similar ending of the last line written on two contiguous folios. T<sub>2</sub>, however, has several shorter omissions, frequently haplographical, covering from 2 to 7 stanzas. The non-haplographical ones are: 6. 2. 7<sup>b</sup>-18°; 41. 66<sup>d</sup>-69°; 53. 10°-15<sup>d</sup>; 70. 14<sup>a</sup>-16<sup>b</sup>; 76. 14<sup>a</sup>-16°; 112. 27-29.

T<sub>1</sub> shares several of its omissions with G<sub>4</sub>, the non-haplographical ones being:  $6.50.88^{\circ}-89^{\circ}$ ;  $54.20^{\circ}$ ;  $95.41^{\circ}-42^{\circ}$ ; 96.39-40; 102.20-21; 106.4-5,  $10^{\circ}$ . These two MSS. jointly share with S<sub>1</sub> the omission (hapl.) of  $6.112.22^{\circ}-23^{\circ}$ ; and with Ko. 1 the omission (hapl.) of  $100.27^{\circ}$ . They show frequent agreement in the matter of variant readings also. T<sub>2</sub> does not show such intimate relationship with any one single MS. Both T<sub>1</sub> and T<sub>2</sub> severally show common omissions with MSS. of the S K group. Thus, S<sub>1</sub> K<sub>0.1</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $6.10.14^{\circ}$ ; S<sub>1</sub> K<sub>0-2</sub> S D<sub>2</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $112.30^{\circ}-31^{\circ}$ ; K<sub>0.1</sub> T<sub>1</sub> om. (not hapl.) 90.46; K<sub>0-2</sub> T<sub>1</sub> om. (hapl.)  $112.17^{\circ}-18^{\circ}$ ; K<sub>5</sub> T<sub>1</sub> om. (not hapl.)  $102.47^{\circ}-48^{\circ}$ . Similarly, S<sub>1</sub> K<sub>0-2</sub> T<sub>2</sub> om. (hapl.) 6.16.29-30; K<sub>0.1</sub> D<sub>1</sub> T<sub>2</sub> om. (hapl.)  $43.52^{\circ}-54^{\circ}$ ; K<sub>0.2</sub> S D<sub>2</sub> T<sub>3</sub> G<sub>3</sub> om. (hapl.) 69.24-25.

There are omissions belonging to the T G versions together which are not found in the M version. These are: 6.22.7<sup>d</sup>; 42.17<sup>ab</sup>; 48.21<sup>ab</sup> (also in D<sub>s</sub>); 50.70°-75<sup>b</sup> (hapl.); 60.40°<sup>d</sup>; 61.43<sup>d</sup>-44° (hapl.); 74.23°-25<sup>b</sup> (not in T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>). The over thirty omissions which characterize the Southern recension as a whole (with a MS. or two occasionally added or omitted) are of course found in the T version. Mention may, however, be made of the following exceptions: 6.60.53°-54<sup>d</sup> (hapl.) and 70.2°<sup>b</sup>, both om. by S (except T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub>); 116.19<sup>d</sup>-21°, om. (hapl.) by S (except T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>); 10.15°-16°, om. by S (except T<sub>2</sub> M<sub>2</sub>); 71.10°<sup>b</sup>, om. by S (except T<sub>2</sub> G<sub>1.2</sub>).

As to additional passages, there are, in the first place, over 130 star-passages which are peculiar to the S recension as such, besides about ten other passages found

in S as well as in the late Kashmirian group of MSS.<sup>1</sup>, and these are naturally found in T<sub>1</sub> (except 122\*, 123\*), and in T<sub>2</sub> (except 192\*, 267\*, 271\*, 355\*, 452\*). In the second place, there are over a dozen star-passages belonging to T G (but not M) which are found in both T<sub>1</sub> and T<sub>2</sub> without exception. To these may also be added 308\* (found in T G M<sub>4</sub>), 331\* (found in D<sub>1</sub> T G M<sub>1.2</sub>), 412\* (found in D<sub>2</sub> T G M<sub>1.2</sub>), and 480\* (found in T G M<sub>1.4</sub>).

There are no additions exclusively peculiar to T1; while T2 has 45\*, 199\*, 303\*, 369\*, 370\*, 372\*, peculiar to that MS. alone, of which passages 199\* and 303\* are respectively the continuations of 198\* and 302\* which are found in TG. T1 G4 have the following additions shared in common: 4\* (also in G2), 15\* (also in M2), 18\* (also in G3), 30\*, 33\*, 34\*, 38\* (also in M2), 54\* (also in M2, which om. line 2), 57\*, 58\* (also in M2), 75\*, 134\*, 169\*, 224\* (also in M2), 248\*, 254\* (with M2), 265\*, 351\*, 440\* (also in M3), 473\*. T1 G have the following additional passages in common: 205\*, 219\*, 304\*, 329\*, 353\* (also in M4), 388\*, 448\* (also in M2), 454\* (also in M2), 460\*, 461\*, 462\*, 481\*, the passages being absent in T2. On the other hand, T2 shares with the entire M version the following star-passages: 220\*, 362\*, 390\*, 434\*. With M4, T2 shares 419\*, and with M1.4, 463\*.

In common with the entire N recension, T<sub>1</sub> G share the star-passage 476\*, while T<sub>2</sub> similarly shares 285\*. Passages 433\* and 505\* are found in N and T G.

As to transpositions, there is only one peculiar to T<sub>1</sub>, but nearly ten peculiar to T<sub>2</sub>; but they are not of any critical importance. T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>, as usual, show their affinity by having some nine transpositions in common<sup>3</sup>, occasionally in conjunction with one or more M MSS. There are about a dozen transpositions (see p. xLix below) common to T G, of which T<sub>2</sub> alone fails to give nearly half.

The versions T G om. the colophon at the end of chapter 5, and the MSS. T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> do the same at the end of chapter 45; but as the "uvāca" references at the beginning of the following chapters are not omitted, the omission of the colophons seems to be due to inadvertence only. On the other hand, the colophon at the end of 6. 112. 77 is omitted in  $S_1$  K<sub>0.1</sub> T<sub>2</sub>, T<sub>2</sub> omitting also the following "uvāca" reference. Here the procedure of T<sub>2</sub> seems justifiable.

<sup>1</sup> These are: 61\* (found in K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>, 5, 7, 8 S), 64\* (in K<sub>8</sub>-5 B D S), 70\* (in K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>, 5, 7, 8 S), 108\* (in Ś<sub>1</sub>, 8 K<sub>0</sub>-8, 5, 6 Ñ<sub>1</sub> B<sub>1</sub>, 2, 4 Da<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1-4</sub>, 6 T G M<sub>2</sub>), 211\* (in K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>5</sub> S), 494\* (in K<sub>0</sub>, 2-5 B D T G<sub>2</sub> M).

Thus, Ti Gi, after 6. 12. 8ab, read 9abed; transp. (with Gi) 54. 13cd and 14ab; after 54. 24ab, read 19cder; after 63. 15cd, read (with Mi) 17cd; transp. (with Mi) 70. 2ab and 2cd; after 74. 22, read colophon), read (with Mi. 3. 4) 103. 1-11; transp. 109. 6ab and 6cd.

 $G_1$ 

Lahore, D. A. V. College Library, No. 3764. The MS. contains the first seven parvans. It is selected for the Critical Apparatus of only the Bhīşmaparvan. It is written in Grantha characters on palm-leaves, and the Bhīşmaparvan covers a total number of 250 folios, with about 25 lines to a page. Size 19" × 13". The MS. is old in appearance and is not in good condition. Collated at the B. O. R. Institute.

Ga

Poona, B. O. R. Institute's Mahābhārata Collection, No. 76 (which has now been amalgamated with the B. O. R. Institute's MSS. collection, and is numbered 267 B). The MS. contains the Udyoga and the Bhīṣma parvans. It appears as  $G_s$  in the Crit. App. of the Udyogaparvan. It is written on palm-leaves in Grantha characters. Size  $16\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ . The total number of folios is 260, of which the Udyoga covers 144. With 12–13 lines to a page, and 70–75 letters to a line. Modern in appearance. Purchased from Mr. Rangasami Aiyangar of Mysore. Collated at the B.O.R. Institute.

Gs

Pudukottai, State Library, No. 260. The MS. contains the Udyoga, Bhīşma and Droṇa parvans. It appears as  $G_8$  in the Crit. App. of the Udyogaparvan. It is written on palm-leaves in Grantha characters. Size  $14\frac{1}{4}" \times 1\frac{3}{4}"$ . Folios 270, with 15-18 lines to a page, and 60-70 letters to a line. The Bhīşmaparvan covers folios 1-110, separately numbered. Complete. Collated at the B. O. R. Institute.

G4

Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 11842. Written on palm-leaves in Grantha characters. Folios 282, with about 6 lines to a page, and 60 letters to a line. Gives the Bhīṣmaparvan only. Size  $18\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ . Collated at Tanjore.

The following omissions are peculiar to  $G_1$ : 6.23.  $10^{cd}-24$ .  $26^{cd}$  (loss of  $63\frac{1}{2}$  stanzas); 33.  $23^c-24^b$ ; 38. 21-22 (hapl.); 39.  $20^b-22^a$  (hapl.); 40. 33; 41. 101 (also in  $D_{a_1}$ ); 54.  $36^c-38^b$  (hapl.); 63.  $3^c-4^a$  (hapl.); 86.  $59^c-61^a$  (hapl.); 90.  $8^{ab}$  (hapl.); 112.  $40^c-43^a$  (hapl.). With  $G_2$  it shares only one omission, that of 6. 92.  $47^c-49^a$ ; but with  $G_3$ , it shares over fifteen: 6. 50.  $13^{cd}$  (also in  $D_5$ ); 54.  $13^{cd}$  (also in M); 55.  $115^a-116^b$  (hapl.); 68.  $19^c-21^b$ ; 71. 9-10 (also in  $K_5$ ); 79.  $26^{ab}$  (also in  $B_1$ ),  $34^c-35^d$ ; 80.  $42^c-44^a$  (hapl.); 96.  $30^a-32^b$ ;  $103. 5^d-6^a$  (also in  $K_4$   $B_1$ ,  $B_2$   $B_3$ ); 106.  $A_4$  (110.  $A_4$   $A_4$   $A_4$   $A_5$   $A_5$ 

G<sub>1-8</sub> share the following omissions in common: 6. 10. 25-26 (hapl.); 51.  $41^{ab}$ ; 63.  $15^{c}-17^{b}$ ; 65.  $25^{cd}$  (with T<sub>2</sub> M<sub>1-8.5</sub>); 74.  $23^{a}-25^{b}$  (also in T<sub>2</sub>); 93.  $10^{d}-11^{a}$  (hapl.; also in K<sub>0.1</sub>),  $15^{cd}$ ; 96.  $38^{b}-41^{a}$ ; 102.  $34^{cd}$ ; 103.  $28^{c}-30^{b}$  (hapl.; also in K<sub>5</sub>); 104.

20°-22<sup>4</sup> (hapl.); 107. 19<sup>ab</sup> (hapl.), 52<sup>ab</sup>; 108. 23<sup>a</sup>-24<sup>b</sup> (hapl.); 112. 135<sup>ab</sup>. In addition to these, there are the omissions common to T G listed on p. xLv above, and those found in the S recension as a whole, which will be found on p. LH below.

The following omissions are peculiar to  $G_2$ : 6. 2. 10 (hapl.; with  $K_2$  Dn  $T_3$ .  $G_8$ ); 3.  $29^{ab}$  (hapl.; with  $D_2$ .  $_6G_8$ ); 41.  $34^{cd}$  (? hapl.),  $66^a-67^a$  (hapl.); 48.  $25^c-28^b$  (hapl.); 58.  $27^d-28^c$ ; from राजन in 68. 19° up to समरे in 68. 21°; 69.  $31^d-33^a$  (hapl.; with  $M_5$ ); 75.  $49^c-51^b$  (hapl.); from पत्रिस: in 78.  $46^b$  up to विन्याध in 78.  $47^f$  (hapl.); 80. 22; 86. 17; 113.  $36^{bc}$  (hapl.).

The following omissions are peculiar to  $G_8$ : 6. 1.  $9^c-10^b$ , from  $3 = 27^a$  up to  $3 = 28^a$ ,  $29^{cd}$ ; 3.  $35^c-37^b$ ; 4. 17 (hapl.; also in  $D_1$ ); 7.  $24^{ab}$ ; 14. 3-4 (hapl.); 16.  $38^{cd}$  (hapl.; also in  $S_1$   $K_1$ ); 27.  $21^{bc}$  (hapl.); 31.  $4^d-6^c$  (hapl.); 33. 3-4 (hapl.); 37.  $11^{ab}$  (hapl.); 39. 20-21 (hapl.); 41. 66-74 (hapl.; a loss of 18 lines); 43. 4-5 (hapl.),  $60^b-62^a$  (hapl.),  $66^b-68^a$  (hapl.; also in  $K_{0-2}$ ),  $81^b-82^c$  (hapl.); from  $3-42^a$  in 44.  $28^b$  (hapl.); 46.  $28^d-30^c$  (hapl.); 48.  $14^c-15^d$  (hapl.; also in  $K_5$ ); 50.  $61^d-62^a$  (hapl.),  $103^{ab}$ ; 55.  $32^c-35^b$  (hapl.; also in  $K_5$ ); 58.  $24^b-25^c$  (hapl.); 62.  $16^c$ ; 71. 24 (hapl.); 80.  $22^c-23^c$  (hapl.); 97. 19 (with  $M_{1-3-5}$ ),  $34^b-36^a$  (hapl.);  $103. 53^b-54^c$  (hapl.);  $107. 17^{cd}$ ;  $109. 4^c-5^d$  (hapl.; with  $M_{1-3-5}$ ),  $18^{cc}$ ;  $112. 83^c-85^b$ , 86 (hapl.),  $127^b-130^c$  (? hapl.);  $113. 44^{ab}$ ;  $114. 17^c-18^d$  (hapl.); 116. 41 (hapl.; also in  $S_1$   $D_2$ );  $117. 25^c-26^d$  (? hapl.).

G<sub>2</sub> shows only two omissions peculiar to it: 6.75.10-11 and 82.37. The rest it shares mostly in common with T<sub>1</sub> (see p. x<sub>1</sub>v above).

Coming to the additions in the G version, besides the nearly 130 cases of additions presented by the S recension as such (the list of which will be found on p. LIII below), there are the following over thirty cases of additions common to TG:

 $26^{*}$  (with  $M_{2.4}$ ),  $198^{*}$ ,  $201^{*}$ ,  $205^{*}$  (without  $T_{2}$ ),  $219^{*}$  (without  $T_{3}$ ),  $302^{*}$ ,  $304^{*}$  (without  $T_{2}$ ),  $308^{*}$  (with  $M_{4}$ ),  $329^{*}$  (without  $T_{2}$ ),  $353^{*}$  (without  $T_{3}$ ; with  $M_{4}$ ),  $365^{*}$  (substituted passage),  $371^{*}$ ,  $373^{*}$ ,  $376^{*}$ ,  $387^{*}$  (the last two, with  $M_{2}$ ),  $388^{*}$  (without  $T_{2}$ ),  $391^{*}$  (with  $M_{1.2}$ ),  $395^{*}$  (with  $M_{1}$ ),  $401^{*}$  (with  $M_{3}$ ),  $402^{*}$ ,  $412^{*}$  (with  $M_{1.2}$ ),  $416^{*}$ ,  $420^{*}$ ,  $421^{*}$  (with  $M_{1}$ ),  $423^{*}$ ,  $431^{*}$  (with  $M_{1}$ ),  $444^{*}$ ,  $448^{*}$ ,  $454^{*}$  (the last two, without  $T_{2}$ ; with  $M_{2}$ ),  $449^{*}$  (with  $M_{2}$ ),  $460^{*}$ ,  $461^{*}$ ,  $462^{*}$  (all three, without  $T_{2}$ ),  $470^{*}$  (without  $T_{2}$ ),

Beyond these, G<sub>1</sub> presents only one addition, 341\*; G<sub>2</sub>, the following seven: 2\*, 47\*, 85\*, 143\*, 427\*, 445\* (subst.), 446\*; G<sub>3</sub>, the following four: 172\*, 406\*, 456\*, 474\*. G<sub>4</sub> presents everything always conjointly with T<sub>1</sub>, the list of passages being already given on p. xLv1 above. In addition, we may mention the following cases: 46\* (found in T<sub>1</sub> G<sub>1-3</sub>), 46\*, 511\* (both found in T<sub>1</sub> G<sub>1.2.4</sub>), and 327\* (found in G<sub>1.3</sub>).

Apart from the transpositions presented by the S recension as a whole (the list on p. Liv), the following cases in individual G MSS. may be noted. After 6. 89. 22, G1 reads 26<sup>ab</sup>. G2 reads 6. 3. 16<sup>c</sup>-17<sup>b</sup> after 3. 14<sup>cd</sup>; 8. 31<sup>cd</sup> after 8. 30<sup>ab</sup>; 16. 26<sup>ab</sup> after 16. 24<sup>ab</sup> (repeating the line in its proper place); 79. 26 after 79. 35; 83. 21<sup>cd</sup> and 20<sup>ab</sup> after 83. 19<sup>ab</sup>; 96. 32<sup>cd</sup> (first time) after 96. 29 (repeating the line in its proper place). G2 also transposes 6. 39. 15 and 16; 106. 10<sup>ab</sup> and 10<sup>cd</sup>; 107. 25<sup>ab</sup> and 25<sup>cd</sup>. After 6. 4. 4<sup>ab</sup>, G3 reads (first time) 6<sup>cd</sup> and 7 (repeating the lines in their proper place); after 6. 19. 1, it reads 19. 3<sup>cd</sup>, repeating the line in its proper place. G4 transposes 6. 2. 9 and 10. G1. 3 read 6. 60. 68 after 70; 79. 26<sup>cd</sup> after 34<sup>ab</sup>; 106. 6 after 4<sup>ab</sup>. G1-3 read 6. 114. 61 after 56.

The versions TG together present the following cases of transposition: After 6.7.28, TG read 8.18-25; after 201\*, TG (except T<sub>2</sub>) read 55.89-90; after 84.34, TG read 30; after the initial reference in chapter 100, TG read 100.15-26 (T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> repeating 15-16 and T<sub>2</sub> G<sub>1-3</sub> repeating 15-26 in their proper place); after 104.53, TG M<sub>1</sub> read 58; after 108.17, TG (except T<sub>2</sub>) read 20; after 112.124, TG read 11<sup>c</sup>-15<sup>d</sup> (T<sub>2</sub>, after 124<sup>ed</sup>); after 114.41, TG read 45<sup>ed</sup>; after 114.42<sup>ed</sup>, TG (except T<sub>2</sub>) read line 4 of 476\*, reading 114.42<sup>ed</sup> after 45<sup>ed</sup>; after 114.55, TG (except T<sub>2</sub>) read 58 and 60. Reference may also be made to the Tabular Statement on p. 99, and to the sequence indicated under 6.112.135 on p. 662.

### $M_1$

Calicut, MS. (without number) belonging to the Padiññare Kovilakam Collection. Written on palm-leaves in Malayālam characters. Size  $17\frac{1}{8}'' \times 2\frac{1}{8}''$ . Folios 177, with 10 lines to a page, and 58 letters to a line. Collated at the B. O. R. Institute.

The omissions peculiar to  $M_1$  are: 6. 10.  $40^b-41^c$  (hapl.);  $47.9^{ab}$  (hapl.; also in  $D_4$ );  $53.6^a-10^b$ ;  $60.55^d-56^a$  (hapl.; also in  $K_0$ );  $79.29^a-30^b$  (hapl.; also in  $D_5$ ). It shares the following omissions with  $M_2$ : 6. 44. 22-23; 50.  $15^c-17^b$  (hapl.);  $58.6^{cd}$ ; 111.6-7 (hapl.);  $112.27^a-30^b$ ; the following with  $M_{2.4}$ : 6. 21. 13-14 (hapl.); the following with  $M_3$  106. 4 (hapl.; found in  $S_1$   $K_{0.1}$   $D_5$ ); the following with  $T_2$   $M_4$ : 6.  $60.15^{ab}$ ; and the following with  $M_{3.5}$ : 6. 10.  $27^c-28^d$ ; 55.  $90^{cd}$ . Beyond these, there are the nearly thirty-five omissions belonging to the entire S recension (see p. LII), which are all found in  $M_1$ , except 6. 15.  $8^{cdef}$  (found in S except  $M_{1.4}$ ), and 48.  $69^{cd}$  (found in S except  $M_{1.4}$ ). The omissions belonging to the M version by itself are the following:

6. 22. 2°d (without M<sub>4</sub>), 19 (with D<sub>4</sub>; without M<sub>1</sub>); 51. 31°d (without M<sub>4</sub>); 65. 25°d (with T<sub>2</sub> G<sub>1-8</sub>; without M<sub>4</sub>); 73. 23°d (hapl.; without M<sub>2</sub>); 75. 5°-7°d (hapl.; without M<sub>2</sub>. 4); 80. 5°d (hapl.; with T<sub>3</sub>; without M<sub>2</sub>); 95. 21°d (with B Dn<sub>2</sub> D<sub>4.7</sub>; without M<sub>2</sub>); 97. 19 (with G<sub>3</sub>; without M<sub>2</sub>); 103. 47°d (with T<sub>2</sub>), 92; 106. 44-45; 108. 20°-24°d (hapl.); 109. 4°-5°d (hapl.; with

G<sub>3</sub>; without M<sub>2</sub>),  $32^{cd}$ , 34-35,  $37^a-38^b$ ,  $41^{cf}$ ;  $110.14^{cd}$  (without M<sub>2</sub>),  $18^{ab}$  (with Dn<sub>1</sub>; without M<sub>2</sub>);  $111.21^{ab}$  (with T<sub>2</sub>);  $112.68^{ab}$ ,  $118^{cd}$  (without M<sub>2</sub>),  $124^{cf}$  (with T<sub>2</sub>; without M<sub>2</sub>);  $114.96^{ab}$ ,  $98^{cf}$  (with T<sub>2</sub>),  $100^{ab}$  (with T<sub>2</sub>);  $115.14^{ab}$  (with T<sub>2</sub>);  $116.45^{cdef}$  (with T<sub>2</sub>; without M<sub>2</sub>).

Of these, M1 fails to present 6. 22. 19.

There are no additions peculiar to M<sub>1</sub> exclusively. M<sub>1-3</sub> have 56\*; M<sub>1.4</sub> (with T<sub>2</sub>) 463\*, and M<sub>1.3.4</sub> (as a subst. passage) 468\*. M<sub>1</sub> at times follows T G in the matter of addl. passages, as for instance in 395\*, 421\*, 431\*; in 331\* (with D<sub>1</sub> M<sub>2</sub>), 391\* (with M<sub>2</sub>), 412\* (with D<sub>6</sub> M<sub>2</sub>); and in 480\* (with M<sub>4</sub>). Beyond these, there are about a dozen cases where the additional passages are common to the entire M version, as well as the over a hundred and thirty cases characteristic of the S recension as such. The former are listed below:

79\* and 165\* (both without  $M_4$ ), 187\* (with  $K_2$ . 4 B1. 2. 4 Da Dn D1. 3-5. 7. 8), 220\* and 362\* (both with  $T_2$ ), 366\* (subst.), 390\* (with  $T_2$ ), 407\* (with  $K_4$  D1. 3), 434\* (with  $T_2$  which substitutes it for 6. 103. 101° d), 452\* (with  $T_1$  G,  $T_1$  G4, and  $G_{1-3}$  at different points of insertion), 459\*, 467\* (with  $K_4$  B Da Dn D1. 3-5).

As to transpositions, the only one exclusively peculiar to M<sub>1</sub> is the reading of 6. 8. 51<sup>ab</sup> after 8. 48. It, however, repeats the line in its proper place. With M<sub>2</sub>, M<sub>1</sub> reads 6. 8. 15<sup>c</sup>-16<sup>d</sup> after 8. 25, and transposes (hapl.) 66. 8<sup>bc</sup> and 9<sup>bc</sup>; with M<sub>3</sub>, it reads 6. 113. 9<sup>cd</sup>-17<sup>cd</sup> after 112. 134<sup>cd</sup>; with T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>3.4</sub>, it reads 6. 103. 1-11 after 102. 78; with M<sub>3.5</sub>, it transposes 6. 82. 31<sup>cd</sup> and 32<sup>ab</sup>; and with M<sub>3.3.5</sub>, it reads 6. 15. 34 after 15. 28<sup>ab</sup>, repeating the same in its proper place. There are, besides these, a couple of transpositions found in the M version as a whole<sup>1</sup> and the over fifteen cases of transpositions presented by the entire S recension, which are naturally found in M<sub>1</sub>.

#### M.

Cochin, Chennamangalam, MS. No. 928, belonging to the Pāliyam family. Dated, Kollam 1028 (ca. A. D. 1853).

This MS. contains the Udyoga and the Bhīṣma parvans. It appears in the Crit. App. of the Udyogaparvan as M<sub>2</sub>. Written on palm-leaves in Malayālam characters. Of the 299 folios in the MS., the Bhīṣma covers 162, with 11-12 lines to a page, and about 60 letters to a line. Size  $17\frac{1}{2}" \times 2"$ . Written in clear and legible characters; fairly correct. Well preserved and modern in appearance, being protected with illustrated wooden covers having painted floral designs. The adhyāyas are generally numbered and named. The MS. was collated at the B. O. R. Institute.

<sup>1</sup> M om. 6. 109. 30-41 in the proper place and reads the same after 6. 110. 21 in the following sequence: 36, 459\*, 38°-41<sup>d</sup>, 30-32° (om. 32°<sup>d</sup>), 33 (om. 34, 35, 37°-38° and 41°). In the same chapter (109), M, after st. 33, reads 6. 110. 19-21, repeating the same at the proper place.

Ignoring the omissions which M<sub>2</sub> shares with M<sub>1</sub> (already listed in the description of M<sub>1</sub> above), there are some forty omissions peculiar to M<sub>2</sub> of which nearly half are non-haplographical:

6. 2. 18<sup>be</sup>; 3. 7<sup>d</sup>-9<sup>e</sup>; 4. 29<sup>ab</sup> (with T<sub>2</sub>; non-hapl.); 13. 45<sup>d</sup>-46<sup>a</sup>; 24. 69<sup>e</sup>-70<sup>d</sup>; 26. 26<sup>e</sup>-30<sup>b</sup>; 34. 17 (with M<sub>8</sub>); 38. 10<sup>a</sup>-11<sup>b</sup>, 39. 17<sup>b</sup>-18<sup>a</sup>; 40. 76<sup>b</sup>-77<sup>a</sup>; 43. 75<sup>ab</sup>; 44. 30<sup>ab</sup> (non-hapl.; with D<sub>8</sub> T G M<sub>1.8.4</sub>), 34<sup>ab</sup> (with K<sub>1</sub> D<sub>1</sub> T G); 46. 10<sup>ed</sup> (non-hapl.); 48. 25<sup>a</sup>-27<sup>b</sup>; 50. 43<sup>ed</sup> (non-hapl.); 53. 7<sup>a</sup>-10<sup>b</sup> (non-hapl.); from चूले in 55. 49<sup>e</sup> up to च in 51<sup>a</sup> (non-hapl.); 55. 123<sup>b</sup>-124<sup>d</sup> (non-hapl.); from चेला to भीमस्य in 60. 33<sup>ed</sup> (non-hapl.); 62. 11<sup>e</sup>-12<sup>d</sup> (non-hapl.); 67. 15<sup>e</sup>-16<sup>d</sup>; 71. 2<sup>e</sup>-3<sup>b</sup>; 73. 23<sup>b</sup>-24<sup>e</sup> (non-hapl.); 75. 44<sup>d</sup>-45<sup>e</sup>; 82. 48<sup>b</sup>-49<sup>a</sup> (non-hapl.); 83. 24<sup>ed</sup> (with K<sub>5</sub>); 84. 12<sup>a</sup>; 86. 16<sup>d</sup>-17<sup>e</sup>; 87. 15<sup>ab</sup> (non-hapl.); 91. 39<sup>bede</sup> (with K<sub>5</sub> D<sub>2</sub>); 93. 1<sup>b</sup>-3<sup>a</sup>, 15<sup>d</sup>-17<sup>a</sup>; 94. 8 (with D<sub>8</sub> T<sub>2</sub>); 96. 32<sup>e</sup>-33<sup>b</sup> (non-hapl.); 101. 29<sup>a</sup>-30<sup>b</sup> (with M<sub>5</sub>); 102. 2<sup>b</sup>-3<sup>a</sup> (non-hapl.); from चल in 104. 10<sup>b</sup> to अवयु: in 104. 11<sup>d</sup>; 106. 4-6 (with M<sub>5</sub>); 106. 9 (non-hapl.); 107. 2<sup>e</sup>-3<sup>b</sup> (with K<sub>5</sub>); 113. 13<sup>e</sup>-15<sup>b</sup> (non-hapl.).

Besides the three instances included in the above list where  $M_2$  shares its omissions with  $K_5$ , the following two cases show the affinity of  $M_2$  with other Kashmirian MSS.: 6. 17.  $12^c-13^a$  (with  $\mathring{S}_1$   $\mathring{K}_0$ ); 51.  $3^c-4^b$  (with  $\mathring{K}_{0.1}$ ). Both, however, are cases of haplography. Of the nearly thirty cases of omissions presented by the M version generally,  $M_2$  fails to omit the passage in the following nine cases: 6. 75.  $5^c-7^b$  (also  $M_4$ ); 80.  $5^{ab}$ ; 95.  $21^{ab}$ ; 97. 19; 110.  $14^{cd}$ ,  $18^{ab}$ ; 112.  $118^{cd}$ ,  $124^{ef}$ ; 116.  $45^{cdef}$ . Of the nearly thirty-five cases of omissions presented by the S recension generally,  $M_2$  shows the passage in the following seven cases: 6. 10.  $15^c-16^a$  (with  $T_2$ ); 43.  $74^e-75^b$ ; 48.  $69^{cd}$  (with  $M_1$ ); 60.  $6^{ef}$ ,  $53^a-54^a$  (with  $T_1$   $G_4$ ); 70.  $2^{ab}$  (with  $T_1$   $G_4$ ).

 $M_2$  has the following addl. passages: 15\* (with  $T_1$   $G_4$ ), 26\* (with T G  $M_4$ ), 38\*, 54\*, 58\* (all three with  $T_1$   $G_4$ ), 81\*, 224\*, 254\* (the last two, with  $T_1$   $G_4$ ), 376\* 387\*, 401\* (all three with T G), 448\* (with  $T_1$  G), 449\* (with T G), 454\* (with  $T_1$  G). For 108\* and 246\*, see Critical Notes.  $M_2$  (with  $M_{3..5}$ ) does not show 480\* which is found in most S MSS.

There are no transpositions in M2 other than those already listed under M1.

#### $M_8$

Alwaye, Travancore, MS. (without number) belonging to the Ponnokottu Mana Library.

The MS. is written on palm-leaves, Malayālam characters. Size  $17\frac{1}{4}" \times 1\frac{3}{4}"$ . It contains, besides the Bhīṣmaparvan, the Śivasahasranāma from the Padmapurāṇa. The total number of folios is 200, of which the Bhīṣmaparvan covers 192, out of which fol. 10 is written on one side only. Gives about 8 lines to a page, and 62 letters to a line. Complete. Undated. Collated at the B. O. R. Institute.

Ignoring the omissions which  $M_3$  shares with  $M_1$  and  $M_2$  (already mentioned in the descriptions of these two MSS.),  $M_3$  shows the following three cases of omission peculiar to it: 6.79.  $29^{ab}$  (hapl.; with  $B_4$ ); 106.  $5^d-6^e$  (hapl.); 111. 6-8. In the following six cases,  $M_3$  shares its omissions with  $M_5$ : 6.49.  $39^{cd}$ ; 78.16<sup>be</sup> (hapl.); 89.  $31^d-33^a$  (hapl.); 96.  $3^{bc}$ ; 101.  $25^a-26^b$ ; 114.  $55^b-57^a$  (hapl.). In the following four cases, it shares the omissions with  $M_4$ . a: 6.95.  $41^f-44^a$  (hapl.); 99.  $3^{cd}$  (hapl.); 112.  $27^a-28^b$ ,  $30^{ab}$ .  $M_3$  shares without exception all the omissions presented by the M version as well as the S recension.

As to additions, those which M<sub>3</sub> shares with M<sub>1</sub> have been already mentioned under M<sub>1</sub>. M<sub>3</sub> gives all the additions common to the M version as a whole (see p. xLIX above); but of the additions presented by the S recension, M<sub>3</sub> does not show the following: 72\*, 83\*, 331\* (with M<sub>4.5</sub>), 480\* (with M<sub>2.5</sub>). With M<sub>4.5</sub>, M<sub>3</sub> gives the passage App. I, No. 4 (the Sveta episode), from which, however, these MSS. omit lines 1-6 and 288-339.

The transpositions in M<sub>s</sub> are all shared with M<sub>1</sub> and are already detailed under that MS. With M<sub>s</sub>, M<sub>s</sub> repeats 6. 8. 15°-16<sup>d</sup> after 8. 25, and reads (for the first time) 59. 22<sup>db</sup> after 59. 20.

## M4

Malabar, Nareri Mana Library, No. 504. The MS. contains the Bhīşmaparvan only. Written on palm-leaves in Malayālam characters. Size  $18\frac{3}{4}'' \times 2''$ . Folios 172, with 9 lines to a page, and 68 letters to a line. Complete. Collated at the B. O. R. Institute.

M<sub>4</sub> presents the following omissions, peculiar to it: 6. 13.  $40^d-42^a$ ; 26.  $27^a$ ; 27.  $10^b-11^c$  (hapl.); 43.  $63^c-65^b$  (hapl.); 53.  $9^c-11^d$ ,  $16^d-17^c$  (hapl.); 65.  $24^c-25^d$ ; 89. 26; 104.  $57^c-58^c$ ; 109.  $3^a-6^b$ ; 113. 9. The following omissions it shares with a few Kashmirian and Devanāgarī MSS., all being cases of haplography: 6. 38. 23 (with K<sub>2</sub>); 45.  $23^{ca}$  (with K<sub>3</sub> D<sub>2.8</sub>); 86.  $80^{cd}$  (with  $\frac{6}{5}$  K<sub>0.1</sub> D<sub>2.7.8</sub>); 116.  $8^{cd}$  (with Da Dn<sub>1</sub> D<sub>5</sub>). M<sub>4</sub> does not share the following omissions presented by the M version generally: 6. 22.  $2^{cd}$ ; 51.  $31^{ab}$ ; 65.  $25^{cd}$ . The omissions which M<sub>4</sub> shares with M<sub>3</sub> are already shown under that MS. The omission of 6. 6.  $11^{cd}$  is more general, being shared by B<sub>2.4</sub> Da Dn<sub>2</sub> D<sub>5.8</sub> T G M<sub>4</sub>.

The omissions found in the S recension as a whole are the following:

4. 31<sup>ed</sup> (hapl.; with B<sub>1</sub> Dn); 5. 15<sup>ab</sup>; 6. 5<sup>ed</sup> (with Ś<sub>1</sub> K<sub>0,1</sub> D<sub>1</sub>); 6. 10, 15<sup>e</sup>-16<sup>d</sup> (without T<sub>2</sub> M<sub>2</sub>); 10. 52<sup>e</sup>-55<sup>b</sup>, 56<sup>a</sup>-58<sup>b</sup>; 12. 20<sup>ed</sup> (with N without D<sub>3</sub>); 15. 8<sup>edef</sup> (hapl.; without M<sub>1.4</sub>); 22. 7<sup>b</sup> (without M<sub>4</sub>); 41. 25-26 (hapl.), 80<sup>ed</sup>, 84<sup>ed</sup>; 43. 35<sup>be</sup>, 74<sup>e</sup>-75<sup>b</sup> (hapl.; without M<sub>2</sub>); 44. 30<sup>ab</sup> (with D<sub>8</sub>; without M<sub>5</sub>); 45. 6<sup>ed</sup>; 48. 7<sup>ed</sup>, 57<sup>ab</sup>, 69<sup>ed</sup> (without M<sub>1.2</sub>); 50. 79<sup>ab</sup> (with D<sub>3</sub>); 55.

120° (without M<sub>4</sub>); 58. 48° (? hapl.); 59. 15°-16°; 60. 6° (without M<sub>2</sub>), 43° d, 53°-54° (hapl.; without T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub>); 70. 2° (without T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> M<sub>2</sub>); 71. 10° ; 73. 53° (? hapl.); 87. 25° (hapl.), 27-28; 113. 9° , 10°-11°; 116. 19<sup>d</sup>-21° (hapl.; without T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>).

It will be noticed that, of these, M4 fails to show only 15. 8eder; 22. 76; 55. 1206.

Of additions,  $M_4$  has:  $66^*$  (a subst. passage),  $218^*$ ,  $308^*$  (with TG),  $353^*$  (with T<sub>1</sub>G),  $363^*$  (with  $M_5$ ),  $384^*$  (with D<sub>4</sub>),  $419^*$  (with T<sub>2</sub>),  $472^*$  (with K<sub>4</sub>B<sub>1.2.4</sub>Da Dn<sub>1</sub>D<sub>5</sub>). It gives the Sveta episode with the exceptions noted under  $M_3$ .

Besides the transpositions noted under M<sub>1</sub> and M<sub>3</sub>, M<sub>4</sub> presents the following additional cases: after 6. 17. 20<sup>ab</sup>, it reads 21<sup>cd</sup> repeating the line in its proper place; after 17. 25<sup>ab</sup>, it reads 27-28; after 38. 17, it reads 39. 5-6; after 46. 18, it reads 46. 12<sup>a</sup>-13<sup>b</sup>; it erroneously reads 66. 14<sup>c</sup>-15<sup>d</sup> after 16; it transp. 87. 15<sup>ab</sup> and 15<sup>cd</sup>; after 112. 134<sup>cd</sup>, it reads 113. 10<sup>ab</sup> (om. 10<sup>c</sup>-11<sup>b</sup>), 11<sup>c</sup>-17<sup>d</sup> followed by 112. 134<sup>c</sup>-135<sup>b</sup>, 468\*, 136-138, and st. 1-8 of the following chapter (113). M<sub>4</sub> gives the Sveta episode with the exceptions noted under M<sub>3</sub>.

#### $M_5$

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 62 of 1924-26. Written on palm-leaves in Malayālam characters. Size  $13\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ . Folios 254, with 8-9 lines to a page, and 55 letters to a line. The MS. contains the Bhīṣma-parvan only. Collated at the B. O. R. Institute.

Besides the omissions shared by M<sub>5</sub> with M<sub>1</sub> and M<sub>5</sub>, which are shown under those MSS., M<sub>5</sub> presents the following omissions peculiar to it: 6. 15. 68<sup>5</sup>-70<sup>a</sup>; 41. 47<sup>c</sup>-64<sup>b</sup> (hapl.; loss of 17 stanzas); 43. 40<sup>a</sup>-41<sup>b</sup> (? hapl.), 77<sup>d</sup>-79<sup>a</sup> (hapl.; with Da<sub>1</sub>); 69. 31<sup>a</sup>-33<sup>a</sup> (hapl.; with G<sub>2</sub>); 96. 7<sup>c</sup>-8<sup>b</sup> (hapl.); 103. 69<sup>b</sup>-70<sup>c</sup> (hapl.; with K<sub>0</sub>). It gives all the omissions found in M as a whole, and of the omissions in the S recension, M<sub>5</sub> fails to give that of 6. 44. 30<sup>ab</sup> only.

The additions in M<sub>5</sub> are the following: 36\* (with Ś<sub>1</sub> K<sub>0-2</sub>), 154\*, 155\* (both with M<sub>5</sub>. 4), 287\* (with Ś<sub>1</sub> K B<sub>8</sub> D<sub>2</sub>), 363\* (with M<sub>4</sub>), 440\* (with T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>). We have already seen that M<sub>5</sub> (with M<sub>3</sub>. 4) gives the Sveta episode. M<sub>5</sub> further gives all the additions shared by the M version as a whole (see p. xLix), and of the additions common to the entire S recension, M<sub>5</sub> (with some other MSS. of the M version) fails to give only three. The entire list of these S additions is given below:

31\*, 50\*, 60\* (with B<sub>8-4</sub> Da Dn D<sub>1.8-5.7.8</sub>), 61\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4.5.7.8</sub>), 64\* (with K<sub>8-5</sub> B D), 70\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4.5.7.8</sub>), 71\* (subst.), 72\* (without M<sub>8</sub>), 78\*, 83\* (without M<sub>8</sub>), 108\* (with Ś<sub>1.8</sub> K<sub>0-3.5.6</sub> N<sub>1</sub> B<sub>1.8.4</sub> Da<sub>1</sub> Dn<sub>1</sub> D<sub>1-4.6</sub>; without M<sub>1.8-5</sub>), 116\*, 117\*, 118\*, 119\* (subst.), 120\* (subst.), 121\*, 122\* (subst.; T<sub>1</sub> om.), 123\* (without T<sub>1</sub>), 124\* (subst.),

125\*, 126\*, 128\*, 129\*, 130\*, 131\*, 132\*, 133\*, 138\*, 143\*, 144\*, 145\* (subst.) 146\*, 147\*, 149\*, 150\*, 156\* (subst.), 157\* (subst.; with D1), 158\*, 162\* 167\*, 171\*, 180\*, 186\*, 188\*, 192\* (T. om.), 193\* (subst.), 195\*, 206\*, 207\* 208\* (subst.), 211\* (with K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8), 212\*, 221\* (subst.; with K. B Da Dn D1. 4, 5, 7, 8), 223\* (subst.; M3-5 ins.), 225\* (subst.), 226\* 236\*, 238\* (subst.), 240\* (with D<sub>3</sub>), 250\*, 252\*, 253\* (without M<sub>1</sub>), 255\* ( subst. ), 258\*, 259\*, 262\* ( T2 om. ), 263\* ( with D4 ), 267\* ( without T2 ) 271\* (subst.; without T2), 272\* (with D4), 274\*, 278\*, 281\* (subst.), 282\* (with D4; M2 om.), 284\*, 286\* (with D4, marg. sec. m.), 289\*, 290\*, 292\* 293\*, 295\* (with D4, marg. sec. m.), 296\* (with D4), 298\*, 300\*, 306\*, 307\* 309\*, 311\*, 315\*, 316\* ( with Si Ko-2, 4, 5 Bs; without T2), 317\*, 319\*, 320\* 321\*, 322\*, 325\*, 326\* (subst.), 331\* (with D1; without M8-5), 336\*, 344\* 347\*, 349\*, 350\*, 352\*, 355\* (T2 om.), 356\*, 357\*, 358\* (G1 damaged), 361\*, 374\*, 381\*, 382\* (subst.), 386\* (T1 G4 subst.), 392\*, 396\*, 397\*, 399\*, 400\*, 405\*, 409\*, 432\*, 438\*, 439\*, 442\* (subst.), 443\*, 452\* (without Ta), 458\* 475\*, 478\*, 479\*, 480\* (without Ms. s. s), 486\* (with B2 Da Dn1 Ds), 494\* (with Ko. 2-5 B D; without G1-8), 498\*, 500\*, 502\* (subst.).

There is only one transposition peculiar to Ms: it reads 6. 103. 50<sup>36</sup> after 51<sup>d</sup>. The other transpositions are shared by Ms with Ms (two cases), or M1. 8, or M1-8 (one case each), and they are given under the respective MSS.

The transpositions found in the entire S recension are the following:

after 6. 19. 25<sup>ab</sup>, S reads 27<sup>cd</sup>, repeating the line in its proper place; after 41. 76, S reads 78<sup>ab</sup>, 79, 80<sup>ab</sup>, 77, 128\*, 78<sup>cd</sup>; S transp. 43. 6<sup>ab</sup> and 6<sup>cd</sup>; after 48. 7<sup>ab</sup>, S reads 9<sup>cd</sup>; after 48. 56, S reads 60; S transp. 50. 20<sup>cd</sup> and 20<sup>cd</sup>; also 55. 125<sup>a</sup> and 125<sup>b</sup>; S reads 58. 41 after 44; S transp. 59. 12<sup>cd</sup> and 13<sup>ab</sup>; after 59. 15<sup>ab</sup>, S reads 17<sup>cd</sup>; S transp. 60. 6<sup>ab</sup> and 6<sup>cd</sup>; also 67. 4<sup>ab</sup> and 4<sup>cd</sup>; after 68. 9<sup>ab</sup>, S reads 8<sup>ab</sup> followed by 284\*; S transp. 73. 57<sup>ab</sup> and 57<sup>cd</sup>; also 88. 21<sup>d</sup> and 22<sup>b</sup> (with K<sub>8</sub>. 5 B D); after 92. 14, S reads 17<sup>cd</sup> and 19; S reads 107. 46<sup>cd</sup> before 46<sup>abcd</sup>.

## SUPPLEMENTARY APPARATUS

The following four MSS. do not form part of the regular Critical Apparatus as such. But of the more than twentyfive MSS. which could not be included in the Crit. App., but of which regular collations were obtained, the following four give at the Critical Notes.

K

Madras, Adyar Library, No. X c 7. Written in Devanāgarī characters on

tough country paper, much worm-eaten. A composite MS. consisting of two parts, separately paged, giving folios 43+164, with 12-14 lines to a page, and 35 letters to a line. The first part takes the text up to end of the Bhagavadgītā chapter 6, which, in the Parvan sequence, is equal to chapter 27, and not chapter 28 as in the Critical' Edition, seeing that the MS. omits Crit. Ed. chap. 22 entirely. The next part does not begin with BG. chap. 7, as one would expect, but goes back to chapter 22 (which includes vulgate chapters 22 and 24, om. intervening chap. 23) and thereafter, omitting the BG. entirely, it carries on from the beginning of our chapter 41 stanza 1 up to the end of the parvan. At the end of the MS. is found a folio (numbered 150) which is the concluding folio of a Bhīṣmaparvan MS., presumably the same of which the MS. preserves the first 43 folios. The handwriting of both the parts appears similar, but the texts given by them differ, the first part being distinctly Kashmirian, while the second, mainly Southern. The MS. is undated, and was collated at the B. O. R. Institute. The siglum K<sub>1</sub> refers only to the first part of the MS., the second part being altogether ignored.

### K,

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 480 of Viśrāmbāg I, dated V. Samvat 1806 (A. D. 1750).

Written on smooth country paper in Devanāgarī characters. Size  $14\frac{1}{2}^n \times 6^n$ . Folios 139, with 13 lines to a page, and about 62 letters to a line. Margins ruled in red. Clear and legible writing. Neither the stanzas nor the adhyāyas are numbered, except for the Bhagavadgītā portion. The MS. does not give the Kātyāyanīstava and generally gives a conflated text of the K version. Modern in appearance. The post-colophon entry runs thus: भीध्मपर्वण्यमी वृत्तान्ताः। व्यासदर्शनं। भीष्माभिषेकः। युद्धसंस्थानं। कुरुक्षेत्रागमनं। विश्वोपाख्यानं। श्रीभगवद्गीता। भीष्मद्रोणकुपशस्याभिगमनं। विश्वोपाख्यानं। इरावद्वधः। भीष्मपतनभिति॥

अत्राध्यायशतं प्रोक्तं तथा सप्तदशापरे । पश्चश्चोकसहस्राणि संख्यया \* शतानि च ॥
श्चोकाश्च चतुरासीति एतस्मिन्प्रकीर्तिताः । व्यासेन वेदिवदुषा संख्याता भीष्मपर्वणि ॥
य इदं श्रृणुयाद्भक्ता भीष्मपर्व महाद्धतम् । आ जन्मनः कृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः ॥
पर्वान्ते पर्वदानं च दत्त्वा स्वर्णोदिदक्षिणम् । समीहितफलावाप्तिं लभते नात्र संशयः ॥
अश्वमेधसहस्रस्य राजस्यशतस्य च । गवां कोटिप्रदानस्य फलं स्याद्रीष्मपर्वणि ॥
मुच्यते सर्वपापेभ्यः कुलं चैव समुद्धरेत् ॥

### संजय उवाच।

भीष्मस्य पतनं राजन्वाचित्वा च यो द्विजः । भीष्मस्य प्रीणनार्थं हि कृष्णस्य च महात्मनः ॥ न ददाति द्विजेभ्यो वै भोजनं च खशक्तितः । ज्ञातव्यः स च विप्रेन्द्रो घातकः कृष्णभीष्मयोः ॥ भीष्मपतनं च यः श्वत्वा दद्याद्दानानि भूरिशः । व्यासाय च प्रदातव्यं गोर्भूर्वस्नहिरण्मयम् ॥ भीष्मपतं हि यः श्रुत्वा पर्वदानानि सर्वशः । वैकुण्ठं समवाप्नोति शाश्वतं परमं पदम् ॥

तस्मात्त्वमि राजेन्द्र गोसहस्रं ददस्व च। आनृष्यं परमं गत्वा ब्रह्मलोकमवाप्स्यि ॥
भीष्मपाते श्रुते राजच ददाति हि वचनं [ ? यो धनम् ] । वासांसि विविधानीह भीष्मस्य परितुष्टये ॥
भीष्महा स च विद्येयो भूमि यो न प्रयच्छति । भीष्मस्य भूमिशयनाद्वत्नभा भूरसंशयम् ।
एवं यः कुरुते पार्थं स च खर्गे महीयते ॥

प्रन्थसंख्या सह ० ५ शत ८ श्लोक ८४ ॥ इति श्रीखिस्त श्रीनृपविकमभानुसमयातीतसंवत् १८०६ ना वर्षे श्रावणविद प्रतिपित्तिशौ बुध-दिवसे श्रवणउपरांतधिनष्ठानक्षत्रे आयुष्मानुपरांतसौभाग्यनाम्नि योगे वालवकरणे एवं पंचांगितिथौ भीष्मपर्व लिखितं ॥ व्यासश्रीआसा-प्रसादादलेखि । विष्णोः प्रसादाङ्गेखकपाठकयोः प्रलाहं शिवमेवास्तु । मनसि ईप्सिता मनोरथाः सफला भवन्तु ।

भारतीं भूतले भूरिभव्यभोगप्रदायिनीं । शृष्वन्ति भारतीं भद्रां न तेषां भवतो भयम् ॥

## पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ।

रक्षितब्यं सदा सिद्रः पुस्तकं परहस्ततः । संभालासावधानत्वे कृपणः स्वं धनं यथा ॥ स्वयं न नद्यः सिललं पिवन्ति स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः । पयोसुचां वारि परार्थहेतवे परोपकाराय सतां विभूतयः ॥

भीष्मपर्वणि प्रंथ समाप्तीयं ॥ श्रीरस्तु ॥

D

Tanjore, Saraswathi Mahal Library, No. 1274; dated V. Samvat 1622 (A. D. 1566). Written on paper in Devanāgarī characters. Folios 155. Wants the beginning.

## D10

Pudukottai, State Library, MS. (without number) written on paper in Devanāgarī characters. Further details of the MS. are not available.

## ADDITIONAL APPARATUS FOR THE BHAGAVADGITA

Ś2

London, British Museum, Oriental MS. No. 6763 D. Written on birch-bark in fairly legible Sāradā script (observing jihvāmūlīya and upadhmānīya). Old in appearance with letters here and there faded or broken off with part of the margin. Gives the text of the Bhagavadgītā only up to chapter viii. 18. The variants from this MS. are quoted by F. Otto. Schrader in his The Kashmir Recension of the Bhagavadgītā, and they are reproduced in the Crit. App. on that authority.

Ś

Srinagar, MS. belonging to the Shri-Rāma-Trika-Āshram, Fateh Kadal, which was used by Brahmachari Lakshman Raina for his edition of the Bhagavadgītā with Abhinavagupta's commentary, Srinagar, 1933. The MS. is written on very old Kashmiri paper in Śāradā characters, and forms the basis of the printed text. Two

other MSS. were also used by L. Raina, but as only nine variant readings' are noted in the whole poem, the printed text can reasonably be taken to represent Raina's best MS.

Ś.

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 424 of 1875-76. Written on Kashmirian paper in Sāradā characters and bound in a bookform. Folios 581, with 14-16 lines to a page, and 11-16 letters to a line. Size 7½"×4". Written by at least two hands. Occasional marginal additions and corrections in Sarada characters. The text and the commentary are written continuously. The MS. ends:

> यत्सत्येप्ये[ ? ऽपी]न्दुतारानिकरमणिशिखादीपकादिप्रकाशे सन्तोऽप्यत्यन्तसौक्म्यातकचन विनिमृता यान्ति नाशं निशायाम् । तच्यकारप्रगल्भस्वगुणविलसितेनाञ्च विद्योतयंस्ता-न्सर्वान्सम्यक्पदार्थाज्ञयति दिनपतेज्योतिरत्यूर्जितं तत् ॥

संपूर्ण सर्वतोभद्राभिधानं गीताविवरणम् ॥

मनोहरस्य भट्टस्य \* \* \* \* ग्रमं मवेत् । लेखनात्पाठनाद्वापि श्रोतृणां च भविष्यति ॥

इति राजानकरामविरचिते वाक्यार्थान्वयमात्रे भगवद्गीताविवरणेऽष्टादशोऽध्यायः । संवत् १०० पौ सुदि प्रतिपदि समाप्तं चेदम् । If Laukika Samvat 85 in S1 corresponds to A. D. 1739, the present MS. may go back to A. D. 1754. The MS. looks a couple of centuries old.

Ś

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 423 of 1875-76. Written on Kashmirian paper in Sarada characters. The first six chapters (folios 1-64) written in upright book-form, and the remaining chapters, probably by the same hand, in oblong pothi form, numbered 1-96. The MS. is bound in leather. Size 12"×7". About 24-27 lines to a page, and 20 letters to a line in the first part; about 13-14 lines to a page, and 48 letters to a line in the second part. Occasional marginal corrections. The text and the commentary are written continuously, yellow pigment being used to differentiate the text. The MS. ends:

2#

<sup>1</sup> These are: BG 2. 6° न चैतद्विष: (for नैतद्विष:); 3. 6° मिथ्याचार: (for मूढाचार:); 89\*, line 3 इन्द्रियेषु ह (for इन्द्रियै: सह); 6. 33<sup>d</sup> स्थिराम् (for पराम्); 91\*, line 2 ऽविश्रान्तो (for विभ्रान्तो); 8. 25<sup>a</sup> धूमः कृष्णस्तथा रात्रिः (for धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः); 10. 26 प्रमावम् (for प्रमवम्); 10. 10 डपयान्ति (for प्रापयन्ति); 18. 44°. परिचयात्मकं (for पर्युत्थानात्मकं). The first four of these variants belong to a MS. designated by Raina as म; variants 5, 6, 9 belong to MS. 4; and 7 and 8 to MS. 4.

इति श्रीराजानकरामिवरिचते वाक्यार्थान्वयमात्रे भगवद्गीताविवरणे अष्ठादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ संपूर्णं समाप्तम् ॥ ॐ खित्ति प्रजाभ्यः । श्रेयोऽस्तु नः । ॐ श्रुभसंवत् २० भा विद तृतीयस्यां परेण चतुभ्र्यां शुक्रवासरान्वितायां संकरे दिं. आ. सु. ४५ उत्तरनक्षत्रे इदं रामकष्ठीभगवद्गीतायां टीकाशास्त्रं संपूर्णं समाप्तम् । श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

If the Laukika year is taken to represent the cycle following the one intended in  $\S_1$ , the present MS. would be (15+27=) 42 years younger than  $\S_1$ , i. e., it would belong to A. D. 1781, for which year the *tithi* and week-day details given above would seem to correspond, according to the calculations in Pillai's *Indian Ephemeris*.

Ś٥

Poona, Bombay Government Collection (deposited at the BORI), No. 179 of 1883-84.

Written on old country paper in Śāradā characters. The MS. consists of three separately paged parts. The first part (pp. 1-15) gives the commentary of Śrīdhara on the Gītāsāra (see Śs), while the second (pp. 1-8) gives an Upodghāta or Introduction to the teaching of the Bhagavadgītā as understood by the commentator, which, however, breaks off suddenly towards the end. Then follows the third part (pp. 1-88), which lacks the initial part and begins with the commentary on BG. 2. 6. Size  $8\frac{3}{4}$ "×6". About 24-26 lines to a page, and 24-28 letters to a line. The commentator gives his name in the concluding stanza as Ānanda (probably a shortened form of Ānandavardhana), while the commentary is called the Jūānakarmasamuccayavyākhyā alias the Ānandavardhinī.\(^1\) The MS. ends with the stanza:

संख्याते द्विजराजसिद्धयृषिवरोपायै:(4781) कलेहीयने लोके सप्तगुणविंरूपकमिते(1737) काले शकन्ने सित । आनन्दस्य कृतिः श्रुतिस्यृतिमिता गीता गिरां पश्चका-त्कर्मश्चानसमुख्योदयधिया भूयाच्छिवप्रीतये ॥

This would give, calculating by the elapsed Kali years mentioned, A. D. 1680 as the date of the commentator, which would correspond to the year 1737 of the Samvat era, which the MS. designates as "Sakaghnakāla".

K6

Gondal, Kathiawad, MS. (without number) belonging to the Rasaśālā Collection of MSS. Dated V. Samvat 1598 (A. D. 1541).

This is the 'rare and ancient' MS. upon which Rājavaidya Jivaram Kalidas Shastri of Gondal has based his edition (1936-37) of the Bhagavadgītā. The Shastri does not give any detailed description of this rare and ancient MS. The B. O. R. Institute obtained from Gondal photograph copies of four pages of the MS., including the last

<sup>1</sup> This commentary has been edited by S. K. Belvalkar, Bilvakuŭja Publishing House, Poona, 1941.

which gives the date. It would accordingly seem that the MS. is written on paper in Devanāgarī characters with Pṛṣṭhamātrās. There are 19-20 lines to a page, and about 52-56 letters to a line, i. e., an average of 32 ślokas per page. The MS. should accordingly extend to twelve folios, the first and the last being written on one side only. The MS. ends thus: इति श्रीमगवद्गीतायां मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ तत्समासौ गीता समाप्तिमगात्॥ श्रीहरि: ॐ॥ द्यमं भूयात्। नन्दन्तु यावचन्द्रदिवाकरौ॥ श्रीः॥ सं. १२३६ वर्षे मिति ज्येष्टग्रुक्रपष्टमयां ॐ दिने¹ पूर्णम्। इति श्रीमगवद्गीता समाप्ता॥ गंगाशंकरपठनार्थं गणपतच्यासेन स्तंमतीर्थे लिखितं॥ प्रतिलीपी स. १५९८ (१) वर्षे चैत्रे ... ... ( some letters erased ) ॐ ॐ पूज्य-विमलगणीशिष्य-मुनिसिंहविमल-आदेशात् कृती। The original copy of the MS. was made at Cambay, and the second, some 350 years later, by the order of a Jaina Muni. We are told that the MS. was obtained from Surat.

To judge by the photograph copy, the MS. does not appear to be even as old as Samvat 1598, to say nothing of Samvat 1236. The Pṛṣṭhamātrā mode of writing is here and there given up, e. g., in writing निर्धात in BG. 5. 17<sup>d</sup>, निवत्येष in 89\*, line 7. The MS. reads BG. 6. 7° actually as परमात्मा समाहित:. The Gondal edition rejects this reading because the 'Kashmirian' reading is परात्मग्र समा मित:. The same is the case as regards यह (found in the MS.) in 4. 21°, which the Gondal edition changes into यः, the Kashmirian reading. Ka (i. e., the Gondal edition of 1936-37) offers 32 readings, peculiar to it, which we have not found in any of the MSS. we have seen. These are:

|                    | •                              |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. 31 <sup>d</sup> | हत्वाहवे स्ववान्धवान्          |
| 37°                | स्वजनान् ( for स्वजनं )        |
| $45^d$             | स्वजनान्हन्तुमुखताः            |
| 2. 5               | श्रेयस्करं ( for श्रेयो मोकुं  |
| 118                | प्रज्ञावान् ( for प्राज्ञवन् ) |
| 57 <sup>d</sup>    | स्थिरप्रज्ञस्तदोच्यते          |
| $61^d$             | स्थिरप्रज्ञः स उच्यते          |
| 64ª                | रागद्वेषविमुक्तस्तु            |
| 68 <sup>d</sup>    | स्थिरप्रज्ञा च सा स्मृता       |
| 3. 26°             | योजयेत् ( for जोषयेत् )        |
| 314                | इमं ( for इदं )                |
| 5. 4ª              | उमयोः फलमशुते                  |
| 9ª                 | विलपन् ( for विस्रजन् )        |
| 20                 | नो द्वेष्टि ( for नोद्विजेत् ) |
| 23ª                | यो वोढुं ( for यः सोढुं )      |
| 6. 44 <sup>8</sup> | कियते ( for हियते )            |
|                    |                                |

| he MS | SS.    | we have seen.          | These are       |
|-------|--------|------------------------|-----------------|
| 8.    | 34     | कमेसंज्ञितम् ( for '   | संज्ञितः )      |
| 10. 4 | 0ª     | ज्ञुमदिन्यानां ( for   | मम दिन्यानां )  |
| 11. 4 | 6°     | भुजद्वयेन ( for चतु    | र्भुवेन )       |
| 12.   | $12^d$ | निरन्तरा ( for अन      | न्तरम् )        |
| 1     | 5°     | हर्षमन्युभयकोधैर्      |                 |
| 13. 5 | Ž2ª    | चपदेष्टा ( for चपद     | हा )            |
| :     | 31ª    | निर्मेलत्वात् ( for f  | नेर्गुणत्वात् ) |
| 14.   | 6°     | युखसंखेन ( for °स      | क्रेन)          |
| ]     | L5°    | तथा तमसि छीनास्तु      |                 |
| ]     | 18ª    | सत्त्वेन ( for सत्त्वर | था )            |
| 15.   | 58     | अध्यात्मनिष्ठा ( for   | °निखा )         |
|       | 8°     | गृहीत्वा तानि ( for    | गृहीत्वैतानि )  |
| 1     | 3ª     | मामाविश्य ( for गा     |                 |
| 16. 1 | 2°     | कामलोभार्थम् ( for     | भोगार्थम् )     |
| 18. 1 | 5ª     | पच ते ( for पश्वेते )  |                 |
| õ     | 9°     | मिध्यैवाध्यवसायस्ते.   |                 |
|       |        |                        |                 |

<sup>1</sup> The name of the day is erased and illegible, but looks like either হাইয় or হাবি, the former would be correct, following the full-moon ending month usual in Northern India.

Would it be believed that the only MS. where all these variants occur (except 2. 11<sup>8</sup>, 3. 31<sup>a</sup>, 5. 23<sup>a</sup>, 14. 6<sup>c</sup>—the last three being downright errors which can be easily corrected)—is the "Bhojapatra" MS.¹ from the same Gondal Collection, which gives a Bhagavadgītā of 745 (755) stanzas? Of the remaining variants in the above list, 5. 9<sup>a</sup> is tautologous; 6. 44<sup>b</sup> is meaningless; 8. 3<sup>d</sup> is ungrammatical (unless क्यें is taken as a separate word); in 14. 15<sup>c</sup>, the plural कीना: is wrong; 15. 13<sup>a</sup> can give sense only if माम् = कश्मीम् = मायाम्; and in 18. 59<sup>c</sup>, the word क्यनसाय: is deliberately changed to अध्यवसाय: because the editor always prefers to understand क्यनसाय to mean trade, profession or worldly activities. See his long note apud BG 2. 41.

## $\tilde{N}_1$

Cambridge, University Library, Additional MS. No. 1597; dated Nepalese Samvat 596 (ca. A. D. 1476).

This MS. was presented to the Cambridge University by Daniel Wright, the Nepal Resident. The B. O. R. Institute obtained a photograph copy from the University. It is a paper MS. written in Newārī characters. Size  $18'' \times 5\frac{1}{2}''$ . Folios 56, with seven lines to a page, and about 32 letters to a line. Occasional marginal emendations. Stanzas and adhyāyas numbered. After BG. 18.78, the MS. inserts  $111^*$  and continues:

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्त्यां संहितायां वैयाशिक्यां श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन-संवादे मीष्मपर्वणि परमार्थनिर्गुणमोक्षयोगो नामाष्टादशमोऽष्यायः समाप्तः॥ संवत् ५९६ वैशाखकृष्णअष्टमी शुक्रदिने संपूर्णम् ॥ श्रीमगवद्वासुदेवप्रीतिरस्तु ॥ शुमम् ॥

Then follow ten lines of an independent Paurāņik work. The particulars of the date given are correct.

The above MS., which, if the date is its own, would be the oldest MS. to be used for the present edition, may, possibly, be a later copy from an older MS., to judge by its handwriting. On fol. 66 and elsewhere, there are small marginal corrections in Devanāgarī characters, presumably by a different hand.

The MS. gives over thirty-five original variants, nearly 20 of which appear to be copyist's blunders. The readings worth noting are the following:

BG. 1.  $27^a$  — युद्दः श्यालान् ( for युद्दन्तथा; cf. 1.  $34^d$  )

2. 6' — यद्वा जयेम उत वा ( with hiatus )

2. 20 - भविता वा कदाचित्

2. 38° — युद्धाय युद्ध[ध्य]स्व

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regarding this MS., see my paper in The Ganganatha Jha Research Institute Journal, Vol. 1 (1943), pp. 21-31, entitled "A Fake(?) Bhagavadgītā MS."

```
4. 15 - सर्वेरिप ( for पूर्वेरिप )
   4. 21 — यदा[ता]शीर्यतचित्तात्मा
   5. 5<sup>*</sup> — तद्योगेनाधिगम्यते
  5. 6° मानिर्वहा अचिरेणाधि° ( with hiatus )
  6. 13<sup>t</sup> — अचलस्थिरः ( for अचलं स्थिरः )
  8. 23<sup>45</sup>— त्वनावृत्तिं प्रवृत्तिं ( for त्वनावृत्तिमावृत्तिं )
  9. 2° — धर्म ( for धम्य )
  9. 15 - यजन्ते मामुपासते
  9. 19<sup>8</sup> — उत्स्जानि ( for उत्स्जामि )
 10. 34<sup>at</sup> — सर्वहरश्वासि उद्भवश्व ( with hiatus )
 10. 35<sup>ed</sup> — मार्गशीर्षोऽस्मि ऋतूनां ( with hiatus )
 11. 54^{ab}— शक्यमहम् which avoids hiatus (for शक्य अहम्)
13. 2" — क्षेत्रज्ञ इति मां विद्धि
14. 14 — सिद्धिमुदायताः
14. 4° — तासां योनिर्महद्रह्म ( by transp. )
14. 17<sup>ed</sup> जायेते तमसः ( for तमसो मनतः )
17. 26 - पार्थ उच्यते ( with hiatus ; for पार्थ युज्यते )
18. 16° — पर्यतेऽकृतवुद्धित्वान् ( irregular Atmanepada )
18. 19 - कर्ममेदतः ( for गुणमेदतः )
18. 20 — भावमन्यक्तमीक्षते
18. 44ª — कृषिवाणिज्यगोरक्षं ( by transp. )
18. 61 — हृदयेऽर्जुन तिष्ठति.
```

The large number of variants with hiatus is a feature. The oldest Nepalese MS. of the Adiparvan offers numerous instances of the same: see Sukthankar, Epic Studies (VII), Annals of the B. O. R. Institute, Vol. XIX, p. 211.

No has only three inserted passages: 100\*, 101\*, and 111\*, the last of which is apparently a time not presumably from Cg. Passage 100\* is a regular Kashmirian extra stanza found in S<sub>3-6</sub> K<sub>6</sub> N<sub>1</sub> (marg.) D<sub>5</sub> Cā. g. k; but passage 101\* is found only in K<sub>5</sub> (all the three lines), and in N<sub>1</sub> and D<sub>5</sub> (only the first and the third lines). Worth noting is the fact that N<sub>1</sub> gives 100\* and 101\* only in margin¹ or in parentheses, sec. m. Except for this, the bulk of the extra stanzas in the "Kashmirian Recension" seem to be unknown to this old Nepalese MS. This is also the case generally with regard to the Kashmirian variae lectiones.

<sup>18, 21, 30.</sup> The vibhūtis mentioned in 101\* occur individually in Purāņa texts like the Bhāgavata xI. 16.

## DETAILED EVALUATION OF THE TESTIMONIA

## (i) Commentaries: A - For the Parvan

For the Bhīşmaparvan, five commentaries have been cited in the Critical Apparatus, where necessary. Of these, those of Arjunamisra (Ca) and of Nilakantha (Cn) are given in MSS. along with the text, but it is not invariably the case that the text, along with which the commentaries are written, agrees with the pratikas cited by the commentator. Scribes often wrote first the text by itself in the centre. The commentary written above and below the text in the blank space left for the purpose, was at times written by a different scribe, and it was rarely that the scribes took the care to see that the pratikas cited in the commentary corresponded with the text already written in the centre. We can cite the instance of our MS. Dn. When its text was written, the intention obviously was to write above and below it the commentary of Arjunamiéra. Apparently, this was not available, and we find the commentary of Nīlakantha written in its stead. Somewhat disingenuously, however, the commentary ends with - इति श्रीमदर्जनमिश्रकृतौ भारतार्थरीपिकायां भीष्मपर्वविवरणं सम्। Secondly, not every commentary explained all the "difficult" stanzas or words, so that not full use could everywhere be made of the blank margins left above and below the text for the writing of the commentary corresponding to it. This furnished the temptation for the student-scribe to copy down from another commentary the explanation of a difficult word, phrase or point which the commentary he was supposed to copy down might not have thought necessary to explain. At least some of the identical explanations found in the different commentators may be due to this habit of the student-scribe, although, in other cases, the commentators themselves might have borrowed (generally without acknowledging ) an explanation or two from their predecessors, not even taking the trouble to vary the phraseology.

The five commentaries Ca, Cc, Cd, Cn, and Cv, although cited in the Crit. App. in this alphabetical sequence, will be discussed here in their chronological order. begin with the oldest of them, Devabodha's Jñānadīpikā also called Mahābhāratadīpikā.

Cd

Of this old and venerable commentator, no MS. of the commentary on the entire Mahābhārata is known to exist. The Critical Edition could use his commentary¹ on the Adiparvan, the Sabhāparvan, the Udyogaparvan² and the Bhīşmaparvan³ (without the Bhagavadgītā). We still lack his commentary on the Aranyakaparvan',

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Published independently by R. N. Dandekar, B. O. R. Institute, Poona, 1941.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Published independently by S. K. De, Bharatiya Vidya Series, No. 3, Bombay, 1944. <sup>8</sup> Published independently by S. K. Belvalkar, B. O. R. Institute, Poona, 1947.

<sup>4</sup> A paper MS. in Bengali characters of Devabodha's comm. on the Aranyakaparvan is mentioned by Rajendra Lala: Notices of MSS., Vol. v, No. 3009. The MS. belonged to Pratapacandra Bhattacharya of Singura, Dist. Virabhuma.

the Virāṭaparvan¹, the Bhagavadgītā², the Karnaparvan, the first eight chapters of the Strīparvan, and all the remaining parvans from the Santi to the end.

For the Bhīṣmaparvan we have a solitary MS. of Devabodha (commentary only), being the Baroda Oriental Institute MS. No. 12982. It is written on paper in Devanāgarī characters. Folios 1-5 (folio 1a blank) carry the text up to the Bhagavadgītā; and folios 1-9 (written sec. m., with fresh pagination; fol. 3b, 4a and 9a being left blank) carry the text from 6. 41. I to the end of the parvan, there being no commentary available for the Bhagavadgītā. The MS. concludes thus— इति औपरमहंसपरिवाजकाचार्य-अदिववीधकृतमहाभारतदीपिकायां भीध्मपर्वाख्यानं[? वेव्याख्यानं] समाप्तम् ॥ श्रीद्याके १६८८ आश्विन युदि ५ युधे लिखितासेदं राम-भद्रपंतेन ॥ This gives 26th October 1766 as the date of completion of the MS. according to Pillai's Indian Ephemeris.

As was established in the case of the Adiparvan<sup>3</sup>, and the Udyogaparvan<sup>4</sup>, the text upon which Devabodha comments is in the main of the Ś K type. The examination of the *pratīkas* quoted in the commentary on the Bhīṣmaparvan goes to confirm that conclusion. Thus, as against the text accepted in the Critical Edition, Cd, in the following fifteen cases, gives a reading vouched for by the primary Kashmirian sources:

6. 3. 34° उपतिष्ठन्ति (for °ष्ठद्भिस्) with Śi Ko-s; 4. 15° सर्वाण (for संप्रामे) with Śi Ko-s. 5 Di. 2. 6; 6. 6° शब्द आकाश एव च with Śi Ko-s. 5 Di. 2. 6. 7; 6. 9° न चैषां (for तदेषां) with Śi Ko-s Di. 7; 22. 5° महेन्द्रवाह° (for °यान°) with Śi Ko-s. 5 Di. 7; 42. 1° एवं व्यूहेषु (for एवं व्यूहेषु) with Śi Dn² D³; 44. 32° व्याप्रचर्ममयैर् (for °श्यैर्) with Śi Ko-2. 5 Ca. v; 44. 48° पश्चिषण (for °तारेण) with Śi Ko-s. 5 D². 8. 6; 55. 119° विहितेन्द्रजालाः (for निहतेन्द्रकीलाः) with Śi K³ D6; 60. 79° आतृब्यसनकिषेतः (for किशितः) with Śi K₀ B²-4 Dı; 62. 6° भूतातमनः (for °तमा यः) with Śi K₀-3; 67. 11° व्यवालीयन्त (for व्यव°) with Śi K₄ Bi. 2 Da Dn D³-5. 7. 8 Cap. c; 67. 34° वातम् (for वीतम्) with Śi K₀-8 B². 4 Da Dnı D²-5. 7 T² Ca; 92. 52° तोमरावापाश् (for °राक्षाप) with Śi K₀; 105. 4° रथसंगः (for °सङ्गः) with Śi K₀. 1. 3 D². 3.

The cases in which Cd records a variant found in the late Kashmirian sources count up to thirty, of which the following may be noted:

6. 12. 19<sup>d</sup> वर्णांतरे (for वर्णान्तरं) with K<sub>3-5</sub> B Das Dn D<sub>1. 2. 4-6</sub> T M<sub>4</sub> Ca; 44. 25<sup>a</sup> प्रतिमानेषु (for पाट्यमानेषु ) with K<sub>8. 5</sub> B<sub>8</sub> D<sub>2. 8. 6</sub> T<sub>2</sub> G<sub>1. 2</sub> M Ca; 52. 1° अय

<sup>1</sup> Ibid., No. 3010 is a Bengali MS. of Devabodha on the Virātaparvan, of the same owner.

There is a MS. (Baroda Or. Inst. No. 13036) of Caturbhuja's commentary on the Bhīşmaparvan which seems to have preserved a portion of Devabodha's commentary on BG. 2. 11-16 and 4. 17-31. But we cannot be certain of its authenticity. Sarvajña-Nārāyaṇa quotes Devabodha's gloss on Bg. 11. 36.

<sup>8</sup> See Sukthankar, Prolegomena to the Adi, p. LXX.

<sup>4</sup> See De, Introduction to the Udyoga, pp. XIII-XIV.

संयाने (for अनुसं°) with K<sub>2</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 3; 55. 95<sup>d</sup> अमिसारात् (for अमियानात्) with K<sub>8</sub>. 5 D<sub>2</sub>. 6; 63. 12° कर्णकोतोभवं (for °द्भवं) with K<sub>8</sub>. 4 B<sub>1</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>4</sub>. 7 Ca; 93. 21° पराधेन (for °द्भेन) with K<sub>0</sub>. 2. 3 Da<sub>1</sub> D<sub>2</sub>. 5. 6 T<sub>2</sub>; 98. 17° ठन्नघनान् (for ऽन्नयणान्) with K<sub>3</sub>. 5 D<sub>2</sub>. 8; 100. 30° व्यंसयामास (for ध्वंसयामास ) with K<sub>2</sub>. 4 B Da Dn D<sub>3-6</sub>. 7. 3 M; 110. 43° प्रहः (for कहः) with K<sub>2</sub>. 3. 5 D<sub>2</sub>. 5 Ce; 116. 6° अन्वासंत (for अन्वासत्) with K<sub>2</sub>. 4 B D (except Da<sub>2</sub> D<sub>5</sub>); 116. 17° रथेषुभिः (for महे°) with K<sub>3</sub>. 5; 116. 47° सौहदानां (for सौहदं वा) with K<sub>3</sub>. 5 D<sub>2</sub>; 117. 34° प्रतान्त्रति (for प्रतं प्रति) with K<sub>3</sub> D<sub>3</sub>1 D<sub>1</sub>1 D<sub>3</sub> M.

Equally numerous almost are the cases in which Cd follows the late Northern group of MSS. referred to on p. xvm above, with a few exceptions either way. The following may suffice by way of illustration:

6. 5. 16<sup>st</sup> रपजीवनम् (for अमिजीवनम् ) with B Da Dn Ds. 5. 8 Cc; 5. 19<sup>st</sup> लोके न (for लोकाष ) with Ks. 4 B Da Dn Ds. 5. 8; 6. 3<sup>st</sup> जगतीस्थानि (for जगतिस्थतानि ) with Ks. B Das Dn Ds. 4. 5. 8 Ts. Ms-8; 6. 9<sup>st</sup> आजुपूर्व्या (for आजुपूर्व्याद् ) with Ks. B D (except Das Ds. 3); 11. 3<sup>st</sup> तिच्यं (for yea; ) with B Da Dn Ds. 8-5. 8 Ms-5; 15. 4<sup>st</sup> आति (for आति: ) with Ks. B Das Dn Ds. 4-8 Gs. 8 Ms Cc.

More curious are (i) the three cases in which Cd shows alliance with the TG group: 6. 12. 36° (दंडका: for दण्डिका:, with T<sub>1</sub> G<sub>4</sub>); 45. 37° (वस्त् for कुद्ध:, with T G<sub>4</sub>); and 108. 32<sup>d</sup> (वाहिनी for भारतान with B<sub>8</sub> T<sub>1</sub> G); (ii) one case each: 6. 6. 3° (पचैतानि for पचेमानि, with G<sub>1-8</sub>) and 6. 72. 25° (यथागमं for °गतं, with M<sub>1. 3-5</sub>), where Cd shows relationship with the Grantha and the Malayālam versions respectively; and especially (iii) the two cases where Cd evinces support of the entire S recension backed by a few N MSS.: 6. 5. 16° (युक्षा: श्रेष्ठा: for युक्ष: श्रेष्ठ:, with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>1. 4. 5. 7. 8</sub> T G M<sub>1-8. 5</sub> Cc); and 6. 50. 55° (युक्षा: श्रेष्ठा: for युक्ष: श्रेष्ठ:, with K<sub>4</sub> B Da<sub>1</sub> Dn D<sub>4. 5. 7. 8</sub> S). The last two instances can only mean that the urge for variation which is one of the dominant factors resulting in what we now designate as the S recension, was already in operation in the North some ten centuries ago.

As regards insertions, while Cd bears testimony to the inclusion in the text of 163\* and 277\* (both exclusively Northern additions), it nowhere gives evidence of the acceptance of any exclusively Southern insertion. At the same time, it is worth noting that Cd shows no knowledge of 204\*, which is an early Sāradā insertion (found in Si Ko-2 only). This, however, is only an argument ex silentio.

As regards stanza sequence, Cd follows the SK order in reading 6. 15. 24-38 after 15. 54; and (with the N MSS. generally) in reading 6. 44. 29 after 44. 33. Cd does not contain the Kātyāyanīstava (App. I, No. 1: found in Ks. 4 B Da Dn D4. 7. 8), nor the late Sveta episode (App. I, No. 4: given by Bs. 4 Da Dn D4. 5 Ms-5).

Cd gives in about forty places readings which have not been found in any of the available MSS. In the following cases at any rate, with better support of MSS., the readings could have been acceptable:

6. 15. 10' पाद्याल्यः (for कौन्तेयः); 16. 46' समुद्धषः (for समवायः); 41. 61' अद्धेयवचात् (hypermetric; for 'वाक्यात्); 44. 3' अरिष्टा इव (for आविष्टा इव); 44. 9' अविनीताः (for अभिनीताः); 67. 8' आन्तपत्रा (for आन्तपत्रा); 67. 37' नागवार- (for नागराज-); 72. 16' रत्नपष्टैः समन्वितं (for 'पष्टेन संचितम्); 79. 2' ध्रुत्या नमभान् (for इष्टानममान्); 91. 56' विकृतः (for विकटः); 92. 68' विधाटिकाभिक्षित्राभिः (विधाटिकाभिः, explained as प्रयुक्तीभिः); 110. 28' वर्षिणवाहिनाम् (for 'वाजानाम्); 114. 112' ज्ञानम् (for योगम्); 117. 7' रहिते (for रहितं).

The most noteworthy solitary reading offered by Cd, however, is स्रीयन्द्री ( for चन्द्रस्थों ) in 6. 3. 29°. The context here is the enumeration of certain ominous phenomena preceding the great Bharata War, and amongst these is the mention of two eclipses, that of the Moon and of the Sun in one and the same month (ekamāse). And we are further told that they took place trayodasim (on the thirteenth tithi) and aparvani. Since stanza 28 speaks of the no-moon day (amāvāsyā) as falling on a trayodasī, it is clear that trayodasim must refer to the solar eclipse, and aparvani ( the other predication) to the lunar, although in the compound candrasuryau the sequence is just the other way2. Now when the amāvāsyā falls on a trayodasī, at least one—if not both—the full-moon days preceding and following such a defective fortnight (kṣayapakṣa, technically known as Visvaghasra) comes after sixteen tithis. The fortnightly bisection of the month (ardhamāsaparvan, as Yāska names it, Nirukta 1. 20) is in this case uneven (18:16), and that is what is meant by the predication aparvani used about the full-moon eclipse. Now, with a kṛṣṇapakṣa of thirteen tithis in which a solar eclipse is to take place, there is no possibility of a lunar eclipse happening at the end of the preceding sixteen-tithi fortnight, owing to the very short duration of the Pürnimā; but a lunar eclipse at the end of the following sixteen-tithi fortnight is within the limits of possibility. If therefore the earlier solar eclipse and the later lunar eclipse are to fall within one month (ekamāse), the month must end with the full-moon, as in the reckoning current in Northern India (as opposed to the amanta reckoning familiar in the South). Devabodha, the Northerner, would see no difficulty in the reading sūryacandrau, which he found in the MSS.8 In all our MSS., Northern as well as Southern, the reading is candrasūryau, which, on purely objective considerations, the present editor did not feel himself at liberty to change. But South-Indian readers and copyists' would naturally stumble at the sequence suryacandrau, and make it candrasuryau agreeably to the amanta

The Vulgate reads the Candrasūryau stanza twice (with v. l.); but older Northern MSS. and the S recension read it only once. Its repetition is evidently a mistake.

Such departure from the yathāsainkhyam rule is, for a valid reason, permissible; cf.: अपाणिपारो भवनो महीता ( Svet. Up. 3. 19 ). With the sūryacandrau reading, no such departure becomes necessary.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> It does not look as though Devabodha himself had changed the reading.

<sup>4</sup> It will be remembered that even the copyist of Si was not a Kashmirian: see ante, p. xvi.

reckoning. But that would make matters worse, because, as we saw, with a Visvaghasra kṛṣṇapakṣa in which a solar eclipse is to take place, a lunar eclipse on the preceding full-moon cannot possibly take place. Others have attempted to cut the Gordian knot by altering the reading chamase, which was believed to be the heart of the trouble. This has been done in several different ways. There are the two changes ekapakse (K4 B Da D5) and ekatrāhni (T1 G4 M2), which are astronomical monstrosities, as we cannot have the two eclipses in one paksa, nor on one and the same day, in spite of Nilakantha's explanation (on GK stanza 32), which is a counsel of despair. The variant devamase, favoured by the Madras edition, I do not know how to understand exactly. It can mean, according to the lexicographers, eighth month, which will be Karttika ( with Caitra as the first month ); it can also denote the Margasirsa with which the year once commenced, and which is hence known as the Kesava The variant ekāhnā hi (Dn Ds. s) has been interpreted by month (cf. BG. 10. 35). some to signify 'the same tithi', i. e., the [sukla-]trayodasi (the last tithi of the bright fortnight) when the lunar eclipse occurred, and the [kṛṣṇa-]trayodasī (of the same or the next month's dark fortnight) when the solar eclipse also occurred. But it is quite impossible that two such Viśvaghasra or thirteen-tithi fortnights can occur at such a short interval. To understand ekāhnā hi to mean the same day of the week is also not very happy, because, in the first place, it is not quite established that the weekdays, in the Mahābhārata, had any current names; but supposing that the lunar eclipse of a certain month and the solar eclipse of the paksa or month preceding or following it fell on the same week-day (which would be possible on the fifteenth but not on the sixteenth day, which is the case before us), where is the authority to suppose that this circumstance gives it its ominous character? Whatever may have been the actual history of the present reading and its successive variations, the instance should at any rate establish the fact that deliberate changes in the astronomical statements found in the current text of the Epic have been made—whether before Devabodha or after him is immaterial to us—and it would really be futile to attempt by ingenious interpretations to harmonize all the conflicting astronomical statements found in the different parts of the Mahābhārata, pending, as a primary requirement, the fixation of the text of the concerned passages.

Cc

Complete MSS. of Caturbhuja's commentary on the entire Mahābhārata are no longer extant. MSS. of his commentary on the Āraṇyaka, Virāṭa (published by the Gujarati Printing Press, Bombay, 1915), and Drona parvans have been reported. Caturbhuja's commentary on the Bhīṣmaparvan used for the present edition is a solitary MS., bearing No. 13036 of the Baroda Oriental Institute's Library. It is written on old country paper, size  $11\frac{3}{4}$  × 4", slightly frayed at the lower right-hand corner. Folios. 42, with 10 lines to a page, and 48 letters to a line. Written in Devanāgarī

characters; not very correct. It gives the commentary on the Bhagavadgītā only up to stanza 57 of chapter 2, and remarks—अतः परं प्रन्थामावाज लिखितानि. The commentary is again resumed at 6.41.3, and goes on to the end of the parvan (fol. 40a, line 1). After this point, there are, in the same handwriting, five pages of what purports to be देव(को)बोधस गीतारीका; but its authenticity is uncertain. The commentary begins:

श्रीगणेशाय नमः ।

यो वृन्दावनगोचरो दन्तुभुवां वृन्दानि नीत्वा क्षयं हर्षोत्कर्षविकस्वराणि विद्धे वृन्दानि यद्वासिनाम् । गोवृन्दावनतत्परश्च ललनावृन्दानि गोजीविनां वंशाध्वानविमोहितानि स जगद्वन्छो हरिर्वन्यताम् ॥ सीष्मपर्वणि संदेहं साष्राहारिविचारणाः । श्रीचतुर्भुजमिश्राणां घरणीवारणोऽजयत् ॥

The commentary on the Bhagavadgītā begins (fol. 16a):

विश्वोद्भान्त्या तैजसो वासनाभिः प्राज्ञो नामज्ञानमात्रातुवन्धः । यो वाक्यार्थे निश्चिवर्गः सुधीर्यो भूमानं तं नौमि वेदान्तवेद्यः ॥

इह खळु [प्र]ष्टृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणो द्विविधो धर्मः ग्रुश्रूषते । तत्रायो बहुप्रकारः साधारणाधिकारिको, विशिष्टा-धिकारिकोऽन्यः । स च द्विविधो, कर्मयोगो ज्ञानयोगश्च ।

The colophon at the end of the commentary on the parvan runs— इति चतुर्गुजमिश्रविरचितायां मीन्मपर्वटीका समाप्ता। The MS. is undated, and looks not more than 150 or 200 years old. The date of Caturbhuja lies between A. D. 1275–1350.

Amongst the insertions noticeable in Cc, the following belong to the N recension in general: 163\*, 227\*, 229\* (not in D<sub>2</sub>), 275\*, 277\*, 279\*, 476\*. It shows no insertion that can be said to be peculiar to the Kashmirian version as such; while most of its insertions are common to the late Northern group of MSS.; for example, 10\* (with K<sub>2</sub>. 4 B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 11\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 12\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 12\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 12\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 12\* (with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4</sub>. 5. 7. 8 Ca); 142\* (with K<sub>4</sub> B<sub>1</sub>. 2. 4 Da<sub>2</sub> Dn D<sub>1</sub>. 3-5. 7. 8). With the Southern group of MSS., Cc shows 26\* (found in TG M<sub>3</sub>. 4); 60\* (found in B<sub>3-4</sub> Da Dn D<sub>1</sub>. 3-5. 7. 8) and 64\* (found in K<sub>3-5</sub> B D S). Of these instances, however, the last two have not much probative value. Cc does not give the Kātyāyanīstava, nor the Śveta episode. It does not follow the S tradition in reading chapter 41 before the Bhagavadgītā. It also does not align itself with the 14 out of

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This portion of the commentary is printed in the edition of Devabodha's commentary on the Bhīṣmaparvan published by the B. O. R. Institute (1947).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See P. K. Gode: Annals of the BORI, Vol. xxv, pp. 103-108.

the 23 N MSS. used in the Critical Apparatus (Si K Dai Dn Di. 2. 4.7) in reading 6. 15. 24-38 after 15. 54, and exhibiting the consequent changes of repeating 15. 53-54 and omitting 15. 24-38.

As to readings peculiar to Cc, at least a couple of hundred instances are citable, of which the following may serve as samples:

6. 1. 4° अनुशंसतो ( for आशं° ) and 12° नियोजयामास ( for योज° ), both hypermetric . 3. 13<sup>d</sup> अवणेन ( for अवणे च ), 33<sup>b</sup> माहताहतः ( for भानुराहतः ) ; 4. 7<sup>a</sup> [अ]विनाशाय ( for विनाशाय). 31" संस्कृत्य (for संग्रल); 7. 46" दिव्यसंकाशा (for "संकल्पा); 13. 13" वर्षलंबका: (for "पुजका:)  $36^{\circ}$  विवर्षद्भिर ( for वर्ष्मवद्भिर ); 15.  $2^{\circ}$  देवतुल्येन ( for 'कल्पेन ),  $30^{\circ}$  यतव्रतात् ( 'व्रताः ); 16.  $4^{\circ}$ डिनक्कतिप्रज्ञै: (for निकृति°), 28° सर्वतो (for व्यतिष्ठन्); 21. 6° विपन्नम् (for विषण्णम्); 24. 17° अविनाशं ( for अविनाशि ), 45° निर्वदः ( for निर्द्वते ), 51° जन्मबन्धननिर्मुक्ताः, 55° मनोहरान् ( for °गतान् ); 41. 102 स्तुतिसंभवाः ( for °संहिताः ); 44. 4 युगेषु ( for युगानि ); 46. 16° कृत्वा अलं ( with hiatus; for कृत्वा हितं ); 48. 49<sup>d</sup> गुणांतरे ( for स्तनान्तरे ); 50. 78<sup>d</sup> सुश्रु सिवा ( for सर्वशः ); 16 दांतापीडप्रकर्षणः, 116 संनयम् ( for संनतिम् ); 61. 50 सत्त्विभावनः (for भूत°); 67. 25° ताड्यताम् (for तुवताम्); 70. 1° वार्ष्णेयो (for सात्यिकर्); 72. 6° क्षेपणेषु ( for 'णीषु ), 14' पक्षिसद्वंसै: ( for पक्षसंकाशै: ), 14' रत्नपट्टै: सुसंचितम् ; 73. 27' मि चैकायनगते तुल्यार्थाभिनिवेशिन ; 79. 38 सा अकीर्यत ( with hiatus ; for सा व्य° ) ; 80. 43° साधयाश्वान् ( for चोदया° ); 92. 11° स्नीत्वायितुं ( for स्नीवयितुं ), 45° सुसंस्थितैः ( for सुसंशितैः ), 63° सत्तावद्धैः ( for सस्ताजिद्धैः ), 65° कृत्तहस्तीश् ( for सस्त° ); 93. 2° विवर्धितम् ( for विविधितम् ), 21° भन्नीपुष्पनिकाशेन ( Ccp तंडी° ); 112. 3° Ccp सुताम् ( for खसाम् ), 79° कालोहीसेन ( for क्रोध-दी°); 110° [अ]पार्थं ( for पार्थं )³; 114. 2 तसुभिः ( for पट्टिशैः ).

Where, as against the accepted reading, Cc gives a variant, in the large majority of cases, it sides with the late Northern group of MSS. with sporadic exceptions either way. These, it is unnecessary to quote here. Cc follows the older Kashmirian group of MSS. in the following cases worth enumerating:

6. 6. 16 क्रोवः (for एव; with Śī Ko-2 B Da2 Dn D1. 4. 5. 8); 24. 26 अथ वैनं (for अय चैनं; with Śī-2. 4 m. 5. 8 Ks M1. 8 Cā. b. k), 54 अजेत् (for अजेत; with Śī-4. 8 Ks Cā); 49. 23 वसन्ते पुष्पस[ज]वली (with Śī K<sub>8</sub>-5 BD); 59. 14 पदातयः (for पदातिनः; with Śī Ko-4 Da D5. 6); 65. 14 व्युहं (for व्यूहं; with Śī Ko-8 Dn2 D1. 4. 7. 8 Tī G4 M1); 67. 11 व्यवालीयन्त (for व्यव°; with Śī K4 B1. 2 Da Dn D8-5. 7. 8 Cap. d), 72. 7 व्यायामे च (for व्यायामेषु; with Śī K3-5 B Da2 D1. 2. 5. 7); 112. 20° वासिता- (for वाशिता-; with Śī K3. 4 B D [D2 om.]).

In the following quotable cases, it shows relationship with some Southern MSS.:

6. 2. 33° स्तानितः (for °तं; with B Dn Ds. s G1. s Ms); 4. 33° अपि पश्चरातं (for पश्चासदिप; with D1. 7 T1 GM); 6. 16<sup>d</sup> परिवारितः (for °वृंहितः; with B Da Dn Ds-s. 7. 8

<sup>1</sup> Sec. "Mahābhārata Text-transmission Problems: Problem 1" in the Annals BORI, Vol. xxv.

<sup>2</sup> More an interpretative ingenuity than a variant proper 1

T<sub>1</sub> G); 7. 42<sup>8</sup> चैलाश् (for चिलाश्; with K<sub>2-8</sub> B D[except D<sub>7</sub>] T G M<sub>4</sub>); 10. 11° अविज्ञाताः (for अभि°; with K<sub>3-8</sub> B D[except D<sub>7</sub>] T<sub>2</sub> G<sub>1</sub>); 11. 3<sup>d</sup> तिष्यं (for प्रथ्यं; with B Da Dn D<sub>1</sub>. 3-8. 8 M<sub>3-8</sub>); 12. 1° विष्कंभस्य (with K<sub>5</sub> B<sub>4</sub> Da D<sub>6</sub> S [except M<sub>1</sub>. 3. 8]); 13. 3<sup>d</sup> समुद्रैः (for पर्वतैः; with B Da Dn D<sub>1</sub>. 4. 5. 7. 8 S); 15. 15° आजो (for असो; with K<sub>4</sub> B Da Dn D<sub>4-6. 8</sub> T<sub>2</sub> G<sub>3</sub> M); 78. 18<sup>d</sup> पुत्रस्य (for शङ्गस्य; with K<sub>3-8</sub> B Da<sub>2</sub> Dn<sub>2</sub> D<sub>1-4. 6-8</sub> S); 108. 32<sup>d</sup> भारतीम् (for भारतान; with K<sub>8</sub> B<sub>3.4</sub> D[D<sub>2</sub> om.] T<sub>2</sub> M).

Finally it is worth noting that in the few cases where Comentions variant readings, the variants are not found in any one particular group of MSS.. A few cases in point are:

6. 1. 8° समायातं (for समावृत्तं; found in K4. s B Da Dn D4. s. s), 15<sup>d</sup> मेर्यः (for मेरीः; found in B3 Dn D4. s. s) and समन्ततः (for सहस्रशः; not found elsewhere), 29° अश्वनाश्ची (for अश्वनाश्ची; found in Da2 D3. s); 3. 27° गृशः (for बुधः; found in Dn D4. s), शीर्षे (for उमीश्णं; found in Dn D4), 27<sup>d</sup> दर्शयन् (for जनयन्; not found elsewhere), मयमुत्तमम् (for समहद्भयम्; found in K4 B Da Dn1 D1. 4. s. s); 6. 16<sup>d</sup> पर्वतः (for सर्वतः; not found elsewhere: S gives पर्वतैः), 16<sup>ef</sup> त्वाधारः शेष (for एष संक्षेप; not found elsewhere); 41. 99<sup>b</sup> पाण्डवाः (for पार्थिवाः; found in D3); 47. 20<sup>d</sup> आविशः (for चामिस्ः; not found elsewhere); 50. 24° उद्घवहं (as in text); 59. 26<sup>b</sup> अलंबुषो राक्षसोऽसौ तदानीं (found in K4 B Da Dn2 D4. s. r. s); 102. 10<sup>d</sup> चापापिर् (for चापाचिर्; found in K3 D3 [ marg. sec. m. ]).

 $\mathbf{C}_{\mathbf{V}}$ 

An almost complete MS. of Vādirāja's commentary on the Mahābhārata is available in the Mysore Oriental Library, besides parts of the commentary on stray parvans in several libraries of South India. For this edition, we were able to use a Devanāgarī copy of the Mysore MS., bearing Library No. o 1577 and dated Saka 1597 (A. D. 1675). The original MS. is written on paper in Devanāgarī characters. Its total extent is folios 2-104, 151-445. The Bhīşmaparvan covers folios 151-188, with 8 lines to a page, and 44 letters to a line. The post-colophon data at the end of the last Book, which gives the date, runs as follows:

शाके सप्तनवेषुभूपरिमिते कर्कस्थिते सूर्यगे

राक्षाब्दे च तथा च मासि श्रवणगे तिथ्यां जया एव च ।

तद्दीनेषु च येन च ग्रन्थलिखितं संपूर्णमेवं यथा

यशोराशिगुणो हि मुद्रलसुतो गोविन्दरायामिषः ॥

Vādirāja alias Kavīndratīrtha was eighth in the succession-list of the High-priests of the Mādhva sect, and died Śaka 1261 (A. D. 1339).

Cv gives the following insertions: 115\* (found in D<sub>6</sub>), and 498\* (common to S). Both are characteristic additions. In the Bhagavadgītā, it gives 108\*, along with various MSS. of all groups.

There are very few readings found in Cv which can be regarded as peculiar to it, and in many cases they are due to corruption or scribal error:

6. 1. 32° संस्केषु न धूर्येषु ( for न स्तेषु न धुर्येषु ); 2. 19° खेटा हाहेति ( for खटाखटेति ), 21° शिखात्रिवर्णाः परिघाः ( for त्रिवर्णाः परिघाः संधौ ) ; 3. 14° समाहत्य ( for समारुख ), 14° समाकस्य ( for परि ), 16° चित्रास्तात्युत्तरे ( for 'ल्लन्तरे ), 36° चेलाभूधमयंति स्म ( sic ); 4. 12d अतिप्रहं ( for न कत्मवं ), 6. 16° द्विरंश: ( for °शे ); 8. 21° सहस्रांशशंतानि ( for सहस्रं च श° ), 27° °गण्डका (for °गण्डिका; for gloss, see Crit. App.); 15. 10 अल्पन्यं पुरुषच्याघं, 48 शह-संनिधम् ( for °संसिंद ); 19. 4° संयतान् ( संहतान् ), 44° चाक्षीणि ( for मज्जानो ); 20. 3° वन-राक्षी° ( for °राजि° ); 21. 13° अभिजातिजयस्तस्य ; 42. 10° पराभवत् ( for अभ्य° ); 43. 67% सैन्यान्यस्य तु पूजयन् ( for तत्सैन्यं प्रत्यपूर्यन् ); 48. 7° अभिमन्युर् ( for अभिपत्य ), 28° आर्तायनि-क्रिभिर्मिक्षै: ; 50. 45 अप्रबं ( for 'प्रुतं ), 45 संयतं ( for संपातं ) ; 55. 124 विनाशपालाल ( for °पाताल°); 61. 20° स महाघोरं ( for सुमह°); 64. 2° देहानां ( for देवानां ); 67. 34 वार्तम् (for बीतम्); 68. 7' सुबि (for युधि), 27° गच्छन्ति (for धावन्ति); 69. 26° संबिद्धोरः क्षरत्रकं (for स निद्धो विक्षर°); 84. 12° प्रहताश्वरथे (for विद्वताश्व रथे); 85. 23° नदतां (for स्तनतां ); 86. 3° आजानेयमहीजानां ( for आरटानां मही° ); 91. 34ª संपाते जलदा यथा ( for प्रावृषीव बलाहकाः ); 93. 21 माण्डीपुष्पविकासेन ( for 'विकाशेन ), 27 दक्षिणाकारं ( for दक्षिणः काले ); 94. 17° सैषा बाह् ( for बासौ प्राङ् ); 106. 31° ततो दुर्योधनो राजन् ( for ततोऽर्जुनो जातमन्युर्, given as Cvp ); 110. 46 महोदघे: ( for 'दिघ: ); 114. 88 संस्थितो ( for संप्राप्ते ); 115. 50 म परिषच्छाम्यतां ( for परिस्ता स्नन्यताम् ).

Where Cv differs from the accepted text, it gives variants which, in the following cases, agree with the primary Kashmirian group of MSS.:

6. 13. 41° सहस्राण ( for शतान्यंख ; with  $S_1$   $K_0$ . 1. 3. 5  $D_{1-8.7}$ ); 44. 32° व्याघ्रचर्ममयैरिए ( for °श्वेरिप; with  $S_1$   $K_{0-2.5}$  Ca); 50. 30° अभिद्रुख ( for °प्रेक्ष्य ; with  $S_1$   $K_0$ . 2. 3. 5  $D_{2.6}$ ); 80. 37° वाहं ( for यानं ; with  $S_1$   $K_3$   $D_{1.8}$ ); 81. 17° छित्रायुधः ( for °युधं ; with  $S_1$   $K_4$   $M_2$ ).

In the following cases, the agreement is with the secondary Kashmirian group:

6. 1. 7 वृद्धवालावशेषिता (for वालवृद्धाव°; with  $K_{0.2}$   $D_{1.3.7}$ ); 2.  $29^{\alpha}$  गृहीतशकावरणाः (for भरणाः; with  $K_{0.1.8.5}$   $D_{1-8.7}$ ); 3.  $14^{\alpha}$  पूर्व (for पूर्वे; with  $K_{1}$   $D_{4.8}$ ); 4.  $2^{\delta}$  कल्पवादी (for काल ; with  $K_{3.5}$   $D_{1-8.7}$ ), and महायशाः (for "तपाः; with  $K_{3.5}$   $D_{2}$ ); 5.  $18^{\alpha}$  येषां (for एवां; with  $K_{3}$   $D_{3}$   $D_{1}$ ; 14.  $4^{\alpha}$  सर्वसैन्यानां (for "योधानां; with  $K_{3.5}$   $D_{2.6}$ ); 17.  $21^{\alpha}$  तिस्मन् (for यत्तः; with  $K_{8.5}$   $D_{2}$ ); 55.  $119^{\alpha}$  निह्तेन्द्रजाला (for "कीला; with  $K_{0.1}$   $D_{1.7}$   $D_{$ 

In the remaining about ten or twelve cases, the agreement is with the late Northern group of MSS., or with sporadic N MSS.

In hardly ten cases does Cv exhibit definite relationship with exclusively Southern MSS. The cases are:

 $6.\ 1.\ 7^\circ$  अन्येव (for शून्येव; with  $M_2$ ),  $7^\circ$  निरस्तपुरुषा (for निरश्व°; with  $T_2$ );  $3.\ 28^\circ$  भूतपूर्वो तु (for भूतपूर्वो च ; with  $T_2$ );  $19.\ 30^\circ$  कूरा (for शूरा; with  $M_{1.3.5}$ );  $41.\ 61^\circ$  परुषात् (for पुरुषात् ; with  $M_2$ );  $114.\ 88^\circ$  कालकर्ता (for कालं कर्ता ; with TG),  $102^\circ$  अमध्ये (for अमध्यमे ; with  $M_{4.5}$ );  $117.\ 34^\circ$  प्रणम्य (for प्रसाद्य ; with  $T_1$  G).

When it is remembered that Vādirāja was intimately connected with the Mādhva sect which largely prevails in the South, the relative immunity of his text from Southern variations becomes noteworthy. This holds good also of the insertions found in Cv with the solitary exception of 498\*.

Ca

Complete MSS. of Arjunamiśra's commentary on the entire Mahābhārata are no longer met with, although Rājendralāla Mitra, in his Notices, vol. V, App. p. vm, records having come across one such at the village of Guḍāp (District Burdwan). MSS. of the commentary for parvans 14, 16–18, as also for occasional passages of the Rājadharma and the Āpaddharma sections of the Śāntiparvan, have not yet been found in any of the collections of MSS. of which lists are available. For the Bhīṣmaparvan, we were able to use two MSS., Dai and Das, already described in the Critical Apparatus (above, pp. xxxiii–xxxv)<sup>1</sup>.

Cn

As this commentary is readily available in print, and is the latest of them, it was not thought necessary to go into any critical details about the commentary proper beyond the data supplied in connection with MSS. Dn. and Dn. already described on pp. xxxv-xxxvi above. Incidentally, it is worth noting, however, that Ganapat Krishnaji's edition of 1863 cannot be said faithfully to present the text underlying Nilakantha's commentary in every detail; and not all the Cn MSS. agree amongst themselves. This holds true also in the case of the added passages. For instance, GK inserts 36\* (found in Si Ko-2 M5); 141\* (found in Si Ko-3 5 Da2 D2.4-5); and 244\* (six lines; found in Da D5). None of them are found in Dn.

# (i) Commentaries: B—On the Bhagavadgītā

Of the five commentaries used for the entire parvan, two, Ca and Cd, do not contain the commentary on the Bhagavadgītā portion of the parvan (chapters 22-40), while one, Cc, gives it for its first two chapters only. The remaining commentaries used for the BG. fall into three groups: (1) Cs (with its sub-commentary Cu), which

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> It has, however, happened that insertions etc., found in the text of Dai and Das, are often ignored in the commentary proper.

preserves, in the main, the current Śāmkara version of the BG., and which ( with the exceptions indicated below ) has been adopted in the Critical Edition; also Cn more or less allied to Cs. (2) Cr, Cm and Cv, which present a text differing only slightly from Cs; and (3) Ca, Cb, Cg, and Ck, which give what is known as the Kashmirian version. of the Poem.

Cś

Samkara's Bhāṣya on the Bhagavadgītā has been several times printed. The Anandaśrama edition of 1909 (which is followed in the Crit. App. ) and the Mysore edition of 1895 are based upon an actual comparison of MSS. The others are mostlyreprints.

Cs tells us, in so many words, that the Bhagavadgītā consists of just 700 stanzas<sup>1</sup>; and by stanzas Śamkara means just stanzas, and not a collection of 32 syllables. Of the 700 stanzas, Śamkara leaves the 47 stanzas of chapter 1 and the first 10of chapter 2 without any comment; but for all the others he offers a word-for-word. exposition, which enables us to determine exactly what the text before him was. As: Samkara's date generally accepted is A. D. 788-820, his testimony for the text of the BG. is earlier than that of the any other MS. or commentator. In the case of the Bhāṣya on the Sanatsujātaparvan (Udyoga 42-45), commonly attributed to Śamkara, Dr. S. K. De, the editor of the Udyoga, found that Samkara's text of the Sanatsujāta generally follows the TG version, and that that text very often differed from the one given by the agreement of SK with M, supported by B, which the Critical Edition uniformly adopts. Now, in the first place, the attribution of the Sanatsujātabhāṣya tothe authorship of Acarya Samkara is not beyond cavil; and, what is more to the point, T, G, M, B, and practically all versions except S K and a few composite MSS. of the D group have, in the main, accepted (what was not the case in the Sanatsujāta) the Samkara text of the BG.

As far as the text of the Bhagavadgītā is concerned, we have, therefore, in the evaluation of the Śāradā and Kashmirian text-tradition, to reverse our judgment and procedure (which were found to holds true not only in the parvans of the Mahābhārata so far critically dealt with, but also in the case of the Bhīşmaparvan itself. outside the Bhagavadgītā chapters), and treat the textual variants in the ŚK sources as late and secondary. As this involves an apparent departure from the principles of text-constitution hitherto adopted in the Critical Edition, a detailed discussion of the problem is called for, and it will be given in connection with our treatment of the Kashmirian testimonia.

The Bhagavadgītā text adopted in the Critical Edition differs from that of Samkara in the following places:

<sup>1</sup> Cf. — तं धर्म मगवता यथोपदिष्टं वेदन्यासः सर्वंशो भगवान् गीताख्यैः सप्तामिः स्रोकशतैरुपनिववन्थ ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. the Udyogaparvan, p. 192.

BG. 2. 20° भूत्वाभविता ( for भूत्वा भविता )
2. 46° सर्वतःसंद्रतोदके ( for सर्वतः संद्रतोदके )
3. 2° व्यामिश्रेणेव ( for व्यामिश्रेणेव )
3. 3°, 13. 24° कर्मयोगेण ( for कर्मयोगेन )
6. 7°, 12. 18°, 14. 25° मानापमानयोः
( for मानावमानयोः )
6. 29° सर्वत्रसमदर्शनः ( for सर्वत्र समदर्शनः )
6. 41° प्रथकृतां लोकान् ( for प्रथकृताल्लोकान् )

In his Bhāṣya, Śamkara himself notes the following variants:

BG. 6. 9 विमुच्यते (for विशिष्यते )
7. 22 हितान् (for हि तान् )
11. 41 तवेमं (for तवेदं )
13. 12 अनादि मत्परं (for अनादिमत्परं )

BG. 13. 20 कार्यकारण- (for कार्यकरण-; Crit. Ed. adopts Csp )
14. 23 योऽनुतिष्ठति (for योऽनिष्ठित )
18. 54 इच्यति (for काइति ).

In the following places, MSS., editions and commentaries are not agreed as to Samkara's reading:

BG. 9. 21° हि त्रैधर्म्यम् or त्रयीधर्मम् (text)
18. 13° पश्चेमानि or पश्चैतानि (text)
18. 28° नैष्कृतिको or नैकृतिको (text)

The Bhāṣyotkarṣadīpikā of Dhanapati is printed in the Nirnaya Sagar ed. (Bombay, 1936<sup>2</sup>) of the BG. with Eight Commentaries; also in the Gujarati Press ed. (Bombay, 1912) with Eight Commentaries; and elsewhere. It is a sub-commentary on Šamkara's Bhāṣya, and the raison d'être for it is seen from the following:

कुमतस्य निरासाय गीता माष्यकृता खयम् । कृष्णात्मना शिवेनादौ व्याख्याता पदशः स्फुटम् ॥ ततो माष्यार्थमादाय व्याख्याता बहुमिस्तु सा । यत्त कैश्चित्काचित्प्रोक्तं विरुद्धं भाष्यतोऽखिलम् ॥ साक्षेपं युक्तिहीनं च तिक्तरासाय छेखकम् । अन्तर्यामिखरूपोऽसौ मां करोति महेश्वरः ॥

Cn

It is not necessary to add much here about Nīlakantha's comment on the BG. beyond what is stated under Dn1 and Dn2, as well as on p. LXXI above. In his explanations, Nīlakantha differs from Śamkara in a number of passages in the Bhagavadgītā.

10\*

Where he reads the text itself differently from Samkara can be seen from the following variants which he shows as against the Crit. Ed.:

```
BG. 1. 8 जगदथ: (Cnp तथैव च, as text)
      2. 36d sai ( for aai )
      3. 2ª ज्यामिश्रेणेव (for ज्यामिश्रेणैव)
       3. 41' प्रजिह होनं ( for प्रजिहहोनं )
       4. 2 sिबंदु: ( for बिंदु: )
       4. 22° वा ( for च )
       4. 24 ब्रह्म कर्म समाधिना ( for ब्रह्मकर्मसमाधिना )
       5. 21<sup>d</sup> अक्षप्यम् ( for अक्षयम् )
       5. 29 सर्वभूतमहेश्वरम् ( for सर्वलोक )
       6. 4 अनु सज्जते ( for अनुषज्जते )
       6. 13 दिशोऽप्यनवलोक्यन् ( for दिशधान° )
       7. 22<sup>d</sup> हितान् ( for हि तान् )
       7. 25 थोग मायासमानृतः ( for योगमाया° )
      8. 3° परमं ब्रह्म ( by transp. )
      8. 7<sup>d</sup> असंशयम् ( for असंशयः )
```

```
10. 20° सर्वभूताशयः स्थितः ( for 'शयस्थितः )
 11. 21° त्वासुरसंघा ( for त्वा सुरसंघा )
. 11. 24° त्वा ( for त्वां )
 11. 85° [ एव ]अह ( Cnp, for [ एव ]आह )
 12. 20° धर्मामृतम् ( for धर्म्यामृतम् )
 13. 17 धिष्ठितम् ( for विष्ठितम् )
 13. 20" कार्यकरण" ( Cnp, for कार्यकारण")
 14. 4° ब्रह्मसहदु ( for ब्रह्म महदु )
 14. 25° मानापमानयोस् ( for मानाव° )
16. 4° दर्गीभिमानश ( for दर्गांऽति° )
18. 4<sup>d</sup> परिकीर्तितः ( for संप्रकीर्तितः )
18. 13° पश्चेमानि ( for पश्चैतानि )
18. 25 अनवेक्ष्य ( for अनपेक्ष्य )
18. 43<sup>d</sup> क्षात्रं कर्म ( for क्षत्रकर्म ).
```

Cr

Next we have (2) the group of Theist commentators. Rāmānuja, the most authoritative exponent of the Visistadvaita School of the Vedanta philosophy who. flourished in the 11th century A. D., keenly disputes Samkara's interpretation of the Bhagavadgītā in quite a number of places. We have accepted as reliable the text of Rāmānuja's commentary as given in the Gujarati Printing Press ed. (Bombay, 1938'), where is also to be found Vedāntadeśika Venkaṭanātha's sub-commentary on the same called the Tatparyacandrikā, which materially supplements Rāmānuja's Bhāṣya. Where the text of the Bhagavadgītā as accepted by Rāmānuja differs from that of Samkara can be seen from the following variants which he shows as against the Crit. Ed.:

```
BG. 2. 10<sup>d</sup> सीदमानम् ( for विषीदन्तम् )
                                                                   4. 4ª अवरं ( for अपरं )
      2. 13<sup>d</sup> शोचति ( for मुहाति )
                                                                   5. 21<sup>b</sup> यः ( for यत् )
      2. 26d ਜੈਵਾਂ (for ਜੈਵਾਂ )
                                                                   5. 26 विजितात्मनाम् ( for विदितात्मनाम् )
      2. 29° चैवम् ( for चैनम् )
                                                                   6. 11<sup>d</sup> चेलाजिन- ( for चैलाजिन- )
      2. 72<sup>d</sup> ब्रह्म निर्वाणम् ( for ब्रह्मनिर्वाणम् )
                                                                   6. 18 स्थरम् ( for स्थिरः )
      3. 10° सह यहै: ( for सहयज्ञाः )
                                                                   6. 28° एवं युजन ( by transp. )
     3. 41° प्रजिह होनं ( for प्रजिहिहोनं )
                                                                   6. 39° एनं मे ( for एतन्से ; also एतं as v. l. )
```

<sup>1 🚜</sup> Cn: हे बीग योगिन् । अर्श आबच्छालयान्तोऽयं योगश्रन्दः। 🛞

```
6. 43° पौर्वदैहिकम् ( for पौर्वदेहिकम् )
 7. 22° तस्याराधनम् ( for तस्या राधनम् )
 9. 18° प्रभवप्रलयस्थानं ( for प्रभवः प्रलयः स्थानम् )
 9. 23° ये त्वन्य° ( for येऽप्यन्य° )
 9. 25<sup>d</sup> मद्याजिनस्तु ( for मद्याजिनोऽपि )
10. 7° ऽविकम्प्येन ( for ऽविकम्पेन )
10. 17" योगी त्वां ( for योगिंस्त्वां )
10. 42° ज्ञानेन ( for ज्ञातेन )
11. 8° शक्यसे ( for शक्यसे )
11. 17" दुर्निरीक्षं ( for दुर्निरीक्ष्यं )
11. 26° सर्वे ( for च त्वां )
12. 18 मानापमानयोः ( for मानावमानयोः )
13. 6 चेतनापृतिः ( for चेतना पृतिः ) ·
13. 11 तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनम् ( for °दर्शनम् )
13. 12° अनादि मत्परं ( for अनादिमत्परं )
13. 23° य एनं ( for य एवं )
```

```
14. 11 अकाशे ( for प्रकाशः )
14. 18 ° गुणवृत्तिस्था ( for ° गुणवृत्तस्था )
15. 4 व्य प्रपद्मेश्वरः ( for प्रपद्मेश्वरः ; ælso
प्रपद्म + इयतः æs Crp )
16. 2 अलोखुत्वं ( Crp, for अलोखुप्त्वं )
16. 8 किमन्यत्कामहेतुकम् ( for ° हेतुकम् )
16. 13 इमं ( for इदं )
17. 19 च ( for वा )
18. 8 यः ( for यत् )
18. 14 विविधा च पृथवन्वेष्टा ( for विविधाध्य
पृथवन्वेष्टाः )
18. 15 न्याय्ये वा विपरीते ( for न्याय्यं वा विपरीतं )
18. 25 अनवेक्ष्य ( for अनपेक्ष्य )
18. 28 नेष्कृतिकः ( for नेकृतिकः )
18. 59 यदाइंकारम् ( for यद्दंकारम् )
```

18. 64° हड इति ( for हडमिति ).

Cm

Madhva, the founder of the Dvaita School of Vedānta who is generally assigned to the 13th century A. D., gives a brief commentary on the Bhagavadgītā, which is elaborated by Jayatīrtha in his sub-commentary called the *Prameyadīpikā*. Both these are to be found in the Gujarati Printing Press ed. mentioned above. Madhva also has written a more elaborate dissertation named the *Guātātparyanirnaya*. (Kumbhakonam, 1910), somewhat on the lines of his *Mahābhārata-tātparyanirnaya*. On crucial passages, Madhva offers an interpretation differing from that given by most of his predecessors. As to the text commented upon by Madhva, it differs from that of the Crit. Ed. in the following places:

```
BG. 2. 16° [अ] भावः ( for भावः )
2. 24° नित्यसर्वगतस्थाणुर् ( for नित्यः सर्वगतः
स्थाणुर् )
2. 24<sup>d</sup> सनादनः¹ ( for सनातनः )
2. 33° धर्म्यसिमं¹ ( for इमं धर्म्यं )
2. 63<sup>d</sup> विनस्यति ( for प्रणस्यति )
2. 72<sup>d</sup> ब्रह्म निर्वाणं ( for ब्रह्मनिर्वाणं )
3. 20° सहैव कर्मणा सिद्धिम्¹ ( for कर्मणैव हि सं° )
8. ,3° परमं ब्रह्म ( by transp. )
11. 21° सुक्ताः¹ ( for हि त्वा )
13. 12° सनादि मत्परं ( Cmp, for सनादिमत्परं )
18. 42<sup>d</sup> विप्रकर्म¹ ( for ब्रह्मकर्म )
18. 43<sup>d</sup> क्षत्रियेऽन्ये गुणा अपि¹ ( for क्षत्रकर्म क्ष्मावजम् ).
```

<sup>1</sup> These variants are taken from the Gitätātparyanirnaya.

Cv

Vādirāja is a close follower of Madhva. As far as the Bhagavadgītā is concerned, he, besides inserting 108\* (as is done by a number of MSS.), gives the following variants as compared with the Crit. Ed.:

BG. 2. 39° येषां ( for एषा )
2. 49° हापरं ( for हावरं )
2. 59° रसवर्ज्यं ( for °वर्जं )
3. 33° यसाः ( for स्वस्याः )
3. 35° ज्ञानभूतानि ( for सर्वकर्माणि )
5. 13° नवद्वारपुरे ( for नवद्वारे पुरे )
5. 18<sup>3</sup> समदर्शनः ( for °दर्शिनः )
6. 10° जितचित्तातमा ( for यत्त° )
6. 21° यत्र ( for यत्तद् )
7. 13° एभ्यः ( for एमिः )

9. 5 ऐश्वर्ष (for ऐश्वरम् )
14. 4 महालक्ष्मीः (gloss for महचोनिः ?)
14. 11 प्रकाशं (for प्रकाशः )
14. 27 प्रतिष्ठः (for प्रतिष्ठा )
15. 1 अधः शाखाः (for अधःशाखम् )
15. 4 परं (for पदं )
15. 15 सर्वत्र (for सर्वस्य )
17. 21 परिक्षिष्टं धनं गतं (sic )
18. 32 सर्वथा विपरीतान् (for सर्वार्थान् वि° )
18. 54 नरः (for परान् ).

For the rest, see pp. LXIX-LXXI above.

Cl

Vallabha who belongs to the 15th and the early part of the 16th century is the great exponent of the Suddhādvaita School. He has summarized the BG. teaching in about a hundred stanzas known as the Sāstrārthaprakarana. The present Tattva-dīpikā commentary comes from a 17th century descendant and a namesake of the great Ācārya. The Tattvadīpikā quotes, at the beginning of each adhyāya, stanzas which may belong to the Ācārya himself. Paraşəttama's sub-commentary is a valuable aid to the understanding of the Bhagavadgītā, both being included in the Gujarati Printing Press ed. mantional above. Vallabha's text of the Bhagavadgītā differs from that of the Crit. Ed. in the following places:

BG. 2. 5° मैश्यम् ( for भैक्षन् )
3. 2° व्यासिश्रेणेव ( for ° दीव )
6. 1° स ग्रेगी ( for च ग्रोगी )
6. 36° असंयतात्मनो ( for ° त्नना )
6. 39° एनं मे ( for एतन्मे )
7. 22° तस्याराधनम् ( for तस्या राधनम् )
9. 23° अन्यदेवतामका ( for अन्यदेवता मका )

- ि. 23° यशन्तेऽविधि वृत्तेक्षम् ( for अजन्खविधि )
- 13. 9" न श्वारेटिय ( for न एक्ने.िय )
- 12. 18, 14. 25° मानापनानयोः ( for मानावनानयोः )
- 12. 19° अनिकेतस्थिरमतिर्² ( for अनिकेतः स्थिर° )
- 12. 20° यथावत् ( for यथोक्तम् )
- 13. 12° अनादि मत्परं ( for अनादिमत्परं )

Explained as double samdhi, तस्याः + जारायनम्

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Given as Clp.

| 13. 13 सर्वतःपाणिपादान्तं ( for "पादं तत् ) 13. 13 सर्वत्र श्रुति ( for सर्वतःश्रुति ) 13. 17 विष्ठितम् ( for विष्ठितम् ) 13. 22 कर्ता ( for भर्ता ) 14. 15 अधोयोनिषु ( for मूढयोनिषु ) | 14. 18° शुणवृत्तिस्था ( for शुणवृत्तस्था ) 15. 4° प्रपद्य ( Clp, for प्रपद्य ) 16. 4° दर्पोऽभिमानश्च ( for दर्पोऽतिमानश्च ) 16. 17° यजन्ति ( for यजन्ते ) 18. 62° मत्प्रसादात् ( for तत्प्रसादात् ). |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

We next come to (3) the group of the four Kashmirian commentators:

Cā

Ananda[vardhana]'s comm. called the Jñānakarmasamuccaya as found in a solitary manuscript belonging to the Bombay Govt. Collection (deposited at the BORI), No. 179 of 1883-84. For details see Sabove.

Cb

Bhāskara's comm. called Bhagavadāsayānusarana, as found in a fragmentary MS. in the possession of Dr. T. R. Chintamani of Madras, who has given some details and extracts on pp. xxviii—xxxii of the Introduction to his edition (Madras 1941) of the Bhagavadgītā with the Sarvatobhadra comm. of Rājānaka Rāmakantha. The first folio of the Cb MS. is wanting, and the MS. breaks off abruptly in the middle of the seventh adhyāya. Even in the preserved portion, the MS. is apparently full of lacunæ. For instance, we should have liked to have Bhāskara's comm. on BG. 6. 7° to verify Jayatīrtha's remark about Bhāskara's deliberate alteration of the original BG. reading परमास्त्रा समाहित: into परात्ममु समा मित:. But the comm. is tantalizingly wanting on BG. 6. 2 to 6. 27. Bhāskara's variants are reported in our Critical Apparatus on the authority of T. R. Chintamani.

Cg

Abhinavagupta's comm. called the Bhagarulgītār:hasamgrāka was included amongst the eight commentaries published in the Nirnaya Sagar ed. of 1912 (second edition, 1936), and it has also been published in Kashmir by Pandit Lakshman Raina (1933) on the basis of a Śāradā MS. For details see under Śabove.

Ck

Rājānaka Rāmakantha's comm. called the Sarvatobhadra has been made available in three printed editions published within short distance of one another: the Anandāshrama edition by S. N. Tadpatrikar of the Mahābhārata Department of the BORI (1939), T. R. Chintamani's edition for the Madras University (1941) already mentioned above, and Pandit Madhusūdan Kaul's edition (1943) in the Kashmir Series, No. LXIV. For our Critical Apparatus, we could also utilise MSS. Š4 and Š5 described above.

## THE KASHMIR RECENSION OF THE BG.

These Kashmirian commentators generally agree with the Sāradā and the Kashmirian group of MSS., with occasional support from mixed codices like D<sub>s</sub>, in giving—so far as the Bhagavadgītā portion of the Bhīṣmaparvan is concerned—variant readings and extra stanzas which, not having, as a rule, the support of non-Kashmirian sources, are not included in our constituted text, but are relegated to the Critical Notes below. F. Otto Schrader, however, in The Kashmir Recension of the Bhagavadgītā (Stuttgart, 1930), puts forth the view that these Kashmirian sources, with their "fourteen additional stanzas and four half-stanzas unknown to the Vulgate, as well as the 282 exclusively Kashmirian varietas lectionis" preserve a more authentic, and even intrinsically superior text of the BG., which, he claims, was pre-Samkara. I have dealt with this view in detail elsewhere¹, so that here, only a short statement, enough to prove the secondary character of the large majority of the Kashmirian readings should suffice. In this connection the following points merit consideration:

- (i) The Kashmirian variants (with a sporadic exception or two<sup>2</sup>) seek to remedy and regularize the grammatical defects of the current (or Śāmkara) text:
  - 2. 50 \* 6 जहातीमे उमे for जहातीह उमे ( to avoid irregular hiatus ).
  - 2. 60" यत् तस्यापि हि for यततो सपि; also † 7. 29" अजन्ति for यतन्ति; † 9. 14" यतमाना or यजन्तक्ष for यतन्तक्ष (to avoid the use of √ यत् in Parasmaipada).
  - 3. 23" वर्तेय for वर्तेयम् ; also 15. 4" गतो न निवर्तेत for गता न निवर्तन्त ( to avoid Parasm. use of / वृत्).
  - 5. 1 ed यः अयानेतयोरेकसं for यच्छ्रेय पतयोरेकं तन् . The predicate अयः can influence the gender of the pronominal subject which immediately precedes it. The masc. यः as referring to संन्यास and योग (both masc.) would be more regular.
  - † 6. 39° एतं में संशयम् for एतन्मे संशयम्. The masc. एतं to agree with the masc. संशयम् would be more regular. The neuter एतत् is used adverbially as in 18. 75°. The word इदम् is similarly used in the Kashmir reading in † 9. 8°, and in the current reading in 16. 13°.
  - . 7. 18' मतः for मतम्. The masc. मतः would directly agree with जानी; the neuter मतम् would require the supplying, after एव, of the finite verb अस्ति followed by इति. The emendation was suggested by Schlegel, but several non-Kashmirian MSS. already give it.
- † 9. 31° प्रतिजानेऽहं for प्रतिजानीहि ( to give the more usual sense of 'promise' to ✓ शा with प्रति).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See the New Indian Antiquary, Vol. II, No. 4, pp. 211-251, The So-called Kashmir Recension of the Bhagavadgītā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The few exceptions are: 6. 16<sup>a,d</sup> अल्यस्तः and नातिजागरतः, the first of which is discountenanced by the regular अन्यतः in 16<sup>b</sup>, and the second by जामति in 2. 69°; as also 18. 61<sup>b</sup>, where नसतेऽर्जुन (for अर्जुन

<sup>†</sup> The v. l. has not the unanimous support of Kashmirian sources.

- † 10. 9° रमयन्ति च for च रमन्ति च ( to avoid the unusual Parasm. use of √रम् ).
- † 11. 41 हे सखे च for हे सखेति ( to avoid the use of the wrong voc. form सख for सखे, or, alternatively, to avoid the double samidhi सखे+इति = सख + इति = सखेति ).
- + 14. 23 यो इस्तिष्ठति for योऽवतिष्ठति ( to avoid the Parasm. use of ✓ स्था with अव ).
  - 16. 2° अलील्यं च for अलोलुप्तं ( to avoid the irregular अलोलुप्तं in place of the regular अलोलुप्तं ).
  - 16. 13'— इमं प्राप्स मनोरथम् for इदं प्राप्स मनोरथम् . The masc: pronoun इमं can go better with the masc. noun मनोरथम् ; इदं can only be understood adverbially. The reading मनोगतम्, which is quite good, is unfortunately very weakly supported.
  - (ii) The Kashmirian variants seek to simplify and normalize the syntax:
  - 1. 7° नायकान् for नायकाः Placed between two accusatives, नायकान् would be a smooth construction. The nom. नायकाः will have to be understood as constituting a parenthetical clause.
  - 5. 21° यः मुखम् for यत् मुखम्. The masc. यः to agree with the following सः would be an easy change, which is made by several non-Kashmirian MSS. also. With the current reading the fully-expanded sentence would read [यः]...असक्तात्मा यत् आत्मिन मुखं [ अस्ति तत् ] विन्दति, सः ...मुखमञ्जते. This roundabout construction has the advantage of focussing attention on the particular kind of sukha that the BG. wants to emphasize.
  - 6. 13° संपद्यन् for संप्रेह्य. The Kash. reading is evidently due to the desire to give a pres. part. to match with the other two pres. part., भारयन् and अनवलोक्यन्.
  - 6. 19' योगमात्मिन for योगमात्मन:. The locative case would be more suited to denote the object of Yogic concentration than the current genitive.
  - 6. 21 मुखमालन्तिकं यत्र for मुखमालन्तिकं यत्तद्. The arguments in 5. 21 also apply to this case.
  - 8. 17 अहर्षे ब्रह्मणो विदु: for अहर्षेद्रह्मणो विदु: . Attention is sought to be directed to the special length of the day of Brahmā, and for that purpose the roundabout construction would be better suited. Cf. the preceding two cases (5. 21°, 6. 21°).
- † 9. 11<sup>3</sup> ममान्ययमनुत्तमम् for मम भूतमहेश्वरम् . The acc. भूतमहेश्वरम् in the current version agrees with मा in 11<sup>a</sup>, and so involves a दूरान्वय, which the Kashmirian reading seeks to avoid. With the Kash. reading as the orig., nobody would think of changing it into भूतमहेश्वरम्
- † 10. 16' and 10.19' विभूतीरात्मनः शुमाः for दिन्या द्वात्मविभूतयः. The acc. in the Kash. version is what one naturally expects after वक्तं and कथरिष्यामि. The current reading can be justified either by taking विभूतयः as an archaic acc. form, or, better still, by taking the pāda as a parenthetical clause. The word आत्मविभृतयः need not necessarily have been तव विभृतयः, because आत्म- can be understood to mean आत्मभूताः, and the expression आत्मविभृतयः has an evident allusion to the word आत्मन् in the preceding stanza. A syntactically questionable clause may be later changed into one syntactically correct, and not vice versa.
- † 10. 28° प्रजनसासि for प्रजनसासि . The Kash. reading evidently wants to supply a genitive case to go with the Vibhūti, just as a Malayālam MS. supplies the locative प्रजनेन्दि .

<sup>†</sup> The v. l. has not the unanimous support of Kashmirian sources.

- 11. 44<sup>4</sup>— प्रियः प्रियसाईसि for प्रियः प्रियायाईसि .— The current reading can be explained as a double samidhi ( प्रियाये = प्रियाया + अईसि, or प्रियायाः = प्रियाया + अईसि ), or as due to the use of the dative प्रियाय for the genitive प्रियस . The use of the dative for the genitive, as also the double samidhi, are both common Epic features. The Kash reading is evidently a lectio faciliar.
- 18. 8° यः कर्म for यत् कर्म. It is not that the orig. यः was changed into यत् by case-attraction for the neut. noun कर्म, but rather, that the orig. यत् was changed into यः to agree with the following सः in pāda 8°. Compare the analogous case of यत् in 18. 9°.
- † 18. 50<sup>ab</sup>— सिद्धि प्राप्ती यथा महा प्राप्तीत तिश्ववीध में for सिद्धि प्राप्ती यथा महा तथामीति निवोध में. As to the current reading, Schrader observes: "The position of tathā (belonging to nibodha me) in the Sloka is simply impossible. The author of the Gītā was not so bad a poet as to be credited with such a monstrosity". The syntax in the current reading is no doubt. difficult, but that is just the reason why we should not be too eager to simplify it. The Kash. sources are themselves divided, some proposing तदामीति निवोध में, others प्रामीति तिश्विध. It is, however, possible to construe the current reading thus: यथा (= यतः) [अयं], या [सिद्धि:] समासेन शानस्य परा निष्ठा, [ताइशिं] सिद्धि प्राप्तः, तथा (= तस्मादवदयमेव) [स्त] महा आमोति। निवोध में.
- (iii) The Kashmirian variants generally tend to smoothen (not always successfully) the difficulties in interpretation that have proved troublesome. A few examples follow:
  - 1. 83° प्राणांस्वन्त्वा सुद्धानान् for प्राणांस्वन्त्वा धनानि च . The motive underlying the Kash. reading is evidently to avoid the bathos involved in mentioning 'riches' after 'life'. But the originaries of धन (cf. धनंजय) is 'anything at stake'; and there can be things at stake more prized than life itself. Probably, however, the Kashmirian variant is reminiscent of padas like 5. 162. 33°; 182. 3°; etc.
  - 2. 486 जन्मकर्मफलेख्युद्दा for जन्मकर्मफलप्रदाम् . The construction in the traditional text is somewhat peculiar. The accusative bhogaisvaryagatim (with the two qualifying adjectives preceding it), being governed by the preposition prati ( = referring to ), serves to specify the contents of the 'flowery speech', which expatiates upon (prati) the attainment of enjoyments and potences (bhogesvaryagatim) that is capable of amplification by specific rituals (kriyāvišeṣabahulām), and that leads on towards different births and [other] ensuants of karman (janmakarmaphalapradām).
  - 2. 616— जला: for मला:. The change seems to have been designed to avoid the sudden introduction of the equation Kṛṣṇa = The Highest God, which can be in place only after Arjuna's question in 4. 4 has been put and answered. If जला: is to imply an object of meditation, it has been already mentioned in 2. 17, and can be referred to here. This seems to be the line of thought underlying the Kash. reading, which, however, ignores the fact that Kṛṣṇa intends the exposition in chap. two as his final word, and, as such, it ought to have found room in it, however succinctly, for the principle of personal Godward devotion, which plays such an important role in the Bhagavadgītā teaching.
  - 6. 7<sup>b</sup> परात्मञ्ज समा ( v. l. परमात्मसमा ) मतिः for परमात्मा समाहितः. In this connection the remarks of Jayatirtha are worth citing. He observes (Guj. Press ed., I, p. 589): अत्र मास्करोऽन्ययमपद्यव

<sup>†</sup> The v. l. has not the unanimous support of Kashmirian sources.

- 'परमात्मा समाहितः' इति संप्रदायागतं पाठं विस्त्य 'परात्मद्य समा मितः' इति पाठान्तरं प्रकल्प्य, 'समा मितः' इति द्या आवर्त्यं [ श्रीतोष्णसुखदुःखेबित ] समन्या अन्वयसुक्ता, पूर्वपाठेडन्वयामाव इत्यवादीत्. It is unknown what authority Jayatīrtha had for making the above statement. Bhāskara, we know, is an early Gītā commentator quoted by Abhinavagupta with respect. The recently discovered fragmentary MS. of Bhāskara's commentary, unfortunately, breaks off just at this stage. It is unquestioned that Bhāskara's emendation considerably improves the sense. In the current text, परम् is to be separated from आत्मा, and taken to qualify समाहितः. 1
- † 6. 28<sup>ed</sup>— ब्रह्मसंयोगमत्वन्तमधिगच्छति for ब्रह्मसंस्पर्शमत्वन्तं सुखमदनुते .— In its attempt to avoid the archaic and technical wording of the current text, the Kash reading ends by making an awkward and almost unphilosophical statement.
  - 13. 4<sup>d</sup> विनिश्चितम् for विनिश्चितैः. Apparently, like Böhtlingk in modern times, the Kashmirian reductors did not see how the prose Brahmasūtras could sing (बीतम्); and so they have given an independent predicate (विनिश्चितम्) to them. It is clear that ऋषितः and जीतं ( = declared ) are common to both the statements, and the remaining words form contrasted pairs: विविधेः छन्दोसिः एकाडधः ब्रह्मसूत्रपदैः, बहुषा एकाडधः हेतुमद्भिः; and प्रकृ एकाडधः विनिश्चितैः. As to the plural ऋषितः, it can well apply to the Brahmasūtras when we take into consideration their pre-Bādarāyaṇa forms².
  - 13. 16<sup>a</sup>—अविभक्तं विभक्तेषु for अविभक्तं च भूतेषु. The Kashmirian reading serves to make the contrast apparent; but, to be effective, are we going to expand the next pāda as विभक्तिव च [अविभक्तेषु] स्थितम्? It is doubtful if that can be the real intention. Sense demands that भूतेषु be actually stated as the noun qualified by विभक्तेषु. That the noun is भूतेषु is indicated by the following भूतवर्ष.
- † 17. 13°— अमृद्यान्नं for अस्टान्नं. The word अस्ट ( / मृज्) is explained as पाकादिसंस्कारहीन. A Tāmasa sacrifice is, however, marked by no विधि, no मन्न, no दक्षिणा, and no अद्धा; and not by imperfect विधि, improperly uttered मन्नड, inadequate दक्षिणा, and halting नद्धा. Parity would demand that the जन्न in such a sacrifice be also totally absent, as the current text says. In the Sāradā script मृ and मृ are easily confused.
  - 17. 23°— बहाणा तेन for ब्राह्मणास्तेन. Schrader pronounces the current reading ब्राह्मणास्त as 'obviously wrong'. But, surely, the Vedas and the yajñas require, respectively, agents to recite and perform them. In the absence of agents, the texts cannot by themselves complete the round of creation. The agents are actually mentioned in st. 24<sup>d</sup>, and there is no reason why they should not be mentioned here. The demonstrative pronoun तेन can easily be taken to refer to "Brahman" mentioned in the preceding pada. The word ब्राह्मण need not have been repeated, and is practically redundant.

Schrader's fresh attempt at interpretation by assuming a differentiation between a 'lower' and a 'higher' self ( Festschrift Winternitz, p. 46) does not materially strengthen his case.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Belvalkar: "Multiple authorship of the Vedāntasūtras," The Indian Philosophical Review, Vol. II. pt. 2, pp. 141-154.

<sup>†</sup> The v. l. has not the unanimous support of Kashmirian sources. 11\*

- (iv) Schrader claims to have made a particularly strong case in favour of the authenticity of the following Kashmirian readings:
  - 2. 5° न लर्थकामस्त गुरुक्तिहस्य for इत्वार्थकामांस्त गुरुक्तिहैव. The current reading अर्थकामान्, we are told, requires us to supply अपि after it; and Arjuna would be more likely to accuse himself of being अथकाम than the elders, although, later, they themselves admit (6. 41. 36, 51, etc.) that they are so. Now, the first is not a very serious objection, seeing that we have to supply such particles quite often: for instance, अपि has to be supplied after आववायिनः in BG. 1. 36° d. The word artha as predicated of the gurus in the above context (and in the Bhīṣmaparvan passages above mentioned) should more properly denote not wealth or sordid self-interest (which may hold good in the case of Arjuna), but a deliberately chosen life-purpose, such as Bhīṣma's guardianship of the Kaurava royalty.
  - † 2. 11<sup>nb</sup> अहोच्याननुहोग्वंसवं प्रावक्तिभाषते for अहोच्यानन्यहोग्वस्त्वं प्रधावादांश भाषते. Schrader argues that Arjuna's words so far have shown no प्रदा and do not deserve to be called words of profound wisdom. True: but Kṛṣṇa designates them that way ironically, considering irony the most effective method of meeting Arjuna's arrogation of superior wisdom to his own side: cf. BG. 1. 38 f. यबप्येते न पहयन्ति ......... क्यं न श्रेयमस्माभिः Speyer's objection (ZDMG, 1902, LVI, pp. 123-25) to the compound प्रदात्तद्व, also endorsed by Schrader in spite of Böhtlingk's rejoinder to Speyer (ibid., p. 209), need not be fatal. The commentators explain it as प्रशासकाः वादाः or प्रशानिभित्ताः वादाः, and such explanations are not objectionable. Speyer's and Schrader's prejudice against a Madhyamapadalopī compound is not shared by Indian grammarians. 1
  - 2. 21<sup>d</sup> इन्यते इन्ति वा कथम् for कं वातयित इन्ति कम्.—The Kashmirian reading would seem to have been modelled upon BG. 2. 19<sup>d</sup>. The BG. endorses the view that the self is अकर्ता or incapable of being an agent except in so far as he is the साञ्चित् or witness. This साञ्चित् is the sine qua non of the Prakṛti's activity, and, in that mediate sense, the self can be possibly called a "causal" or prayojaka agent. Even this "causal" agency is denied by the verb बातयित. For a similar use, cf. BG. 5. 13<sup>d</sup>.

The cases above considered are enough to indicate, so far as the Bhagavadgītā portion of the Bhīşmaparvan is concerned, the secondary nature of the large majority of the Kashmirian variants where they are not endorsed by non-Kashmirian sources. The commentator Jayatīrtha, apud 6.7°, records the ingenious manner in which the scholiast Bhāskara (whom, it seems, even Abhinavagupta has mentioned with reverence<sup>3</sup>) changed the traditional text of a stanza from the BG. with a view to get from it a more suitable sense. Where such a "pious" tampering with the original is actually recorded in the case of one noteworthy Kashmirian writer, one would be justified

Barnett's attempt (BSOS, 1931, p. 288) to take prajñāvāda to denote "short-sighted conventional moralists like the Jains and the Buddhists who preach on the text 'thou shalt not slay', without understanding the higher law" does not seem to be particularly convincing.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See the comm. of Abhinavagupta on BG. 18. 2.

<sup>†</sup> The v. l. has not the unanimous support of Kashmirian sources.

in viewing with suspicion most of the other "Kashmirian" variants in the Bhagavad-gītā portion of the Bhīşmaparvan, which seem to be obviously due to some partisan's over-zeal at simplification.

Another characteristic of the "Kashmir version" of the Bhagavadgītā is its extra stanzas: according to Schrader, it embodies "fourteen additional stanzas and four half-stanzas unknown to the Vulgate". A few more extra stanzas are also recorded in some non-Kashmirian sources. Most of these additions are admittedly repetitious and doctrinally insignificant. Schrader's arguments in favour of the authenticity of the five stanzas (= 89\*) after 3.37, which, he thinks, re-echo the famous Māra-Buddha conflict, need not be taken very seriously: to me at least the echo was hardly audible. As to his contention that the extra Tristubh stanza preceding BG. 2. 11 deserves to be treated as authentic, as it looks like a Tristubh rejoinder to Arjuna's Tristubh queries. the facts unfortunately do not bear him out inasmuch as Arjuna's queries begin with an Anuştubh (2.4) and later break into Triştubh, as Kṛṣṇa's rejoinder (without the extra stanza) may be actually seen doing, assuming that the argument on the ground of an involuntary metrical "capping" has to be given any weight at all. extra verses alleged to belong to BG. appeal to the average reader, because there is a relatively late and very widely advertised, but not adequately authenticated, tradition (cf. 112\*) about the enhanced extent (mana) of the Bhagavadgita (745 stanzas in place of the 700 mentioned by Samkara); and fourteen full stanzas and four halfstanzas, it can be conceivably argued, may perchance prove a first step towards the recovery of that ideal and supposedly authentic extent. This "Gītāmāna" insertion (112\*) is given mostly by Kashmirian sources; the Bengali and the Southern versions show little knowledge of it. Secondly, it is somewhat curious that, almost always, the inserted six-pada stanza relating to the Gitamana occurs in association with another stanza (= 114\*), rather difficult to interpret, but which presupposes a Sara or Synopsis of the BG. teaching (and Bhārata teaching) being inserted into the Gītā, and, along with the Gītā itself, "poured into the mouth of Arjuna". This is clearly stated in the v. l. to 114\* recorded in an old undated Baroda Or. Lib. MS. (No. 11458), where the first line reads -

# भारतामृतसर्वेखगीतायां[या] भारतस्य च।

Other variants of the line, not recorded in the Crit. App., are those of the BORI manuscript No. 164 of 1883-84:

# भारतोद्धिमन्थस्य गीतानिर्मथनस्य च ।;

How the pursuit of this Will-o'-the-Wisp has landed Pandit Kalidas Sastri of Gondal into a veritable morass, I have proved in a paper entitled "A Fake (?) Bhagavadgitā MS. "contributed to the Journal of the Ganganath Tha Research Institute, Vol. I, pt. I, pp. 21-31.

and Ekanātha's Text and Transl. of the Gitasara, Poona (1930):

#### भारतोद्धिपकस्य<sup>1</sup> गीतानिर्मथनस्य च ।

Curiously enough there are two such "Gītāsāras". The one given in Appendix I (No. 3) is found in some of our Mbh. MSS. The one translated into Marathi by the Mahārāṣṭra saint Ekanātha, and into Persian by the translators of the Mahābhārata under the orders of Emperor Akbar, is different from it, and is more usually named क्षकार( or प्रणव )माहात्म्य, found by itself in the BORI manuscripts No. 563 of 1886-92 and No. 164 of 1883-84, the latter of which is written in Sarada characters and is accompanied by a learned Sanskrit commentary. The two Gītāsāras, though different works. contain several stanzas in common, especially the traditional "Gītāpraśasti" verses (113\*). The Gitāsāra underlying the Persian translation appears to have been a much shorter work than the क्षेत्रसाहात्म्य of our MSS. On the ground that the Gitā commentators like Keśava Kāśmīrin, while expressly mentioning 745 stanzas as the extent of the Bhagavadgītā, do yet give a text of the Gītā proper containing only 700 stanzas, it is possible to argue that the enhanced extent is the extent of the "Bhagavadgītā plus the Gītāsāra". The detailed distribution of the combined extent amongst the individual speakers that figure in the BG. (Kṛṣṇa 620 + Arjuna 57 + Samjaya 67 + Dhṛtarāṣṭra 1 = 745) can also be made to agree very approximately with the actual extent of the Gītā + Gītāsāra. On no other theory thus far advanced has this been possible. There remains at the end of our operation a small inevitable error of just two extra stanzas for Arjuna, which, in view of the uncertainty that appertains at present to the text and the actual extent of the Gitasara, cannot be eliminated. In any case, it is clear that the enhanced extent of the BG. as recorded in 112\* cannot be made the ground for admitting as authentic the few extra stanzas given by the "Kashmir recension", when the manuscript evidence is overwhelmingly against them.

We next come to the second group of Testimonia.

### (ii) Epitomes

First under this group we have Kşemendra's Bhāratamañjarī (Kāvyamālā

1 Ekanātha thus renders the line into Marathi:

तेंचि हें माहामारत । पक दिथ सुनीत । तयातेंही बुसिळित । मथीत काढावया ॥ भारत सकळांचें मथित । तयाचें वचन विद्यांत । कहनी गीतेचे अर्थ । पूर्वी निविडिले ॥ तया गीतेचें मथन केलें । सारांतिह सार नीवहिलें । जें गीतासार काढिलें । ज्ञान प्रणवाचें ॥

It is sometimes argued that Alberuni in his *India* quotes passages from the Bhagavadgītā which are not to be found in the current BG. text. The situation would remain the same even after the admission of the extra stanzas given by the Kashmir version. On the question of Alberuni's Poona (1929).

No. 64), which summarizes the contents of the Bhīşmaparvan in just 497 stanzas. Kṣemendra is a Kashmirian (A. D. 1050) and is expected to follow the Kashmirian text; but the extreme compression of the narration does not permit any definite inference as to textual variation. He gives the incidents of Crit. Ed. chapter 41 after the BG., and not before as in the Southern recension. He records the story of Kṛṣṇa's advance towards Bhīṣma twice: st. 274-283 and 430-433. From Kṣemendra's epitome, definite variants can safely be assumed in the following cases:

6. 80. 2 अतायुषम् ( for श्रुतायुषम् ) not found elsewhere; 84. 14: आदिलकेतु and अपराजित as epithets, and सुदुर्जय as a proper name; पण्डितक written मण्डितक; 92. 26: अनापृष्टिं कुण्डिलनं कुण्डिमेदिं सुलोचनम् । विरादं दीर्घवाहुं च सुवाहुं कनकष्वजम् ॥

There is also the curious circumstance that Ksemendra omits the current 17th chapter of the BG. and regards 18. 1-9 as the 17th chapter of the poem. This is unaccountable.

There is still less to be said about the epitome in Amaracandra Sūri's Bāla-bhārata (Kāvyamālā No. 45). Amaracandra is a Jain poet of the 13th century A. D. who summarizes the contents of the Bhīşmaparvan in 384 stanzas. In the summary the Kātyāyanīstava and the Šveta episode are absent; the matter of Crit. Ed. chapter 41 is placed after the Gītā. Since Amaracandra does not always use the epic śloka and is fond of introducing poetic descriptions of his own, as for example, the conversation between the warrior issuing for the fight and his beloved (sarga 1. 8-19), this summary has not much critical value. The author does not give the geographical parvans, and is content to summarize the teaching of the BG. in just four stanzas! He nevertheless gives the Kṛṣṇa-Bhīṣma episode twice (sarga 2. 49-59; 218-223), finds room for the Viśvopākhyāna in 8 stanzas (2. 94-101), and for the incident of the heavenly voice calling upon Bhīṣma to await the Uttarāyaṇa.

Much more critical importance attaches to the next group of testimonia:

#### (iii) Translations and Adaptations

# THE OLD-JAVANESE VERSION OF THE BHISMAPARVAN

The most important of these by far is the Javanese Version of the Mahā-bhārata, which consists, in the main, of an abridged paraphrase of the Sanskrit original in the Old-Javanese, interspersed now and then, in order to secure an air of authoritativeness, with Sanskrit citations which are invariably followed by their more or less exact rendering into the Kawi. Parvans 1, 4-6, 14-17 have alone become so far available in this version. Of these, Het Oudjavaansche Bhīşmaparwa was published by Dr. J. Gonda (Bibliotheca Javanica No. 7, 1936), who also, as No. 7a in the same series, published in 1937 annotations in Dutch to the Old-Javanese Bhīşmaparvan, Particularly to the parts preceding and following the Bhagavadgītā. We also owe to

the same scholar a complete translation into English of the Old-Javanese version of the Bhagavadgītā, published in the Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. Lxxv (1935) pp. 36ff.

The Old-Javanese Bhīşmaparvan begins:

अविघ्रमस्त् ।

कृष्णाज्ञाम्मोधपिक्षः किल कपिलजटाजालिकावेष्टमानो धूलीपेक्षद्वलाकानिरतिसयवलस्तोत्रपर्जन्यघोषः । यस्य ज्ञानप्रवर्षः सुस्वयति जनतानीलकण्ठप्रवाहां-स्तं वन्दे व्याससंज्ञायुतमनुकृतये मात्रया तहुणानाम् ॥

अपि च

यः श्रीधरो <u>यवपतिः</u> खञ्ज लोकपाल-स्तस्य मनोहरि पदत्रयमेति सन्नाट् । श्रीधर्मवंश-देगु-आदिमनन्तमध्यां संज्ञां तृपः प्रणिदधाति स विक्रमान्ताम् ॥

Here is therefore the mention of the king of Java by name Śrī-Dharmavamsa-degu-Ananta-vikramadeva who was ruling in Eastern Java towards the end of the 11th century A. D. and under whose regime the Old-Javanese adaptation seems to have been made. What was the exact form of the Epic at this early and definitely datable historical period, and to which one of the existing versions of the Mahābhārata does the Old-Javanese adaptation exhibit kinship, become, accordingly, questions of much critical importance. For reasons which will appear in due course, we propose to discuss the problem of the Old-Javanese Version of the Bhagavadgītā separately by itself. Here room is found for a few critical observations relating to the O.-J. Version of the Bhāṣmaparvan as a whole exclusive of the Bhagavadgītā.

The O.-J. Version omits† the following entire chapters:

| Chapter Om. | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | List of evil omens abridged and not spread over two chapters. All astronomical                                                                                                                                                                                           |
| 12          | allusions are conspicuous by their absence, except the solitary one in 2. 31-32  The Dvīpas other than Jambū, and the surrounding oceans are passed over. Instead, two stanzas merely enumerating the Dvīpas and the oceans are inserted, probably from some Purāṇa text |

<sup>†</sup> Those chapters the substance of which is reproduced, howsoever briefly, in the Kawi paraphrase are enclosed within square brackets. The omissions would appear still more formidable if we take into account the over 3500 stansas omitted in the body of the chapters represented by Sanskrit quotations.

| Chapters Om. | Remarks .                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| [15]         | Dhṛtarāṣṭra's lament, which breaks awkwardly the continuity of the narration, is passed over except for a brief paraphrase in Kawi                                  |  |  |  |
| 18           | Not important: merely descriptive                                                                                                                                   |  |  |  |
| 22           | Not important: the chapter is om. in Kr                                                                                                                             |  |  |  |
| 37-39        | = Bhagavadgītā 15-17                                                                                                                                                |  |  |  |
| 42           | General description. The OJ. has a couple of sentences in Kawi to mark the transition from the Gītā to the fighting proper                                          |  |  |  |
| [47]         | Duryodhana's anxious parley with colleagues at the beginning of the 2nd day of<br>the battle is relegated to a brief paraphrase in Kawi                             |  |  |  |
| 49           | Drona-Dhrstadyumna encounter, ending in the defeat of the latter, is om.                                                                                            |  |  |  |
| 56-57        | Arjuna's display of valour after the Kṛṣṇa-Bhīṣma parley (55. 94), and the follow-<br>ing ornate description of the battle of the day after (in Triṣṭubh metre) om. |  |  |  |
| 59           | Duryodhana's vain efforts to resist Bhīma: this is preparatory to chapter 60, where Duryodhana gets the upper hand and Bhīma faints away                            |  |  |  |
| 65-67        | Repetitious in contents                                                                                                                                             |  |  |  |
| [69]         | Duel-fights between Arjuna and Asvatthāman om.; that between Abhimanyu and Lakṣmaṇa briefly summarized in Kawi                                                      |  |  |  |
| 72           | Dhrtarāstra's remorse and failure to account for reverses after all the preparations                                                                                |  |  |  |
| 74–75        | Encounter between Abhimanyu and Vikarua and between Duryodhana and the five sons of Draupadi om.                                                                    |  |  |  |
| 80-81        | Minor incidents of the battle                                                                                                                                       |  |  |  |
| 85           | Bhīma and Nakula respectively slaughter Kaurava elephants and Kaurava horses                                                                                        |  |  |  |
| 87-89        | Ghatotkaca outmatched: Bhīma to his rescue                                                                                                                          |  |  |  |
| [ 96 ]       | Abhimanyu's valorous display, briefly indicated in the Kawi paraphrase                                                                                              |  |  |  |
| 98-101       | Minor incidents designed to bring out the valour of Arjuna and Bhīma                                                                                                |  |  |  |
| 102. 30-70   | The repetition of the Kṛṣṇa-Bhīṣma encounter om.                                                                                                                    |  |  |  |
| 106-110      | Efforts to postpone the final encounter between Arjuna-Sikhandī and Bhīşma                                                                                          |  |  |  |
| 117          | For the matter substituted for this by the OJ. version, see below p. LXXXVIII ff.                                                                                   |  |  |  |

With these rather extensive omissions from a parvan which is noted for its: tiresome and repetitious battle-descriptions, it is no wonder if the Old-Javanese version. of the Bhīşmaparvan were to make upon the reader, on a first view, "a more original impression," as Dr. Gonda observes1; but it would not be correct to conclude that this: version represents the Bhīsmaparvan in a form more original than, say, the Vulgate. Like the Vulgate, the O.-J. version gives, in an abridged form of course, the cosmographical chapters (6-13), the Viśvopākhyāna chapters (61-64), and the repetition of the Kṛṣṇa-Bhṣma encounter (55. 34-66 and 102. 30-70). The miraculous elements. attending the fall of Bhīşma (such as the conversation with the Vasus, 114.34 ff., or Arjuna producing subterranean water by an arrow-shot, 116. 22-24) are all there. not omitting even the earlier banal reference to the Udyogaparvan (95.11) which is preserved in the Kawi paraphrase, Gonda's ed., p. 122, line 2. More remarkable still, the O.-J. version finds room for the Sveta-episode (Appendix I, No. 4), which is a Bengali-Devanāgarī addendum unknown to the Kashmirian and the majority of the Southern manuscripts. From the evidence of the O.-J. version, we must now conclude that the addition of the Sveta episode was already an accomplished fact by about the tenth century.

The most noteworthy feature of the Javanese version of the Bhīṣmaparvan is the way in which it concludes the parvan. Adhyāya 116 with the admonition to Duryodhana— संधित्ते तात (°तात प्र-) युज्यताम्— is present in the Javanese, but not the next chapter (117) of reconciliation with Karṇa. Instead we have what Gonda calls a parallel with a portion (although a small portion) of the Twelfth Book of the Mahābhārata wherein sage Nārada is introduced. Gonda thinks that Nārada comes in while Bhīṣma is speaking with Duryodhana. I do not think so. "Etasminn eva kāle tu" of the O.-J. rather marks a new chapter-opening, and should belong to what follows.

It would accordingly seem that, following upon the chapter of admonition to Duryodhana (116), there was available to the Javanese redactor an additional chapter of the Bhīṣmaparvan wherein, presumably upon the suggestion of Nārada, Bhīṣma delivers to Yudhiṣthira some elementary advice as to the duties of the king, in the same way as, in the current version, there is chapter 117 wherein Bhīṣma gives words of advice to Karna. This is conceivable, and it would be permissible to look upon that chapter as the nuckleus of the enlarged Sāntiparvan, which ultimately got incorporated into it as GK chapter 12.71. The retention of this relic from one of the stages in the evolution of the Mahābhārata is on a par with another relic that I discovered while critically comparing the two versions of the Kṛṣṇa-Bhīṣma encounter<sup>3</sup>: interesting in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aanteekeningen, p. 33.

<sup>2</sup> The O.-J. omits what should have been the primitive version of the encounter in chap. 103, and gives the more ornate one in chap. 55.

See "Mahābhārata Text-Transmission Problem No. 3", Annals, BORI, xxvi, pp. 106-119.

itself, but not of much practical value in arriving at even the penultimate form of our Epic. This new chapter — it is necessary to note — does not in any way render the rest of the Javanese Bhīşmaparvan primitive or authentic in either its form or content.

The O.-J. version (outside the BG.) shows — besides several lines from the Sveta-episode (App. I, No. 4), and lines 7-8 from 155\*, and 271\*— the following additional passages not found in any of our MSS.:

For 6. 7. 8°, निषधो वैद्ध्यमयः ; after 7. 3°, संख्या दक्षिणतो मनेत् ; after 7. 35°, श्वेता-दुत्तरतो वर्षे शृक्षचद्दक्षिणं तथा ; after 10. 40°, कुन्तयः काशिशोवलाः ; for chapter 6. 12, the following four lines :

जम्नूशाककुशकौद्याः शाल्मलिख तथापरः । गोमेदः पुष्कराख्यख सप्त द्वीपाः प्रकीर्तिताः । सीरसीरं दिधसिपिरिक्षमद्यं परोदिषः । खाद्दको परो मद्यात्तरमाद्रिग्रणितः स्थितः । ;

for 41. 41°, स्त्रीपूर्व त्वनुपर्यामि ²; for 61. 42 (Tristubh), the following (Anuştubh):
विश्वावधुर्विश्वमूर्तिर्विश्वेशो विश्वं कारणः ।
विष्वक्सेनो विश्वकर्मा वशी विश्वशिरो विमो । [cf. 257\*];

for 86. 57°, अन्तरिक्षगतस्तदा; after 86. 61 (?):

स सद्यो राक्षसो भूयः क्षतः कृतः प्रतापनान् । सद्यः प्रमुखुने चापि शरानापांश्व साधनम् । ;

and for chapters 87-89 (?), the following two lines:

धनंजयो गजानीकाशिहते चात्मनः सुते । विनिधन्समरे धूरांत्वाडयन्राक्षसात्रणे ॥

The only transposition of consequence found in the O.-J. version is that of chapters six and five placed (in this order) between chapters 11 and 13, chapter 12 being omitted. The reason for this is not apparent.

Turning to variant readings, of those peculiar to the O.-J. version (outside the BG.), the following deserve to be mentioned:

6. 1. 1° घीराः ( for वीराः ), 8° भारतसत्तम ( for पार्थिव° ); 4. 9° मुखम् ( for खर्गम् ); 7. 39° हेमकूटो हेमवित ( for °टस्तु मुमहान् ), 40° अभ्यंतरेण ( for अस्त्युत्तरेण ), 48° सर्वे नराख ( for सर्पा नागाख ), 49° ऋषयः ( for निषधे ); 8. 13° पूर्वाभिषद्भस्तु ( for °वेकस्तु ); 8. 15° मनस्विनः ( for महावलाः ), 22° पतमानफलानि ( for °मानानि तानि ), 28° प्रमाचारिणः ( for °वादिनः ); 9. 6°

It may be pointed out that the O.-J. version is aware of Bhīṣma's awaiting the Uttarāyaṇa on the bed of arrows, and that the O.-J. Adiparvan knows the 18 parvans of the Mbh. including the Śānti.

This reference to a man who was once a woman comes much too soon, and gives up the game altogether!

यक्षभूता ( for यक्षानुगा ), 7ª दशपंचकाः ( for दश पत्र च ); 10. 6° प्रियं सदा ( for महात्मनः ), 40° पाञ्चालकोशलाश् ( for °लाः कौशिजाश् ), 52° गर्गिसौबीराः ( for सिन्धुसौ° ), 57° विकम्पा ( for विकल्पा'), 64° सकुदुद्धाः (for सक्षद्भद्धः) and ककन्थाण् (for कुन्तलाण् ); 11. 6° द्वापरे द्विसहस्राणि (for द्विसहस्रं द्वापरे तु ), 8° अजायन्ताकृतिमन्तो ( for °न्त कृते राजन् ); 13. 40° परिमण्डलतो राजन् ( for °ण्डलो महाराज ); 19. 3° धृतराष्ट्रस्यानीकस्य, 3° न्यूहानि ( for न्यूढानि ); 45. 43° शिशुम् ( for शुभम् ); 51. 1° तिसमस्त गतभूयिष्ठे ( for कैंगतापराइ° )1,  $40^d$  दश्यते ( for सर्वथा ); 53.  $1^d$  अभ्यन्नत ( for अवधीत ); 54. 35 महाचमूम् ( for वरूथिनीम् ); 55. 69 जीवितः ( for दंशितः ); 60. 60 d प्राणाद्विमोक्ष्यति ( for प्राणान्विमोक्ष्यते ); 61. 31 क युक्तव्याः पाण्डवा कर्ष्यमहो दारकसत्तम, 54 क धरा पादस्त ते देव दिग्वासश्च नमः शिरः ; 55 किंदागताः ( for खेदसंमवाः ), 56° विद्या- ( for नित्यं ), 58° तु त्वां विष्णो परमीशं ( for सदा विष्णो परमेशं ), 63° मयाय ( for वधाय ); 62. 19° ब्रह्मा ब्रूयात्प्रमादधीः ( for इति त्रूयात्स्रमन्द्यीः ), 19° वासुदेवम् ( for इलीकेशम् ), 27° श्रुतिश्रुतवतां गिरम् ( for श्रुतं श्रुत-विशारद ), 35° कृष्णस्थात्ममयेन ( for योगेनात्मन एव ); 63. 2° संभूय ( for संभूतं ) and सहदेवतम् ( for सह दैवतैः ),  $2^d$  नरसत्तम ( for भरतर्षम ),  $3^d$  एकदा किल्पतम् ( for एतदकल्पयत् ),  $15^d$ सम्बद्ध ( for Sस्बद्धाक्षणान् ), 15° वैद्यं and शहं ( for वैद्यान् and शहान् ); 64. 14° अव[ व ]च्या ( for अगम्या ); 76. 3° सुयोधनो राजा ( for तव सुतो राजन् ), 3° समिम्रहतः ( for [अ]भिपरिश्वतः ); 77. 14° अन्यश्वाः ( for अन्वश्वं ); 79. 5° महोदधि समादद्याल् ( for °दधगुणाभ्या-साल् ); 84. 41° दान्तं ( for तं तं ); 86. 32° विस्नवद्- ( for स्नवता ), 42° पद्य क्षिप्रं ( for गता भूमि ); 91. 54 समार्पयत् ( for समाहितम् ); 92. 77 नाहश्यत ततो रणः ( for नापश्याम ततो रणम् ); 93. 5<sup>d</sup> श्रीणेशस्त्रश्च ( for क्षीण° ); 95. 7° सुका[सा]न्तः ( for सुखाय ); 102. 29<sup>d</sup> गवां कुलम् ( for तद्रोकुलम् ); 103. 55" भीमाय शकपुत्राय खागतं ( for खागतं धर्मपुत्राय भीमाय ), 63" शरवर्षेण महता भारतर्षम ( for शरवर्षाणि महान्ति पुरुषोत्तम ), 86° पांसुरूक्षित° ( for किषित° ), 95° इन्याचेषास्ति पातकम् ( for इन्याद्धातकमागतम् ); 105. 30° राज्ञां ( for राजञ् ), 33° प्रज्यलितो ( for प्रजज्वाल ), 36ª इवासितः ( for इवासितैः ); 114. 31° सर्वपार्थिवान् ( for °पाण्डवान् ), 55° सूचिताः सुप्रविश्विताः ( for शिताग्राः सं ), 84' शरपक्किसमावृतः ( for "संघैः समाचितः ), 88" सर्वशास्त्रकृतां ( for °शक्रमृतां ), 99° खच्छन्दमृत्युर् ( for छन्दतो मृत्युर् ); 115. 48° शेष्येऽहम् ( for शयेयम् ), 49° छोके (for लोकान्), 49 मुहद्ध प्रियानिव (for सुहृदः मुप्रियानिप), 61 कौन्तेय (for कौरव्य), 62° देवतेनापि (for दैवतैः पार्थ ), 64' न कार्यम् (for नाध्ययम् ); 116. 18° अपक्रोशात् ( for उपमोक्तुं ), 17° परिकुचन्ति ( for °दूयन्ते ), 39° एक एव ( for वेत्त्येको हि ) , 41° धनंजयेन वीरेण ( for तावत्पार्थेन शूरेण ), 41 संधिस्तात प्रयु ( for संधिस्ते तात यु ).

In the following few places the Old-Javanese version gives a reading that agrees with the primary Kashmirian group of MSS.:

6. 58. 52<sup>d</sup> पिनाकसृत् (for °धृक्; with Ś₁ K₀-s D₀); 61. 62<sup>d</sup> °विवर्धन (for °विवर्धनः; with Ś₁ K₀. s D₄ T₂ G₂. s M₂. s); 79. 5<sup>b</sup> खाडु सूत्वा (for खाडुसूतं; with Ś₁ K₁-з. s B₁ D₁);

whereas, in the following places, its variants agree with the late Northern group:

6. 2. 6° ददामि (for ददानि; with K<sub>8. 5</sub> Da D<sub>8. 3. 5. 7. 8</sub> G<sub>1. 8</sub>); 6. 3° जगतीस्थानि (for जगित्थितानि; with K<sub>4</sub> B D<sub>8.2</sub> Dn D<sub>1. 4. 5. 8</sub> T<sub>2</sub> M<sub>1-3</sub>); 7. 3° सर्वधातुपिनदस्थ (for

<sup>1</sup> The O.-J. variant indirectly supports the emendation.

"बिनद्रक्ष; with K4 B Da Dn D4. 5. 3; text given as v. l.), 49° निसं (for शेंडे; with K4 B Da Dn D4. 5. 3); 8. 7° व्य शुक्रामिजनसंपन्नाः सर्वे सुप्रियदर्शनाः (with K2. 4 B2. 4 Da Dn D4. 5. 8 T1 G M); 10. 35° -महाफलाः (for महाबलाः; with K4 B D1. 4. 5. 7. 8); 60° वृत्कलैः (for कल्कलैः; with K2. 4 B D1. 8-8 G1-8 M); 11. 8° प्रज्ञागुण (for प्रजागुण ; with B D1. 2. 4-8 T2 G1 M1. 8. 4); 20. 16° शतमञ्चा (for शतं वाशा; with K4 B D2 Dn D4. 5. 8); 21. 10° जयन्ति विजिगीववः (for विजयन्ते जिगी ; with B D22 Dn D4. 8); 41. 37° कौरल्येर् (for कौरल्य; with D2 Dn1 D4. 5. 7. 8); 93. 10° निसं (for राजन; with B D2 Dn D4. 5. 7. 8 S); 103. 65′ ते (for व:; with K4 B D1. 8-8 S), 94° स्थिरो भूत्वा (for महाबाहो; with K2. 8 B D M), 95° आयान्तं (for आयन्त्य; with K3. 8. 8 B D S); 104. 2° ताब्बमानासु (for वाय ; with K2 B D22 Dn D4-8); 113. 7° कृन्ति (for बाय ; with K4 B D1. 2° ताब्बमानासु (for वाय ; with K2 B D23 Dn D4-8); 113. 7° कृन्ति (for बाय ; with K4 B D2 Dn D8-8 M1-8. 6).

The O.-J. version shows agreement with some of the Southern variants in the following places:

6. 1. 1° महात्मानो ( for महामागा ; with Ds. 8 T1 Gs-4 ); 2. 1° सैन्ये ( for संख्ये ; with K2. 4 B Da1 Dn D4 G2 M1. 4); 6. 14° लवणेन ( for लावणेन ; with K0-3 Da2 Dn D1. 8-5. 8 T2 G1-8 M2. 5 ); 7. 2 वर्षपर्वताः ( for रहा ; with K2 Dn D1 G2. 8 ), 2 समुद्रे पूर्वपिश्वमे ( with M ), 5 सर्वाण ( for वर्षाण ; with Ms. 5 ); 8. 13 तत्र ( तस्य ; with Ds. 7 T G2-4 M1. 8-5); 9. 116 चे ( for ते; with Da D5 T2 G); 11. 10" सहावीर्या ( for 'वीरा; with Ks.4 D1-8.7 T G M1.8-8); 13. 49 प्रिपतामहाः (for च पिता°; with T G1.8.6 M); 16. 14" कार्यतरं (for "तमं; with TG M1-8. 5); 41. 32 त्वया योत्साम्यहं (for योत्स्ये तात त्वयां; with D1. 8 T2 G M); 45. 43° त इतं (for निहतं; with B1. 8 Dns D1. 4 T1 GM); 48. 2 संनद्ध ( संनद्ध ; with K4 B1-8 T1 G1. 8. 4 M); 50. 97 निनदं तं महाह्वे ( with S ); 51. 1° रथाश्वनरनायानां ( with B Da Dn D1. 4-3 S ), 38 अदस्येव पिनाकिनः ( with S ); 54. 41 गतायुषा ( for तृपोत्तम; with D1. s S ); 55. 94 फुलाम्युज-पत्रनेत्र (for देवेश जगन्निवास; with D1.8 S); 60. 57 महात्मना (for दुरात्मना; with Ko-3 Do S Ca. c); 62. 11" एतौ ( for यौ तौ; with Do S), 19° अवज्ञाय ( for अवज्ञानात; with B<sub>8.4</sub> G<sub>2.8</sub> M<sub>1.4.5</sub>); 63.13' त्रिविकम इति ( for कमगति: ; with D<sub>8</sub> M<sub>1.3</sub>); 71. 1° तु ( for च ; with D1 S); 77. 14° चर्मिणः सप्त ( for दश धातुष्काः ; with B Da2 Dn1 D4. 7 T G1 M ), 14d धानुष्काः ( for ° छके ; with B Da Dn D1. 8-8 S ); 91. 59d तत्पपात (for निपपात; with D1. 8 S); 93. 10° निलं (for राजन; with B Da Dn D4. 5. 7. 8 S ); 103. 65° युष्माकं दृश्यते सिद्धिः ( for युष्मासु दृश्यते वृद्धिः ; with D1. 2 T2 G1 M ); 104. 2° आहतेषु (for आनकेषु; with T2 M1. 3); 114. 39° मीब्मः (for मीब्मे; with D1. 2 T1 G4 M4 ), 96° दक्षिणावर्त ( for °वृत्त ; with Dn2 D4. 6. 8 G1. 8 M1. 2. 8 ); 115. 48° आवर्तनाद् ( for आवर्तनं ; with Ks. s Ds. s T1 G M ); 116. 17 दहातीदं ( for °तेऽदः ; with Ks. s Da Dn<sub>1</sub> D<sub>2</sub>, 8, 5 T<sub>2</sub> M ).

Finally, in the following places, the O.-J. version gives a text agreeing with the Crit. Ed., as against the MSS. mentioned:

6. 8. 2° (against Ks. 5 Ds), 3° (against Š. Ko. 2), 3° (against Ko-3. 5, Bs,

Dai D2, D6. 7, T2 G1, M4 severally); 9. 525 (against N in general: cf. Crit. App.), 5° (against S1 Ks. 5 D1. 8. 6. 7, Ks. 4 B Da Dn D4. 5. 8, Ts, Gs, M1 severally), 5d (against Ks. 5 Ds. 6, Bs, G2 severally); 10. 96 (against Ks, B Dns. Dn. D. S. D. severally ), 50° (against D. T. G., T. G., G.-3, M. 2, Ms-5 Severally), 52 (against Ds, S severally); 11. 5 (against M1); 13. 41 (against T2), 47° (against Si Ko-2. 4 D1, G2 severally); 44. 48° (against Si Ko-8. 5 D<sub>3. 8. 6</sub> Cd), 48' (against K<sub>5</sub> S); 53. 22" (against TG); 61. 37d, 53b (both against S); 63. 5° (against S1, K0, K1 severally), 13° (against K8); 68. 12° (against Ko-2), 126 (against K. D., S severally); 70. 24 (against K. D.), 24 (against Ks, B1 Da Dn Ds. s, T1 G severally); 73. 20d (against K4, B Da Dn D4. 5. 7. 8, S severally); 78. 21" (against S), 57" (against K3); 86. 625 (against Ds, Ds severally); 91. 19d (against D1); 92. 75c (against Ks. s Ds. s. c); 93. 4d (against T1 G M), 8d (against Ko. 1, K2 D1, D2 severally); 102. 9° (against Ks, D1, Ko. 2, Da1 D5, T2 severally); 103. 23° (against Ś1 D5), 76° (against D1), 76° (against B D4. 5. 7. 8 T1 G4, M2 severally), 87° (against S<sub>1</sub> K<sub>0,1</sub> T G M<sub>4</sub>); 114. 61<sup>d</sup> (against T M<sub>2</sub>); 115. 28<sup>d</sup> (against B<sub>2</sub>), 31<sup>d</sup> ( against M2. 5), 32d ( against G1. 2), 33d ( against D1 ), 63f ( against K5 B4 D2, B1 Das Dn D4. 5. 8 T G2. 4 M severally ).

From a careful study of the details given hitherto, the following generalizations about the Old-Javanese version would seem to follow: (a) That the source of the O.-J. is not the Kashmirian version. (b) That although in some places a partial agreement with some of the Southern sources seems to be in evidence, the O.-J. shows none of the peculiarly Southern insertions (see pp. LII-LIV): on the contrary, it gives the Sveta episode, and does not place chapter 41 before the Bhagavadgītā. (c) The presence of variants like अवस्य (70.16, 101.8, 118.31, 134.4), अन्यसं (55.14), 'किल्विये: (47.26), कीववर् (68.8), कैलावों (18.4), कैलां (42.8), अन्यसं (17.28), तीलम् (85.13), अन्याविक (135.7), बज़ममा (103.11), बपु: (86.2), बन्नों (58.8), बायुच् (100.5), बायुदेव (55.8, 58.26, 98.27, 99.31), बायुक्ट (58.6), ज्ञव (65.5), 'ज्ञता: (50.6), ज्यूदं (82.7, 107.21), बृहस्पति: (130.1), संवतिक (117.10), युन्न (95.15), and हैरिस्वेन (94.7) would also establish its non-Southern (possibly, Bengali) origin. (d) The introduction of a passage from the Santiparvan at the end of the Bhīṣmaparvan is no ground for regarding the present Javanese version as such as belonging to an earlier pre-Vulgate stage in the evolution of the Epic.

# THE O.-J. VERSION OF THE BHAGAVADGITA

Out of the traditional 700 stanzas of the Bhagavadgītā the Old-Javanese version actually cites in Sanskrit a total of 803 stanzas, while an equivalent of 56 stanzas

<sup>1</sup> The MSS. Si Ko-2. 4 Dr give a variant grammatically normal.

is preserved only in the Old-Javanese paraphrase, so that a total of as many as 5632 stanzas is altogether wanting. At the same time, the Old-Javanese cites in Sanskrit, as belonging to the Bhagavadgītā, one entire Anuştubh stanza (46.8-9), one Tristubh half-stanza (61.4,5) and two Anuştubh quarters (53.27, 59.1) which are not found in the current text; while, paraphrased in the Old-Javanese, we find here and there a lot of extraneous matter which has nothing corresponding to it in the original as we know it. The question to determine is whether the Bhagavadgītā as known to the Old-Javanese was as brief as the extensive omissions in that version seem to indicate; and, secondly, whether it contained, at the same time, certain extra passages which are unaccountably omitted from our current text. Let us investigate the matter in detail.

First, however, let us take up the Sanskrit citations in the Old-Javanese. These are printed (App. II) as 194 passages, one on each line. Of these, 99 passages show no variation in reading, while 71 give readings which differ, not only from our constituted text, but from the Calcutta and the Bombay editions, as well as from the Kashmir version as represented by the Srinagar ed. of 1933. There are altogether six new passages. In 11 out of the remaining 18 cases, the Old-Javanese text agrees with all other versions except the Kashmirian, while it agrees with the Kashmirian alone as against all other versions in just four passages only, in one of which our constituted text also agrees with the Kashmirian and the Old-Javanese. In the remaining three cases, the Old-Javanese text once agrees with all except the Calcutta edition only, once with the Cal. ed. and the Kashmirian version, and once with both the Cal. ed. and the Bom. ed., but not with either the constituted text or the Kash. version. The above facts prima facia discountenance the notion that the Old-Javanese version of the BG. shows any pronounced affinity with the Kashmirian version.

Analysing the 71 cases where the Old-Javanese version differs from all the other versions, we find that nine of them are merely due to the changes such as that of va to ba or of ba to va, which may possibly point to some Bengali influence at some point in the pedigree of the Old-Javanese version. Another six passages are totally corrupt, while fifteen other passages betray only common scribal errors. These are:

42. 9 — त्यक्ता तिष्ठ for त्यक्तोत्तिष्ठ; 43. 13 — नित्यप्रोक्ताः for नित्यस्थिकाः; 43. 14 — यसामुध्यस्त for तसामुध्यस्त ; 44. 26 — हेतुमृद् for हेतुमृद् and सङ्गोस्तकर्मणि for सङ्गोऽस्तकर्मणि; 48. 28 — तथात्मानं for तदात्मानं; 51. 1 — तयोस्तत्कर्मणे for तयोस्त कर्मणे; 51. 32 — बन्ग(:) for बन्धुद्; 52. 18 — आत्मानं रहित स्थितः (case-attraction) for आत्मानं रहित स्थितः; 54. 7 — प्रमासः for प्रमासिः; 56. 12 — आनिविश्वानरहितं for शानं विश्वानसितं; 57. 2 — यञ्च पश्यसि for यचपस्यसि (defective hearing); 59. 3 — विश्वानां for दिन्यानां; 62. 1 — नमस्ते त्र for नमस्तेऽस्तु; 62. 17 — देवेद् for वेदैद् (metathesis); 63. 28 — सन्तं सक्ते सञ्चयति for सन्तं सक्ते सञ्चयति for सन्तं सक्ते सञ्चयति for अहं त्वां.

Amongst the 41 cases of probably deliberate and more radical changes, the following deserve attention:

43. 22 - नामिजानीतां for न विजानीतो; 44. 4 - स्वधमें मुन वावेह्य न विकल्पितुमहीते (a real improvement in sense); 45. 6 - यमादावचळा for समाधावचळा; 45. 16 - यदा संहरते कामान् for प्रजहाति यदा कामान् (influence of 2. 58°); 47. 26 - यम्रहोपाक्षिनः for यम्रशिष्टा°; 47. 27 - क्षमन्ते for युवते and चरन्यात्मकारणात् for पचन्यात्म"; 48. 20 - न तानि वेशि for तान्यहं वेद and वेतिस for वेत्य; 49. 19 - मनुष्याणां for मनुष्येषु and: क्ष्तकर्मवित् for कर्मकृत ( विद् may correctly paraphrase पश्यति or पश्येद् in the first pada, but it goes against the real intention); 50. 19 - मेथया for सेवया; 51. 26 - न स लिप्यति दोषण for लिप्यते न स्पापनः 52. 20 - धारयेदचळं मनः for धारयमचळं स्थिरः; 52. 29 - यो जनः for योऽर्जुन; 54. 21 - जीविका for जीवनं (the change does not improve the sense); 55. 19 - साहंमानं (? सोहंमानं) for स मन्नानं ; 56. 2 - आस्थितो योगे धारयेत् for आस्थितो योगधारणाम्; 56. 21 - वेदपवित्रमोकार्म् for वेष पवित्रमोकार्ः; 57. 32 - धरावणो for धरावतं and नराधिपः for नराधिपम्; 58. 4 - वजः for वजः (the masculine form is given in र्षे); 59. 5 - किमुक्तन for कि म्रतिन; 60. 31 - तथामी नरनाथ छोकवीराः for तथा तथामी नरछोकवीराः ( नाथ ; probably by oversight, not deleted by yellow pigment); 60. 32 - [अ]मितो द्रवन्ति for [अ]सि-विज्वछन्ति; 62. 22 - मन्नावात् for मन्नकः; 63. 12, 13 - नोपळच्यते for नोपळिप्यते (the point of the simile not correctly understood); 63. 18 - एपो (sic) छोकं क्रक्स for एकः क्रत्यं छोकम् ; 63. 29 - सखयस्थि for सखयस्थतः; 64. 6, 7 - the plurals changed into singulars; 65. 5 - कारणं for श्ररणं.

On a review of the above cases it will be seen that, excepting the Old-Javanese variant for BG. 2. 31<sup>ab</sup>, no other variant is of any consequence.

Proceeding next to consider the Old-Javanese additions, the stanza added in the Old-Javanese after BG. 2. 59 probably owes its existence to the understanding of the word fixed in 2. 59 to imply abstinence from food only. The craving for food is the most desperate of all cravings. Commentators like Śrīdhara and Madhva interpret the statement in this limited sense, the latter quoting in support Bhāgavata 11. 8. 20—

### इन्द्रियाणि जयन्त्याञ्च निराहारा मनीविणः । वर्जियित्वा तु रसनं, तिचरत्रस्य वर्धते ॥

The other commentators take the statement as applying to all sense-enjoyments generally: compare Rāmānuja: इन्द्रियाणामाहारा विषया:. On this the Tātparyacandrikā observes— संवेन्द्रियविषयाणामाहारशब्देन महणम्। न च प्रसिद्धाहारनिषेधमात्रादशेषविषयनिष्ठतिः. Nevertheless, even the oldest Mahārāṣṭra commentator on the Gītā, saint Jñāneśvara (1290 A. D), seems to have understood the stanza in this limited sense: cf. श्रोत्रादि इन्द्रिये आवरिती। परि रसने नियम न करिती। तें सहस्रधा कवळिजती। विषयीं इहीं ॥ ४ ॥ चेरा इन्द्रियां विषय तुटे। तैसा नियमूं न चे रस हटें। जें जीवन हैं न घटे। चेणेविण ॥ ७ ॥ In course of time, a similar exception seems to have been made in favour of the sex-impulse, so that in the traditional pictographic representation of Kali, these two are shown as the most vulnerable points of that Zeitgeist. The extra stanza (46. 8, 9) found in the Javanese version has in fact all the appearance of being added at this place from some Purāṇa text, which cannot for the present be traced to its source.

In BG chapter 7, after quoting and translating stanza 4 describing the first "Prakṛti" of the Lord, the second "Prakṛti" is described in the Old-Javanese paraphrase with the words:

But there is another (form of My nature), prepared by Me, which is called the principle of Life, which has been established to serve for the life of the whole world.

This is followed by-

And this, being of such a kind, you ought to consider as being together at the same time in (My) own self, having corporeal, oral and mental expedients. This being so,— यश जानं क्रीक्वति — he will accordingly attain to knowledge.

Dr. J. Gonda thinks that, corresponding to this second paraphrase, there ought to have been, in the Gītā as known to the Old-Javanese narrator, a stanza describing the nature of the Jīva, of which यथा ज्ञानं लिभिष्यति formed the fourth pāda. This is not quite certain. Can it be some old gloss explaining and expanding the purport of the stanza in question, which the Javanese author has incorporated with his paraphrase?

The extra quarter-stanza (with the defective reading) added by the Javanese version after 10. 37 is really a part of a whole stanza found inserted in at least four Gītā MSS. (including the Denis Crofton MS.), generally sec. m., at the end of stanza 10. 34, 10. 35, or 10. 38. One Kashmir MS. turns it into a stanza of six pādas: cf. 101\*. The Vibhūti chapter of the Bhagavadgītā had, as is well known, its imitations and elaborations in the Purāṇa texts like the Kūrma, Bhāgavata, Viṣṇudharmottara, etc.; and it is from such amplified versions that an extra stanza could have been added here and there to the current Gītā. Thus the Viṣṇudharmottara has the pāda ओषशीनां तथा यव: (1. 56. 33<sup>d</sup>), and रत्नानां कनकं तथा (1. 56. 35<sup>b</sup>), The Bhāgavata has घाद्तामरिंग कायनम् (11. 16. 18<sup>b</sup>), ओषशीनामहं यव: (11. 16. 21<sup>d</sup>), and कुशोडिंग दर्मजातीनां गव्यमाञ्चं इवि:व्यहम् (11. 16. 30<sup>ed</sup>). That this particular stanza actually belonged to the original Gītā cannot therefore be definitely asserted. If it ever was a genuine part, its omission from so many other MSS. and its not being noticed by any of the commentators would be inexplicable.

Lastly, as to the two pādas added after 11. 29°, it would be more correct to regard these two quarters as variant readings for 10. 29°, rather than downright addition. The word बमाभिन्ता: is translated by the Old-Javanese author as "overthrown by Yama" and paraphrased as "overthrown by the might of error", as if the reading was तमोभिन्ता:. Do the Old-Javanese translation of Sanskrit quotations and the paraphrase proceed from one and the same author?

Besides the textual additions found in the quoted portions of the Gītā, we have to account for the presumed additions represented by passages in the Old-Javanese paraphrase to which nothing corresponding is to be found in the current text of the Poem. These passages, in view of the great age that belongs to them, are expected to give an indication of the way in which the Bhagavadgītā teaching was understood in those days, because they were the free expressions of the Javanese author's own thoughts untramelled by exigencies of text. Unfortunately, however, the Old-Javanese harrator does not appear to have been a great scholar, and has frequently made lamentable blunders. A few samples may be here presented:

- 2. 34° संमानितस्य चाकीतिः is paraphrased by "behaviour that is blamed by valiant men."
- 2. 47<sup>ab</sup>—The original Sanskrit is translated wrongly thus: "Your concern with deeds of all kinds, why shall that bear no fruit?" Perhaps the translation should read "Your-concern [is] with deeds of all kinds, [and not with] 'why shall that bear no fruit?''
- 2. 53° श्रुतिवित्रतिपञ्चा ते is translated by "when your ears hear the voice no more(1)."
- 3. 12<sup>abc</sup> This is rendered thus: "But if the Gods, although they are worshipped (by men), do not feel themselves under obligation (towards them): if they only enjoy without. bestowing favours on those who worship them, those gods must obviously be called thieves."
- 4. 19-21 The Old-Javanese author attempts an independent summary of the teaching, but hiswords do not show that he really understood the general drift. Says he: "In a few words: when a man goes on to act, let him not be uncertain about the possibility of obtaining fruits. Stick only to the right knowledge, when you are performing deeds, that its learning may be perfect and undisturbed." In a footnote Dr. Gonda wonders whence this passage is taken: obviously it is the outcome of the confused. understanding of the text by the Old-Javanese author.
- 5. 1, 2—Apparently the Old-Javanese author read बोगं च शंसि as though it was बोगसंन्यासं, and so later he renders stanza 1 by: "Karmasannyāsa and Yogasannyāsa bear both as fruit very high good. But if you weigh the importance of them both, Yogasannyāsa appears to be superior to Karmasannyāsa, for it happens that the man who proceeds to perform actions attains to sorrow, viz. when Yoga does not assist him. Even Gonda is compelled to say that the last clause appears to have been added by the Javanese author. It in fact betrays a very poor understanding of the Gītā teaching.
- 7. 29<sup>2</sup> For अध्यातं कर्म चाविकम् the Javanese text reads अध्यक्तं, but the paraphrase renders the sentence by "he has knowledge about what is called action and the supreme soul (Karmādhyātmika or Karmādhyātma.)" Obviously, the writer is innocent of the technical sense of 'Adhyātma' and 'Karman' as explained in the first few stanzas of the next chapter, which the Old-Javanese version conveniently omits!
- 9. 1° The Old-Javanese text erroneously reads ज्ञानविज्ञानरहितं for ज्ञानं विज्ञानसहितं, and the Old-Javanese author, in blissful self-complacency, renders it thus: "This most mysterious knowledge, which is void of knowledge and wisdom (!)."
- 10. 37<sup>2</sup> कलीनामुश्चना कवि: Our author translates this by " As for all sages, there I am called Wrhaspati." Cf. 11. 24<sup>a3</sup>, which is omitted in the Javanese text.
- 11. 83 The Old-Javanese author paraphrases this as follows: "Not going under your own name you will kill your foes, but your name will be Kāla."

Presumably because they would not interest his audience, but—after the above exhibition of his learning—presumably also because he did not quite understand them, the Old-Javanese narrator, as will be presently seen, has omitted a number of technical passages. This, however, compelled him to supply the joining links on either

side of the omitted technical passages. This was not always easy; and the result at times almost borders on the ludicrous, as the following cases will clearly demonstrate:

- 2. 4-6, 7'-10 Having decided to omit these stanzas, our author makes Arjuna say: "By your leave, Kṛṣṇa, great king, you are right in exhorting me this way, noble lord; but being encompassed by my mind's compassion (kārpaṇya)," etc. And Kṛṣṇa is made to reply: \*Ah, Om, Om, noble Arjuna, my dear! What is the profit you derive from me, if you do not take to heart my admonitions that may lead to a good end?"
- 2. 19" नायं हिन्त न हन्यते This is rendered unphilosophically enough by the words: "For it happens that he that is said to be the conqueror, is subdued without having inflicted a scratch, and again: he who is said to be defeated, it happens that he comes off victorious without a blow." Dr. Gonda adds a footnote pointing out that these words are not found in the Sanskrit texts. As if they could in this form ever belong to the Gītā! It is perhaps possible that the O.-J. read नायं हन्ति च इन्यते.
- 2. 48" बोगस्थः कुरु कमीणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय The Old-Javanese paraphrase for this is: "Hold fast to Yoga, cast off intercourse with men (सङ्गं!)."
- 2. 54 Not having understood how the previous discussion leads on to the topic of the Reary and his characteristics, our author thus extemporizes: "Ah, Om, Om! My father, great king Kṛṣṇa, I have understood this. But noble lord, please to inform me of other things: Teach me, my lord, that which they call the characteristics of a great man: who in truth is great." And Kṛṣṇa, in the same style, replies: "Ah, is it this your wish, noble Arjuna? If so, I shall teach it you: they are as follows." It is vain to inquire what the original Sanskrit was to correspond with this Old-Javanese rendering.
- 2. 70-72; 3. 1, 3-10 Having omitted the concluding part of chapter 2 and the introductory part of chapter 3, this is the Javanese transition to what follows: "Om, Om, I pay homage to you Kṛṣṇa, great king! Very mysterious indeed is the truth of your information, my lord! Make large my thoughts, if it is suitable to you to extend your instructions in dharma." Dr. Gonda notes: "Differs greatly from Bhag. 3. 1-2". Of course it would!
- 3.36 ff. Arjuna's question and Kṛṣṇa's reply to it being omitted, as transition to the teaching commencing from 4. 5, the Old-Javanese writer presents us with the following delicious morsel: "With your permission, my lord, be quick now. I, Dhananjaya, wish to question you once more, my noble lord, as in the beginning. I beg your pardon, Sir, for having addressed you respectfully. Your words, my lord, (that you have spoken) here, might seem to be incoherent and unintelligible speech. What were the prayers here, might seem to be incoherent and unintelligible speech. What were the prayers and of what kind were they, noble lord, that you are so well-trained in the whole truth about the principles of knowledge? Well then, please, let me know it; confer your about the principles of knowledge? Well then, please, let me know it; confer your about the principles of knowledge? Well then, please, let me know it; confer your about the principles of knowledge? This address of Arjuna agrees neither end, that I may know it." Dr. Gonda notes: "This address of Arjuna agrees neither with Bhag. 3. 36 nor with Bhag. 4. 4." It is paying too much of a compliment to our Javanese author to suppose that he had any Sanskrit original for this to go by.

5. 11-29 — The Yogic technicalities at the end of chapter 5 and the early part of chapter 6 are omitted, as also Arjuna's query at the end of the latter chapter. The Old-Javanese writer, in their stead, offers a connecting link of his own making wherein it is worth noting in passing that while Arjuna's question in the Gītā was of a general nature, the Javanese version makes it purely personal: "With your favour, Kṛṣṇa, great king! Does there exist any possibility for me, Dhananjaya, to attain to Jñānayoga, in consequence of your favour, my lord? Take pity on me, your servant, inform me of this too!" Dr. Gonda once more meticulously notes: "This address of Arjuna does not agree with the texts of the Sanskrit Bhagavadgītā."

Once in a while the Old-Javanese writer attempts to give a summary of parts of the teaching in his own words, prefacing it by sentences like: "The meaning of these words is this." If nothing corresponding to it is found in the Sanskrit text, that need not be supposed to create any textual problem at all.

Not rarely also the Old-Javanese writer alters an original simile or adds another of his own coinage: it would in fact have been remarkable if he had not done so at all. Only an instance or two should suffice. Thus 1.19<sup>ab</sup> — इदयानि व्यदार्यत्— he paraphrases thus: "Then it was as if the hearts of the soldiers of the Kauravas were pierced with daggers." Also, after quoting and translating the simile in 13.32, and before quoting and translating the simile in 13.33, the Old-Javanese writer observes: "This parable might have been used too," referring to the self's invisibility consequent upon its subtility, although it is known to be present in all the bodies. Dr. Gonda, thinking that this is a new (third) parable, notes that there is nothing corresponding to it in the Sanskrit text. The Old-Javanese, however, reads नोपलस्थते for नोपलियते and thereby gives a new turn to the simile meant to prove the taintlessness of the Ākāśa. Both the readings are accepted and, apparently, turned into two 'parables'.

These additions and expositions contributed by the Old-Javanese writer show neither cogency nor depth nor even a proper understanding of the philosophical import of the text that he has chosen to make available for his audience, which was probably quite innocent of any knowledge of Sanskrit.

Finally, let us tackle the question of the extensive omissions in the Old-Javanese 'version' of the Bhagavadgītā. If, according to Garbe, the "original" Gītā consisted of (700-172 =) 528 stanzas, and according to Rudolf Otto the Ur-text of the BG. contained only 132 stanzas, the Old-Javanese text hardly covers 81 stanzas in Sanskrit, to which an uncertain quantum represented by the Old-Javanese paraphrase can be superadded. Nobody, however, ever cared or dared to claim that this Javanese Gītā was the "original" Gītā. The preserved portions have no characteristics pointing towards such a conclusion.

<sup>1</sup> Of. The Javanese Version of the Bhagavadgita by J. Gonda, p. 68, lines 9-19,

The 563½ stanzas not found in the present Old-Javanese version can be grouped under the following headings:

# (i) Omitting unnecessary details and curtailing repetitions:

Chapter 1 st. 1-11 (introductory); st. 22-27 and 38-35 (the detailed lists abridged); st. 36-42ab and 43-44 (the repetitions matter eschewed). - Chapter 2 st. 4-6 and 8-10 (repetitious); st. 12, 15; 20-22 and 24-30 (repetitious); st. 49-52; 57, 58; 65-68; 70-72 (repetitious). -- Chapter 8 st. 14-18 (unwanted details about yajnacakra); st. 35cd-43 (unimportant details). — Chapter 4 st. 1-4 (unessential details); st. 19-21 (repetitious). — Chapter 5 st 11-29 (repetitious). — Chapter 6 st 7-9 (repetitious); st 11, 12, 14-18 (unessential details); st. 31 (repetitious); st. 33-35<sup>ab</sup>, and 36<sup>cd</sup>-47 (Arjuna's last question and Krsna's reply curtailed to just one stanza, 35cd-36cd). - Chapter 7 st. 1-8 (introductory); st. 7 (repetitious); st. 10°4°, 11°6°4 (unessential or repetitious); st. 20-28 (unnecessary details). - Chapter 8 st. 6 (repetitions); st. 8-11 (avoidable quotations); st. 15-28 (unwanted details about Pralaya and the Two Pathways ). - Chapter 9 st. 1745, 18, 19ah and 20-25 (unessential details). — Chapter 10: of the Vibhūtis, only the select and important ones are cited1. — Chapter 11 st. 2-3ab and 4 (repetitious and unessential); st. 12-13 (mere rhetoric); st. 16-25 (unimportant parts of Arjuna's praise of the Omniform); st. 30 (mere rhetoric); st. 36-39 and 40°d-45 (unessential parts of Arjuna's words); st. 47-49° (unessential parts of Krana's reply); st. 50-52 and st. 54 (repetitions). — Chapter

The Old-Javanese treatment of the Vibhūtis is as under:

| 29 Vibhūtis Retained                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48 Vibhūtis Rejected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्योतिषामंश्रमान् (2) नक्षत्राणां शशी (4) देवानां वासवः (6) रुद्राणां शंकरः (9) यक्षरक्षसां वित्तेशः (10) श्रिखरिणां मेशः (12) महर्पीणां स्गुः (16) दुक्षाणामग्रत्थः (20) देवर्पीणां नारदः (21) गन्धवांणां † चित्ररथः (22) सिद्धानां कपिछः (23) अभानाग्रुचैःअवाः (24) गजेन्द्राणामैरावणः (25) नराणां नराधिपः (26) आञ्रथानां बज्रः † (27) | सर्पाणां बासुिकः † (30) यादसां बरुणः † (32) संयमतां यमः (34) सर्वेदैत्यानां प्रक्षादः (35) स्गाणां स्गेन्द्रः (37) पिक्षणां बैनतेयः (38) अक्षराणामकारः (40) अक्षराणामकारः (48) मासानां मार्गशिरः (63) ऋत्नां कुसुमाकरः (64) बृष्णीनां बासुदेवः † (70) पाण्डवानां धनंजवः (71) स्रनीनां व्यासः (72) कवीनासुशनां § (73) ओपर्थानां यवः (extra). | आदित्यानां विष्णुः (1) मरुतां मरीचिः (3) वेदानां सामवेदः (5) इन्द्रियाणां मनः (7) मृतानां चेतना (8) वस्तां पावकः (11) पुरोधसां बृहस्पतिः (13) सेनानीनां स्कन्धः (14) सरसां सागरः (15) गिरामेकमक्षरस् (17) वज्ञानां जपयशः (18) स्वावराणां हिमाल्यः (19) भेनूनां कामधुक् (28) प्रजनः कन्दपैः (29) नायानामनन्तः (31) पितृणामवैमा (33) कल्यतां कालः (36) | सर्गाणामादिरन्तो मध्यम् (43–45) विद्यानामध्यात्मविद्या (46) प्रवदतां वादः (47) सामासिकस्य द्वंदः (49) अक्षयः काळः (50) विश्वतामुख्ये थाता (51) सर्वद्दते मृत्युः (52) भविष्यतामुद्भवः (53) नारीणां कीर्तिः भीर्वाक् स्पृतिमेथा धृतिः क्षमा (54–60) साम्नां बृहत्साम (61) छन्दसां गायत्री (62) छळयतां यूतम् (65) तेजस्विनां तेजः (66) सत्त्वतां जयो व्यवसायः सत्त्वत् (67–69) दमयतां दण्डः (74) जिगीवतां नीरिः (75) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pelling retained.<br>as Wrhaspati I                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पवतां पवनः ( 39 )<br>झवाणां मकरः ( 41 )<br>स्रोतसां जाडवी ( 42 )                                                                                                                                                                                                                                                                                     | युद्यानां मौनम् ( 76 )<br>श्वानवर्ता शानम् ( 77 )-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

12 st. 8'-9" and st. 13-20 (repetitious). — Chapter 14 st. 21-23 (Arjuna's question and the first part of Kṛṣṇa's reply to it omitted as unessential).

( ii ) Eschewing technical and controversial details :

Chapter 2 st. 42-46 (controversial). — Chapter 3 st. 1 and 3-10 (controversial) — Chapter 4 st. 6 and 14-17 (technical); st. 23-27 and 29-32 (technical details about various kinds of yajñas). — Chapter 5 st. 3-5 (technical). — Chapter 6 st. 1-6 (technical); st. 20-29 (technical). — Chapter 7 st. 30 (technical). — Chapter 9 st. 2-15 (technical). — Chapter 10 st. 1-20 (technical). — Chapter 12 st. 1-7 (technical); st. 10-12 (technical). — Chapter 13 st. 1-30 (technical: nevertheless, what is retained of the chapter uses the very technical terms explained only in the omitted portion). — Chapter 14 st. 1-8 [except 5<sup>a</sup> which just names the Guṇas] (technical); st. 10-17 (doctrinal elaborations); st. 27 (technical).

- (iii) Omissions of stanzas which, it is alleged, may have been really absent in the Gītā as known to the Old-Javanese narrator. Amongst these may be mentioned:
  - 2. 17 This is regarded by Garbe as a Vedāntic interpolation objectively demonstrable as such owing to the sudden introduction of the neuter Tat in a context where, for "The Imperishable", words in masc. gender alone are used. These arguments can be met by pointing out, that the words asatah and satah in st. 2. 16 are less than likely to be masculine, so that there is no necessarily masculine context preceding. The Old-Javanese omission is much more cogently explained on the ground that the stanza in question is repetitious.
  - 7. 12-15 Amongst these four stanzas are included stanzas 14, 15 which, according to Garbe, break the prevailing "Sāmkhya" context, and introduce the technical term "Māyā" in the specifically Vedāntic sense. All the four stanzas may have been omitted in the Old-Javanese merely by reason of their technical character. The Old-Javanese does refer to "Yogamāyā" in the immediate context, st. 25, which Garbe regards as interpolated.
  - 8. 1-4 These four stanzas which introduce "Brahman" and the other Vedantic technicalities are regarded by Garbe as amongst the later additions. But 8. 1-4 are an elaboration of 7. 29-33, and while Garbe omits 7. 29 (because of the word Brahman) and 7. 30, the Old-Javanese actually cites 7. 29.
  - 9. 29 After 9. 19, Garbe singles out, from chapter 9, this stanza alone as Vedantic interpolation. The Old-Javanese omits a whole lot of stanzas before and after, amongst which 9. 29 happens to be one.
  - 10. 12-20, as also about 24 other stanzas up to the end of the chapter, are omitted in the Old-Javanese. Garbe has rejected the whole lot from 10. 12 to 10. 40 as being Vedantic additions. That does not find support from what the Old-Javanese version actually gives in quotation or in paraphrase.

Some of the omissions listed under (i) and (ii) may also belong to this category.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See my Basu Mallik Lectures on Vedanta Philosophy, 1925: Poona, 1926, p. 94.

- 11. 13, 16, 18, 19 Garbe has singled out stanzas 7, 13, 15, 16, 18, 19, 37-40 from this chapter as Vedāntic interpolations. The Old-Javanese version, however, paraphrases 11. 7 and 15, and quotes 11. 39"-40". Stanzas 11. 7 and 15 do exhibit the Vedāntic character which Garbe bans from the "original" Gītā.
- 13. 30 This stanza which contains the word 'Brahman' is amongst the 15 from this chapter that Garbe dubs as Vedāntic interpolations. When the Old-Javanese has practically omitted the entire chapter, its authority cannot be cited either way. It is necessary, however, to mention that the Old-Javanese betrays knowledge of the main part of this chapter, as it cites st. 33 and paraphrases st. 34, which name the technical terms Keetra and Kestrin, which the earlier parts of the chapter introduce and explain.
- 14. 27 This is omitted in the Old-Javanese, which, however, cites st. 26 for which st. 27 simply furnishes the reason. Garbe considers both 26 and 27 (because of their use of the word *Brahman*) as interpolated, and here the Old-Javanese version does not lend him any support.
- 15-18 Of these four Adhyayas the Old-Javanese version has kept only two stanzas: 18. 66 (cited) and 73 (paraphrased). The rest is unaccountably missing. As early as 1826, Wilhelm von Humboldt had suggested that the entire portion of the BG. after chapter 11, except 18. 63-78, might be a later addition; and Jacobi, Oldenberg, Charpentier and others had expressed other views about the "original" Bhagavadgītā; but the Old-Javanese has retained several portions of the text after chapter 11, while it omits only the last four chapters. The Old-Javanese version must therefore be held to represent, according to the terminology of R. Otto, one of the subsequent stages of the Poem when, with the Ur-text, had been incorporated one or more "Tracts". Dr. J. Gonda, the editor of the Old-Javanese Bhīsmaparvan, says: "it is possible that they were not present in the Sanskrit manuscript of the Javanese author, but just as well that he has perceived their relative unimportance and therefore has passed them." The latter alternative is the only one that can be legitimately accepted. 1 Dr. F. Otto Schrader (Rezensionen der Bhagavadgītā, Festschrift für M. Winternitz, Leipzig, 1933, p. 49) wants us, however, to accept the view that the missing portion was unknown to the Old-Javanese narrator, and so he opposes that favoured view of his with a very weak alternative, namely, that the Old-Javanese scribe got tired at the end! And for fear lest one would be prepared even to accept this alternative, he argues against it in a characteristic manner in a footnote. He says there that weariness is not a likely argument in view of the great reverence which people felt for the holy language of Sanskrit; and that it would be possible only if the scribes of the different MSS. got tired at different stages, and not all alike at one and the same point. The Old-Javanese MSS. show that the omitted parts are the same in all, and weariness' is hence out of the question. That it must be the scribes who (under the alternative ) got wearied, and not the Old-Javanese translator, Schrader is very careful to point out. All this appears unconvincing in the extreme.

It was thought necessary to undertake a detailed examination of the Old-

<sup>1</sup> The Andhra Mahābhāratamu has done the same thing : see p. cii, civ below.

Javanese "version" of the Bhagavadgītā because of the claim made on its behalf that it either constitutes, or at any rate serves as an important finger-pointer on the trail of, a Third Recension of the Bhagavadgītā (by the side of the two: the Vulgate and the Kashmirian Recensions) which, it was hoped, would one day come to light in its entirety. The age of the Old-Javanese version has no doubt invested it with a sense of dignity; but after studying in detail the actual character of the version and the calibre of the Old-Javanese writer, the only valid critical conclusion that one can reach is that neither for constituting the current text of the Bhagavadgītā, nor for determining the Ur-text or the "original" Bhagavadgītā as conceived by Garbe, Otto and others, nor even for determining any of the "intervening forms assumed by the Poem" in the course of the process of textual elaboration that it might be supposed to have undergone, does the Old-Javanese version available in the actual Sanskrit quotations, taken together with the portions available in the Old-Javanese paraphrase, afford us much assistance.

#### THE ANDHRA MAHABHARATAMU

The Bhīṣmaparvan of this version is included in volume four of the seven-volume publication of the Āndhra Mahābhāratamu brought out by Vāvilla Rāmaswāmi Sāstrilu and Sons, Madras, 1929. The Bhīṣmaparvan is divided into three āśvāsas or cantos, and at the end of the parvan there is a colophon which reads:

इति श्रीमदुभयकविमित्र-कोम्मनामात्यपुत्र-बुधाराधनविराजितिकात-तिक्कनसोमयाजिप्रणीतं जयनश्रीमहाभारतंबुन भीष्म-पर्व बुनंदु । .....आश्वासमु ॥ श्रीमदान्ध्रमहाभारतमु णंदिल । भीष्मपर्वमु समाप्तमु ॥

This Tikkana who is assigned to the thirteenth century completed the Telugu translation of the Mahābhārata begun by Nannaya Bhaṭṭa in the eleventh century. It is a fairly close rendering of the original, with certain details omitted or abridged in the interest of economy. The following is the result of a detailed comparison of the original with the translation:

(i) Matters omitted: 6. 1. 4-34; 2. 22-33, 3. 11-17, and 24-29 (astronomical omens); cosmographical account in chapters 6-9 much curtailed; only 18 rivers (instead of over 160), and 60 countries and peoples (instead of over 225) enumerated in chapter 11; chapter 12 practically omitted; no reference to gifts as in chapter 22. 7-8. In BG. 1, no reference to varnasankara as in st. 40-42; omits BG. 2. 37-10. 42 and again 12. 1-18. 66; no reference to the death of Uttara as in 45. 30-42; Vyūha details of the second day abridged; in chapter 48. 23 ff., names of warriors on the opposed sides generally correct, and even the number of arrows discharged by individual warriors, the latter being sometimes (chap. 58. 23-26) dropped altogether; chapters 63-64 from the Viśvopākhyāna omitted; chapter 72, enumerating characteristics of a good army, om.; 73. 26-30 om.; 75. 33-55 om.; chap. 76 practically om.; the

details of the Vyūha in 83.6-13 om.; the repetitious question of Dhṛtarāṣṭra and Samjaya's reply to him in 85.1-13 om.; past history of Irāvat in 86.6-15 om.; battle-description in chap. 93 abridged; the omens in 108.4-13 curtailed; also details of the concluding fight in chapters 108-113.

- (ii) Additions: The additions made by the Andhra Mahābhāratamu distinctly show its relation with the S recension. It translates the following star passages: 201\* (given by TG), 274\*, 293\*, and 307\* (all the three given by S as a whole).
- (iii) Original passages: There are noticeable the following passages apparently original to the Andhra Mbh.: āśvāsa 1, 44: instead of united in 6. 14.15, we are told that, after relating the cosmography, Samjaya went to see the events of the war, studied them, and returned after a few days. Accordingly, in āśvāsa 1.74 Samjaya is made to say: 'after taking my leave of you that night, I went to the camp of our army. I duly entered your son's tent, and found him seated surrounded by Bhīṣma and the other Kauravas and kings. I was well received by him'; āśvāsa 1.134: we find Samjaya making the following observation: 'the forces of some countries joined the Kauravas, some others joined the Pāṇḍavas, while some others became divided out of animosity and joined both'; To Duryodhana's address to ācārya Droṇa in the opening of the Gītā, the latter is made to reply (āśvāsa 1.174), 'Droṇa said: certainly! Why should you say so much?' On hearing these words, the king was pleased.
- (iv) Poetic embellishments: It is nothing uncommon if we find the Andhra Mahābhāratamu at times giving new similes of its own or attempts fuller elaborations of the metaphors in the original. Of the latter kind may be instanced the simile of Bhīṣma with the Man-lion (6.14.9; āśvāsa 1.49), and of Bhīṣma with the cloud (6.15.24-25; āśvāsa 1.52). Of the former, we may mention the comparison of Bhīṣma to a pool of lotuses (āśvāsa 1.96; placed before 6.17.7), or the comparison of the mutilated bodies of elephants and horses killed in the battle to 'mutton kept ready for cooking' (āśvāsa 1.267; somewhere after 6.44.40), or of the wounded and blood-stained Kṛṣṇa to 'a fresh Pārijāta flower with bright tender leaves (āśvāsa 2.43; the original in 6.43.50 has सुद्ध इव किंगुक:), or of Bhīṣma to a smokeless blazing fire (āśvāsa 3.332; in place of the orig. तपन्तिमंद भारकरम् in 6.105.34).
- (v) Variant readings: Turning finally to the variant readings that can be ascertained from the translation, the following is a select list: 6. 43. 55° ( वंड एवंडव 1. 261 ) युधासन्युं ( for सुत्तसोमं; with S); 71. 16 ( वंड एवंडव 2. 344 ) काम्बोजैरथ बाहिकै: ( for काम्बोजारहवाहिकै: ; with S); 75. 22° चित्रांगश् ( for चित्राधश; with T<sub>1</sub> G<sub>4</sub> ):

77. 25<sup>d</sup> and 79. 12<sup>a</sup> (āśvāsa 3. 10 and 32) युधामन्युम् (for इराबन्तम्; with Dns Ds. 7. s. T2 Gn-3 M, and S respectively); 77. 27<sup>b</sup> (āśvāsa 3. 10) इःशासनं (for दुर्मवेणं: with S); 77. 31<sup>d</sup> (āśvāsa 3. 10) भीष्ममेव (for भीममेव; with Ks. 4 B Dn Dn-s. 5-3 T G); 95. 5<sup>c</sup> (āśvāsa 3. 188) द्वाविंशतिसहस्राणि (for द्वात्रिंशत्त्वमनीकानि; with S); 95. 27<sup>b</sup> (āśvāsa 3. 189) शल्यकेव (for केट्यकेव; unique: Śi Dn. T2 M4 give केल्यकेव). In all these variants, it will be seen that the Andhra Mahābhāratamu, where it does not fall in with the S recension as a whole, agrees with the Grantha version.

The absence from the Andhra Mahābhāratamu of Bhagavadgītā 2. 37 to 10. 42. and of 12. 1 to 18. 66 cannot be said to present a textual problem, looking to the date of this version; and the same should probably hold good of its omission of the last two chapters (63-64) from the Viśvopākhyāna. In 6.68.1" all our MSS. read शिखण्डी; the Andhra Mahābhāratamu alone seems to have read (āśvāsa 2. 297) साखिक:, which obviously appears to be correct, seeing that the target of the joint attack is to be Bhīşma. Sātyaki's name does, however, appear in 68.8°. The S recension as a whole has 284\* after 68. 8ed, which may have been a substitute for it. Anyhow, this is the only passage where the Andhra Mahābhāratamu offers something valuable. Its translating उद्योग कथितं in 6. 95. 11 by 'stated on the eve of the commencement of the battle' is also worth consideration. Except in such small points, the value of the Andhra Mahābhāratamu is not much beyond that of a good type of Grantha manuscript. It gives only a very small number of the peculiarly S insertions (p. LIII-LIV); but whether that is due to the passages not having been yet added, or—as is more likely—to the Andhra version having deliberately omitted them for brevity, cannot now be ascertained. The Andhra. version does not give any of the peculiarly N insertions (p. xvII, xvIII).

# THE VERSIONS, THEIR CHARACTERISTICS AND INTER-RELATIONS

### (i) The Śāradā Version

The Śāradā version happens to be represented by only one MS. (Śr), and even that MS. is not the best representative of its class, being presumably copied by one more familiar with the Devanāgarī than with the Śāradā. Further, as regards the Bhagavadgītā portion, the MS., as has been already seen (pp. lxxviii-lxxxiv), shows a tendency towards the normalizing of grammar and syntax¹, from which even the other parts of the parvan are not absolutely immune (cf. p. xcii, footnote). Nonetheless, the Śāradā version is free from all the late Northern additions listed on p. xviii, to which MSS. belonging to the K version have fallen a prey. After 6. 116. 3<sup>ab</sup>, all editions and all MSS. (except Śi Ki Gi-s) have inserted 494\*, which is obviously

This very probably was the fashion introduced by the early Saivite commentators of Kashmir, to which all Kashmirian scribes submitted. Hence also the presence, in the Kashmirian MSS., of the Gitaprasasti and the Gitamana insertions, as also of some Saingrahaslokas at the end of the BG. chapters.

impossible, as the girls could not have actually and without permission presented the unguents and flower-garlands to Bhīsma lying on the bed of arrows. Si (along with  $K_{0-2}$ ) also correctly omits  $64^{\circ}$ . All this shows the superiority of the Sāradā tradition.

Even the Śāradā version, nevertheless, shows once in a while a tendency towards padding. We may instance in this connection 25\*, 35\*, 67\*, 140\*, 141\*, 287\*, 312\*, 417\* and 455\*, the Śāradā version being, in most of these extra passages, followed by some of the K and D MSS. In 316\*, it is followed by the whole of S; but there is little doubt that the insertion is superfluous, inasmuch as no motive is really assignable for its omission in as many as sixteen other MSS. The most noteworthy instance of this, however, is 204\*, a set of four Triṣṭubh stanzas, elaborating the Kṛṣṇa-Bhīṣma encounter on the third day of the battle. This insertion is found only in Śī Ko-2.

The intrinsic superiority of the S version is best seen, however, in the variant readings that it offers. We give here only a small selection. In 55. 29°, S1 alone uses the word कहा; in 6. 3. 8° (with K2.1), the rare word कहा; and in 116. 47° (with K2-8 D2.8 M4), the word कंप्रक्र — the words being all appropriate to the context (cf. the Crit. Notes on the passages). In 6. 22. 13, S1 (with K2.2) introduces उद्या: (camels) stuck in the mire, in place of the familiar जा: (cows) or जा: (elephants); and in 68. 19°, S1 (along with K3) does not fight shy of रचिंदासन्त्रमाम:, seeing that carved tiger-faces were occasional ornamental devices under the royal lion-seats on cars. One of the most happy readings of S1 (shared with K2-2.5) is found in 6. 55. 103°, रजीविकीणीवित्यस्मनेत्रम् (for °प्य- or °प्य-), which correctly describes the slight closure of the eye-lids (पर्म) in the act of powerfully blowing the conch. Similarly too, in 6. 103. 52°, S1 (along with K3-2) reads माम (in place of मारत or °ते), seeing that lines 52° -52° are correctly construed as the result of the deliberation, the sammantranā, arrived at by the Pāndava brothers upon Kṛṣṇa's suggestion.

In the Bhagavadgītā, Śi has on the whole fallen under the influence of the Kashmirian version of the poem. Nevertheless, some of its original readings—although not accepted in the present edition—deserve to be recorded. In 25. 3° (BG. 3. 3°), it alone reads कमिणां (for योगिनाम्); in 26. 42° (BG. 4. 42°), कत्वं (for इत्त्यं); in 27. 14° (BG. 5. 14°), नाकरृत्वं न करृत्वं; in 35. 17° (BG. 13. 17°), मध्यगं (for विश्वतम्); in 40. 18° (BG. 18. 18°), कमेंवेदना (for 'चोदना); and, above all, in 33. 11 and 14 (BG. 11. 11, 14), विद्यां (for देवं). This should go to establish to some extent the independence and originality of the version even before it came under the Kashmirian influence.

The MSS. of the other versions that  $S_1$  (or some other MS. of that version) has more less influenced are  $K_{0..1..2}$  (in part);  $K_1$  (in part). s. s;  $K_4$ ;  $D_{2..8}$ ;  $D_{3..8}$ ; and  $M_{2..4..5}$ — in this descending order of the degree of their alliance.

#### (ii) The Kashmir Version

This version is represented by six MSS, the first three of which (Ko. 1.2) [in part]), constituting the primary Kashmirian group, show very intimate relationship with the Sūradā version. Thus these MSS, besides giving, as we have seen, most of the characteristic S1 readings, share with it over twenty omissions (p. xvi); about eight additional passages (p. xvii); and a couple of characteristic transpositions (p. xix). The remaining three MSS, may be styled the late or secondary Kashmirian group, of which K4 (which is written in Bengali characters) has come early and largely under the influence of the Bengali version, and so requires to be treated separately. As to the others, K5 shares one omission (hapl.) with S1 alone (p. xvi), two with K5 alone (p. xxvi), and five with the majority of MSS, from the primary Kashmirian group (p. xxvii). In the matter of additions shared with the primary Kashmirian group, K5 and K5 go together, and this is partly the case in the matter also of transpositions (p. xxvii). That K5 does not give, following in this the SK group in general, nearly twenty of the characteristic Late-Northern additions (p. xxviii) shows that the MS, albeit a late comer, definitely belongs to this group.

This late Kashmirian group, however, does not exhibit any outstanding features, and the readings presented are often secondary.

Thus Ks (with D2), by reading, in 41. 73°, अनुतीय in place of अनुमानये, and, in 61. 14° (with D2. 2. 2.) माया तथाविया in place of मायां तथावियां, seeks to avoid the necessity of a three-line stanza. In 43. 55°, Ks (with D2. 2) reads ततः क्रुद्धः in place of मृतस्तुन्यं which exhibits the peculiar Epic use of the Dative case; in 103. 78°, Ks (with D2) seeks to normalize the syntax by reading मृतियों (locative) in place of मृतियुं; while Ks. 5 (with D1. 2. 6 M1) seek, in 105. 14°, unnecessarily to do the same by reading स्तीन्यं in place of त्यतिन्यं. Nor can Ks. 5 (with D2. 2. 6), reading, in 112. 13°, दारयां बहुधा चेने in place of बहुधा दारयां चेने, and, in 14°, त्रिश्चित् in place of the normal विश्वत, be seriously regarded as retaining an archaic usage. — Passing on from the form to the matter of the variant readings, we find that Ks. 5 (with D2), in 22. 8°d, endeavour to avoid the appearance of gods as the recipients of gifts from Indra, by reading अनुरेन्य: in place of अमरेन्य: and presumably understanding यूयी to mean 'attacked'. K3-5 (with B1 D2. 2. 6) substitute, in 75. 49°, स्वितं (in place of निहतं) to make it clear that Duskarna was merely struck down, wounded, and not killed. In 98. 36°, K3 (with D3) considerably weakens the Enistat 2100तेन by the common-place विज्ञान्य: शोणितेन i

As to K4, since this is the first time that a MS. written in Bengali characters is placed under the K group (which generally designates more or less faithful

<sup>†</sup> In fairness it has to be added that, in 6.64.3 and in 103.73°, as also in 67.12°, I have accepted as text readings given by Ks, Ksp and Ks. On the other hand, the addition of 20\* by Ks (with Ds) is unnecessary in view of 6.6.6°. See Notes to the passages concerned.

Devanāgarī transcripts from Śāradā originals), the case deserves more particular attention. A priori, of course, there is nothing inherently impossible in a MS. written in Bengali characters exhibiting the same relationship with the parent Śāradā version as does the MS. written in Devanāgarī characters and classed under the Kashmir group: namely, a basic agreement with the Śāradā version against the generality of the Devanāgarī (or Bengali) MSS., side by side with occasional and even frequent conflation with other MSS. written in the same characters. Now, it is true that there are no omissions, additions or transpositions that K4 exclusively shares with either Ś1, K0-2 or K3.5; but we have already given (p. xxix) several instances of additions common to the B version, but absent in K4 and the ŚK group generally, as well as of additions belonging to K4 and the ŚK group, but absent in the B group. But this peculiarity of the relationship becomes at once evident when we consider a few typical cases of the individual variants. In the following cases, K4 sides with ŚK generally against the B version:

6. 14. 5d, भीक्मो गाण्डीवथन्वना (Si Ko-4 Dt) in place of संख्ये भीक्मः शिखण्डिना; 17. 10b, नृपः (Śi K Dn D2.3) in place of the proper name नृगः; 42.7°, शोरस्तुमुहः (Śi Ki Di G2), taking तुमुल: as a maso. noun, in place of धोपस्तुमुल:; 55. 25, भारत (Si Ks-5 Ds. 6) in place of संजय — an agreement in error (!); 55. 97°, तमादिदेशों ( Si K D2. e G1-8 Ms. 5 ), lect. fac., in place of तदादिदेवो; 60. 50°, ऐरावणं ( र्रा Ko-1 Ds. s. e ), the normal spelling of the K version, in place of ऐरावतं; 66. 22d, ततो युद्धमवर्तत (Si Ko-1 Ds), the normal chapter-ending, in place of रणे रमसवाहनाः; 79. 274, क्रुहः ( र्झा Ko-2. 4 M4 ), avoiding repetition, in place of शकाः; 80. 384, दुर्गोधनस् (Si Ko-2.4) in place of दुर्मर्गणसः; 85. 18", कौर्ज्य (Si Ko-2.4) in place of संक्रदसः 85. 33", इवै: (Śi Ko-s. 4 Da), incongruous with the following छिन्नै:, in place of ध्वचै:; 86. 165, महाजवा: (Si Ko-2.4) in place of the more appropriate मनोजवा:; 86. 67d, देशवान् (Si Ko-2.4) in place of the more appropriate सोगवान्; 90. 16d, प्रावृपीव ( \$1 K4 Dns Ds. 8 T1 G4 M4 ) in place of श्रदीव ( cf. Note on 89. 4°d ); 90. 40°, समदृद्यन्त ( \$1. Ko-2. 4 D1. 8 M1-3. 5 ) in place of the syntactically more suited समपद्यन्त; 91. 33d, पुरंदर ( Ko-s. 4 ), tautologous, in place of वारिधारा; 93. 27°, पीनं ( Ś1 Ko-2. 4 D3. 8 ), a lect. fac., in place of देक्षं; 99, 34°, अस्थितंचयसंघाता ( Ś1 Ko. 8. 4 D1.8. 6 ), tautologous lect. fac., in place of "संवादा; 108. 38", महेंद्रसङ्गः ( र्डा Ko. 1. 4 D1. 4 ), in place of the better suited उपेन्द्र'.

In a very large number of cases, however, K. has succumbed to the influence of the Bengali version. We give below a select list:

.6. 2. 6°, एतान् (K4 B Da Dn D4. 5. 8), referring to पुत्रान्, in place of एनं, which refers to बालपर्यायं; 2. 29°, गृहीतश्रकाः क्रोशन्त (K4 B Da Dn D4. 5. 8) in place of गृहीतश्रकागरणा, which qualifies श्रक्षमत्रजाः; 3. 20°, अधिपक्षापात् (K4 B Das Dn D4. 6. 8) in place of the astronomical phenomenon in the accepted text; 3. 29°, एकपश्चे (K4 B Da Ds) in place of एकमासे; 3. 36°, बसुंपरां (K4 B Da Dn D4. 5. 8) in place of पुनः पुनः, betraying a misunderstanding of the context; 3. 42°, ज्यालाः (K4 B Da Dn D4. 5. 8 Co), involving repetition with मातकाः, in place of बालान्;

4. 6d, वशापिद (K4 B Da Dn D4. 5. 8) in place of वशापिश (cf. Critical Notes on the passage); 4. 13°, धर्मप्रवृत्तिः ( K. B Da Dn Dt. s. s ) in place of the lect. diff. धर्मः पवित्रं ; 5. 10°, चराणि ( K2. 4 B Dn D1. 4. c. 3 T G) in place of the technical ज्ञानि; 11. 6d, अनि ( K4 B2-4 Da Dn D1. 4-c. 8) in place of शत, to avoid distinguishing between the द्वापर length of human life (2,000 years) and the present length (100 years) of the same; 13. 47", यथोदिष्टं; a deliberate improvement, (K4 B D [except Ds. 7]) in place of व्याहृष्टं; 47. 6d, भीष्माभिरक्षितं (K4 B Das Dn Di-7 Ti G4) [cf. 6. 23] in place of पार्थिवसत्तमाः; 47. 76, विकर्णाः (Ki B Da Dn Di. 5. 7. 8) in place of विणिकाः; 47. 15d, चाम्बप्रकोशकै: (K. B) in place of अर्थिक ; 47. 16d, पाण्डवेयस्य (K. B Da Dn Dt. s. 7. 8) in place of सौबलेयस्य; 50. 25°, समहोर् ( K4 B1-8 Da Dn1 D5 ) in place of नक्षत्रेर्; 50. 53°, कश्या( or °आ ) श्र (K4 B Da Dn D4. 5. 7. 8) in place of ক্রাঞ ; 58. 19°, संक्रुद्धाः (K4 B Da Dn D4. 5. 8) in place of the probably misunderstood संदूष्टा:; 60. 30°, नीरवाहं (K4 B1. 2. 4 Da Dno D1. 4. 5. 7. 8) in place of भीमबाह, consistently with 60. 25b; 60. 65d, नादयानी नमस्तरुं (K4 B Da Dn D4. 5.8) in place of विरफोटमश्नेरिव: 61. 52d, मु(or यु)कात्मन् ( K4 B1-8 Da Dn Ds) in place of युगाञ्च: 61. 60d, द:खप्रणाशन (Ka B Das Das Ds) in place of दु:स्वप्ननाशन; 62. 30b, भावितात्मभि: (Ka B Da Dn D4. s. r. s) in place of वेदपारती:; 63. 26, सर्वदैवतदेवतं (K4 B Da Dn D4. s. r. s) in place of संभूतं सह दैवतै:: 63. 4°, सर्वतेजोमयो (K. B Da Dn D1. 4-8) in place of "तोय-; 64. 3°, पुराणं चैव परमं (K. B Da Dn D4. 5. 7. 8) in place of पुराणे भेरवं रूपं; 65. 3d, संप्रह्म: (K4 B Da Dn D4. 5. 7) in place of the lect. diff: संप्रवृद्धा:: 66. 8ab, शिरोभिक्ष सकुंडलै: (Ka B Da Dn Da s. 7. 8) in place of बाह्यभिक्ष सकार्मके: ( where however K4 and Bs give सकुंडले: , but not शिरोभिक्ष ); 67. 124, गोपायनेर ( K4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8 Co) in place of गोवासनो ; 70. 346, रजोमेथै: (or 'ब)समुस्थितै: (K4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8) in place of सूर्येऽस्तुमुप्यच्छति; 71.94, चेकितानश्च (K4 B Da Dn D4.5.7.8) in place of the somewhat unfamiliar करकपंद्र; 71. 16°, कांबोजवर (K4 B Das Dn D1. 7. 8) in place of काम्बोजारह ; 80. 47°, अनयस्थाब (Ka B Da Dn Da-s) in place of the lect. diff. पर्यायस्थाद ; 81. 31d, पारावतान् (Ka B Dns Da) in place of the more technical आर्डजान् (cf. 71. 16 above); 86. 5 a, नाजेर (K4 B Da Dna Ds) in place of the lect. diff. पतेर्; 87. 64, निरंत्वा ( K4 B ) in place of the augmentless निनदत्; '90. 326, कर्मारमाजितान (Ks. 4 B Da Dn: Ds. 6) in place of the lect. diff. 'पाथितान ; 91. 156 [s]नशबो (K4 B Da Dn D1.4-8 Ca.c. v ) in place of the unfamiliar हुन्छ्यो ; 92, 46°, न्याकुलीकृतसर्वींगा ( K4 B Da Dn D4-3) in place of 'संकल्पा ('conventions'); 100. 326, कलक्ष्ममां (K4 B Da Dn D4. 5. 7. 3) in place of बोरदर्शनाम्; 103. 35d, इति छोकस्य ( K4 B2-4 Da Dn D4-8 T2 G2 ) in place of the more specific श्युक्तसं; 108. 5°, नेस्कंति (K4 B Da Dn1 D1. 4. 5. 7. 8 S) in place of the more appropriate गच्छन्ति; 108. 7d, कंपतीव च सर्वशः (K: B Da Dn D: 5.7) in place of the more difficult अनुष्टनित वाहनम्; 113.6°, आम्यते बहुधा राजन् (K4 B Das Dn Di. 5.7.8) in place of त्रातारं नाध्यगच्छद्दै; 114.51%, [ज] स्वहनद् (K4 B Da Dn Di-8) in place of the more stylish [अ] स्वसते; 114.55°, अर्जुनेन शरा युषि (K4 B Das Dns Ds-s) in place of शितायाः संप्रवेशिताः; 114. 103°, क्रपदुर्योधनमुखाः (K4 B Da Dn Ds. 5. 7. 8) in place of नृपा दुवी ; 115. 22d, स विवादयन् ( Ks B Das Dn Ds-8), an improvement, in place of अभिचोदयन्; 115. 416, व्यवसायमरोचयत् (K4 B Da Dn D4. s. 7. 8), a lect. fac., in place of च्यवसायपुरोजवः; 116. 4ª, श्रतसंख्यानि ( K4 B Da Dn D4. 5 ) deemed more decorous than गणिका वारास; 116. 9<sup>d</sup>, निम्बसञ्जूरगो यथा ( Ka B Da Dn Di. 5. 7. 8 ) in place of नातिहृष्टमनाश्रनीत्; 116. 35<sup>b</sup>, न च तच्छू-द्धाति (K4 B2-4 Da Dn D4-8) in place of नाम्यनन्ददचो मे; 116. 38', वैनस्ततमथापि ना (K4 B Da Dn D4-s ) in place of दिन्यान्यस्थाणि सर्वशः; 117. 15°, काशिपुरं ( K4 B Da Dn D4-s ) in place of राजपुरं .

### (iii) The Bengali Version

As to additions, the Kātyāyanīstava is given by the entire B version, while the Sveta episode is omitted by B<sub>1.2</sub>, but found in B<sub>2.4</sub>. The other additions belong either to the N recension as a whole, or to the usual group of Late-Northern MSS. (p. xxx). Only two omissions can be said to be exclusive to the version, namely, 6. 10. 50°-51° and 88. 37°-38°, but they are not of much consequence. It is the variant readings offered by the B version that indicate its individuality. For instance;

In 6. 1. 27°, B reads (with D<sub>1</sub> m) यथानलं in place of the unusual यथापुरम् in the sense of यथा पुरा; in 4. 12<sup>d</sup>, it reads (with Da Dn D<sub>1</sub>. s. s) the lect. fac. न नायमें कर्तु in place of न करमं कर्तु. In the chapter of omens, in 3. 11<sup>b</sup>, it reads (with Da Dn D<sub>1</sub>. s. s) नेपीते च in place of अथाप्रसद्य which mentions a solar eclipse; in 3. 16<sup>b</sup>, समाक्रम्य is the version's exclusive reading in place अपसन्यं, which refers to the retrograde motion of the Dhruva star; and in 28<sup>b</sup> (with Da Ds), कराचिदिए, for भूतपूर्वी च. It offers certain variants for proper names such as, in 10. 43°, क्रशास in place of सुकुश्य; in 23. 8<sup>d</sup> (with G1 Cn), जयद्रथ: in place of तथेन च; and in 46. 51° (with Da Dn1 Ds), तुद्रश्य in place of जगतुण्य:. Also in 7. 53°, the version unanimously but erroneously reads तामनणिशिको in place of तामनणिशिको, and it falls in a line with D (except D2. s. e) S in reading समुद्रै: in place of प्रति:. The variant आनर्कत given by the version in 86. 36° in place of आगच्छत् may deserve some consideration as a lect. diff., but it has not been supported by the best manuscript authority.

Reference may also be made to the variants given on pp. cvii-cviii above, showing the agreements and divergences between K4 and B. For the rest, the version generally goes with the Late-Northern group. It remains to be pointed out, however, that the MS. B3 from this version shows a more pronounced affinity with the Kashmirian version than the other MSS. See p. xxxii above.

### (iv) The Devanāgarī Version

This is not a unitary version. That part of it which is designated Da is expected to give the version of the Bhīṣma upon which Arjunamiśra wrote his Bhāratārthadīpikā and, in the main, the Dīpikā agrees with the Bengali version. This fact, however, becomes manifest not so much from a consideration of the additions, omissions and transpositions that have been detailed on pp. xxxiii—xxxiv above, as by a consideration of the common variants. A selection of these was already exhibited when we considered the agreements between K4 and B. The examples given there abundantly prove the close affinity of Da with B. The point does not need further elucidation.

Dn represents the Vulgate. Nīlakantha's text is frankly electic; but the MSS. the commentator mainly relies upon are Late-Northern, constituting the group K4B Da Dn D4. 5. 7. 3. The frequency with which these MSS. in the above sequence recur in the lists of variants cited on pp. cvii—cviii is itself an evidence of it. The read-

ings adopted by Nilakantha are mostly secondary. We have, on p. xviii, already given a long list of Late-Northern additions which all appear in Dn as well as Da.

The composite group of the eight Devanāgarī MSS. (other than Da Dn) falls into three sub-groups. The first group is represented by D1 alone, which, as already pointed out (p. xxxvII), shows considerable independence both in its omissions as well as additions. The Kātyāyanīstava and the Śveta episode are both absent from the MS.

The second sub-group is represented mainly by MSS. D<sub>3</sub> and D<sub>3</sub> and D<sub>6</sub> (in part). The relation of this group with the late Kashmirian group of MSS. has been already illustrated on p. xxxix and our above. The MSS. give† neither the Kātyā-yanīstava nor the Šveta episode, and thus establish their independence of the Late-Northern tradition. It has to be noted, however, that alliance with the Kashmirian group does not imply the acceptance of the "Kashmirian version" of the Bhagavad-gītā. D<sub>3</sub> alone of the MSS. belonging to this sub-group shows this Kashmirian influence in the matter of the text of the BG (see p. xL above).

The third sub-group is represented by D<sub>4</sub> alone, which gives both the Kātyā-yanīstava and the Šveta episode. The MSS. D<sub>5</sub>, while agreeing with D<sub>4</sub> in the main, shows traces of contact with the S recension. It omits the Kātyāyanīstava, but finds place for the Šveta episode. D<sub>7</sub> and D<sub>8</sub> betray sporadic K influence as well as occasional conflation with the S recension (see pp. xLIII-XLIV). They both give the Kātyāyanīstava but omit the Šveta episode.

### (v) The Telugu Version

The and To represent this version, the first MS. showing in places very close affinity with Go, just as the second MS. has affinity with the M version generally (cf. the variants cited under the M version). As a consequence, neither in the matter of added, omitted and transposed passages (p. xlv-xlvi; also p. xlviii-xlix) nor in their variant readings, has it been possible to treat the Telugu version as such as distinct from the Grantha version. This will also be seen from the following cases of variant readings given by the TG versions together (with a sporadic MS. or two of the other versions):

6. 3. 9°, उप(or °पा)नर्दति in place of उपरूक्षान्त; 4. 31°, संइत्य (with B1) in place of संमृत्य; 5. 15°, संबा: in place of यहा:; 7. 29°, सागरोपमः in place of नन्दनोपमः; 7. 41°, गत्वा in place of रहा; 7. 51°, वृत्तिर् (with M2) in place of ऋदिर्; 8. 18°, मरोस्तु (with M4) in place of नोळस्य; 12. 3°, शाकदीपं च मे बृद्धि (with M2) in place of बृद्धि गावलगणे सर्वे; 12. 25°, क्रोंच (G2 शाक )दीपस्य in place of जम्बूदीपेन; 15. 72°, तथा अस्तानि in place of ओन्यामि तानि; 17. 2°, स्तानितं (with M2) in place of तदिनं; 19. 44°, आसंअञ्जतो in place of स्नंसन्त इव; 20. 12°, वार्षक्षत्र: in place of क्षित्रः; 22: 13°, यथा गी: (with De) in place of इवोष्ट्राः; 41. 22°, उपागतः in place of प्रयाचकः; 42. 16°, वृपसेनो

<sup>†</sup> Da knows the Stava, which it deliberately rejects, after quoting its first few stanzas.

(with M<sub>4</sub>) in place of विकर्णक्ष; 43.38<sup>6</sup>, चेरतुक्ष in place of नर्दन्ती च; 44.42°, निष्कियाः in place of निष्कृताः; 45.26<sup>d</sup>, अभि(G3 °िष) पाछयन् in place of 'हर्षयन्; 46.8<sup>d</sup>, भीष्मेणाय जवेष्युना in place of भीष्मायायज्ञेष्ठप्रवः; 50.54<sup>d</sup>, चित्राणि in place of चर्माणि; 51.30<sup>d</sup>, संयुगे in place of भृतके; 53.22°, घोरं in place of भीमं; 54.3<sup>b</sup>, मुसलेः in place of पिथेः; 61.48°, व्यक्ताव्यक्तस्थितस्थाने in place of 'व्यक्तामितस्थान; 72.6°, कर्षणेषु in place of कम्पनेषु; 75.34°, वाणेः in place of चालेः; 81.11°, यग्नसी in place of मनसी; 85.13<sup>b</sup>, हि संजये (an obvious error!) in place of विद्यां पते; 92.27<sup>d</sup>, किंगुकाः पातिता इव in place of चृताः प्रपतिता इव; 92.65<sup>b</sup>, शोणितोक्षितेः in place of विद्यां मही; 102.76°, यथा पद्भणां in place of इव खुण्णाः; 108.35°, पाइवदायादं in place of पाञ्चाले; 109.35<sup>b</sup>, पहुसं चैव सास्वतः in place of पहिदां च महासुवः; 117.27<sup>b</sup>, युद्धाय धृतमानसं in place of युद्ध प्रोतमनाः सदा.

The version, as belonging to the borderland between the N and the S recensions, shows frequent admixture of both, and offers little that is distinctive or valuable.

#### (vi) The Grantha Version

The first three of the four MSS. that have been selected to represent the Grantha version often go together, as is seen from the number of their common omissions (p. xlvii). G4, where it departs from the Grantha version, is generally seen to ally itself with T1 (cf. p. xlv). The versions TG together share almost all the characteristics of the S recension as a whole in the matter of omissions, additions and transpositions (p. lii-liv), only T1, T2 and G4, both severally as well as jointly, occasionally striking a divergent note. As compared with the M version, the joint TG version is distinctly inferior. We have already illustrated the relationship of this version with the Andhra Mahābhāratamu (p. ciii-civ).

### (vii) The Malayālam Version

The Malayālam is the primary Southern version. Of the five MSS. chosen to represent this version, M<sub>3-5</sub> seem to have undergone, in parts, conflation with some Late-Northern MSS., seeing that they all give the Sveta episode. M<sub>3.4</sub> are the rebels of the version: they often figure as the exceptions to the lists of omissions and additions found in the entire version (p. xLix-L). These are also exactly the MSS. which show the SK influence (p. Li-Lii), which is also shown, to a smaller extent, by M<sub>5</sub> (p. Liii). We have collected a list of over a hundred variant readings peculiar to the Malayālam version which are occasionally shared by T<sub>2</sub> and G<sub>5</sub> but wherein, not infrequently, M<sub>2</sub> and M<sub>4</sub> figure by their absence. A section of these readings are variations in geographical names as also in the names of men, animals and weapons etc.:

Thus, in 6. 2. 17<sup>b</sup>, M reads कहा: in place of कहा:; in 7. 2<sup>f</sup>, समुद्रे पूर्वपश्चिमे in place of समुद्री पूर्वपश्चिमी; in 7. 11<sup>c</sup>, वर्षाञ्च in place of द्वीपाञ्च; in 7. 53<sup>c</sup>, तालपणीं(or °िण )शिरोजश्च (with G1) in place of तालवर्ण: शिरो; in 10. 20<sup>c</sup>, सिद्धां in place of सिन्धुं; in 10. 20<sup>c</sup>, वारिजां in place of वाजिनी; in 10. 21<sup>b</sup>, वेणणां वेगवतीमपि (without Ms) in place of जीमामोघवतीं तथा; in 10. 23<sup>c</sup>, कुथावारां, in place of ज्ञाभारां; in 10. 47<sup>c</sup>, वत्सवृद्धा जपावृद्धाः in place of ज्यावृद्धानुपावृश्चः; in 41. 2<sup>c</sup>, पांचालाः केकयाश्चेव in place of ज्ञाभारां; in 10. 47<sup>c</sup>, वत्सवृद्धा जपावृद्धाः in place of ज्यावृश्चानुपावृश्चः; in 41. 2<sup>c</sup>, पांचालाः केकयाश्चेव in place of

पाण्डवाः सोमवाश्चेव; in 46. 49°, महतो (Ms.s°तो) in place of महका; in 53.  $18^d$ , कणयैः कर्गणैस्तथा in place of परिष्ठैः कम्पनैस्तथा; in 61.  $51^c$ , महावन in place of उद्घावन; in 74.  $24^d$ , मैनाकमिव पर्वतं (with  $T_1$   $G_4$ ) in place of कार्डिंगमेंहरिवाचछः; in 86.  $81^d$ , सत्यकस्य (without Ms) in place of सास्वतस्य; in 97.  $21^{as}$ , आदर्थ-पंगिस्ततो राजन्वध्यमानो in place of विमुखं च ततो रक्षो वध्यमानं; in 98.  $4^d$ , होणोग्रुध्यत पांडवं (with  $T_2$ ) in place of पार्थों वा गुरुनाहवे; in 98.  $36^a$ , सोमदत्तः in place of शुरुश्चेव; in 101.  $12^b$ , मरुद्गिरिव संयुगे (with  $T_2$ ) in place of स्वत्यद्विरिवाहवे; in 104.  $14^d$ , कीसल्यद्य (with  $T_3$ ) in place of सौवरुत्ति। in place of सौवरुत्ति। in place of सौवरुत्ति। in place of सौवरुत्ति।

#### Some of the other M variants worth noting are:

In 6. 2. 18°, अत्र चानुसविष्यंति in place of अत्युगं च प्रपदयन्ति; in 3. 23°, दिवि in place of निश्चि in 4. 66, कुल्थमांत् ( with T: Gs ) in place of 'धम ; in 4. 84, सुनेनासि ( without M4 ) in place of परेणासि ; in 5. 17", औद्विदा: in place of उद्गिजा: ; in 7. 4d, नवसाहस्र उच्यते ( without Ma ) in place of योजनानि सहस्रशः : in 7. 50°, नव वर्षाण ( without Ms ) in place of सप्त वर्षाण ; in 7. 50°, भूतैरुपनिविद्यानि ( without M₂), simplified syntax, in place of भूतान्युप°; in 9. 20°, छोकान् in place of सर्व ; in 10. 35°, महाजला: ( with Gs ), said of rivers, in place of 'ব্লা:; in 13. 35°, अविच्छित्रा, a lect. fac., in place of असंबाधा; in 14. 12°, समुद्र in place of स शक; in 15. 57°, सुद्धार्णविविमोक्षणं ( without M1 ) in place of महदुःखमचिन्तयन् ; in 19. 4°, संहतान्योजयेत् ( without M+ ) in place of संहतान्योथयेत् ; in 19. 44°, चचाल हृद्यं चैव (without M+) in place of संसन्त इव मज्जानी; in 22. 136, यथा गजा: (with K+) in place of इबोड्रा:; in 38. 118, अपाश्रिता: ( with D2 G3; without M2) in place of उपाश्रिता:; in 41. 704, गच्छ युध्यस्व शहुभि: in place of सत्यमेतद्वनीमि ते; in 43. 38°, ह्रष्टी ( with T2 ) in place of क्रुद्धी; in 45. 52°, विश्वतः ( M4. 'तं ) in place of विद्वत:; in 47. 27%, विकांत: ( without M4 ) in place of शैब्यक्ष; in 50. 55%, रथचकाणि चामिभू: in place of इासैश विमलैस्तथा; in 50. 736, श्रुखबृष्टिं दुरासदों in place of हारबृष्टिं समुत्थिताम्; in 52... 225, रौद्रमासीत्तदा बपु: ( with T2 ) in place of तब तेषां च भारत; in 56. 8d, शञ्जवरूथिनीनां ( with T2 ) in place of सर्वसपत्नयूनाम्; in 58. 94, परं चक्रे ( with T2 ) in place of अपद्याम; in 59. 224, नेमिशोपेण in place of भेघ°; in 60. 62°, क्रिंनताः in place of अन्युताः; in 67. 1°, वांडवान् (without Ma) in place of पार्थिवान्; in 68. 187, तथासी रथिनां गण: in place of तत्र तत्र रणाङ्गणम्; in 75. 247, विवि (M2 °व्या )-भायुभनिसनैः in place of विचित्रायुभनिःसृतैः; in 76. 20, भोजयित्वा ( without M. ) in place of पूज°; in 79... 19°, बुधामन्युरथं ( without M2 ) in place of दिवाकरपथं ; in 79. 44°, आतुकारणात् ( without M4 ) in place: of मानुकारणात्; in 81. 338, समरे तं जधान (the last two words with Ks Ds; without Ma) in place of गदया तर्जमानः; in 88. 12°, चंक्रमणे in place of [अ]पक्रमणे; in 90. 87°, तेमवन्त्रिमुखा राजन् in place of वेऽभवक्ष-अतः कुदा; in 91. 27°, विरेहुर्, a very appropriate verb, in place of विभिदुर्; in 91. 32°, स त्रिथा ( without M4 ) in place of सप्तथा; in 92. 152, वा( M2. 5 व )सवं दानवी वथा in place of वसवी वासवं वथा; in 92. 24ª, रुष्यसंत्रसत्तोत्थाय in place of ततः सुनिशितान्पीतान् ; in 92. 72ª, नृपतिच्छत्रैः (with G2) in place of अर्थचन्द्रेक्ष; in 97, 104, घोररूपी दुरासदी (with Ta) in place of यथा वै देवदानवी; in 99. 14, पूर्वाक्के (with T2) in place of सध्याह ; in 101. 33d, रुवमाने ( with T2 ) in place of द्योतमाने ; in 103. 33°, स्यालंक्ट्स (sic) प्रदाखेहं in place of मांसान्युत्कृत्य वै द्याम्; in 104. 40°, अनावलोकयन्क्रुद्धः in place of अनिच्छन्नपि संकुदः; in 107. 54°, वायात् (with T2) in place of इन्यात्; in 110. 15°, कीणैं: (with T2) in place of अझै:; in 112.575, पर्वतप्रसम् ( with T2 ) in place of रजतोपमम्; in 112.1112, प्रससार ( without M4 ) in place of प्रसंधाय; in 117. 7°, राधेयं जिब्बुरहिते in place of रहितं थिष्ण्यमालोक्य; in 117. 33°, श्वक्तितः, · lect. fac., ( with Ds ) in place of अक्ति:

Although not many of these M variants are as distinctive and significant as that in 91. 15°, still, in their mass, they are evidence enough to prove that M has a textual tradition of its own, which shows little alliance with TG and not very much with N.

### THE RECENSIONS OF THE BHISMAPARVAN

The seven versions of the text-tradition of the Bhīsmaparvan that we have thus far studied group themselves into two main recensions: the Northern consisting of the first four versions and the Southern including the last three. As we did not have any MSS, written in the Nepālī¹ and Maithilī scripts, there was not—as there was in the case of the Sabhāparvan—any group of versions to be designated the North-eastern as contrasted with the North-western including the Śāradā and the Kashmirian versions. But as the Bengali forms an important version of the North-eastern group, if one were to judge by the showing of the Bengali version of the Bhīsmaparvan,—which is a Late-Northern version—it can be said that, so far as the present parvan is concerned, the main recensions are only two, and not three, as was assumed for the Sabhāparvan.

There are some thirty-two additional passages (a total of 64 lines) presented by the entire Northern recension (omitting the Bhagavadgītā), with the exclusion or inclusion of a few sporadic MSS.:

163\*, 166\*, 176\*, 191\*, 196\*, 197\* (not in B<sub>1-8</sub> D<sub>1</sub>), 209\*, 210\*, 215\*, 227\*, 229\*, 233\*, 239\*, 241\*, 246\*, 247\*, 273\*, 275\*, 276\*, 277\*, 279\*, 285\*, 314\*, 338\*, 339\*, 341\*, 345\*, 346\*, 348\*, 378\*, 380\* (not in B<sub>1.2.4</sub> D<sub>1.2.7</sub>; present in T<sub>1</sub> G<sub>1</sub>), 433\*, 505\* (both with TG<sub>1</sub>).

The Early-Northern group gives fifteen extra passages (a total of 35 lines):

25\*, 35\*, 36\*, 67\*, 69\*, 140\*, 141\*, 202\*, 204\*, 287\*, 312\*, 316\*, 417\*, 455\*, 508\*;

while the Late-Northern group as a whole gives —besides the two major additions of the Kātyāyanīstava and the Šveta episode (Appendix I, Nos. 1 and 4)—thirty-two added passages (a total of 43½ lines):

10\*, 11\*, 12\*, 39\*, 40\*, 43\*, 44\*, 51\*, 52\*, 53\*, 55\*, 73\*, 84\*, 142\*, 187\* (with M), 222\*, 228\*, 294\*, 318\*, 343\*, 447\*, 457\*, 465\* (with TG), 467\* (with M), 469\*, 482\*, 490\*, 503\*, 504\*, 507\*, 509\*, 510\*.

The additions presented by the M version are listed on p. LIX, and they are responsible for not more than 24 lines, of which only passage 459\* of eight extra lines describing Bhīma's exploits on the battlefield is of some consequence. Those presented by TG generally are listed on p. XLVIII, and they would add a total of 60

There was indeed a good Nepālī MS. for the Bhagavadgītā, but the Gītā has a peculiar text-tradition of its own, and we cannot generalize from it about the parvan as a whole.

lines in all. The additions by the S recension as a whole is a formidable list (pp. LIII-LIV) of no less than 260 lines. The added stuff is mainly repetitious. Some of the added lines are substitute lines; but allowing for them and for the genuine omissions found in the entire S recension (which cover about 24 lines), the recension, as is clear, betrays a tendency towards inflation, which, in the other recension, is much subdued.

The transposition, in the S recension, of the guru-abhigamana chapter (41), placed in the N recension after the Bhagavadgītā, to the position immediately preceding the Bhagavadgītā is worth noting. This change of place cannot of course be construed as an argument against the originality and authenticity of the Bhagavadgītā as an integral part of the present Mahābhārata. The battle in fact could only commence after Arjuna's doubts had been satisfied. There could therefore be no battle—and consequently no approach to the gurus to ask for their permission and blessings—until after the Bhagavadgītā. This is the line of argument in favour of the position of chapter 41 as in the N recension. This presupposes, however, that Yudhisthira, who initiates the guru-abhigamana, may have had a dim foreboding of Arjuna's being invaded by scruples. To avoid such a contingency, which would however go against 6. 21. 1-11, the guru-abhigamana could have been placed in the S recension before the Bhagavadgītā. It must nevertheless be noted that the opening stanzas of the Bhagavadgītā would hardly fit in after the successful termination of the episode in chapter 41.

Most of the cases where the Southern recension uniformly gives a variant reading differing from that of the Northern are normally indicated in the text by the convenient device of the wavy line. It would be easy, therefore, to see how the accepted text, in a large number of cases, is intrinsically superior to the rejected readings.

The complicated inter-relations between the versions, recensions and individual MSS. that we have given in detail so far are graphically illustrated in the following Pedigree, where it will be noticed that the actual MSS. have subscript numbers (Si K2 B3 D4 M3 Da1 Dn2), while their hypothetical ancestors have subscript letters (SBSD SM D5 M5), where the secondary letters denote the versions with which the major version is secondarily related. The connecting dotted lines indicate the direction of conflation. The upper or lower position assigned to the MSS. and to the versions in the chart has a rough chronological bearing. The Pedigree begins with the Bhārata of Vyāsa-Vaisampāyana (1. 1. 9, 57, 61) of 24,000 stanzas (उपाल्यानिचा).—That Vyāsa's original work was called the Jaya is only a surmise. Between Sūta's (or Sauti's) Mahābhārata अववाहकी चेहिना)¹ and the Ur-Mahābhārata—the hypothetical ancestor of the present-day Mbh. MSS.—the poem must have undergone, in the course of oral transmission, a few further modifications and additions. All this uncertainty of text-transmission is indicated by the dotted-cum-wavy lines.

Attributed honoris causa to Vyāsa himself. It took three years in composition (1. 56. 13, 32).





### THE PARVASANGRAHA DATA FOR THE BHISMAPARVAN

In the Adiparvan, 2. 154-159, the following are enumerated as the contents of the Bhīşmaparvan:

अत कर्ष्यं विचित्रार्थं सीष्मपर्व प्रचक्षते ।
जम्बूखण्डविनिर्माणं यत्रोक्तं संजयेन ह ॥ १५४
यत्र युद्धमभूद्धोरं दशाहान्यतिदारुणम् ।
यत्र याधिष्ठिरं सेन्यं विषादमगमत्परम् ॥ १५५
करमलं यत्र पार्थस्य वायुदेवो महामितः ।
मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः ॥ १५६
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनुः ।
विनिन्नतिशित्वीणे रथाद्भीष्ममपात्यत् ॥ १५७
षष्ठमेतन्महापर्व भारते परिकीर्तितम् ।
अध्यायानां शतं प्रोक्तं सप्त[ v. ]. अष्टा]दश तथापरे ॥ १५८
पत्र श्लोकसहस्राणि संख्ययाष्टौ शतानि च ।
श्लोकाश्च चतुराशितिः पर्वण्यस्मिन्प्रकीर्तिताः ।
व्यासेन वेदविद्वषा संख्याता भीष्मपर्वणि ॥ १५९

After st. 156 above, the following additional stanzas are found in some MSS.:

142 समीक्ष्याधोक्षजः क्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रतः ।
रथादाहुलः नेगेन स्वयं कृष्ण उदारधीः ।
प्रतोदपाणिराधावद्भीष्मं हन्तुं न्यपेतभीः ।
वाक्यप्रतोदाभिहतो यत्र कृष्णेन पाण्डवः ।
गाण्डीवधन्या समरे सर्वशक्षमृतां वरः ।

As to this addition, it will be noted that the passage refers to the Kṛṣṇa-Bhīṣma encounter on the ninth day of the battle (chapter 102. 30-70), and not to its later more ornate reduplication on the third day (55. 63-102). It is also worth noting that there is no reference in the above Parvasamgraha extract to the भूमिपने (chapters 12-13), which might have been intended to be subsumed under the जम्मूकण्डिविनीमीणपर्ने.

Earlier, in the Parvasamgraha list of one hundred topics, we have the following items (2. 54°-56°):

[अम्बोपाख्यानमिय च पर्व ज्ञेयमतः परम् ।]
भीष्माभिषेचनं पर्व ज्ञेयमद्धतकारणम् ॥ ५४
जम्बूखण्डविनिर्माणं पर्वोक्तं तदनन्तरम् ।
भूमिपवं ततो ज्ञेयं द्वीपविस्तरकीर्तनम् ॥ ५५
पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः ।
[द्रोणाभिषेकः पर्वोक्तं संशासकवधस्ततः ॥ ५६]

This enumeration, it will be observed, includes the Bhumiparvan, which we actually find in the current text, but which the subsequent and more detailed list altogether ignores; but it also includes the Bhīşmābhişecana of which there is no trace in any extant MSS. of the Bhīşmaparvan. It would accordingly seem that, if this sub-parvan ever existed, the MSS. G2. 8, M2-4, T2 G6 (which read this sub-parvan amongst the contents of the Udyogaparvan ) are, on the whole, more correct, as the appointment of . the first Senapati really belongs to the Udyoga stage of the war.1

We are, however, more interested in the total of chapters (117 or 118) and of stanzas (5,884) stated as constituting the full extent of the Bhīşmaparvan. "Officially", an Anuştubh ( as also a Tristubh or any other ) stanza of two or four or even six pādas, — whether the pādas are regular, hypermetric or sub-metric — counts as one stanza. If, however, a group of thirty-two syllables is held to be the mathematical equivalent of a stanza, and if, not only the prose portions of the epic, but even the "uvaca" references and the colophons at the end of the chapters are to be included in this mathematical pool, it is obvious that there would be considerable discrepancy between the 'official' and the 'mathematical' total of the stanzas comprised within a parvan.

In an interesting paper contributed to the Journal of the American Oriental Society, Vol. 66 (1946), No. 2, pp. 110-117, Dr. D. D. Kosambi puts forth the view that the Parvasangraha total was arrived at by a careful computation of the entire extent of the epic as it was then actually available into "mathematical" stanzas. I have fully discussed the pros and cons of the view in another place, and have come to the conclusion that no case is really made out for the supposition that the Parvasangraha totals were based upon any method of count other than the official. The Parvasamgraha totals of chapters and stanzas are in fact attested to by three independent sources, which date from 950 A. D. to 1150 A. D.; namely, (1) the Old-Javanese Parvasamgraha as given by Juynboll's Adiparvan, Oudjavaansch prozageschrift, 1906, where the introductory Sanskrit stanza enumerates 18 books'; but where the actual adhyāya and the stanza totals are given (p. 5-6) for only 17 books (omitting the Santi); (2) the Andhra Mahabharatamu, which lists the normal 18 parvans with slightly varying sloka-totals for each; and (3) Devabodha's commentary on the Adiparvan, which is generally confirmatory of the traditional data except in the case of the Anusasana, for which only 1,506 slokas are mentioned. To these three, the Bharatamañjari of Ksemendra (which, however, does not give the totals for adhyāyas and slokas) can be added as a supplementary source. As far as the Bhīşmaparvan is

<sup>1</sup> Cf. 5. 153. 26ff., where Bhīṣma's coronation is actually described.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. The Annals, BORI, Vol. xxvII, pp. 303-309.

<sup>8</sup> Giving Salya and Gadā as separate books and omitting the Anusasana, as is in fact done even by Kşemendra.

concerned, all these sources give 117 as the number of adhyāyas and 5,884 as the number of "official" stanzas. The Critical Edition actually gives 117 chapters and 5,406 "official" stanzas. By Professor Kosambi's method, the (mathematical) stanzas would be 5,828.09¹; but, as I have tried to show in the paper cited above, there does not appear to be much justification for importing this mathematical finesse into the Parvasamgraha stanza-totals.

### CONTENTS OF THE BHĪSMAPARVAN

The Bhīsmaparvan is the first of the six war-books of the epic, recording the events of the first ten out of the eighteen days of the fight, under the lead of Bhīsma, the Generalissimo of the Kauravas, after whom the book gets its name. The happenings of the several fighting days are here tabulated for easy reference:

### First Day: Adhy. 16-45

Samjaya describes the disposition of the forces on both sides. The sight of the outnumbering Kaurava army fills Yudhisthira with a sense of dejection. Arjuna revives Yudhisthira's drooping spirits by emphasizing the righteousness of their own cause (6. 21. 17). Later, Arjuna is himself invaded by doubts which Kṛṣṇa dispels' by the well-known philosophical poem, the Bhagavadgītā (6. 23-40).

Before commencing fighting, the Pāṇḍavas proceed to ask permission and blessings from Bhīṣma, Droṇa and other elders (6.41). Yuyutsu comes over to the Pāṇḍava side.

The fighting commences. The Pāṇḍavas adopt the वज्रव्युद्ध formation to oppose the Kaurava vyūha which has not been specifically named. The pent-up emotions on both sides express themselves in thousands of duel-fights (इंद्रसहस्राणि, 6. 43) followed by an all-in indiscriminate fighting (संकुलयुद्ध, 6. 44). In the afternoon, Salya kills Uttara, the Virāta prince; Abhimanyu engages Bhīsma, Kṛpa, Kṛtavarman and others, but the honours of the day indisputably remain with the Kauravas.

## Second Day: Adhy. 46-51

The Pāṇḍavas, taken aback, plan their attack in a क्रीज or क्रीज़रूप vyūha, which the Kauravas oppose by a महान्यूह. Arjuna and Bhīsma fight on equal terms (6.48). Also encounters between Drona and Dhṛṣṭadyumna; between Bhīma and Srutāyu the Kalinga king, whose son, Sakradeva, is killed by Bhīma, and later the Kalinga king himself; and between other opponents (6.50). The day on the whole goes well with the Pāṇḍavas.

### Third Day: Adhy. 52-55

The Kauravas arrange their forces in a ग्रह्म्ब्रूइ, the Pāṇḍavas in an अर्थन-द्रव्यूइ, and-a fierce and bloody battle ensues. Bhīma wounds Duryodhana with an arrow which throws him into a swoon, the charioteer quickly taking Duryodhana off the battlefield.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calculated for me by Mr. V. C. Devadhar of the Mbh. Department.

There ensues a general rout in the Kaurava army, Abhimanyu, Sātyaki and Arjuna causing a great havoc. Duryodhana recovers and tries to restore order, and blames Bhīṣma for his apathy. Bhīṣma replies that the Pāṇḍavas are really invincible; but he will try his best. Bhīṣma proves true to his word, and the battle goes very much adversely for the Pāṇḍavas. It is now Kṛṣṇa's turn to rate Arjuna for his lukewarm fighting. Arjuna makes a spirited display for a while, but is unable to give an effective opposition to Bhīṣma. Thereupon Kṛṣṇa leaps down from the chariot and, with the discus Sudarśana in hand, rushes towards Bhīṣma, who, in reverence, welcomes Kṛṣṇa's move. In the meanwhile, Arjuna leaps down and runs after Kṛṣṇa and, promising to mend matters, forces Kṛṣṇa to return to the charioteer's seat. Arjuna keeps his promise and things again fare worse for the Kauravas. The armies withdraw for the night, leaving the honours of the day with the Pāṇḍava side.

### Fourth Day: Adhy. 56-64

The previous day's fight continues with the same disposition of forces. There ensues a key or duel-fight from chariots between Bhīsma and Arjuna on more or less equal terms (cf. 6. 48). The hero of the day, however, is Bhīma, who, though wounded by Duryodhana and for a while thrown into a swoon, quickly recovers and, mace in hand and ably seconded by Sātyaki, smites down the elephant-force of Bhagadatta, and kills eight of the fourteen sons of Dhṛtarāṣṭra pitted against him: namely, Senāpati, Suṣeṇa, Jalasamdha, Sulocana, Ugra, Bhīmaratha, Bhīma and Bhīmabāhu. The Kaurava forces try to concentrate their attack upon Bhīma, but his son Ghaṭotkaca with his demoniac Māyā throws the Kauravas into utter confusion, waxing stronger with the approaching dusk, so that Bhīsma had to order cessation of fighting for the day.

During the night Duryodhana demands of Bhīsma an explanation for the happenings of the day. Bhīsma replies by narrating the Viśvopākhyāna, and proclaiming Arjuna and Kṛṣṇa as incarnations of Nara and Nārāyaṇa. Further inquiries (adhy. 63) by Duryodhana as to the nature of Vāsudeva, which Bhīsma satisfies, concluding with a special eulogy of Vāsudeva (adhy. 64), and suggesting peace with the Pāṇdavas.

### Fifth Day: Adhy. 65-70

Bhisma arranges the Kaurava forces in a मकरव्यूह, to which the Pāṇḍavas reply by a च्यानव्यूह. Duryodhana now approaches Drona for advice and assistance. Numerous duels, amongst them, the following:

Bhīsma v. Bhīma Drona v. Sātyaki Jayadratha v. Bhīma Salya v. Yudhisthira Vikarņa v. Sahadeva Asvatthāman v. Arjuna Laksmaņa v. Abhimanyu Bhūrisravas v. Sātyaki.

The ten sons of Sātyaki are slain by Bhūriśravas. At one time Šikhandin tries to engage Bhīsma, but the latter declines to fight with him. Stereotyped accounts of further fighting.

Sixth Day: Adhy. 71-75

. This day the Pandavas adopt the मंकर व्युह with which the Kauravas had fought

successfully the day before. The Kauravas oppose it by the क्रीबच्यूह which had brought victory to the Pāṇḍavas on the second day. Each side succeeds in routing the vyūha of the opponent, but neither makes much headway. Bhīma, however, penetrates deeper into the Kaurava army, assisted by Dhṛṣṭadyuṃna, who uses the प्रमोहनाझ and throws the enemy into stupor, from which they are rescued by Droṇa's प्रमास. There ensues a fight between Droṇa and Dhṛṣṭadyumna, which is followed by those between Abhimanyu and his brothers on one side, and, on the other, their opponents of the same age and status in the Kaurava army (75. 22), including also some sons of Dhṛṭarāṣṭra. There are numerous minor incidents and casualties.

#### Seventh Day: Adhy. 76-82

Before the commencement of the day's battle, Duryodhana again expostulates with Bhīṣma and urges him to fight more effectively. Bhīṣma agrees to do his best, but: again reminds Duryodhana of the invincibility of the Pāṇḍavas.

Bhisma arranges the मण्डलब्यूह for the Kauravas which the Pāṇdavas oppose by the वसब्यह. There ensue encounters between —

Drona v. Virāţa (resulting in the death of Sankha, the son of Virāţa);

Asvatthāman v. Sikhandin (Sikhandin worsted);

Alambusa v. Sātyaki (Sātyaki uses the regres and destroys Alambusa's Māyā and forces him to fly away);

Duryodhana v. Dhṛṣṭadyumna (Duryodhana overwhelmed);

Kṛtavarman v. Bhīma (Bhīma triumphant);

Vinda-Anuvinda v. Irāvat (Irāvat victorious);

Bhagadatta v. Ghatotkaca (Ghatotkaca defeated);

Salya v. Nakula-Sahadeva (Salya faints away);

Śratāyas v. Yudhisthira (Yudhisthira triumphent);

Kṛpa v. Cekitāna (equal);

Bhūriśravas v. Dhṛṣṭaketu (equal).

Finally, Abhimanyu overwhelms a number of Dhṛtarāṣṭra's sons who concentrate their attacks against Abhimanyu. Arjuna goes to his son's help. Bhīṣma appears on the scene, assisted by Duryodhana and others. Yudhiṣṭhira blames Sikhaṇḍin for not yet attempting to carry out his declared intention of killing Bhīṣma. There ensues fighting between Bhīṣma and Yudhiṣṭhira, in which the latter is worsted, so that the fortunes of the day seem to favour now the one side and now the other.

## Eighth Day: Adhy. 83-94

Bhīṣma arranges for the day an ocean-resembling महान्यृह, to which the Pāṇḍavas: reply with a महान्यृह. Bhīṣma kills many Somaka and Sṛñjaya warriors. Bhīma kills Bhīṣma's charioteer and slays in battle eight brothers of Duryodhana named Sunābha, Aparājita, Kuṇḍadhāra, Paṇḍitaka, Viśālākṣa, Mahodara, Ādityaketu, and Bahvāśin. Duryodhana again makes complaint to Bhīṣma, who replies as before. An element of

INTRODUCTION

the miraculous is introduced by Iravat, Arjuna's son born of a Naga princess, who uses a team of flying horses, engages with and kills five of the six sons of Sakuni, for a while resists the wily Arsyasrigi, but ultimately perishes at the latter's hand. Thereupon Ghatotkaca appears on the scene and causes by his Māvā considerable havoc in the Kaurava forces. Duryodhana rushes against Ghatotkaca, and succeeds in killing Vidyujjihva, one of the lieutenants of Ghatotkaca. At Bhīsma's and Drona's instance. assistance is rushed to Duryodhana now engaged in a fierce combat with Ghatotkaca. while Bhima backs his son. Again the Kaurava forces lose ground and Duryodhana expresses his bitter disappointment to Bhīsma, who advises Duryodhana not to endanger his own person. Bhagadatta is now set against Ghatotkaca. Arjuna appears on the scene and learns of the death of Iravat. Bhīma, however, ably seconds Ghatotkaca. Duryodhana for a time stoutly resists Bhīma, wounding him deeply. Drona urges assistance to Duryodhana, but is himself wounded and swoons away. Asvatthāman and Abhimanyu rush in to help their respective sides, but the Pandavas still continue to be the masters. Bhagadatta with his troop-elephants comes in to the rescue, but is beaten back by Ghatotkaca. Bhima succeeds in killing nine more sons of Dhrtarästra: Vyūdhoraska, Kundalin, Anadhrsti, Kundabheda, Vairāta, Dīrghalocana, Dīrghabāhu, Subāhu and Kanakadhvaja. The battle rages fiercely on both the sides and was not concluded when withdrawal of the troops for the day was ordered.

There follows a night-conference between Duryodhana, Sakuni, Karna and Duháāsana, at which Karna suggests that Bhīsma might be asked to give place to Karna. Duryodhana with his brothers visits Bhīsma's camp and gives Bhīsma the ultimatum. Bhīsma replies that the Pāṇḍavas have already proved their invincibility on several occasions. Nevertheless, he would exert his utmost the next day, fighting all except Sikhaṇḍin, the woman changed into man.

## Ninth Day: Adhy. 95-103

The Kauravas arrange their forces into the address, the Pandavas, the invincible states, the former concentrating all efforts upon protecting Bhīsma. Abhīmanyu and the five sons of Draupadī open the attack, which is met by Ārsyasrngi, the wily Rakṣas. The wiles of the demon are opposed by the celestial weapons of Arjuna's son, who triumphs in the end. Bhīṣma joins the fray, being opposed by Arjuna. An astra-fight between Arjuna and Drona. Other fighters include Sātyaki versus Asvatthāman, Bhīma versus the Bāhlīka king, Yudhiṣṭhira versus Salya. Bhīṣma kills 14,000 warriors and causes great havoc. Kṛṣṇa urges Arjuna not to slacken his efforts, but Arjuna not responding properly, Kṛṣṇa leaps from the chariot, the charioteer's whip in hand, and rushes upon Bhīṣma, who welcomes Kṛṣṇa. Once more, as on the third day, Arjuna runs after Kṛṣṇa and compels him to resume the charioteer's seat. All concentrate the attack against Bhīṣma, who gives an effective reply to all except Sīkhaṇḍin, whom he ignores altogether howsoever provoked. Arjuna does not, however, fare well after his promise to Kṛṣṇa, as he does on the third day. Withdrawal of the forces for the day.

16\*

There is interposed here (6. 92. 1-12) a conversation between Arjuna and Krana somewhat reminiscent of the Bhagavadgita 1. 28—2. 37.

Great anxiety in the Pāṇḍava camp. After some discussion, the Pāṇḍavas together with Kṛṣṇa decide to seek advice from Bhīṣma himself. Bhīṣma suggests and permits the Pāṇḍavas to secure his death by wounding him from behind Sikhaṇḍin. Arjuna is prevailed upon, somewhat reluctantly, to follow the strategy.

### Tenth Day: Adhy. 104-117

The armies on both sides are so arranged as to pit Sikhandin against Bhīşma, the Pandavas manœuvring, and the Kauravas preventing, their coming face to face. Bhīṣma fights doggedly and desperately, but refuses to resist when severely wounded by Sikhandin. The Kaurava warriors make repeated efforts to prevent Sikhandin ( with Arjuna behind him ) approaching Bhīsma. Bhīsma had already killed the day's quota of 10,000 warriors, but to meet Duryodhana's demands he kills another 10,000 - the Pandavas all the while harassing him. Of the Kaurava warriors, Duhśāsana was the only one who was able to check Arjuna's advance, but only for a time. Drona warns his son Aśvatthāman of the seriousness of the situation and the general ominous outlook. Stereotyped descriptions of several duel-fights, with Bhīşma as the bait (glaha) to be either saved or lost (6. 110. 43). Finally, Bhīsma is overcome by a sense of weariness and suggests to Yudhisthira that they might now kill him without much The Pandava warriors agree and make a final desperate rally. again and again resists manfully, but has eventually to make way. As a last sally, Bhīsma is about to discharge a divyāstra or divine missile against Arjuna, but finding Sikhandin standing in front of him, he gives up the attempt, having already killed seven mahārathas (amongst them Satānīka, the brother of the Virāţa king), five thousand rathas, fourteen thousand warriors, one thousand elephants and ten thousand horses. Kṛṣṇa, finding nobody able to withstand Bhīṣma's valour, urges Arjuna not to spare him any longer. Arjuna cuts off Bhīsma's bows, one after another, and also the śakti. Thereupon Bhisma finally decides not to resist any longer. A heavenly voice (heard by Bhīsma alone and by Samjaya because of Vyāsa's boon ) approves of Bhīsma's intention. Bhīsma tells Duḥśāsana that he succumbs because of Arjuna's arrows, and not those of Šikhandin. Nevertheless, almost as a reflex action, Bhīşma hurls another sakti against Arjuna and was about to jump down from the chariot equipped with sword and shield; but Arjuna cuts them off. Bhīsma thereupon drops down from the chariot, but, upon hearing a divine voice and also the words of sages assuming the form of swans, decides to await the Uttarayana or the Sun's advent north of the equator for his death. There was no more fighting for the day. The news of Bhīsma's fall was conveyed by Duḥśāsana to Drona, who proclaims an avahāra for the day.

The warriors on both sides, doffing their armours, gather around the fallen hero. Bhisma welcomes them all and requests a support for his drooping head. They offer him soft pillows, but rejecting them, Bhisma turns to Arjuna, who supports the head by means of three sharp arrows. Bhisma next declares his intention to await the Uttarāyaṇa lying on his bed of arrows. Bhisma rejects all medical and surgical help. They dig trenches around and make arrangements for the protection of the body, and then retire to their camps for the night.

Early next morning, princes and people gather to minister to Bhīsma's convenience. Bhīsma spurus all ministrations to his bodily comfort and only asks for suitable water to drink. He, however, rejects ordinary water, whereupon Arjuna causes water to spring up from the earth by means of an arrow-shot. This gladdens Bhīsma, who warmly praises Arjuna for his provess. Finally, he calls upon Duryodhana to cease hostilities and make his peace with the Pāṇḍavas. Then he becomes silent, and those that had assembled there return to their respective camps.

The next visitor of Bhīṣma is Karṇa, who comes to solicit Bhīṣma's permission to carry on the fight. Bhīṣma is touched, asks Karṇa to join the Pāṇḍavas who were really his brothers. But on Karṇa not relishing the proposal, Bhīṣma permits him to fight. Karṇa thereupon returns to Duryodhana.

#### SANJAYA'S DIVYA-DRŞTI

The above account of the Bhārata: war is narrated to the blind old Dhṛtarāṣṭra by Samjaya, whom sage Vyāsa had specifically endowed for the purpose with the divyadrṣṭi or "eye divine" in order to ensure the correctness of his observation and narration (6. 2. 9-12). This does not mean—as is apt to be imagined—that Samjaya could dispense with an actual visit to the battlefield. There is ample evidence to show that Samjaya took part in the actual day-to-day fighting and war-councils. The divya-dṛṣṭi only enabled the onlooker, once his physical eye alighted upon a given object, to discover, by concentration upon the object, all the secrets connected with it. The narration to Dhṛtarāṣṭra must have taken place normally after Samjaya's return upon the conclusion of each day's happenings.

In chapter 14 of the Bhīsmaparvan, we are, however, told that Samjaya comes back from the battlefield only after the fall of Bhīşma, there being absolutely no news of the battle for Dhrtarastra during the first ten days. There ensues a similar gap in war-news for the poor old king from the beginning of the eleventh day to the end of the fifteenth day, and once again from the beginning of the sixteenth day to the end of the seventeenth day. This in itself is very improbable, and is glaringly contradicted by a statement in the Dronaparvan (B. 7. 85. 5-20) where, in the course of a narration supposedly made by Samjaya in the night of the fifteenth day of the battle, Dhrtarastra is made to inquire, why "to-day" in the morning, i. e., the fourteenth day of the battle, he heard sounds of grief in the night-camps of certain Kaurava-warriors. I have discussed this and other allied questions connected with Samjaya's divya-dṛṣṭi in a paper contributed to the Annals of the B. O. R. I., Vol. xxvII, pages 310-331, where I have come to the conclusion that Bhīşmaparvan chapters 14-15, Dronaparvan chapters 8-11 (B.), and Karnaparvan chapters 1-9 (B.), which seriously upset the sequential narration of the war-events, embody a narration-trick superimposed by some latterday Vyāsaïd upon the original day-to-day war accounts of Samjaya, and are therefore best treated as hors d'œuvre.

## BHĪSMAPARVAN COSMOGRAPHY

Samjaya's account of the war-events is preceded by a description of the traditional Cosmography of the Earth's seven dvipas or continents:

namely, Sudarśanadvīpa alias Jambūkhaṇḍa (6. 6. 12-16), Śākadvīpa (6. 12. 8-37), Kuśadvīpa (6. 13. 9-15), Krauñcadvīpa (6. 13. 17), Śālmalidvīpa (6. 13. 6), Gomanda (6. 13. 6), and Puṣkaradvīpa (6. 13. 24);

of the oceans bounding and separating the dvipas:

namely, Lavana (6. 12. 6), Kṣīra (6. 12. 9), Ghṛta (6. 13. 2°), Dadhimaṇḍa (6. 13. 2°), Surā (6. 13. 2°), and Gharma (6. 13. 2°)—no seventh ocean being named, since the outermost dvīpa is bounded by a vast plain (samā), where the four elephant guardians of the quarters are stationed (6. 13. 32-37);

of the varşa-making mountains in each dvīpa:

namely, Himavat, Hemakūţa, Niṣadha, Nīla, Šveta and Šṛṅgavat (six only) as belonging to the Jambūdvīpa (all enumerated in 6.7.3)—Meru, Malaya, Jaladhāra, Raivataka, Šyāma, Durga and Keṣarin as belonging to the Šākadvīpa (6.12.13-21)—Sudhāman, Hema, Dyntimat, Puṣpavat, Kuśeśaya and Hari (six only) as belonging to Kuśadvīpa (6.13.9-11)—Krauñca, Vāmanaka, Andhakāraka, Maināka, Govinda and Nibiḍa (six only) as belonging to the Krauñcadvīpa (6.13.17-19)—there being no mountains enumerated for Śālmali and Gomanda dvīpas, and only one mountain, the Puṣkara, for the seventh dvīpa of the same name;

of the varsas or countries situated between the mountains, with a somewhat legendary description of their inhabitants:

namely, Bhārata, Haimavata, Harivarsa (all three in 6.7.6), Ilāvṛta (6.7.36), Ramaṇaka¹ (6.9.2), Hairaṇvata (6.9.5), Airāvata (6.9.10); the S recension, following the Purāṇas, introducing Bhadrāśva, Hiraṇmaya and Kuruvarsa: cf. 30\*, 38\*.

The varşa with which man is directly associated is the Bhāratavarṣa, whose seven "kulaparvatas" or main mountain-ranges as also 161 rivers and 228 peoples are enumerated at a stretch (6. 10. 10; 13-34; 37-68), without any attempt to arrange and classify the latter by the direction of their flow or locating them by quarters. All this comprehends the Earth. Then there are the planets, the only ones mentioned being:

Svarbhānu or Rāhu (6. 13. 39ff.); the Moon (6. 13. 42); the Sun (6. 13. 43-44).

All this description is marked by occasional lacunæ, is rather confused and exhibits no logical or orderly sequence, contrasting in that respect somewhat unfavourably with the accounts in the Purāṇas like the Brahmāṇḍa, Vāyu, Matsya, Varāha and others, to which parallel references are given in the Critical Apparatus. W. Kirfel, in his pioneering work, Die Kosmographie der Inder (1920) and in Bhāratavarṣa (1931)

<sup>1</sup> Called in 6. 7. 35 by the alternative name of Sveta.

INTRODUCTION CXXV

would seem to imply the conclusion, which is directly formulated by his pupil, L. Hilgenberg in her dissertation Die Kosmographische Episode im Mahābhārata und Padmapurāṇa, to the effect that the Mahābhārata cosmographical account is a post-Purāṇic fabrication. As far as the Padmapurāṇa is concerned, the allegation has been definitely disproved by me in a paper contributed to the Festschrift F. W. Thomas (Poona, 1939), pp. 19-22. And since the Paurāṇika compilations must have derived their material from some older source-book or source-books—which need not necessarily have been the same as those upon which the Mahābhārata has based its account—we cannot, from a comparison of the present text of the Purāṇas and the Mahābhārata, logically arrive at specific relations between the two. If any conclusion is at all warranted, it would, I think, be in favour of regarding the Mbh. Cosmography as earlier than that of the more systematized Purāṇas, particularly in view of the fact that, here and there, the statements made in the Bhīṣmaparvan show, in details and in terminology, a few "fossilized remnants" from a pre-Purāṇic stage in the evolution of Ancient Indian Cosmography.<sup>1</sup>

#### SPECIAL FEATURES OF THE PRESENT EDITION

The present edition of the Bhīṣmaparvan is based upon 34 MSS., 23 belonging to the Northern recension, and 11 to the Southern. There were also available five commentaries, including that of Devabodha, the oldest of them all, as well as the Old-Javanese translation-cum-paraphrase, and the Telugu version called the Āndhra Mahā-bhāratamu, which I have tried to compare systematically with the constituted text. The above Critical Apparatus was further, in the Bhagavadgītā portion, augmented by the addition of seven more MSS. of the text and nine commentaries. In classifying these MSS. and estimating their relative importance, and in arriving at the constituted text, I have had the advantage of discussing debatable points with Dr. V. S. Sukthankar, and I did not find any reason to depart from the rules and procedure for text-constitution as adopted in the volumes of the Critical Edition already published.

As against the Parvasangraha total of 5,884 "official" ślokas for the Bhīşmaparvan, the constituted text gives 5,406 "official" stanzas or 11,739 "official" lines or ślokārdhas. The additional passages presented by the various MSS. total 1,548 ślokārdhas, thus giving a percentage of 13.2 added lines. Seeing that this percentage

<sup>1</sup> As such, Schubring, in his review of Kirfel's book in the Z. D. M. G. (Band 75 [1921], pp. 254 ff., particularly p. 272), refers to the use of parvata as an equivalent for dvipa in 6. 12. 5d (Cn: ज्रास्- पर्वताक्रातित्वाक्राम्यूपर्वत इत्युच्यते) and also in 6. 12. 7; and the enumeration, in some Dvipas, of only six varsas instead of the stereotyed seven of the Purāṇas, thereby pointing to an original two-sided, South-North viewpoint of the world, in place of the concentric ring-formations of later texts. Dvipa etymologically signifies water on two sides only. See also, Kirfel, p. 18\*.

figure, for the other parvans so far critically edited, is 1-

Adiparvan 67·7; Sabhāparvan 95·3; Araņyakaparvan 19·7; Virāṭaparvan 121·8; and Udyogaparvan 13·6—

it is evident that the Bhīṣma has suffered least at the hands of provincial interpolators. The proximity of the Bhagavadgītā, which was read and adopted as a philosophical text-book throughout India, probably acted as a sort of wholesome check upon the latter-day Vyāsaïds, so that the text of the parvan ( with the two or three exceptions to be presently noted ) assumed a more or less stereotyped form.

The exceptions I refer to are [1] the Durgastotra otherwise known as the Kātyāyanīstava which precedes the Bhagavadgītā (Bombay ed. chapter 23); [2] the Sveta episode ( ibid. chap. 47, st. 44 to chap. 49, st. 25 ) placed towards the end of the first day of the battle. The former of these is obviously a creation of the votaries of the goddess Kālī. It is found in the Bengali and the majority of the Devanāgarī MSS., but is absent in the Śāradā-Kashmirian version (with the exception of K2. 4) and the entire Southern recension. Such sectarian additions were by no means uncommon in the epic, but had naturally a limited vogue. The Bhismaparvan itself presents four other characteristic additions (74\*, 159\*, 184\* and 451\*) describing the ape on the banner of Arjuna as the god Hanumat himself, who strikes terror into the hearts of the opposing warriors by his shouts and snarls and grimaces. The motive for the insertion of the Sveta episode is not obvious. It seems, however, to have got into the epic at a very early period, seeing that, besides a couple of Bengali and six Devanāgarī MSS., it is met with in three Malayalam MSS. (whose pedigree is somewhat erratic) as well as in the Old-Javanese version. The third instance is afforded by [3] the additions made to the Bhagavadgītā in the Kashmirian version. These last I have already described and discussed in the earlier sections of this Introduction (pp. LXXVIII-LXXXIV). That the critical text of the Bhagavadgītā that has emerged after the application of the accepted canons of text-criticism to the vast mass of critical apparatus available for the poem is, in the main, the text to which the great Vedantic commentator, Acarya Samkara, gave the weight of his authority is another proof of the early fixation of the text of this parvan.

There are also three pieces in the Bhīşma which one would have gladly seen out of the parvan, but which had to be retained as they were found in all available

This was worked out, under my direction, by Mr. V. O. Devadhar of the Mahābhārata Department. The above figures naturally ignore the substituted passages, and (for convenience), in the case of the Ādī, Āraṇyaka and Virāṭa parvans, the 18, 8 and 1 prose passages (respectively). If the prose passages are taken into the account, their percentages would be slightly higher. In the case of the Āraṇyakaparvan, it includes GK adhy. 200, which was, by sheer oversight, not included in the edition; it is now issued as App. I, No. 21 A, as a supplement to that parvan.

MSS. The first of them is [1] the lament of Dhrtaraştra in our chapter 15. The critical questions arising out of this I have discussed separately in my paper on Samjaya's "Eye Divine" published in the Annals, B.O.R.I., Vol. xxvII, pp. 310-331. The second is 127 the Visvopākhyāna (chap. 61. 30 to 64. 18), which is, both poetically and philosophically, not on a par with the Bhagavadgītā, and introduces the "caturvyūha" doctrine as yet unknown to that poem. The third is [3] the reduplication of the "Bhīşmapratijña" episode, once on the third day of the battle, when Kṛṣṇa rushes towards Bhīṣma with the Sudarsana in his hand, and again on the ninth day of the battle, when Krsna carries only the charioteer's pratoda. Several lines in the two episodes are identically worded. It is quite obvious that we do not want the incident to occur twice. ninth or the penultimate day of Bhīṣma's generalship is the most appropriate occasion for it. But all MSS. and even the Old-Javanese version has the reduplication. A critical comparison of the two passages is likely to suggest important questions concerning the evolution of the present form of the epic story. But the discussion is likely to lift us into the somewhat giddy heights of Higher Criticism, which the present edition has very wisely decided to keep at an arm's length-at any rate until the edition according to the present plans is completed.

The transfer of the "Guru-abhigamana" chapter, from its position, in the Northern recension, subsequent to the Bhagavadgītā episode, to the position preceding the poem, as given by the Southern recension, has been already commented upon (p. oxiv). Apart from wholesale omissions, additions and transpositions of the kind above referred to, the bulk of the Bhīsmaparvan in the constituted text—ignoring the few tautologous passages in the war-descriptions—reads remarkably smooth. The present edition, it has been computed, has resulted in giving a better (i. e., more authentic) text for some three out of every thirty stanzas. But, on this point, the reader is entitled to form his own opinion. Next, as to outright emendations, I have allowed myself only eight of them:

| 6. | 13. | $2^d$  | ∜घर्मसागरः ;         | 6. | 20. | 11°             | *प्रयशाः ;                        |
|----|-----|--------|----------------------|----|-----|-----------------|-----------------------------------|
| 6. | 41. | 21ª    | *नेशोऽस्ति ;         | 6. | 51. | 1ª              | <sup>क</sup> रातापराह्मभूयिष्ठे ; |
|    |     |        | *अन्तपीडाविकर्षिणः ; | 6. | 59. | 11 <sup>d</sup> | *वामिभूः ;                        |
| 6. | 85. | $34^d$ | *चव्यपुरिमिमः ;      | 6. | 86. | 86 <sup>d</sup> | *योद्धाः                          |

Most of them are discussed in the Critical Notes. Of these, I am not quite satisfied with the make-shift reading proposed in 6. 55. 16, while that in 6. 51. 1 is not objectively as probable as it is subjectively convincing. Those in 6. 59. 11 and 6. 86. 86 are obvious corrections of scribal errors.

B. O. R. I., for 1945, pp. 106-119.

As to the "uvāca" references, where the text itself uses a word like अवरीत, the reference can be legitimately dispensed with, and I found that the best MSS.— although not always and consistently—obey the rule. I have invariably adopted: this as the guiding principle, and I have, in practically every instance, found some MSS. to support me. The only exceptions are 6. 24. 2 and 6. 24. 11 where, in spite of the word ज्याच in 6. 24. 1 and 24. 10, no MS. omits the reference औजवात्वाच preceding stanzas 2 and 11. I have allowed these exceptions as indicating the traditional belief: that Kṛṣṇa's actual words are given in 6. 24. 2-3, and from 6. 24. 11 onwards.

The Bhagavadgītā has received a special attention in this edition both in the Introduction and in the varia lectiones at the foot of the text, where an attempt is made to cite parallel-references from the rest of the epic to the BG. stanzas, half-stanzas and quarters. It is very probable that a few such references have escaped attention, but those actually listed are numerous enough to show the dominating influence of the BG. phrases and sentiments over the rest of the epic. In the Critical Notes at the end also, the Bhagavadgītā portion occupies eighteen pages (including three pages of Bibliography), while the rest of the Bhīṣmaparvan occupies only twentyfour pages. This was inevitable. Purely exegetical notes are, of course, avoided as far as possible.

The Telugu translation of the Mahābhārata, which had not received sufficients attention in the earlier volumes of this edition, has been treated at some length (Introduction, pp. cur-civ), although, being a mere translation, it could not be of use in settling the original text proper. Nor is it everywhere a faithful translation: over sixteen out of the eighteen adhyāyas of the Bhagavadgītā, for instance, are passed over by it in silence (!).

The Javanese version of the Bhīṣmaparvan has been more useful, as it embodies: occasional Sanskrit quotations, which are all culled together in Appendix II. Of the 700 stanzas of the Bhagavadgītā, the O.-J. version betrays knowledge of less than 140; and as it was urged on its behalf that it probably represents, or is a finger-pointer to, an earlier and less elaborated form of the BG., I have submitted the O.-J. version of the BG.—if version it can at all be called—to a searching examination (ante, pp. xcii-cii), resulting in a downright negation of that claim. The introduction of a portion of Bhīṣma's instructions to Yudhiṣthira as regards royal duties (containing actual stanzas from the Śāntiparvan, GK chapter 71) cannot be taken to imply that the author of the Old-Javanese version did not know the Śāntiparvan at all, seeing that in the Old-Javanese Ādiparvan, a Śāntiparvan of 333 chapters giving 14,525 stanzas is actually mentioned. The O.-J. version also knows Bhīṣma's awaiting the Uttarāyaṇa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See H. Kern, "Inhoudsopgabe van 't mahābhārata in 'T Kawi" in Bijdragen, Ser III, Vol. VI, pp. 92-95.

The elaborate concordance of the Critical Edition with the Bombay, Calcutta, and Madras editions given at the end of this Introduction is a somewhat improved form of a similar concordance supplied by Prof. F. Edgerton in his edition of the Sabhat parvan. The concordance enables the reader, having any edition of the epic before him, not only to find out corresponding reference to the other editions, but also to find out what stanzas are omitted, what are substituted and what are extra in the several editions. It is desirable that similar concordances be prepared not only for the remaining volumes of the Critical Edition, but also for the volumes already published, which do not contain this useful feature.

Attention, finally, has to be drawn to the beautiful illustrations, prepared under the direction of Shrimant Rajasaheb of Aundh, which adorn this edition. The pictures for the entire edition cannot unfortunately be painted in advance unless and until the text which they are meant to illustrate is critically established. The Rajasaheb had, for instance, already painted the Bhismapratijñā picture sometime ago, but a new picture on the theme had to be prepared for the present edition on the basis of the motif and the general outline and background now supplied (see illustration facing p. 583), and the result is ever so much more satisfactory. We have, therefore, to accept the fact that the preparation of neither the Critical Edition nor the illustrations can be unduly hustled.

Although intimately connected with the working of the Mahābhārata Department from its inception, it was only in August 1935 that I decided to edit a parvan for the Critical Edition. My choice fell naturally upon the Bhīşmaparvan, embodying as it does the world-famous Bhagavadgītā, to which I was attracted since my own college days and of which I have been a close student ever since.

The resolution of the Regulating Council of the B. O. R. Institute entrusting me with the work of editing the Bhīşmaparvan was communicated to me in August 1935, when I was working as the University Professor of Sanskrit at the Benares Hindu University. Such time as I could then spare while the University was in session, and particularly during the summer vacations, I devoted to a preliminary study of the parvan with the help of the printed editions and of the copies of select collations of certain chapters of the parvan that were, at my desire and expense, prepared and supplied to me. I was able to complete the first draft of the constituted text of the Bhīşmaparvan in July 1939. The writing out of the Critical Apparatus on the basis of the constituted text was soon taken in hand, and the work kept such collation staff of the Mbh. Department as could be spared for the purpose fully engaged for the next year and a half. Thereafter, availing myself of privilege leave for a couple of months in

conjunction with the summer vacation, I was able to go through the Critical Apparatus and complete in its light my revision of the first draft of the constituted text and submit it to the General Editor on 1-2-1941. This was in due course approved by the Editorial Committee; but before any funds could be set aside and arrangements for the printing thought of, Dr. V. S. Sukthankar, the General Editor, passed away (Jan. 21, 1943). so that the present volume had to forego the great advantage of Dr. Sukthankar's . vigilant eye and paternal solicitude in the matter not only of the final approval of the proofs, but of the final shaping of the Introduction, in which, with his consent and approval, I had decided to give a full critical account of the individual MSS, with a view to arrive at a more detailed picture of their complex textual inheritance (see the Pedigree on p. cxv). Sukthankar had also suggested to me to undertake a thorough examination of the problem of the Kashmir recension of the Bhagavadgītā, which, he felt, deserved a fresh scrutiny in view of the circumstance that the Sarada and the Kashmirian versions, which had been regarded as of primary importance in the Mahābhārata text-constitution, seemed to endorse that recension. My tentative conclusions in the matter had met with Sukthankar's approval; but that he should not have been spared to assist in the final shaping of them in the Introduction is a circumstance that I regret most of all.

The B. O. R. Institute has thought fit, in succession to Dr. Sukthankar, to entrust the great and onerous task of the General Editor of the Critical Edition of the Mahābhārata to me, Sukthankar's senior by several years; and while I have—not without some hesitation—accepted the task, by which Sukthankar brought international recognition to the Institute's work on the Great Epic of India, in all humility and purely as a call of duty, I must not fail to record here my appreciation of the friendly advice and cooperation that I received from Dr. Sukthankar, not only while I was engaged on this edition of the Bhīsmaparvan, but throughout the period of some eighteen years that we had been jointly working together in the cause of the Bhandarkar Oriental Research Institute in general, and of the Critical Edition of the epic in particular.

The present volume is the first volume of the Critical Edition of the Mahābhārata to be set in type in the Institute's own composing rooms. Since, however, the Institute has not yet been able to possess a printing machine of its own, we have to seek the cooperation of our ever-obliging neighbour—the Aryabhushan Press of the Servants of India Society—as far as the printing of the composed and corrected forms was concerned. The type used in the volume was procured from the well-known type-foundry of the Nirnaya Sagar Press of Bombay, who have been very prompt and obliging in executing, at short notice, the numerous demands for different varieties of types that the edition had to use. The paper on which the volume is printed was specially manufactured for the Critical Edition by the Mysore Paper Mills at Bhadra-

vati which—at a time when paper was scarce and costly—met all our demands with promptness and care. Thanks are also due to the Paper—controlling Officers of the Central and Provincial Governments who gave for the Institute's work the maximum concession allowable within the letter of the law.

While the externals of the present volume are thus the result of the combined goodwill and assistance of the agencies just enumerated, in the preparation of this edition, the Editor has received assistance from (1) the staff of collators working under the direction of Mr. S. N. Tadpatrikar, M. A., the Supervisor for collations, who was also responsible for supplying variants and citations from the commentaries. The staff, it is sad to report, suffered, during the progress of the work on the Bhīşmaparvan, a very heavy loss by the deaths of Shankar Shastri Bhilavadikar, an expert in reading Sarada MSS., and of Pandit R. J. Joshi, soon after his retirement. Next, I have to mention (2) the writers of Critical Apparatus, amongst whom special mention is due to Mr. D. V. Naravane, who was a past-master in the complicated technique of Apparatuswriting, but who never enjoyed an enviable health, his sole ambition during his last illness being to complete the final revision of the Bhīşmaparvan, Text and Apparatus, under my supervision before giving it to the printers—an ambition which he just managed to fulfil about a month prior to his untimely death. Words fall short to adequately express one's appreciation of such devoted service. Thirdly, I have to mention the proof-readers, Mr. M. V. Vaidya, M. A., and Pandit K. V. Krishnamurty, who both of them possess a rare instinct for sensing errors and detecting I have to add that Mr. Krishnamurty also rendered invaluable assistance in preparing for me tabulated statements for each manuscript serially, giving their omissions, additions and transpositions, which have much lightened my labours in compiling the detailed account of the MSS. in the Introduction. Finally (4), I must not fail to record the exemplary patience, accuracy and diligence of Mr. S. B. Mahabaleshwarkar, the head compositor of the Mahābhārata section of the Press, and of his band of coworkers, which alone prevented the task of proof-reading, at my age, from being the irksome imposition that it might otherwise have been. It is the willing and cheerful cooperation of all these persons that alone has enabled me to discharge the joint and taxing duty of the General Editor as well as of a sort of a manager-and-foreman for the Press.

It may be added that the actual printing of the Bhīşmaparvan volume extended over forty months, giving an average of about 25 pages per month. This average has been bettered only by the Āraṇyakaparvan (printed at the Āryabhāratī Press, Lahore) printing 31 pages per month. The other parvans were much more slow, the Ādi giving an average of 16 pages per month, the Sabhā also 16, the Virāṭa only 12 pages per month, while the Udyoga reached the average of 20 pages per month. I may here express the hope, now that the Institute's Press is fully equipped with the required

varieties and quantities of type, that in the coming years — assuming that we have a printing machine of our own—the Institute's Press will be able to give a much quicker out-turn, thereby materially shortening the time required for the completion of this great and national undertaking.

This edition of the Bhīṣmaparvan, completed by me after nearly twelve years' labour, is now offered, as a sort of a vānmaya-śrāddha, to the revered memory of Ramakrishna Gopal Bhandarkar on the occasion of his twenty-second death-anniversary. May it be regarded as a tribute worthy of that great savant, and may it also be, in accordance with BG. 18. 70, acceptable to Lord Kṛṣṇa as a proper iṣṭi of the Jñānayajñas that is to redound to His Glory!

Rsipañcamī: Sept. 11, 1947
B. O. R. Institute, Poona.

S. K. BELVALKAR

Postscript: Between the formal publication of the present volume on the last Rsipancami day and its being placed on the market in proper binding, some time had necessarily to intervene. That interval brought us the great national calamity in the passing away of Mahatma Gandhi, the Inspired Architect of India's Freedom, who had seen this volume and blessed it during its preparation, and who was anxious to see it when complete. Following the timely suggestion of some kind friends, it has been decided to collect, in revered memory of the Mahatma whose favourite text, the Bhagavadgītā, is contained in this volume, anonymous donations to cover the actual printing cost of the volume. A few thousands have been already collected, and the list will be kept open until the sum of Rupees thirty-two thousand is realised. A facsimile of the letter of Mahatma Gandhi relating to this volume is given on the opposite page.

February 29, 1948.

S. K. B.

मास्त्र प्रक्रम्प अल्ले भार मास्ट्रम् अले भार मास्ट्रम् अले भार मास्ट्रम् भारा इंग्ले



# CONCORDANCE OF THIS EDITION

with the Bombay, Calcutta, and Madras (P. P. S. Sastri's ) Editions

| Crit. Ed.                           | Bom. Ed.                              | Cal. Ed.            | Madras Ed.                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1*                                  | 1                                     | 1                   |                                                    |
| 2*                                  |                                       |                     | _                                                  |
| 1, 1                                | 1, 1                                  | 2                   | 1, 1                                               |
| 3*                                  |                                       |                     |                                                    |
| 4**                                 |                                       | _                   | <u></u> ; ·                                        |
| 1. 2-4                              | 1. 2-4                                | 3–5                 | 1. 2-4 .                                           |
| 5*                                  | _                                     |                     |                                                    |
| 1. 5–15 <sup>a</sup>                | 1, 5-15°                              | 6–16°               | 1. 5-15°                                           |
| . 6**                               |                                       | _                   |                                                    |
| 1. 15 -25 -25                       | 1. 15°-25°°                           | 16°-26°             | 1. 15 <sup>5</sup> -25 <sup>a5</sup>               |
| $[=1.7^{ed}]$                       | 1. 25°d †                             | _                   | _                                                  |
| 1. 25 <sup>cd</sup>                 | 1. 26ª6                               | 26°d                | 1. 25°d                                            |
| 7*                                  |                                       |                     | -                                                  |
| 8*                                  |                                       | . —                 | - :                                                |
| 1. 26-30                            | 1. 26°d-30                            | 27-31               | 1. 26–30                                           |
| ,                                   |                                       | , –                 | 1. 31 <sup>ab</sup>                                |
| 1. 31–34°                           | 1. 31–34°                             | 32-35°              | 1. 31°d-34½°                                       |
| _                                   |                                       |                     | 1. $34\frac{1}{3}^{a}-35^{a}$                      |
| 1. 34 <sup>d</sup>                  | 1. 34 <sup>d</sup>                    | 35 <sup>d</sup>     | 1. 35                                              |
| 2. 1-9**                            | 2. 1-9 <sup>ab</sup>                  | 36-44 <sup>ab</sup> | 2. 1-9 <sup>ab</sup>                               |
| 2. 9°d-10                           | 2. 9 <sup>cd</sup> -10                |                     | 2. 9 <sup>ed</sup> -10                             |
| 2. 11-20°                           | 2. 11-20°                             | 44°d-54°            | 2, 11–20°                                          |
| 9*                                  |                                       |                     |                                                    |
| 2. 20 <sup>h</sup> -33 <sup>a</sup> | 2, 20 <sup>b</sup> -38 <sup>a</sup> . | 54°-67°             | 2. 20°-33°                                         |
|                                     | .—                                    |                     | 2. 33he                                            |
| 2. 33 <sup>bed</sup>                | 2. 33bed                              | 67 <sup>6cd</sup>   | 2. 33 <sup>2</sup> -33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 3. 1-9abed                          | 3. 1–9                                | 68–76               | 3. 1-9½°°                                          |
| 3. 9 <sup>e</sup>                   | 3. 10 <sup>ab</sup>                   | 7700                | 3. 9104                                            |
| 3. 10-16 <sup>ab</sup>              | 3. 10 <sup>ed</sup> -17 <sup>a6</sup> | 77°d-84°d           | 3. 10-17 <sup>ab</sup>                             |
| 10₩                                 | 3. 17°d                               | 84°d                | 0 1702 10                                          |
| 3. 16°d-18                          | 3, 17°′-19                            | 85-87**             | 3. 17°²-19                                         |
| _                                   | -                                     | and cost            | 3, 20                                              |
| <b>3.</b> 19–21                     | 3. 20–22                              | 87°d-90°6           | 3. 21–23                                           |

Repeated ( with var. ).

| Crit. Ed.                               | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 11*                                     | 3, 23                                   | 90°4-91°6                              |                                 |
| 3. 22-25                                | 3. 24-27                                | 91°d-95°6                              | -                               |
| 3. 26                                   | 3. 30                                   |                                        | 3. 24-27                        |
| 12*                                     | 3. 3146                                 | 96°d-97°6                              | 3. 28                           |
| 3. 27-28ab                              | 3. 31°def_32ab                          | 97***                                  | ·                               |
| 3. 28ed                                 | 3. 32 <sup>ed</sup>                     | 98-99 <sup>a4</sup>                    | 3. 29-30 <sup>ab</sup>          |
| 3. 29                                   |                                         |                                        | 3. 30°°                         |
| 3. 30                                   | 3. 28 = 32°-33° †                       | 99°d-100°6                             | 3. 31                           |
| 3. 31"                                  | 3. 29                                   | 95° -96° 5                             | 3. 32                           |
| 3. 31 <sup>c4</sup>                     | 3. 33°4                                 | . —                                    | 3. 33**                         |
|                                         | 3. 33°                                  | 100 <sup>ed</sup> .                    | 3. 33°d                         |
| 3. 32–37 <sup>ab</sup><br>13**          | 3. 34-39 <sup>at</sup>                  | 101-106                                | 3. 34-393 46                    |
|                                         | 3. 39 <sup>ed</sup>                     | 107**                                  | - 0.02                          |
| 3. 37°d-38°6                            | 3. 40                                   | 107°d-108°6                            | 2 201cd 401ai                   |
| 3. 38°de/                               | 3. 41                                   | 108°d-109°b                            | 3. 39½°d-40½°                   |
| 3. 39-42                                | 3. 42-45                                | 109°d-113°d                            | 3. $40\frac{1}{2}^{ed}$ - 41    |
| 144                                     | _                                       |                                        | 3. 42-45                        |
| 15*                                     |                                         | _                                      | 3. 46                           |
| 3. 43-46                                | 3. 46-49                                | 113 <sup>ed</sup> -117                 |                                 |
| 4. 1-9                                  | 3. 50-58                                | 118-126                                | 3. 47-50                        |
| 16*                                     | _                                       |                                        | 4. 1-9                          |
| 4. 10–13                                | 3, 59-62                                | 127-130                                |                                 |
| 17*                                     |                                         | 171-190                                | 4. 10–13                        |
| 4. 14-18 <sup>ab</sup>                  | 3. 63-67**                              | 101 1056                               | _                               |
|                                         | J. 55 5.                                | 131-1354                               | 4. 14-18 <sup>ab</sup>          |
| 4. 18 <sup>ed</sup> -29 <sup>abed</sup> | 3. 67°°2-78                             | wal                                    | 4. 18 <sup>ed</sup>             |
| 4. 29er                                 |                                         | 135°° -146                             | 4. 19-291                       |
| *                                       | 3. 79**                                 | 14746                                  | 4. 302 4                        |
| 4. 30-31**                              | a Hoed negles                           |                                        | 4. 301.04                       |
| 18*                                     | 3. 79 <sup>ed</sup> _80 <sup>abcd</sup> | 147 <sup>ed</sup> -148                 | 4. 311 - 321 4                  |
| 4. 31 <sup>ed</sup>                     | 2 200                                   | -                                      | 4. 32½°d                        |
| 4. 32ª4cd                               | 3. 80°′                                 | * ************************************ |                                 |
| 4. 32°                                  | 3. 81                                   | 149                                    | 4, 331                          |
| 19*                                     | 3. 82**                                 | 15000                                  | 4. 34                           |
| 4. 33ª4¢d                               | o cast cast                             |                                        |                                 |
| 4. 384                                  | 3. 82°° -83°°                           | 150°d-151°6                            | 4. 35                           |
| 4. 34–35                                | 3. 83 <sup>rd</sup>                     | 151 <sup>ed</sup>                      | 4. 351                          |
|                                         | 3. 84-85                                | 152-154                                | 4 261 00                        |
| 5. 1-12 <sup>ab</sup>                   | 4. 1-12 4                               | 155-166 <sup>ab</sup>                  | 4. 36½-38 5. 1-12 <sup>65</sup> |

t Occurs twice ( with var. ).

<sup>‡</sup> For 12<sup>cd</sup>-16, see below.

| Crit. Ed.                              | Bom. Ed.                             | Cal. Ed.                             | Madras Ed.                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        |                                      |                                      | Addras Ed.                           |
| 5. 12 <sup>ed</sup> -14                | 4. 17-19**                           | 166°d-168                            | 5. 12°d-14                           |
| 5. 15 <sup>n</sup>                     | 4. 19 <sup>ed</sup>                  | 169 <sup>ns</sup>                    |                                      |
| 5. 15 <sup>ed</sup> -19                | 4. 12 <sup>cd</sup> -16              | 169°d-173                            | 5. 141-181                           |
| 5, 20 <del>-</del> 21                  | 4. 20–21                             | 174-175                              | 5. 19 2 20 2                         |
| 6. 1-5 <sup>nb</sup>                   | 5. 1-5 <sup>ab</sup>                 | 176-180**                            | 5. 21½-25½**                         |
| 6. 5 <sup>ed</sup>                     | 5. 5°d                               | 180 <sup>ed</sup>                    |                                      |
| 20**                                   |                                      | -                                    |                                      |
| G. Gabed                               | 5. 6ª * cal                          | 181                                  | 5. 25½ cd -26½ ab                    |
| 6. 6%                                  | 5. 6°'                               | 182**                                | 5. 261cd                             |
| 6. $7-8^{nb}$                          | 5. 7-8                               | 182 <sup>cd</sup> -183               | 5. 27½-28                            |
| 6. 8 <sup>edef</sup>                   | 5. 9                                 | 184                                  | 5. 29                                |
| 21*                                    |                                      |                                      | _                                    |
| 6. $9-11^{nb}$                         | 5. 10-12 <sup>ab</sup>               | 185-187**                            | 5. 30-313                            |
| 6. 11 <sup>ed</sup>                    | 5. 12 <sup>ed</sup>                  | 187ed                                |                                      |
| 6. 12-16 abcd                          | 5. 13-17                             | 188–192                              | 5. 32½-36½                           |
| 6. 16°                                 | 5. 18 <sup>ab</sup>                  | 193**                                | 5, 37                                |
| 22*                                    | 5. 18°d                              | 193 <sup>ed</sup>                    | _                                    |
| 7. 1°                                  | 6. 1ª                                | 194**                                | 6. 1ª                                |
| 23*                                    | 6. 1 be                              | 194 <sup>èc</sup>                    |                                      |
| 7. 1 teder                             | 6. 1 <sup>d</sup> -2.                | 194 <sup>d</sup> -195                | 6. 1 bed -1 1/2                      |
| 7. 2abed                               | 6. 3ªbed                             | 196-197ªb                            | 6. 2-3**                             |
| 24*                                    |                                      |                                      |                                      |
| 7. 2°                                  | 6. 84                                | 197**                                | 6. 3 <sup>ed</sup>                   |
| 7. 3"bod                               | 6. 4                                 | 198                                  | 6. 4                                 |
| 7. 3°'                                 | 6. 5 <sup>ab</sup>                   | 19946                                | 6. 5 <sup>ab</sup>                   |
| 7. 4-5                                 | 6. 5°4-7°6                           | 199 <sup>8d</sup> -201 <sup>ab</sup> | 6. 5 <sup>ed</sup> -6½               |
| 25*                                    | _                                    | -                                    |                                      |
| 6. 6 <sup>ab</sup> .                   | 6. 7 <sup>est</sup>                  | 201 <sup>cd</sup>                    | 6. 7½ as                             |
| 26*                                    |                                      |                                      | 6. 7½ <sup>cd</sup>                  |
| 7. 6 <sup>cd</sup> -8 <sup>nb</sup>    | 6. 8-9                               | 202-203                              | 6. 8-10 <sup>ab</sup>                |
| 27*                                    | -                                    | 204 4 6                              |                                      |
| 7. 8 <sup>cd</sup> -10 <sup>a</sup>    | 6. 10–11°                            | 204°d-206°                           | 6. 10 <sup>ed</sup> -12 <sup>e</sup> |
|                                        | _                                    |                                      | 6. 1250                              |
| 7. 10 <sup>6</sup> -11 <sup>abed</sup> | 6. 11 <sup>d</sup> -13 <sup>ab</sup> | 2068-207                             | 6. 12 <sup>d</sup> -14 <sup>ab</sup> |
| 28*                                    |                                      |                                      | -                                    |
| 7. 11 <sup>c</sup> /                   | 6. 13°d                              | 208**                                | 6. 14 <sup>ed</sup>                  |
| 7. 12–26                               | 6. 14-28                             | 208°d-223°d                          | 6. 15–29                             |
| 7. 27 abod                             | 6. 29                                | 223°d-224°6                          | 6. 30                                |

| Crit. Ed               | Bom. Ed.                              | Cal. Ed.               | Madras Ed.                                                           |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7. 27°                 | 6. 30 <sup>a4</sup>                   | 224°d                  | 6. 31 <sup>ab</sup>                                                  |
| 7. 28                  | 6. 30°d-31°5                          | 225                    | 6, 31°d-31½                                                          |
| [ 8. 18–25 ]           | [7.19-27**]                           | [ 272**-280 ]          | 6. $32\frac{1}{2}$ $39\frac{1}{2}$                                   |
| 7. 29-31               | 6. 31 <sup>ed</sup> -34 <sup>ab</sup> | 226-228                | 6. $40\frac{1}{2}$ $-42\frac{1}{2}$                                  |
| 29*                    |                                       | •                      |                                                                      |
| 7. 32-34               | 6. 34°d-36°f                          | 229-231                | 6. $43\frac{1}{2}$ $-45\frac{1}{2}$                                  |
| 7. 35° 5               | 6. 37 <sup>ab</sup>                   | 232**                  | , ma—                                                                |
| 30∜                    | . <u> </u>                            | <u> </u>               |                                                                      |
| 7. 35°°-39             | · 6. 37°4-41                          | 232 <sup>ed</sup> -236 | 6. $46\frac{1}{2}$ -50                                               |
| 31*                    | :                                     | _                      | 6. 51                                                                |
| 7. 40-41 abed          | 6. 42-43                              | 237-238                | 6, 52-53                                                             |
| 7. 41"                 | 6. 44 <sup>a</sup>                    | 239**                  | 6. 54 <sup>ab</sup>                                                  |
| 7. 42-43ªbcd           | 6. 44° -46° b                         | 239**-241**            | 6. 54°d-56°h                                                         |
| 7. 43°                 | 6. 46°d                               | · 241 <sup>cd</sup>    | 6. 56°d                                                              |
| 7. 44-48               | 6. 47-51                              | 242-246                | 6. 57-61                                                             |
| 7. 49 ased             | 6. 52ªbcd                             | 247                    | 6. 62°dab                                                            |
| 7. 49°                 | 6. 52°                                | 24846                  | 6. 63 <sup>ab</sup>                                                  |
| 7. $50-52^{ab}$        | $6.53-55^{\alpha h}$                  | 248°°-1-250            | 6. 63°d-65                                                           |
| 32 <sup>®</sup>        | _                                     |                        |                                                                      |
| 33 <sup>th</sup>       | -                                     |                        | 6. 66 <sup>nb</sup>                                                  |
| 7. 52°d                | 6. 55 <sup>cd</sup>                   | 251 <sup>ab</sup> .    | 6. 66°°                                                              |
| · 34*                  | -                                     |                        | *                                                                    |
| 7. 52°                 | 6. 55°F                               | 251°d                  | 6. 67 <sup>ab</sup>                                                  |
| 7. 53                  | 6. 56                                 | 252                    | 6. 67°d-67½                                                          |
| 8. 1-6 <sup>ab</sup>   | 7. 1-645                              | 253-258°5              | 7. 1-6 <sup>ab</sup>                                                 |
| 35*                    | -                                     | 258°d-259°4            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                               |
| 8. 6°*                 | 7. 6°d                                | 259°d                  | 7. 6°4                                                               |
| 36*                    | 7. 6*/                                | 260° 5                 | e Henry                                                              |
| 8. 7-9 <sup>abed</sup> | ; 7.7–9                               | 260°4-263°5            | 7. 7-9                                                               |
| 8. 9°                  | 7. 10 <sup>ab</sup>                   | 263°d                  | 7. 10 <sup>ah</sup>                                                  |
| 37*                    |                                       |                        |                                                                      |
| 8. 10*****             | 7. 10°4-11°6                          | 264                    | 7. 10°d-11°                                                          |
| 8. 10 <sup>er</sup>    | 7. 11 <sup>cd</sup>                   | 265**                  | 7. 11 <sup>ed</sup>                                                  |
| 8. 11–12               | 7. 12–13                              | 265°d-267°6            | 7. 12–13                                                             |
| 38*                    |                                       | -                      | 7. 13½                                                               |
| 8. 13–17               | 7. 14–18                              | 267°d-272°6            | 7. 14½-18½                                                           |
| 8. 18–25 <sup>nb</sup> | 7. 19-26**                            | 272 <sup>cd</sup> -279 | $\begin{bmatrix} 6.32\frac{1}{2} - 39\frac{1}{2}^{ab} \end{bmatrix}$ |
| <b>39*</b>             | 7. 26°4                               | 280 46                 | [ 01 029 003 ]                                                       |

| Crit, Ed.                             | Bom. Ed.                              | 0.777                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OHO, Ed.                              | Dom. Ed.                              | Cal. Ed.                             | Madras Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. 25°d                               | 7. 27 <sup>ab</sup>                   | 280°2                                | [6.39½*]†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. 26-31                              | 7. 27 <sup>ed</sup> -32               | 281-286                              | 7. $19\frac{1}{2}$ $-24\frac{1}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 1–3                                | 8. 1–3                                | 287-289                              | 8. 1–3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. 4                                  | 8, 4                                  | · — :                                | 8. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. 5                                  | 8. 5                                  | 290                                  | 8. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40≎                                   | 8. 6 <sup>ab</sup>                    | 291 46                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9. 6                                  | 8. 6°d-7°b                            | 291°d-292°d                          | 8, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 41*                                   |                                       | _                                    | _ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. 7–18                               | 8. 7 <sup>ed</sup> -18                | 292 <sup>ed</sup> -304               | 8. 7–18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42*                                   | - · - ·                               | _                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. 19-20 <sup>ated</sup>              | 8. 19-20                              | 305-306                              | 8. 19-201 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. 20°                                | 8. 21 <sup>ab</sup>                   | 307ª*                                | 8. 201°d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9, 21                                 | 8. 21 <sup>ed</sup> -22               | 307°°4-308                           | 8. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. 1-6"                              | 9. 1-6°                               | 309-314°                             | 9. 1-6°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. $6^d-7^a$                         | 9. 6 <sup>d</sup> -7 <sup>a</sup>     |                                      | 9. 6 <sup>d</sup> -7 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. 7 <sup>bod</sup> -                | 9. 7 bed                              | 314 <sup>d</sup> -315 <sup>b</sup>   | 9. 7 bed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43*                                   | 9.8                                   | 315°d-316°4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. 8–21                              | 9, 9–22                               | 316°d-330°4                          | 9. 8-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 22 <sup>ab</sup>                  | 9. 2346                               | 330 <sup>ed</sup>                    | <del></del> , '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. 22 <sup>ed</sup> -31 <sup>a</sup> | 9. 23 <sup>cd</sup> -32 <sup>a</sup>  | 331–339°                             | 9. 22-30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44*                                   | 9. 32%                                | 339 <sup>4</sup> -340 <sup>a</sup>   | tenan .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. 31 <sup>b</sup> -35 <sup>ab</sup> | 9. 32 <sup>d</sup> -36                | 340°-344ª6                           | 9. 30 <sup>d</sup> -34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45*                                   | <b>—</b> , •                          | o familia                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46*                                   | -                                     | <del>-</del>                         | 9. 35 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. 35 <sup>ed</sup> -37              | 9. 37-39 <sup>ab</sup>                | 344 <sup>ed</sup> -346               | 9. $35^{cd} - 37\frac{1}{2}^{ab}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47 <sup>漆</sup>                       | -                                     | •                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. 38–47                             | 9. 39 <sup>ed</sup> -49 <sup>ab</sup> | 347-356                              | 9. 37½°d-47½°b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48* -                                 |                                       |                                      | — ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10. 48° .                             | 9. 49°2                               | 357 <sup>ab</sup>                    | 9. 47½ <sup>cd</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. 48 <sup>ed</sup>                  | · 9. 50 <sup>ab</sup>                 | 357 <sup>ed</sup>                    | 9. 48½ d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49# (for 48°d)                        |                                       | <del>,</del>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. 49 <sup>ab</sup>                  | 9. 50 <sup>ed</sup>                   | 358 <sup>ab</sup>                    | 9, 482 501 501 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. 49 <sup>ed</sup> -51              | 9. 51-53%                             | 358 <sup>ed</sup> -360               | 9. $50\frac{1}{2}$ $-52\frac{1}{2}^{ab}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. 52 <sup>ab</sup>                  | 9. 53 <sup>cd</sup>                   | 361 <sup>ab</sup>                    | 9, 49½° ± 52½° d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. 52°d-55°b                         | 9. 54-56                              | 361 <sup>cd</sup> -364 <sup>ab</sup> | 0 10164 50169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10. 55°d                              | 9. 57 <sup>ab</sup>                   | 364 <sup>ed</sup>                    | $9. \ 49\frac{1}{3}^{cd} = 53\frac{1}{3}^{cb}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. 56–58 <sup>nb</sup>               | 9. 57 <sup>ed</sup> -59               | 365–367 <sup>nb</sup>                | provided to the second |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.               | Madras Ed.                              |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 10. 58 <sup>cd</sup> -67  | 9. 60-69**                             | 367°d-376              | 9. $53\frac{1}{2}^{ed} - 62\frac{1}{2}$ |
| 50 <sup>*</sup>           |                                        |                        | $9.63\frac{1}{2}$                       |
| 10. 68 <sup>ab</sup>      | 9. 69°d                                | 37746                  | 9. 642                                  |
| 51*                       | 9. 70°6                                | 377°d                  |                                         |
| 10. 68° 4-74              | 9. 70°d-76                             | 378-384                | 9. $64\frac{1}{2}^{cd} - 70\frac{1}{2}$ |
| 11. 1-846                 | 10. 1-8°                               | 385-392ªb              | 10, 1-800                               |
| <b>52</b> <sup>₩</sup> .  | 10. 8 <sup>ed</sup>                    | 392°d                  |                                         |
| 11. 8°d-9°6               | 10. 9°d-10°b                           | 393°d-394°b            | 10, 8 <sup>ab</sup> -9 <sup>ab</sup>    |
| 11. 9 <sup>cd</sup>       | 10. 9 <sup>ab</sup>                    | 393ªb                  | 10. 9 <sup>cd</sup>                     |
| 11. 10 <sup>ab</sup>      | 10. 10 <sup>cd</sup>                   | 394° ± 396° 4          | 10. 10 <sup>ab</sup>                    |
| 53*                       | 10. 11 <sup>ab</sup>                   | 395**                  |                                         |
| 11. 10 <sup>ed</sup>      | 10. 11 <sup>ed</sup>                   | 395°d ± 396°d          | 10. 10°4                                |
| 11. 11-14                 | 10, 12–15                              | 397-400                | 10. 11-14                               |
| 12. 1-9 <sup>abed</sup>   | 11. 1-9                                | 401–409                | 11. 1-9                                 |
| 54*                       |                                        | -                      | 11, 10                                  |
| <del>-</del> .            | _                                      | _                      | 11, 11                                  |
| 12. 9°                    | 11. 10°°                               | 410°                   | 11. 12 <sup>ab</sup>                    |
| 12. 10-12                 | 11. 10 <sup>cd</sup> -13 <sup>ab</sup> | 410 <sup>ed</sup> -413 | 11. 12 <sup>cd</sup> -14½               |
| 12. 13 <sup>abed</sup>    | 11. 13 <sup>cd</sup> -14 <sup>ab</sup> | 414                    | 11. $15\frac{1}{2}^{cd}-16$             |
| 12. 13°7                  | 11. 14 <sup>ed</sup>                   | 415 <sup>ab</sup>      | 11. $15\frac{1}{2}^{ab}$                |
| 12. 14ªbed                | 11. 15                                 | 415°d-416ab            | . 11. 17                                |
| . 12. 14 <sup>er</sup>    | 11. 16 <sup>ab</sup>                   | 416 <sup>ed</sup>      | $11.17\frac{1}{2}$                      |
| 12. 15 <sup>a6cd</sup>    | 11. 16 <sup>ed</sup> -17 <sup>ab</sup> | 417                    | 11. $18\frac{1}{2}$                     |
| 12. 15°                   | 11. 17 <sup>cd</sup>                   | 418 418                | 11. 19½°6                               |
| 12. 16-17 <sup>ab</sup>   | 11. 18-19 <sup>ab</sup>                | 418°d-419              | 11. 19½°d-21°d                          |
| 55 <sup>&amp;</sup> .     | 11. 19 <sup>ed</sup>                   | 420ab                  |                                         |
| 12. 17°d-20°b             | 11, 20–22                              | 420°d-423°             | 11. 21°d-23½                            |
| 12. 20 <sup>ed</sup>      | <del>-</del>                           | <b></b> .              |                                         |
| 12. 21-30° tcd            | 11. 23-32                              | 423°d-433°b            | 11. 24½-34°                             |
| 12. 30°                   | 11. 33 <sup>ab</sup>                   | 433 <sup>ed</sup>      | 11. 34°d                                |
| 12. 31-35 <sup>abed</sup> | 11. 33°d-38°d                          | 434-438                | 11, 35–39                               |
| 12. 35°                   | 11. 38 <sup>ed</sup>                   | 43946                  | 11. 391                                 |
| 12. 36-37                 | 11. 39-40                              | 439 <sup>ed</sup> -441 | 11. 401-411                             |
| 13. 1                     | 12. 1                                  | 442                    | 12. 1                                   |
| 56*                       | _                                      |                        | _                                       |
| 13. 2                     | 12. 2                                  | 443                    | 12. 2                                   |
| 57* (for 2)               | ~                                      | _                      | N-m-                                    |
| 13. 3-6 <sup>as</sup>     | 12. 3-6 <sup>ab</sup>                  | 444-447 .              | 12. 3-6ªª                               |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                                 | Cal. Ed.                             | Madras Ed.                                   |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| 58*                       | _                                        | _                                    |                                              |
| 13. 6°d-8°bed             | 12. 6 <sup>cd</sup> -8                   | 447 <sup>cd</sup> -449.              | 12. 6 <sup>ed</sup> -8                       |
| 13. 8"                    | 12. 9 <sup>ab</sup>                      | 450°                                 | 12. 81                                       |
| 13, 9-33abed              | 12. 9°d-33                               | 450°d-475°6                          | 12, 91 331                                   |
| 13. 33°′                  | 12. 34 <sup>ab</sup>                     | 475 <sup>ed</sup>                    | 12. 34145                                    |
| 13. 34-42abed             | 12. 34°d-43°d                            | 476-484                              | 12. 34½ d-43                                 |
| 13. 42°                   | 12. 43°d                                 | 485 <sup>ab</sup>                    | 12. 431                                      |
| 13. 43-44 <sup>abod</sup> | 12. 44-45                                | 485 <sup>cd</sup> -487 <sup>ab</sup> | 12. 441 451                                  |
| 13. 44*/                  | 12. 46ª                                  | 487 <sup>ed</sup>                    | 12. 46½ 2                                    |
| 13. 45-48abed             | 12. 46°d-50°                             | 488-491                              | 12; 46½ -50                                  |
| 13. 48°                   | 12. 50°d                                 | 492ª5                                | 12. $50\frac{7}{2}$                          |
| 13. 49-50                 | 12. 51–52                                | 492°d-494                            | 12. $51\frac{1}{2}$ $-52\frac{1}{2}$         |
| 59 <sup>®</sup>           | ·                                        |                                      |                                              |
| 14. 1-13                  | 13. 1–13                                 | 495-507                              | 13. 1–13                                     |
| 15. 1-7 <sup>abcd</sup>   | 14. 1–7                                  | 508-514                              | 14. 1–7                                      |
| 15. 7°                    | 14. 8 <sup>ab</sup>                      | 51546                                | 14. 8ª6 ···                                  |
| 15. 8 <sup>ab</sup>       | 14. 8 <sup>ed</sup>                      | 515 <sup>cd</sup>                    | 14. 8 <sup>cd</sup>                          |
| 15. 8 <sup>cde</sup>      | 14. 9                                    | 516                                  | _                                            |
| 15. 9-23                  | 14. 10-24                                | 517-531                              | 14. 9–23                                     |
| [ 15. 53–54 ]             | 14. 25-26†                               | 532-533†                             | $[14.54\frac{1}{2}-55\frac{1}{2}]$           |
| 15. 24-26 abod            | 14, 27–29                                | 534-536                              | 14. 24–26                                    |
| 15. 26°                   | 14. 30° ·                                | 537 <sup>ab</sup>                    | 14. 2746                                     |
| 60 <sup>®</sup>           | 14. 30 <sup>cd</sup>                     | 537°d i                              | 14. 27°d.                                    |
| 15. 27-28 <sup>ab</sup>   | 14. 31-32 <sup>ab</sup>                  | 538-539°°                            | 14. 28–29°                                   |
| 15. 28 <sup>ed</sup>      | 14, 32 <sup>ed</sup>                     | 539 <sup>ed</sup>                    | 14. 31 <sup>48</sup>                         |
| 15. 29-30                 | 14. 33–34                                | 540-541 .                            | 14. 31°° 4-33°°                              |
| 15. 31-32 <sup>ab</sup>   | 14. 35-36 <sup>ab</sup>                  | 542-543 <sup>ab</sup>                | 14. 29°d-30                                  |
| 15. 32 <sup>ed</sup> -45  | 14. 36°d-49                              | 543°d-556                            | 14. 33 <sup>ed</sup> -46                     |
| 61*                       | 14. 50 <sup>ab</sup>                     | 557 <sup>ab</sup>                    | 14. 46\frac{1}{2}                            |
| 15. 46-52                 | 14. 50°d-57°                             | 557 <sup>cd</sup> -564 <sup>ab</sup> | 14. 47 <del>\frac{1}{3}</del> -53\frac{1}{2} |
| 15. 53-54                 | 14. 57 <sup>cd</sup> -59 <sup>ab</sup> † | 564°d-566°d†                         | 14. $54\frac{1}{2}$ $55\frac{1}{2}$          |
| 15. 55-56                 | 14. 59 <sup>cd</sup> -70 <sup>ab</sup>   | 566°d-577°                           | 14. $56\frac{1}{2}$ $-66\frac{1}{2}$         |
|                           | _                                        | _                                    | 14. 67 1 - 68                                |
| 15. 66-71 <sup>ab</sup>   | 14. 70 <sup>ed</sup> -75                 | 577 <sup>cd</sup> -582               | 14. 69-74 <sup>ab</sup>                      |
| 62*                       |                                          | -                                    |                                              |
| 15. 71°d-75               | 14. 76-80                                | 583–587                              | 14. 74 <sup>cd</sup> -78                     |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cal. Ed.                             | Madras Ed.                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 63*                                      | The company of the contract of |                                      | _                                     |
| 16. 1-20                                 | 15. 1-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 588-607                              | 15. 1–20                              |
| 16. 21-24 ated                           | 16. 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 608-611                              | 15. 21-24                             |
| 16. 24 <sup>ef</sup>                     | 16. 5 4 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $612^{ab}$                           | 15. 25° 5                             |
| 64*                                      | 16. 5°d-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 612 <sup>ed</sup> -613               | 15. 25°d-26                           |
| 16. 25                                   | 16. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 614                                  | 15. 27                                |
| 65*                                      | · —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                                    |                                       |
| 16. 26-32*                               | 16. 8-14 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 615-621 <sup>a</sup>                 | 15. 28–34ª                            |
| •                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 15. 34hc                              |
| 16. 32 <sup>t</sup> -33                  | 16. 14 <sup>b</sup> -15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6216-622                             | 15. $34^d - 35\frac{1}{2}$            |
| 66 <sup>th</sup> (for 33 <sup>cd</sup> ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | _                                     |
| 16. 34-41                                | 16, 16-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 623-630                              | 15. 361-431                           |
| 16. 42**                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    | 15. 442 46                            |
| 16. 42 <sup>ed</sup> -46                 | 16. 24-27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 631-635                              | $15.44\frac{1}{2}^{cd}-48\frac{1}{2}$ |
| 67**                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| 17. 1-10 <sup>ab</sup>                   | 17. I-10 <sup>nt</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 636-645ª*                            | 16. 1-10                              |
| 68*                                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Charles Comp.                        | -                                     |
| 17. 10 <sup>rd</sup> -19 <sup>at</sup>   | 17. 10 <sup>ed</sup> -19 <sup>nb</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 645°d-654ab                          | 16. 10°d-19°6                         |
| 69*                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                       |
| 17. 19 <sup>ed</sup> -20 <sup>nbed</sup> | 17. 19 <sup>ed</sup> -20 <sup>abed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $654^{cd} - 655$                     | 16. 19 <sup>cd</sup> -20              |
| 17. 20°                                  | 17. 20°°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 656 <sup>at</sup>                    | 16. 21 <sup>ab</sup>                  |
| 17. 21-22 <sup>abcd</sup>                | 17. 21–22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 656°d-658°d                          | 16. 21°d-23°6                         |
| 17. 22°                                  | 17. 23 <sup>at</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 658°d                              | 16. 23°d                              |
| 17. 23–39                                | 17. 23°d-39°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 659–675                              | 16. 24-40                             |
| 18. 1-8                                  | 18. 1–8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 676-683                              | 17. 1–8                               |
| 70*                                      | 18. 9 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 684 <sup>a6</sup>                    | 17. 9as                               |
| 18. 9–18                                 | 18. 9 <sup>ed</sup> –18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $684^{cd}$ - $694$                   | 17. 9 <sup>ed</sup> -18½              |
| 19. 1–8°                                 | 19. 1-8**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 695-702°                             | 18. 1-8**                             |
| 19. 8 <sup>rd</sup>                      | 19. 8 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 702°d                                | _                                     |
| 71th (for 8ed)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ '                                  | 18. 8 <sup>ed</sup>                   |
| 19. 9                                    | 19. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 703                                  | 18. 9                                 |
| 72*                                      | . —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 18. 10**                              |
| 19. 10-12                                | 19. 10–12†                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 704-706†                             | 18. $10^{cd}$ $-12\frac{1}{2}$        |
| 19. 13                                   | 19. 21 <sup>cde</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 715 <sup>ed</sup> -716 <sup>ab</sup> | 18. 13\frac{1}{2}                     |
| 19, 14*4                                 | 19. 21**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715 46                               | 18. 14 1 7 4                          |
| 19. 14 <sup>edef</sup>                   | 19. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 716°d-717°°                          | 18. 14\frac{1}{2}^{cd} - 15           |

<sup>!</sup> See below for intervening stanzas.

| Crit. Ed.                   | Bom. Ed.                | Cal. Ed.               | Madras Ed.                       |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 73*                         | 19. 23**                | 717 <sup>ed</sup>      |                                  |
| 19. 15                      | 19. 23°d-24°b           | 718                    | 18, 16                           |
| 19. 16-18                   | 19. 13–15               | 707–709                | 18. 17-19                        |
|                             | <u> </u>                | <b> </b>               | 18, 20 <sup>ab</sup>             |
| 19. 19-23                   | 19. 16-20               | 710-714                | 18. 20°d-241                     |
| 19. 24-25ab                 | 19. 24°d-25°d           | 719-720°°              | 18. 25½-26½ <sup>a3</sup>        |
| manute ,                    | _                       | Granden.               | 18. 26½ d                        |
| 19, 25 <sup>ed</sup> -28    | 19. 25°′-28             | 720°d-723              | 18. 27 <del>1</del> _30          |
| 74*                         |                         |                        |                                  |
| 19, 29-30                   | 19, 29-30               | 724-725                | 18. 31–32                        |
| 75*                         |                         |                        | 18, 33**                         |
| 19. 31-39 abod              | 19. 31-39               | 726-734                | 18. 33°4-41\frac{1}{2}           |
| 19. 39°°                    | 19. 40**                | 735°°                  | 18. 42106                        |
| 19. 40–44                   | 19. 40°4-45             | 735°d-740              | 18. 42½°d-47                     |
| 20, 1–13                    | 20. 1–13                | 741-753                | 19. 1–13                         |
| 20. 14                      | 20. 14                  |                        | 19. 14                           |
| 20. 15-17**                 | 20. 15–17 <sup>at</sup> | 754-756**              | 19. 15-17**                      |
|                             |                         |                        | 19. 17°4-18                      |
| 20. 17 <sup>ed</sup> .      | 20. 17 <sup>cd</sup>    | 756°d                  | 19. 19 <sup>a</sup> .            |
| 76*                         | -                       |                        |                                  |
| 20. 18-20                   | 20. 18-20               | 757-759                | 19. 19 <sup>ed</sup> -21날        |
| 21. 1-12                    | 21. 1-12                | 760-771                | 20. 1-12                         |
| 77* (for 12 <sup>ed</sup> ) | _                       |                        | • •                              |
| 21. 13-17                   | 21, 13-17               | 772–776                | 20. 13-17.                       |
| 22, 1-3**                   | 22, $1-3^{ab}$          | 777-779**              | 21. $1-3^{ab}$                   |
| 78*                         | ·                       |                        | <del></del> .                    |
| 79*                         | . —                     | <b>—</b> .             | <del></del>                      |
| 22. 3 <sup>ed</sup> -7      | 22. 3°d_7               | 779 <sup>ed</sup> -783 | 21. 3 <sup>ed</sup> -7           |
| ·80*                        | , <b></b>               | <u>-</u> .             | ·                                |
| :81**                       | -                       |                        |                                  |
| 22. 8                       | 22. 8                   | 784                    | 21. 8                            |
| 82* (for 8°d)               |                         | _                      | gagante                          |
| 22. 9-13                    | 22, 9-13                | 785–789                | 21. 9–13                         |
| 83*                         |                         | _                      | 21. 13불                          |
| 22. 14-16                   | 22, 14–16               | 790-792                | $21.14\frac{1}{2}-16\frac{1}{2}$ |
| App. I. 1, 1-57             | 23. 128ª bod            | 793-821                |                                  |
| 22. 17-22**                 | 24. 1-6 <sup>at</sup>   | 822-827**              | 21. 17½-22½ <sup>ab</sup>        |

<sup>†</sup> Reads adhy. 41 after adhy. 22.

| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                                         | Madras Ed.                           |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 84*                      | 24. 6°d-7°d              | 827 <sup>ed</sup> -828                           | _                                    |
| 22. 22°4                 | 24. 7°                   | 829                                              | $21, 22^{1^{ed}}_{2}$                |
| [41. 1-104]<br>85*       | [ 43, 6–109 ]            | [ 1593–1637 ]<br>—                               | 22. 1–130 $\frac{1}{2}$ † —          |
| 23. 1-7<br>86*           | 25. 1-7                  | 830–836<br>—                                     | 23. 1–7<br>—                         |
| 23. 8-47                 | 25, 8-47                 | 837-878                                          | 23. 8-47                             |
| 24. 1-10                 | 26. 1–10                 | 879-888                                          | 24. 1-10                             |
| 87*                      | _                        | _                                                | <del>-</del> ,                       |
| 24. 11-48                | 26. 11-48                | 889–926                                          | 24. 11-48                            |
| 88*                      | _                        | - '                                              |                                      |
| 24. 49-72                | 26. 49-72                | 927-950                                          | 24. 49–72.                           |
| 25. 1–37                 | 27. 1–37                 | 951-987                                          | 25. 1–37                             |
| 89*                      | _                        |                                                  |                                      |
| 25. 38-43                | 27. 38-43                | 988-993                                          | 25. 38–43                            |
| 26. 1-42                 | 28. 1–42                 | 994–1035                                         | 26. 1–42                             |
| 27. 1–17                 | 29. 1–17                 | 1036–1052                                        | 27. 1–17                             |
| 90*                      | -                        |                                                  |                                      |
| 27. 18–29                | 29. 18–29                | 1053-1064                                        | 27. 18–29                            |
| 28. 1–37 <sup>ab</sup>   | · 30. 1–37 <sup>ab</sup> | 1065-110146                                      | 28. 1-37 <sup>ab</sup>               |
| 91*                      | · —                      |                                                  |                                      |
| 28. 37 <sup>ed</sup> -47 | 30. 37 <sup>ed</sup> -47 | 1101°d-1111                                      | 28. 37 <sup>cd</sup> -47             |
| 92*                      | -                        |                                                  |                                      |
| 29, 1–23°<br>93*         | 31. 1–23°                | 1112-1134°                                       | 29, 1–23.°                           |
| 95*                      | 0 8                      | ** <del>**********************************</del> | <u> </u>                             |
| 29, 23 <sup>d</sup> -30  | 07 005 00                | °                                                |                                      |
| 95*                      | 31, 23 <sup>d</sup> -30  | 1334 <sup>d</sup> -1141                          | 29, 23 <sup>d</sup> -30 <sup>c</sup> |
| 30. 1–11                 | 32, 1–11                 | —,                                               | . —                                  |
| 96*                      | 52. 1–11                 | 1142–1152                                        | 30. 1–11                             |
| 30, 12–22 <sup>ab</sup>  | 32. 12–22 <sup>ab</sup>  | 1150 116066                                      |                                      |
| 97*                      | 02, 12–24                | 1153-1163 <sup>ab</sup>                          | 30. 12–22 <sup>ab</sup>              |
| 30. 22 <sup>cd</sup> -28 | 32. 22 <sup>ed</sup> -28 | 1100cd 1100                                      |                                      |
| 98*                      | 02. 44 -40               | 1163 <sup>ed</sup> -1169                         | 30, 22 <sup>ed</sup> -28             |
| 31. 1-5                  | 33. 1–5                  | 1170 1174                                        |                                      |
| 99*                      | 00. 1-0                  | 1170–1174                                        | 31, 1–5                              |
| 31. 6                    | 33. 6                    | 1175                                             | 07 0                                 |
| 100*                     | 00. 0                    | 1175                                             | 31. 6                                |

|                                        | 1                        |                          |                                        |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Crit. Ed.                              | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                 | Madras Ed.                             |
| 31. 7-34                               | 33. 7–34                 | 1176-1204                | 31. 7–34                               |
| 32. 1–35                               | 34. 1-35                 | 1205–1239                | 32, 1-35                               |
| 101**                                  | _                        | <u> </u>                 |                                        |
| 32. 36-42                              | 34. 36-42                | 1240-1246                | 32, 36-42                              |
| 33. 1-27 <sup>ab</sup>                 | 35, 1-27 48              | 1247-1273°               | 33, 1-27 <sup>ab</sup>                 |
| 102*                                   |                          | _                        |                                        |
| 33. 27 <sup>ed</sup>                   | 35. 27 <sup>ed</sup>     | 1273°d                   | 33. 27 <sup>ed</sup>                   |
| 103*                                   | _                        |                          | . —                                    |
| 33. 28-39 <sup>ab</sup>                | 35. 28–39 <sup>ab</sup>  | 1274-1285 <sup>ab</sup>  | 33, 28-39                              |
| 10,4*                                  | _                        |                          | _                                      |
| 33. 39 <sup>ed</sup> -40 <sup>as</sup> | 35. 39°d-40°d            | 1285°d-1286°4            | 33. 39 <sup>ed</sup> -40 <sup>a3</sup> |
| 105**                                  | -                        | -                        | _                                      |
| 33. 40 <sup>cd</sup> -44               | 35. 40 <sup>ed</sup> -44 | 1286°d-1290              | 33. 40°d-44                            |
| 106*                                   |                          | _                        | -                                      |
| 107**                                  | _                        | _                        | <del>` .</del>                         |
| 33, 45-55                              | 35. 45-55                | 1291–1301                | 3. 45–55 ·                             |
| 34, 1–20                               | 36. 1–20                 | 1302–1321                | 34. 1–20                               |
| 108**                                  | St. not numbered         | 1322                     | 35. 1                                  |
| 109*                                   | _                        | _                        | _                                      |
| 35. 1–19                               | 37. 1–19                 | 1323-1341                | 35. 2–20                               |
| 35, 20                                 | 37. 20                   | <del>-</del>             | 35. 21                                 |
| 35, 21–34                              | 37. 21–34                | 1342–1355                | 35, 22–35                              |
| 36. 1–27                               | 38. 1–27                 | 1356–1382                | 36. 1–27                               |
| 37. 1–20                               | 39, 1–20                 | 1383-1402                | 37, 1–20                               |
| 38. 1–24                               | 40. 1–24                 | 1403–1426                | 38. 1–24                               |
| 39, 1–28                               | 41. 1–28                 | 1427-1454                | 39, 1–28                               |
| 40. 1-47 <sup>ab</sup>                 | 42. 1-47 <sup>a3</sup>   | 1455-1501 <sup>ab</sup>  | 40. 1-47                               |
| 110*                                   |                          |                          |                                        |
| 40. 47 <sup>ed</sup> -78               | 42. 47 <sup>ed</sup> -78 | 1501 <sup>ed</sup> -1532 | 40. 47 <sup>ed</sup> -48               |
| 111*                                   |                          | -                        | wast .                                 |
| 112*                                   | 43. 4-5 <sup>ab</sup>    | _                        | _                                      |
| 113*                                   | 43, 1-3                  | _                        | _                                      |
| 114*                                   | 48, 5 <sup>ede/</sup> .  |                          | -                                      |
| 115*                                   | _                        | _                        | _                                      |
| App. I. 2-3                            | -                        | -                        |                                        |
| 41. 1-5                                | 43. 6–10                 | 1533-1537                | 22. 1–5†                               |

<sup>†</sup> See footnote on p. cxll.

| C 1. T1                  | 1                        |                                        |                                          |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                               |
| 116*                     |                          |                                        | 22. 6-7                                  |
| 41.6-9                   | 43. 11-14                | 1538-1541                              | 22. 8-11                                 |
| 117*                     | _                        |                                        | 22, 12 <sup>ab</sup>                     |
| 41. $10^{ab}$            | 43. 15 46                | 1542**                                 | 22, 12 <sup>ed</sup>                     |
| 118*                     | · —                      |                                        | 22. 13 <sup>ab</sup>                     |
| 41. 10 <sup>ed</sup> -13 | 43. 15 <sup>cd</sup> -18 | 1542 <sup>ed</sup> -1545               | 22. 13 <sup>cd</sup> -16                 |
| 119* (for 13)            | <u> </u>                 | _                                      | _                                        |
| 41. 14-18**              | 43. 19-23                | 1546-1550ab                            | 22. 17-21**                              |
| 41. 18 <sup>ed</sup>     | 43. 23°2                 | _                                      |                                          |
| 120* (for 18ed)          | -                        | _                                      | 22, 21 <sup>cd</sup> -22 <sup>ab</sup>   |
| 41. 19-20°               | 43. 24-25 <sup>ab</sup>  | 1550°d-1551                            | 22, 22°d-231°d                           |
| 121*                     | _                        |                                        | 22. 23½°d                                |
| 41. 20 <sup>ed</sup> -24 | 43, 25 <sup>ed</sup> -29 | 1552-1556**                            | $22.\ 24\frac{1}{2}$ $28$                |
| 41, 25-26                | 43. 30-31                | 1556°d-1558°d                          |                                          |
| 41. 27                   | 43. 32                   | 1558 <sup>cd</sup> -1559 <sup>ab</sup> | 22, 29                                   |
| 41. 28**                 | 43. 33 <sup>ab</sup>     | _                                      | _                                        |
| 41. 28 <sup>ed</sup>     | 43. 33 <sup>ed</sup>     | _                                      | 22. 31 <sup>ab</sup>                     |
| 122* (for 28a)           |                          | 1559°d-1560°b                          | 22, 30                                   |
| 41. 29–32                | 43. 34-37                | 1560°d-1564                            | 22. 31°d-343                             |
| 123 <sup>4</sup> .       |                          | <b>—</b> , .                           | 22. 351                                  |
| 41. 33–38                | 43. 38-43                | 1565-1570                              | $22.36\frac{1}{8}-41\frac{1}{2}$         |
| 41. 39 <sup>ab</sup> .   | 43, 44 <sup>ab</sup>     | 157126                                 |                                          |
| 124* (for 39ab)          | _                        |                                        | 22. $42\frac{1}{2}^{ab}$                 |
| 41. 39 <sup>ed</sup>     | 43, 44 <sup>ed</sup>     | 1571 <sup>ed</sup>                     | 22. 42½cd                                |
| <b>-</b> .               | . —                      | 157246                                 |                                          |
| 41. 40-13**              | 43. 45-48 <sup>ab</sup>  | 1572°d-1576°d                          | 22. $43\frac{1}{2} - 46\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 125**                    |                          | - ,                                    | 22. $46\frac{1}{2}^{cd} - 50\frac{1}{2}$ |
| 41. 43°2–65              | 43. 48 <sup>ed</sup> -70 | 1576° -1598                            | 22. 51-73                                |
| 126*                     |                          |                                        | 22.74                                    |
| 41. 66–68                | 43. 71-73°               | 1599-1601 46                           | 22. 75-76 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>    |
| 127                      | <b>—</b> .               | _                                      |                                          |
| 41. 69abed               | 43. 73°d-74°6            | 1601°d-1602°d                          | 22. 771                                  |
| 41. 69"                  | 43. 74 <sup>cd</sup>     | . 1602 <sup>ed</sup>                   | 22, 78                                   |
| 41. 70–76                | 43. 75–81                | 1603-1609                              | 22. 79–85                                |
| 41. 77                   | 43. 82                   | 1610                                   | 22. 87°d-88°b                            |
| 128*                     | _                        |                                        | 22. 88 <sup>cd</sup>                     |
| 41. 78 <sup>at</sup>     | 43. 83**                 | 1611 <sup>ab</sup>                     |                                          |
| 41. 78 <sup>ed</sup>     | 43. 83 <sup>cd</sup>     | 1611 <sup>ed</sup>                     | 22. 88½                                  |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                   | Cal. Ed.                 | Madras Ed.                             |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 41. 79                    | 43. 84                     | 1612                     | 22, 86                                 |
| 41. 80°4                  | 43. 85 <sup>ab</sup>       | 1613**                   |                                        |
| 41. 80 <sup>ed</sup>      | 43. 85 <sup>ed</sup>       | 1613 <sup>cd</sup>       | 22. 87ª*                               |
| manus *                   |                            | _                        | 22. 87°4_881                           |
| 41. 81                    | 43. 86                     | 1614                     | 22. 891                                |
| 129*                      |                            | _                        | 22. 901                                |
| 41. 82-84 <sup>ab</sup>   | 43. 87-89**                | 1615-1617**              | $22.91\frac{1}{2}-93$                  |
| · 41.84°                  | 43. 89 <sup>cd</sup>       | 1617°d                   |                                        |
| 41. 85-89                 | 43. 90-94                  | 1618-1622                | 22 94-981 46                           |
| anipa.g                   | -                          |                          | 22. 98½°d-103½°b                       |
| 41. 90-91 <sup>ab</sup>   | 43. 95-96 <sup>ab</sup>    | 1623-1624 48             |                                        |
| 41. $91^{cd} - 92$        | 43. 96°d-97                | 1624 <sup>cd</sup> -1625 | 22. 1031 ed -105ab                     |
| 130*                      |                            | _                        | 22. 105 <sup>ed</sup>                  |
| 41. 93                    | 43. 98                     | 1626                     | 22. 105\frac{1}{3}-106\frac{1}{3}^{ab} |
| 131*                      |                            |                          | 22. 1063 ed                            |
|                           | _                          |                          | 22. $107\frac{1}{2}$ $-112\frac{1}{2}$ |
| 41. 94-95                 | 43. 99-100°                | 1627-1628°               | 22. 113½-114½°                         |
| 132*                      |                            |                          | 22, 114½ ed                            |
| 41. 95°d                  | 43. 100°d                  | 1628 <sup>ed</sup>       | 22, 115                                |
| 133*                      |                            |                          | 22. 116 <sup>ab</sup>                  |
| —                         |                            |                          | 22. 116 <sup>ed</sup>                  |
| 41. 96                    | 43. 101                    | 1629                     | 22. 117                                |
| _                         | _                          | _                        | 22. 118–123                            |
| 41. 97                    | 43, 102                    | 1630                     | *                                      |
| 41. 98 <sup>ab</sup>      | 43. 103 <sup>ab</sup>      | 1631 40                  | 22, 124 <sup>aè</sup>                  |
| ·                         | _                          |                          | 22; 124 <sup>ed</sup>                  |
| 41. 98 <sup>ed</sup> -104 | 43. 103 <sup>ed</sup> -109 | 1631°d-1637              | $22.124\frac{1}{3} - 130\frac{1}{3}$   |
| 134*                      |                            | _                        | *                                      |
| 42. 1-17                  | 44. 1–17                   | 1638-1654                | 41. 1–17                               |
|                           |                            | _                        | 41. 17\frac{1}{2}                      |
| 42. 18-26 <sup>ab</sup>   | 44. 18-26 <sup>aè</sup>    | 1655–1663°°              | 41. $18\frac{1}{3}$ $26\frac{1}{3}$    |
| 42, 26 <sup>cd</sup>      | 44. 26 <sup>cd</sup>       | 1664 4 4 4               | 41. 26½°2                              |
| 135*                      | _                          | 1664°d-1666°ab           | ·                                      |
| 42. 27-28 <sup>ab</sup>   | 44. 27-28 <sup>ab</sup>    | 1666 <sup>ed</sup> -1667 | 41. 27½ 28½°°                          |
| 42. 28 <sup>cd</sup>      | 44. 28 <sup>ed</sup>       | 1663 <sup>ed</sup>       | 41, 28½ <sup>cd</sup>                  |
| 42. 29-30                 | 44. 29–30                  | 1668–1669                | $41, 29\frac{1}{9} - 30\frac{1}{9}$    |
| 43. 1-10 <sup>abcd</sup>  | 45, 1–10                   | 1670–1679                | 42. 1–10                               |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 43. 10 <sup>e</sup>                      | 45. 11"                                | 1680"                                  | 42. 11 <sup>at</sup>                       |
| 43. 11-14 <sup>alcd</sup>                | 45. 11 <sup>ed</sup> -15 <sup>ab</sup> | 1680 <sup>ed</sup> -1684 <sup>ab</sup> | 42. 11 <sup>cd</sup> -15 <sup>ab</sup>     |
| 43. 14er                                 | 45. 15 <sup>e4</sup>                   | 1684 <sup>cd</sup>                     | 42. 15 <sup>cd</sup>                       |
| 43. 15-16 abed                           | 45. 16-17                              | 1685-1686                              | 42. 16–17                                  |
| 43, 16°′                                 | 45. 18 <sup>ab</sup>                   | 1687**                                 | 42. $17\frac{1}{2}$                        |
| 43. 17–18                                | 45. 18°d-20°d                          | 1687° -1689° 6                         | $42. 18\frac{1}{2} - 19\frac{1}{2}$        |
| 136°                                     | _                                      | _                                      | ********                                   |
| 43. 19-21 abed                           | 45. 20 <sup>ed</sup> -23 <sup>ab</sup> | 1689 <sup>ed</sup> -1692 <sup>ab</sup> | $42.20\frac{1}{2} - 22\frac{1}{2}$         |
| 43. 21°                                  | 45. 23 <sup>rd</sup>                   | 1692°d                                 | 42, 23                                     |
| 43. 22-26 <sup>ab</sup>                  | 45. 24-28 <sup>ab</sup>                | 1693-1697 <sup>ab</sup>                | 42. 24-28 <sup>ab</sup>                    |
| 137*                                     | -                                      |                                        | promised:                                  |
| 43. 26 <sup>ed</sup> -29 <sup>abed</sup> | 45. 28 <sup>cd</sup> -31               | 1697 <sup>ed</sup> -1700               | 42. 28° 4-31                               |
| 43, 29 <sup>e</sup>                      | 45. 32 <sup>nb</sup>                   | 1701 4 5                               | 42. $32^{ab}$                              |
| 43. 30-31 abed                           | 45. 32 <sup>ed</sup> -34 <sup>ab</sup> | 1701 <sup>cd</sup> -1703 <sup>ab</sup> | 42. $32^{ed}$ – $33\frac{1}{2}$            |
| 43. 31°°                                 | 45. 34 <sup>ed</sup>                   | 1703 <sup>cd</sup>                     | 42. 34                                     |
| 43. 32-35                                | 45. 35-38"                             | 1704-1707ª                             | 42. 35-37 <sup>1</sup> °                   |
| 43. 35**                                 | 45. 38*°                               | 170760                                 |                                            |
| 43. $35^d - 42^{ab}$                     | 45. 38 <sup>d</sup> -45 <sup>ab</sup>  | 1707 <sup>d</sup> -1714 <sup>ab</sup>  | 42. $37\frac{1}{2}^{h}-44\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 43. 42 <sup>rd</sup>                     | 45. 45 <sup>ed</sup>                   |                                        | 42. 44½ed                                  |
| 43. 43-74 <sup>abcd</sup>                | 45. 46-77                              | 1714°d-1746°d                          | 42. $45-76\frac{1}{2}$                     |
| 138*                                     | ·                                      | *                                      | 42. 781ab                                  |
| 43. 74"                                  | 45. 78°5                               | 1746°d                                 | 42. 77½°                                   |
| -                                        |                                        | _                                      | 42. $77\frac{1}{2}^{cd}$                   |
| 43. 75 <sup>26</sup>                     | 45. 78 <sup>ed</sup>                   | 1747**                                 |                                            |
| 139*                                     | 45. 79 <sup>ab</sup>                   | 1747°d                                 | ٠                                          |
| 43. 75 <sup>ed</sup> -76                 | 45. 79 <sup>ed</sup> -80               | 1748-1749ab                            | 42. $78\frac{1}{2}^{cd} - 79\frac{1}{2}$   |
| 140*                                     | _                                      |                                        |                                            |
| 43. 77–83                                | 45. 81-87                              | 1749°d-1756°b                          | $42.80\frac{1}{2}-86\frac{1}{2}$           |
| 44. 1-19 <sup>ab</sup>                   | 46. 1-19 <sup>ab</sup>                 | 1757-1775**                            | 43. 1–19 <sup>ab</sup>                     |
| -                                        |                                        |                                        | 43. 19°d-20°d                              |
| 44. 19 <sup>ed</sup> -28                 | 46. 19 <sup>ed</sup> -28               | 1775 <sup>ed</sup> -1784               | 43. 20°d-29                                |
| 141*                                     | 46. 29 <sup>ab</sup>                   |                                        |                                            |
| 44. 29 <sup>ab</sup>                     | 46. 33 <sup>ed</sup>                   | 1789 <sup>cd</sup>                     | 43. 30 <sup>a4</sup>                       |
| . 142‡                                   | 46. 29 <sup>€</sup>                    | 1785**                                 | 40.00                                      |
| 44. 29 <sup>cd</sup>                     | 46. 34 <sup>a6</sup>                   | 1790°                                  | 43. 30 <sup>ed</sup>                       |
| 143*                                     |                                        |                                        | 43. 31                                     |
| 44. 3026                                 | 46. 29**                               | 1785 <sup>ed</sup>                     | 40. 0I                                     |
| 44. 30° <sup>2</sup> –33                 | 46. 30° -33° -                         | 1786-1789**                            | 43, 32-341                                 |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                                         | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 44. 34-37ªscd             | 45. 34 <sup>ed</sup> -38 <sup>ab</sup>           | 1790°d-1794°b                          | 43. 341 381                            |
| 44. 37°′                  | 46. 38 <sup>ed</sup>                             | 1794°4                                 | 43, 39                                 |
| 44. 38-40 <sup>abed</sup> | 46. 39-41                                        | 1795–1797                              | 43. 40-42                              |
| 44. 40°                   | 46. 42 <sup>ab</sup>                             | 1798**                                 | 43, 4346                               |
| 44. 41                    | 46. 42 <sup>ed</sup> -43 <sup>ab</sup>           | 1798°d-1799°d                          | 43. 43°d-44°                           |
| 144%                      | _                                                |                                        | 43. •4°*                               |
| 44. 42-43abede            | 46. 43°d-45°d                                    | 1799°4-1801°46°                        | 43. 45-47*                             |
|                           |                                                  | . —                                    | 43. 47*°                               |
| 44, 43'                   | $46. \ 45^d$                                     | 1801 <sup>4</sup>                      | 43. 47 <sup>d</sup>                    |
| 14. 44-48abcd             | 46. 46-50° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 60° 6 | 1802-1806                              | 43, 48-52                              |
| 44. 48°                   | 46. 50°                                          | 1807                                   | 43. 523                                |
| 45. 1-4                   | 47. 1-4                                          | 1808-1811                              | 44. 1-4                                |
| 45. 5 <sup>ab</sup>       | 47. 5 <sup>ab</sup>                              | 1812**                                 |                                        |
| 145 (for 5 at )           | _                                                | _                                      | 44. 5                                  |
| 45. 5 <sup>cd</sup>       | 47. 5 <sup>ed</sup>                              | 1812 <sup>cd</sup>                     | 44. 51                                 |
| 146*                      | -                                                |                                        | 44. 63                                 |
| 45. 6 <sup>ab</sup>       | 47. 6ª3                                          | 1813**                                 | 44. 7                                  |
| 147*                      | _                                                |                                        | 44. 8-10                               |
| 45. 6 <sup>cd</sup>       | 47. 6 <sup>cd</sup>                              | 1813 <sup>ed</sup>                     |                                        |
| 45. 7-8 <sup>ab</sup>     | 47. 7-8**                                        | 1814-1815 <sup>ab</sup>                | 44. 11-1246                            |
| 148*                      | <u> </u>                                         | ,                                      | _                                      |
| 45. 8 <sup>cd</sup> -12   | 47. 8°4-12                                       | 1815 <sup>ed</sup> -1819               | 44. 12°4-16                            |
| 149**                     |                                                  |                                        | 44. 17.4                               |
| 45. 13-19 <sup>ab</sup>   | 47. 13-19 <sup>ab</sup>                          | 1820-1826ab                            | 44. 17°d-233°                          |
| 150⇔                      |                                                  |                                        | 44, 23½°                               |
|                           | _                                                | -                                      | 44. 24-25 <sup>ab</sup>                |
| 45. 19ed-43ab             | 47. 19 <sup>cd</sup> -43 <sup>ab</sup>           | 1826°° -1850°°                         | 44, 25 <sup>ed</sup> -49 <sup>ab</sup> |
| 45. 43 <sup>ed</sup>      | 47. 43 <sup>cd</sup>                             | -                                      | 44, 49 <sup>ed</sup>                   |
| App. I. 4, lines 1-16     | 47. 44-51                                        |                                        | _                                      |
| " " 16–335                | 47. 51-49. 21                                    | 1850 <sup>cd</sup> -2006               | _                                      |
| _                         | 49. 22-23                                        | 2007-2008                              | _                                      |
| " " 336–339               | 49. 24–25                                        | 2009-2010                              |                                        |
| 45. 43°                   | 49, 26°                                          | 2011 4 5                               | 44. 49 <u>‡</u>                        |
| 45. 44-46 <sup>nbcd</sup> | 49. 26°d-29°d                                    | 2011 <sup>ed</sup> -2014 <sup>ab</sup> | 44. 50\frac{1}{2}-52\frac{1}{2}        |
| 45. 46%                   | 49. 29 <sup>ed</sup>                             | 2014 <sup>ed</sup>                     | 44. 53                                 |
| App. I. 4, lines 9–19]    | 49. 30-34†                                       |                                        |                                        |

| Crit. Ed.                                      | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 45. 47-53                                      | 49. 35-41                              | 2015-2021                              | 44, 54-60                                 |
| 151*                                           | . —                                    | _                                      | —                                         |
| 45. 54-55°                                     | 49, 42-43                              | 2022-2023                              | 44. 61-62                                 |
| 45. 55°                                        | 49. 44 <sup>ab</sup>                   | 2024 4 6                               | 44. $62\frac{1}{2}$                       |
| 45. 56° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10 | 49, 44 <sup>ed</sup> -45 <sup>ab</sup> | 2024 <sup>ed</sup> -2025 <sup>ab</sup> | 44. 63½                                   |
| 45, 56                                         | 49. 45 <sup>ed</sup>                   | 2025 <sup>ed</sup>                     | 44. $64\frac{1}{2}^{\alpha b}$            |
| 45. 57-58                                      | 49. 46-47                              | 2026-2027                              | 44. $64\frac{1}{2}^{ed}-66$               |
| 152*                                           | 49. 48                                 | -                                      | * p. *                                    |
| 45, 59-63                                      | 49. 49-53                              | 2028-2032                              | 44. 67–71                                 |
| 46: 1-4                                        | 50, 1-4                                | 2033-2036                              | <b>45.</b> 1– <b>4</b>                    |
| 153*                                           | _                                      | _                                      | _                                         |
| 46. 5-30"bed                                   | 50. 5-30 <sup>at</sup>                 | 2037-2062                              | 45. 5–30                                  |
| 46. 30°                                        | 50. 30 <sup>cd</sup>                   | 2063**                                 | 45. 31**                                  |
|                                                | _                                      |                                        | 45. 31 <sup>ed</sup>                      |
| 154*                                           |                                        |                                        | -                                         |
| 46. 31-33 abod                                 | 50. 31-33                              | 2063°d-2066°d                          | 45. 32-34                                 |
| 46. 33°                                        | 50. 34 <sup>ab</sup>                   | 2066 <sup>ed</sup>                     | 45. 34½                                   |
| 46. 34-35                                      | 50. 34°d-36°t                          | 2067-2068                              | 45. 37-38                                 |
| _                                              |                                        |                                        | 45. $38\frac{1}{2}$ $-39\frac{1}{2}$      |
| 155*                                           | ·· <u> </u>                            |                                        | -                                         |
| 46. 36 <sup>at</sup>                           | 50. 36 <sup>ed</sup>                   | 2069**                                 | _                                         |
| 46. 36 <sup>ed</sup> -37                       | 50. 37-38°6                            | 2069 <sup>ed</sup> -2070               | 45. 40-41                                 |
|                                                |                                        |                                        | 45. 42                                    |
| 46. 38ª8                                       | 50. 38 <sup>ed</sup>                   | 2071 26                                | • • •                                     |
| 156* (for 38at)                                | · · ·                                  |                                        | 45. $35\frac{1}{2}^{ab}$                  |
| ,                                              | ·                                      |                                        | 45. 35½ -36                               |
| 46. 38 <sup>cd</sup>                           | 50. 39 <sup>ab</sup>                   | 2071 <sup>ed</sup>                     | 45. 43 <sup>ab</sup>                      |
|                                                | •                                      |                                        | 45. 43 <sup>ed</sup>                      |
| 46. 39-40abed                                  | 50. 39ed-41ab                          | 2072-2073                              | 45. $43\frac{1}{2}$ $-45\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 46. 40 <sup>ef</sup>                           | 50. 41ed                               | 2074 4 4 4                             | 45. 45½°d                                 |
| 46. 41                                         | 50. 42                                 | 2074°d-2075°d                          | 45. 46½                                   |
|                                                |                                        | _                                      | 45. 47 \frac{1}{2}                        |
| 46. 42-43abed                                  | 50. 43-44                              | 2075 <sup>cd</sup> -2077 <sup>ab</sup> | 45. $48\frac{1}{2}$ $-49\frac{1}{2}$      |
| 46. 43°                                        | 50. 45 <sup>ab</sup>                   | 2077 <sup>cd</sup>                     | 45. $50\frac{1}{2}^{ab}$                  |
| 46. 44-50 <sup>ab</sup>                        | 50. 45 <sup>ed</sup> -51               | 2078-2084 <sup>ab</sup>                | 45. $50\frac{1}{2}^{cd} - 56\frac{1}{2}$  |
| 46. 50 <sup>ed</sup> -51 <sup>eb</sup>         | 50. 52                                 |                                        | 45. 57-58 <sup>ab</sup>                   |
| 46. 51 <sup>edes</sup>                         | 50. 53                                 | 2084 <sup>ed</sup> -2085 <sup>eb</sup> | 45. 58½° 58½°                             |
| 46. 52ª4cd                                     | 50. 54                                 | 2085°d-2086°4                          | 45. 59½.                                  |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                               |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 46. 52°                   | 50. 55 <sup>ab</sup>                   | 2086°d                                 | 45. 60126                                |
| 46. 53-56                 | 50. 55 <sup>ed</sup> -58 <sup>ef</sup> | 2087-2030                              | 45. 60½ ed -64                           |
| 47. 1-9                   | 51. 1-9                                | 2091–2099                              | 46. 1-9                                  |
| -                         |                                        | <b></b> .                              | 46. 10                                   |
| 47. 10-25                 | 51, 10-25                              | 2100-2115                              | 46. 11-26                                |
| 47. 26                    | 51. 26                                 | 2116                                   | _                                        |
| 157* (for 26)             |                                        |                                        | 46. 27                                   |
| 47. 27-30                 | 51. 27-30                              | 2117-2120                              | 46. 28-31                                |
| 48. $1-2^{ab}$            | 52. 1-2 <sup>ab</sup>                  | 2121-2122**                            | 47. 1-2ªs                                |
| 158*                      |                                        | · —                                    | 47. 2 <sup>ed</sup>                      |
| 49. 2°d-7°b               | 52. 2°d-7°d                            | 2122°4-2127**                          | 47. 3-7106                               |
| 48. 7 <sup>ed</sup>       | 52. 7 <sup>ed</sup>                    | 2127°°                                 |                                          |
| 48. $8-9^{ab}$            | 52. 89 <sup>ab</sup>                   | 2128-2129ªĕ                            | 47. $8\frac{1}{2} - 9\frac{1}{2}^{ab}$   |
| 48. 9°d                   | 52, 9 <sup>cd</sup>                    | 2129°d                                 | 47. 7½cd                                 |
| 48. 10-18 about           | 52. 10–18                              | 2130-2138                              | 47. 9½ed-18                              |
| 159₩                      | _                                      |                                        | ·                                        |
| 48. 18"                   | 52. 19 <sup>ab</sup>                   | 2139**                                 | 47. 19 <sup>ab</sup>                     |
| 48. 19–24                 | 52. 19 <sup>ed</sup> -25 <sup>ab</sup> | 2139°d-2145°d                          | 47. 19°d-24½                             |
| 160**                     | _                                      | 2145 <sup>*d</sup>                     |                                          |
| 48, 25 <sup>ab</sup>      | 52, 25 <sup>ed</sup>                   | - '                                    | $47.25\frac{1}{2}^{ab}$                  |
| 48. 25°d-27               | 52. 26-28°                             | . 2146-2148 <sup>ab</sup>              | 47. $25\frac{1}{2}^{ed} - 27\frac{1}{3}$ |
| 161**                     | _                                      | . —                                    | _                                        |
| 48. 28-33                 | 52. 28°d-34ab                          | 2148°d-2154°b                          | 47. 28½-33½                              |
| 162*                      | <b>-</b> .                             | _                                      | 47. 34½                                  |
| 48. 34-35 abed            | 52. 34 <sup>cd</sup> 36 <sup>ab</sup>  | 2154°d-2156°d                          | 47. 35½-36½                              |
| 48. 35                    | 52, 36°*                               | 2156 <sup>ed</sup>                     | 47. 37 1 ab                              |
| 48. 36-37 <sup>nbed</sup> | 52, 37–38                              | 2157-2158                              | 47. 37½°d-39½°                           |
| -48. 37°                  | 52. 39 <sup>ab</sup>                   | 2159 <sup>ab</sup>                     | 47. 39½ <sup>cd</sup> .                  |
| 48. 38-56                 | 52. 39 <sup>cd</sup> -58 <sup>ab</sup> | 2159°d-2178°5                          | 47. 40½—58½                              |
| 48. 57°                   | 52. 58 <sup>cd</sup>                   | 2178 <sup>cd</sup>                     |                                          |
| . 48. 57°d-59             | 52. 59-61 <sup>ab</sup>                | 2179–2181 <sup>as</sup>                | 47. 60½-62                               |
| 48. 60                    | 52. 61°d-62°6                          | 2181°d-2182°d                          | 47. 591                                  |
| 48. 60-66                 | 52. 62 <sup>td</sup> -68 <sup>ab</sup> | 2182 <sup>ed</sup> -2188 <sup>ab</sup> | 47. 63-68                                |
| 163*                      | 52. 68 <sup>ed</sup>                   | 2188 <sup>cd</sup> .                   | _                                        |
| 48. 67-69 <sup>ab</sup>   | 52. 69-71 <sup>ab</sup>                | 2189-2191                              | 47. 69-71 <sup>ab</sup>                  |
| 48. 69 <sup>cd</sup> .    | 52. 71 <sup>ed</sup>                   | 2191 <sup>cd</sup>                     | _                                        |
| 48. 69°                   | 52. 72ªb                               | 2192 4                                 | 47. 71°d                                 |
| 48. 70                    | 52. 72 <sup>edef</sup>                 | 2192 <sup>ed</sup> -2193               | 47. 72                                   |

| Madua El                                 |                                        |                                        |                                                       |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                               | Cal, Ed.                               | Madras Ed.                                            |  |
| 49, 1-25                                 | 53, 1–25                               | 2194-2218                              | 48. 1-25                                              |  |
| 164 <sup>®</sup>                         |                                        | _                                      |                                                       |  |
| 49. 26-39° bcd                           | 53, 26-39                              | 2219-2232                              | 48. $25\frac{1}{2}$ - 39                              |  |
| 49. 39°                                  | 53. 40 <sup>αδ</sup>                   | 2233ªb                                 | 48. 40°                                               |  |
| 49. 40 <sup>abed</sup>                   | 53. 40 <sup>ed</sup> -41 <sup>ab</sup> | 2233°d-2234ab                          | 48. 40 <sup>ed</sup> -41 <sup>ab</sup>                |  |
| 19. 40°                                  | 53, 41 <sup>ed</sup>                   | 2234 <sup>cd</sup> .                   | 48. 41 <sup>ed</sup>                                  |  |
| 50. 1-7 <sup>abed</sup>                  | 54, 1-7                                | 2235-2241                              | 49. 1-7                                               |  |
| 50. 7°°                                  | 54. 8 <sup>ab</sup>                    | 2242**                                 | 49. 71                                                |  |
| 50. 8-9 <sup>ab</sup>                    | 54, 8 <sup>ed</sup> -9                 | 2242 <sup>ed</sup> -2243               | 49. $8\frac{1}{2}$ $9\frac{1}{2}^{ab}$                |  |
| 165 <sup>®</sup>                         |                                        | _                                      |                                                       |  |
| 50. 9°° -20°°                            | 54, 10–20                              | 2244-2254                              | 49. 9½ -20½ -20½                                      |  |
| 50, 20°d                                 | 54. 21 <sup>ab</sup>                   | 2255**                                 | 49, 21                                                |  |
| 166*                                     | 54. 21 <sup>ed</sup> -22               | 2255 <sup>cd</sup> -2256               | <u> </u>                                              |  |
| 50. 20°                                  | 54. 23 <sup>ab</sup>                   | 2257**                                 | 49, 20½ cd                                            |  |
| 50, 21-23                                | 54. 23°4-26°6                          | 2257ed-2260ab                          | 49, 22–24                                             |  |
| 167*                                     | ,                                      |                                        | 49, 25 <sup>ab</sup>                                  |  |
| 50. 24-26 abed                           | 54. 26 <sup>ed</sup> -29 <sup>ab</sup> | 2260°d-2263°b                          | 49, 25°d-28°d                                         |  |
| 50. 264                                  | 54. 29 <sup>e4</sup>                   | 2263ed                                 | 49. 28°d                                              |  |
| 50. 27ªbed                               | 54. 30                                 | 2264                                   | 49. 29                                                |  |
| 50. 27%                                  | 54. 31°°                               | 2265**                                 | 49. 29½                                               |  |
| 50, 28–33                                | 54. 31 <sup>ed</sup> -37 <sup>ab</sup> | 2265°d-2271°d                          | 49. $30\frac{1}{2}$ $-35\frac{1}{2}$                  |  |
| 50. 34                                   | 54. 37 <sup>ed</sup> -38 <sup>ab</sup> | 2271°d-2272°b                          | 49. 381                                               |  |
|                                          |                                        | 2212                                   | $49.\ 36\frac{1}{2} - 37\frac{1}{2}$                  |  |
| 50, 35 <sup>a</sup>                      | 54. 38°4                               | 2272°d                                 | 49. 39½°°                                             |  |
| 168**                                    | 54. 39 <sup>ab</sup>                   | 22/3                                   | 40. 002                                               |  |
| 50. 35 <sup>cd</sup> -40 <sup>abcd</sup> | 54. 39 <sup>ed</sup> -44               | 2273-2278ab                            | 49. 39½cd-44½                                         |  |
| 50. 40°                                  | 54. 45 <sup>ab</sup>                   | 2278°4                                 | 49. 45\\\\ 20. 45\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |  |
| 50. 41-42                                | 54. 45°d-47°d                          | 2279-2280                              | 49. 45½ ed-47                                         |  |
| 169#                                     | 01, 10 -1                              | 32,0-2200                              | 49. 48                                                |  |
| 50. 43 <sup>ab</sup>                     | 54. 47 <sup>ed</sup> .                 | 2281 45                                | 49. 493                                               |  |
| 170*                                     | , 0 %, % ,                             | 2201                                   | 40, 409                                               |  |
| 50. 43 <sup>ed</sup> -45 <sup>abed</sup> | 54. 48-50 <sup>ab</sup>                | 2281 <sup>ed</sup> -2283               | 49. 491 511 2 6                                       |  |
| 50. 45°                                  | 54. 50°d                               | 2284**                                 | $49. 51\frac{1}{2}^{cd}$                              |  |
| 50. 46-47 abod                           | 54. 51-52                              | 2284 <sup>ed</sup> -2286 <sup>ab</sup> | $49. 52\frac{1}{2} - 53\frac{1}{2}$                   |  |
| 50. 47°                                  | 54. 53 <sup>ab</sup>                   | 2286°d                                 | 49. 54                                                |  |
| 171*                                     |                                        | 2200                                   | 49. 55 <sup>ab</sup>                                  |  |
| 50. 48-50aber                            | 54. 53°d-56°b                          | 2287-2289                              | 49. 55 <sup>cd</sup> -58 <sup>ab</sup>                |  |
| 50. 50°                                  | 54. 56 <sup>rd</sup>                   | 2290 <sup>ab</sup>                     | 49. 58 <sup>ed</sup>                                  |  |
| ,                                        | 02.00                                  | 2200                                   | 40.00                                                 |  |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                             | Cal. Ed.                              | Madras Ed.                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50. 51-52° 60° d                         | 54. 57-58                            | 2290ed-2292at                         | 49. 59-60                                     |
| 50. 52°                                  | 54. 59 <sup>ab</sup>                 | 2292 <sup>ed</sup>                    | 49. $60\frac{1}{2}$                           |
| 50. 53-54                                | 54. 59°d-61°d                        | . 2293-2294                           | 49. $61\frac{1}{2}$ $-62\frac{1}{2}$          |
| 50. 55 <sup>ab</sup>                     | 54. 61 <sup>ed</sup>                 | _                                     | 49. $63\frac{1}{2}^{ab}$                      |
| 50, 55°d-56°<br>172*                     | 54. 62 <sup>abe</sup>                | 2295 <sup>ale</sup>                   | 49. 63½ea-64½a                                |
| 50. 56 <sup>b</sup> -57 <sup>ab</sup>    | $54.62^{d}-63$                       | 2295 <sup>4</sup> -2296               | 40 0418 05188                                 |
| 30. 30 -37<br>—                          | 54. 02 -05                           | 2233 -2230                            | 49. $64\frac{1}{2}^{16} - 65\frac{1}{2}^{26}$ |
| 50. 57 <sup>cd</sup> -67 <sup>abed</sup> | 54. 64-74 <sup>nb</sup>              | 0207 020##å                           | 49. $65\frac{1}{2}^{cd} - 66\frac{1}{2}^{cb}$ |
| 50. 67°                                  |                                      | 2297-2307**                           | 49. 66½ ed - 76½                              |
|                                          | 54. 74°d                             | 2307***                               | 49. 77                                        |
| 50. 68-70 <sup>ab</sup>                  | 54. 75-77 <sup>ab</sup>              | 2308-2310**                           | 49. 78-80 <sup>a1</sup>                       |
| 50. 70°d-73°bed                          | 54. 77 <sup>ed</sup> -80             | . 2310 <sup>ed</sup> -2313            | •                                             |
| .173*                                    |                                      |                                       | _                                             |
| 50. 73°′-74                              | 54. 81-82 <sup>ab</sup>              | 2314-2315**                           | _                                             |
| ·174*                                    |                                      | _                                     | _                                             |
| 50. 75 <sup>ab</sup>                     | 54. 82 <sup>ed</sup>                 | 2315°d                                | <u> </u>                                      |
| 50. 75°d-76°bed                          | 54. 83-84 <sup>ab</sup>              | 2316-2317**                           | 49. 80 <sup>ed</sup> , 81½                    |
| _                                        |                                      |                                       | 49. 801                                       |
| 50. 76°                                  | 54. 84 <sup>cd</sup>                 | 2317°d                                | 49. 82½ ab                                    |
| _                                        |                                      | _                                     | 49. 821 <sup>ed</sup>                         |
| 175 <sup>th</sup>                        |                                      |                                       |                                               |
| 50. 77°                                  | 54. 85 <sup>a</sup>                  | 2318ª                                 | 49. 83½°                                      |
| 176**                                    | 54. 85 <sup>66</sup>                 | 2318**                                | · <u>~</u>                                    |
| 50. 77*cd .                              | 54. 85 <sup>4</sup> -86 <sup>4</sup> | 2318 <sup>d</sup> -2319 <sup>ab</sup> | 49. 83½                                       |
| 177*                                     | J4. 00 -00                           |                                       |                                               |
|                                          | 54. 86°d-87°                         | 2319°d-2320°a                         | 49. 84-85°                                    |
| 50. 78                                   |                                      | 2320 <sup>ed</sup>                    |                                               |
| .50. 79 <sup>ab</sup>                    | 54. 87 <sup>cd</sup>                 | 2321 4 5                              | 49. 85°d                                      |
| .50. 79 <sup>ed</sup>                    | 54, 88 <sup>ab</sup>                 |                                       |                                               |
| .50. 79 <sup>er</sup>                    | 54. 88 <sup>cd</sup>                 | 2321 <sup>ed</sup>                    | 49. 86 <sup>ad</sup>                          |
|                                          | _                                    | -                                     | 49. 866                                       |
| 178* (for 79°)                           | _                                    | _                                     |                                               |
| .50. 80-88                               | 54. 89-97                            | 2322-2330                             | 49, 87–95                                     |
| 50. 89                                   | 54. 98                               | 2331                                  | 49, 96 <sup>ab</sup> , 96½                    |
|                                          | _                                    | _                                     | 49. 96 <sup>cd</sup>                          |
| 50. 90-92                                | 54. 99-101                           | 2332-2334                             | 49. 97\frac{1}{2}-99\frac{1}{2}               |
| 179*                                     |                                      | 0005 0010                             | 49. 1001-1111                                 |
| 50, 93-104                               | 54. 102-113                          | 2335-2346                             | _                                             |
| 180*                                     |                                      | -                                     | 49. 112½°                                     |

| Crit. Ed.                  | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.           | Madras Ed.                            |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| OH, Eu                     |                                        | 2348**             | 49. 112½ed                            |
| 50. 105 <sup>ab</sup>      | 54. 114 <sup>a</sup>                   | 2040               |                                       |
| 181 <sup>®</sup>           | and an ich annab                       | 2348°d-2351ab      | 49. 113-116 <sup>ab</sup>             |
| 50. 105°° -108°°           | 54. 111°d-117°d                        | 2351 <sup>ed</sup> |                                       |
| 50. 108 <sup>ed</sup>      | 54. 117 <sup>ed</sup>                  | 2347 <sup>ab</sup> |                                       |
| 50. 109 <sup>ab</sup>      | 54. 118 <sup>ab</sup>                  | 2347°d             | . 49, 116 <sup>cd</sup>               |
| 50. 109 <sup>cd</sup>      | 54. 118 <sup>cd</sup>                  | 2352-2355**        | 49. 117-120°4                         |
| 50. 110-113 <sup>ab</sup>  | 54. 119–122°°                          | 2355 <sup>ed</sup> | _                                     |
| 182*                       | 54. 122 <sup>ct</sup>                  | 2356-2357**        | 49, 120 <sup>ed</sup> -121            |
| 50. 113 <sup>cd</sup> -114 | 54. 123-124 <sup>ab</sup>              | _                  |                                       |
| 183*                       | 54. 124°des                            | 2357°d-2358°b      | 49, 122                               |
| 50. 115                    | 55, 1-20                               | 2359-2378          | 50, 1-20                              |
| 51. 1–20                   | 55, 21                                 | 2379               | 50. 201, 211                          |
| 51. 21                     | 33. 21                                 | _                  | 50. 21                                |
| <u> </u>                   | 55, 22–32                              | 2380-2390          | 50. $22\frac{1}{2}$ - $32\frac{1}{2}$ |
| 51. 22–32                  | 55, 33                                 | 2391               | 50. 33, 34 <sup>cd</sup>              |
| 51. 33                     | -                                      | _                  | 50. 84°°                              |
| 51. 34–35                  | 55. 34-35                              | 2392-2393          | 50, 35-36                             |
| 184*                       |                                        | _                  |                                       |
| 51. 36-39                  | 55. 36-39                              | 2394-2397          | 50, 37-40                             |
| 185**                      | _                                      |                    | -                                     |
| 51. 40-42                  | 55, 40-42                              | 2398-2400          | 50, 41-42.                            |
| 186*                       |                                        |                    | 50. 43-45                             |
| 51. 43                     | 55, 43                                 | 2401               | 50, 46                                |
| 52. 1-10 <sup>abed</sup>   | 56, 1-10                               | 2402-2411          | 51, 1–10                              |
| 187*                       |                                        | 2412**             |                                       |
| 52. 10 <sup>c</sup>        | 56. 11 <sup>ab</sup>                   | 2412°d             | $51.\ 10\frac{1}{2}$                  |
| 52. 11–17                  | 56. 11°4-18°6                          | 2413-2419          | 51. 11-1846                           |
| 188*                       |                                        | _                  | 51. 18 <sup>ed</sup>                  |
| 52. 18-22                  | 56. 18 <sup>ed</sup> -22 <sup>ef</sup> | 2420-2424          | 51. 19-23                             |
| 189*                       |                                        | _                  |                                       |
| 53. 1 abed                 | 57. 1                                  | 2425               | 52. 1                                 |
| 58, 1%                     | 57. 2ª6                                | 2426 26            | 52. 11/2                              |
| 58. 2ª3ed                  | 57. 2°d-3°                             | 2426°d-2427°4      | 52. 21                                |
| 53. 2 <sup>e</sup>         | 57. 3°2                                | 2427°d             | 52, 3                                 |
| 53. 3                      | 57. 4                                  | 2428               | 52. 4                                 |
|                            |                                        | -                  | 52. 5                                 |
| 53. 4-12                   | 57. 5-13                               | 2429-2437          | 52. 6-14                              |

| Crit. Ed.                    | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                                | Madras Ed.                             |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| . 190*                       | 57 14 10                               |                                         | THAUTAS 110.                           |
| 53, 13                       | 57. 14-16<br>57. 17                    |                                         | © Sharing                              |
| 191*                         |                                        | 2438                                    | 52. 15                                 |
| 53. 14-15°                   | 57. 18–19                              | 2439-2440                               | 52. 16-17                              |
| 192*                         | 57. 20–21°                             | 2441-2442°                              | 52. 18–19°                             |
| 53. 15 <sup>d</sup>          | 57. 21 <sup>d</sup>                    |                                         | •                                      |
|                              | 37. 21                                 | 2442 <sup>d</sup>                       | 52. 19 <sup>d</sup>                    |
| 53. 16–17                    | 57. 22-23                              |                                         | 52. 20 <sup>43</sup>                   |
| 53, 18                       |                                        | 2443-2444                               | 52. 20°d-21½                           |
| 53. 19                       | 57. 24                                 | 2445 <sup>ab</sup> , 2446 <sup>ab</sup> | 52. $22\frac{1}{2}$                    |
| 53, 20                       | 57. 25                                 | 2446°d, 2447°d                          | 52. $23\frac{1}{2}$                    |
| 53, 21                       | 57. 26                                 | 2445°d, 2447°d                          | . 52. 24 <del>1</del>                  |
| -                            | 57. 27                                 | 2448                                    | 52. 25½°, 26                           |
| 53, 22-34                    | E/7 00 40                              |                                         | $52, 25\frac{1}{2}^{cd}$               |
| 54. 1-3 <sup>abed</sup>      | 57. 28-40                              | 2449-2461                               | 52. 27-39                              |
| 54, 3 <sup>e7</sup>          | 58, 1–3<br>58, 4 <sup>ab</sup>         | 2462-2464                               | 53. 1–3                                |
| 54. 4-5 <sup>abcd</sup>      | 58. 4 <sup>ed</sup> -6 <sup>ab</sup>   | 2465**                                  | 53. 3½                                 |
| 54, 5*                       | 58. 6 <sup>ed</sup>                    | 2465°d-2467°4                           | 53. $4\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{2}$    |
| 54. 6–12                     |                                        | 2467 <sup>ed</sup>                      | 53, 6                                  |
| 54. 13 <sup>4b</sup>         | 58. 7–13                               | 2468-2474                               | 53. 7–13                               |
| 193* (for 13 <sup>ab</sup> ) | 58. 14 <sup>48</sup>                   | 247546                                  | terrant.                               |
| 54. 13 <sup>cd</sup>         | EO 1464                                |                                         | 53. 14                                 |
| 54. 14                       | 58. 14 <sup>cd</sup>                   | · 2475 <sup>cd</sup>                    | 53, 16                                 |
| 01, 12                       | 58. 15                                 | 2476                                    | 53. 142-1524                           |
| 54. 15-18 <sup>ab</sup>      | ====================================== | 0.455 0.4000                            | 53. 15½°d                              |
| 54. 18 <sup>ed</sup>         | 58. 16–19 <sup>ab</sup>                | 2477-2480 <sup>ab</sup>                 | 53. 17-20°6                            |
| 54. 19 <sup>abcd</sup>       | 58. 19 <sup>ed</sup>                   | 2480°d                                  | <u> </u>                               |
| 54. 19 <sup>e</sup>          | 58, 20                                 | 2481                                    | 53. 20 <sup>cd</sup> -21 <sup>ab</sup> |
| 54, 20-22 <sup>abed</sup>    | 58, 21 <sup>ab</sup>                   | 2482**                                  | 53, 21 <sup>ed</sup>                   |
| 54. 22°'                     | 58. 21 <sup>cd</sup> -24 <sup>ab</sup> | 2482 <sup>ed</sup> -2485 <sup>ab</sup>  | 53. 22-24 <sup>1ab</sup>               |
|                              | 58, 24 <sup>cd</sup>                   | 2485 <sup>ed</sup>                      | 53. 243 ed                             |
| 54. 23–25                    | 58. 25–27                              | 2486–2488                               | 53. $25\frac{1}{2}-27\frac{1}{2}$      |
| 194*                         |                                        |                                         |                                        |
| 54. 26                       | 58. 28                                 | 2489                                    | 53, 28½ , 29                           |
|                              |                                        | e <del>-</del>                          | 53, 283 <sup>ed</sup>                  |
| 54. 27-43                    | 58. 29–45                              | 2490–2506                               | 53. 30-46                              |
| EA 44                        |                                        |                                         | 53. 46½                                |
| 54. 44                       | 58. 46                                 | 2507                                    | 53. 47½                                |
| 55. 1 <sup>ab</sup>          | 59. 1 <sup>ab</sup>                    | 2508°b                                  | 54. 1 <sup>ab</sup>                    |

| Crit. Ed.                    | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                              |
|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| -                            |                                        |                                        | 54. 1 <sup>ed</sup>                     |
| 195*                         | ro 16d                                 | 2508°s                                 | 54. 2 <sup>ab</sup>                     |
| 55. 1 <sup>ed</sup>          | 59. 1 <sup>ed</sup>                    | 2509                                   | 54. 2°d, 3°d                            |
| 55. 2                        | 59. 2                                  | 2500                                   | 54. 3 <sup>ab</sup>                     |
|                              |                                        | 2510 <sup>ab</sup>                     | 54. 4ªb                                 |
| 55. 3 <sup>ab</sup>          | . 59. 3 <sup>ab</sup> .                | 2510                                   | <del></del>                             |
| 196*                         | 59. 3°d                                | 2510 <sup>cd</sup>                     | . 54. 4°d                               |
| 55. 3°4                      | 59. 4 <sup>ab</sup>                    | 2511 <sup>ab</sup>                     | 54. 5                                   |
| 55. 4ª5ed                    | 59. 4°4-5°                             | 2511 <sup>cd</sup> -2512 <sup>ab</sup> | 54. 5½                                  |
| 55. 4°f                      | 59. 5°4                                | 2512 <sup>cd</sup>                     | $54.6\frac{1}{2} - 27\frac{1}{2}$       |
| 55. 5-26abed                 | 59. 6-27                               | 2513-2534                              |                                         |
| 55. 26 <sup>ef</sup>         | 59. 28 <sup>ab</sup>                   | 2535 <sup>ab</sup>                     | 54. 28½° 50                             |
| 55. 27-28                    | 59. 28°d-30°d                          | 2535°d-2537°d                          | 54. 28½ d-30                            |
|                              |                                        | . —                                    | 54. $31-32\frac{1}{2}^{ab}$             |
| 55. 29–33°°                  | 59. 30°d-34                            | 2537 <sup>ed</sup> -2541               | $54.32\frac{1}{2}^{cd} - 36\frac{1}{2}$ |
| -                            | -                                      | _                                      | 54. 37½°°                               |
| 55. 33 <sup>cd</sup>         | 59. 35°                                | 2542ª8                                 | 54. 37½ dd                              |
| 55. 34-46                    | 59. 35°d-48°b                          | 2542 <sup>ed</sup> -2555 <sup>ab</sup> | $54.38\frac{1}{2} - 50\frac{1}{2}$      |
| 197*                         | 59. 48 <sup>cd</sup>                   | 2555°d                                 |                                         |
| 55. 47-61                    | 59. 49-63                              | 2556-2570                              | 54. 51½-65½                             |
| 198*                         | -                                      | _                                      | 54. 66                                  |
| 199*                         |                                        | _                                      | tolas                                   |
| 55. 62-68ªbed                | 59. 64-70                              | 2571-2577                              | 54. 67-73½ b                            |
| 55. 68°                      | 59. 71 <sup>26</sup>                   | 2578ªb                                 | 54. 73½°d                               |
| 55. 69-72 abed               | 59. 71 <sup>cd</sup> -74               | 2578 <sup>ed</sup> -2582               | 54. 74 1 77 2                           |
| 55. 72°                      | 59. 75 <sup>ab</sup>                   | 258346                                 | 54. 78½ /                               |
| 55. 73-74                    | 59. 75°d-77°d                          | 2583°d-2585°d                          | 54. 78½ d-80½                           |
| 200*                         | -                                      |                                        |                                         |
| 55. 75                       | 59. 77°d-78°d                          | 2585°d-2586°b                          | 54. 80½ ed -81½                         |
|                              | _                                      | <del>-</del> ,                         | 54. 81½°d                               |
| 55. 76-85                    | 59. 78 <sup>ed</sup> -88 <sup>ab</sup> | 2586°d-2596°b                          | 54. 82 - 91 -                           |
| 201*                         | _                                      | _                                      | 54. 921                                 |
| <b>55.</b> 86–88             | 59. 88 <sup>cd</sup> -91 <sup>ab</sup> | 2596°a-2599°a                          | $54.95\frac{1}{2}-97\frac{1}{2}$        |
| 55. 89                       | 59. 91°4-92°6.                         | 2599°d-2600°b                          | $54.93\frac{1}{2},98\frac{1}{2}$        |
| 55, 90                       | 59. 92°d-93°d                          | 2600°d-2601°d                          | 54. 941, 991                            |
| 55. 91–93 <sup>ab</sup>      | 59. 93 <sup>ed</sup> -95               | 2601 <sup>ed</sup> -2603               | $54.100\frac{1}{2} - 102$               |
|                              |                                        | 2604 <sup>ab</sup>                     | 54. 1021°d.                             |
| 55. 93 <sup>ed</sup>         | FO 06                                  | 2003                                   |                                         |
| 202* (for 93 <sup>ed</sup> ) | 59. 96                                 | - 2604ed-2605ab                        | 54. 103½                                |
| 55. 94<br>203*               | 59. 97                                 | 2004 -2003                             | ) A, 1008                               |

| Crit. Ed.               | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                             | Madras Ed.                         |
|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 55. 95                  | 59. 98                                 | 2605°d-2606°6                        | 54. 1041                           |
| 204**                   |                                        | 2606°d-2609                          | 04. 1045                           |
| <b>55.</b> 96–101       | 59. 99–104                             | 2610-2615                            | 54. 105½-110½                      |
| 205**                   |                                        | _                                    | 54. 111½                           |
| 55. 102-111             | 59. 105-114                            | 2616-2625                            | 54. 1121-1211                      |
| 206*                    | _                                      | _                                    | 54. 1221                           |
| 55. 112–113             | 59. 115-116                            | 2626-2627                            | $54.123\frac{1}{2}-124\frac{1}{2}$ |
| 55. 114                 | 59. 117                                | 2628                                 | 54. 125½°, 126                     |
|                         |                                        | . —                                  | 54. 1251°d                         |
| 55. 115–116°            | 59. 118–119°                           | 2629-2630°                           | 54. 127–128°                       |
| 207*                    |                                        | _                                    | 54. 128 <sup>d</sup>               |
| 55. $116^d$ –121        | 59. 119 <sup>d</sup> -124              | 2630 <sup>d</sup> -2635              | $54.128\frac{1}{2}$ 133            |
| 55. 122ª                | 59. 125 <sup>a</sup>                   | 2636°                                |                                    |
| 55. 122 <sup>b</sup>    |                                        | · —                                  |                                    |
| 55. 122 <sup>ed</sup>   | 59. 125*°                              | 2636*c                               |                                    |
| 208*(for 121-22)        | -                                      |                                      | -                                  |
| 55. 123°4               | 59. 125 <sup>d</sup> -126 <sup>a</sup> | 2636 <sup>d</sup> -2637 <sup>a</sup> | 54. 134 <sup>as</sup>              |
|                         | _                                      | - ·                                  | 54. 134°d-135                      |
| 55. 123°d               | 59. 126 <sup>be</sup>                  | 2637**                               | 54. 136 <sup>ba</sup>              |
| 55. 124°                | 59. 126 <sup>d</sup>                   | 2637 <sup>d</sup>                    | 54. 136°                           |
| 55. 124 <sup>b</sup>    | _                                      |                                      | 54. 136 <sup>d</sup>               |
| 55. 124 <sup>ed</sup>   | · 59. 127 <sup>ab</sup>                | 2638**                               | 54. 137 <sup>43</sup>              |
| 55, 125 <sup>48</sup>   | 59. 127°4                              | 2638 <sup>cd</sup>                   | 54. 137 <sup>de</sup>              |
| 55. 125 <sup>ed</sup>   | 59. 128 <sup>ab</sup>                  | 2639 <sup>ab</sup>                   | 54. 138 <sup>a3</sup>              |
| 209**                   | 59. 128 <sup>cd</sup>                  | · 2639 <sup>ed</sup>                 | _                                  |
| 55. 126 <sup>ab</sup>   | 59. 129 <sup>a3</sup>                  | 2640 <sup>ab</sup>                   | 54. 138°d                          |
| 210*                    | 59. 129 <sup>cd</sup>                  | 2640 <sup>ed</sup>                   |                                    |
| 211*                    | 59. 130 <sup>ab</sup>                  | 264146                               | 54. 139 <sup>ab</sup>              |
| 55. 126 <sup>ed</sup>   | 59. 130 <sup>ed</sup>                  | 2641 <sup>ed</sup>                   | 54. 139 <sup>cd</sup>              |
| 212*                    | _                                      | _                                    | ~ 54. 140 <sup>ab</sup>            |
| 55. 126°                | 59. 131 <sup>ab</sup>                  | 2642ªª                               | 54. 140°d                          |
| 55. 127–128             | 59. 131°d-133°d                        | 2642°d-2644°d                        | 54. 141-142                        |
| 213*                    |                                        |                                      | -                                  |
| 55. 129 <sup>abcd</sup> | 59. 133°d-134°b                        | 2644°d-2645°d                        | 54. 143                            |
| 214*                    | tonum .                                |                                      |                                    |
| 55. 129"                | 59. 134 <sup>ed</sup>                  | · 2645 <sup>cd</sup>                 | 54. 143 <del>1</del>               |
| 55. 130° bed            | 59. 135                                | 2646                                 | 54. 144 <del>1</del>               |
| 55. 130°                | 59. 136 <sup>48</sup>                  | 2647**                               | 54: 145½°°                         |

| Crit. Ed.                    | Bom. Ed.                                 | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                             |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 55. 131 <sup>ates</sup>      | 59. 136°d-137°d                          | 2647°d-2648°d                          | 54. 145½°d-146½°                       |
| 215**                        | 59. 137 <sup>cd</sup>                    | 2648 <sup>cd</sup>                     |                                        |
| 55. 131°                     | 59. 138 <sup>ab</sup>                    | 2649 <sup>a3</sup>                     | 54. 146 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °d |
| 216*                         | 55, 150                                  | _                                      |                                        |
|                              | 59. 138 <sup>ed</sup> -139 <sup>ab</sup> | 2649 <sup>cd</sup> -2650 <sup>ab</sup> | 54. 147-148°                           |
| 55. 132 <sup>abcd</sup>      | 59. 189°d                                | 2650 <sup>cd</sup>                     | 54. 148 <sup>ed</sup>                  |
| 55. 132°′                    | 33. 103                                  | _                                      | -                                      |
| 217*                         | 60. 1-6                                  | 2651–2656                              | 55. 1-6                                |
| 56. 1-6                      | 00. 1-0                                  |                                        |                                        |
| 218*                         | 60. 7–8                                  | 2657-2658                              | 55. 7-8                                |
| 56. 7–8                      | 00. 7-0                                  | _                                      | 55. 9                                  |
| 219*                         | <u> </u>                                 |                                        | -                                      |
| 220*                         | 60. 9                                    | 2659                                   | 55. 10                                 |
| 56. 9                        |                                          | 2660                                   | 55. 11 <sup>ab</sup> , 11½             |
| 56. 10                       | 60. 10                                   | 2000                                   | 55. 11°d                               |
|                              | CO 1166                                  | 2661 <sup>ab</sup>                     | 55. 12½ab                              |
| 56. 11 <sup>ab</sup>         | 60. 11 <sup>ab</sup>                     | 2661 <sup>cd</sup> .                   |                                        |
| 56. 11 <sup>ed</sup>         | 60. 12 <sup>ab</sup>                     | 2001                                   | $55. 12\frac{1}{2}^{ed}$               |
| 221* (for 11 <sup>ed</sup> ) | 60. 11 <sup>cd</sup>                     |                                        | 55. $13\frac{1}{2}$ $28\frac{1}{2}$    |
| 56. 12–27                    | 60. 12 <sup>ed</sup> -28 <sup>ab</sup>   | 2662-2677                              | 33. 10 <u>2</u> —20 <u>2</u>           |
| 222*                         | 60. 28 <sup>ed</sup> -29 <sup>ab</sup>   | 2678                                   | EE 201                                 |
| 56. 28                       | 60. 29 odef                              | 2679                                   | $55. 29\frac{1}{2}$ $56. 1-5^{ab}$     |
| 57. 1-5 <sup>ab</sup>        | 61. 1–5 <sup>ab</sup>                    | 2680–2684 <sup>ab</sup>                | 56. I-9                                |
| 57. 5 <sup>ed</sup>          | 61. 5 <sup>cd</sup>                      | 2684 <sup>ed</sup>                     | FO ECC                                 |
| 223* (for 5°d)               |                                          | -                                      | 56. 5 <sup>cd</sup>                    |
| 57. 6–10 <sup>αδ</sup>       | 61. 6-10 <sup>ab</sup>                   | 2685-2689ªb                            | 56. 6-10 <sup>ab</sup>                 |
| 224*                         | <u> </u>                                 | 7                                      | 56. 10 <sup>cd</sup>                   |
| 57. 10 <sup>ed</sup> -14     | 61. 10 <sup>ed</sup> -14                 | 2689°d-2693                            | 56. 10½-14½                            |
| 57. 15                       | 61. 15                                   | 2694                                   |                                        |
| 225* (for 15)                | -                                        | _                                      | 56. 15½                                |
| 57. 16-36                    | 61. 16-36                                | 2695–2715                              | 56. 15½°d-36                           |
| 58. 1-2                      | 62. 1–2                                  | 2716-2717                              | 57. 1–2                                |
| 226*                         | -                                        | -                                      | 57. 3ªb                                |
| 58. 3                        | 62. 3                                    | 2718                                   | 57. 3°d, 4°d                           |
| 58. 4                        | . 62. 4                                  | - 2719                                 | $57.\ 4^{ab},\ 4\frac{1}{2}$           |
| 58. 5-18                     | 62. 5–18                                 | 2720-2733                              | $57.5\frac{1}{2}-18\frac{1}{2}$        |
| 227*                         | 62. 19 <sup>ab</sup>                     | 2734ª³                                 |                                        |
| 58. 19ªbed                   | 62. 19°d-20°b                            | 2734°d-2735°4                          | 57. 19½                                |
| 58. 19°7.                    | 62. 20 <sup>ed</sup>                     | 2735°d                                 | 57. 20                                 |

| 7. 7. 7. 7.               | TD 731                   |                          |                                  |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                 | Madras Ed.                       |
| 58. 20-22°                | 62, 21-23 <sup>ab</sup>  | 2736-2738**              | The contract of                  |
| 228*                      | 62. 23 <sup>ea</sup>     | 2738°2                   | 57. 21-23 <sup>ab</sup>          |
| 229**                     | 62. 24 <sup>aè</sup>     | 2739 <sup>ab</sup>       |                                  |
| 230**                     | V2. 24                   | 2/09                     |                                  |
| 58. 22°d-24°d             | 62, 24 <sup>ed</sup> -26 | Or north or in           | -                                |
| 58. 24°f                  | 62. 27 <sup>ab</sup>     | 2789°d-2741              | 57. 23 <sup>cd</sup> -25         |
| 231**                     | 02, 2/                   | 2742 <sup>at</sup>       | 57. 26°                          |
| 232*                      |                          | _                        |                                  |
| •                         | an over nogh             |                          | -                                |
| 58. 25                    | 62. 27°d-28°d            | 2742°d-2743°d            | 57. 26°d-27°6                    |
| <b>58.</b> 26             | 62. 28°d-29°d            | 2743°d-2744ab            | 57. 27°d, 28°d                   |
| an ab agled               | _                        |                          | 57. 28 <sup>80</sup>             |
| 58. 27-28 abod            | 62. 29°d-31°6            | 2744°d-2746°             | 57. 29-30                        |
|                           | _                        | - •                      | 57. 30½                          |
| 58. 28°                   | 62. 31 <sup>cd</sup>     | 2746°d                   | 57. 31                           |
| 58, 29-31 abod            | 62. 32–34                | 2747-2749                | 57. 32-34                        |
| 233*                      | 62. 35 <sup>ab</sup>     | 2750ab                   | -                                |
| 58. 31°                   | 62, 35 <sup>cd</sup>     | 2750 <sup>ed</sup>       | 57. 341                          |
| 58. 32                    | 62. 36                   | 2751                     | 57. 35½                          |
| . 234*                    | _                        |                          |                                  |
| 58. 33-35 <sup>ab</sup> . | 62, 37-39 <sup>ab</sup>  | 2752-275444              | 57. 36 <del>1</del> _381 43      |
| 235*                      | _                        | _                        |                                  |
| 58. 35 <sup>ed</sup> -37  | 62. 39 <sup>cd</sup> -41 | 2754°d-2756              | 57. 38½ ed -40½                  |
| 236*                      |                          |                          | 57. 41\frac{1}{2}^{ab}           |
| 58. 38-40                 | 62. 42-44                | 2757-2759                | 57. 41½ cd 44                    |
| 58, 41                    | 62. 45                   | 2760                     | 57. 48                           |
| 58. 42-44                 | 62. 46-48                | 2761-2763                | 57. 45-47                        |
| 58. 45-47                 | 62. 49-51                | 2764-2766                | 57. 49-51                        |
| 58. 48 <sup>ab</sup>      | 62. 52 <sup>ab</sup>     |                          | 57. 52ª*                         |
| 58. 48 <sup>ed</sup>      | 62. 52°d                 |                          |                                  |
| 58. 49 <sup>ab</sup>      | 62. 53 <sup>ab</sup>     |                          | 57. 52 <sup>ed</sup>             |
| 58. 49°d-50               |                          | 2767-2768ab              | 57. 52½-53½                      |
| 237*                      | 62. 53 <sup>cd</sup> -54 | 2101-2100                |                                  |
|                           |                          | 2768°d-2775°d            | 57. 54½-60½                      |
| 58. 51–57                 | 62. 55-61                |                          | 57. 5 <del>1</del> 2-003         |
| 58. 58                    | 62. 62                   | 2775°d-2776°b            | E7 C11                           |
| 238* (for 58)             | <u> </u>                 |                          | 57. 61 641                       |
| 58. 59-61                 | 62. 63-65                | 2776 <sup>ed</sup> -2779 | $57.62\frac{1}{2}-64\frac{1}{2}$ |
| 59. 1-11 <sup>abod</sup>  | 63. 1–11                 | 2780-2790                | 58, 1-11                         |
| 59. 11°                   | 63. 12 <sup>ab</sup>     | 2791 <sup>ab</sup>       | 58, 12 <sup>as</sup>             |
|                           |                          |                          |                                  |

| •                                      |                                        |                          |                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Crit. Ed.                              | Bom. Ed.                               | Cal, Ed.                 | Madras Ed.                              |
| 7-                                     | 63. 12 <sup>cd</sup> -13 <sup>ab</sup> | 2791°d-2792°d            | 58. 12 <sup>cd</sup> , 13 <sup>cd</sup> |
| 59, 12                                 | 63. 13 <sup>cd</sup> -14 <sup>ab</sup> | 2792°d-2793°d            | 58. 13 <sup>ab</sup> , 13½              |
| 59. 13                                 | 63. 13" -14                            | 2793°d-2794°b            | 58. 14½                                 |
| 59. 14                                 | 63. 14 <sup>cd</sup> -15 <sup>ab</sup> | 2794°d-2796°b            |                                         |
| 239**                                  | 63. 15 <sup>ed</sup> -17 <sup>ab</sup> | 2/04 -2/00               | 58, 15                                  |
| <del>-</del> .                         | 20 1707                                | 2796°ª                   | 58. 16 <sup>ab</sup>                    |
| 59. 15 <sup>ab</sup>                   | 63. 17 <sup>e-1</sup>                  | 2797                     |                                         |
| 59. 15 <sup>ed</sup> -16 <sup>ab</sup> | 63. 18                                 | 2798                     | 58, 17                                  |
| 59. 16 <sup>ede</sup>                  | 63. 19                                 | 2799 <sup>ab</sup>       | 58. 18 <sup>ab</sup>                    |
| 59. 17 <sup>ab</sup>                   | 63. 20 <sup>ab</sup>                   | 2/99                     | 58. 18°d                                |
| 240*                                   |                                        | 2799 <sup>cd</sup>       | 58. 16 <sup>cd</sup>                    |
| 59. 17 <sup>ed</sup>                   | 63. 20 <sup>ed</sup>                   | 2800-2803                | 58. 19–22                               |
| 59. 18–21                              | 63. 21–24                              |                          | 58. 24 <sup>ab</sup> , 23 <sup>ab</sup> |
| 59. 22                                 | 63. 25                                 | 2804                     | 58. 23 <sup>cd</sup> , 24 <sup>cd</sup> |
| 59, 23                                 | 63. 26                                 | 2805                     | 58. 25-28½ <sup>ab</sup>                |
| 59, 24–27                              | 63. 27–30                              | 2806–2809                | 30. 23-205                              |
| 241* -                                 | 63. 31 <sup>ab</sup>                   | 2810**                   | 50 0010d 00ab                           |
| 59. 28-29 <sup>ab</sup>                | 63. 31 <sup>ed</sup> -32               | 2810 <sup>ed</sup> -2811 | 58. 28½°d-30°d                          |
| 242*                                   |                                        |                          | 50 0000                                 |
| 59, 29°d                               | 63. 33                                 | 2812                     | 58. 30°d                                |
| 60, 1–5                                | 64. 1-5                                | 2813–2817                | 59. 1-5                                 |
| 243*                                   |                                        | _                        | -                                       |
| 60. 6ªbed                              | 64, 6                                  | 2818                     | 59. 6                                   |
| 60. 6 <sup>ef</sup>                    | 64. 7 <sup>ab</sup>                    | 2819 <sup>ab</sup>       | 59. 61                                  |
| 60. 7–9                                | 64. 7 <sup>ed</sup> -10 <sup>ab</sup>  | 2819°d-2822ab            | 59. 7 92                                |
| 244*                                   | 64. 10 <sup>ed</sup> -13 <sup>ab</sup> |                          |                                         |
| 60. 10-11 <sup>abod</sup>              | 64. 13°d-15°d                          | 2822°d-2824°b            | $59.10\frac{1}{2}11\frac{1}{2}$         |
| 60. 11°                                | 64. 15°d                               | 2824°d                   | 59, 12                                  |
| 60. 12–13                              | 64. 16–17-                             | 2825-2826                | 59. 13–14                               |
| 245* .                                 |                                        | _                        |                                         |
| 60. 14-27 abed                         | 64. 18-31                              | 2827-2840                | 59. 15–28                               |
| 246*                                   | 64. 32 <sup>ab</sup>                   | 2841 <sup>ab</sup>       | 59. 29 <sup>ab</sup>                    |
| 60. 27 <sup>er</sup>                   | 64. 32 <sup>cd</sup>                   | 2841°d                   | 59. 29 <sup>cd</sup>                    |
| 247*                                   | 64. 83 <sup>a3</sup>                   | 2842 <sup>ab</sup>       | <del>-</del> -                          |
| 60. 28                                 | 64. 33°d-34°d                          | 2842°d-2843°d            | 59. 30                                  |
| 248*                                   |                                        |                          | -                                       |
| 60. 29-33 <sup>abed</sup>              | 64. 34°d-39°d                          | 2843°d-2848°d            | 59. 31–35                               |
| 60. 33°                                | 64. 39°d                               | 2848 <sup>cd</sup>       | 59. 35½                                 |
| <b>60. 34–39</b>                       | 64. 40-45                              | 2849-2854                | 59. 36-41                               |

| in the Table              | Par El                                 |                                        |                                       |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                            |
| 60. 40 <sup>ab</sup>      | 64. 46 <sup>ab</sup>                   | 2855**                                 | 59, 42                                |
| 60. 40 <sup>ed</sup>      | 64. 46 <sup>ed</sup>                   | 2855 <sup>ed</sup>                     | _                                     |
| 60. 41-43 <sup>ab</sup>   | 64. 47-49 <sup>ab</sup>                | 2856-2858ab                            | 59. 43-45 <sup>ab</sup>               |
| 60. 43°d                  | 64. 49 <sup>cd</sup>                   | 2858°d                                 |                                       |
| 60. 43°                   | 64. 50°                                | 285946                                 | 59. 45°d                              |
| 60. 44-47                 | 64. 50 <sup>cd</sup> -54 <sup>ab</sup> | 2859°d-2863°                           | 59. 46-49                             |
| 249*                      | -                                      |                                        |                                       |
| 60. 48-50 <sup>ab</sup>   | 64. 54 <sup>cd</sup> -56               | 2863°d-2865                            | 59. 50-52ª8                           |
| 250*                      | _                                      | _                                      | 59. 52 <sup>rd</sup>                  |
| 60. 50°d-51               | 64. 57-58 <sup>ab</sup>                | 2866-2867ª*                            | . 59. 53-54 <sup>ab</sup>             |
| 251**                     |                                        |                                        | . 00.00-04                            |
| 60. 52                    | 64. 58°d~59°d                          | 2867°d-2868°                           | 59, 54 <sup>cd</sup> -54 <del>1</del> |
| 252*                      | _                                      | . —                                    | 00, 0± -045                           |
| 60. 53-54 abed            | 64. 59 <sup>cd</sup> -61 <sup>as</sup> | 2868°d-2870°b                          | 59. 55 <del>1</del> 56 <del>1</del>   |
| 60. 54°                   | 64. 61 <sup>ed</sup>                   | 2870°d                                 | 59. 57                                |
| 60, 55                    | 64. 62                                 | 2871                                   | 59. 58                                |
| 253*                      | <u>-</u>                               |                                        | .59, 59                               |
| 60. 56-63ªbed             | 64. 63-70                              | 2872-2879                              | 59. 60-67                             |
| 60. 63°                   | 64. 71 <sup>ab</sup>                   | 2880ªb                                 | 59. $67\frac{1}{2}$                   |
| 60. 64-68 <sup>abed</sup> | 64. 71°d-76°b                          | 2880°° -2885°°                         | 59. 68½-73°°                          |
| 60. 68 <sup>er</sup>      | 64. 76 <sup>cd</sup>                   | 2885 <sup>cd</sup> .                   | 59. 73 <sup>ed</sup>                  |
| 60. 69 <sup>ab</sup>      | 64. 77 <sup>ab</sup>                   | 2886ª8                                 |                                       |
| 254* .                    |                                        | _                                      | 59. 73½-74½°                          |
| 60. 69°d-77°d             | 64. 77°d-85°                           | 2886°d-2894°d                          | 59. 741 ed -82                        |
| 60. 77 <sup>cd</sup>      | 64. 85°d                               | 2894°d                                 |                                       |
| 255*                      |                                        |                                        | 59, 82½-83½°                          |
| 60. 77°                   | . 64. 86 <sup>ab</sup>                 | 2895 <sup>ab</sup>                     | 59. 83½ cd                            |
| 60. 78-79                 | 64. 86°d-87°                           | 2895°d-2897                            | 59. 84 <del>1</del> 85 <del>1</del>   |
| 61. 1-5abed               | 65. 1-5                                | 2898-2902                              | 60. 1–5                               |
| 61. 5%                    | 65. 6 <sup>ab</sup>                    | 2903ªb                                 | 60. 5½                                |
| 61. 6-12ª3ed              | 65. 6 <sup>cd</sup> -13 <sup>ab</sup>  | 2903°d-2910°d                          | 60. $6\frac{1}{2}$ $12\frac{1}{2}$    |
| 61. 12 <sup>es</sup>      | 65. 13 <sup>cd</sup>                   | 2910 <sup>ed</sup>                     | 60. 13                                |
| 61. 13                    | 65. 14                                 | 2911                                   | 60. 14                                |
| 256*                      |                                        |                                        | ·                                     |
| 61. 14 <sup>alod</sup>    | 65. 15                                 | 2912                                   | 60. 14½-15½ab                         |
| 61. 14°                   | 65. 16 <sup>ab</sup>                   | 2913 26                                | 60. 15½ cd                            |
| 61. 15 abcd               | 65. 16 <sup>ed</sup> -17 <sup>ab</sup> | 2913 <sup>ed</sup> -2914 <sup>ab</sup> | 60. 16-17 <sup>at</sup>               |
| 61, 15°                   | 65. 17 <sup>ed</sup>                   | 2914 <sup>ed</sup>                     | 60. 17 <sup>ed</sup>                  |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                                | Madras Ed.                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 61. 16 <sup>abed</sup>    | 65, 18                                 | 2915                                    | 60. 18 _                                      |
| 61. 16°                   | 65. 19 <sup>ab</sup>                   | 2916 <sup>ab</sup>                      | 60. $18\frac{1}{2}$                           |
| 61. 17-19 <sup>abed</sup> | 65. 19 <sup>cd</sup> -22 <sup>ab</sup> | 2916 <sup>cd</sup> -2919 <sup>ab</sup>  | 60. $19\frac{1}{2}$ $21\frac{1}{2}$           |
| 61, 19 <sup>ef</sup>      | 65. 22 <sup>cd</sup>                   | 2919 <sup>cd</sup>                      | 60. 22                                        |
| 61. 20 <sup>abed</sup>    | 65. 23                                 | .2920                                   | 60, 28                                        |
| 61. 20 <sup>e</sup>       | 65. 24 <sup>ab</sup>                   | 2921 45                                 | 60. 24 <sup>ab</sup>                          |
| 61. 21-22ªbed             | 65. 24 <sup>cd</sup> -26 <sup>ab</sup> | 2921°d-2923 <sup>al</sup>               | 60. $24^{ed}$ – $25\frac{1}{2}$               |
| 61. 22°°                  | 65. 26 <sup>ed</sup>                   | 2923 <sup>cd</sup>                      | 60. 26                                        |
| 61. 23ªbed                | 65. 27                                 | 2924                                    | 60, 27                                        |
| 61. 23°                   | 65. 28ªb                               | 2925 <sup>ab</sup>                      | 60. $27\frac{1}{2}$                           |
| 61. 24-25 abod            | 65. 28 <sup>ed</sup> -30 <sup>ab</sup> | 2925 <sup>cd</sup> -2927 <sup>ab</sup>  | 60. $28\frac{1}{2}$ $29\frac{1}{2}$           |
| 61. 25°                   | 65. 30 <sup>ed</sup>                   | 2927 <sup>ed</sup>                      | 60. 30                                        |
| 61, 26-42                 | 65. 31-47                              | 2928-2944                               | 60. 31–47                                     |
| 257*                      | _                                      | _                                       |                                               |
| 61. 43                    | 65. 48                                 | 2945                                    | 60. 48                                        |
| 61. 44 <sup>ab</sup>      | 65. 49 <sup>ab</sup>                   | 2946 4 6 4 6                            |                                               |
| 61. 44°d-67°              | 65. 49°d-72°d                          | 2946 <sup>ed</sup> -2969 <sup>ab</sup>  | 60. $49-71\frac{1}{2}^{ab}$                   |
| 258*                      | _                                      |                                         | 60. $71\frac{1}{2}^{cd} - 72\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 61. 67 <sup>ed</sup> -69  | 65, 72 <sup>cd</sup> -74               | 2969 <sup>ed</sup> -2971                | 60. $72\frac{1}{2}^{cd} - 74\frac{1}{2}$      |
| 259*                      | _                                      |                                         | 60. 75                                        |
| 61. 70                    | 65. 75                                 | 2972                                    | 60. 76                                        |
| 62. 1-8ªbe                | 66. 1-8 <sup>abo</sup>                 | 2973-2980 <sup>abo</sup>                | 61. 1-8 <sup>abc</sup>                        |
| 260*                      |                                        | . —                                     |                                               |
| 62, 8 <sup>d</sup> -10    | 66. 8 <sup>d</sup> -10                 | 2980 <sup>d</sup> -2982                 | 61. 8 <sup>d</sup> -10                        |
| 62, 11                    | 66. 11                                 | 2983 <sup>ab</sup> , 2984 <sup>ab</sup> | 61, 11                                        |
| 62. 12                    | 66. 12                                 | 2983 <sup>cd</sup> , 2984 <sup>cd</sup> | 61, 12                                        |
| 261*                      | _                                      | _                                       |                                               |
| 62. 13–14                 | 66. 13–14                              | 2985–2986                               | 61. 13–14                                     |
| 262*                      | -                                      | _                                       | 61, 15 <sup>ab</sup>                          |
| 62. 15–23                 | 66. 15–23                              | 2987–2995                               | 61. $15^{cd}$ – $23\frac{1}{2}$               |
| mapping                   | _                                      | _                                       | 61. 24                                        |
| 62. 24–28                 | 66. 24–28                              | 2996-3000                               | 61, 25–29                                     |
|                           | _                                      | _                                       | $61.29\frac{1}{2}$                            |
| 62. 29-30 <sup>abod</sup> | 66, 29–30                              | 3001-3002                               | 61. $30\frac{1}{2}$ - $31\frac{1}{2}$         |
| 62. 30°                   | 66. 31 <sup>ab</sup>                   | 3003                                    | 61. 32                                        |
| 62, 31 <sup>abed</sup>    | 66. 31 <sup>cd</sup> -32 <sup>ab</sup> | 3003 <sup>ed</sup> -3004 <sup>ab</sup>  | 61. 33                                        |
| 62. 31 °                  | 66. 32 <sup>ed</sup>                   | 3004 <sup>ed</sup>                      | 61. 33 <del>1</del>                           |
| 62. 32–37                 | 66. 33–38                              | 3005-3010                               | 61. 34½-89½                                   |

| 66. 39-40  66. 41  67. 1-2  67. 3 <sup>ab</sup> 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>ad</sup> -12  67. 13-15 <sup>ab</sup> 67. 15 <sup>cd</sup> | 3011-3012  3013 3014-3015  3016 <sup>ab</sup> 3016 <sup>cd</sup> -3018 <sup>ab</sup> 3018 <sup>cd</sup> 3019-3022 <sup>ab</sup> 3022 <sup>cd</sup> -3023 <sup>ab</sup> 3023 <sup>cd</sup> -3025 | 61. 40 61. 41-42 61. 42½ 61. 43½ 62. 1-2 62. 3-4 <sup>ab</sup> 62. 4 <sup>cd</sup> 62. 5-6 62. 7 <sup>cd</sup> -10½ <sup>ab</sup> 62. 10½ <sup>cd</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66. 41 67. 1-2                                                                                                                                                                                                                               | 3013<br>3014-3015<br>                                                                                                                                                                           | 61. $42\frac{1}{2}$ 61. $48\frac{1}{2}$ 62. $1-2$ 62. $3-4^{ab}$ 62. $4^{cd}$ 62. $5-6$ 62. $7^{ab}$ 62. $7^{cd}-10\frac{1}{2}^{ab}$ 62. $10\frac{1}{2}^{cd}-11$ 62. $12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67. 1-2   67. 3 <sup>ab</sup> 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>ad</sup> -12  67. 13-15 <sup>ab</sup>  | 3014-3015                                                                                                                                                                                       | 61. $42\frac{1}{2}$ 61. $48\frac{1}{2}$ 62. $1-2$ 62. $3-4^{ab}$ 62. $4^{cd}$ 62. $5-6$ 62. $7^{ab}$ 62. $7^{cd}-10\frac{1}{2}^{ab}$ 62. $10\frac{1}{2}^{cd}-11$ 62. $12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67. 1-2   67. 3 <sup>ab</sup> 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>ad</sup> -12  67. 13-15 <sup>ab</sup>  | 3014-3015                                                                                                                                                                                       | 62. 1-2 62. 3-4 <sup>ab</sup> 62. 4 <sup>cd</sup> 62. 5-6 62. 7 <sup>ab</sup> 62. 7 <sup>cd</sup> -10½ <sup>ab</sup> 62. 10½ <sup>cd</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67. 3 <sup>ab</sup> 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                                    | 3016 <sup>ab</sup> 3016 <sup>cd</sup> -3018 <sup>ab</sup> 3018 <sup>cd</sup> 3019-3022 <sup>ab</sup> 3022 <sup>cd</sup> -3023 <sup>ab</sup>                                                     | 62. 3-4 <sup>ab</sup> 62. 4 <sup>cd</sup> 62. 5-6 62. 7 <sup>ab</sup> 62. 7 <sup>cd</sup> -10½ <sup>ab</sup> 62. 10½ <sup>cd</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                 | 3016°d-3018°d<br>3018°d<br>3019-3022°d<br>                                                                                                                                                      | 62. 4 <sup>ed</sup> 62. 5-6 62. 7 <sup>ab</sup> 62. 7 <sup>ed</sup> -10½ <sup>ab</sup> 62. 10½ <sup>ed</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67. 3 <sup>cd</sup> -5 <sup>ab</sup> 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                 | 3016°d-3018°d<br>3018°d<br>3019-3022°d<br>                                                                                                                                                      | 62. 5-6 62. 7 <sup>ab</sup> 62. 7 <sup>cd</sup> -10½ <sup>cd</sup> 62. 10½ <sup>cd</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67. 5 <sup>cd</sup> 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                                                      | 3018 <sup>cd</sup><br>3019-3022 <sup>cd</sup><br><br>3022 <sup>cd</sup> -3023 <sup>cd</sup>                                                                                                     | 62. $7^{ab}$ 62. $7^{cd}$ $-10\frac{1}{2}^{cd}$ 62. $10\frac{1}{2}^{cd}$ $-11$ 62. $12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67. 6-9 <sup>ab</sup> 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                                                                          | 3019-3022 <sup>ab</sup><br><br>3022 <sup>ad</sup> -3023 <sup>ab</sup><br>                                                                                                                       | 62. 7 <sup>ed</sup> -10½ <sup>ed</sup> 62. 10½ <sup>ed</sup> -11 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 67. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>ab</sup> 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                                                                                                | 3022°d-3023°d                                                                                                                                                                                   | 62. 10½ <sup>cd</sup> -11<br>62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> 67. 11 <sup>cd</sup> -12 67. 13-15 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | 62. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67. 11°d-12<br>67. 13-15°d                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 67. 13–15 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                      | 3023° <sup>a</sup> _3025                                                                                                                                                                        | 62. 121 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 3023° <sup>4</sup> –3025<br>—                                                                                                                                                                   | 62, 121 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 67. 15 <sup>cd</sup>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67. 15°d                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 | 62. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 3026 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                              | 62. 15½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                            | 3026°d-3027°3                                                                                                                                                                                   | 62. $16\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 3027 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                              | 62. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67. 17 <sup>ed</sup> -19 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                       | 3028-3029                                                                                                                                                                                       | 62. 18-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67. 19 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                         | 3030ab                                                                                                                                                                                          | 62. 20 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 67. 20-25 abed                                                                                                                                                                                                                               | 3030ed-3036ab                                                                                                                                                                                   | 62. 20°d-251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67. 25°                                                                                                                                                                                                                                      | 3036 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                              | 62. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68. 1–2                                                                                                                                                                                                                                      | 3037-3038                                                                                                                                                                                       | 63, 1-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68. 3ª3                                                                                                                                                                                                                                      | 303946                                                                                                                                                                                          | 63. 3ª³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 68. 3 <sup>ed</sup> .                                                                                                                                                                                                                        | 3039 <sup>ed</sup> .                                                                                                                                                                            | 63. 3 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 68. 4                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 63, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 68. 5ªb                                                                                                                                                                                                                                      | <b>–</b> .                                                                                                                                                                                      | 63. 4 <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68. 5 <sup>ed</sup> -10                                                                                                                                                                                                                      | 3040-304548                                                                                                                                                                                     | 63, 5–10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 68, 11                                                                                                                                                                                                                                       | 3045°d-3046°                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 | 63. 11 <sup>a5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 68. 12                                                                                                                                                                                                                                       | 3046°d-3047.                                                                                                                                                                                    | 63. 11 <sup>cd</sup> -11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                     | `                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68, 13–14                                                                                                                                                                                                                                    | 3048-3049                                                                                                                                                                                       | 63. 12½-14 <sup>a3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                              | <u>-</u>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 68 15-18                                                                                                                                                                                                                                     | 3050-3053                                                                                                                                                                                       | 63. 14 <sup>ed</sup> -17 <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 00, 10-10                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 10 90                                                                                                                                                                                                                                     | 3054-3055                                                                                                                                                                                       | 63, 18 <del>1</del> -19 <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 67. 20-25 <sup>abod</sup> 67. 25 <sup>cf</sup> 68. 1-2 68. 3 <sup>ab</sup> 68. 3 <sup>cd</sup> 68. 4 68. 5 <sup>ab</sup> 68. 5 <sup>cd</sup> -10                                                | 67. 15 <sup>cd</sup> 67. 16 67. 17 <sup>ab</sup> 67. 17 <sup>ab</sup> 67. 17 <sup>cd</sup> —19 <sup>ab</sup> 67. 19 <sup>cd</sup> 67. 20—25 <sup>abed</sup> 67. 25 <sup>cf</sup> 68. 1—2 68. 3 <sup>cd</sup> 68. 12 68. 12 68. 15—18 68. 15—18 68. 15—20 68. 19—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 15—20 68. 26 <sup>cd</sup> —3045 <sup>ab</sup> 68. 26 <sup>cd</sup> —3046 <sup>ab</sup> |

| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                             |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2718 / for 1 )           | 3                                      |                                        | 64. 1                                                  |
| 271* (for 1)             | 69. 2-4                                | 3057-3059                              | 64. 2-4                                                |
| 65. 2-4                  |                                        |                                        | 64. 5-7                                                |
| 272*                     | 69. 5–17                               | 3060-3072                              | 64. 8-20                                               |
| 65. 5–17 <sup>abed</sup> | 69. 18 <sup>at</sup>                   | 3073**                                 | $64.20\frac{1}{2}$                                     |
| 65. 17 <sup>e</sup>      | 69. 18°d-20°b                          | 3073 <sup>cd</sup> -3075 <sup>ab</sup> | 64. $21-22\frac{1}{2}$                                 |
| 65. 18–19                | . 69. 20°°2                            | 3075°d                                 |                                                        |
| 273**                    | 69. 21 <sup>at</sup>                   | 3076ab                                 | 64. $23\frac{1}{2}^{ab}$                               |
| 65. 20 <sup>ab</sup>     | 00. 21                                 |                                        | 64, 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> cd-26 <sup>ab</sup> |
| 274 <sup>th</sup>        | 69. 21 <sup>ed</sup> -34               | 3076 <sup>ed</sup> -3089               | 64. 26°d-39                                            |
| 65. 20 <sup>cd</sup> -33 | 70. 1-14                               | 3090-3103                              | 65. 1–14                                               |
| 66. 1-14 <sup>abed</sup> | 70. 15-18 <sup>ab</sup>                | 3104-3107**                            | 65. 15-17, 20 <sup>ab</sup>                            |
| 2750                     | 70. 13-18                              | 3107 <sup>ed</sup>                     | 65. 20°d                                               |
| 66. 14°                  | 70. 18                                 | 3108                                   | 65. $20\frac{1}{2}$ $-21\frac{1}{2}^{ab}$              |
| 66. 15                   | 70. 19                                 | 3109–3110                              | 65. 18–19                                              |
| 276*                     | 70. 20-21                              | 3111-3114                              | 65. 21 <sup>1cd</sup> -25                              |
| 66. 16–19                |                                        | 3115                                   | 65. 29                                                 |
| 277*                     | 70, 26                                 | , 9119 ,                               | 65. 26–28                                              |
| 278*                     | 70 70 00                               | 0110 0110                              | 65. 30–32                                              |
| 66. 20–22                | 70. 27–29                              | 3116-3118                              | 66. 1–2                                                |
| 67. 1-2                  | 71. 1-2                                | 3119-3120                              | 00. 1-2                                                |
| 279*                     | 71. 3 <sup>ab</sup>                    | 3121°                                  |                                                        |
| 67. 3 <sup>abed</sup>    | 71. 3 <sup>cd</sup> -4 <sup>ab</sup>   | 3121 <sup>ed</sup> -3122 <sup>ab</sup> | 66. 3                                                  |
| 67. 3°                   | 71. 4 <sup>ed</sup>                    | 3122 <sup>ed</sup>                     | 66. 3½                                                 |
| 67. 4                    | 71. 5                                  | 3123                                   | 66. 41 cdas                                            |
| 67. 5–11                 | 71. 6–12                               | 3124–3130                              | 66. $5\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$                    |
| 280*                     | <del>-</del>                           |                                        | <del>-</del> .                                         |
| 67. 12                   | 71. 13                                 | 3131                                   | <del></del> .                                          |
| 281* (for 12)            | _                                      | . —                                    | 66. $12\frac{1}{2}$                                    |
| 67. 13–16                | 71. 14–17                              | 3132–3135                              | 66. $13\frac{1}{2}$ $16\frac{1}{2}$                    |
| 282*                     | _                                      |                                        | 66. 17\frac{1}{2}-18                                   |
| 67. 17-19 abed           | 71. 18–20                              | 3136-3138                              | 66. 19–21                                              |
| 67. 19 <sup>e</sup>      | 71. 21 **                              | 3139 <sup>a</sup> !                    | .66. 22 <sup>ab</sup>                                  |
| 67. 20-21 abed           | 71. 21 <sup>ed</sup> -23 <sup>ab</sup> | 3139 <sup>cd</sup> -3141 <sup>ab</sup> | 66. 22 <sup>ed</sup> -24 <sup>ab</sup>                 |
| 67. 21 <sup>er</sup>     | 71. 23 <sup>cd</sup> .                 | 3141°d                                 | 66. 24 <sup>cd</sup>                                   |
| 67. 22-25 <sup>ab</sup>  | 71. 24-27                              | 3142-3145 <sup>ab</sup>                | 66. $25-27\frac{1}{2}$                                 |
| 283*                     |                                        |                                        | _                                                      |
| 67. 25°d-41              | 71. 27°d-43                            | 3145°d-3161                            | 66. $28\frac{1}{2}$ 44                                 |
| 68. 1-7                  | 72, 1-7                                | 3162–3168                              | 67. 1–7                                                |

| Crit. Ed.                     | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                  | Madras Ed.                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 68. 8 <sup>ab</sup>           | 72. 8°                                 | 3169ab                    | 67. 81                                               |
| 284*                          | _                                      | <u> </u>                  | 67. 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>ab</sup>      |
| 68. 8 <sup>ed</sup>           | 72. 8 <sup>ed</sup>                    | 3169°d                    | 67. 8 <sup>as</sup>                                  |
| 68. 9                         | 72. 9                                  | 3170                      | 67. 8 <sup>ed</sup> , 9½ <sup>ed</sup>               |
| 68. 10-18 abed                | 72. 10–18                              | 3171-3179                 | 67. 101-181                                          |
| 285 <sup>th</sup>             | 72. 19 <sup>ab</sup>                   | 318046                    | 67. 1934                                             |
| 68. 18°′–24                   | 72. 19°d-25                            | 3180 <sup>ed</sup> -3186  | 67. 19½° -25½                                        |
| 286*                          |                                        |                           | 67. 261                                              |
| 68. 25 <sup>ab</sup>          | 72. 26°                                | 3187**                    | 1                                                    |
| 287*                          | 72. 26 <sup>cd</sup>                   | 3187°d                    | 67. 27 1 26                                          |
| 68. 25°d-33                   | 72. 27–35                              |                           |                                                      |
|                               | 12. 21-05                              | 3188–3196                 | 67. 27½ - 35½                                        |
| 69. 1-8ª*ca                   | 70 1 0                                 | 0101.000                  | 67. 36                                               |
|                               | 73. 1–8                                | 3197-3204                 | 68. 1–8 . :                                          |
| 69. 84.                       | 73. 9 <sup>ab</sup>                    | 3205 46                   | 68. $8\frac{1}{2}$                                   |
| 69. 9                         | 73. 9 <sup>cd</sup> -10 <sup>at</sup>  | 3205°d-3206°b             | 68. $9\frac{1}{2}^{ab}$ , $10\frac{1}{2}^{ab}$       |
|                               | . — ;                                  |                           | 68. 9 <sup>1cd</sup>                                 |
| 69. 10 <sup>nbed</sup>        | 73. 10°d-11°d                          | 3206°d-3207.              | 68. 10½ -11½                                         |
| 69. 10 <sup>e</sup>           | 73. 11 <sup>cd</sup> :                 | 3207 <sup>ed</sup>        | 68. 11½ cd                                           |
| 69. 11                        | 73. 12                                 | 3208                      | 68. 12 <del>1</del>                                  |
| 288*                          | :                                      |                           |                                                      |
| 69. 12                        | 73. 13                                 | 3209                      | 68. 13, 15 <sup>ab</sup>                             |
|                               | _                                      |                           | 68. 14                                               |
| 69. 13                        | 73. 14                                 | 3210                      | 68. 15 <sup>ed</sup> -15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 69. 14-26 abod                | 73. 15–27                              | 3211–3223                 | 68. 16½-28½                                          |
| 69. 26*/                      | 73. 28 <sup>ab</sup>                   | 8224 <sup>ab</sup>        | 68. 29                                               |
| 69. 27ªbed                    | 73. 28 <sup>cd</sup> -29 <sup>ab</sup> | 3224°d-3225°4             | 68. 30                                               |
| 69. 27                        | 73. 29°d                               | 3225°d                    |                                                      |
|                               | · i                                    |                           | 68. 301                                              |
| 69. 28–32                     | 73. 30–34                              | 3226-3230                 | 68. 31½ 35½                                          |
|                               |                                        |                           | 68. 36                                               |
| 69. 33-37 <sup>ab</sup>       | 73. 35-39 <sup>ab</sup>                | 3231-3235 <sup>a3</sup> , | 68. 37-41 <sup>ab</sup>                              |
| 289*                          | _                                      | _                         | 68. 41 <sup>cd</sup> :                               |
| 69. 37 <sup>cd</sup> -41      | 73. 39 <sup>ed</sup> -43               | 3235 <sup>ed</sup> -3239  | 68. 41 <del>\frac{1}{2} 45\frac{1}{2}</del> .        |
| 70. 1                         | 74. 1                                  | 3240                      | 69. 1                                                |
| 290*                          |                                        | ·                         | 69. 2ªb                                              |
| 70, 2                         | 74. 2                                  | 3241                      | 69, 21, 2ed                                          |
| 70. 3-9 <sup>abed</sup>       | 74. 3-9                                | 3242-3248                 | 69. 31-91                                            |
| 70. 3-9<br>70. 9 <sup>e</sup> | 74. 10 <sup>ab</sup>                   | 3249**                    | 69. 10                                               |
|                               |                                        | 1 0 0 0 0 0               | UJ. IV                                               |

| Crit. Ed.                              | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                 | Madras Ed.                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 70. 10er                               | 74. 11 <sup>cd</sup>                   | 3250 <sup>ed</sup>       | 69. 11½                                         |
| 70. 11–12                              | 74. 12–13                              | 3251-3252                | 69. $12\frac{1}{2}$ $13\frac{1}{2}$             |
| 291**                                  |                                        |                          |                                                 |
| 70. 13–20                              | 74. 14-21                              | 3253-3260                | 69. $14\frac{1}{2}$ $-21\frac{1}{2}$            |
| 70. 21-22 24                           | 74. 22-23 <sup>ab</sup>                |                          | 69, 221-23146                                   |
| 70. 22°d-23°b                          | 74. 23 <sup>cd</sup> -24 <sup>ab</sup> | 3261                     | 69. 23½ cd -24½ ab                              |
| 70. 23 <sup>cd</sup> -24 <sup>ab</sup> | 74. 24°d-25°d                          | _                        | 69. $24\frac{1}{2}^{cd} - 25\frac{1}{2}^{ab}$   |
| 70. 24 <sup>edes</sup> .               | 74. 25°d-26°d                          | 3262                     | 69. 25½ cd –26                                  |
| 70. 25-26 abed                         | 74. 26°d-28°d                          | 3263-3264                | 69. 27-28 <sup>1,ab</sup>                       |
| 70. 26°′                               | 74. 28°±                               | 3265ªb                   | 69. 28½ <sup>cd</sup>                           |
| 70. 27                                 | 74. 29                                 | 3265°d-3266°b            | 69. 29\frac{1}{2}                               |
|                                        |                                        | _                        | 69. $30-31\frac{1}{2}$                          |
| 292*                                   | <u>~</u>                               | _                        | 69. 32½                                         |
| 70. 28–29                              | 74. 30–31                              | 3266°d-3268°b            | 69. $33\frac{1}{2}$ $-34\frac{1}{2}$            |
| -                                      | -                                      |                          | 69. 35                                          |
| 70. 30–37                              | 74, 32–39                              | 3268°° - 3276            | 69. 36-43                                       |
| 71. 1                                  | 75. 1                                  | 3277                     | 70, 1                                           |
| 71. 2                                  | 75. 2                                  | 3278                     | 70. 2 <sup>ab</sup> , 3 <sup>ab</sup>           |
| ,,,,,,                                 | 70.2                                   | -                        | 70. 2°d                                         |
| 71, 3                                  | 75, 3                                  | 3279                     | 70. 3 <sup>cd</sup> , 4 <sup>ed</sup>           |
| 71.0                                   | 10.0                                   | 02/3                     | 70. 4 <sup>ab</sup>                             |
| 71. 4                                  | 75. 4                                  | 3280                     | 70. 4½-5                                        |
| 71. 5                                  | 75. 5                                  | 3281                     | 70. $6^{ab}$ , $7^{cd}$                         |
| 4 4. 0                                 | 70.0                                   | 9401                     | 70. 6°d, 7°d                                    |
| 71. 6ªbod                              | 75. 6                                  | 3282                     | 70. 8                                           |
| 71. 6°                                 | 75. 746                                | 3283 <sup>ab</sup>       |                                                 |
| 71. 7-9° 60° d                         | 75. 7°d-10°d                           | 3283°d-3286°d            | 70. $8\frac{1}{2}$ 70. $9\frac{1}{2}$ $12^{ab}$ |
| 71, 9"                                 | 75. 10°d                               | 3286°d                   | 70. $12^{ed}$                                   |
| 71. 10 <sup>ab</sup>                   | 75. 11 <sup>ab</sup>                   | 3287**                   | 70. 12                                          |
| 71. 10 <sup>ed</sup> -18               | 75. 11°d-19                            | 3287°d-3295.             | 70 10 001                                       |
| 293*                                   |                                        | 5201 -5295.              | 70. 13-20\frac{1}{2}                            |
| 71. 19–36                              | 75, 20–37                              | 3296–3313                | 70. 21                                          |
| 72. 1–5                                | 76. 1-5                                |                          | 70. 22–39                                       |
| 72. 6-7 <sup>a3</sup>                  | 76. 6-7 <sup>ab</sup>                  | 3314–3318                | 71. 1-5                                         |
| 72. 0-7<br>72. 7°²-16                  | 76. 7°d-16                             | 2210 220098              | 71. 6-7 <sup>ab</sup>                           |
| , 2, , -10                             | 70, 7 -10                              | 3319-3328**              | 71. 7 <sup>cd</sup> -16                         |
| 72. 17–22°°                            | 76. 17-22 <sup>ab</sup>                | 3328 <sup>ed</sup> -3333 | 71. 17 <sup>ab</sup>                            |
| 72. 17-22<br>72. 22°²-23               | 76. 22 <sup>ed</sup> -23               | 0020 -5555               | 71. 17°d-22½°                                   |
| 14.44 -40                              | 10. 44 -45                             | . —                      | 71. $22\frac{1}{2}^{cd} - 23\frac{1}{2}$        |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                | C. T.                                  |                                          |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Crit. Eu.                 | Dom. Eq.                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                               |
| 72. 24-26                 | 76. 24–26               | 3334-3336                              | 71. 241-261                              |
| 73. 1ª*od                 | 77. 1                   | 3337                                   | 72. 1                                    |
| 73. 1*/                   | 77. 2ªb                 | 3338 <sup>ab</sup>                     | 72. 2 <sup>ab</sup>                      |
| 73. 2abcd                 | 77. 2°d-3°b             | 3338°d_3339°b                          | 72. 2 <sup>cd</sup> _3 <sup>cb</sup>     |
| 73. 2°                    | 77. 3°d                 | 3339 <sup>cd</sup> .                   | 72, 3 <sup>ed</sup>                      |
| 73. 3-8                   | 77. 4–9                 | 3340-3345                              | 72. 4-9                                  |
| 739 <sup>ab</sup>         | -                       | 3346°4                                 | 72. 10°6                                 |
| 294* (for 9ab)            | 77. 10°°                | _                                      |                                          |
| 73. 9 <sup>cd</sup>       | 77. 10°°                | 3346°d .                               | 72. 10 <sup>ed</sup>                     |
|                           |                         |                                        | 72. $10\frac{1}{2}$                      |
| 73. 10–15 <sup>ab</sup> . | 77. 11–16 <sup>ab</sup> | 3347-3352 <sup>ab</sup> .              | 72. $11\frac{1}{2}$ $16\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 295*                      |                         |                                        | 72. 16½ cd -18ab                         |
| 73. 15 <sup>ed</sup>      | 77. 16°d                | 3352 <sup>ed</sup>                     | 72. 18 <sup>cd</sup>                     |
| 296*                      | <del></del> .           | <b>—</b>                               | 72. 19–22                                |
| 73. 16–17                 | 77. 17–18               | 3353-3354                              | 72. 23-24                                |
| 297*                      |                         | <u> </u>                               |                                          |
| 73, 18–22                 | 77. 19–23               | 3355-3359                              | 72. 25-291                               |
| <b>298</b> * .            | '                       | _                                      | 72. 29½ ed                               |
| 73. 23–28                 | 77. 24–29               | 3360-3365                              | 72. 301-36ab                             |
| 299*                      |                         |                                        |                                          |
| 300*                      | _                       |                                        | 72. 36 <sup>ed</sup>                     |
| 73. 29–36°6.              | 77. 30–37 <sup>ab</sup> | 3366-3373**                            | 72. 37-44 <sup>ab</sup>                  |
| 301* (for 36ab)           |                         |                                        |                                          |
| 73. 36°d-38               | 77. 37°°d–39            | 3373 <sup>ed</sup> -3375               | 72. 44 <sup>ed</sup> -46                 |
| 302*                      | <del>_</del> , ·        |                                        | 72. 47*                                  |
| -303**                    | <u></u> -               | <u> </u>                               | _                                        |
| .73. 39 <sup>ab</sup>     | 77. 40°                 | 3376 48                                | 72. 47**                                 |
| 304*                      | _                       |                                        | 72. 47 <sup>4</sup>                      |
| 73. 39 <sup>ede</sup>     | 77. 40°d-41°            | 3376°d-3377°43                         | 72. 48                                   |
| 305*.                     |                         |                                        | <del>,</del> . , .                       |
| 73. 40-41 abod            | 77. 41°d-43°d           | 3377°d-3379°                           | 72. 49–50                                |
| 73. 41                    | 77. 43 <sup>ed</sup>    | 3379 <sup>ed</sup>                     | $72.50\frac{1}{2}$                       |
| 73. 42ªbed                | 77. 44                  | 3380                                   | 72. 51½                                  |
| 73. 42°                   | 77. 45 <sup>ab</sup>    | 3381 <sup>ab</sup>                     | 72. 52                                   |
| 306*                      |                         | _                                      | 72. 53                                   |
| 73. 43abed                | 77. 45°d-46°d           | 3381 <sup>ed</sup> -3382 <sup>ab</sup> | 72. 54                                   |
| 73. 43                    | 77. 46°d                | 3382 <sup>ed</sup>                     | 72. 54½ · ·                              |
| 307*                      | , , ,                   |                                        | 72. 55½-56½                              |

| -                         |                          |                                        |                                          |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                               |
| 73. 44-48 <sup>abet</sup> | 77. 47-51                | 3383-3387                              | 72. 57½-62°                              |
| 73. 48°'                  | 77. 52                   | . 3388 <sup>ab</sup>                   | 72. 62 <sup>ca</sup>                     |
| 73, 49-52                 | 77. 52°d-56°b            | 3388 <sup>cd</sup> -3392 <sup>ab</sup> | 72. 63-66                                |
| 308 <sup>®</sup>          | _                        | · _                                    | 72. 67-67                                |
| 73, 53 <sup>ab</sup>      | 77. 56°d                 | 3392 <sup>ed</sup>                     | _ ~                                      |
| 73. 53°def                | 77. 57                   | 3393                                   | 72. $68\frac{1}{2}$                      |
| 73. 54-56                 | 77. 58–60                | 3394-3396                              | 72. 69 2-71 3                            |
| 73. 57                    | 77. 61                   | 3397                                   | 72. 7210das                              |
| 73. 58–59                 | 77. 62-63                | 3398-3399                              | 72. 731-741                              |
| · 309*                    | . —                      | 1                                      | 72. $75\frac{1}{2}^{ab}$                 |
| 73. 60–66                 | 77. 64–70                | 3400-3406                              | 72. 75½°d–82                             |
| 310*                      | _                        | !                                      | 4 · ·                                    |
| 73. 67-71 abed            | 77. 71-75 abed           | 3407-3411                              | 72. 83-87 $\frac{1}{2}^{ab}$             |
| 73. 71                    | 77. 75*/                 | 3412                                   | 72. $87\frac{1}{2}^{cd}$                 |
| 74. 1-18 <sup>abc</sup>   | 78. 1-18 <sup>abc</sup>  | 3413-3431 <sup>a</sup>                 | 73. 1-18ª6e                              |
| 311*                      |                          |                                        | 73. $18^d - 19\frac{1}{2}^a$             |
| 74. 18 <sup>d</sup> -22   | 78. 18 <sup>d</sup> -22  | 3431 - 3435 - 3                        | 73. $19\frac{1}{2}^{b}$ – 23             |
|                           | -                        |                                        | 73. $23\frac{1}{2}$                      |
| 74. 23–35                 | 78. 23-35                | 3435 <sup>ed</sup> -3448 <sup>ab</sup> | 73. $24\frac{1}{2}$ $36\frac{1}{2}$      |
|                           | 70.00                    |                                        | 73. 37½                                  |
| 74. 36                    | 78. 36                   | 3448 <sup>ed</sup> -3449               | 73. 38½                                  |
| 75, 1–6 , ,               | 79. 1–6                  | 3450-3455                              | 74. 1-6                                  |
| 75. 7.                    | 79.7.                    | 3456                                   | $74.7^{ab}, 7\frac{1}{2}$                |
| 75. 8–13 <sup>a</sup>     | 79. 8-13-6               | 0.177 0.4056                           | 74. 7 <sup>cd</sup>                      |
| 312*                      |                          | 3457-3462**                            | 74. $8\frac{1}{2}$ – $13\frac{1}{2}$ :   |
| 75. 13 <sup>cd</sup> -16  | 79. 13 <sup>cd</sup> -16 | Dispersion of the second               |                                          |
| 313*                      | 73. 13 -10               | 3462 <sup>ed</sup> -3465               | 74. $13\frac{1}{2}^{ed} - 16\frac{1}{2}$ |
| 75. 17–18                 | 79. 17–18                | 0.000 0.00                             |                                          |
| 75, 19                    | 79. 19                   | 3466-3467                              | 74. $18\frac{1}{2} - 19\frac{1}{2}$      |
| 75. 20–21                 | 79. 20-21                | 3468.                                  | 74. 17½                                  |
| 75, 22-23                 | 79, 22–23                | 3469-3470                              | 74. 20½-21½                              |
| 75. 24abed                | 79. 24                   | 3471                                   | 74. $22\frac{1}{2}$ $23\frac{1}{2}$      |
| 75. 24°                   | 79. 25**                 | 3472 <sup>ab</sup>                     | 74. 24½                                  |
| 75. 25-26 ** bed          | 79. 25°d-27°d            | 3472°d-3474°ab                         | 74. 25½ ab                               |
| 75. 26 <sup>cf</sup>      | 79. 27 <sup>ed</sup>     | 3474 <sup>cd</sup>                     | 74. 25½ -27                              |
| 75. 27ªbed                | 79. 28                   | 3475                                   | 74. 27½                                  |
| 314*                      | 79. 29 <sup>ab</sup>     | 3476**                                 | 74. 28½                                  |
| •                         |                          | 0210.                                  | -                                        |

| Crit. Ed.                 | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                           | -                                       | _                                      | 74. 29½-30½**                        |
| 75. 27°                   | 79. 29 <sup>ed</sup>                    | 3476°d                                 | 74. 30½ ed                           |
| 75. 28–31                 | 79. 30-35                               | 3477-3480                              | 74. $31\frac{1}{2}$ $34\frac{1}{2}$  |
|                           | -                                       | _                                      | 74. 35½ 37½                          |
| 75. 32–36                 | 79. 34–38                               | 3481-3485                              | 74. $38\frac{1}{2}$ $-42\frac{1}{2}$ |
| 315*                      | ******                                  | _                                      | 74. 431                              |
| 75. 37                    | 79. 39                                  | 3486                                   | 74. 441ad, 45                        |
|                           | -                                       |                                        | 74. 441 60                           |
| 75. 38-39 <sup>abed</sup> | 79. 40-41                               | 3487-3488                              | 74. 46-47                            |
| 75. 39*/                  | 79. 42 <sup>ab</sup>                    | 3489ªb                                 | 74. 471                              |
| 75. 40-41                 | 79. 42 <sup>cd</sup> -44 <sup>ab</sup>  | 3489°d-3491°b                          | 74. 48 49 49 4                       |
| 316*                      | 79. 44°d                                | 3491 <sup>ed</sup>                     | 74. 50                               |
| 75. 42-43 <sup>ab</sup>   | 79. 45-46 <sup>ab</sup>                 | 3492-3493**                            | 74. 51-52ªb                          |
| 317*                      | , ,                                     | -                                      | 74. 52 <sup>ed</sup>                 |
| 75. 43 <sup>ed</sup> -48  | 79. 46 <sup>ed</sup> -51                | 3493 <sup>cd</sup> -3498               | 74. $52\frac{1}{2}$ $-57\frac{1}{2}$ |
| 318*                      | 79. 52 <sup>ab</sup>                    | 3499ª³                                 | · · · · · ·                          |
| 319*                      |                                         | - 1                                    | 74. 58                               |
| 75. 49-52 <sup>abed</sup> | 79. 52°d-56°b                           | . 3499°d-3503°6                        | 74. 59-62                            |
| 75. 52°                   | 79. 56 <sup>rd</sup>                    | 3503°d                                 | 74. 63 <sup>ab</sup>                 |
| 75. 53-55 <sup>alcd</sup> | 79. 57–59                               | 3504-3506                              | 74. $63^{cd} - 65\frac{1}{2}$        |
| 75. 55°                   | 79. 60 <sup>ab</sup>                    | 350746                                 | 74. $66\frac{1}{2}^{ab}$             |
| 75. 56-57 <sup>abed</sup> | 79. 60 <sup>ed</sup> -62 <sup>ab</sup>  | 3507°d-3509°6                          | 74. 66½ed-68                         |
| 75. 57°                   | 79. 62 <sup>ed</sup>                    | 3509 <sup>ed</sup>                     | 74. $68\frac{1}{2}$                  |
| <b>75.</b> 58             | 79. 63                                  | 3510                                   | 74. 69½                              |
| 320*                      | _                                       | ,                                      | 74. 70½                              |
| 75. 59                    | 79. 64                                  | 3511                                   | 74. $71\frac{1}{2}$                  |
| 321*                      |                                         |                                        | 74. 72½                              |
| 76. 1–14                  | 80. 1–14                                | 3512-3525                              | 75. 1–14                             |
| 76. 15                    | 80. 17 <sup>cd</sup> , 15 <sup>ab</sup> | 3526                                   | 75. 15                               |
| 76. 16-17                 | 80. 15 <sup>cd</sup> -17 <sup>ab</sup>  | 3527-3528                              | 75. 15½-17                           |
| 76. 18–19                 | 80. 18-19                               | 3529-3530                              | 75. 18–19                            |
| 77. 1-4 <sup>ab</sup>     | 81. 1-4**                               | 3531-3534 23                           | 76. 1-4 <sup>ab</sup>                |
| 322*                      |                                         |                                        | 76. 4 <sup>ed</sup>                  |
| 77. 4°d-8abod             | 81. 4°d-8                               | 3534 <sup>ed</sup> -3538               | 76. 5-9°°                            |
| 77. 8°                    | 81. 9**                                 | 3589 <sup>ab</sup>                     | 76. 9 <sup>ed</sup>                  |
| 77. 9-10                  | 81. 9 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup>   | 3539 <sup>cd</sup> -3541 <sup>ab</sup> | 76. 10–11                            |
|                           |                                         |                                        | 76, 11½                              |
| 77. 11                    | 81. 11 <sup>ed</sup> -12 <sup>ab</sup>  | 3541 <sup>ed</sup> -3542 <sup>ab</sup> | 76. 12½°, 13½°                       |
| ALLET                     | 01. 11 -14                              | 0071 -0074 .1                          |                                      |

| Crit. Ed.                 | D EJ                                   | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Orit. Ed.                 | Bom. Ed.                               | Car. Eu.                               | radras Ed.                                    |
|                           |                                        |                                        | 76. 121°d                                     |
| 77. 12                    | 81, 12 <sup>ed</sup> -13 <sup>ab</sup> | 3542°d-3543°d                          | 76. $13\frac{1}{2}^{cd} - 14\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 77. 13                    | 81. 13 <sup>ed</sup> -14 <sup>ab</sup> | 3543ed-3544ab                          | 76. 14½°d, 16°d                               |
|                           |                                        |                                        | 76. 15, 16%                                   |
| 77. 14-16abed             | 81. 14°4-17°6                          | 3544cd-3547ab                          | 76. 17–19                                     |
| 77. 16 <sup>e</sup>       | 81. 17 <sup>ed</sup>                   | 3547 <sup>ed</sup>                     | 76. 20°                                       |
| 77. 17-20abed             | 81, 18–21                              | 3548-3551                              | 76. 20 <sup>ed</sup> -24                      |
| 77. 20°                   | 81. 22 <sup>ab</sup>                   | 3552**                                 | 76. 24 <del>\frac{1}{2}</del>                 |
| 77. 21–31                 | 81. 22°d-33°b                          | 3552 <sup>cd</sup> -3563 <sup>ab</sup> | 76. 25½-36°°                                  |
|                           | <u> </u>                               | . —                                    | 76. 36 <sup>cd</sup>                          |
| 77, 32-33"bed             | 81. 33 <sup>cd</sup> -35 <sup>ab</sup> | 3563°d-3565°b                          | 76. 37-383ab                                  |
| 77. 33°                   | 81. 35 <sup>ed</sup>                   | 3565 <sup>ed</sup>                     | 76. 38½ cd                                    |
| 77. 34-44                 | 81. 36-46                              | 3566-3576                              | 76. 391-491                                   |
| 78. 1–13                  | 82. 1–13                               | 3577-3589                              | 77. 1–13                                      |
| <del>-</del> .            |                                        |                                        | 77. 131                                       |
| 78. 14-15 <sup>aded</sup> | 82. 14-15                              | 3590-3591                              | 77. 14–16                                     |
| 78. 15°                   | 82. 16 <sup>a3</sup>                   | 3592ªb                                 | 77. 16½                                       |
| 78. 16abed                | 82. 16°d-17°b                          | 3592°d-3593°d                          | 77. 171                                       |
| 78. 16 <sup>er</sup>      | 82. 17 <sup>cd</sup>                   | 3593°d                                 | 77. 18                                        |
|                           | ·                                      |                                        | 77. 19 <sup>ab</sup>                          |
| 78. 17-27abed             | 82. 18–28                              | 3594-3604                              | 77. 19°d-29½                                  |
| 78. 27**                  | 82. 29 <sup>ab</sup>                   | 3605ªb                                 | 77.30                                         |
| 78. 28ªªªª                | 82. 29°d-30°b                          | 3605°d-3606°d                          | 77. 31                                        |
| 78. 28%                   | 82. 30 <sup>ed</sup>                   | 3606°°                                 | 77. 31½                                       |
| 78. 29-32ªbed             | 82. 31–34                              | 3607-3610                              | 77. 32½-35½                                   |
| 78. 32°.                  | 82. 35 <sup>ab</sup>                   | 361146                                 | 77. 36                                        |
| 78. 33-34 <sup>abcd</sup> | 82. 35 <sup>cd</sup> -37 <sup>ab</sup> | 3611°d-3613°d                          | 77. 37–38                                     |
| 78. 34°                   | 82. 37°d                               | 3613°d                                 | 77. 38½                                       |
| 78. 35-37 <sup>abed</sup> | 82, 38-40                              | 3614-3616                              | 77. $39\frac{1}{2}$ $41\frac{1}{2}$           |
| 78. 37                    | 82. 41 <sup>ab</sup>                   | 361746                                 | 77. 42                                        |
| 323*                      |                                        | -                                      | _                                             |
| 78. 38-40 <sup>abca</sup> | 82. 41 <sup>cd</sup> -44 <sup>ab</sup> | 3617° d -3620° b                       | 77. 43-45                                     |
| 78. 40°                   | 82. 44 <sup>cd</sup>                   | 3620°d                                 | 77. 45 <del>1</del>                           |
| 78. 41-44 <sup>abod</sup> | 82. 45-48                              | 3621-3624                              | 77. 461 491                                   |
| 78. 44°                   | 82. 49 <sup>ab</sup>                   | 3625**                                 | 77. 50                                        |
| 78. 45-47 <sup>abod</sup> | 82. 49°d-52°b                          | 3625°d-3628°b                          | 77. 51–53                                     |
| 78. 47°                   | 82. 52 <sup>ed</sup>                   | 3628°d                                 | 77. 53½                                       |
| 78. 48–57                 | 82. 53-62                              | 3629-3638                              | 77. 54\frac{1}{2}-63\frac{1}{2}               |

| Crit. Ed.                     | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                             |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 79. 1-12 <sup>abcd</sup>      |                                        | _                                      | 77. 64                                 |
| 79. 1-12" 79. 12"             | 83. 1–12                               | 3639-3650                              | 78. i-12                               |
| 79. 12 79. 13 <sup>abcd</sup> | 83, 13 <sup>ab</sup>                   | 3651 48                                | 78. 121                                |
| 79. 13                        | 83. 13 <sup>cd</sup> -14 <sup>ab</sup> | 3651°d-3652ab                          | 78. 131                                |
|                               | 83. 14 <sup>ed</sup>                   | 3652 <sup>cd</sup>                     | 78. 14                                 |
| 79. 14-21<br>79. 22           | 83. 15–22                              | 3653-3660                              | 78. 15-22                              |
| 79. ZZ                        | 33. 23                                 | 3661                                   | 78. 23 <sup>ad</sup> , 23 <del>1</del> |
| 70 00 07                      | _                                      | <u>-</u>                               | 78. 23**                               |
| 79. 23-25                     | 83. 24–26                              | 3662-3664                              | 78. 24½-26½                            |
| 70 00 nogh                    | . —                                    |                                        | 78. 27                                 |
| 79. 26-30 <sup>ab</sup>       | 83. 27-31**                            | 3665-3669ab                            | 78. 28-32ª³                            |
| 324*                          |                                        | <u> </u>                               |                                        |
| 79. 30 <sup>ed</sup> -33      | 83. 31°d-34                            | 3669 <sup>ed</sup> -3672               | 78. 32 <sup>ed</sup> 35                |
|                               | -                                      |                                        | 78. 36-36 <del>1</del>                 |
| 79. 34–3 <b>5</b>             | 83. 3536                               | 3673-3674                              | 78. 37½-38½                            |
| <del></del> .                 | <b>—</b> .                             |                                        | 78. 39 <del>1</del>                    |
| 79. 36-45                     | 83. 37-46 <sup>ab</sup>                | 3675-368444                            | 78. 40½-49½ <sup>43</sup>              |
| 325*                          | - ,                                    | _                                      |                                        |
| 79. 45 <sup>cde</sup>         | 83. 46°d-47°d                          | 3684ed_3685ab                          | 78. 49½°°d-50½<br>78. 51½              |
| 79. 46-48 <sup>abed</sup>     | 83. 47°d-50°                           | 3685°d-3688°ab                         |                                        |
| 79. 48 <sup>e</sup>           | 83, 50°4                               | 3688°d                                 | 78. $52\frac{1}{2}$ $54\frac{1}{2}$    |
| 326* (for 48°)                | _                                      |                                        | 70 EE1                                 |
| 79. 49-55                     | 83. 51-57                              | 3689-3695                              | 78. 55½                                |
| 80. 1-6                       | 84. 1-6                                | 3696-3701                              | 78. 56½-62½ 79. 1-6                    |
|                               |                                        |                                        |                                        |
| 80. 7-22ªbed                  | 84. 7-22                               | 3702-3717                              | 79. 7                                  |
| 80. 22*                       | 84. 23 <sup>ab</sup>                   | 3718**                                 | 79. 8–23                               |
| 80. 23ª3ed                    | 84. 23 <sup>cd</sup> -24 <sup>ab</sup> | 3718 <sup>ed</sup> -3719 <sup>a3</sup> | 79. 24 <sup>ab</sup>                   |
| 80. 23*                       | 84. 24 <sup>ed</sup>                   | 3719 <sup>ed</sup>                     | 79. 24 <sup>ed</sup> -25 <sup>ab</sup> |
| 80. 24-30abed                 | 84. 25-31                              | 3720-3726                              | 79. 25°d                               |
| 80. 30°                       | 84. 32°                                |                                        | 79. 26–32                              |
| 80. 31 <sup>abed</sup>        | 84. 32 <sup>cd</sup> -33 <sup>ab</sup> | 3727 <sup>ab</sup>                     | 79. 32½                                |
| 80. 31°°                      |                                        | 3727 <sup>cd</sup> -3728 <sup>ab</sup> | 79. 33½                                |
| 80. 32-42 <sup>abed</sup>     | 84. 33 <sup>ed</sup>                   | 3728° <sup>d</sup>                     | 79. 34                                 |
|                               | 84. 34-44                              | 3729–3739                              | 79. 35–45                              |
| 80. 42°f                      | 84. 45 <sup>ab</sup>                   | 3740 <sup>ab</sup> .                   | 79. 45½                                |
| 80. 43ªbed                    | 84. 45°d-46°d                          | 3740°d-3741°b                          | 79. 46-47 <sup>ab</sup>                |
| 80. 43°                       | 84. 46°d                               | 3741 <sup>cd</sup>                     | 79. 47°d                               |
| 80. 44 <sup>ab</sup>          | 84. 47 <sup>ab</sup>                   | 3742ªb                                 | 79. 48 <sup>ab</sup>                   |

| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                           |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                          |                                        |                                        |                                      |
| 327                      |                                        | . 3742°°-3745°°                        | 70 10cd at                           |
| 80. 44° 47° b            | 84. 47°d-50°ab                         | . 3742"-3749                           | 79. 48°d51°d                         |
| 328*                     |                                        |                                        |                                      |
| 80. 47°des               | 84. 50 <sup>ed</sup> -51 <sup>ab</sup> | 3745°d-3746°d                          | 79. 51°d-51½                         |
| 80. 48 <sup>abed</sup>   | 84. 51°d-52°d                          | 3746°d-3747°b                          | 79, 52½                              |
| 80. 48°°                 | 84. 52 <sup>ed</sup>                   | 3747°d                                 | 79. 58                               |
| 80, 49-51.               | 84. 53-55                              | 3748-3750                              | 79. 54–56                            |
| 81. 1-5 <sup>abed</sup>  | 85. 15                                 | 3751-3755                              | 80. $1-5\frac{1}{2}^{ab}$            |
| §1. 5*/                  | 85. 6 <sup>45</sup>                    | 3756 <sup>ab</sup>                     | 80. 5½ cd                            |
| 81. 6-10 <sup>abed</sup> | 85. 6 <sup>ed</sup> -11 <sup>ab</sup>  | 3756°d-3761°d                          | 80. $6\frac{1}{2}$ – $10\frac{1}{2}$ |
| 81. 10%                  | 85. 11 <sup>ed</sup>                   | 3761°d                                 | 80. 11½ <sup>ab</sup>                |
| 81. 11 <sup>abed</sup>   | 85, 12                                 | 3762                                   | 80. 1112 -121 ab                     |
| . 81. 11°                | 85. 13 <sup>ab</sup>                   | 3763ª5                                 | 80. 12½°d                            |
| 329*                     | 1                                      | _                                      | 80. 13 <del>1</del>                  |
| 81. 12 <sup>abod</sup>   | 85. 13°d-14°5                          | 3763°d-3764°                           | 80. 141                              |
| 81. 12                   | 85. 14 <sup>ed</sup>                   | 3764°d                                 | 80. 15                               |
| 81. 13-16 <sup>ab</sup>  | 85. 15-18 <sup>ab</sup>                | 3765-3768**                            | 80. 16-19 <sup>ab</sup>              |
| 330*                     |                                        |                                        |                                      |
| 81. 16°d-27°ded          | 85. 18 <sup>ed</sup> -29               | 3768°d-3779                            | 80, 19 <sup>ed</sup> -30             |
| 81. 27*                  | 85, 30 <sup>ab</sup>                   | 5780°                                  | 80. 31 <sup>ab</sup>                 |
| Q1. 21                   | _                                      |                                        | 80. 31 <sup>cd</sup>                 |
| . 81. 28                 | 85. 30 <sup>cd</sup> -31 <sup>ab</sup> | 3780°d-3781°6                          | 80, 32                               |
| 81. 29                   | 85. 31°d-32°b                          | 3781°d-3782°d                          | 80. 33°°, 33½                        |
| p1. 43                   | 00. 0102                               | 0/01 -0/02                             | 80. 33 <sup>3</sup>                  |
| 81. 30–32                | 85. 32°d-35°d                          | 3782 <sup>cd</sup> -3785 <sup>ab</sup> |                                      |
|                          | 00. 04 -00                             | . 0102 -0100<br>:                      | 80. 34½ 36½                          |
| 331*                     | 85. 35°d-36°d                          | l orosed proced                        | 80. 371                              |
| 81. 33                   | 59. 50 -50 <sup></sup>                 | 3785°d-3786°ab                         | 80. 38½ , 89½                        |
| 01 04                    | OF DARK SHAP                           | aroadd arorad                          | 80. 38½°d                            |
| 81. 34                   | 85. 36°d – 37°ab                       | 3786°d-3787°b                          | 80. 39½°d-40                         |
| 81. 35 <sup>abed</sup>   | 85. 37°d-38°b                          | 3787°d-3788°d                          | 80. 41 42 45                         |
|                          | or oned to                             | -                                      | 80. 41°d                             |
| 81, 35 - 37              | 85. 38°d-40                            | 3788°d-3790                            | 80. 42°d-44                          |
| 82. 1–11                 | 86. 1–11                               | 3791-3801                              | 81. 111                              |
| 332*                     |                                        |                                        | 81. 111-121                          |
| 82. 12-13                | 86. 12–13                              | 3802–3803                              | 81. 13 <del>1</del> 14 1/2           |
| 333*                     |                                        | -                                      |                                      |
| 82. 14-29abed            | 86. 14-29                              | 3804-3819                              | 81. $15\frac{1}{2}$ $30\frac{1}{2}$  |
| 82, 29°                  | 86. 30 <sup>ab</sup>                   | 3820 <sup>as</sup>                     | 81. 31                               |

|                          |                                        |                          | 4                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                 | Madras Ed.                                            |
| 82. 30 abest             | 86. 30 <sup>cd</sup> -31 <sup>ab</sup> | 3820°d-3821at            | 81, 32                                                |
| 82. 30°                  | 86. 31 <sup>ed</sup>                   | 3821 <sup>rd</sup>       | 81. 321                                               |
| 82. 31-40 <sup>ab</sup>  | 86. 32-41 <sup>ab</sup>                | 3822-3831**              | 81. 331-421-40                                        |
| 82. 40 <sup>ed</sup> -41 | 86. 41 <sup>ed</sup> -42               |                          | 81. 421 <sup>ed</sup> -431                            |
| 82, 42-44                | 86. 43-45                              | 3831°d-3834°b            | 81. 44½-46½                                           |
| 334*                     |                                        |                          |                                                       |
| 82. 45-50                | 86. 46-51                              | 3834°d-3840°             | 81. $47\frac{1}{2}$ $52\frac{1}{2}$                   |
| *****                    | <u> </u>                               | _                        | 81. $53\frac{1}{2} - 54\frac{1}{2}$                   |
| 82. 51-54                | 86. 52-55                              | 3840ed -3844ab           | 81. 55\\\ 55\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\             |
|                          |                                        |                          | 81. 59\frac{1}{2}                                     |
| 82. 55                   | 86. 56                                 | 3844°d-3845°b            | 81. 601                                               |
| _                        |                                        | -                        | 81, 61                                                |
| 82. 56                   | 86. 57                                 | 3845 <sup>cd</sup> -3846 | 81. 62                                                |
| 83. 1–13                 | 87. 1-18                               | 3847-3859                | 82. 1–13                                              |
| 88. 14                   | 87. 14                                 | 3860                     | 82. 14 <sup>a3</sup> , 14 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| _                        |                                        | promit .                 | 82. 14 <sup>ad</sup>                                  |
| 83. 15-19                | 87. 15–19                              | 3861-3865                | 82. 15 <del>1</del> _19 <del>1</del>                  |
| 83, 20                   | 87. 20                                 | 3866                     | 82. 21½ -                                             |
| 83. 21                   | 87. 21                                 | 3867                     | 82. 20 <del>1</del>                                   |
| 83. 22-29 abed           | 87. 22–29                              | 3868-3875                | 82. 22 <del>1</del> 291                               |
| 83, 29°f                 | 87. 90° 40                             | 387646                   | 82. 301 25                                            |
| 83, 30                   | 87. 30°d-31°4                          | 3876°d-3877°             | 82. 30½ -31                                           |
| 335*                     |                                        |                          |                                                       |
| 83. 31 abed              | 87. 31°d-32°                           | 3877°d-3878°             | 82, 32                                                |
| 83, 31**                 | 87. 32°d                               | 3878 <sup>ed</sup>       | 82. 321                                               |
| 83, 32–39                | 87. 33-40                              | 3879-3886                | 82. 33 <del>1</del> 40 <del>1</del>                   |
| 84. 1–11                 | 88. 1–11                               | 3887-3897                | 83. 1–11                                              |
| 84. 12ªªªª               | 88, 12                                 | 3898                     | 83. 12°, 141°                                         |
| _                        |                                        |                          | 83. 12 <sup>cd</sup> -141 <sup>ab</sup>               |
| 84, 12°                  | 88. 13 <sup>ab</sup>                   | 3899ª8                   | 83. 15½ 3                                             |
| 84. 13 <sup>abed</sup>   | 88. 13°d-14°                           | 3899ed-3900a3            | 83. 151 ed _161 at                                    |
| 84. 13°                  | 88. 14 <sup>ed</sup>                   | 3900°d                   | 83. 161°d                                             |
| 84. 14-20°               | 88. 15-2123                            | 3901-3907ªð              | 83. $17\frac{1}{2} - 23\frac{1}{3}^{ab}$              |
| 336*                     | 00, 10, 41                             |                          | 83, 23½ <sup>cd</sup>                                 |
| 84. 20 <sup>ed</sup>     | 88. 21 <sup>ed</sup>                   | 3907 <sup>ed</sup>       | 83. 24                                                |
| 84. 21 <sup>at</sup>     | 88. 22 <sup>ab</sup>                   | 3908 <sup>68</sup>       | .,                                                    |
| 84. 21 <sup>6d</sup> -29 | 88. 22 <sup>cd</sup> -30               | 3908°d-3916              | 83, 241-321                                           |
|                          |                                        | 8917                     | 83. 37½                                               |
| 84. 30                   | 88. 31                                 | . 1                      | 30, 3, 3                                              |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 84. 31*5                                 | 88. 32 <sup>ab</sup>     | 3918***                                | 83. 33146                                 |
| 337*                                     |                          | _                                      | <u> </u>                                  |
| 84. 31°d-34                              | 88. 32°d-35              | 3918 <sup>cd</sup> -3921               | 83. 33½°d-36½                             |
| 84. 35-43                                | 88. 36-44                | 3922-3930                              | 83. $38\frac{1}{2} \cdot 46\frac{1}{2}$   |
| 85, 1–13                                 | 89. 113                  | 3931-3943                              | 84. 1-13146                               |
|                                          | _                        | . –                                    | 84. 13½ cd                                |
| 85. 14-16                                | 89. 14-16                | 3944-3946                              | 84. 14 16 1                               |
| 338*                                     | 89. 17–18                | 3947-3948                              |                                           |
| 85, 17-30 abed                           | 89. 19–32                | 3949-3962                              | 84. $17\frac{1}{2}$ - $31^{ab}$           |
| 85, 30°                                  | 89. 33 <sup>ab</sup>     | 3963 <sup>ab.</sup>                    | 84. 31 <sup>cd</sup>                      |
| 85. 31 <sup>ated</sup>                   | 89. 33°d-34°d            | 3963 <sup>cd</sup> -3964 <sup>ab</sup> | 84. 31\frac{1}{2} - 32\frac{1}{2}^{ab}    |
| 85. 31%                                  | 89. 34 <sup>ed</sup>     | 3964°d                                 | 84. 32½°d                                 |
| 85, 32-33 <sup>ab</sup>                  | 89. 35-36 <sup>ab</sup>  | 3965-3966ab                            | 84. $33\frac{1}{2}$ $-34\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 339*                                     | 89. 36 <sup>ed</sup>     | 3966°d                                 | _                                         |
| 340*                                     | -                        |                                        |                                           |
| 85. 33°4                                 | 89. 37 <sup>at</sup>     | 3967**                                 | 84. 34½°d                                 |
| 85. 34 abod                              | 89. 37°d-38°d            | 3967°d-3968°6                          | 84. 35 <del>1</del>                       |
| 85. 34°°                                 | 89. 38 <sup>ed</sup>     | 3968 <sup>ed</sup>                     | 84. 36                                    |
| 85. 35–36                                | 89. 39-40                | 3969-3970                              | 84. 37–38                                 |
| 86. 1-4 <sup>ab</sup>                    | 90. 1-4**                | 3971-3974**                            | 85. 1-4ªb                                 |
| 341*                                     | 90. 4 <sup>ed</sup>      | 3974°d                                 | 85. 4 <sup>cd</sup>                       |
| 86. 4 <sup>ed</sup>                      | 90. 5°                   | 3975**                                 | 85. 5 <sup>ab</sup>                       |
| -86 5 about                              | 90. 5°d-6°               | 3975°d-3976°b                          | 85. 5 <sup>cd</sup> -6 <sup>ab</sup>      |
| 86. 5°                                   | 90. 6°d                  | 3976 <sup>ed</sup>                     | 85. 6°d                                   |
| 86. 6-9                                  | 90. 7–10                 | 3977-3980                              | 85. 7-10                                  |
|                                          | _                        |                                        | 85. 10½                                   |
| 86. 10 <sup>ab</sup>                     | 90. 1126                 | 398126                                 | 85. 11\frac{1}{2}^{ab}                    |
| 342*                                     |                          |                                        |                                           |
| 86. 10 <sup>ed</sup> -11 <sup>abed</sup> | 90. 11 <sup>ed</sup> -12 | 3981 <sup>ed</sup> -3982               | 85. 11½°d-12                              |
| 343*                                     | 90. 1346                 | 3983**                                 |                                           |
| 86. 11° -14ª bcd                         | 90. 13°d-16              | 3983°d_3986                            | 85. 13-16                                 |
| .344*                                    |                          |                                        | 85. 17-19\frac{1}{2}^{ab}.                |
| 86. 14°-17° bed                          | 90. 17-20 <sup>ab</sup>  | 3987-3990**                            | 85. $19\frac{1}{3}^{od} - 22\frac{1}{2}$  |
| 86. 17*                                  | 90. 20 <sup>ed</sup>     | 3990°d                                 | 85, 23                                    |
| 86. 18-26 abed                           | 90. 21-29                | 3991-3999                              | 85, 24-32                                 |
| 86. 26 -30 about                         | 90. 30-34*               | 4000-4004                              | 85. 321 361                               |
| 86. 30°′ <u>–</u> 39                     | 90. 34 <sup>ed</sup> -43 | 4004 <sup>ed</sup> -4013               | 85. 37-46                                 |
| -                                        | !                        |                                        | 85. 47 <sup>ab</sup>                      |

| Crit. Ed.                                         | Bom. Ed.                               | Cal, Ed.                               | Madras Ed.                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 86. 40-42                                         | 90. 44-46                              | 4014-4016                              | 85. 47 <sup>ed</sup> -49½                             |
| 86. 43                                            | 90. 47                                 | 4017                                   | 85. 50½°, 51                                          |
|                                                   | ·                                      |                                        | 85. 50½°, 51                                          |
| 86. 44-49 <sup>abed</sup>                         | 90. 48-53                              | 4018-4023                              | 85. 52-57                                             |
| 345₩                                              | 90. 54 <sup>ah</sup>                   | 4024 <sup>a3</sup>                     | *                                                     |
| 86. 49 5 - 52                                     | 90. 54 <sup>ed</sup> -57               | 4024°d-4027                            | 85. 57½-60½                                           |
| 86. 53                                            | 90. 58                                 | 4028                                   | 85. 61½ 62½ 62½                                       |
| <del>-</del>                                      |                                        |                                        | 85. 61½ d-62½ 62½                                     |
| 86. 54-58 <sup>abed</sup>                         | 90. 59-63                              | 4029-4033                              | 85. 63½-67½                                           |
| 86. 58"-63                                        | 90. 64-69 <sup>nb</sup>                | 4034-4039 <sup>ab</sup>                | 85. 68-73                                             |
| 86. 64 <sup>a5cd</sup>                            | 90. 69°d-70°°                          | 4039°d-4040°d                          | 85. 74°5°, 75°                                        |
|                                                   |                                        |                                        | 85. 74 <sup>a</sup> -75 <sup>a</sup>                  |
| 346*                                              | 90. 70°d                               | . 4040 <sup>ed</sup>                   | _                                                     |
| 86. 64°′–65                                       | 90. 71-72                              | 4041-4042a4                            | 85. 75°d-76                                           |
| 86. 66                                            | 90. 72°d-73°                           | 4042ed-4043ab                          | 85. 77 <sup>ab</sup> , 77 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> |
|                                                   | . —                                    | · <u> </u>                             | 85. 77°d                                              |
| 86. 67 <sup>abed</sup>                            | 90. 73 <sup>cd</sup> -74 <sup>ab</sup> | 4043°4-4044°5                          | 85. 781                                               |
| 86. 67°'-80°°                                     | 90. 74°d-87°                           | 4044ed-4057ab                          | 85. 79-93°6                                           |
| 86. 80°d                                          | 90. 87°d                               | · · <del></del>                        | 85. 93 <sup>ed</sup>                                  |
| 86. 8186                                          | 90. 8893                               | 4057 <sup>ed</sup> -4063               | 85. 94–99                                             |
| 87. 1-3 <sup>abed</sup>                           | 91. 1-3                                | 4064-4066                              | 86. 1–3                                               |
| 87. 3 <sup>er</sup>                               | 91. 4 <sup>ab</sup>                    | 4067 <sup>ab</sup>                     | 86. 4 <sup>ab</sup>                                   |
| 347*                                              | -                                      |                                        | 86. 4 <sup>ed</sup>                                   |
| 87. 4-25 <sup>ab</sup>                            | 91. 4°d-25                             | 4067°d-4088                            | 86. 5-25½                                             |
| 348*                                              | 91. 26°°                               | 4089 <sup>ab</sup> '                   | -                                                     |
| 87. 25 <sup>cd</sup>                              | 91. 26 <sup>ed</sup>                   | 4089 <sup>ed</sup> ·                   | 86. 26½ as                                            |
| 87. 25°                                           | 91. 27 <sup>ab</sup>                   | 4090 <sup>ab</sup>                     | _                                                     |
| 87. 26                                            | 91. 27°d-28°d                          | 4090°d-4091°b                          | 86. 26\frac{1}{2}^{ed} - 27\frac{1}{2}^{a\delta}      |
| 349*                                              | _                                      | _                                      | 86. 27½ ed                                            |
| 87. 27-28                                         | 91. 28°d-30°b                          | 4091 <sup>cd</sup> -4093 <sup>ab</sup> | . –                                                   |
| 87. 29-30                                         | 91. 30 <sup>ed</sup> -31 <sup>ef</sup> | 4093°d-4095                            | 86. 281 291                                           |
| 88. 1-3 <sup>abed</sup>                           | 92. 1–3                                | 4096-4098                              | 87. 1–3                                               |
| 88. 3 <sup>ef</sup>                               | 92. 4.0                                | - 4099 <sup>as</sup> -                 | 87. 31                                                |
| 88: 4ªbed                                         | 92. 4°d-5°b                            | 4099ed-4100ab                          | 87. 41                                                |
| 88. 4°                                            | 92. 5 <sup>ed</sup>                    | 4100°d .                               | 87. 5½ <sup>ab</sup>                                  |
| 88. 5-7ªbed                                       | 92. 6-8                                | 4101-4103                              | 87. 5½ ed -8                                          |
| 88. 7° -8° de | 92. 9-10**                             | 4104-4105 <sup>ab</sup>                | 87. 8 <del>1</del> 9 <del>1</del>                     |
| 88. 8°-11                                         | 92, 10 <sup>ed</sup> -13.              | 4105 <sup>ed</sup> -4108               | 87. 10–13                                             |

|                                            |                                        | 1                                      | 1 15 1 = 1                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Crit. Ed.                                  | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                |
| 350*                                       |                                        |                                        | 87. 14 <sup>nb</sup>      |
| 88. 12-22ªbed                              | 92, 14-24                              | 4109-4119                              | 87. 14 <sup>cd</sup> -24½ |
| 88. 22° -23° tcd                           | 92. 25-26ª8                            | 4120-4121 4                            | 87. 25–26                 |
| 88, 23° -32° bed                           | 92. 26°d-35                            | 4121 <sup>ed</sup> -4130               | 87. 261-351               |
| 88, 32° -33° cd                            | 92. 36-37ª*                            | 4131-4132                              | 87. 36-37                 |
| 88. 33° -37° -37° -37° -37° -37° -37° -37° | 92. 37 <sup>ed</sup> -41               | 4132°d-4136                            | 87. 371-411               |
| 88. 37 ef - 38 ahed                        | 92. 42-43 <sup>ab</sup>                | 4137-4138**                            | 87. 42-43                 |
| 88, 38%                                    | 92. 43 <sup>ed</sup>                   | 4138 <sup>cd</sup>                     | 87. 43 <del>1</del>       |
| 351*                                       |                                        |                                        |                           |
| 89. 1-8 <sup>abed</sup>                    | 93, 1-8                                | 4139-4146                              | 88, 18                    |
| 89, 8°°-9                                  | 93. 9-10 <sup>as</sup>                 | 4147-4148**                            | 88. 8½-10°°               |
|                                            | -                                      | _                                      | 88. 10 <sup>ed</sup>      |
| 89. 10-11ªbed                              | 93. 10 <sup>ed</sup> -12 <sup>ab</sup> | 4148ed-4150ab                          | 88. 11–12                 |
| 89, 11 <sup>ef</sup> -17 <sup>abcd</sup>   | 93, 12 <sup>ed</sup> -17               | 4150°d-4156                            | 88. 121-181               |
| 89. 17° -19° ded                           | 93. 18-21 46                           | 4157-4159ab                            | 88. 19–21                 |
| 89. 19° - 20° b                            | 93. 21 <sup>cd</sup> -22 <sup>ab</sup> | 4159ed-4160ab                          | 88. 21½-22½ at            |
| 352*                                       |                                        |                                        | 88. 22½°d                 |
| 89. 20°° 41                                | 93. 22 <sup>ed</sup> -43               | 4160°d-4181                            | 88. 23-44                 |
| 90. 1-4abed                                | 94. 1-4                                | 4182-4185                              | 89. 1–4                   |
| 90. 4°f-18abed                             | 94. 5-14 <sup>ab</sup>                 | 4186-4195**                            | 89. 41-131                |
| 90. 13°'-25ªded                            | 94. 14 <sup>ed</sup> -26               | 4195°d-4207                            | 89. 14-26                 |
| 90. 25°/-26°°                              | 94. 27-28°                             | 4208-4209ªb                            | 89. 261 271               |
| 90. 26°f-27°d                              | 94. 28 <sup>ed</sup> -29               | · 4209°d-4210                          | 89. 28–29                 |
| 90, 27°′-29                                | 94. 30-32 <sup>ab</sup>                | 4211-4213 43                           | 89. 30-32ª*               |
| 353*                                       | _                                      |                                        | 89. 32°d                  |
| 90. 30-32                                  | 94. 32 <sup>cd</sup> -35 <sup>ab</sup> | 4213°d-4216°d                          | 89. 33-35                 |
| 854*                                       | -                                      |                                        | ·                         |
| 355*                                       | -                                      |                                        | 89. 36 <sup>48</sup>      |
| 90. 33:-35                                 | 94. 35°d-38°d                          | 4216°d-4219ab                          | 89. 36°d_381              |
| 356*                                       | Prince V.                              |                                        | 89. 391                   |
| 90. 36                                     | 94. 88°d-39°b                          | 4219°d-4220°b                          | 89, 401                   |
| 90. 37                                     | 94. 89°d-40°d                          | 4220°d-4221ab                          | 89. 411 42                |
|                                            |                                        |                                        | 89. 41½ ···               |
| 90. 38-40 <sup>abed</sup>                  | 94. 40 <sup>ed</sup> -48 <sup>ab</sup> | 4221 <sup>ed</sup> -4224 <sup>ab</sup> | 89. 43-45                 |
| 90. 40°                                    | 94. 43 <sup>cd</sup>                   | 4224 <sup>ed</sup> .                   | 89. 46ab                  |
| 90. 41-42                                  | 94, 44-45                              | 4225-4226                              | 89. 46°d-48°t             |
|                                            | -                                      | · ·                                    | 89. 48 <sup>ed</sup>      |
| 90, 43-44 aled                             | 94. 4647                               | 4227-4228                              | 89, 49-50                 |

| · Crit. Ed.               | Bom. Ed.                 | Cal. Ed.                                | Madras Ed.                              |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 90. 44°/-45°              | 94. 48-49 <sup>ab</sup>  | 4229-4230**                             | 89. 50 2 - 51 1/2                       |
| 90. 45°′-46               | 94. 49°d-50              | 4230°d-4231                             | 89. 52-53                               |
| 91. 1 46                  | 95. 1 <sup>at</sup>      | 423246                                  | 90. 1 45                                |
| 857*                      | ,                        |                                         | 90. 1°d                                 |
| 91. 1°d-12°b              | 95. 1ed 12ab             | 4232°d-4243°a                           | 90, 2–12                                |
| 358*                      | Province                 | gampa <sup>1</sup>                      | 90. 13 <sup>ed</sup>                    |
| 91. 12 <sup>cd</sup>      | 95. 12 <sup>ed</sup>     | 4243°d                                  | 90. 1345                                |
| 91. 13-14 <sup>abcd</sup> | 95. 13-14                | 4244-4245                               | 90. 14–16                               |
| 91. 14° -17 abod          | 95. 15-18 <sup>ab</sup>  | 4246-4249 <sup>68</sup>                 | 90. $16\frac{1}{2}$ $18\frac{1}{2}$     |
| 91. 17"-37                | 95. 18 <sup>ed</sup> -38 | 4249 <sup>ed</sup> -4269                | 90, 19-39                               |
| 91. 38                    | 95, 39                   | 4270                                    | 90. 40 <sup>ad</sup> , 41 <sup>ab</sup> |
| mand                      | words.                   |                                         | 90. 40 <sup>66</sup>                    |
| 91. 39ªbed                | 95. 40                   | 4271                                    | 90. 41 <sup>cd</sup> -42 <sup>as</sup>  |
| 91: 39 -43                | 95, 41-45 <sup>ab</sup>  | 4272-4276°5                             | 90. 42°d-46                             |
| 359*                      | `miner'                  | · garan                                 | 8 °                                     |
| 91. 44-45                 | 95. 45°d-47°d            | 4276°d-4278°5                           | 90, 47-48                               |
|                           | ·                        |                                         | 90, 481                                 |
| 91. 46                    | 95. 47°d-48°4            | 4278°d-4279°6                           | 90. 491 , 50                            |
| •                         |                          | **************************************  | 90. 491°d                               |
| 91. 47-51 abod .          | 95. 48°d-53°             | 4279°d-4289°6†                          | 90. 51-55                               |
| 91. 51 5-52               | 95. 53°d-54              | 4289 <sup>ed</sup> -4290                | 90. $55\frac{1}{2}$ $-56\frac{1}{2}$    |
| 91. 53ªbed                | 95. 55                   | 4291 <sup>ab</sup> , 4292 <sup>ab</sup> | 90. 57½                                 |
| 91. 53"                   | 95. 56 <sup>as</sup>     | 4291 <sup>ed</sup>                      | 90. 58½°8                               |
| 91. 54-57ªbod             | 95. 56°d-60°4            | 4292°d-4296°                            | 90. $58\frac{1}{2}^{cd}$ -62            |
| 91. 57° -58° bed          | 95. 60°d-61              | 4296°d-4297                             | 90. 63–63                               |
| 91. 58° -60° bod          | 95. 62-64ab              | 4298-4300°                              | 90, 64 <del>1</del> _66                 |
| 91. 60%-61                | 95. 64°d-65              | 4300°d-4301                             | 90. 661-671                             |
| · :                       | <u></u> ,                |                                         | 90. 68-721 43                           |
| 91. 62                    | 95. 66                   | 4302                                    | 90. 72½°d_73                            |
| 91. 63                    | 95. 67                   | 4303                                    | 90. 74 45, 741                          |
|                           | s:**** * *               |                                         | 90. 74 <sup>ed</sup>                    |
| 91. 64-66 abod            | 95. 68-70                | 4304-4306                               | 90. 751 771                             |
| 91. 66° -68° d            | 95. 71-73 <sup>ab</sup>  | 4307-4309°b                             | 90. 781 80                              |
| 91. 68"-71                | 95. 73°d-76              | 4309°d-4312                             | 90. 801-831                             |
| 21.00                     |                          | *000 X014                               | 90. 84                                  |
| 91. 72-81                 | 95. 77-86                | 4313-4322                               | 90. 85-94                               |

<sup>†</sup> The Cal. Ed. om, in counting five numbers between 4280-4290.

| Crit. Ed.                               | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 92. 1-8abed                             | 96, 1–8                                | 4323-4330                              | 91. 1-8                                   |
| 92. 8ef-11abed                          | 96. 9-12 <sup>ab</sup>                 | 4331-4334 48                           | 91. $8\frac{1}{2}$ - $11\frac{1}{2}$      |
| 92. 11°′-13                             | 96. 12 <sup>ed</sup> -14               | 4334 <sup>ed</sup> -4336               | 91. 12-14                                 |
| 360*                                    |                                        |                                        | _                                         |
| 92, 14                                  | 96, 15                                 | 4337                                   | 91. 15                                    |
| _                                       | -                                      |                                        | 91. 15분                                   |
| 92. 15-17-26                            | 96. 16-18 <sup>ab</sup>                | 4338-4340 <sup>ab</sup>                | 91. 17 19 19 200                          |
| 92. 17°d                                | 96. 18 <sup>ed</sup>                   | 4340°d                                 | _                                         |
| 92, 18                                  | 96. 19                                 | 4341                                   | 91. 19½°d-20                              |
| 92, 19                                  | 96. 20                                 | 4342                                   | 91. 16 1                                  |
| 92. 20-22 <sup>abc</sup>                | 96. 21-23 <sup>abe</sup>               | 4343-4345abe                           | 91. 21-23ªbc                              |
| 361*                                    | 90. 21-20                              |                                        | 91. 23 <sup>d</sup> -23 <sup>1d</sup>     |
| 92, 22 <sup>d</sup> -24 <sup>ab</sup>   | 96. 23 <sup>d</sup> -25 <sup>ab</sup>  | 4345 <sup>d</sup> -4347 <sup>ab</sup>  | 91. $23\frac{1}{2}^{3}-25\frac{1}{3}^{6}$ |
| 362*                                    | 90, 25 -25                             |                                        | 91. 25½°d                                 |
| 363*                                    |                                        |                                        | 31. 252                                   |
| 92. 24 <sup>ed</sup> -29 <sup>ab</sup>  | 96. 25 <sup>ed</sup> 30 <sup>ab</sup>  | 4347 <sup>ed</sup> -4352 <sup>ab</sup> | 91. 26-31 46                              |
| 364*                                    | 90. 29 **30                            | 1017 1002                              | J1. 20-01                                 |
| 92, 29 <sup>ed</sup> -31 <sup>ab</sup>  | 96. 30 <sup>ed</sup> -32 <sup>ab</sup> | 4352°d-4354°b                          | 91. 31°d-33°b                             |
| 92. 31 <sup>cd</sup>                    |                                        | 4354 <sup>ed</sup>                     | 91. 51 -55                                |
|                                         | 96. 32 <sup>cd</sup>                   | 4004                                   | 07 0000 0400                              |
| 365* (for 31 <sup>ed</sup> ).           | · <del>-</del>                         |                                        | 91. 33°d-34°d                             |
| 366* ( for 31 <sup>ed</sup> ) 92, 32-41 |                                        | 1055 1001                              |                                           |
| 367*                                    | 96. 33-42                              | 4355–4364                              | 91. 34°d-43½                              |
|                                         |                                        |                                        | _                                         |
| 92. 42                                  | 96. 43                                 | 4365                                   | 91. 44½                                   |
| 92. 43                                  | 96. 44                                 | 4366                                   | 91. 45½ab, 46                             |
| 368*                                    |                                        | i. ——                                  | 91. 45½°                                  |
|                                         | _                                      | . —                                    | _                                         |
| 92. 44-45                               | 96. 45-46                              | 4367-4368                              | 91. 46½°d-48                              |
| 92. 46                                  | 96. 47                                 | 4369                                   | 91. 49 <sup>ab</sup> , 50 <sup>cd</sup>   |
| 00 47                                   |                                        | <u> </u>                               | 91. 49°d-50°                              |
| 92. 47                                  | 96. 48                                 | 4370                                   | 91. 51                                    |
| 92. 48                                  | 96. 49                                 | 4371                                   | 91. 52ªb, 53ªb                            |
|                                         |                                        | i.—                                    | 91. 52 <sup>ed</sup>                      |
| 92. 49-57                               | 96. 50-58                              | 4372-4380                              | 91. 53°d-61½                              |
| · . —                                   | <del></del>                            |                                        | 91, 62½ cd                                |
| 92. 58-59 <sup>ab</sup>                 | 96, 59-60 <sup>ab</sup>                | 4381-4382**                            | 91. 63½-64½ <sup>al</sup>                 |
| 369*                                    | _                                      | _                                      |                                           |
| 92. 59 <sup>cd</sup>                    | 96. 60 <sup>ed</sup>                   | 4382 <sup>cd</sup>                     | 91. 621 46                                |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 370**                                    |                                        |                                        |                                                      |
| _                                        | <u>•</u>                               | _ `                                    | 91. 64½ed                                            |
| 92. 60-65 <sup>#6</sup>                  | 96, 61-66°                             | 4383-4388**                            | 91. 65½-70½°                                         |
| 371*                                     |                                        |                                        | 91. 70½°d-71½°d                                      |
| 92. 65 <sup>ed</sup> -66 <sup>abed</sup> | 96. 66°d-67                            | 4388*d_4389                            | 91. $71\frac{1}{2}^{cd} - 72\frac{1}{3}$             |
| 92. 66° -67°                             | 96, 68                                 | 4390                                   | 91. 73 <del>1</del>                                  |
| 372*                                     | -                                      |                                        | 91. 74\fab                                           |
| 92, 67°d-68°                             | 96, 69                                 | 4391                                   | 91. 74½°d-75½°b                                      |
| 92. 68 <sup>ed</sup>                     | 96. 70 <sup>ab</sup>                   | 4392°4                                 |                                                      |
| 92. 69                                   | 96. 70°d-71°s                          | 4392°d-4393°                           | 91. 75½°d-76½°d                                      |
| 373*                                     |                                        | 1002 1000                              | 91. 76½°d                                            |
| 92. 70-71                                | 96. 71 <sup>ed</sup> -73 <sup>ab</sup> | 4393°d-4395°4                          | 91. $77\frac{1}{2}$ $78\frac{1}{2}$                  |
| _                                        | _                                      |                                        | 91. 79½°                                             |
| 92, 72                                   | 96. 73 <sup>cd</sup> -74 <sup>ab</sup> | 4395°d-4396°s                          | 91. 80½°, 79½°°                                      |
| 92, 73–79                                | 96. 74 <sup>ed</sup> -80°              | 4396 <sup>ed</sup> -4403               | 91. 80½°, 73½°                                       |
| 93. 1-5                                  | 97. 1–5                                | 4404-4408                              | 92. 1–5                                              |
|                                          | -                                      | 7307 4300                              | 92. 5 <del>1</del>                                   |
| 374*                                     |                                        |                                        | 92. 6 <del>1</del>                                   |
| 93. 6                                    | 97. 6                                  | 4409                                   | 92. 73                                               |
| _                                        |                                        |                                        | 92. 8½°                                              |
| 375*                                     |                                        |                                        | 32, 0 <u>5</u>                                       |
| 93. 7–17                                 | 97. 7–17                               | 4410-4421                              | 92. 8½°° –19                                         |
| 00. 717                                  | 31.1-11                                | 4410-4421                              | 92. 20 <sup>a</sup>                                  |
| 93. 18-23ªbed                            | 07 10 00                               | 4421°d-4427°d                          |                                                      |
| 93. 23"-24                               | 97. 18-23<br>97. 24-25 <sup>ab</sup>   | 4427 -4428                             | 92, 20 <sup>cd</sup> -25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|                                          | 97. 24-25                              | 442/ -4420                             | 92, 26–27                                            |
| 376*                                     |                                        | 4400 4400                              | 92, 28                                               |
| 93. 25-26 <sup>abed</sup>                | 97. 25 <sup>ed</sup> -27 <sup>ab</sup> | 4429-4430                              | 92, 29–30                                            |
| 93, 26"                                  | 97. 27°d                               | 443146                                 | 92, 31 <sup>ab</sup>                                 |
| -                                        | graner                                 |                                        | 92. 31½                                              |
| 93. 27                                   | 97. 28                                 | 4431°d-4432°d                          | 92, 321 edas                                         |
| 93. 28-29                                | 97. 29–30                              | 4432 <sup>ed</sup> -4434 <sup>ab</sup> | 92, 33–35**                                          |
| -                                        |                                        | -                                      | 92. 35 <sup>ed</sup>                                 |
| 93. 30                                   | 97. 31                                 | 4434°d-4435°d                          | 92. 36                                               |
| 877*                                     | -                                      |                                        | _                                                    |
| 93, 31-34ªbed                            | 97. 32–35                              | 4435°d-4439°d                          | 92. 37-40                                            |
| 93. 3447-35                              | 97. 36-37 <sup>ab</sup>                | 4439°d-4440                            | 92. $40\frac{1}{2}$ $41\frac{1}{2}$                  |
| 93. 36ªbed                               | 97. 37°d-38°b                          | 4441                                   | 92, 42, 44 <sup>ab</sup>                             |
|                                          |                                        |                                        | 92. 43                                               |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                                                      | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 93. 36°′-41                              | 97. 38°d-43                                                   | 4442-4447                              | 92. 44 <sup>ed</sup> -49            |
| 94. 1 4 5                                | 98. 1ªb                                                       | 4448 448 448                           | 93. 1ªb                             |
| 94. 1°d-2ab                              | 98, 1 <sup>cd</sup> -2 <sup>ab</sup>                          | 4449                                   | 93. 1°d-2°                          |
| 94. 2 <sup>ed</sup>                      | 98. 2 <sup>ed</sup>                                           | 4448°d                                 | 93. 2°d                             |
| 94. 3 <sup>abed</sup>                    | 98. 3                                                         | 4450                                   | 93. 3                               |
| 94. 3ef-1abed                            | 98. 4-5 <sup>ab</sup>                                         | 4451-4452 46                           | 93, $3\frac{1}{2}$ $-4\frac{1}{2}$  |
| 94. 4 <sup>ef</sup> -9 <sup>ab</sup>     | 98. 5 <sup>ed</sup> -10 <sup>ab</sup>                         | 4452°d-4457°                           | 93. 5-10**                          |
| 94. 4 -5<br>94. 9°d                      | _                                                             |                                        | 93. 10 <sup>cd</sup>                |
| 94. 9°                                   | 98. 10°d                                                      | 4457°°                                 | 93, $10\frac{1}{2}$                 |
| 1                                        | 98. 11–12                                                     | 4458-4459                              |                                     |
| 378*                                     | 98, 13                                                        | 4460                                   | 93, 11½                             |
| 94. 10                                   |                                                               |                                        | . —                                 |
| 379*                                     | 98. 14 <sup>ab</sup>                                          | 4461 <sup>ab</sup>                     | 93, 12                              |
| 94. 11**                                 | 98. 14°2-16°3                                                 | 4461 <sup>cd</sup> -4463 <sup>ab</sup> | 93, 13–14                           |
| 380*                                     | 98. 16 <sup>cd</sup> -18                                      | 4463°d-4465                            | 93. 14½-16                          |
| 94. 11 <sup>ed</sup> -13                 | 90. 10 -10                                                    | 4400 -4400                             | 93, 17                              |
| 381*                                     | 98. 19–25                                                     | 4466-4472                              | 93. 18–24                           |
| 94. 14-20° bed                           |                                                               | 4473 4473                              | 93. 24\frac{1}{2}                   |
| 94. 20° f                                | 98. 26 <sup>ab</sup> - 98. 26 <sup>cd</sup> -27 <sup>ab</sup> | 4473°d-4474°d                          | 94. 1                               |
| 95. 1 <sup>abed</sup>                    | 98. 26 -27                                                    | 4473 -4414                             | 94. 2 <sup>ab</sup>                 |
| -                                        | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                         | 4474 <sup>ed</sup> -4488 <sup>ab</sup> | 94. Z                               |
| 95. 1°'-15°                              | 98. 27 <sup>cd</sup> -41 <sup>ab</sup>                        |                                        | 94. 2 -10.                          |
| 95, 15 <sup>ed</sup>                     | 98. 41 <sup>ed</sup>                                          | 4488°d                                 | 04 1000 14                          |
| 382* (for 15 <sup>ed</sup> )             |                                                               |                                        | 94. 16 <sup>ed</sup> -16            |
| 95. 16-21 abed                           | 98. 42–47                                                     | 4489-4494                              | 94. $17\frac{1}{2}$ 23              |
| 95. 21° -25                              | 98. 48-51 <sup>ef</sup>                                       | 4495-4499                              | 94. 23°d-2                          |
| 95. 26-34 <sup>abed</sup>                | 99. 1–9                                                       | 4500-4508                              | 95. 1-9                             |
| .95. 34°′–35                             | 99. 10-11 <sup>ab</sup>                                       | 4509-4510 <sup>ab</sup>                | 95. $9\frac{1}{2}$ $-10\frac{1}{2}$ |
| 383*                                     | A                                                             | <u> </u>                               |                                     |
| 95. 36 <sup>abod</sup>                   | 99. 11 <sup>ed</sup> -12 <sup>ab</sup>                        | 4510°d-4511°ab                         | 95. 11½                             |
| 95. 36°'-37°                             | 99. 12°d-13°d                                                 | 4511°d-4512ab                          | 95. 12-13°                          |
| 384*                                     | 99. 13°d                                                      | _                                      |                                     |
| 95. 37 <sup>cd</sup> -41 <sup>abcd</sup> | 99. 14–18°                                                    | 4512 <sup>cd</sup> -4516               | 95. 13°d-1                          |
| 95. 41° -46° 60° 4                       | 99. 18 <sup>cd</sup> -23                                      | 4517-4522 46                           | 95. $17\frac{1}{2}$ - 25            |
| 95. 46° -53                              | 99. 24-30                                                     | 4522°d-4529                            | 95. 23 <sup>cd</sup> -3             |
| 96. 1ªbed                                | 100. 1                                                        | 4530                                   | 96. 1                               |
| 96. 1°f-2°66d                            | 100. 2-3ªb                                                    | 4531-4532 45                           | 96. 2, 3°d                          |
| <del></del> .                            |                                                               | :                                      | 96. 343                             |
| 96. 2"-15                                | 100. 3 <sup>cd</sup> -16                                      | 4532°d-4545                            | 96. 3½-16½                          |

| Crit. Ed.                | Bom. Ed.                  | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| _                        |                           |                                        | 96. 17                                      |
| 96. 16-21 abed           | 100. 17–22                | 4546-4551                              | 96. 18-23                                   |
| 96. 21°′-25°°°           | 100. 23-27 <sup>ab</sup>  | 4552-4556 <sup>ab</sup>                | 96. $23\frac{1}{2}$ $-27\frac{1}{3}$        |
| 96. 25° -30° b           | 100. 27°d-32°d            | 4556°d-4561°                           | 96. 28-33**                                 |
| 385*                     |                           | _                                      |                                             |
| 96. 30°d-41              | 100. 32°d-43              | 4561° ~ 4572                           | 96. 33 <sup>cd</sup> -44                    |
| 386*                     |                           | _                                      |                                             |
| 96: 42-50 <sup>ab</sup>  | 100. 44-52ªb              | ·4573ab-4581ab                         | 96. 45-54°°                                 |
| 387*                     |                           |                                        | 96. 54 <sup>cd</sup>                        |
| 96. 50°def               | 100. 52°d-53°d            | 4581 <sup>ed</sup> -4582 <sup>ab</sup> | 96. 55                                      |
| 388*                     |                           | 2001 4002                              | 96. 56 <sup>ab</sup>                        |
| 96. 51                   | 100, 53 <sup>ed</sup> -54 | 4582 <sup>cd</sup> -4583               | 96. 56°° – 56 <del>1</del>                  |
| 97. 1-2                  | 101, 1–2                  | 4584-4585                              | 97. 1–2                                     |
| 97. 3                    | 101. 3                    | 4587° 4586° 5                          | 97. 3                                       |
| 97. 4                    | 101. 4                    | 4586°d, 4587°d                         | . 97. 4                                     |
| 97. 5-8°bed              | 101, 5–8                  | 4588-4591                              | 97. 5–8                                     |
| 97. 8 -10 abod           | 101. 9-1145               | 4592-4594 <sup>ab</sup>                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| 97. 10° -15° bed         | 101. 11 <sup>ed</sup> -16 | 4594°d-4599                            | 97. $8\frac{1}{2}$ $10\frac{1}{2}$          |
| 97. 15° -28°             | 101. 17-29                | 4600-4612                              | 97. 11–16½° 0016                            |
| 389*                     | 101. 17-23                | 4000-4012                              | 97. 16½°d-29½°                              |
| 97. 28°der               | 101. 30                   | 4613                                   | 07 50164 00                                 |
| 97. 29-50                | 101. 31–52                |                                        | 97. 29½°d_30                                |
| 97. 51                   | 101. 53                   | 4614-4635                              | 97. 31–52                                   |
|                          | 101. 33                   | 4636                                   | 97. 52½, 54½°d                              |
| 97. 52–57                | 107 54 50                 | 1007 1010                              | 97. 53½-54½°°                               |
| 98. 1–4                  | 101. 54–59                | 4637-4642                              | 97. $55\frac{1}{2}$ $60\frac{1}{2}$         |
| 390*                     | 102. 1–4                  | 4643-4646                              | 98. 1-4                                     |
| 1                        |                           | 1017 1050                              | 98. 5                                       |
| 98. 5-14 <sup>abed</sup> | 102. 5–14                 | 4647-4656                              | 98. 6–15                                    |
| 98. 14° /- 29° 6         | 102. 15–30°               | 4657-4672                              | 98. 15½-30½°°                               |
| 391*                     |                           |                                        | 98. $30\frac{1}{2}^{d} - 31\frac{1}{2}^{d}$ |
| 98. 29 <sup>d</sup> -34  | 102. 30°-35°°             | 46726-467726                           | 98. $31\frac{1}{3}^{d} - 36\frac{1}{2}$     |
| 392*                     | _                         | _                                      | 98. 37 2 38 2 4                             |
| 98. 35ªbed               | 102. 35°d-36°d            | 4677°d-4678°b                          | 98. 38½°d-39½                               |
| 98. 35°′-38              | 102. 36 <sup>ed</sup> -39 | 4678°d-4681                            | 98. 39½°° –42½                              |
| 99. 1-4                  | 103. 1–4                  | 4682–4685                              | 99. 1–4                                     |
| 99. 5                    | 103. 5                    | 4686                                   | 99. 5 <sup>ad</sup> , 5½                    |
|                          |                           | -                                      | 99. 5 <sup>80</sup>                         |
| 99, 6                    | 103. 6                    | 4687                                   | 99, 6 <del>1</del>                          |

| Crit. Ed.               | Bom. Ed.                                 | Cal. Ed.           | Madras Ed.                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                         |                                          |                    | 99. 7                                      |
| 99. 7-17**              | 103. 7-17**                              | 4688-4698ab        | 99. 8-171                                  |
| 99. 17 <sup>ed</sup>    | 103. 17°d                                | 4698 <sup>cd</sup> |                                            |
| amer t                  |                                          |                    | 99, 181-19                                 |
| 99, 18-29               | 103, 18-29                               | 4699-4710          | 99. 191-31                                 |
| 393*                    | _                                        |                    | _                                          |
| 99. 30                  | 103. 30                                  | 4711               | 99. 32                                     |
| 394**                   |                                          |                    | -                                          |
| 99, 31–32               | 103, 31-32                               | 4712-4713          | 99. 321-34146                              |
| 395*                    | _                                        |                    | 99. 34½ed                                  |
| 99, 33-35               | 103, 33-35                               | 4714-4716          | 99. 351-371                                |
| 396*                    | _                                        |                    | 99. 382 46                                 |
| 99, 36–43               | 103. 36-43                               | 4717-4724          | 99. 38½ ed -46                             |
| 397**                   |                                          |                    | 99. 461                                    |
| 99. 44-46 <sup>ab</sup> | 103. 44-46 <sup>ab</sup>                 | 4725-4727 4        | 99. $47\frac{1}{2}$ $49\frac{1}{2}^{ab}$   |
| 398*                    | _                                        |                    |                                            |
| 99. 46°d-47             | 103. 46 <sup>ed</sup> -47                | 4727°d-4728        | 99. 49½ <sup>cd</sup> -50½                 |
| 100, 1–6                | 104. 1-6                                 | 4729-4734          | 100. $13\frac{1}{2}$ $-18\frac{1}{2}$      |
| 399*                    |                                          |                    | 100. 191-211                               |
| 100. 7-8                | 104. 7-8                                 | 4735-4736          | 100, $22\frac{1}{2}$ $-23\frac{1}{2}$      |
| 400*                    | _                                        | _                  | 100, 241                                   |
| 100, 9–14               | 104. 9–14                                | 4737-4742          | 100. 25 1 301                              |
| 100, 15–18              | 104. 15–18                               | 4743-4746          | 100. 1-4                                   |
| 100, 19                 | 104. 19 <sup>ab</sup> , 20 <sup>ab</sup> | 4747               | 100. 5                                     |
| _                       | 104. 19 <sup>ed</sup>                    |                    |                                            |
| 100. 20-26abed          | 104. 20°d-27°b                           | 4748-4754          | 100. 6-12                                  |
| 100. 26°                | 104. 27 <sup>ed</sup>                    | 4755               | 100, $12\frac{1}{2}$                       |
| 100. 27–37              | 104. 28-38                               | 4756-4766          | 100, 31 2 41 3                             |
| 101. 1–7                | 105. 1–7                                 | 4767-4773          | 101. 1-7                                   |
| process P               |                                          |                    | 101. 71                                    |
| 101. 8-9                | 105. 8-9                                 | 4774-4775          | 101. 81 91                                 |
|                         | and a                                    | -                  | 101. 101                                   |
| 401*                    |                                          |                    |                                            |
| 101. 10-12 4            | 105. 10-12**                             | 4776-4778°         | 101. $11\frac{1}{2}$ $-13\frac{1}{2}^{ab}$ |
|                         |                                          |                    | 101. 13½°d-14                              |
| 101, 12°d-15°d          | 105. 12 <sup>ed</sup> -15                | 4778°d-4781        | 101. 141-171                               |
| _                       |                                          |                    | 101. 18146                                 |
| 101. 15%                | 105. 16 <sup>ab</sup>                    | 4782°              | 101. 18½°d                                 |

| Crit. Ed.             | Bom, Ed.                                | C.I. Til                               |                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| Oliv. Isu.            | DOIL, DU.                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                         |
|                       |                                         | A Commence of the program              | 101, 19                            |
| 402*                  | <del></del>                             |                                        |                                    |
| 101. 16-21            | 105. 16°d-22ª4                          | 4782°d-4788°                           | 101. 20–25                         |
|                       |                                         |                                        | 101, 26                            |
| 101. 22-23            | 105. 22 <sup>ed</sup> -24 <sup>ab</sup> | 4788°d-4790°4                          | 101, 27–28                         |
| 403*                  | <del>-</del> .                          |                                        |                                    |
| 101. 24-25            | 105. 24 <sup>ed</sup> -26 <sup>as</sup> | 4790ed_4792ab                          | 101, 29-30                         |
| 404* (for 25)         | <u> </u>                                |                                        |                                    |
| 101. 26-30 abed       | 105. 26 <sup>ed</sup> -31 <sup>ab</sup> | 4792°4-4797°                           | 101. 31–35                         |
| 101–30°               | 105. 31°4                               | 4797 <sup>cd</sup>                     | 101. 35½                           |
| 101. 31 abed          | 105. 32                                 | 4798                                   | 101, $36\frac{1}{3}$               |
| 101. 31°              | 105. 33 <sup>a</sup>                    | 4799ª³                                 | 101. 37 1 ab                       |
|                       | • •                                     |                                        | 101. 371 cd                        |
| 101. 32 abed          | 105. 33°d-34°                           | 4799 <sup>ed</sup> -4800 <sup>ab</sup> | 101. 38½                           |
| 101. 32°              | 105. 34 <sup>ed</sup>                   | 4800°ª                                 | 101. 39                            |
| 405**                 | and the same                            |                                        | 101, 40                            |
| 406*                  | _                                       | <u> </u>                               | 101. 41                            |
| 101, 33               | 105. 35                                 | 4801                                   | 101. 41 42 42 1 ab                 |
|                       | _                                       | ···                                    | 101. 42½°d                         |
| 102, 1–2              | 106. 1–2                                | 4802-4803                              | 102. 1–2                           |
| 102. 3                | 106. 3                                  | 4804                                   | 102, 3 <sup>ab</sup> , 3½          |
|                       | -                                       |                                        | 102. 3 <sup>ed</sup>               |
| 102. 4 <sup>ab</sup>  | 106. 4 <sup>ab</sup>                    | 480546                                 | 102. 410                           |
| 407*                  | *************************************** |                                        | _                                  |
| 102. 4°def-5ª         | 106. 4°d-5°                             | 4805°d-4806°                           | 102. 4½ d-6°                       |
| 408*                  | <del></del>                             |                                        | _                                  |
| 102. 55-7abod         | 106. 5 <sup>d</sup> -8 <sup>ab</sup>    | 4806d-4809ab                           | 102. 68-8                          |
| 102. 7° -8° -8° d     | 106. 8 <sup>ed</sup> -9                 | 4809°d-4810                            | 102. $8\frac{1}{2} - 9\frac{1}{2}$ |
| 102. 8°               | 106. 10 <sup>ab</sup>                   | 4811 <sup>ab</sup>                     | 102: 10                            |
| 102. 9–10             | 106. 10 <sup>cd</sup> -12 <sup>ab</sup> | 4811°d-4813°                           | 102. 11–12                         |
| 409*                  |                                         | <u>.</u> .n                            | 102. 13                            |
| 102. 11–16            | 106. 12°d-18°                           | 4813°d-4819°b                          | 102. 14–19                         |
| 410*                  | _                                       | -                                      |                                    |
| 102. 17ªbed           | 106. 18°d-19°6                          | 4819°d-4820°b                          | 102, 20                            |
| 102. 17°              | 106. 19 <sup>ed</sup>                   | 4820 <sup>ed</sup>                     | 102. 21**                          |
| 102, 18-22ªbed        | 106. 20-24                              | 4821-4825                              | 102. 21 <sup>ed</sup> -25½         |
| 102, 224-44           | 106. 25-47ªb                            | '4826-4848 <sup>a</sup>                | 102. 26-48                         |
| 102. 45 <sup>ab</sup> | 106. 47°d                               |                                        | 102. 49 <sup>ab</sup>              |

| 102. 45°d-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crit. Ed.       | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                | Madras Ed.                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 102. 47 102. 48 106. 50 102. 48 106. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102, 45°d-46    | 106. 48, 49 <sup>ed</sup>               | 4848°d-4849             | 102. 49°d-50                             |
| 102. 48  106. 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>        |                                         |                         |                                          |
| 102. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102, 47         | 106, 50                                 | 4850                    | 102. 51                                  |
| 102. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 106. 51                                 | 4851                    | 102. 52 <sup>ab</sup> , 53 <sup>ab</sup> |
| 102. 50-51 102. 50-51 102. 50-51 102. 50-51 102. 58-54 102. 58-54 102. 61 102. 51 102. 52 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 58-55 102. 62 102. 66-68 102. 68-65\frac{1}{2} 102. 66-68 102. 69-68 102. 69-761 102. 61-7 103. 1-2 104855 105. 56-74 105. 56-75 105. 56-75 105. 56-75 105. 56-75 105. 66-68 105. 56-75 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 66-68 105. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                         | _                       | 102, 52°d, 53°d-56°d                     |
| 102. 50-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102, 49         | 106. 52                                 | 4852                    | 102. 56½, 56°d                           |
| 102, 50-51 412*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 411*            |                                         |                         | _                                        |
| 102. 52 102. 53 <sup>abcd</sup> 102. 56 <sup>abcd</sup> 102. 56 <sup>abcd</sup> 102. 57 <sup>cd</sup> -58 102. 57 <sup>cd</sup> -58 102. 59 <sup>cd</sup> -58 102. 59 <sup>cd</sup> -61 <sup>abcd</sup> 102. 69 <sup>dd</sup> 103. 69 <sup>dd</sup> 104 <sup>dd</sup> 105. 66 <sup>dd</sup> 105. 72 106. 67 <sup>dd</sup> 106. 67 <sup>dd</sup> 106. 67 <sup>dd</sup> 106. 70 <sup>dd</sup> -75 106. 87 <sup>dd</sup> -4875 105. 81 <sup>dd</sup> 105. 71 <sup>dd</sup> 105. 81 <sup>dd</sup> | · _             |                                         | _                       | 102. $57\frac{1}{2}$                     |
| 102. 52 102. 53**d-56**d 106. 56 102. 53**f-56**d 106. 56-62 102. 55**f-56**d 106. 60**d-62 102. 59**d-86 102. 59**d-16**d 106. 66**d 102. 59**d-16**d 106. 66**d 102. 61**f 106. 66**d 106. 67**d-85*d 106. 67**d-85*d 106. 67**d-85*d 106. 67**d-85*d 106. 81**d 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102, 50-51      | 106. 53-54                              | 4853-4854               | 102. $58\frac{1}{2}$ $-59\frac{1}{2}$    |
| 102. 58**ded 102. 53**f-56**ded 102. 53**f-56**ded 102. 56**f-58 106. 60**d-62 4860**d-4862 102. 66-68 418**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 412*            | _                                       | _                       | 102. 61                                  |
| 102. 58° -56° -58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102, 52         | 106. 55                                 | 4855                    | 102. $60\frac{1}{2}$                     |
| 102. 58° -56° -58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102, 53ªbed     | 106. 56                                 | 4856                    | 102. 62                                  |
| 102. 56e <sup>e</sup> /-58 413**  102. 59e <sup>e</sup> /-61abed 106. 63 102. 59e <sup>e</sup> /-61abed 106. 66ab 102. 61e <sup>e</sup> / 106. 66ab 106. 67ab 4866e <sup>e</sup> d 4866e <sup>e</sup> d 4867ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 106. 57-60°                             | 4857-4860ab             | 102. $63-65\frac{1}{2}$                  |
| 102. 59**-61***       106. 63       4863       102. 69         102. 61***       106. 66***       4864-4866***       102. 69\frac{1}{2}-71\frac{1}{2}\$         102. 61***       106. 66***       4866***       102. 72         414**       106. 67***       4867***       —         415**       —       —       —         102. 62-70**       106. 67***       4867***       102. 73-81***         416**       —       —       102. 81***         102. 70**       106. 76-79**       4876-4879**       102. 81***         102. 74**       106. 81**       4881**       102. 81***         102. 75       106. 80**       4880**       102. 86\frac{1}{2}**         102. 75       106. 81**       4880**       102. 86\frac{1}{2}**         418**       106. 82**       4882**       102. 86\frac{1}{2}**         418**       106. 82**       4882**       102. 86\frac{1}{2}**         102. 77-78**       106. 83       4883       102. 88-89**         420**       —       102. 89**       102. 90\frac{1}{2}**         102. 78**       106. 85**       4884-4885**       102. 90\frac{1}{2}**         102. 93\frac{1}{2}**       4885-4887*       102. 93\frac{1}{2}**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                         | 4860°d-4862             | 102. 66-68                               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 413*            | _                                       |                         | _                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 59ªbed     | 106. 63                                 | 4863                    | 102. 69                                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 106. 64-66ª8                            | 4864-4866**             | 102. 691-711                             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102, 61°        | 106. 66 <sup>cd</sup>                   |                         |                                          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414*            | 106. 67ªb                               | 4867ª³                  | _                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 415*            |                                         |                         | _                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 62-70°     | 106. 67 <sup>ed</sup> -75               | 4867°d-4875             | 102. 73-81 <sup>ab</sup>                 |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 416*            | -                                       |                         | 102, 81 <sup>cd</sup>                    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 70°d-73    | 106. 76-79 <sup>ab</sup>                | 4876-4879ab             | 102. 813-843                             |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 74ªbed     | 106. 79 <sup>ed</sup> -80 <sup>ab</sup> |                         |                                          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417*            |                                         |                         |                                          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 74"        |                                         |                         | 102, 861 46                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 102. 75         |                                         |                         | _                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 418*            |                                         | -                       |                                          |
| 102. 76       106. 83       4883 $102. 88-89^{ab}$ 420*       —       — $102. 88-89^{ab}$ 102. 77-78^ab $106. 84-85^{ab}$ $4884-4885^{ab}$ $102. 90\frac{1}{2}-91\frac{1}{2}^{ab}$ 421*       —       — $102. 91\frac{1}{2}^{ab}$ 102. $91\frac{1}{2}^{ab}$ $102. 91\frac{1}{2}^{ab}$ $102. 91\frac{1}{2}^{ab}$ 102. $93\frac{1}{2}^{ab}$ $102. 93\frac{1}{2}^{ab}$ $102. 93\frac{1}{2}^{ab}$ 103. $1-2$ $107. 1-2$ $4886-4887$ $102. 96-97$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 419*            | _                                       | -                       | 102, 87½°d                               |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102. 76         | 106. 83                                 | 4883                    | _                                        |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420*            |                                         | _                       | 1                                        |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102. 77-78**    | 106. 84-85°                             | 4884-4885 <sup>ab</sup> |                                          |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               | ~                                       |                         |                                          |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102. 78°d       | 106. 85°d                               | 4885 <sup>cd</sup>      | 1                                        |
| 103. 1-2 107. 1-2 4886-4887 102. 96-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422*            | -                                       |                         |                                          |
| 103. 1-2 107. 1-2 4886-4887 102. 96-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · <del>··</del> | . —                                     |                         | 102, 931°d-95                            |
| 1000 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103. 1-2        | 107. 1-2                                | 4886-4887               | _                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _               | -                                       |                         | 1                                        |

| Crit. Ed.                  | Bom. Ed.                                               | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 103. 3-446                 | 107. 3-4ªb                                             | 4888-4889**                            | 102. 98°° –99                              |
| 423*                       | *******                                                |                                        | 102. 38 =35<br>102. 100 <sup>ab</sup>      |
| 103. 4°d                   | 107. 4°d                                               | 4889 <sup>cd</sup>                     | 102, 100°d                                 |
| -                          |                                                        | _                                      | 102. 101                                   |
| 103. 5–11                  | 107. 5–11                                              | 4890-4896                              | 102. 102–108                               |
| _                          |                                                        |                                        | 102. 102–108                               |
| 103. 12-14                 | 107. 12–14                                             | 4897-4899                              | 103. 1–3                                   |
| <u> </u>                   |                                                        |                                        | 103. 4-5                                   |
| 103. 15-17                 | 107. 15–17                                             | 4900-4902                              | 103. 6-8                                   |
|                            |                                                        |                                        | 103, 81/2                                  |
| 103. 18-34 abod            | 107. 18-34                                             | 4903-4919                              | 103, 9 <del>1</del> 251                    |
| 103. 34                    | 107. 35 <sup>ab</sup>                                  | 4920°°                                 | 103, 26                                    |
| 103. 35-38ªbcd             | 107. 35°d-39°d                                         | 4920°d-4924°d                          |                                            |
| 103. 38°                   | 107. 39 <sup>ed</sup>                                  | 4920 -4924<br>4924°d                   | 103. 27-30146                              |
| 103. 39-44 <sup>abcd</sup> | 107. 40-45                                             |                                        | 103. 30½ cd                                |
| 103. 44°                   | 107. 46 <sup>ab</sup>                                  | 4925–4930<br>4931 <sup>ab</sup>        | 103. 31½-36½                               |
| 103. 45 <sup>abed</sup>    | 107. 46°d-47°d                                         |                                        | 103. 37 124 2015                           |
| 103. 45°′-49°°             | 107. 46 -47<br>107. 47 <sup>ed</sup> -51 <sup>ab</sup> | 4931°d-4932°d                          | 103. 37100 -38100                          |
| 424*                       | 107. 47 -31                                            | 4932°d-4936°d                          | 103. 38½°d-42                              |
| 103, 49 <sup>ed</sup>      |                                                        | ,                                      |                                            |
| 425**                      | 107. 51 <sup>ed</sup>                                  | 4936°d                                 | 103. $42\frac{1}{2}$                       |
|                            |                                                        | _                                      |                                            |
| 103. 50-51abed             | 107. 52–53                                             | 4937–4938                              | 103. 43-45 <sup>ab</sup>                   |
| 103. 51°                   | 107. 54 <sup>ab</sup>                                  | 4939 <sup>ab</sup>                     | 103. 45 <sup>ed</sup>                      |
| 103, 52ªbed                | 107. 54 <sup>cd</sup> -55 <sup>ab</sup>                | 4939°d-4940°b                          | 103. $45\frac{1}{2}$ $-46\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 103, 52°                   | 107. 55°d -                                            | 4940 <sup>cd</sup>                     | 103. 46½°d                                 |
| 103. 53ªbed                | 107. 56                                                | 4941                                   | 103. $47\frac{1}{2}$                       |
| 103. 53°                   | 107. 57 <sup>ab</sup>                                  | 4942 <sup>ab</sup>                     | 103. 48                                    |
| 103. 54ª5ed                | 107. 57°d-58°d                                         | 4942 <sup>ed</sup> -4943 <sup>ab</sup> | 103, 49                                    |
| 103. 54°                   | 107. 58 <sup>cd</sup>                                  | 4943 <sup>cd</sup>                     | 103. 50 <sup>ab</sup>                      |
| 426*                       |                                                        |                                        | _                                          |
| 103. 55 abed               | 107. 59                                                | 4944                                   | 103. 50 <sup>cd</sup> -51 <sup>ab</sup>    |
| 103, 55°                   | 107. 60°°                                              | 4945 <sup>ab</sup>                     | 103. 51 <sup>ed</sup> .                    |
| 103. 56 <sup>ab</sup>      | 107. 60°4                                              | 4945 <sup>ed</sup>                     | 103, 51½                                   |
| 427*                       | 101.00                                                 |                                        | 103. 52½°                                  |
| 103. 56°d-57               | 107 61 6086                                            | 4946-4947 <sup>ab</sup>                | 103. 52½ d-53½                             |
|                            | 107. 61-62 <sup>as</sup>                               | Z020 Z0Z)                              |                                            |
| 428*                       |                                                        | 4947°d-4955°d                          | 103. 54½ 62°                               |
| 103. 58-65ªbed             | 107. 62°d-70°s                                         | 7                                      | 103. 62 <sup>ed</sup>                      |
| 103. 65°                   | 107. 70 <sup>ed</sup>                                  | 4955°°                                 | 100.04                                     |

| Crit. Ed.                     | Bom. Ed.                                 | Cal. Ed.           | Madras Ed.                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 103. 66abed                   | 107. 71                                  | 4956               | 103. 63                                    |
| 103. 66°7                     | 107. 72ªb                                | 4957**             | 103. 64 <sup>ab</sup>                      |
| 103. 67-72                    | 107. 72°d-78°b                           | 4957°d-4963        | 103. 64°d-69½                              |
| 429*                          |                                          | _                  | _                                          |
| 103.73-75ªb                   | 107. 78 <sup>ed</sup> -80                | 4964-4966ab        | 103. $70\frac{1}{2}$ $-72\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 430*                          |                                          | -                  | -                                          |
| 103. 75 <sup>ed</sup> -80     | 107. 81-86°°                             | 4966°d-4971        | 103. $72\frac{1}{2}^{cd} - 77\frac{1}{2}$  |
| 103, 81                       | 107. 86°d, 87°d                          | 4972°, 4973°       | 103. $78\frac{1}{2}$                       |
|                               | 107. 87 <sup>ab</sup>                    | 4972 <sup>ed</sup> | _                                          |
| 103. 82–89                    | 107. 88–95                               | 4973°d-4981        | 103. $79\frac{1}{2}$ $86\frac{1}{2}$       |
| 431*                          |                                          | •                  | 103, 87½                                   |
| 103. 90–100                   | 107. 96-106                              | 4982-4992          | 103. $88\frac{1}{2} - 98\frac{1}{2}$       |
| 432*                          |                                          |                    | 103. $99\frac{1}{2}$                       |
| 103. 101 <sup>ab</sup>        | 107. 107**                               | 4993 <sup>ab</sup> | 103. $100\frac{1}{2}^{ab}$                 |
| 433*                          | 107. 107°d                               | 4993 <sup>ed</sup> | 103. 100½.                                 |
| 103. 101 <sup>ed</sup>        | 107. 107°                                |                    | 103. 101                                   |
| 434* (for 101 <sup>ed</sup> ) |                                          |                    |                                            |
| 104. 1–28                     | 108. 1-28                                | 4994-5021          | 104. $1-28\frac{1}{2}$                     |
| 104. 29                       | 108. 29 <sup>ab</sup> , 30 <sup>ab</sup> | 5022ª, 5023ªb      | $104, 29\frac{1}{2}$                       |
| 104. 30 <sup>ab</sup>         | 108. 30 <sup>ed</sup>                    | 5023 <sup>cd</sup> | 104. $30\frac{1}{2}^{ab}$                  |
| 435*                          | _                                        | _                  |                                            |
| / 104. 30 <sup>ede/</sup>     | 108. 31 <sup>ab</sup> , 29 <sup>cd</sup> | 5024ab, 5022ed     | 104. 30½°d-31½°d                           |
| 436*                          | 108. 31 <sup>ed</sup>                    | 5024 <sup>cd</sup> |                                            |
| 104. 31-37 <sup>aled</sup>    | 108. 32-3948                             | 5025-5031          | 104. 31½ cd-38                             |
| 104. 37°                      | 108. 39 <sup>ed</sup>                    | 5032ªb             | 104. 38½ .                                 |
| 104. 38-42                    | 108. 40-44                               | 5032°d-5037°d      | 104. $39\frac{1}{2}$ $43\frac{1}{2}$       |
| 437*                          | _                                        |                    | <del></del> .                              |
| 104. 43-58                    | 108. 45–55                               | 5037°d-5048        | 104. $44\frac{1}{2}$ $54\frac{1}{2}$       |
| 104. 54-57 abed               | 108. 56–59                               | 5049-5052          | 104. 562-591                               |
| 104. 57*                      | 108, 60°b                                | 5053°              | 104. 60                                    |
| 104. 58                       | 108. 60°das                              | 5053°d-5054        | 104. 551                                   |
| 105. 1-5 <sup>abod</sup>      | 109. 1–5                                 | 5055-5059          | 105, 1–5                                   |
| 105. 5°                       | 109. 6 <sup>ab</sup>                     | 5060 <sup>ab</sup> | 105. 645                                   |
| 105. 6abed                    | 109. 6 <sup>cd</sup> – 7 <sup>ab</sup>   | 5060°d-5061a6      | 105. 6 <sup>ed</sup> -7 <sup>ab</sup>      |
| 105. 6                        | 109. 7 <sup>cd</sup>                     | 5061 <sup>ed</sup> | 105. 7°d                                   |
| 105. 7–8                      | 109. 8–9                                 | 5062-5063          | 105. 8–9                                   |
| ·105. 9                       | 109. 10                                  | 5064               | 105. 10 <sup>ab</sup> , 11 <sup>ab</sup>   |
|                               | -                                        |                    | 105. 10 <sup>ed</sup>                      |

| Crit. Ed.                                 | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 105. 10-23abrd                            | 109. 11-24                              | 5005 5050                              |                                         |
| 438*                                      |                                         | 5065-5078                              | 105. 11 <sup>cd</sup> -24½              |
| 105. 23°                                  | 109, 2545                               | 5079**                                 | 10526°d-26½                             |
| 105, 24                                   | 109. 25°d-26°4                          |                                        | 105. 25                                 |
| 105. 25ªbed                               | 109. 26°d-27°                           | 5079°d-5080°4                          | 105. 2626, 27126                        |
| 105. 25"                                  | 109. 27 <sup>ed</sup>                   | 5080°d-5081°3                          | 105. 27½ d-28½ d                        |
| 105. 26                                   | 109. 28                                 | 5081 <sup>cd</sup>                     | 105, 28½°d                              |
| 439*                                      |                                         | .5082                                  | 105, 293                                |
| 105. 27-28                                | 109, 29-30                              |                                        | 105. 30 <del>1</del>                    |
| _                                         | 100, 25-50                              | 5083-5084                              | 105. $31\frac{1}{2}$ $32\frac{1}{2}$    |
| 105. 29-37                                | 109, 31–39                              | E007 5000                              | 105, 33144                              |
| 106. 1-6ªbed                              | 110. 1-6                                | 5085-5093                              | 105. 33½°d-42                           |
| 106, 6                                    | 110. 7=6                                | <sub>-</sub> 5094–5099                 | 106. 1–6                                |
| 106. 7–9                                  | 110. 7°d_10°6                           | . — "                                  | 106. 61                                 |
| 440*                                      | 110.7 –10                               | 5100-5102                              | 106. 71-91                              |
| 106. 10-14**                              | 770 7000 47                             |                                        | -                                       |
| 441*                                      | 110. 10 <sup>ed</sup> -41               | 5103-5107**                            | 106. $10\frac{1}{2}$ $14\frac{1}{2}$    |
| 106. 14 <sup>cde</sup> /                  | 770 75                                  |                                        | 106. 143°d                              |
| 106. 15-17abed                            | 110. 15                                 | 5107°d-5108°4                          | 106. 151                                |
| 106. 17"-25                               | 110. 16–18                              | 5108 <sup>cd</sup> -5111 <sup>ab</sup> | 106. $16\frac{1}{2} - 18\frac{1}{2}$    |
|                                           | 110. 19-27**                            | 5111 <sup>ed</sup> -5119               | 106. 19-261                             |
| 442* (for 25)                             |                                         | -                                      | _                                       |
| 106. 26–28                                | 110. 27 <sup>ed</sup> -30 <sup>ab</sup> | 5120-5122                              | 106. $27-29\frac{1}{2}$                 |
| 106. 29                                   | 110. 30°d-31°d                          | 5123                                   | 106. 30145, 31445                       |
|                                           |                                         |                                        | 106. 30½ cd                             |
| 106. 30-31 <sup>abed</sup>                | 110. 31 <sup>ed</sup> -33 <sup>eb</sup> | 5124-5125                              | 106, 31½°d-33                           |
| 106. 31                                   | 110. 33 <sup>ed</sup>                   | 5126 <sup>48</sup>                     | 106. 34 <sup>aš</sup>                   |
| 443*                                      | _                                       | Marine Control                         | .106. 34 <sup>ed</sup>                  |
| 106. 32-3743                              | 110. 34-39 <sup>ab</sup>                | 5126 <sup>ed</sup> -5131               | 106. 35-40°                             |
| 106. 37ed_39as                            | 110. 39°d-41°                           |                                        | 106. 40 <sup>ed</sup> -42 <sup>ab</sup> |
| 106. 39 <sup>cd</sup> -40 <sup>abcd</sup> | 110. 41 <sup>ed</sup> -42               | 5132-5133 <sup>a3</sup>                | 106. 42°d-43                            |
| 106. 40°                                  | 110. 43ªb                               | 5133 <sup>ed</sup> .                   | 106. 431                                |
| 106. 41-43ªbcd                            | 110. 48°d-46°                           | 5134-5136                              | 106. 441-461                            |
| 106. 43°                                  | 110. 46°d                               | 5137ªb                                 | 106. 47                                 |
| 106. 44-45                                | 110. 47-48                              | 5137 <sup>cd</sup> -5139               | 106, 48-49                              |
|                                           | 110. 4/~40                              |                                        | 106. 50                                 |
| 107. 1-11 <sup>alod</sup>                 | 111. 1-11                               | 5140-5150                              | 107. 1–11                               |
| 107. 114                                  |                                         | 5151                                   |                                         |
|                                           | 111. 12**                               |                                        | 107. 111                                |
| 107. 12ªbed                               | 111. 12°d-13°                           | 5151°d-5152°d                          | $107.12\frac{1}{2}$                     |

| Crit. Ed.                                | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.               | Madras Ed.                                            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Otto Aut                                 | -                                       |                        | 107. 13½ab                                            |
| 444*                                     |                                         | 5152°d                 | 107. 13½ cd                                           |
| 107. 12°                                 | 111, 13 <sup>ed</sup>                   | 5152<br>5153-5155      | 107. $14\frac{1}{2} - 16\frac{1}{2}$                  |
| 107. 13-15 abed                          | 111. 14–16                              | 5156 <sup>ab</sup> .   | 107. 17                                               |
| 107. 15°                                 | 111, 17 <sup>ab</sup>                   | 5156°d-5157°d          | 107. 18                                               |
| 107. 16                                  | 111. 17 <sup>ed</sup> -18 <sup>ab</sup> |                        | 107. 19**                                             |
| 107. 17 <sup>ab</sup>                    |                                         | 5157 <sup>ed</sup>     | 107. 19°d-25°                                         |
| 107. 17°d-23°                            | 111. 18°d-24°                           | 5158-5164 <sup>a</sup> |                                                       |
| 445* (for 23° )                          | -                                       | 51010 5171G0           | 107. 25 <sup>d</sup> -32                              |
| 107. 23 <sup>a</sup> -30 <sup>asea</sup> | 111, 24 <sup>d</sup> -31                | 5164°-5171°°           | 107. 33 <sup>ab</sup>                                 |
| 107. 30°                                 | 111. 32 <sup>ab</sup>                   | 5171 <sup>cd</sup>     | 107. 33 <sup>ed</sup> -33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| 107. 31 abod                             | 111. 32 <sup>cd</sup> -33 <sup>ab</sup> | 5172                   | 107. 34                                               |
| 107. 31°                                 | 111. 33°d                               | 5173 <sup>ab</sup>     | 107. 35–36 <sup>ab</sup>                              |
| 107. 32-33 <sup>ab</sup>                 | 111. 34-35 <sup>ab</sup>                | 5173°d-5174            | 107. 55-50                                            |
| 446*                                     |                                         |                        | 107. 36°d-42°                                         |
| 107. 33 <sup>ed</sup> -39 <sup>abe</sup> | 111. 35°d-41°                           | 5175-5181°             | 107. 36 -42<br>107. 42 <sup>d</sup>                   |
| 107. 39 <sup>d</sup>                     | -                                       | 5181°                  | 107. 42                                               |
| 447* (for 39 <sup>d</sup> )              | 111. 41 <sup>d</sup> -42 <sup>ab</sup>  |                        | 107 40 40 401                                         |
| 107. 40-46 abed                          | 111. 42°d-49°6                          | 5181°d-5188°d          | 107. 43-48, 49\frac{1}{2}                             |
| 448*                                     | -                                       |                        | 107. 50                                               |
| 107. 46°°                                | 111. 49°d                               | 5188 <sup>ed</sup>     | 107. 48½                                              |
| 107. 47                                  | 111. 50                                 | 5189                   | 107. 51                                               |
| 449*                                     |                                         | _                      | 107. 52°                                              |
| 107. 48-54                               | 111. 51–57                              | 5190-5196              | 107. $52^{cd} - 58\frac{1}{2}$                        |
| encome.                                  | _                                       | _                      | 107. 59-61 <sup>ab</sup>                              |
| 107. 55                                  | 111. 58                                 | 5197                   | 107. 61°d-61½                                         |
| 108. 1–2                                 | 112. 1-2                                | 5198-5199              | 108. 1–2                                              |
| 450* (for 2 <sup>cd</sup> )              |                                         | _                      |                                                       |
| 108. 3-8                                 | 112. 3–8                                | 5200-5205              | 108. $3-8\frac{1}{2}^{ab}$                            |
|                                          | _                                       | -                      | 108. 8½°d                                             |
| 108. 9-14                                | 112. 9–14.                              | 5206-5211              | $108.9\frac{1}{2}-14\frac{1}{2}$                      |
| 451*                                     | <b>→</b> .                              | _                      | _                                                     |
| 108. 15-20°°                             | 112. 15-20°                             | 5212-5217ªb            | 108. $15\frac{1}{2}$ $20\frac{1}{2}$                  |
| •                                        | _                                       |                        | 108. 20½ ed                                           |
| 452*                                     | _                                       |                        | 108. 25 <sup>ed</sup>                                 |
| 108. 20°d-23                             | 112. 20 <sup>ed</sup> -23               | 5217°d-5220            | 108. 21–24                                            |
| 108. 24                                  | 112. 24                                 | 5221                   | 108. 25 <sup>ab</sup> , 26 <sup>ab</sup>              |
| 108. 25-29                               | 112. 25–29                              | 5222-5226              | 108. 26 <sup>ed</sup> -30½                            |
| 453*                                     | _                                       |                        | _                                                     |

| Crit. Ed.                  | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. 30                    | 112. 30                                 | 5227                                   | The second secon |
| <b>→</b> , .               |                                         |                                        | 108. 31½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108. 31-41                 | 112, 31-41                              | 5228-5238                              | 108, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 454**                      |                                         |                                        | 108. 33-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 455*                       |                                         | 5239ªå.                                | 108. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 1-6ªbed               | 113. 1-6                                | 5239°d-5245°                           | 100 1 0154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 109. 6°                    | 113. 7 <sup>ab</sup>                    | 5245 <sup>ed</sup>                     | 109. 1-62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 109. 7. abod               | 113. 7°d-8°                             | 5246                                   | 109. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 74                    | 113. 8 <sup>ed</sup>                    | 5247ª4                                 | 109. 7½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 8abed                 | 113, 9                                  | 5247°d-5248ab                          | 109: 900, 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * g s                    | <del></del>                             | 1                                      | 109. 9 <sup>rd</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109. 84                    | 113. 10 <sup>ab</sup>                   | 5248°d                                 | 109. 10 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109. 9-10                  | 118, 10 <sup>cd</sup> -12 <sup>ab</sup> | 5249-5250                              | 109, 11-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 456*                       |                                         | _                                      | 100(:11-12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109, 11                    | 113. 12°d-13°4                          | 5251                                   | 109, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 12ª8cd                | 113. 13°d-14ab                          | 5252                                   | 109. 1446, 1546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -                          | -                                       | e* .                                   | 109. 14 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109. 12° -17ª ted          | 113. 14 <sup>ed</sup> -19               | 5258-5258°                             | 109. 15 <sup>ed</sup> -20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109, 17°                   | 113, 20ª6                               | 5258 <sup>ed</sup>                     | 109, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 18abod                | 113. 20°d-21°d                          | 5259                                   | 109. 21°d -22ªs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109. 18°′-23               | 113. 21°d-26                            | 5260-526546                            | 109, 22°d-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                         | e Comm                                 | 109. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109. 24-26                 | 113. 27–29                              | 5265°d-5268°                           | 109. 28°d 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 457*                       | 113, 30                                 | 5268°° - 5269°°                        | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 27                    | 113. 31                                 | 5270°6, 5269°d                         | 109, 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109. 28-29                 | 113. 32-33                              | 5270°d-5272°d                          | 109, 321-331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 458*                       |                                         | -                                      | 109, 341-351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109, 30–36                 | 113. 34-40                              | 5272°d-5279°d                          | 109. 361-421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 459*                       | _                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109. 37-38 <sup>a</sup>    | 113. 41-42 <sup>ab</sup>                | 5279 <sup>ed</sup> -5280               | 109. 43 44 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109. 38 <sup>ed</sup>      | 113. 42°d                               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109. 39                    | 113. 43                                 |                                        | 109, 44½°d- 45½°b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |                                         | 5281-5282                              | 109. 45½ cd -47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109. 40-41 <sup>abcd</sup> | 113. 44-45                              | 5283 <sup>ab</sup>                     | 109. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 109. 41°                   | 113. 46 <sup>ab</sup>                   | 5283 <sup>ed</sup> -5286 <sup>ab</sup> | 109. 48½-51 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109. 42-44 <sup>abod</sup> | 113. 46°d-49°b                          | 5285 -5280<br>5286 <sup>ed</sup> -5290 | 109. 51°d-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109. 44°′-48               | . 113. 49 <sup>cd</sup> -53             |                                        | 110. 1–7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110. 1-7abed               | 114. 1–7                                | 5291-5297                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110.7                      | 114. 8 <sup>ab</sup>                    | 5298 <sup>ab</sup>                     | 110. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Crit. Ed.                               | Bom. Ed.                                | Cal, Ed.                 | Madras Ed.                                |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--|
| 110. 8-11 <sup>abed</sup>               | 114. 5°d-12°d                           | 5298°d-5302ab            | 110. $8\frac{1}{2}$ – $11\frac{1}{2}$     |  |
| 110. 11°′-15                            | 114. 12°d-16                            | 5302°d-5306              | 110. 12-16                                |  |
| 110. 16°                                | 114. 17 <sup>ab</sup>                   |                          | 110. 17 <sup>ab</sup>                     |  |
|                                         |                                         | _                        | 110. 17 <sup>ed</sup>                     |  |
| 460*                                    | 114, 17 <sup>ed</sup>                   | _                        | 110. 18 <sup>ab</sup>                     |  |
| 110. 16 <sup>ed</sup>                   | 11,4, 17                                | <u>-</u>                 | 110. 18 <sup>ed</sup>                     |  |
| 461*                                    | 114. 18 <sup>ab</sup>                   | _                        | 110. 19 <sup>ab</sup>                     |  |
| 110. 17 <sup>ab</sup>                   | 114, 10                                 |                          | 110. 19 <sup>ed</sup>                     |  |
| 462*                                    | 114. 18 <sup>ed</sup> -19               |                          | 110. $20-20\frac{1}{2}$                   |  |
| 110. 17°d—18                            | 114. 20–47                              | 5307-5334                | 110. $21\frac{1}{2}-48\frac{1}{2}$        |  |
| 110. 19-46                              | 115, 1-20                               | 53355354                 | 111. 1-20                                 |  |
| 111. 1-20                               | 110, 1-20                               | -                        | '                                         |  |
| 463*                                    | 115, 21–28                              | 5355-5362                | 111. 21–28                                |  |
| 111. 21–28                              | 115, 21-20                              |                          |                                           |  |
| 464*                                    | 115. 29-43                              | 5363-5377                | 111. 29-43                                |  |
| 111. 29-43<br>112. 1-22 <sup>a</sup>    | 116. 1-22**                             | 5378-5397 <sup>ab</sup>  | 112. 1-22 46                              |  |
| 112. 1-22<br>112. 22 <sup>ed</sup> -23  | 116. 22°d-23                            | 5397°d-5398              | _                                         |  |
| 112. 24-29 <sup>abed</sup>              | 116. 24–29                              | 5399-5404                | 112. $22^{ed} - 27\frac{1}{2}$            |  |
| 112. 29*                                | 116. 30 <sup>ab</sup>                   | 5405ab                   | 112. 282 4 5                              |  |
| 112. 30 <sup>ab</sup>                   | 116. 30°d                               | 5405 <sup>ed</sup>       | 112. 28½ ed                               |  |
| 465*                                    | 116. 31 <sup>ab</sup>                   | 5406ab                   | 112, 29½ ab                               |  |
| 112. 30 <sup>eder</sup>                 | 116. 31 <sup>ed</sup> -32 <sup>ab</sup> | 5406ed-5407ab            | 112, 29½ -30                              |  |
| 112. 31-34 <sup>abed</sup>              | 116. 32°d-36°b                          | 5407°d-5411°             | 112. 31–34                                |  |
| 112. 34°r-45°°                          | 116. 36°d-47°d                          | 5411°d-5422°d            | 112. 341-451 45                           |  |
| 112. 45 <sup>cd</sup> -47 <sup>ab</sup> | 116. 47°d-49°d                          | _                        | 112. 45½ -47½                             |  |
| 112. 47°d-54°b                          | 116. 49°d-56°d                          | 5422°d-5429°b            | 112. 47½ -54½ ad                          |  |
| 112. 54°d-56°°                          | 116. 56°d-58°                           | -                        | 112. 54½ -56½                             |  |
| 112. 56 <sup>ed</sup> -63               | 116, 58 <sup>ed</sup> -65               | 5429 <sup>ed</sup> -5436 | 112. $56\frac{1}{2}^{cd} - 63\frac{1}{2}$ |  |
| 112. 64                                 | 116. 68                                 | 5439                     | 112. 64, 67ª                              |  |
| 112. 65-66                              | 116, 66-67                              | 5437-5438                | 112. 65-66                                |  |
| 112. 67                                 | 116. 69                                 | 5440                     | 112. 67°d-68°d                            |  |
| 112. 68-74 <sup>abed</sup>              | 116. 70-76                              | 5441-5447                | 112. 68 <sup>cd</sup> -74½                |  |
| 112. 74°                                | 116. 77 <sup>ab</sup> .                 | 5448ab                   | 112. 75                                   |  |
| 112. 75-77 abod                         | 116. 77°d-80°d                          | 5448°d-5451°d            | 112. 76-78                                |  |
| 112. 77°                                | 116. 80 <sup>ed</sup>                   | 5451 <sup>cd</sup>       | 112. $78\frac{1}{2}$                      |  |
| 112. 78                                 | 117. 1                                  | 5452                     | 113. 1 <sup>ad</sup> , 2                  |  |
|                                         | -                                       |                          | 113, 160, 12                              |  |
| 112. 79-95 abed                         | 117. 2–18                               | 5453-5469                | 113, 3–19                                 |  |

| Crit. Ed.                               | Bom. Ed.                                    | Cal. Ed.                                   | Madras Ed.                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 112. 95*                                | 117. 19 <sup>ak</sup>                       | 5470as                                     | 110 101                                       |
| 112. 96-97 abod                         | 117. 19°d-21°                               | 5470°d-5472°                               | 113. 191                                      |
| 112. 97°'                               | 117, 21°d                                   | 5472°d                                     | 113. 201-211                                  |
| 112, 98–99 <sup>43</sup>                | 117. 22-23**                                | 5473-5474**                                | 113, 22                                       |
| 466*                                    |                                             | 0210-0212                                  | 113. 23-24**                                  |
| 112, 99°d-105°d                         | 117. 23°d-29                                | 5474 <sup>ed</sup> -5480                   | 110 04164 00                                  |
| 112. 105%-110                           | 117, 30-35 <sup>ab</sup>                    | 5481-5486 <sup>ab</sup>                    | 113. 24½°d-30                                 |
| 467*                                    | 117, 35 <sup>ed</sup>                       | 0401-0400                                  | 113. $30\frac{1}{2}$ $35\frac{1}{2}$          |
| 112. 111-118 abod                       | , 117. 36-43 <sup>ab</sup>                  | 5486°d-5494°                               | 710 001 401                                   |
| 112, 118                                | 117, 43 <sup>ed</sup>                       | 5494°d                                     | 113. 36 <del>1 4</del> 3 <del>1</del> 113. 44 |
| 112. 119-121 abed                       | 117. 44–46                                  | 5495-5497                                  | 113, 45–47                                    |
| 112, 121*                               | 117. 47 <sup>ab</sup>                       | 5498ªb                                     | 113. 47\frac{1}{3}                            |
| 112. 122-124 abad                       | 117, 47°d-50°                               | 5498°d-5501°d                              | 113. 48½-50½                                  |
| 112, 124°                               | 117. 50 <sup>ed</sup>                       | 5501 <sup>ed</sup>                         | 113, 51                                       |
| [ 113. 11°de/_15 ]                      | [ 118. 12°d-17°6 ]                          | [ 5526 <sup>ed</sup> -5531 <sup>ab</sup> ] | 113, 52–56                                    |
| 112. 125-134abed                        | 117. 51-60                                  | 5502-5511                                  | 113, 57–66                                    |
| 112, 134 <sup>ef</sup>                  | 117. 61 <sup>a5</sup>                       |                                            | 113, 661                                      |
| 112. 135                                | 117. 61°d-62°                               | -                                          | 113. 67 1                                     |
| [ 113. 9°d-10°6 ]                       | [ 118. 10°d-11°d ]                          | [ 5524°d-5525°b ]                          | 113. 681                                      |
| [ 113. 16-17 ]                          | [ 118. 17 <sup>ed</sup> -19 <sup>ab</sup> ] | [ 5531°d-5533°4 ]                          | 113. 70-711                                   |
| 468* (for 135°d)                        | -                                           |                                            |                                               |
| 112. 136-138                            | 117. 62°d-65                                | 5512-5514                                  | 113. 723-743                                  |
| 113. 1-3ª*                              | 118. 1-3 <sup>66</sup>                      | 5515-5517ª*                                | 114, 1-21                                     |
| 469*                                    | 118. 3 <sup>cd</sup>                        | 5517°d                                     |                                               |
| 113. 3°d-5abed                          | 118. 4-6 <sup>ab</sup>                      | 5518-5520 <sup>48</sup>                    | 114. 3-5                                      |
| 115. 5 <sup>cf</sup>                    | 118. 6ed                                    | 5520°d                                     | 114. 5첫                                       |
| 113. 6–7                                | 118. 7–8                                    | 5521-5522                                  | 114. 61-71                                    |
| 470*                                    |                                             | -                                          | 114, 9½°                                      |
| [ 113. 17. <sup>cd</sup> ] .            | [ 118. 19 <sup>ab</sup> ]                   | [ 5533 <sup>ab</sup> ]                     | 114. 9½ d                                     |
| 113. 8                                  | 118. 9                                      | 5528                                       | 114. 8½                                       |
| 113. 9 <sup>ab</sup>                    | 118. 10 <sup>68</sup>                       | 5524ab                                     |                                               |
| 113. 9°d-10°b                           | 118. 10 <sup>ed</sup> -11 <sup>ab</sup>     | 5524°d-5525°d                              | $[113, 68\frac{1}{2}]$                        |
| 113. 10 <sup>cd</sup> -11 <sup>ab</sup> | 118. 11°d-12°d                              | 5525°d-5526°d                              | -                                             |
| 113. 11 <sup>cdef</sup>                 | 118. 12 <sup>ed</sup> -13 <sup>ab</sup>     | 5526°d-5527°d                              | [ 113. 52 ]                                   |
| 113, 12-13                              | 118. 13 <sup>ed</sup> -15 <sup>ab</sup>     | 5527°d-5529°b                              | [ 113, 53–54 ]                                |
| 471* (for 13°d)                         |                                             | parent                                     | quadring q e/ c                               |
| 113. 14–15                              | 118. 15°d-17°                               | 5529°d-5531°d                              | [ 113. 55–56                                  |
| 113. 16                                 | 118. 17°d-18°d                              | 5531 <sup>ed</sup> -5532 <sup>ab</sup>     | [ 113, 70-70]                                 |

| Crit. Ed.                              | Bom. Ed.                                | . Cal. Ed.                             | Madras Ed.                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 113. 17                                | 118. 18°d-19°b                          | 5532°d-5533°46                         | [ 113. 71½ ] .                         |
| 113. 17<br>113. 18-20 abed             | 118. 19 <sup>ed</sup> -22 <sup>ab</sup> | 5533°d-5536°b                          | 114. $10\frac{1}{2}$ – $12\frac{1}{2}$ |
| 113. 20°                               | 118. 22 <sup>ed</sup>                   | 5536°d                                 | 114. 13                                |
| 113. 21 <sup>abe4</sup>                | 118. 23                                 | 5537                                   | 114. 14                                |
| 113. 21                                | 118. 2426                               | 5538ª³                                 | 114. 15 <sup>ab</sup>                  |
|                                        | 118. 24°d-28°d                          | 5538 <sup>cd</sup> -5542 <sup>ab</sup> | 114. $15^{ed} - 18\frac{1}{2}$         |
| 113, 22-25                             | 118. 28 <sup>cd</sup>                   |                                        | ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * *  |
| 472*<br>113, 26-28 <sup>ab</sup>       | 118. 29-31 <sup>ab</sup>                | 5542°d-5544                            | 114. 19½-21½                           |
|                                        | 110. 20-01                              |                                        |                                        |
| 473*                                   | 118. 31°d-38                            | 5545-5552ªb                            | 114. 21½°d-28½                         |
| . 113. 28 <sup>ed</sup> -35            | 110. 01 -00                             | 0040 0002                              | 114. 291                               |
| 110 00 00                              | 118. 39-42                              | 5552°d-5556ab                          | 114. 30½ -33½                          |
| 113. 36–39                             | 110. 03-42                              | 3332 0000                              | 114. 341                               |
| 113. 40-42 <sup>abed</sup>             | 118. 43-45                              | 5556°°d-5559°°                         | $114, 35\frac{1}{2} - 37\frac{1}{2}$   |
|                                        | 118. 46**                               | 5559 <sup>ert</sup>                    | 114. 38                                |
| 113. 42°                               | 118. 46 <sup>ed</sup> -49 <sup>ab</sup> | 5560-5562                              | 114. 39-41                             |
| 113. 43-45 <sup>abed</sup>             | 118. 49 <sup>ed</sup>                   | 5563 <sup>ab</sup>                     | 114. 4246                              |
| 113. 45 <sup>ef</sup>                  | 118. 50                                 | 5563°d-5564°b                          | 114. 42°d-43°                          |
| 113. 46 <sup>abed</sup>                | 118. 51 <sup>ab</sup>                   | 5564 <sup>°d</sup> .                   | 114. 43°d                              |
| 113. 46ef                              | 118. 51 <sup>cd</sup> -53 <sup>ab</sup> | 5565-5566                              | 114. 44-45                             |
| 113. 47-48 <sup>abcd</sup>             | 118. 53°d                               | 5567 <sup>ab</sup>                     | 114. 45½                               |
| 113, 48"                               |                                         | 5567 <sup>ed</sup> -5568               | 114. 461                               |
| , 113. 49                              | 118. 54                                 |                                        | 115. 1-3                               |
| 114. 1-3 <sup>abed</sup> .             | 119. 1-3                                | 5569-5571                              |                                        |
| 114. 3 <sup>cf</sup> -17 <sup>ab</sup> | 119. 4–17                               | 5572-5585                              | 115. $3\frac{1}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$   |
| 114. 17 <sup>ed</sup> -18.             | 119. 18-19**                            |                                        | 115. 17½°d-18½                         |
| 114. 19–23 <sup>asea</sup>             | 119, 19°d-24°d                          | 5586-5590                              | 115. $19\frac{1}{2}$ $-23\frac{1}{2}$  |
| 114. 23°                               | 119. 24 <sup>ed</sup>                   | 5591 <sup>ab</sup>                     | 115, 24                                |
| 474*                                   |                                         | 550364 550064                          | 717 0560 051                           |
| 114. 24                                | 119, 25                                 | 5591°d-5592°b                          | 115. 25° , 25½                         |
|                                        |                                         |                                        | 115. 25 <sup>ed</sup>                  |
| 114. 25-26 <sup>aled</sup>             | 119. 26–27                              | 5592°d-5594°d                          | 115. $26\frac{1}{2}$ $27\frac{1}{2}$   |
| 114. 26°                               | 119. 28 <sup>ab</sup>                   | 5594°d                                 | 115. 28                                |
| 474 A*                                 |                                         |                                        |                                        |
| 114. 27–31                             | 119. 28 <sup>ed</sup> -33 <sup>ab</sup> | 5595-5599                              | 115, 29–33                             |
| 475* ·                                 |                                         | _                                      | 115. 34 <sup>ab</sup>                  |
| 114. 32-33 <sup>abed</sup>             | 119. 33°d-35°d                          | 5600-5601                              | 115. 34°d-36°4                         |
| 114. 33°                               | 119. 35 <sup>cd</sup>                   | 5602ª8                                 | 115. 36°d                              |
| 11434-40 <sup>abed</sup>               | 119. 36-42                              | 5602°d-5609as                          | 115. 37-43 $\frac{1}{2}^{ab}$          |

| Crit. Ed. Bom. Ed.                        |                                              | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| 114. 40°                                  | 119. 43**                                    | 5609°d                                 | 115 40144                                   |  |
| 114. 41                                   | 119. 43°d-44°                                | 5610                                   | 115. 43½ <sup>cd</sup>                      |  |
|                                           | _                                            | _                                      | 115. 44½<br>115, 45                         |  |
| 114. 42                                   | 119. 44°d-45°                                | 5611                                   | 115. 46                                     |  |
|                                           | -                                            | _                                      | 115. 461                                    |  |
| 114. 43-45 <sup>eb</sup>                  | 119. 45 <sup>ed</sup> -47                    | 5612-5614°6                            | 115. 47\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |  |
|                                           | _                                            | -                                      | 115. 49½°d                                  |  |
| 476*                                      | 119. 48-49                                   | 5614°d-5616°4                          |                                             |  |
| 114. 45°d-48°d                            | 119. 50° 53° 5                               | 5616°d-5619                            | 115, 50–53                                  |  |
| 114. 4867                                 | 119. 53°d                                    | 5620 <sup>a4</sup>                     | 115. 54 <sup>ab</sup>                       |  |
| 114. 49–50°                               | 119. 54-55 <sup>ab</sup>                     | 5620 <sup>ed</sup> -5621               | 115. 54 <sup>cd</sup> 55                    |  |
| 477*                                      | -                                            |                                        | _                                           |  |
| 114. 50 <sup>cd</sup> -52 <sup>abcd</sup> | 119. 55°° -57                                | 5622-5624ª³                            | 115, 55½-58°°                               |  |
| 114. 52°′<br>478*                         | 119. 58 <sup>ab</sup>                        | 5624 <sup>ed</sup>                     | 115. 58°d                                   |  |
|                                           |                                              | _                                      | 115. 59                                     |  |
| 114. 53-55                                | 119. 58°d-61°d                               | 5625-5627                              | 115. 60-62                                  |  |
| 114. 56–57<br>114. 58                     | 119. 61°d-63°d                               | 5628-5629                              | 115. 6667                                   |  |
| 114. 59                                   | 119. 64°4-65°4                               | 5631                                   | 115. 63                                     |  |
| 114. 60                                   | 119. 63°d-64°                                | 5630                                   | 115. 64                                     |  |
| 114. 61–63                                | 119. 66° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° 65° | 5632°das                               | 115. 65                                     |  |
| TT4. 07-09                                | 119. 66°d-69ab                               | 5633–5635                              | 115. 68–70                                  |  |
| 114. 64–65                                | 110 0000 1101                                |                                        | 115. 70 <del>\frac{1}{2}</del>              |  |
| 114. 66                                   | 119. 69°d-71°d                               | 5636-5637                              | 115. 711-721                                |  |
| TT#. 00                                   | 119. 71°d-72°b                               | 5638                                   | 115. 73½°6, 74                              |  |
| 114. 67-73                                | TAR MORE MORE                                |                                        | 115. 73½°d                                  |  |
| 479*                                      | 119. 72 <sup>cd</sup> -79 <sup>ab</sup>      | 5639-5645                              | 115. 75–81                                  |  |
| 114. 74                                   | TIO POSS COS                                 |                                        | 115. 84                                     |  |
| (12. / t                                  | 119. 79 <sup>cd</sup> -80 <sup>ab</sup>      | 5646                                   | 115. 82                                     |  |
| 114. 75 <sup>ab</sup>                     | 110 00%                                      | r o ingh                               | 115. 83                                     |  |
| 480*                                      | 119. 80°d                                    | 5647 <sup>ab</sup>                     | 115. 85 <sup>ab</sup>                       |  |
| 114. 75°d                                 | 110 016                                      | round                                  | 115. 86–87½                                 |  |
| 4                                         | 119. 81 <sup>ab</sup>                        | 5647 <sup>ed</sup>                     | 115. 85 <sup>ed</sup>                       |  |
| 114. 76-77 <sup>abod</sup>                | 119. 81 <sup>ed</sup> -83 <sup>a3</sup>      | . 5648-5649                            | 115. 88½-89½                                |  |
| 114. 77                                   | 119. 83°d                                    | 5650° 5050°                            | 115. 90                                     |  |
| 114. 78–80                                | 119. 84–86                                   | 5650 <sup>ed</sup> -5653 <sup>eb</sup> | 115. 91-93                                  |  |
| Tr. 4 orașed                              | -                                            |                                        | 115. 94                                     |  |
| 114, 81ªbed                               | 119. 87                                      | 5653°d-5654°b                          | 115. 95                                     |  |
| 114. 81"                                  | 119. 88                                      | 5654 <sup>cd</sup>                     | 115, 95\frac{1}{2}                          |  |

| Chit Tall                                 | Bom. Ed.                    | Cal. Ed.                | Madras Ed.                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Crit. Ed.                                 | Dom. Ed.                    | Car. Lu.                |                                         |
| 114. 82-84ªbed                            | 119. 88° -91°               | 5655-5657               | 115. $96\frac{1}{2} - 98\frac{1}{2}$    |
| 114. 84°7                                 | 119. 91 <sup>ed</sup>       | 5658ªb                  | 115. 99½°°                              |
| 114. 85–88                                | 119. 92-95                  | 5658°d-5662ab           | 115. 99½°d–103                          |
|                                           |                             | · —                     | 115. $103\frac{1}{2}$                   |
| 114. 89abed                               | 119. 96                     | 5662°d-5663ab           | 115. 104-105 <sup>ab</sup>              |
|                                           | _                           |                         | 115. 106                                |
| 114. 89*/                                 | 119. 97**                   | 5663 <sup>cd</sup>      | 115. 105°d                              |
| 114. 90-91 abod                           | 119. 97°d_99°b              | 5664-5665               | 115. 107–108                            |
| 114. 91°'                                 | 119. 99°d                   | 56664                   | 115. 108½                               |
| 114, 92-98ª3ed                            | 119. 100–106                | 5666°d-5673°            | 115. $109\frac{1}{2}$ 115 $\frac{1}{2}$ |
| 114. 98°                                  | 119. 107 <sup>ab</sup>      | 5673 <sup>ed</sup>      | 115. 116                                |
| 114. 99-102ªbod                           | 119. 107°d-111°d            | 5674-5677               | 115. 117–120                            |
| 114, 102er                                | 119. 111°d                  | 5678 <sup>ab</sup>      | 115. $120\frac{1}{2}$                   |
| 114. 103-105**                            | 119. 112-11446              | 5678°d-5680             | 115. 121½-123½ <sup>ab</sup>            |
| 481*                                      | _                           |                         | 115. 123½°d                             |
| 114. 105°d-107°dod                        | 119, 114°d-116              | 5681-5683 <sup>ab</sup> | 115. 124-126                            |
| 114. 107°                                 | 119. 117 <sup>ab</sup>      | 5683 <sup>rd</sup>      | 115. 1261                               |
| 114, 108                                  | 119. 117°d-118°             | 5684                    | 115. 127 1 ab, 128 2                    |
|                                           |                             |                         | 115. 127½ ed                            |
| 114, 109-112                              | 119. 118 <sup>ed</sup> -122 | 5685-5688               | 115. 128½°d-132                         |
| 115. 1-4                                  | 120. 1-4                    | 5689-5692               | 116, 1-4                                |
| -                                         | _                           | unite.                  | 116. 41/2                               |
| 115. 5                                    | 120. 6                      | 5694                    | 116. 51                                 |
| 482*                                      | 120. 7ª6                    | 5695                    | -                                       |
| 115. 6                                    | 120. 5                      | 5693                    | 116. 6                                  |
| 115. 7-10abed                             | 120. 7°d-11°d               | 5696-5699               | 116. 7½-11°                             |
| 115. 10°7-11°3                            | 120. 11°d-12°               | 5700                    | 116. 11 <sup>ed</sup> -12 <sup>ab</sup> |
| 483*                                      | - '                         |                         | _                                       |
| 115. 11 <sup>cd</sup> -18 <sup>abed</sup> | 120. 12°d-19                | 5701-5708 <sup>43</sup> | 116. 12 <sup>ed</sup> -19               |
| 115. 18°                                  | 120. 20°5                   | 5708 <sup>ed</sup>      | 116. 20ªb                               |
| 115. 19-20 abrd                           | 120. 20°d-22°               | 5709-5710               | 116. 20°d-22°                           |
| 115. 20°                                  | 120, 22 <sup>ed</sup>       | 5711 <sup>'a è</sup>    | 116. 22°d                               |
| 115. 21                                   | 120. 23                     | '5711°d-5712°4          | 116. 23                                 |
| 484*                                      | _                           | escales                 |                                         |
| 485*                                      | _                           |                         | _                                       |
| 115. 22-32**                              | 120. 24-34ab                | 5712°d-5722             | 116. 24-34ªb                            |
| 486*                                      | _                           |                         | 116. 34°d                               |
| 115. 32°d                                 | 120. 34 <sup>ed</sup> .     | 5723 <sup>43</sup>      |                                         |

| Crit. Ed.                  | Bom. Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C-L Ta                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Ohr S                    | and the same of th | Cal. Ed.                        | Madras Ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 487*                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                               | I make a second |
| 115. 33–38                 | 120, 35-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5723°d-5729                     | 116. $35\frac{1}{2}$ $40\frac{1}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115. 39 <sup>abcd</sup>    | 12041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5730                            | 116. 41½°, 42½°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115 00%                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 mmag                          | 116. 411ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115. 39                    | 120, 42 <sup>at</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5731**                          | 116. 421ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115. 40–43                 | 120, 42 <sup>ed</sup> -46 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5731ed_5735as                   | $116.43\frac{1}{2} - 46\frac{1}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 488* (for 43)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · - ·                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115. 44 <sup>ab</sup>      | 120. 46 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5735 <sup>ed</sup>              | 116. 47 1 ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 489*                       | 120. 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5736 <sup>48</sup>              | . <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 115. 44 <sup>cd</sup> -47  | 120. 47 <sup>ed</sup> -50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5736 <sup>cd</sup> -5739        | 116. 47½°d-50½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 490*                       | 120. 51 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5740 <sup>46</sup>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115. 48-49 <sup>abod</sup> | 120. 51 <sup>cd</sup> -53 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5740°d-5742°b                   | 116. 511-521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 115. 49°                 | 120. 53 <sup>cd</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5742 <sup>ed</sup> .            | 116. 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115. 50 <sup>abod</sup>    | 120. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5743                            | 116. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115. 50°                   | 120. 55 <sup>45</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5744                            | 116. 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115. 51-53**               | 120. 55 <sup>ed</sup> -57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5745-5747*                      | 116. $55\frac{1}{3}-57$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 491* (for 52ed-53ab)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115, 53°d-54°ab            | 120. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5747°d-5748°b                   | 116, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 492*                       | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115. 54°d                  | 120. 59**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5748°d                          | 116, 58 <del>1</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 493**                      | Querie-sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 115. 55-59aled             | 120. 59°d-64°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5749-5753                       | 116. $59\frac{1}{2}$ $63\frac{1}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 115. 59°°                  | 120. 64 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5754ab                          | 116. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115. 60 <sup>abcd</sup>    | 120. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5754ed-5755ab                   | 116, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115. 60°                   | 120. 66 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5755°d                          | 116. 65½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115. 61-63abed             | 120. 66°d-69°d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5756-5758                       | 116. 661-69al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 115. 63°                   | 120. 69 <sup>ed</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5759ab                          | 116. 69 <sup>cd</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 115. 64ªbed                | 120. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5759ed-5760as                   | 116. 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 115. 64°                   | 120. 71°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5760 <sup>ed</sup>              | 116. 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115. 65                    | 120, 71 <sup>edes</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5761                            | 116. 71 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 116. 1-3 <sup>ab</sup>     | 121. 1-3 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5762-5764°°                     | 117. 1-345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 494*                       | 121. 3°d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5764°d                          | 117. 3°d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116. 3°def                 | 121. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5765                            | 117, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 116. 4-7                   | 121, 5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5766-5769                       | 117. 5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 495*                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 116. 8-9 <sup>ab</sup>     | 121. 9-10 <sup>ab</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5770-5771°3                     | 117. 9–10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 141. 3-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2110-2117                       | 111, 3–10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 496*                       | MAN MOSS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in he had a College in he had a | 775 7000 7016h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116. 9 <sup>cd</sup> -12   | 121. 10 <sup>ed</sup> -13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5771 <sup>ed</sup> -5774        | 117. 10°d-13½d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Crit. Ed.                             | Bom. Ed.                                | Cal. Ed.                               | Madras Ed.                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 497* (for 12°d)                       |                                         | -                                      |                                                |
| 116. 13                               | 121, 14                                 | 5775                                   | 117. $13\frac{1}{2}^{cd}-14$                   |
| 498*                                  |                                         | <b>←</b> .                             | 117. $14\frac{1}{2}$ – $15\frac{1}{2}$         |
| 116, 14                               | 121, 15                                 | 5776                                   | 117. 16½                                       |
| 116, 15                               | 121. 16                                 | 5777                                   | 117. $17\frac{1}{2}^{ad}$ , 18                 |
|                                       |                                         | -                                      | 117. $17\frac{1}{2}^{bc}$                      |
| 116. 16-18 <sup>ab</sup>              | 121. 17-19 <sup>ab</sup>                | 5778-5780°°                            | 117. 19-21 <sup>ab</sup>                       |
| 499*                                  |                                         | <u> </u>                               | _                                              |
| 116. 18°d-22° bod                     | 121. 19 <sup>ed</sup> -23               | 5780 <sup>ed</sup> -5784               | 117. 21 <sup>cd</sup> -25                      |
| 116. 22° -37 " ted                    | 121, 24-39                              | 5785-5800                              | 117. $25\frac{1}{2}$ $-40\frac{1}{2}$          |
| 116. 37°                              | 121. 40°                                | 5801 <sup>ab</sup>                     | 117. 41                                        |
| 116. 38 abod                          | 121. 40 <sup>ed</sup> -41 <sup>ab</sup> | 5801°d-5802°b                          | 117. 42                                        |
| 116. 38 <sup>e/</sup>                 | 121. 41 <sup>ed</sup>                   | 5802 <sup>ed</sup>                     | 117. 43°h                                      |
| 116. 39abed                           | 121. 42                                 | 5803·                                  | 117. $43^{cd} - 43\frac{1}{2}$                 |
| 116. 39°                              | 121. 43 <sup>ab</sup>                   | 5804ªb                                 | 117. $44\frac{1}{2}^{ab}$                      |
| 116. 40 <sup>abcd</sup>               | 121. 43°4-44°                           | 5804°d-5805°d                          | 117. $44\frac{1}{2}^{ed} - 45\frac{1}{2}^{ab}$ |
| 116. 40°                              | 121. 44°d                               | 5805 <sup>ed</sup>                     | 117. 45½ cd                                    |
| 116. 41-45 <sup>ab</sup>              | 121. 45-49 <sup>ab</sup>                | 5806-5809ab                            | 117. $46\frac{1}{2}$ - $50\frac{1}{2}^{ab}$    |
| 500*                                  | <u> </u>                                | _                                      | 117. 50½ ed                                    |
| 116. 45 <sup>edef</sup>               | 121. 49°d-50°                           | 5809°d-5810°b                          | 117. 51 1/2                                    |
| 116. 46 abed                          | 121. 50°d-51°                           | 5810 <sup>ad</sup> -5811 <sup>ab</sup> | 117. 52-53 <sup>ab</sup>                       |
| 116. 46°                              | 121. 51 <sup>ed</sup>                   | 5811 <sup>ed</sup>                     | 117. 53°d                                      |
| 116. 47-50 <sup>ab</sup>              | 121. 52-55 <sup>ab</sup>                | 5812-5815 <sup>ab</sup>                | 117. 54-57 <sup>ab</sup>                       |
| 501*                                  | -                                       | _                                      | _                                              |
| 116. 50°                              | 121. 55°                                | 5815°                                  | -                                              |
| 502* (for 50°)                        | -                                       | _                                      | 117. 57°d-57½°                                 |
| 116. 50 <sup>d</sup>                  | 121. 55 <sup>a</sup>                    | 5815 <sup>d</sup>                      | 117. 573                                       |
| 116. 51                               | 121. 56                                 | 5816                                   | 117. 58½                                       |
| 503*                                  | 121. 57                                 | 5817                                   | _                                              |
| 117. 1–3                              | 122. 1–3                                | 5818-5820                              | 118. 1-3                                       |
| 117. 4 <sup>ab</sup>                  |                                         | 5821 <sup>ab</sup>                     | 118. 4 <sup>ab</sup>                           |
| 504* (for 4ab)                        | 122. 4 <sup>a3</sup>                    | _                                      | _                                              |
| 117. 4°d-9°                           | 122. 4 <sup>ed</sup> -9 <sup>a</sup>    | 5821 <sup>cd</sup> -5826 <sup>a</sup>  | 118. 4 <sup>ed</sup> -9 <sup>a</sup>           |
| 505*                                  | 122. 9 <sup>80</sup>                    | 5826 <sup>8</sup>                      | 118. 960                                       |
| 117. 9 <sup>5</sup> -11 <sup>a5</sup> | 122. 9 <sup>d</sup> -11                 | 5826 <sup>d</sup> -5828                | 118. 9 <sup>d</sup> -11                        |
| 117. 11 <sup>ed</sup>                 | 122. 12 <sup>ab</sup>                   | -                                      | 118. 12ªb                                      |
| 506*                                  | 122. 12 <sup>ed</sup> -13               | 5829-5830 <sup>ab</sup>                | -                                              |
| 117. 12-21                            | 122, 14-23                              | 5830 <sup>ed</sup> -5840               | 118. 12°4-211                                  |

| Crit. Ed.                                                                                                             | Bom, Ed.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OXC                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                       | - July 220.                                                                                                                                                 | Cal. Ed.                                                                                                                               | Madras Ed.                                                              |  |
| 117. 22<br>507*<br>117. 23 <sup>abcd</sup><br>508*<br>509*<br>117. 23 <sup>af</sup> -26<br>510*<br>511*<br>117. 27-34 | 122. 24  122. 25 <sup>ab</sup> 122. 25 <sup>cd</sup> -26 <sup>ab</sup> 122. 26 <sup>cd</sup> 122. 27-30 <sup>ab</sup> 122. 30 <sup>cd</sup> -31  122. 32-39 | 5842 <sup>ab</sup> 5842 <sup>ab</sup> 5842 <sup>ad</sup> 5843 <sup>ad</sup> 5844-5847 <sup>ab</sup> 5847 <sup>ad</sup> -5848 5849-5856 | 118. 22½ , 24 118. 22½ -23½ 118. 25  118. 26-29**  118. 29** 118. 30-37 |  |
| _                                                                                                                     |                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                      | 118. 38-42                                                              |  |

2. 2 3 111

support of all Sanskritists, and of all who are interested in the furtherance of this supremely important work, which none could do better than he. . . . In every respect, therefore, this monumental work will reflect the utmost credit on its editor and his assistants, and on the great Indian people who may justly regard it as a matter of national pride. . . . When completed, this edition of the Mahābhārata will occupy a place in the history of Sanskrit scholarship with which only one other work—the lexicon of Boehtlingk and Roth—can hope to vie in magnitude and importance."—Professor Dr. Franklin Edgerton (Yale University, New Haven).

His Excellency Sir Rocke Lumley, Late Governor of Bombay: "Since its foundation more than a quarter of a century ago, the Bhandarkar Oriental Research Institute has rendered great service to the cause of Oriental learning, and deeply enriched the tradition of Indian Scholarship. As President of the Institute, I am proud of the noteworthy contributions which have been made to the study of India's literary heritage under its auspices. . . I give my best wishes to the Institute for the future, and I shall look forward in particular to the day when its great work for the Mahābhārata has been successfully completed."

His Excellency Lord WILLINGDON, Late Viceroy of India: "With the recollection of the close association which I had with the early fortunes of the Bhandarkar Institute in years gone by and of my personal friendship with that great scholar and gentleman Sir Ramkrishna Bhandarkar during the years I was Governor of Bombay, I am grateful for this opportunity of sending my warmest greetings to all those who have laboured so well to bring it to its present state of efficiency.

As its first president, I am proud to feel that it is fully justifying the hopes and aspirations of its founder, and is proving a worthy memorial to a great citizen, a great student of Oriental Research and above all to one who spent his life working for the educational advancement of his fellow-countrymen.

I much hope before long to come and see for myself the practical evidence of its progress, and in the meantime wish the Bhandarkar Oriental Research Institute all possible success in the coming years".

Sir John Forsdyke, K. C. B., Director and Principal Librarian, British Museum, London. "The British Museum sends its warmest congratulations to the Bhandarkar Oriental Research Institute. The founding of the Institute was a landmark in the development of Oriental studies in India, and during these 25 years great enterprises have been planned and rapidly carried towards completion. First among these is the monumental edition of the Mahābhārata, without doubt the most important advance in Sanskrit scholarship in this period, and a model for the critical treatment for which the bulk of Sanskrit literature still waits."

Resolutions of the Indian Section of the 17th International Congress of Orientalists at Oxford (1928): 1. "That this Congress is gratified to find that the preparation of a critical edition of the Mahäbhārata, a work of such tremendous importance for the future of Sanskrit research, has been undertaken by the Bhandarkar Oriental Research Institute, and congratulates the Institute on the first fruits of its labours, the first fascicule of the critical edition, which was published in July 1927."

- 2. "That in view of the eminently satisfactory manner in which the work is being done by the Institute, this Congress is of opinion that the MS. collations made and the funds collected for the critical edition of the epic planned by the Association of Academies be now utilized for purposes of the critical edition being prepared in India, without prejudice to the original project of the Association of Academies."
- 3. "That this Congress therefore recommends that: (a) such collations of the Mahābhārata text as have already been prepared by the Association of Academies be placed, on loan, at the disposal of the Bhandarkar Oriental Research Institute, and (b) such funds as were collected by the Association of Academies for Mahābhārata work be now utilized for doing further collation from the Mahābhārata MSS, preserved in the European libraries, these collations being in due course likewise made available for the purposes of the work of the critical edition undertaken by the Bhandarkar Oriental Research Institute."

It is in the spirit of this resolution that the Trustees of the Mahābhārata Fund in Great Britain have made from the Fund a donation of £ 1,490.

## The Mahabharata Publication Fund

## FOUNDATION GRANT

The Raja Saheb of Aunth has promised a donation of Rs. 1,00,000 to be paid in annual instalments,

[ Amount received to date Rs. 62,645-4-0 ]

| Annual Grants                                                            | H. H. the Maharaja of Jaipur Rs. 1,500      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Government of Bombay Rs. 6,000                                           | H. H. the Maharaja of Patiala 1,500         |
| Government of India 6,000                                                | Raja Devakinandan Prasad Singh 1,050        |
| University of Bombay                                                     | The Raja of Jamkhandi 1,000                 |
| Gwalior Government 2,500                                                 | Raja Saheb of Ramdurg 1,000                 |
| Kashmir Government                                                       | Government of The United Provinces . 1,000  |
| Sir Dorabji Tata Trust, Bombay 1,500                                     | Shet Lalbhai Dalapatbhai, Ahmedabad . 1,000 |
| Government of Madras 1,000                                               | H. A. Shah Esq., Bombay 1,000               |
| Government of Mysore 500                                                 | H. G. Janorikar Esq., Poona 1,000           |
| Government of Baroda 500                                                 | "Ramaprasanna", Poona 1,000                 |
| Raja Saheb of Phaltan                                                    | Sri. Jugal Kishor Birla 1,000               |
| Calcutta University                                                      | H. H. the Maharaja of Jeypor 1,000          |
| Travancore University 500                                                | H. H. the Raja of Bhor 500                  |
| H. H. the Maharaja of Dhar 500                                           | Kumar Shamanarda Singh, Raj Banaili 500     |
| H. H. the Maharaja of Ratlam 500                                         | V. P. Vaidya Esq., Bar-at-Law, Bombay 500   |
| H. H. the Maharaja of Alwar 500                                          | Harilal Jagannath Esq., Cambay 500          |
| H. H. the Raja of Sangli                                                 | Telsidas Charities, Bombay 500              |
| Sardesai of Vantmuri 50                                                  | Shantaram N. Dabholkar Esq., Bombay 500     |
| OTHER INDIAN DONATIONS                                                   | H. H. Maharani Indirabaisaheb Holkar 500    |
|                                                                          | Kesari-Maratha Trust, Poona 500             |
| Government of Bombay 15,000                                              | M. R. Joshi Esq., Poona 500                 |
| Dr. B. C. Law, Calentre                                                  | The Nirnaya Sagar Press. Bombay 500         |
| Government of Hy (cravest ( Deccan ) . 10,000                            | Eavitribai Bhat Trust, bombay               |
| Government of Madras                                                     | Devaniti Prasad Sing! Es Monghyr . 351      |
| H. H. the Maharai                                                        | Jaikrishna Trust, Bombay 300                |
| H. H. the Maharaja of Enavnagar 6,000<br>Shri, C. G. Agashe, Poona 5,000 | Haridas Dhanji Marji Esq., Bombay           |
|                                                                          | H. H. the Thakore Scheb of Palitana . 300   |
|                                                                          | Rajgure Hemraj Panait, C. I. E., Nepal. 250 |
| The of Calabar Tables at                                                 | Rai Bahadur Dalip Narayan Singh . 250       |
| Nº 100 K windows III I do s                                              | N. S. Godbole, Esq., Poona                  |
| P. M. Tho Make Land S. P. V.                                             | Shri. V. R. Velankar, Sangli 250            |
| Plant The Make a 2 Tr 11                                                 | FOREIGN DONATIONS                           |
| Suriment Kanayalal Bhandari Indore                                       |                                             |
| The Prince Manhagan at 17 . 4 1                                          | Mahabharata Fund of Great Britain £ 1490    |
| 1,500                                                                    | British Academy, London                     |

## Critical Edition of the Mahabharata: Rates of Subscription

( Parts not sold singly\*)

| C     | For Permanent   | For Permanent Members |                 | For Non-members     |  |
|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--|
| Cover | Advance Payment | Deferred<br>payment   | Advance payment | Deferred<br>payment |  |
| Paper | Rs. 200         | Bs. 250               | Rs. 250         | Rs. 300             |  |
| Cloth | Ks. 250         | Rs. 300               | 71s. 300        | Rs. 350             |  |

Subscribers on the deferred payment plan are required to deposit Rs. 20 out of the price for registration of the order. — Postage extra in all cases.